### সকাহাক

## श्रोसवाल हिस्ट्री पिन्तिशिंग हाउस भानपुरा (इन्दौर )



सुदक
नथमल लूिश्या
श्रादर्श-प्रिंटिंग प्रेस,
केसरगंज, (डाकलाने के पास ) श्रजमेर।
संचालक—जीतमल लुिग्या



### AUTHORS

S. R. Bhandari M R A. S

P. R. Bhandar "Visharad"

K. A. Supta.

B. A. Som.

B. R. Ratnawat.

+796KH

### PUBLISHED BY

## Oswal Kistory Aublishing Konse

BHANPURA. (Indore)

### लेखक-

श्री सुखसम्पतराय भगडारी एम॰ श्रार॰ ए॰ एस॰ श्री चन्द्रराज भगडारी 'विशारद' श्री कृष्णलाल गुप्त श्री श्रमरलाल सोनी श्री बलराम रतनावत

प्रकाशक-

## म्रोसवाल हिस्ट्री पब्लिशिंग हाउस

भानपुरा (इन्दौर)





# ग्रोखकाल जाति का इतिहास



श्रीमान् सेठ राजमलजी ललवार्गा, जामनेर. (श्रोसवाल-इतिहास के प्रधान श्राधारस्तम्म)



श्रीमान् सेठ राजमलजी ललवानी, जामनेर.

श्राप ही के उत्साह प्रदान से इस महान् प्रन्थ की करपना को प्रवल उत्तेजना मिली, त्राप ही की सहायता—सहयोग से इस प्रन्थ का कार्य्य विद्युत् वेग से विकसित हुत्रा, श्रीर त्राप ही की मङ्गल कामना से यह प्रन्थ त्राज अत्यन्त सफलता के साथ सानन्द सम्पूर्ण हो रहा है, त्रतएव यह महान् प्रन्थ त्रत्यन्त धन्यवाद पूर्वक त्राप ही की सेवा मे समर्पित किया जा रहा है।

निवेदक लेखक-समुदाय

## श्रांगवाल जाति का इतिहास

## प्रत्य ह हिंतीय शाबार स्वास

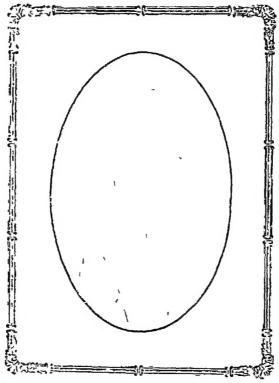

ीयुत सुगन्धचन्द्रजी लूगावत. घामक ( वरार )

### परिचयः--

प्राप बरार प्रान्त की प्रासिद् फर्म मेससं बुबमल विरटीचन्ट ल्ग्णावन के मालिक है । श्राप बडे शान्त विशुद्धहृदय एव उग्रप्रातियों वाले युवक है । इननी श्रन्पवय होते हुए भी श्राप सभा, सोसायटियों तथा शिक्षा संस्थाश्रों में बहुत दिलचर्म्या से भाग लेते रहते हैं, एव उनमें उदारतापूर्वक सहायताएं देते हैं । श्रोसवाल समाज श्राप जैसे 'श्रपने' सम्पत्तिशाली एव होनहार युवकों से बहुत वर्डा श्राशा रखता है । इस श्रन्थ के प्रण्यन में श्रापकी सहायता एव सहानुभृति ने प्रकाशकों के मार्ग को श्रत्यन्त सुगम किया है ।

### सेठ राजमलजी लुलवानी का संदित

## जीवन-परिचय

संसार के अंतर्गत कई व्यक्तियों का जीवन चिरत्र इस प्रकार का होता है कि उसका विकास विपत्ति और सम्पत्ति के घात प्रतिघातों के अंतर्गत ही होता है। कई महापुरुषों की जीवनियों को देखने से इस बात का पता लगता है कि उन का जीवन चक्र अने के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होता हुआ परिवर्तन के प्रवरू मंवरों में मँडराता हुआ उन्नति की ओर अप्रसर होता है। फिर भी यह एक अनुठा सत्य है कि इन सभी अनुकूछ और विपरीत परिस्थितियों में भी उनके अंतर्गत जो प्राकृतिक विशेषताएं हैं, वे प्रकाश की तरह चमकती रहती हैं।

सेठ राजमलजी ललवाणी की जीवनी का जब हम बारीकी के साथ अध्ययन करते हैं, तो उसमें भी कई तत्व हमें इसी प्रकार के दृष्टिगोचर होते हैं। इनका जीवन भी कई प्रकार के घात प्रति घात और विपत्ति सम्पत्ति के दुर्धर्श चक्रों में घूमता हुआ आज की स्थिति में पहुँचा है। फिर भी हम देखते हैं कि जो प्राकृतिक विशेषताएं शुरू से इनके अन्दर थीं, वे आज भी उसी प्रकार बनी हुई हैं।

आपका जन्म संवत् १९५१ की वैसाख सुदी ३ को आऊ (फलोदी) नामक प्राम में हुआ। जिस घर में आप पैदा हुए, वह बहुत साधारण स्थिति का घर था। खेती बाढ़ी का काम होने की वजह से बाल्यकाल में आपको खेती और ऊँट की सवारी का बहुत क.म पड़ता था। मगर बाल्यजीवन उस कठिन परिस्थिति में भी आपका उत्साह बड़ा प्रवल था। जब आप ८ वर्ष के

हुए, जब अपने पिता के साथ खानदेश के मुद्दी नामक गाँव में आये तब वहाँ मराठी की र झास तक आपका शिक्षण हुआ। मगर इसी बीच आपके स्कूछ जीवन में एक ऐसी विचिन्न घटना घटी, जिससे आपके जीवन में एक बढ़ा ही महत्व का परिवर्त्तन हुआ। आपका एक सहपाठी छड़कों से पैसे ठगने के छिये देवता को शरीर में छाने का ढोंग किया करता था। आप भी इस छड़के के चक्कर में आगये, और घर से पैसे छा छा कर उसे देने छगे। यह बात दैवयोग से आपके भाई को माछम पढ़ गई और एक दिन उन्होंने आपको जा पकड़ा, तथा खूब मारा। यह वहाँ से भागे, और घर न जाकर दूसरे गांव का रास्ता पकड़ छिया, उस समय केवछ ११ वर्ष की अवस्था में किसमत पर भरोसा करके १५ कोस तक बराबर पैदछ चछे गये, और "वस्छ मटाना" नामक गाँव में पहुँचे। उस गांव के नीमाजी नामक पटेछ ने इनको आश्रय दिया, और वहीं पर दुकान कायम करने के छिये ५) कर्ज दिये। इन पाँच रुवयों से इन्होंने दूसरे बाजारों से सौदा छाकर इस बाजार में बचना शुरू किया। इससे गाँव वाछों को

भी कुछ सुभीता हो गया, तथा इनको भी कुछ कुछ आमदनी होने छगी। एक महीने में इन्होंने पटेष्ठ का कर्जा चुका दिया, तथा ५) निज की पृंजी के कर छिये। इसी समय वहाँ पर एक ओर कपास का तथा दूसरी ओर खजूर का मौसिम चला। इस मौसम से भी आपने खूब छाम उठाया, तथा ४ महीने में ४०) जोड़ छिये। जब इनके पिताजी को यह बात माळूम हुई, तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, तथा वे भी यहीं आकर अपना धंधा करने छगे।

इसी बीच जामनेर के प्रसिद्ध सेठ लक्कीचन्द्रजी लक्काणी को एक पुत्र दत्तक लेने की आवश्यकता हुई। उनके पास इसके लिये करीब १२ लड़के उम्मीद्वार होकर आये। मगर उनमें से उन्हें एक भी पसन्द न आया। जब उन्हें श्री राजमलजी की खबर लगी तो उनके पिता रामलालजी लल्बाणी के पास उन्होंने खबर भेजी। कुछ समय पश्चात् स्वयं सेठ लक्कीचन्द्रजी, राजमलजी को देखने के लिये "मुद्दी" गये। यद्यपि इनकी शिक्षा बहुत कम हुई थी, फिर भी अपनी प्रतिभा के वल से इन्होंने सेठ लक्कीचन्द्रजी को आकर्षित कर लिया और उन्होंने बढ़ी प्रसन्नता के साथ संवत् १९६३ में इन्हें द्त्तक ले लिया। इसके साथ ही साथ आपके भाग्य ने एक जबर्द्स्त पलटा खाया।

सेठ राजमल्ली के बाल्य जीवन पर गंभीरता पूर्वंक विचार करने से पता चलता है कि यद्यपि इनका घर गरीव था, यद्यपि इनकी सब परिस्थितियाँ इनके प्रतिकृत्न थीं, और यद्यपि इनकी शिक्षा संतोष-जनक रूप में नहीं हुई थी, फिर भी इनके अन्दर कुछ ऐसी विशेषताएं विद्यमान थीं, जिन्होंने उन संकर की घड़ियों में जिनमें—कि माता पिता भाई वगैरा सबने इनका साथ छोड़ दिया था—इनके उत्साह धेंथ्यें व सत्साहस को कायम रक्ला और ये एक बांके कमंबीर की तरह मैदान में डटे रहे। आगे जाकर इन्हीं विशेषताओं का प्रताप था, कि इतने महान घर में जाने पर भी इन्हें अहंकार ने स्पर्श तक नहीं किया। प्रत्यक्ष जीवन में हम स्पष्ट देखते हैं कि छोगों को थोड़ी सी सम्पत्ति और 'सौभाग्य के मिलते ही उनकी आंखों में अहंकार और मादकता का नशा छा जाता है, तथा शीव्र ही वे अपने कर्तंच्य और चित्र से अष्ट हो जाते हैं। मगर यह आपकी बड़ी विशेषता थी कि सौभाग्य के इस प्रलोभन में भी आप वैसे ही सादे और कमंशील बने रहे जैसे पहले थे। बल्कि आपकी विनयशीलता दिन दिन और जागृति होती गई। इस नवीन घर में आने के बाद आपने अपने पिता सेठ लक्षीचंदजी की तन मन से सेवा करना प्रारम किया। इसका प्रभाव यह हुआ कि जब तक सेठ लक्षीचंदजी जीतित रहे, तब तक कभी उन्होंने इनको बिना साथ बैटाये मोजन नहीं किया।

संवत् १९६४ में सेठ ब्नबीचन्द्नी का स्वर्गवास हुआ। मृत्यु के समय करीब ४ छाल रुपया वे अपने कुटुन्वियों तथा रिश्तेदारों को दे गये। तथा २ छाल रुपया उनकी मृत्यु के पश्चात् खर्च किये गये। सेठ ब्नबीचन्दनी के पश्चात् सारे कार्य्य का बोझा आप पर आकर पढ़ गया। वेचल १३ वर्ष की उम्र में इतने बढ़े काम और जमीदारी को संमालना आसान बात नहीं थी। मगर इन्होंने अत्यन्त दूरदिशता और बुद्धिमानी से इस काम को संचालित किया। संवत् १९७१ में आपका विवाह हैदराबाद (दिश्लण) के मशहूर सेठ दीवानबहादुर थानमल्जी छुणिया के यहाँ हुआ। आपके हाथों में सब अकार की जिस्मेदारी आते ही राजनैतिक, सामाजिक, और धार्मिक सभी क्षेत्रों में आपकी प्रतिभा चमक उठी।

आपका राजनैतिक जीवन समय र पर अत्यन्त महत्त्र पूर्ण भागों में काम करता रहा । सबसे पहिले उस जमाने में जब कि भारत की राजनीत गवनैमेंट को सेवा और राज्य भक्ति में ही सफल समझी जाती थी, और महात्मा गांधी के समान महापुरुषों तक ने गवनैमेंट को युद्ध में मदद राजनैतिक जीवन पर्वंचाने की अपील की थी। उस समय आपने गवनैमेंट को ५० हजार रुपया वारिलोन में प्रदान किया था। और कुछ रंगरूट भी युद्ध में भेजे थे। इससे गवनैमेंट वही प्रसन्न हुई। और उसने आपका स्टेच्यू जलगांव में स्थापित किया, तथा आपको सब प्रकार के हथियारों का क्री लायसेंस प्रदान किया। इसके पश्चात् जब भारतीय राजनीति का घोरण बदला, तब आपने इस ओर सेवा करना प्रारम्भ किया। जब लोफमान्य तिलक काले पानी से लौट कर मलकापुर पधारे,, तब आप वहाँ की स्वागत समिति के अध्यक्ष थे।

सन् १९२१ में जब महात्मा गान्धों का असहयोग आन्दों कन प्रारम्भ हुआ तब आपने उसमें भी बढ़े उत्साह के साथ भाग लिया, जिसके फलस्वरूप आपको गवर्नमेंट का कोप भाजन बनना पढ़ा और आपके लाइसेंस व हथियार जप्त कर लिये गये। सन् १९२० में जलगांव के अन्दर वम्बई प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन हुआ था, उसके अध्यक्ष आप ही थे। दो वर्ष पूर्व वहाँ जो "स्वदेशी प्रदर्शनी" हुई थी, उसके स्वागताध्यक्ष भी आप ही थे। इसी वर्ष करीब १५ हजार वोटों से बम्बई प्रान्त की तरफ से आग बम्बई की लेजिस्लेटिव कोंसिल के सदस्य चुने गये थे। इसी से आपकी लोक-प्रियता का पता चलता है। इसी समय आपको हथियारों का लायसेंस पुनः घापिस मिल गया। आप शुद्ध खहर घारण करते हैं। तथा हर एक राष्ट्रीय कार्य्य में बड़े ही उत्साह के साथ भाग लेते हैं।

आपको सामाजिक जीवन आपके राजनैतिक जीवन से भी बहुत उजवल है। भारतवर्ष के ओसवालों में सुधार और उन्नति की जो उहर पैदा हुई है, उसमें आपका बहुत बदा हाथ रहा है। पहिले पहिल आपने खानदेशीय ओसवाल सभा की स्थापना की। उसके पश्चात सुनी पदमा- सामाजिक जीवन नन्दजी के सहयोग से आपने अखिल भारतीय सुनि-मण्डलकी स्थापना की। और "सुनी" नामक एक मासिक पत्र का भी निकालना प्रारम्भ किया। इसी समय अखिल भारतीय ओसवाल महासभा की भी आपने स्थापना की, और प्रारम्भ में आप ही उसके अध्यक्ष रहे। मालेगाँव में जब वसकी कार्य कारिया की सीटिया हुई बामों करीब 3 हजार प्रतिनिधि आये थे। इसके एक्चान आपने

भोसवाल महासभा की भी आपने स्थापना की, और प्रारम्भ में आप ही उसके अध्यक्ष रहे। मालेगाँव में जब इसकी कार्य्य कारिणी की मीटिंग हुई उसमें करीब १ हजार प्रतिनिधि आये थे। इसके पश्चात् आपने अपने जातीय युवकों को उच्च शिक्षा दिलाने के उद्देश्य से अपने पास से २० हजार रुपया देकर "लानदेश एज्यूकेशन सोसायटा" नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की। इसके प्रेसीडेण्ट भी आप ही हैं। यह संस्था अभी तक करीब २० हजार रुपये ओसवाल विद्यार्थियों को वितरित चुकी है। और करीब ५२ हजार का फण्ड इसके पास मौज्द है। इसके अतिरिक्त जलगांव के अन्दर आपने ओसवाल जैन बोडिंग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष भी आप ही हैं। जामनेर में आपने अपनी माता श्रीमती भागीरथीबाई के नाम से एक लायवेरी की भी स्थापना की। इस लायवेरो के पास इस समय करीब २० हजार रुपयों की जायदाद है। अपनी मातृभूमि बडलू के अतर्गत भी आपने एक जैन गुरुकुङ स्थापित किया है। इसके अध्यक्ष भी आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप चांदवढ़ के "नेसिनाथ ब्रह्मचर्याश्रम" के अध्यक्ष तथा अमलनेर

की "खानदेश एउयूकेशन सोसायटी" के उपाध्यक्ष हैं। अजमेर में होने वाले "अखिल भारतीय ओसवाल सम्मेलन" के प्रथम अधिवेशन के आप स्वागताध्यक्ष रहे, और उसमें आपने काफी सहायता पहुँचाई।

संवत् १९७२।७३ में जब अनाज का भाव एकदम महिगा हो गया और जामनेर की गरीव प्रजा तबाही की स्थिति में आ गई, उस समय १२ महीने तक जनता को गेहूं व ज्वार सस्ते भाव में सहाय करने की जबाबदारी आपने अपने उपर लेली। उस समय आपने बाजार भाव से दो तिहाई मूल्य पर १ साल तक अनाज सहाय कर गरीब जनता को सहायता पहुँचाई। इपी प्रकार प्लेग तथा एन्फ्लएन्जा के समय में भी आपने पिल्लिक की बहुत कीमनी सेवाएँ की। न केवल इन संत्थाओं ही में रहकर आपने समाज सेवाएँ की। पर कई महत्वपूर्ण पंचायतों में भी आपने बहुत दिल्लचस्पी से भाग लिया। सिल्लीद, लोण्डरी, भृलिया, इगतपुरी में पेंचीदे सामाजिक विवाद खड़े होने पर आपके सामापितव एवं नैतृत्व में पंचायतों भरी एवं उनमें आपने ऐमी बुद्धिमानो पूर्ण फैसले किये कि जिन्हें देखकर आपके सामाजिक वन्नत विचारों का सहज ही पता लगता है।

प्रारम्भ में आप कहर जैन द नेताम्बर स्थानकवासी थे। इसके बाद "पहाड़ी वावा" नामक एक विख्यात साधु के सरसंग से आपको वेदान्त, पातंजिल दर्शन और योगाभ्यास का बहुत शौक लगा। इसी योगाभ्यास के निमित्त आपने अपने बर्गाचे में जमीन के भीतर एक बहुत शान्त और भण्य भामिक जीवन योगशाला का निर्माण कराया। इसके पदचात् आपने मुस्लिम, ईसाई और आर्यसमाज आदि सब धमों का अध्ययन किया। इसके पदचात् आपके जो विचार हुए, वे बहुत उच्च हैं। आपने अनुभव किया कि "इस जगत् में तोन प्रकार के धमें प्रचलित हैं" पहला ईश्वरीय धमें, दूसरा प्राकृतिक धमें और तीसरा मनुष्यकृत धमें। अहिंसा, सत्य, निर्वेर भावना और अखिल शान्तिमय विशुद्ध भावना ईश्वरीय धमें है। तथा भूख पर भोजन करना, प्यास पर पानी पीना यह प्राकृतिक धमें है। यह दोनों धमें सत्य हैं और अमर हैं। तीसरा धमें जो मनुष्यकृत है और मनुष्य की स्वार्थ प्रकृति की वजह से जिसका रूप बहुत विकृत हो गया है, वह भेरभाव का प्रवर्तक है, और उसीने मनुष्य जाति में इतने भेदभाव और उपद्रव पैदा किये हैं। इन्हीं सब अनुभवों से आएका विश्वास मनुष्य धमें से उठकर प्राकृतिक और ईश्वरीय धमों पर जम गया है। कहना न होगा कि इस सम्बन्ध में आपके विचार कितने उन्नत हैं।

उपरोक्त अवनरणों से स्पष्ट हो गया है कि क्या राजनैतिक, क्या धार्मिक और क्या सामाजिक सभी विषयों में आपका जीवन उत्तरोत्तर प्रगतिशील रहा है। आप खानदेश, बरार तथा महाराष्ट्र प्रान्त के ओसवाल समाज में नामांकित धनिक और उदार पुरुष है। इस समय आपके सौभाग्यवती माणिक वाई नामक एक पुत्री है, जिनका विवाह मांजरोद निवासी श्री दीपचन्दजी सवदरा के साथ हुआ है। आप अभी बी॰ ए॰ में पढ़ते हैं। सेठ राजमलजी का जामनेर में 'लक्खीचंद रामचंद" के नाम से वेंकिंग व कृषि का कार्य होता है। आपकी जलगाँव दुकान पर भी वैकिंग ज्यापार होता है।

य्रोसवाल जाति का इतिहास 🎾



यन्य के सानकीय संरक्तक

## ग्रन्थ के माननीय संरत्तक

### १-रायबहादुर सिरेमलजी बापना सी० त्राई० ई०, इन्दौर

भारतवर्ष के ओसवाल समाज में आप सर्व प्रथम न्यक्ति हैं, जो इस समय इन्दौर के समान बड़ी रियासत के प्रधान मंत्री (प्राइम मिनिस्टर) के उत्तरदायित्वपूर्ण पद को सफलता पूर्वक सञ्चालित कर रहे हैं। आप बढ़े उदार, गम्भीर और महान हृदय के पुरुष हैं। इस अन्य के प्रणयन में आपकी प्रेरणा ने प्रकाशकों के मार्ग को बहुत प्रकाशित किया।

### २--श्री० मेहता फतेलालजी, उदयपुर

भाप सुप्रसिद्ध बच्छावत वर्मचन्द्रजी के वज्ञज और उदयपुर के भूतपूर्व दीवान मेहता पन्नालालजी सी॰ आई॰ ई॰ के सुपुत्र हैं। आप बड़े साहित्य प्रेमी और इतिहास रसिक व्यक्ति हैं। प्राचीन प्रन्थों और चित्रों का आपके पास अच्छा संग्रह है। ओसवाल इतिहास के निर्माण में आपने अच्छा उत्साह पदान किया।

### ३---खर्गीय सेठ चांदमलजी डड्ढा सी० त्राई० ई०, बीकानेर

भोसवाल जाति के रईस पुरुषों में भापका स्थान सर्व प्रथम था। अपने समय में आप भोसवाल जाति के प्रधान पुरुष थे। आप ६ ड़े उदार और महान हृदय के पुरुष थे। आपकी ओर से भी इस प्रन्थ को अच्छा उत्साह प्राप्त हुआ। खेद है कि ग्रन्थ के छपते २ हाल ही में आपका स्वर्गवास हो गया।

### ४-बाबू बहादुरसिहजी सिघी, कलकत्ता

आप कलकत्ते की सुप्रसिद्ध "हरिसिंह निहालचन्द" फर्म के मालिक और बंगाल के एक बड़े जमींदार हैं। आप बड़े विद्यारिसक और साहित्य प्रेमी पुरुष हैं। आपके पास भी प्राचीन वस्तुओं का दर्शनीय संग्रह है। इस ग्रन्थ के निर्माण में आपकी सहायता भी बहुमूल्य है।

### ५-- त्रावृ पूरतचन्द्रजी नाहर एम० ए० बी० एल०, कलकत्ता

अाप समस्त ओसवाल समाज में सुप्रसिद्ध इतिहासज्ञ हैं। न केवल ओसवाल समाज ही में प्रत्युत सारे भारत के इतिहासकारों में आप अपना एक खास स्थान रखते हैं। आप बढ़े प्रसन्न चित्त और सरल हृदय के पुरुष हैं। प्राचीन वस्तुओं का संग्रह आपके पास बहुत गज़ब का है। आपने अनेकों ऐति-हासिक ग्रन्थों की रचना बहुत खोज के साथ की है। आपके द्वारा हमें इस ग्रन्थ की सामग्री संग्रह में बहुत सहायता प्राप्त हुई है।

आप ओसवाल समाज के धन कुबेरों में से एक हैं। आपके द्वारा भी इस ग्रन्थ निर्माण में अच्छी सहायता प्राप्त हुई।

### ७- सिंघवी रघुनाथमलजी बैंकर, हैदराबाद (दिच्ए)

आप सारे ओसवाल समाज में ऐसे प्रथम व्यक्ति है जो व्यक्तिगत रूप से इंग्लिश स्टाईल पर बैिक्किंग, ज्यापार सफलता पूर्वक वर रहे हैं। आपका हृदय बढ़ा विशाल और सहानुभूतिपूर्ण है। जितनी प्रसन्नता हमको आपके सहयोग मे रहने से हुई उतनी अन्यत्र कहीं न हुई । आपकी सहायताएँ भी इस प्रन्थ निर्माण में बहुमूल्य है।

### ८- श्री कन्हैयालालजी भएडारी, इन्दौर

आप भारतवर्ष के भारवाड़ी ओसवालों में पहुछे या दूसरे नम्यर के इण्डस्ट्रियालिस्ट हैं। आप इन्दौर के "श्रीनन्दलाल भण्डारी मिल" के मैनेजिंग एजंट है। आपने भी इस ग्रंथ में अच्छी सहायता प्रदान की है।

### ९—श्री ईसरचन्दजी चोपडा, गंगा शहर

भाप बड़े उदार और इतिहास प्रेमी व्यक्ति हैं । आप करकत्ते के जूट के प्रसिद्ध व्यवसायी हैं । आपने भी इस प्रनथ में महत्वपूर्ण सहायता पहुँचाई है।

### १०--श्री इन्द्रमलजी ऌिणया, हैदराबाद (दक्षिण)

आप हैदराबाद के सुश्रीख सेठ दीवान वहादूर थानमलजी लुणिया के पौत्र हैं। आप बड़े सजन व्यक्ति हैं। आपने भी इस प्रन्थ में अच्छी सहायता की है।

### ११—श्री शुभकरणजी सुराणा, चूरु

आप प्रसिद्ध व्यापारी और साहित्य प्रेमी व्यक्ति हैं। आपने भी इस प्रन्थ मे सह प्रता पहुँचाई है।

### १२-श्री तिलोकचन्दजी सुराणा, चूरू

भाप तेरा पन्थी समाज में गण्यमान्य व्यक्ति हैं। आप कलकत्ते के मारवाड़ी समाज में प्रतिष्ठित सार्वजनिक कार्य्यवर्त्ता हैं। इस ग्रन्थ में आपने भी सहायता पहुँचाई है।

## ग्रन्थ के माननीय सहायक

श्रीयुत मेहता जगन्नाथसिहजी, लक्ष्मणसिंहजी, उदयपुर. लालचन्दजी डढ्ढा, डढ्ढा एएड कम्पनी, मद्रास. बाबू लक्ष्मीचन्दजी छछानी, सिकंदराबाद. (दक्षिण) बाबू सोहनलालजी दूगड़, कलकत्ता सेठ कनकमलजी चौधरी, बड़नगर (गवालियर) सेठ बख्तावरमल मोहनलाल सेठिया पट्टालमसुला, मद्रास. राय साहिब सेठ मोतीलाल बालमुकुन्द मूथा, सतारा श्रीयुत रोशनलालजी चतुर, उदयपुर. सेठ अचलसिंहजी, श्रागरा. सेठ हीरालालजी मुल्थान वाले, खाचरोद ( गवालियर ) सेठ केशरीचन्द मंगलचन्द भावक, मद्रास. सेठ अगरचन्द मानमल चोरिंड्या, मद्रास सेठ खुशालचंद धर्मचंद गोलेझा, टिंडीवरम् (मद्रास). सेठ इंसराज सागरमल खांटेड, ट्रिवल्छ्र (मद्रास) सेठ पृथ्वीराजजी ललवानी, मांडल (खानदेश) सेठ माणकचंद गेदमल वेद, मद्रास. सेठ रावतमल भेरोंदान कोठारी, बीकानेर. श्री महासिहराय मेघराज बहादुर मुर्शिदाबाद. श्रीयुत पुखराजजी कोचर, हिगनघाट. सरदारनाथजी मोदी ("वकील" जोधपुर-संठ बनेचंद जुहारमल दूगड़, तिरमलगिरी (हैदराबाद) लाला रतनचंद हरजसराय बरड़, अमृतसर. सेठ जेठमल श्रीचंद गधइया, सरदार शहर. सेठ चैनरूप सम्पतराम दूगड़, सरदार शहर. सेठ निहालचन्द पूनमचन्द गोलेखा, फलोदी लाला शादीराम गोकुलचन्द नाहर, देहली. श्री जीवनमल चन्द्नमल बैगानी, लाडनू. श्री शिवजीराम लूबचंद चंडालिया, सरदारशहर.

प्रस विजली से चलना है काम उमदा, सस्ता श्रोर बहुत जल्दी होता है

श्रोसवाल समाज का बहुत बड़ा छ।पाए।ना

## श्रादर्श-प्रेस, श्रजमेर

( केसरगंज डाकखाने के पास )

इस मेस में संस्कृत, हिन्दी व अंग्रेज़ी की पुस्तकों, लेटर पेपर, बिकफॉर्म, मानपत्र, कुंकुंपत्री, इकरंगे, दोरंगे व तीनरगे

ब्लाकों की छपाई आदि सब तरह का काम होता है।

एक दिन में तीन फ़ार्म कंपोज़ करके छाप सक्ते हैं।

प्रूफ संशोधन का भी प्रबन्ध है। आशा है ओमवाल सजन अपना सब काम यहीं पर भेजने की कृपा करेंगे और अपने स्वजातीय प्रेस को अपनावेंगे।

बिनीत-जीतमल लुःग्रिया, संचालक

## भूमिका

आज हम बड़ी प्रसन्नता के साथ इस महान प्रन्थ को लेकर पाठकों के सम्मुख उपस्थित होते हैं। जिस समय हमने इस विशाल कार्य्य का बीड़ा उठाया था, उस समय हमें यह आशा न थी, कि यह कार्य्य इतने सर्वाद्म रूप में हम लोगों के द्वारा प्रस्तुत हो सकेगा। फिर भी महत्वाकांक्षा और उत्साह की एक प्रबल चिनगारी हमारे हदयों में प्रदीस हो रही थी, और वह हमारे मार्ग को प्रकाशित कर रही थी। उसी की प्रेरणा से ज्यों ज्यों हम इसके अंदर घुसते गये, त्यों त्यों सर्वतामुखी सफजता के दर्शन हमें होते गये। काम बड़ा कठिन था, परिश्रम भी बहुत बड़ा था, मगर हमारा उत्साह भी अदम्य था। इसीका परिणाम है, कि हिन्दुस्तान के कोने २ में बड़े से बड़े शहर और छोटे से छोटे गाँव में घर २ जाकर हम लोगों ने इस महान प्रन्थ की सामग्री एकत्रित की। हमारी चार पार्टियों ने रेलवे और मोटर को मिलाकर करीब १। लाख मील की मुसाफिरी की। जाड़े की क्डकड़ाती हुई रातों और गर्मियों की घधकती हुई दुपहरियों में हमारे कार्यकर्ता अविश्रांत भाव से इसकी सामग्री सग्रह मे जुटे रहे। इस प्रकार करीब २० महीनों के अनवरत परिश्रम से यह ग्रथ इस रूप मे तथार हुआ।

इस प्रनथ के अन्दर हमने ओसवाल जाति से सम्बन्ध रखने वाली प्रत्येक महत्वपूर्ण बातों का उल्लेख किया है। इस जानि का इतिहास कितना महत्वपूर्ण और गौरवमय रहा है, यह बात इस इतिहास से पाठकों को भली भॉ ति रोशन हो जायगी। ऐसे महत्वपूर्ण इतिहास के प्रकाशन से कितना लाभ हुआ है, इसका निर्णय करना, हमारा नहीं प्रत्युत पाठकों का काम है।

हमें सब से बड़ी प्रसन्नता इस बात की है, कि भारत भर के ओसवाल गृहस्थों ने हमारी इस योजना का हदय से स्वागत किया। जहाँ र हम गये, वहाँ र के सद्गृहस्थों ने हमारा बड़े प्रेम से स्वागत किया, तथा हमें हर तरह से सहायता पहुँचाने की कोशिश की। कहना न होगा, कि यदि इतना प्रवल सहयोग ओसवाल गृहस्थों की तरफ से हमे प्राप्त न हुआ होता, तो आज यह प्रत्थ कदापि इस रूप में पाठकों की सेवा में न पहुँच पाता।

यद्यपि प्रन्थ के द्वारा जो सामग्री पाठकों के पास पहुँच रही है, वह बहुत पर्थ्यांस मात्रा में है, फिर भी इसके अंदर जो त्रुटियां शेष रह गई हैं, वे हमारी नजरों से छिपी हुई नहीं है। पहिली चुटि जो हमें खटक रही है, वह उन शिलालेखों का न दिया जाना है, जो ओसवाल जाति के सम्बन्ध में हमें प्राप्त हो सकते थे। यद्यपि इसके धार्मिक अध्याय में कई प्रधान २ शिला लेखों का वर्णन कर दिया गया है, फिर भी अनेकों ऐसे छोटे २ शिला लेख रह गये हैं-जो अधिक महत्व पूर्ण न होने पर भी इस प्रन्थ के लिए आवश्यक थे। दूसरी त्रुटि जिन प्रशस्तियों के फोटो हमने इस प्रन्य में दिये हैं, उनके अनुवाद यथास्थान हम नहीं सजा सके, इसका भी हमें अफसोस है। तीसरा यह विचार था कि भारतवर्ण के अंदर जितने ओसवाल ग्रेज्युएट्स और रिफार्मर्स हैं, उनका संक्षित्र परिचय एक स्वतंत्र अध्याय में किया जाय। इसके लिए हमने बहुत पत्र न्यवहार भी किया, मगर खेद हैं कि उन लोगों के पूर्ण परिचय न आने की वजह से

हमें इस कार्य से बंचित रहना पड़ा। ओसवाल जानि के निर्माण करने वाले जैनाचार्यों के चिन देने का भी हमारा विचार था, मगर असली चिन्न प्राप्त न होने की वजह से वह विचार भी हमको स्थागित कर देना पड़ा। अगर यह सब जुटियाँ पूर्ण हो गई होतीं, तो यह प्रन्थ बहुत ही अधिक सुन्दर होता। फिर भी जिस रूप में यह प्रकाशित हो रहा है, हमारा दावा है कि अभीतक कोई भी जातीय इतिहास, भारतवर्ष में इसकी जोड़ का नहीं है। और हमें आशा है कि भविष्य में सुंदर जातीय इतिहासों की रचना करने वाले व्यक्तियों के लिये यह प्रन्थ मार्ग दर्शक होगा। प्रेस सम्बन्धी जो अग्रुद्धियाँ इस प्रन्थ के अंदर रह गई हैं, उसके लिये भी हमें बहुत बड़ा दु:ल है। पर इतने बड़े कार्य के अन्दर जहाँ पचीकों व्यक्ति प्रूफ पदने वाले और मेटर तय्यार करने वाले हों, इस प्रकार की भूलों का होना स्वाभाविक है। दृष्ट दोष से या और किन्हीं अभावों से इस प्रन्थ के अंदर जो मूले, जुटियाँ और किमयाँ रह गई हो, पाठनों से हमारा निवेदन है कि उनके सम्बन्ध मे वे हमें अवस्य स्चित करें, यथा साध्य अगले संस्करण मे उनको सुधारने का प्रयस्त करेंगे। इस प्रन्थ के "ओसवाल जाति की उत्पत्ति, अभ्युदय" इत्यादि एक दो अध्यायों को छोड़ कर, जितनी भी राजनैतिक, व्यापारिक और कोटुम्बिक इतिहास की सामग्री एक्तित की गई है, वह सबओसवाल गृहस्थों के द्वारा हो हमें प्राप्त हुई है, अतएव उसके सही या गलत होने की जवाबदारी उन्ही सज्जनों पर है।

इस प्रंथ के प्रणयन मे जिन सज्जाने ने महान सहायताएँ पहुँचाई हैं उनमें से श्रीयुत राजमल जी ललवानी, सुगन्थचन्द्रजी लूणावत, रायबहादुर सिरेमल्जी वापना सी० आई० ई०, मेहता फतेलाल्जी, स्वर्गीय सेठ चांदमल्जी वहा सी० आई० ई०, सेठ बहादुरिसहजी सिंघी, बावू प्रनचन्द्रजी नाहर प्म० ए० बी० एल०, दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी, सिंघवी रघुनाथमल्जी वैकर्स, श्री कन्हैयालाल्जी भण्डारी, श्री ईसरचंद्रजी चौपड़ा, श्री इन्द्रमल्जी लूणिया एवं श्री शुअकरणजो सुराणा का नामोल्लेख तो हम पहिले संरक्षकों के परिचय में कर ही चुके हैं। इनके अलावा मुनि ज्ञानसुन्दरजी, गणी रामलाल्जी तथा जैन साहित्य नो इतिहास के लेखक, फलौदी निवासी श्रीयुत फूलचंद्रजी और श्री युत नेमीचंद्रजी झावक, मदास के श्रीयुत गोलुलचन्द्रजी झावक, श्रीयुत असवंतमल्जी सेठिया, हैदराबाद के श्रीयुत किशनलाल्जी गोठी, देहली के श्रीयुत गोलुलचन्द्रजी नाहर, अमृतसर के लाला रतनचन्द्रजी बरड़, जोधपुर के मेहता जसवंतरायजी, भण्डारी जीवनमल्जी, भण्डारी अखेराजजी, भण्डारी विश्वनदासजी, मुहणोत चृद्धराजजी, मुहणोत सरदार-मल्जी तथा बहुा मनोहरमल्जी, कलकत्ते के श्री सोहनलाल्जी दूगड़, उदयपुर निवासी लेपिटनंट कुँवर दलप्रतिहजी इत्यदि महानुनावों ने इस प्रंथ के प्रणयन में जो अमृत्य सहायताएँ पहुँचाई हैं, उनके प्रति धन्यवाद प्रदिशित करना हम अपना परम कर्तव्य समझते हैं। अंत में आदर्श प्रिटिंग प्रेस अजमेर के संचालक बाबू जीतमल्जी ल्रिण्या को भी धन्यवाद देना मूल नहीं सकते, जिनके सौजन्य पूर्ण व्यवहार ने इस प्रन्थ की ल्राई में हर तरह की सहूल्यित दी। ।

एक बार फिर हम पाठकों को इस अंथ की सफलता के लिए बधाई देते हैं और त्रुटियों के लिये क्षमा मांगते हैं।

शानि मन्दिर, मानपुरा (इन्दौर) तारीख १~५-१६३४ ईस्ती

भवदीय— 'लेखकगण'

# विषय-सूची

### 04 Time 100 Time 400

| विषय                       |       | पेज     | नं 🤈  | विषय                |         | ;       | पेज नं०             |
|----------------------------|-------|---------|-------|---------------------|---------|---------|---------------------|
| सिंहावछोकन                 | •••   | •••     | 1     | काविद्या            | ***     | ***     | રે ૭૮               |
| भोसवाल जाति की उत्परि      | तं    | •       | 3     | चीक मेहता           | •••     | •••     | ३८०                 |
| भोसवाल जाति का भभ्य        | दय    | •••     | 21    | चतुर (सांभर)        |         | •••     | ३८६                 |
| ओसवाल जाति का राज          |       | क सहस्व | 89    | सुरिंद्या           | ***     | •••     | 366                 |
| धार्मिक क्षेत्र में ओसवार  |       | •••     | 129   | शिशोदिया            | •••     |         | ३९३                 |
| ओसवाल जाति की मुख्य        |       | •••     | 960   | घळ्डिया             | •••     | ****    | 399                 |
| भोसवाल जाति और उस          |       |         | 193   | डोसी                | •••     | ***     | 803                 |
| श्रीसवाल जाति के           |       |         |       | त्गड़               |         |         | 805                 |
| मात्तपाल जाति का<br>गेरूदा |       |         | 1A    | चोपद्ग              | ••      | • • •   | 850                 |
| गळद्।<br>ब <b>च्छा</b> वत  |       |         | 10    | गधैया               | • • • • | •••     | ४३९                 |
| बोधरा                      |       | •••     | २७    | कोचर                | ••••    | ***     | 888                 |
| दस्साणी                    | ***   | •••     | 88    | स्विक               | •••     | •••     | 846                 |
| <b>सुहणोत</b>              |       | •••     | 84    | गोलेखा .            | 444     | ***     | 868                 |
| सिंघची, सिंघी              |       | •••     | 96    | सेठिया, सेठी, रांका | •••     | •••     | 860                 |
| भंडारी                     |       | •••     | 119   | बांठिया             | •••     | •••     | 86ई                 |
| बेद मेहता                  |       | ***     | 1 4 4 | नाहरा               | ***     | ••      | ४९९                 |
| बापना                      | • • • | •••     | 190   | छहानी               |         | ***     | 404                 |
| कोठारी                     |       | • • •   | 219   | बोहरा               | •••     | •••     | ५०६                 |
| लोदा                       |       | •••     | 588   | चोरड़िया, (रामपुरि  | या)     |         | 409                 |
| <b>ब</b> ढ्ढा              | •••   |         | २६४   | बोरड्-वरड           |         | •••     | ५२२                 |
| सुराणा                     |       |         | २७६   | खींवसरा             |         |         | ५२७                 |
| नाहर                       | -     | •••     | 299   | नौलखा<br>-          | ***     | •••     |                     |
| दुघोरिया                   |       | ***     | 335   | नालला<br>घाडीवाल    | • • •   | • •     | 4 <b>३</b> १<br>4३३ |
| <b>लल</b> वाणी             |       | •••     | 310   |                     | •       | ***     |                     |
| ॡ्णाचत                     | ••    | •••     | ३२८   | हरखावत              | 414     | ••      | पञ्च                |
| ॡणिया                      | • 4.7 | •••     | ३३४   | पावेचा              | 401     | 140     | ५३७                 |
| बन्दा मेहता                | 199   | •••     | 380   | नांदेचा             | ***     | •••     | ५३८                 |
| बागरेचा मेहता              | •••   | •••     | ३४६   | छाजेड्              | • • •   | ***     | 480                 |
| कांकरिया (मेहता)           |       | •••     | રૂપર  | द्यागा .            | •••     | ***     | 485                 |
| रतनपुरा, कटारिया           | •••   | •••     | 360   | पारव                | •••     | •••     | 480                 |
| भाण्डावत                   | •••   | •••     | 300   | बरमेचा 🤻            |         | • • • • | ५५४                 |
| भोसतवाल                    | •••   | • • !   | 301   | गोठी                | ***     | • •     | <i>પુપ</i> પુ       |
| बोलिया                     | •••   | •••     | ₹७४   | प्गिळिया            | •••     | ***     | ५५६                 |

| बेंगाणी<br>चंडालिया<br>कठौतिया, भृतेंडिया<br>कांसटिया | પદ્ધ<br>પદ્ધ<br>પદ્ધ<br>પદ્દ | पटावरी<br>बम्बोली, श्री श्र माल .<br>सबदरा     | ••• | ₹₹8 ≍        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-----|--------------|
| कठौतिया, भूतेड़िया<br>कांसटिया                        | ष्र                          | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·          |     |              |
| कांसदिया                                              | -                            | मबस्म                                          |     | ६२५          |
| कांसदिया                                              | ५६६                          | 117911 111                                     |     | ६२६          |
|                                                       |                              | जाखोरी                                         |     | ६२६          |
| समद्दिया                                              | ५६७                          | फलोदिया, धूपिया                                | ••• | ६२८          |
| खाँटेडुं                                              | ५६९                          | मुदरेचा ( वोहरा )                              | ••• | ६३०          |
| मम्बद्धा                                              | ५८२                          | बैताला                                         | ••  | ६३१          |
| संचेती, सुचिन्ती, सचेती                               | ५७३                          | बिनायक्या .                                    | ••• | ६३२          |
| भंसाली                                                | ১৩৮                          | माऌ .                                          |     | . ६३३        |
| बस्ब                                                  | ५८३                          | मरोठी                                          | *** | ६३४          |
| फिरोदिया                                              | 464                          | सावण सुवा                                      | ••• | ६३५          |
| बोरदिया                                               | ५/६                          | रेदासनी                                        |     | ६३७          |
| कीमती                                                 | ५८७                          | नीमानी                                         | ••• | ६३८          |
| पीनक्रिया                                             | 466                          | घेमावत                                         | ••• | ६३९          |
|                                                       | 430                          | देवड़ा                                         | *** | ६४०          |
| न्खत                                                  | 491                          | डॉगी                                           | ••• | ६४१          |
| ल्युंगड्                                              | ५९३                          | भांचिखया                                       | ••• | ६४२          |
| खजांची                                                | પુરુષ                        | गोधावत                                         | ••  | ६४३          |
| कोचेटा                                                | ५९७                          | दनेचा (बोहरा)                                  | 100 | ६४३          |
| सांद                                                  | ५९९                          | बागचार                                         | *** | €88          |
| भाभू                                                  | 800                          | सालेचा, टांटिया                                |     | ६४५          |
| हिंगे                                                 | 808                          | अ(बङ                                           | *** | ६४६          |
| मनिहानी                                               | . 606                        | <sup>-</sup> ठाकुर ,                           | ••• | €80          |
| तांतेड्                                               | 203                          | भादाणी<br>पगारिया, भटेवड्ग                     | *** | <b>६४०</b>   |
| पाटनी                                                 | 699                          | पगास्या, मटवडा<br>पूनमियाँ, लहूँ ड्रेया राठीड् | *** | ६४८          |
| मालकस                                                 | ६१२                          | Transport Same                                 | *** | ६४९<br>६५०   |
| नागो                                                  | ं६ ३                         | क्यलाना, सूरा                                  | ••• |              |
| गुगलिया ,                                             | 1818                         | गडिया                                          | ••  | ह <i>प</i> १ |
| संखलेचा, सखलेचा                                       | ६१५                          | ्रू<br>रूगवाल<br>•                             | • • | ६५३<br>६५४   |
| बर्राडया                                              | - ६१७                        | सीयाल, रायसोनी, कातरेला                        |     | ६५५          |
| बनवट 🔐 👯                                              | 820                          | मरलेचा, मडेचा                                  | ••• |              |
| बढ़ेर, भड़गतिया 🕌                                     | ६२१                          | बागमार, कुचेरिया, हड़िया                       | *** | ६५६<br>६५७   |
| सांख़ला ::.                                           | ६२२                          | धोका                                           | *** | ६५८          |
| हिंगड़                                                | ६२३                          | परिशिष्ट                                       | ••• | ६५८          |

नोट---कई खानदानों के परिचय भूल से यथास्थान छपना रह गये और कई परिवारों के परिचय यन्थ छप चुकने के पक्षात् श्राये। श्रतएव ऐने सब परिवारों के परिचय "परिशिष्टु" में दिये गए हैं।

## सिंहावलोकन

भोसवाल जाति के इस विशाल इतिहास के द्वारा जो गहरी और गवेवणा पूर्ण सामुनी पाठकों के सामने पेश की जा रही है हमारे खयाल से वह इतनी पर्याप्त है कि प्रत्येक विचारक पाठक के सम्मुख वह भोसवाल जाति के उत्थान भौर पतन के मूल भूत तत्वों का चित्र सिनेमा फिल्म की तरह खींच देगी। प्रत्येक व्यक्ति, जाति और देश के इतिहास में कुछ ऐसे विरोधात्मक मूल भूत तत्व काम करते रहते हैं जो समय आने पर या ती उस जाति को उत्थान के शिखर पर ले जाते हैं या पतन के गर्भ में उक्तेल देते हैं विश्वान न होगा कि संसार के अन्तर्गत परिवर्त्तन का जो प्रबल चक्र चलता रहता है वह इन्हीं तत्वों से संचालित होता है। ओसवाल जाति के इतिहास पर भी यदि यही नियम चरितार्थ होता हो तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।

इस जाति के इतिहास का मनोयोग प्रवंक अध्ययन करने से हमें इसमें कई स्कृप तत्व काम करते हुए दृष्टिगोचर होते हैं। इम देखते हैं कि मध्ययुगीन जैना चार्यों के अन्तर्गत सारे विश्व को जैन अमें के सण्डे के नीचे लाने की एक प्रवल महत्वाकाँक्षा का उदय होता है, और उसी महत्वाकाँक्षा की एक चिन गारी से ओसवाल जाति की स्थापना होती है। स्थापना होते ही यह जाति वायुवेग के साथ, उन्नति के मैदान में अपना घोड़ा फेंकती है और क्या राजनैतिक, क्या सैनिक और क्या क्यापारिक सभी क्षेत्रों में अपना प्रवल अस्तित्व स्थापित कर देती है। प्रति स्पद्धां के मैदान में वह अपने से प्राचीन कई जातियों को पिछे रख देती है। इसकी इस आक्तिसक उन्नति के कारणों पर जब हम विचार करते हैं तो हमें इसमें सबसे पहला तत्व जैनचारयों की बुद्धिमत्ता और उनकी विवेकशीलता के सम्बन्ध में मिलता है। इस जाति की स्थापना के अन्तर्गत जैनाचारयों ने जिन उदार भावनाओं और सिद्धान्तों को रकता, उसके उदाहरण इतिहास में बहुत कम देखने को मिलते हैं। इस जाति के संगठन में जातीय, भार्मिक और कौदन्विक आदि सभी प्रकार की उन स्वाधीन ताओं का अस्तित्व रक्ता गया, जिसके वायुमण्डल में रहकर उसका प्रत्येक सदस्य अपना सांसारिक और नैतिक हर प्रकार का विकास कर सकता है।

सामाजिक दिल बिन्दु से यदि देखा जाय तो इस इतिहास में हमें स्पष्ट दिखलाई देता है कि जैनाचार्थों ने जाति पाति के विचार को गौण रख कर प्रतिभा और शक्ति के मान से तेजस्वी पुरुषों को इस जाति में मिलाना प्रारम्भ किया। उन महात्माओं ने इस जाति में उन्हीं पुरुषों को प्रहण

जैनाच. थों का सामा- करना प्रारम्भ किया जो या तो अपने मालिक के बल से राज शासन की धुरी को जिक दृष्टि बिन्दु धुमा सकते थे, या जो अपनी भुजाओं के बल से रणक्षेत्र के घोरण को बदल देने में सफल हो समते थे अथवा जो अपनी ज्यापारिक ज्ञारंता से आर्थिक जगत के

अन्तर्गत अरना पैर रोक देने की ताकत रखते थे। फिर चाहे वे ब्राह्मण हों, चाहे क्षत्रिय, चाहे वैश्य। उन्होंने हर समय चुने हुए और प्रतिभाशील व्यक्तियों के संगठन का ध्यान रक्खा। इसका परिणाम यह हुआ कि इस जाति में जितने भी लोग सम्मिलित हुए वे सब शक्तिशाली और 'प्राकृतिक विशेषताओं से सम्पन्न थे। एक और जहाँ उन्होंने राजनैतिक वातावरण में अपने अद्भुत करिश्मे दिखलाये, दूसरी और उसी

प्रकार सैनिक क्षेत्र में भी उन्होंने अपनी भुजाओं के बल से काया पलट कर दिया। वे स्वयं चाहे राजा न बने हों, मगर इसमें कोई सन्देह नहीं कि उन्होंने कई राजाओं को बना दिया। इसी प्रकार ज्यापारिक लाइन में भी-उन्होंने अपना अद्भुत प्रसक्तम प्रकट किया। सच बात तो यह है, कि वे जिधर हुक गये विजय भी उधर ही हो गई।

जोधपुर, उदयपुर, बीकारेर आदि रियासतों का इतिहास देखने से पता लगता है कि सोवहवीं शताब्दि से छेकर बीसवीं सदी के आरम्भ तक इन रियासतों के शाशन संचालन में ओसवालों का प्रधान हाथ रहा है। जोधपुर स्टेट के अन्तर्गत साढ़े चारसी वर्षों में लगभग १०० दीवान ओसवाल हुए, इसी प्रकार वहाँ की मिलीटरी लाइन में भी उनका काफी प्रभुत्व था। -राजनैतिक प्रतिभा इसी प्रकार मेवाड और बीकानेर में भी हमें पचीसों प्रधान, दीवान और फ्रीजबक्षी (कमाण्डर इन चीफ ओसवारू दिखरू देते हैं। इसके साथ ही यह बात भी खास तौर से ध्यान में रखने की है कि वह समय आज की तरह शान्ति और सुव्यवस्था का न था, उस समय भारत के राजनैतिक वातवरण में अज्ञानित के अयङ्कर काले. बादल मण्डरा रहेथे। मिनिट मिनिट में साम्राज्यनीति और राजनीति में परिवर्तन होते थे ।- जिसकी वजह से शासकों का आस्तित्व खतरे में था; दीवान और मुसाहबों की तो बात ही क्या, मगर कठिनता की उस काल रात्रि में भी ओसवाल राजनीतिज्ञों ने अपने अस्तित्व को नष्ट न होने दिया। यही नहीं कठिनाइयों की भयद्वर कसौदी पर नक्स जाने की वजह से उतका अस्तित्व और भी अधिक प्रकाशित हो उठा, और उन्होंने अपने अस्तित्व के साथ-२ अपने मालिकों के अस्तित्व की भी रक्षा की । मुहणोत नैणसी, भण्डारी खींवसी, भण्डारी रञ्जाय, भण्डारी गंगाराम, सिंघवी जेठमल, सिंघवी इन्दराज, सिंघवी धनराज, सिंघवी फतेराज, बच्छावत कर्मचंद, मेहता हिन्दू मल, मेहता जालसी, काविदया भामाशाह, सिंघवी दयालदास, मेहता अगरचंद, मेहता गोकुछचंद, मेहता शेरसिंह; जोरावरमछ बापना इत्यादि अनेकों प्रतापी ओसवाल मुस्तुहियों की गौरव गाथाओं से आज राजस्थान का इतिहास प्रकाशित हो रहा है। रियासतों की ओर से इन लोगों को प्राप्त हए-

गावनैतिक क्षेत्र-ही की तरह-ये लोग धार्मिक क्षेत्र में भी कभी किसी से पीछे नहीं रहे। इस जाति के धार्मिक इतिहास में भी हमें समराशाह, करमाशाह, 'वर्द्ध मानशाह, थीहरूशाह, भेंसाशाह, पेथड़-शाह, कर्मचन्द वच्छावत, जगत सेठ, नेसलमेर के बापना (पटुवा) बंधु इत्यादि ऐसे २ धर्मिक नगा में महानपुरुषों के उच्छेखनीय नाम मिलते हैं जिन्होंने लाखों रुपये खर्च करके बढ़े २ संघ निकल्याये, शतुंजय आदि बड़े-२ तीथों का पुनर्निर्माण करवाया, प्रतिमाओं की प्रतिष्ठाएँ कीं, शास्त्र भंडार भरवाये, अकाल पीड़ितों के लिये अन्न के भंडार खोल दिये, इत्यादि जितने भी महान'और उदारतापूर्ण बातें हो सकती हैं, वे सब हमें इस जाति के इतिहास में देखने को मिलती हैं।

रुकों. परवानों से पता छ नता है -िक उनकी सेवाओं का उस समय कितना बढ़ा मूल्य रहा था।

धर्म में इतनी गहरी अनुभूति रखने पर हमें यह विशेषता इस जाति के होगों में देखने को मिलती है कि किसी भी प्रकार की धार्मिक गुलामी और सङ्कीर्णता के .चक्कर में थे. होग न फंसे और यही कारण है कि अहिंसा धर्म का पालन करनेवाही इस जाति ने युद्ध के मैदान में हजारों होगों को तहवार के धाट उतार दिया, मगर जैन धर्म की अहिंसा कहीं भी उनके मार्ग में बाधक न हुई। इसी प्रकार जब आवश्यकता महसूस हुई तो इस जाति के कई परिवारों ने वैष्णव धर्म को भी शहण कर लिया। मगर उनका जातीय संगठन इतना मज़बूत या कि इस धर्म परिवर्तन से उस संगठन को बिलकुल धका न पहुँचा। आगे जाकर तो यह धार्मिक स्वाधीनता और भी व्यापक हो गई, और आज तो हम ओसवाल परिवारों में मिन्न २ धर्मों की एकता के अद्भुत दश्य देखते हैं। एक ही घर में इम देखते हैं कि पिता जैन है, तो माता वैष्णव है, पुत्र आर्थ्यसमाजी है तो पुत्रबधू स्थानकवासी है, मगर इस धार्मिक स्वाधीनता से उनके कौदुन्विक प्रेम और जातीय संगठन में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती। इसका परिणाम यह हुआ कि धार्मिक बंधनों की वजह से जातीय संगठन में कमीतक कोई शिथलता न आने पाई।

इस इतिहास के अन्तर्गत हमें यह बात भी देखने को मिलती है कि - इस जाति का मुत्सुदी वर्गे जिस समय अपनी राजनैतिक प्रतिभा से राजस्थान के इतिहास को दैदीप्यमान कर रहा था। उसी समय उसका न्यापारिक वर्ग हजारों माइल दूर देश विदेश में जाकर अपनी न्यापारिक प्रतिभा से कई अपरिचित देशों के अन्दर अपने मजबूत परेशें को रोकने में समर्थ हो व्यापारिक चेत्र में रहा था। कहना न होगा कि उस जमाने में रेख, तार, पोस्ट भादि यातायात के साधनों की विलक्कल सुविधा न थी, यात्राएँ या तो पैदल करनी पड़ती थीं या बैक गाड़ियों और कॅडों पर न अन्धकार के उस घनघोर युग में ओसवाड़ व्यापारी घर से एक छोटा होर छे हर निकलते थे और " घर कूँच धर सुकाम" की कहावत को चरितार्थ करते हुए, महीनों में बंगाल, आसाम, मद्रास इत्यादि अपरिचितः देशों में पहुँचते थे। ये छोग वहाँ की भाषा और रीति रिवाजों को न जानते थे और न वहाँ वाले इनकी भाषा और सभ्यता से परिचित थे। मगर ऐसी भयं हर कठिनाई में भी ये लोग विचलित न हए, और इन्होंने हिन्दुस्तान के एक छोर से दूसरे छोर तक छोटे २ ज्यापारिक केन्द्रों में भी अपने पैर अध्यन्त मजबूती से से रोप दिये और लाखों रुपये की दौलत प्राप्त कर अपने और अपने देश के नाम को अमर कर दिया । कहाँ नागौर, कहाँ बहाल, कहां उस समय की भयंकर परिस्थिति, और केहाँ-खोटा- डोर छेकर निकलने वाला सेठ हीरानन्द 9 क्या कोई कल्पना कर सकता था, कि इसी हीरानन्दके व शत भारत के इतिहास में "जगत सेठ" के नाम से प्रक्षिद्ध होंगे, और वहां के राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक वातावरण पर अपना एकाधिपत्य कायम कर छंगे ? सच बात तो यह है कि प्रतिभा के लगाम नहीं होती, जब इन्तका विकास होता है तब-सर्वतीमुखी होता है। और यही कारण था उसी हीरानन्द के चेंशजों के घर में एक समय ऐसा आया जब चालीस करोड़ का व्यापार होता था. और सारे भारत में वह धर प्रथम श्रेणी का धनिक था। लार्ड क्काइव ने अपने पर लगाये गये इलजामों का प्रतिकार करते हुए लन्दन में कहा था कि-"मैं जब सुर्शिदा बाद गया और वहाँ सोना चांदी और जवाहरात के बहें २ हेर देखे. उस समय मैंने अपने - मन को कैसे कांब्र में रक्ला, यह मेरी अन्तरास्मा ही जानती है।" इस प्रकार इस जाति के और भी हजारों लाखों परिवार अपनी व्यापारिक प्रतिभा के बल से भारत भर में फैल गये। और आज भी उनके वंशज अत्यत्त प्रतिष्ठा के साथ वहाँ पर अपना ब्यापार कर रहे हैं।

जपर के अवतरणों से हमें यह बात स्पष्ट मालूम हो जाती है कि किसी जाति को उन्नति के

शिखर पर आरूद करने के लिये जिन २ गुणों और प्रतिभाओं की आवश्यकता होती है वह ओसवाल जाति में थी। इतना होने पर भी इस जाति का अक्षय प्रताप इतिहास के पृष्ठों पर अधिक पंतन का प्रारम्भ समय तक टिका न रह सका, और उन्हीं महान् पुरुषों के वंशन धीरे २ गिरते हुए आज ऐसी कमजोर स्थिति में पहुँच गये, इसका कारण क्या ? क्या यह केवल भाग्य का फेर है ? क्या यह केवल विधि की विडम्बना है ? या इसके अन्तर्गन भी कोई रहस्य है ? इतिहास स्पष्ठ रूप से घोतित करता है कि संसार में बिना कारण के कोई कार्य्य नहीं होता, हर एक छोटी से छोटी घटना के अन्त काल में भी उसका मुख मूत कारण विद्यमान रहता है । अगर ओसवाल जाति उत्थान के कॅचे शिखर पर पहुँची, तो उसकी जड़ में भी कई महस्वपूर्ण तत्व विद्यमान थे और अगर आज वह अपनी स्थिति से इतनी नीचे गिर गई, तो उसके अन्दर भी उतने ही मजबून नारण हैं। नीचे हम उन्हीं में से कतिपय कारणों पर संक्षिस प्रकाश डालने का प्रयक्ष करते हैं।

इस जाति के पतन का पहला कारण जो हमें इतिहास के पृथीं पर दिखलाई देता है, वह मुत्सुहियों को पारस्परिक फूट है। राजस्थान के ओसवाल मुखुदी राजनीतिज्ञ थे, वीर थे, स्वामि भक्त थे, अपने स्वामी के लिए हंसते २ अपनी जान पर खेलजाना उनके लिए रोज की मामूली बात मुखिद्यों की पारस्परिक फूट थी, इन सब गुणों के होते हुए भी उनमें बन्ध विद्रोह की अगन बहुत जोरों से प्रज्वलित थी, अपने भाइयों के उस्कर्प को सहन करना उनके छिए बहुत कठिन था, और यही कारण था, कि इन छोगों के बीच में हमेशा भयद्वर पड्यंत्र चछा करते थे। जहाँ कोई एक दीवान हुआ. सी उसकी विरुद्ध पार्टी वाले, उसीके भाई, हर तरह से उसका नाश करने की कोशिश में लग जाते थे। ऐसी कई दुःखपूर्ण दुर्घटनाएँ हमें इतिहास में देखने को मिछती हैं, कि राजनैतिक षढयंत्रों में पड़कर समय २ पर जिन बड़े २ मुरसुहियों का चुक ( कतल ) हुआ उन पडयंत्रों में उन्हीं के सजातीय सब से अधिक छीडिंग पार्ट के रहे थे। इन्हीं घात प्रतिघातों से इस जाति की उन्नति में बहुत उस पहुँची। इसी प्रकार इस जानि के पतन का दूसरा कारण संत्युही झाँस का नकली आडम्बर और झुठा अभिमान है। घर में बेशक चूहे दण्ड पेलते हों, खाने को फाकाकशी हो, सुरसुद्दी क्लॉस का ब्यक्ति इन सब कहों को सहन कर छेगा, मगर व्यापार के द्वारा अपनी आजीविका को उपार्जन करने में अपनी बहुत बड़ी बेहजती समझेगा वह दस रुपये की राज्य की नौकरी करना प्रस्नेद करेगा, मगर स्वतंत्र व्यवसाय की कल्पना भी उसके मस्तिष्क को तु.खदायी होगी। इसका भयद्वर परिणाम यह हो रहा है कि इन्ही रियासतों मे जहाँ पर किसी समय इन छोगों के पूर्वजों ने राजाओं तक को अपने एहसानमन्द बनाए थे, वहीं इन छोगों की बहुत ख़राव स्थिति हो रही है, और धीरे २ इनकी प्रतिष्ठा और इजन भी कम होती जा रही है, और निर्माख्य पदार्थों की सरह ये अपने जीवन को बिसा रहे हैं। फिर भी मूँछ पर चांवल ठहराने की इनकी नकली ऐंठ आज भी कायम है।

इस जाति के पतन का दूसरा जबर्दस्त कारण इसके अन्दर पैदा हुई साम्पदायिकता और धार्मिक मतभेद हैं। सच पूछा जाय तो इसी जहरीछे कारण ने आज इस जाति को रसातल में पहुँचा दिया है। हम तो स्पष्ट रूप से निःसंकोच और निर्मीक होकर यह घोषित कर देता चाहते हैं कि ओसवाल जाति उत्थान के इतने जस्वै शिखर पर पहुँची उसका प्रधान कारण भी तत्कालीन जैनाचार्य्य थे और आज जो वह पतन की इस चरम- सीमा पर पहुँच रही है इसका सारा उत्तर दायित्व भी वर्तमान धर्माचार्यों पर ही है। धर्म संस्था मनुष्य की मानुकता का विकास करने वाली संस्था है। इस धार्मिक मन भेद भावुकता को यदि उचित मार्ग से संवालित किया जाय तो इसीमें संसार के बड़े से बड़े उपकार सिद्ध हो सकते हैं। प्राचीन जैनाचार्थों ने जहाँ इस भावुकता का उपयोग लोगों को मिलाने और संगठित करने में किया, वहाँ आगे के जैनाचार्थों ने, अपने २ व्यक्तित्व और अहंकार को चरितार्थ करने के लिए नवीन २ सम्प्रदायों और मेर भावों की गहराई करके उस सङ्गठन के दुकड़े करने में ही अपनी शक्तियों का उपयोग किया। इन्हीं लोगों की दया से समान में, कई सम्प्रदायों और मत मतान्तरों का उदय हुआ, और एकता के सूत्र पर स्थापित, की हुई ओसवाल जाति फूट और वैमनस्थ के चक्कर में जा पड़ी। और आज तो यह हालत है कि ये मतभेद हमारे जातीय संगठन की दीवार को भी कमजोर करने लगे हैं। हमारे पृथ्य साधुओं की कृपा से उनके आवकों में अब यह भावना मी उदय होने लगी है कि स्थानकवासी, स्थानक वासियों में ही शादी सम्बन्ध करें और मन्दिर मार्गी मन्दिर मार्गियों, में ही। ईश्वर न करे यदि यह नियम भी कही प्रचल्ति हो गया, तो किर इस जाति का अन्त ही निकट समझना चाहिए।

हमें यह मानने में तिनक भी संकोच नहीं हो सकता कि त्याग और तपस्या में आज भी हमारें जैन साधु भारत में सब से आगे बढ़े हुए हैं। लेकिन इसके साथ ही दुःख के साथ हमें यह भी स्वीकार करना पढ़ता है कि अहंभाव और व्यक्तित्व के मोह की मात्रा उनमें क्रमशः अधिक बलवती होती जा रहीं है। जैन शास्त्रों में इस प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करना सब से कठिन बतलाया गया है, यह ऐसी प्रवृत्ति (उपश्म मोहनीय) है कि ग्यारहवे ग्रुण स्थान पर पहुँची हुई आत्मा को भी वापस पतित करके दूसरे ग्रुण स्थान में लाकर पटक देती है। इसी प्रवृत्ति की बजह से संसार में समय २ पर अनेक मतम तान्तरों और सम्प्रदायों का उदय होता है और अशान्ति की मात्रा बढ़ती है। इसी प्रवृत्ति का प्रताप है कि जो व्यक्ति अपने घरवार, धन, दौलत और कुदुम्बी जनों के मोह को मुद्दी भर धूल की तस्ह छोड़ कर संसार में विरक्त हो जाते हैं वे अत्यन्त साधारण "प्रय" और "आचार्यं" पदवी के लिए ऐसे छड़ते हुए दिखलाई देते हैं कि गृहस्थों तक को आइचार्य होता है और उनकी छड़ाई की मिटाने के लिए आवकों को बीच में पढ़ना पढ़ता है। अगर ये अपने अहंभाव को नष्टकर अपनी महानता के प्रकाश में देखेंगे तो यही पदिवर्यों उन्हें अत्यन्त कुद्र दिखलाई देंगी।

अगर आज हमारे ये जैनाचार्य्य इस प्रवृत्ति पर विजय प्राप्त करके, समानता के महान् सिद्धांतों का बीड़ा उठा कर तैय्यार हो जायं तो जाति की धार्मिक, सामाजिक और कौटुन्विक सभी कमजोरियाँ क्षण भर में दूर हो सकती हैं। इन छोगों के हाथों में आज भी महान् शक्ति केन्द्रीभूत है। जनता आज भी इनके पुंछे पागल है।

इधर गृहस्थों का कर्तन्य भी उनकें पीछे इस बात का तकाक़ा कर रहा है कि इन छोगों का

अनुकरण करके अब तक वे धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से अपनी काफ़ी वरवादी कर चुके हैं। यदि -अब भी ये लोग अपने अहंभाव को तिलाक्षिल देकर जनता को एकता के सूत्र में वांधे सामाजिक कमजोरियाँ तो बहुत ही अच्छा है वरना इस प्रकार समाज में वैभनस्य का बीज बोने वाले-साधुओं की अब समाज को जरूरत नहीं है।

धार्मिक मतमतान्तरों ही की तरह इस जाति के कछेवर में कई ऐसे सामाजिक दोप भी धुने हुए हैं, जिनकी वजह से यह जाति दिन प्रति दिन क्षीण होती जा रही है। इन सामाजिक कमजोरियों में हमारा वैवाहिक जीवन, परदा और पोशाक, और सामाजिक फिजूल खर्चियाँ विशेष उल्लेखनीय हैं।

हमारा वैवाहिक जीवन, परदा और पश्चाक, और सामाजिक । फजूल खाचया विश्वप उल्लखनाय ह ।

किसी भी जाति की उन्नति का यदि अन्दाज करना हो तो वह उस जाति के वैवाहिक जीवन
से भक्षी प्रकार किया जा सकता है । जिस जाति का वैवाहिक जीवन सुन्दर और प्रेमपूर्ण होता है,

जिसका नारी अद्व सभ्य और स्वस्थ होता है, उस जाति की सन्तानें भी हए-पुष्ट,

हमारा वैवाहिक जीवन बलवान्, मेधावी और सुंदर होती हैं । खेद है कि ओसवाल जाति का वैवाहिक

जीवन अत्यन्त निराशापूर्ण और अन्धकारमय है । एक ओर तो घोर अशिक्षा और परदे
की असानुषिक प्रथा की वजह से हमारा नारी अद्व निर्माल्य और निर्जीव हो गया है, हसकी दूनरी ओर प्रति
वर्ष हजारों छोटे र बालकों का विवाह की वेदी पर बलिदान होता है, तीसरी ओर पचामों उत्तरी
उम्र के बुहे भी समाज के नवयुवकों का हक नष्ट कर समाज की वालिकाओं का जीवन नष्ट कर देते हैं । इन
सब बातों से समाज का संयम और सदाचार खतरे में पढ़ा हुआ है, नारी अंग के निर्माल्य होने से हमारे
समाज की ठीक वही हालत हो रही है जो पक्षाघात से पीढ़ित व्यक्ति की होनी है । हमारा दाग्यत्य जीवन
कल्लहम्य हो रहा है, समाज का वायुनण्डल हजारों वाल-विधवाओं की आहाँ से धुंवाधार हो रहा है । इन
सभी बातों से दिन र समाज का भविष्य अन्यकार की ओर अग्रसर हो रहा है ।

हन सब बातों को दूर कर समाज को स्वस्थ करने के लिए यह आवश्यक है कि समाज के वैवाहिक-जीवन को सुंदर बनाया - जाय। इसके लिए समाज के नारी अंग को शिक्षित और सुसंस्कृत किया जाय। , हम् है कि समाज के अगुवाओं का ध्वान इस ओर धीरे २ आकृष्ट होने लगा है और अव स्थान २ पर बहुत सी कृत्या पाठशालाएं खुल रही हैं। पर अभी यह प्रयत्न समुद्र में बून्द के तुल्य ही कहा जा सकता है। इस दिशा में बहुत बड़े स्केल पर काम होने की आवश्यकता है।

दूसरा महत्व ना प्रश्न वैवाहिक स्वाधीनता का है। कोई भी तर्क और कोई भी दलील इस बात का समर्थन नहीं कर सकती कि पुरुषों को तो साठ २ वर्ष की उम्र तक पाँच २ छः २ विवाह करने की समाज की ओर से खुली इजाज़त हो और खियाँ दस वर्ष की उम्र की आयु में विधवा होने पर भी पुनर्विवाह के अधिकार से बिखत रक्खी जाँय। इतिहास के न मालूम किस अन्धकार पूर्ण युग में इस कठोर और पक्षपात पूर्ण व्यवस्था का उदय हुआ जिसने भारत के सारे सामाजिक जीवन को नष्ट श्रष्ट कर रक्खा है। जब स्त्री और पुरुष में समान मनोविकारों का उदय होता है, तब क्या कारण है कि पुरुषों के मनोविकारो की तो इतनी सावधानी से रक्षा की जाय और खियों के मनोविकारों की ओर बिलहुल ध्यान ही न दिया जाय। अनेकों वर्ष के वादविवाद और समय की जरूरतों से यह विषय अब इतना स्पष्ट और निर्विवाद हो गया है कि अब इस विषय पर अधिक लिखने की आवश्यकता नहीं। विधवा विवाह एक ऐसी औषिषे है। जिसना प्रचार होते हो बालविवाह, इद्धविवाह और वैवाहिक जीवन सम्बन्धी सभी समस्याएं अपने आप हल हो जायगी।

दुसरी जो भयद्वर कमजोरी हमारे समाज के अन्तर्गत है वह परदा और पोशाक की है। असभ्यता और जङ्गलीपन के किस युग में इस वर्षर प्रथा का जन्म हुआ, यह नहीं कहा जा सकता! मगर यह निश्चय है कि इस प्रथा ने हमारी स्त्रियों को संसार के सम्मुख अत्यन्त हास्यास्पर परदा और पोशाक वना रक्खा है। वैसे तो इस जालिम पृथा का अस्तित्व किसी न किसी अंश में भारत की वह जातियों में है, मगर ओसवाल जाति में इसका रूप इतना भयद्वर हो गया है कि उसकी नजीर कहीं भी हुंदे न मिलेगी। हमारी ही जाति वह जाति है जहाँ खियां खियों से परदा करती हैं. वह सास से परदा करती हैं; कई बहुएं तो जिन्दगी पर्यंत अपनी सास को सुँह नहीं बतलातों और विना बोले रह जाती हैं। हमारी जाति वह जाति है जहाँ सभ्यवा का काम परदे से किया जाता है. अमुक के आठ × का परदा है अमुक के चार का परदा है और अमुक के दो का परदा है. जिसके जितना अधिक परदा होता है, वह खानदान उतना ही ऊंचा समझा जाता है। इस प्रकार इस मयंकर प्रथा ने हमारी खियों को जिन्दगी और प्रकाश की उन सब किरणों से वंचित कर रक्खा है जो उनकी जीवनी शक्ति की रक्षा के लिए अध्यन्त आवश्यक हैं। वे संसार की सारी गतिविधि से अपरिचित रहती हैं। अपनी आत्मरक्षा की भावनाओं से वे सर्वथा अपरिचित रहती हैं। आइचर्य है कि बीसवीं सदी के इस प्रकाश मय युग में भी यह महान जाति अभी तक इस महान वर्षर प्रथा को अंगीकार किए हए है। हमारे पास इतना स्थान नहीं कि इस प्रथा के सम्बन्ध में हम कुछ विशेष लिखें। लेकिन यह निश्चय है कि समाज में जब तक इस प्रथा का अस्तित्व है, तब तक जाति सुधार का नाम छेना ही व्यर्थ है।

परदे के साथ ही पोशांक का भी बहुत गहरा सम्बन्ध है इस समय जो पोशांक ओसवाल महि-लाओं ने अड़ीकार कर रक्खी है वह इतनी भदी भौर अवैज्ञानिक है कि उसको रखते हुए परदा प्रथा को तोड़ना बिलकुल ब्यर्थ है। क्या स्वास्थ्य की दृष्टि से, क्या सौन्दर्य की दृष्टि से और क्या सभ्यता की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से किसी भी दृष्टि में इस वेष भूषा का समर्थन नहीं किया जा सकता। इस पोशांक में मामूली परिवर्तन होने की आवश्यकता है।

इसके पश्चात समाज के रीतिरिवाजों की वेदी पर होने वाली फिज्ल लिचियों का नम्बर आता
है। अनेकों परिवारों के इतिहास में हमें कई घटनाएं ऐसी देखने को मिली जिनसे उन लोगों ने हजारों
लाखों रूपया लगावर शहरसारणी और आभसारणियें की हैं। उत्र युग में चाहे थे
फिज्ल खर्ची बातें अच्छी मानी जाती हों, मगर अर्थ समस्या के इस कठिन युग में जब कि दिन २
अर्थ का महत्व बढ़ रहा हो ऐसी बातों का अनुमोदन नहीं किया जा सकता। खेद
है कि अदूरदर्शी लोग इस कठिन समय में भी सामाजिक रीतिरिवाजों की वेदी पर अपने आपको बलिंदान

<sup>×</sup> जो सियाँ श्राठ सियों को साथ लेकर निकलती हैं उनके श्राठ का श्रीर जो चार को लेकर जाती हैं दनके चार का परदा कहलाता है।

कर देते हैं। मगर बुद्धिमानी का अब यह तकाजा है कि समाज के आर्थिक वैभन की रक्षा के लिए इस प्रकार की सभी सामाजिक—फिजूल खिचेंचों का अन्त किया जाय।

स्म्प्रदाय भेद ही की तरह इस जाति में समय २ पर कुछ ऐसे सामाजिक भेद भी उत्पन्न हो गये जिसकी वजह से यह जाति कई दुकदों में विभिन्न होगई। आज इस जाति में भीसा, दस्सा, पांचा, अदेगा आदि कई अनेकों भेद हो रहे हैं और कहीं वेटी व्यवहार वन्द है तो कहीं रोटी हस्सा बीसा आदि भेद क्ष्यवहार वन्द है और इन सब भेदों का मनुष्यता के नाम पर समर्थन किया जाता है। इन भेदों के सम्बन्ध में जो किम्बद्गित्यां हैं उनसे पता चलता है कि बहुत साधारण घटनाओं के द्वारा ये भेद प्रभेद अस्तित्व में आये हैं, मगर आज संसार के अन्दर ऐसे युग का प्राहुर्भाव हो रहा है कि जिसमें मनुष्य से मनुष्य को जुदा करने वाले ऐसे सभी भेदभाव नष्ट हो जाएंगे। हमें हर्ष है कि पंजाब के ओसवाल समाज ने इस लाइन में काफी पैर बदाया है, और वक्ष सस्सों बीसों में शादी विवाह प्रचलिन होगये हैं, हमें आशा है कि सारे भारत का ओसवाल समाज इस भेद भाव को नष्ट करने की और अग्रसर होगा।

जपर इस इतिहास की भली और बुरी दोनों वाजुओं पर काफी प्रकाश ढाल जुके हैं। अब अन्त में हम इस जाति के प्रकाशमान युवकों से यह अपील करना चाहते हैं इस समय सारा संसार परि-वर्तन के प्रवल चक्र में पहा हुआ है। राज्य, धर्म, समाज और पंजी की सभी संस्थाओं में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहे हैं । मनुष्य, स्वार्थ, जातीयता और राष्टी-यता से भी ऊंचा उठकर अखिल मानवीयता के समीप पहुँचने के लिए प्रयत्नशील हो रहा है ऐसी स्थित में उनके जपर भी कार्य्यक्रम का बहुत बड़ा बोहा आता है। यदि वे ऐसी स्थिति में भी सावधानी के साथ अपने सामाजिक रोगों की चिकित्सा के लिए तय्यार न हुए, तो जाति का जो भयद्वर . नुकसान होगा उसका उत्तरदायित्व उन्हीं पर आवेगा। इस समय उनका पवित्र कर्तव्य उन्हें इस बात का तकाजा कर रहा है कि वे अखिल भारतवर्षीय ऐसे ओसवाल नवयुवकों का एक विशाल संगटन करें जो समानशील और समान विचार वाले हों। जब तक एक बलवान् संगठन की ताकत उनके पीछे नहीं होगी तब तक एक व्यक्तिगत उत्साह और जोश से किये हुये कार्यों का कोई भी महत्व और प्रभाव न होगा । सबसे बढ़ी कठिनाई हमारे नवयुवकों के सामने यही आती है, कि जोश और उत्साह में आकर वे जो भी काम करते हैं कोई भी मजबूत संगठन उनका समर्थन नहीं करता और इसी कारण चारों ओर से हास्या-स्पद बन कर वे निरुत्साही हो जाते हैं। अगर उनके पी छे कोई मजबूत संगठन उन्हें उत्साह प्रदान करने वाला हो तो वे बहुत कुछ कार्य्य कर सकते हैं। इस लिए एक ऐसे बड़े संगठन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, और इस समय सारे भारत के ओसवाल नवयुवकों को ऐमे महानू संगठन को बनाने के लिये पूरी शक्ति से जुटजाना चाहिए।

# श्रोसवाल जाति की उत्पत्ति Origin of the Oswals.

सारतवर्ष के इतिहास की सामग्री इतने अन्धकार में है कि पुरातत्ववेत्ताओं की सैकड़ों वर्षों से लगातार खोज जारी रहने पर भी अभी तक उसका बहुत सा भाग तिमिराच्छन है और बहुत-सी महत्वपूगे बातों के अभाव से उसके कई अड़ अधूरे पड़े हुए हैं। इस देश में एक तो वैसे ही लोगों की रुचि अपने वैज्ञानिक इतिहास का निर्माण करने की ओर बहुत कम रही, दूसरे जिन लोगों ने इस विषय पर कुछ लिखा भी तो समय के भीषण प्रहारों से, बार-बार होने वाले राज्यपरिवर्तनों और राज्य-क्रान्तियों से वह सामग्री भी रक्षित न रह सकी। फिर भी आधुनिक अन्वेषणाओं से और पुरातत्ववेत्ताओं के सतत प्रयतों से जी कुछ भी टूटे फूटे शिलालेख, ताम्रपत्र, प्रशस्तियाँ वगैरह प्राप्त हुई हैं उनसे भारतवर्ष के राजनैतिक इतिहास और राजपरिवर्तनों पर काफ़ी प्रकाश पड़ने लगा है। मगर जातियों का अलग अलग इतिहास तो अभी भी वैसा ही अन्धकार के गर्क में लीन है।

ओसवाल जाति के इतिहास के सम्बन्ध में भी यही बात सोलह आना सच उतरती है। इस महान् जाति के द्वारा किये गये उज्ज्वल और महान् कार्यों से राजप्ताने का मध्यकालीन इतिहास दैदीप्यमान हो रहा है और इसके अन्दर पैदा होने वाले महापुरुषों का नाम उस समय के इतिहास के अन्दर स्थान-स्थान पर दृष्टिगोचर होता है। इतने पर भी यदि आज पूछा जाय कि राजपूताने के रणांगण में भांति-भांति के खेल दिखानेवाली इस जाति की उत्पत्ति कव, कैसे और कहाँ से हुई तो इतिहासचेत्ता चुप हो जाते हैं। पुरानत्ववेत्ता ऑखें वन्द कर छेते हैं और इतिहास अपनी असमर्थता को प्रकट कर देता है। कोई मजबूत आधार नहीं, कोई सन्तोषजनक प्रमाण नहीं, कोई विश्वासनीय लेख नहीं जिसके बल पर इसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्विवाद बात बतलाई जासके।

प्राचीन यतियों के शास्त्र भण्डारों में, भाटों की वंशाविलयों में, और जैना चार्यों के जैन प्रन्थों में ओसवाल जाति की उत्पत्ति के विषय में अनेक दंतकथाएँ, अनेक किम्बदंतियाँ और अनेक कान्य प्राप्त होते हैं। मगर उन सबके ऊपर विचार करने पर इस बात का पता चलता है कि कुछ लोगों ने तो इस जाति को अधिक-से-अधिक प्राचीन सिद्ध वरने के छोम में, कुछ छोगों ने अपने-अपने गच्छों और अपने-अपने आचार्यों की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के हेतु से, इन सब प्रमाणों के उपर पक्षणात का ऐसा गहरा रंग चढ़ा दिया है कि उसमें से आज असिलयत को डूँढ निकालना भी बहुत कठिन हो गया है और बहुत-से इतिहास रिसक और पुरातत्ववेत्ता तो इस प्रकार की अतिशयोक्ति पूर्ण बातों पर विचार तक करने में बुराई समझने लग गये हैं।

ऐसी स्थिति में ओसवाल जाति की उत्पत्ति का समय निर्णय करना किसी भी इतिहासवेता के लिये कितना कठिन, और दुरूह है यह बतलाने की ज़रूरत नहीं।

फिर भी जो लेखक ओसवाल जाति का इतिहास लिखने के लिये बैठता है उसके लिये सबसे पहला और आवश्यक कर्तन्य यह हो जाता है कि इस जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो अधिक-से-अधिक सामग्री उपलब्ध हो, वह पाठकों के सम्मुख उपस्थित करदे। ऐसा किये बिना उसका पवित्र कर्तन्य प्रा नहीं हो सकता। इन्हीं सब बातों को मद्दे नज़र रखकर इस जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हमें शास हुए है वह हम नीचे प्रस्तुत करते हैं।

इस समय ओसवाल जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में तीन मत विशेषतया प्रचलित हैं। उन तीनों मतों पर हम यहाँ अलग-अलग रूप से विचार करते हैं।

१—पहला मत जैन ग्रंथों और जैनाचार्यों का है जिनके मतानुसार वीर निर्वाण संवत् ७० में अर्थात् वि० संवत् से करोब ४०० वर्ष पूर्व भीनमाल के राजा भीमसेन के पुत्र उपलदेव ने ओसियां नगरी (-उपकेश नगरी) बसाई और भगव.न् पार्श्वनाथ के ७ वें पाटघर उपकेश गच्छीय श्री आचार्य रत्नप्रभ सुरि ने उस राजा को प्रतिबोध देकर जैनधर्म की दीक्षा दी और उसी समय ओसवाल जाति की स्थापना की।

२—दूसरा मत भाटों, भोजकों और सेवकों का है, जिनकी वंशाविलयों से पता लगता है कि सम्बत् २२२ विक्रमी में उपलदेव राजा के समय में ओसियाँ (उपकेश नगरी) में रत्नप्रसद्दि के उपदेश से ओसवाल जाति के १८ मूल गौत्रों की स्थापना हुई।

, ३—तीसरा मत आधुनिक इतिहासकारो का है जिन्होंने अपनी अकाव्य खोजों और गम्भीर गनेपणाओं के पश्चात् यह सिद्ध किया है कि विक्रमी सं० ९०० के पहले ओसवाल जाति और ओसियाँ नगरी का अस्तित्व न था। इसके पश्चात् मीनमाल के राजपुत्र उपलदेव ने मंडोर के पिहहार राजा के पास आकर आश्रय ग्रहण किया और उसी की सहायता से ओसियाँ नगरी को बसाया। तभी से सम्भव है ओसवाल जाति की उत्पत्ति हुई हो।

उपरोक्त तीनों मतों का विस्तृत विवेचन अब हम नीचे करते हैं:---

### जैनाच। य्यों के मत से श्रोसवालों की जलाित

विक्रम संवत् १३९३ का लिखा हुआ एक हस्तिलिखित उपकेशगच्छ चरित्र नामक प्रन्थ मिलता है। उसमें तथा और भी जैन प्रंथों में ओसवाल जाति और ओसियाँ नगरी की उत्पत्ति के विषय में जो कथा लिखी हुई है वह इस प्रकार है:—

### स्रोसियां नगरी की स्थापना

वि॰ सं॰ से करीब चार सौ वर्ष पूर्व भीनमाल नगरी में भीमसेन नामक राजा राज्य करता था, जिसके दो पुत्र क्ष थे। जिनके नाम क्रमकाः श्रीपुत्र और उपलदेव था। एक समय युवराज श्रीपुत्र और उपलदेव के बीच में किसी कारण दश कुछ कहा सुनी हो गई जिस पर श्रीपुत्र ने ताना मारते हुए कहा कि इस प्रकार के हुकम तो वही चला सकता है जो अपनी भुजाओं के बल से राज्य की स्थापना करे। यह ताना ऊपलदेव को सहन न हुआ और वह उसी समय नवीन राज्य-स्थापन की प्रतिज्ञा करके अपने मंत्री उहड़ और उधरण को साथ ले वहाँ से चल पड़ा। उसने ढेलीपुरी (दिल्ली) के राजा साधु की आज्ञा लेकर मंदीवर के पास उपकेशपुर या भोसियां पट्टण नामक नगर बसा कर वहाँ अपना राज्य-स्थापित किया उस समय भोसियाँ नगरी का क्षेत्रफल का बहुत लम्बा चौदा था। ऐमा कहते हैं कि वर्तमान भोसियाँ नगरी से १२ मील पर जो तिवरी गाँव है वह पहले भोसियाँ का तैलीवादा था तथा जो इस समय खेतार नामक ग्राम है वह पहले यहां का क्षत्रीपुरा था। इसी प्रकार और सुदृक्षों के निशानात भी पाये जाते हैं।

### श्रोसवाल जाति की स्थापना

राजा उपल्देव वाममार्गी था और उसकी खास कुल्देवी चासुँहा माता थी। इसी समय में जैनावार्थों में भगवान पार्श्वनाथ के ७ वें पाटकर आचार्थ्य रसप्रमस्रिजी अपने उपदेशों के द्वारा जैनधर्म का प्रचार करते हुए आवृ पहाड से होते हुए उपकेशपट्टण में पधारे और पास ही ल्ल्णाद्री नामक छेटी सी पहाड़ी पर एक २ मास के उपवास की तपश्चर्यों कर ध्यानाविश्यत हो गये। इस समय पाँच सौ मुनियों का संघ उनके साथ था। कई दिन होने पर भी जब उन मुनियों के लिये शुद्ध भिक्षा की व्यवस्थाउस नगरी

<sup>#</sup> इस विषय में दो मन श्रीर पाये जाते हैं पहला यह कि पट्टावली न० ३ में मं महेन के एक पुत्र श्रीपुँज था जिसके सुरसुन्दर एवं उपलदेव नामक दो पुत्र हुए । दूसरा यह कि मीमसेन के तीन पुत्र थे जिनके नाम क्रण्शः उपल-देव, श्रासपाल श्रीर श्रासल थे । जिनमें से उपलदेव ने श्रीसियाँ तथा श्रासल ने मिनमाल बसाया । '

## श्रोसवाल जाति का इतिहास

में न हो सकी तब सब लोगों ने आचार्य्य श्री से प्रार्थना की कि "भगवान् यहाँ पर साधुओं के लिये पवित्र भिक्षा \* की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है ऐसी स्थित में मुनियों का इस स्थान पर निर्वाह होना कठिन है। यह सुनकर आचार्य श्री ने कहा "यदि ऐसा है तो यहाँ से विधारकर देना चाहिये।" यह देखकर वहाँ की अधिष्टायिका चासुँडादेवी ने प्रगट होकर कहा कि महात्मन्, इस प्रकार से आपका यहाँ से चला जाना भच्छा न होगा, यदि आप यहाँ पर अपना चातुर्मास करेंगे तो संघ और शासन का बड़ा लाभ होगा। इस पर आचार्या.ने. सुनियों के संघ को कहा कि जो साधु विकट तपस्था करने वाले हों वे यहाँ रह जाय होष सब यहाँ से विहार कर जायें । इस पर से ४६५ मुनितो आचार्य्य की आज्ञा से विहार का गये । शेष ३५ मुनि तथा आचार्यं चार २ मास की विकट तपस्या स्त्रीकार कर समाधि में लीन हो गये । इसी बीच देवयोग से एक दिन राजा के जामात्र त्रिक्टोकसिंह रे को रात्रि में सोते समय भयं हर सर्प ने उस किया !! इस सप्ताचार से सारे शहर में हाहाकार मच गया। बहुत से मंत्र, तंत्र शास्त्री इलाज काने के लिए आये मगर कुछ परिणाम न हुआ। अंत में जब उसे रमशान यात्रा के छिए छे जाने छगे तब किसीने इन आचार्य श्री का इलात करवाने की भी सलाह दी। जब राजकुमार की रथी आचार्य्य श्री के स्थान पर लाई गई तो भाचार्वा श्री के शिष्य वीर धवल ने गुरू महाराज के चरणों का प्रक्षालन कर राजकुमार पर छिड़क दिया। ऐसा इरते ही वह जीवित हो उठा,। इससे सब छोग बड़े प्रसन्न हुए और राजा ने आचार्य्य श्री से प्रसन्न होकर अने भी थाल बहमूल्य जवाहरातों के भर कर आचार्य्य श्री के चरणों में रख दिये। इस पर आचार्यश्री ने कहा कि राजन हम त्यागियों को इस द्रन्य और वैभव से बोई प्रयोजन नहीं है। हमारी इच्छा तो यह है िक आप छोग मिल्यात्व को छोड्कर परम पित्रत्र जैनधर्म को श्रद्धा सहित स्वीकार करे, जिससे आपका क्रव्याण हो। इस पर सब छोगों ने प्रसन्न होकर आचार्य्य श्री का उपदेश श्रवण किया और श्रावक के बारह बतों को अवण कर जैनधर्म को ब्रहण किया ×। तभी से ओसियाँ नगरी के नाम से इन छोगों की गणना ओसवाल धंश में की गई।

<sup>\*</sup> कुछ लोगों का भत है कि उस समय श्राचार्य रक्षप्रमध्रि के साथ केवल एक ही शिष्य था और उसे भी जब भिदा न मिलने लगी तब उसने जंगल से लकड़ी काट कर लाना और पेट भरना शुरू किया।

<sup>†</sup> कुछ मर्थी में राजा के जामात्र के स्थान प्र राजा के पुत्र का टल्लेख है।

<sup>्</sup>रै कुछ स्थानों पर ऐपा उब्लेख है कि आचार्य रख प्रम सुरि ने देवी के कहने से रुई की पूणो का सर्प बना कर भरी सभा में राजा के पुत्र को काटने के लिए सेजा था।

<sup>×</sup> ऐसी भी किन्बदन्ती है कि उस समय उस नगरी में जितनी जातियाँ थीं। याने ब्राह्मण, चत्री, वैश्य श्रीर श्राद्र सबने मिलकर जैनधर्म स्वीकार किया। इन्हीं की बजह से जैनधर्म में कई ऐसे भी गीत्र पाये जाते हैं जो उन जातियों के नाम के सूचक है।

इसके पूर्व चामुंडा माता के मन्दिर में आधिन मास की नव राजि के अवसर पर मैसों और बकरों का बिलदान हुआ करता था। आवार्यश्री ने उसको रोककर उसके स्थान पर लड्डू, चूरमा, लापसी, खाना नारियल इत्यादि सुगंधित पदार्थों से देवी की पूना करने का आदेश किया। इससे चामुडा देवी बड़ी नाराज हुई और उसने आचार्यश्री की आँख में बड़ी तकलीफ़ पैदा कर दी। आचार्यश्री ने बडी शांति से इस तक्ष्लीफ़ को सहन किया। चामुडा ने जब आचार्यश्री को विचलित होते न देखा तब वह बड़ी लिजत हुई और आचार्यश्री से क्षमा माँग कर सम्यन को प्रहण किया उसी समय से उसने प्रतिज्ञा की कि आज से माँस और मदिरा तो क्या लालरंग का फूल भी मुझपर नहीं चढ़ेगा तथा मेरे भक्त जो ओसियाँ में स्वयंभू महावीर की पूजा करते रहेंगे उनके दुःख संकट को मैं दूर करूँ गी। तभी से चामुडा देवी का नाम सिचया देवी पढ़ गया और आज भी यह माँदर सिचया माता के मंदिर के नाम से मशहूर है। जहाँ पर अभी भी बहुत से ओसवालों के बालकों का मुण्डन संस्कार होता है।

ऐसा कहा जाता है कि उसी समय उहद मंत्री ने महावीर प्रभु का मंदिर तैयार करवाया और उसकी मूर्ति स्वयं चार्मुंडा देवी ने बारूरेत और गाय के दूध मे तैयार की जिसकी प्रतिष्ठा स्वयं रत्नप्रभ सूरि ने मार्गशीर्ष शुक्र पंचमी गुरुवार को अपने हाथों से की। ऐसा कहा जाता है कि ठीक इसी समय कोरंटपुर नामक स्थान में भी वहाँ के श्रावको ने श्री वीरप्रभु के मन्दिर की स्थापना की जिसकी प्रतिष्ठा का सुहुर्त भी ठीक वही था जोकि उपकेश पट्टण के मंदिर की प्रतिष्ठा का था। दोनो स्थानों पर अपनी विधा के प्रभाव से आचर्य श्री ने स्वयं उपस्थित होकर प्रतिष्ठा करवाई। इसके लिए उपकेश चरित्र मे निम्न लिखित हलीक लिखा है।

सप्तत्य ( ७० ) वत्सराणा चरम जिंनपतेर्मुक्तजातस्य वर्षे ।
पचम्या शुक्रपद्यं सुहगुरु दिवसे ब्रह्मण सन्मुहूतें ॥
रत्नाचार्ये सकलगुणपुक्ते, सर्व सधानुज्ञातैः ।
- श्रीमद्वीरस्य विम्वे भवशत मथने निर्मितेग प्रतिष्ठाः ॥ १ ॥

उपर हमने ओसवाल जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जैनाचार्य्यों तथा जैनग्रन्थों का जो मत है उसका विस्तृत रूप से उल्लेख कर दिया है। इस उल्लेख के अंतर्गत हम समझते हैं कि बहुत सी-बातें

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

ऐसी हैं जो अत्यन्त अतिशयोक्ति और कान्यमय हैं और विचार स्वातंत्र्य के इस युग में बुद्धिमान छोगों के मिस्तिष्क पर अनुकूछ प्रभाव नहीं डाल सकती। फिर भी इसके अंदर जो मूल तत्व हैं उनपर विचार करना प्रत्येक बुद्धिमान और शोध करने वाले न्यक्ति का कर्तन्य हो जाता है। इसमे से नीचे लिखे हुए खास तत्व निकाले जा सकते हैं।

- (१) जपलदेव के द्वारा ओसियां नगरी का बसाया जाना ।
- (२) रत्नप्रभव्दि के द्वारा अपलदेव का मय नगर के सारे क्षत्रियों के जैन-धर्म प्रहण करना और ओसवाल जाति की स्थापना होना ।
- (३) मंत्री उहड़ के द्वारा महावीर मन्दिर का निर्माण किया जाना और स्वयं चामुंडा देवी के द्वारा बाल्र एवम् दूध से उस प्रतिमा का बनाया जाना ।
- ( ४ ) इन सब घटनाओं का विक्रम के चार सौ वर्ष पूर्व का होना ।

उपरोक्त मत का समर्थन जैनमुनि ज्ञानसुन्दरजी ने कई दलीलों और प्रमाणो के साथ क्या है। आपने जैन जातियों के इतिहास के सम्बन्ध में बहुत गहरा परिश्रम और खोज करके "जैन जाति महोदय" नामक एक प्रन्थ लिखा है। इस प्रन्थ में आपने जहाँ पौराणिक चमन्कारपूर्ण दन्त कथाओं और किम्बदन्तियों को आश्रय दिया है वहाँ ऐतिहासिक खोज, अन्वेपण और तर्क-वितर्क के सम्यन्ध में बहुत मेहनत के साथ बहुत सी ऐतिहासिक सामग्री भी संग्रहित की है आपका यह दद मत है कि ओसवाल जाति की उत्पत्ति वि० सं० से चार सौ वर्ष पूर्व हुई है। आपकी दी हुई दलीलों पर हम आगे चलकर विचार करेंगे।

## भाटों, भोजकों श्रीर सेवकों का मत

तूसरा मत इस जाति के सम्बन्ध में भाटों, भोजको और सेवकों की वंशाविलयों में पाया जाता है। इन वंशाविलयों में ओसवालों की उत्पत्ति संवत् २२२ (बीये वाईसा) में वतलाई गई है। समय के मेद के अलावा कथानक और किम्ब दंतियों इनकी और जैन प्रन्थों की प्रायः एक समान ही है। ये लोग भी राजा उपलदेव को ओसियों नगरी का बसाने वाला मानते है और रत प्रभ सूरि के द्वारा उसका जैन-धर्म में दीक्षित होना तथा ओसवाल जाति की स्थापना उसी प्रकार मानते है। इसी दलील की पृष्टि में हम को कई ओसवाल लानदानों के पास ऐसे वंश वृक्ष मिले जिनका सम्बन्ध संवत २२२ वि॰ से मिलाया हुआ था। मगर जब घट नाएं सब एक सनान हैं और आवार्य तथा राजा और स्थान का नाम भी

प्क ही समान मिलता है तब उत्पत्ति के सम्बन्ध में ६२२ वर्ष का अंतर किस प्रकार पड गया, यह समझ में नहीं आता।

## त्राधानिक इतिहास कारो का मत

कार हम ओसवाल जाति के सम्बन्ध में जैन ग्रन्थों और भाटों की वंशाविलयों के मत दे चुके हैं। अब नवीन इतिहास के प्रकाश में हम यह देखना चाहते हैं कि ओसवाल जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में उपरोक्त मतों का वैज्ञानिक और तार्किक आधार कितना मजवूत है और सत्य और वास्तिवकता की कसौटी पर ये विचार पद्दतियां कहां तक खरी उत्तरती हैं। यह बात तो प्रायः निर्विवाद सिद्ध है कि ओसियां नगरी की स्थापना उपल्देव परमार ने की जो कि किसी कारण वश अपना देश छोड़ कर मंडोवर के पिह्न हार राज्ञा की शरण में आया था। यह उपल्देव कहां से आया था इसके विषय में कई मत हैं। जपर हमने जिन मतों का उच्लेख किया है उनमें इसका आना भीनमाल से सिद्ध होता है और छुछ लोगों के मत से इसका आना किराइ नामक स्थान से पाया जाता है। मगर ये दोनों ही बातें गलत मालूम होती हैं। क्योंकि भीनमाल के पुराने मन्दिरों मे जो संस्कृत लेख पत्थरों पर खुदे हुए मिले हैं, उनमें से दो लेख छुल्लाराज परमार के हैं। एक संवत् १९१३ का और दूसरा संवत १९२३ का है। पिछले लेख में छुल्लाराज के बाप का नाम घंधुक लिखा है। यह घंधुक आबू का राज्ञा था। इसके दो पुत्र थे। एक पूर्णपाल और दूसरा कुल्लाराज। पूर्णपाल के समय का एक लेख अ संवत १९९८ का सिरोही जिले के एक वीरान गाँव बसंजगढ़ से मिला है और दूसरा संवत १९०२ का सिरोही जिले के एक वीरान गाँव बसंजगढ़ से मिला है और दूसरा संवत १९०२ का लिखा हुआ मारबाइ के महुद नामक एक गाँव मे मिला है। इन दोनों लेखों से यह बात पायी जाती है कि घंधुक का बढ़ा पुत्र पूर्णपाल अपने पिता की गढ़ी पर बैठा और छुल्लाज को मीनमाल का राज मिला।

हुप्णराज के पीछे भीनमाल का राज्य १५० वर्ष तक उसके वंश में रहा जिसका उल्लेख संवत् १२३९ के लेख में पाया जाता है जिसमे "महाराजपुत्र जैत्तिसिंह" का नाम आया है। नाम के साथ यद्यपि जाति नहीं लिखी हुई है पर ऐसा संभव है कि यह भीनमाल का अंतिम राजा या युवराज रहा होगा। क्योंकि इसके पीछे संवत १२६२ के लेख में चौहान राजा उदयसिंह का नाम आता है और उसके पश्चात् संवत १३६२ तक के लेखों में चौहान राजाओं के ही नाम आते हैं जिनका कि मूल पुरुष नाडोल

<sup>🛱</sup> यह लेख अजमेर मं रा, व, प० गौरीशंकर जी श्रोका के पास है।

<sup>†</sup> रोहडे नामक स्थान से रा व प० गौरीशंकरजी को दानपंत्र मिला है जिसमें उत्पल राज से वंशावली दी है और उक्त वशावलों में ५धुक के तीन पुत्र बतलाये हैं। ये तीनों ही अपने पिता के पीछे कमश्रा राजा हुए।

के राजा अल्हण देव का पुत्र कीत् था और जिसने पवारों से जालोर लेकर अपना राज्य अलग जमाया था। इसका एक दानपत्र संवत १२१८ का लिखा हुआ इस समय नाडोल के महाजनों के पास है इस दानपत्र से पता चलता है कि उस समय यह अपने बड़े भाई कल्हणदेव के दिये हुए गांव 'नाडलाई' में रहता था। संवत १२१८ के पश्चात् इसने जालोर को विजय किया होगा और संभव है जिन पँवारों से यह किला लिया गया-वे या तो राजा हिप्पाराज के खानदान के होंगे या उसकी आव्वाली बड़ी शाखा के। राजा कीत् के-पश्चात् उसका लड़का उदयसिंह हुआ। इसीने सम्भव है, कृष्णराज के पोतों से संवत १२६९ और संवत १२६२ के वीर्ष विसी समयं भोनमाल को फतह किया होगा।

उपरोक्त दलीलों से यंह बात सहज ही माल्य हो जाती है कि भीनमाल का पहरा पैँवार राजा कृष्णराज संवत् १६०० के पश्चात् हुआ। उससे पहले भीनमाल उसके पिता श्रुंधुक के खालसे में होगा। उपलदेव का इन लेखों में पता नहीं है।

दूसरा मत किराडू के सम्बन्ध में है। यहाँ पर भी एक लेख संवत् १२१८ का मिला है जो पैंवारों से सम्बन्ध रखता है। इस लेख से पता चलता है कि मारवाद का पहला पेंवार राजा सिंधुराज था। उसका राज्य, पहाड़ों में था। उसके वंश में क्रमशः स्रजराज, देवराज, सोमराज और उदयराज हुए। उदयराज संवत १२१८ में मौजूद था। यहाँ भी उपलदेव का कुछ पता नहीं लगता।

जैन इतिहास के सुप्रसिद्ध विद्वान् वावू प्रनचन्द्रजी नाहर एम० ए० कलकत्ता निवासी से जव हमने इस विषय में पूछा तो उन्होंने आबू के लेखों की की हुई खोज को हमें बतलाया। उन्होंने कहा कि प्वारों का जन्म स्थान आबू है। वहाँ के एक लेख में धंधुक से पाँच पुत्रत ऊपर उत्पलराज का नाम मिलता है। इन लेखों \* में यद्यपि पंवारों का मूल पुरुष धूमराज को माना है मगर वंश वृक्ष उत्पल राज से ही शुरू किया गया है। इससे पता चलता है कि संभव है धूमराज के पीछे और उत्पलराज के पहले बीच के समय में इछ शाननैदिक गढ़बढ़ हुई हो और उत्पलराज से फिर राज्य कायम हुआ हो। क्या आधर्य ई इसी कारण उत्पलराज को मंडोवर के पिड़हार राजा की शरण में आना पढ़ा हो। इससे जहाँतक हमारी समझ है ओसियों का बसाने वाला उपलदेव ही आबू का उत्पलराज हो। जैन प्रश्नोत्तर प्रथ में भी उपलदेव को उत्पल कंवार लिखा है। जयादा खोज वरने पर यह भी एता चरता है कि दिपित के टल जाने पर उल्लपलराज वापस आबू को लीट गया और वहाँ का राजा हुआ।

- -स्थान ही की तरह उत्पल्साज के समय या जमाने में भी वही गड़बड़ है। जैर प्रन्धों में

<sup>#</sup> ये लेख आवू पर बसतपाल और अचलेश्वरजी के मन्दिर में खुदे हुए है।

वि. सं. से ४०० वर्ष पहले वीर निर्वाण संवत ७० में उसका उपकेश नगरी बसाना लिखा है और दूसरी ख्यातों में इस समय से ६०० वर्ष पश्चात् याने संवत २२२ में ऊपलदेव के सम्मुख ही ओसियां के लोगों का जैनी होना वर्णन किया है। एक ख्यात में उपलदेव का होना संवत १०३५ के पीछे लिखा है जब कि पंवार राठोड़ों से आबू ले चुके थे। मुहता नेणसी ने अपनी ख्यात में उपलदेव का कोई साल संवत् तो नहीं बतलाया मगर उपलदेव को धारा नगरी के राजा भोज की ७ वीं पुश्त में माना है ३१। कहना न होगा कि राजा भोज सिधुराज का बेटा और वाक्पित मुंजराज का भतीजा था। मगर यह दलील गलत माल्य होतो है। और धूमरिख (धूमराज) के सिवाय सब नाम भी गलत हैं। क्योंकि राजा भोज के तथा उसके वंशजों के दानपत्रों में न-तो ये पिढ़ियां हैं. और न उपलदेव का उनसे कोई सम्बन्ध ही। इसके अतिरिक्त ऐतिहासिक खोजों से भी भारवाइ में राजा मोज की संतानों का राज करना साबित नहीं होता।

हाँ, इतना अवस्य है कि मारवाड़ के पंवार राजा कृष्णराज तथा सिधुराज मारुवे के राजाभोज और उसके पुत्र उदयादित्य के समकाशीन थे। पाठकों की जानकारी के लिये हम मालवा और आबू-के पंवार राजाओं की वंशावली नीचे देते हैं।

| <u>मालवा</u>                     | त्राव्                     |
|----------------------------------|----------------------------|
| <b>उपे</b> न्द्र                 | उत्पल्साज                  |
| वैरिसिह                          | अर्ण्यरा त                 |
| सीयक                             | कृष्णराज                   |
| वाक्पतिराज                       | अरण्यराज                   |
| वैरिसिंह                         | महीपाल                     |
| सीयक हर्प                        | धन्धुक्रे                  |
| वाक्पति मुँजराज सं १०३।          | . पूर्णपाट्ट सं० १०९९-११०२ |
| ्सिन्धुराज ( नं॰ ६ का भाई ) ३६५॰ | ध्वभट्ट                    |
| भोजराज (राजा भोज) † १०७८         | -रामदेव                    |

<sup>\*</sup> राजा मीज (१), राजा विद (२), राजा उदश्चद (३), राजा जगदेव (४), राजा डाबरिख (५), राजा उपलदेव (७)

<sup>🕆</sup> राज मृगॉक से राजा भोज का राज स० १०६६ में भी मालूम होना है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास

उदयादित्य सं० १११६ नरवर्मा सं० ११६१ यशोवमिं सं० ११९२-०३ अजयवर्मा विध्यवर्मा सं० १२०० सुभटवर्मा सं० १२३५ यशोधवल धारावर्ष १२३६-१२५६ सोमसिह १२६७ कृष्णराज प्रतापसिंह जैतकरण सं० १३४५

उपरोक्त वंशाविषयों और उनके संवतो पर विचार करने से यह भी अनुमान किया जा सकता है कि उपन्द और उत्पक्ष दोनों नाम शायद एक ही राजा के हों और अरण्यराज और वैरिसिंह भाई २ हों। जिनमें पहले से आब एवम दूसरे से मालवे की शाखा निकली हो। ऊपर लिखी हुई दोनों वंशाविलयों में प्रांपाल का समय करीब संवत् १९०० के निश्चित होता है और उत्पलराज इसके ७ पुरत पूर्व हुआ है। हुर पुरत का समय यदि २४ वर्ष मान लिया जाय तो इस हिसाब से यह समय याने उत्पलराज का समय करीब वि० सं० ९५० वर्ष का उहरता है। यही समय वाक्पतिराज और महाराज भोज के शिला लेखों से उपन्द्र का आता है। यह वह समय है जब कि मंड़ोवर में पिड़हार राजा बाहुक राज्य करता था। इस समय का एक शिलालेख संवत् ९५० का जोधपुर के कोट में मिला है। यही समय ओसियों के बसने का मालूम होता है। इस कल्पना की पुष्टि ओसियों के जैन मन्दिर की प्रशस्त की लिपि से भी होती है। जो संवत १०१३ की खुदी हुई है। पिड़हार राजा बाहुक और उसके भाई कक्कुक के शिलालेखों # (संवत ९१८ और संवत् ९५०) की लिपि से भी उक्त प्रशस्ति की लिपि मिलती हुई है। इससे पुरानी लिपि ओसियों में किसी और पुराने लेख की नहीं है। वहाँ एक भी लेख अभी तक ऐसा नहीं मिला है जिसकी लिपि संवत २०० और २०० के बीच की लिपि से मिलती हो और जिससे यह बात मानी जा सके कि ओसियों नगरी संवत २२२ में या इसके पूर्व बसी थी।

एक और विचारणीय बात यह है कि उपलदेव ने मंडोवर के जिस राजा के यहाँ आश्रय लिया था उसको सब लोगों ने पिंद्रहार लिखा है लेकिन पिंद्रहारों की जाति विक्रम की सातवीं सदी मे पैदा हुई ऐसा पाया जाता है। इसका प्रमाण बाहुक राजा के उस त्रिलालेख में मिलता है जिसमे लिखा है कि ब्राह्मण हरि श्रन्द्र की राजपूत पेत्नी, से पिंद्रहार उत्पन्न हुए। हरिश्चन्द्र के चार पुत्र-रंजिल वग़ैरह थे जि होंने अपने बाहु- बल से मंडोवर का राज लिया। माल्यम होता है कि यह हरिश्चन्द्र मंडोवर के पूर्ववर्ती राजा का 'क्योदीदार

**<sup>#</sup> यह शिलालेख जोधपुर परगॅने-के घटियांले गॉव में है** ?

रहा होगा। इसी प्रकार उसकी राजपूतनी स्त्री के पुत्र भी प्रतिहार या पहिहार कहलाये। इस खेख से निम्नलिखित दो बातों का और भी पता लगता है।

पहला तो यह कि पंवारों ही की तरह पड़िशारों की उत्पत्ति भी आब के अग्निकुंड से मानी जाती है लेकिन चह-गलत है। अगर ऐसा होता तो राजा बाहुक अपने आपको हरिश्चन्द्र बाह्मण की संतानों में क्यों लिखता और अपने पुश्तैनी पेंशे ड्योढ़ीदारी की महिमा सिद्ध करने के लिये लेख के आरंभ में श्री रामचन्द्रजी के आई लक्ष्मणजी के प्रतिहार पने की नज़ीर क्यों लाता।

न्दूसरा यह कि पिढ़हारों की उत्पत्ति का समय जो अब से हजारों वर्ष पहले माना जाता है।

यह भी इस छेख से गलत साबित होता है। क्योंकि पिढ़हार जाति की उत्पत्ति ही राजा बाहुक से १२
पुरत पहले याने हरिश्चन्द्र बाह्मण से हुई है और बारह पुरतों के लिये ज्यादा से क्यादा समय ३००
वर्ष पूर्व-का निश्चित किया जा सकता है। राजा बाहुक का समय संवत ८९४ का था। इस हिसाब से

-हरिश्चंद्र का पुत्र रंजिल जो मंडोवर के पिढ़हार राजाओं का मूल पुरुष था। वह संवत ६०० के करीब हुआ
होगा। फिर संवत २२२ में पिढ़हारों का मंडोर में होना कैसे संभव हो। सकता है। इस दलील से भी
ओसियां नगरी की-स्थापना संवत ६०० के पीछे राजा बाहुक या उसके भाई कक्कुक के समय में याने
संवत ८०० या ८५० के करीब हुई होगी। इन सब दलीलों से अधिक मजबूत दलील यह है कि आचार्य्य
रक्षण सूरि के उपदेश से जो अठारह राज रूत कौमे एक दिन में सम्यक्त्व अहण करके ओसवाल जाति में
प्रविष्ट हुई थीं उन सबके नाम करीब २ ऐसे हैं जो सबत २२२ में दुनियां के परदे पर ही मौजूद नहीं थी।
उन अठारह जातियों के नाम और उनकी उत्पत्ति का समय नीचे देने की कोशिश करते हैं।

| 3 | परमार    | 9   | पड़िहार | 93    | मकवाणा |
|---|----------|-----|---------|-------|--------|
| 2 | सिसोदिया | 6   | बोंड़ा  | 3.6   | कछबाहा |
| Ę | राठोड्   | ٩   | दंहिया  | \$4   | गौड़   |
| 8 | सोलंकी   | 10  | भाटी    | 9 Ę   | खरवड्  |
| ч | चौहान    | 99  | मोयल    | \$ 10 | बेरड   |
| ξ | सांबङा   | 9 9 | गोयल    | 16    | सौंख   |

परमार — यह जाति ऐतिहासिक दुनियां से वि० सं० ९०० के पश्चात् दृष्टिगोचर होती है। महाराज
- विकमादित्य को कई छोग पंचार मानते है मगर इसकी ऐतिहासिक तसदीक अभी तक नहीं हो पाई है।
इस समय जो संवत् विकम-संवत के नाम से प्रचलित है उसके पीछे विकम का नामांकित करना ही संवत्

एक हजार के करीब से अनुमान किया जाता है। क्यों कि इस संवत् के साथ पहले विक्रम का नाम नहीं लगाया जाता था, जैसा कि पहिन्हारों के दोनों लेखों मे नहीं है। आबू पर्वत पर जो लेख बस्तुपाल और अचलेश्वरजी के मन्दिरों में है उनमे धूमराज को पंचारों का मूल पुरुष लिखा है और उसकी उत्पत्ति विशिष्ठजी के अग्निकुंद से बतलाई है। यह धूमराज उत्पल्याज से पहले था। दर्यों कि उत्पल्याज को उसके खानदान में लिखा है। इससे स्थष्ट पता चलता है कि संवत २२२ में पंचारों का अस्तित्व न था।

सिसोदिया—यह गहलोतों की एक शाला है जो रावल समरसिहजी के पौत्र राणा राहप के गाँव सिसोद से मशहूर हुई है। रावल समरसिंहजी के समय का एक शिलालेख संवत १३४२ का खुदा हुआ आबू पहाड़ पर है। इससे पता चलता है कि सिसोदिया जाति की उत्पत्ति भी संवत १३४२ के पीछे हुई। संवत २२२ में यह लोग भी नहीं थे।

राठोंड — राठोंडों के विषय में यह लिखा जा सकता है कि संवत १००० के करीव मारवाड़ के हुशुण्डिया नामक ग्राम में ये लोग बसते थे उनको बीजापुर के संवत ९९६ और संवत ११५६ के लेख में राष्ट्रकूट और हिस्तकुंडी नगरी का मालिक लिखा है। ये राष्ट्रकूट शायद दक्षिण से आये थे।क्योंकि वहां इनके बहुत से लेख मिले हैं। मगर उनमें कोई भी लेख सबत् ९०० के पूर्व का नहीं है। इनके इधर आने का समय संवत् ७०० के पीछे मालूम होता है। यहाँ आकर पहले ये हुशुंडी नामक नगरी में, जो कि इस समय अरवली पर्वत के नीचे बीरान पड़ी है, बसे थे।

सेलिकी — राष्ट्रकूटों के पश्चात् सीलंकियों का नम्बर आता है। ये लोग पहले दक्षिण में रहते थे और चालुक्यवंश के नाम से प्रसिद्ध थे। दक्षिण-में इनके कई शिलालेख मिलते हैं, मगर उनमें से कोई भी शिलालेख संवत् ६८१ के पूर्व का नहों है। इनकी विशेष प्रसिद्धि संवत् १००० के पश्चात्, जब कि मूल-राज सोलंकी गुजरात में राज्य करने लगा, हुई। इससे पता चलता है कि ये लोग भी राष्ट्रकूटों के ही सम-कालीन थे। अतएव संवत् २२२ में इनके अस्तित्व का होना भी निराधार है।

चै।हान - सीलंकियों ही की तरह चौहानों के लेख भी संवत् १००० के पूर्व के नहीं मिले है, अतएव उस समय चौहानों का होना भी विश्वसनीय नहीं माना का सकता।

साखला — यह परमारों की एक पिछली शाखा है। मुहता नेणसी ने धरणीवराह के पुत्र बाघ की औलाद से इस शाखा की उत्पत्ति लिखी है। अगर यह धरणीवराह वही है जिसका कि नाम वीजापुर के लेख मे पाया जाता है तो उसका समय संवत् १०५० के करीब और उसके पौत्र का संवत् १९०० के करीब होना चाहिये। सांखलो का राज्य संवत् १२०० के करीब किराड़ मे होना पाया जाता है। अनः संवत् २२० में इस जाति का अस्तित्व भी सिद्ध नहीं होता।

मेवाड़ी सेना के साथ वहाँ पर चढ़ाई की । इसमें मेहता शैरसिंहजी अपने पुत्र सवाई सिंहजी सहित शामिल थे। जब निम्बाहेडे पर कसान शार्वस ने अधिकार कर लिया तब शैरसिंहजी सरदारों की जिमयत सहित वहाँ के प्रबन्ध के लिये नियत किये गये।

महाराणा ने शेरसिंहजी को अलग तो कर ही दिया था अब उनसे भारी दण्ड भी लेना चाहा । इसकी स्थाना पाने पर राजपताने का एण्जर गवर्नर जनरल बार्ज लारेन्स वि॰ सं॰ १९१७ (ई॰ सन् १८६०) की १ दिसम्बर्ग को उद्यपुर पहुँचा और शेरसिंहजी के घर जाकर उसने उनको तसल्ली दी । महाराणा ने जब पोलिटिकळ एजण्ट के सम्मुख शेरसिंहजी की चर्चा की तब। पोलिटिकळ एजण्ट ने उनके दण्ड लेने का विरोध किया । इसी प्रकार मेजर टेलर ने भी इस बात का विरोध किया जिससे महाराणा और पोलिटिकळ एजण्ट के बीच मन मुटाव हो गया जो उत्तरोत्तर बढ़ता हो गया । महाराणा ने शेरसिंहजी की जागीर भी जब्द करली परन्तु फिर महाराणा शम्भुसिंहजी के समय में पोलिटिकळ कॉ फिसर की सलाह से उन्हें वह वापिस छौटा दी गई।

महाराणा सरूपिसंहजी के पीछे महाराणा श्रें असिंह के नार्वालिंग होने के कारण राज्य प्रबन्ध के छिये मेवाद के पोलिटिकल एजण्ट मेजर टेलर की अध्यक्षता में रीजेंसी कैंसिल स्थापित हुई जिसके होर-सिंहजी भी एक सदस्य थे। महाराणा सरूपिसंहजी के समय होरसिंहजी से जो तीन लाख रूपये उण्ड के छिए गये थे वे रुपये इस कैंसिल होरा, होरसिंहजी की इच्छा के विरुद्ध, उनके पुत्र सवाईसिंहजी को वापिस दिये गये। इसके कुछ ही वर्ष बाद होरसिंहजी के जिम्मे चित्तीर जिले की सरकारी रकम बाकी रह जाने की शिकायत हुई। वे सरकारी तोजी जमा नहीं करा सके और जब ज्यादा तकाजा हुआ तो सल्ह्म्बर के रावत की हवेली में जा बेटे। यहीं पर इनकी मृत्यु हुई। राज्य की रेकम वस्क करने के छिए उनकी जागीर राज्य के अधिकार में करली गई। होरसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र सवाईसिहजी उनकी विद्यमानता में ही मर गये थे अतब्द अजितसिंहजी इनकी गोद गये पर ये भी निःसंतान रहे तब माँडलगढ़ के चतरसिंहजी उनके गोद गये जो कई वर्षों तक माँडलगढ़, राहामी, कासन और कुम्मालगढ़ आदि जिलों के हार्किम रहे। उनके पुत्र संग्राम-सिंहजी इस समय महदाज सभा के असिस्टेंट सेकेटरी हैं। आपने बी० ए० की परीक्षा पास की है। आप बड़े मिलनसार और योग्य व्यक्ति हैं।

# मेहता गोकुलचन्दर्जी

हम यह प्रथम लिख ही चुके हैं कि मेहता गोकुलंचन्द्रजी मेहारांणां संरूपसिंहजी द्वारा प्रधान बनाये गये थे। फिर वि० सं० १९१६ (ई० सन् १८५९) में महाराणा ने उनके स्थान पर कोठारी केसरी सहजी को नियत किया। महाराणा शम्भू सिंहजी के समय वि० सं० १९२० (ई० सन् १८६३) में मेवाद के पोलिटिकेल एजण्ट ने सरकारी आजा के अनुसार रीजेंसी कींसिल को तोद कर उसके स्थान में "अहिलियान श्री दरवार राज्य मेवाद" नामक कचहरी स्थापित की तथा उसमें मेहता गीकुर्लचन्दजी और पण्डित लक्ष्मणरावजी को नियत किया। वि॰ सं॰ १९२२ में महाराणा शम्भूसिहजी की राज्याधिकार मिला और इसके एक वर्ष बाद ही उक्त कचहरी तोद दी गई, तथा उसके स्थान पर खास कचहरी स्थापित की। उस समय मेहता गोकुलचन्दजी मांडलगढ़ चले गये। वि॰ सं॰ १९२६ (ई॰ सन् १८६९) में कोठारी केशरीसिहजी ने प्रधान पद से इस्तीफा दे दिया तो महाराणा ने वह कार्य फिर मेहता गोकुलचन्दजी तथा पण्डित लक्ष्मणराव को सौंपा। बड़ी रूपाहेली और लांवा वालों के बीच कुछ ज़मीन के बाबत शगदा होकर लड़ाई हुई जिसमें लांवा वालों के भाई आदि मारे गये। इसके बदले में रूपाहेली का तसवारिया गांव लांवा वालों को दिलाने की इच्छा से रूपाहेली वालों को लिखा गया, पर रूपाहेली वालों के न मानने पर गोकुश्चन्दजी की अध्यक्षता में मेवाइ की सेना ने रूपाहेली पर आक्रमण कर दिया। वि॰ सं॰ १९३१ (ई॰ सन् १८७४) में मेहता पन्नालालजी के कैद किये जाने पर महक्रमा खास के काम पर मेहता गोकुलचन्दजी तथा सही वाला अर्जुनसिंहजी की नियुक्ति हुई। इस कार्य को मेहता गोकुलचन्दजी कुछ समय तक करते रहे। यहीं पर संवत् १९३५ में आपका स्वर्गवास हुआ।

#### ्र मेहता पन्नालालजी

मेहता पन्नालालजी, मेहता अगरचन्दजी के छोटे भाई हंसराजजी के वंश में बच्छावत मुरलीधरजी के पुत्र थे। आप बढ़े राजनीतिज्ञ, समझदार तथा योग्य व्यक्ति थे। आप भी अपने पूर्वज़ीं की तरह बढ़े यशस्वी रहे। आप वि॰ सं० १९२६ (ई॰ सन् १८६९) में महाराणा शम्भुसिंहजी द्वारा महकमा खास के सेक्रेटरी बनाये गये। इसके पूर्व खास कचहरी में आप असिस्टेण्ट सेक्रेटरी का काम कर जुके थे। महकमा खास के स्थापित होने के थोड़े समय पक्षात् से ही प्रधान का पद तोड़ कर सब काम महकमा खास के सुपुर्द किया।

पद्मालालजी ने महकमा खास में अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए इसकी व्यवस्था अच्छी तरह से की तथा आपकी वजह से प्रति दिन इसकी उन्नति होने लगी। महाराणा की इच्छानुसार मालगुजारी में अनाज बांटने के काम को बंद कर ठेकेबंदी द्वारा नगद रुपये लिये जाने के लिये इन्होंने कोठारी केशरीसिंहजी की सलाह से दस साल पीले की आमदनी का औसत निकाल कर बड़ी बुद्धिमानी से सारे मेवाड़ में ठेका बाँध दिया। कोठारी केसरीसिंहजी के पश्चात् माल महनमा के ऑफिसर कोठारी छगनलालजी तथा मेहता पन्नालालजी रहे।

महाराणा ने पोलिटिकल एजेन्ट की सलाह से उदयपुर में कांटा कापम कर मेवाड़ की बेतरतीब

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



महता तरतिमहजा बच्छावत, उदयपुर



मेहता नवलसिहजी बच्छावत, उदयपुर.



महता उत्रयलालजी वच्छावत उत्रयपुर.



मेहता जोधसिहजी वच्छावत, उदयपुर.

व पुराने दंग से बाहिर जानेवाली अर्फीम को रोक दिया, जिससे सारी अफीन उदयपुर होकर अहमदाबाद जाने लगी। इस काम में पंजालालजी ने बहुत हाथ बटाया। इससे राज्य की आमदनी भी खूब बढ़ी में आपकी इन सेवाओं से प्रसंज्ञ होकर आपको पहिले की जागीर के अतिरिक्त तीन गांव अच्छी आमदनी के और प्रदान किये और 'शम्भुनिवास ' में इन्हें सोने का लंगर पहनने का सकार प्रदान किया। इनकी इस प्रकार बढ़ती हुई हालत को देख कर इनके बहुत से विरोधियों ने महाराणा को इनके खिलाफ सिखाया और इन बढ़े २ ऑफिसरों से यात्रा के रुपये माँगने को कहा। इसी सिलसिले में इनसे १२००००) एक खाल बीस हजार रुपयों का रक्का भी लिखवा लिया था। परंतु पीछे से महाराणा ने ४००००) चालीस इजार रुपयों के अलावा सब छोड़ दिये।

मेहता पन्नालालजी ने अपनी परिश्रम शीलता, प्रबंध कुशलता एवम् योग्यता से महाराणा साहब को समय र पर हानि लामों को बतलाते हुए राज्य की नीव बहुत मजबूत करदी । ऐसा करने में होगों के स्वार्थों पर आघाउ पहुँचा और उन्होंने फिर इनके विरुद्ध शिकायते छुरू करदीं । उन्होंने महाराणा को रुग्णावस्था में यह कह कर बहकाया कि ये तो रिश्वत खाते हैं और आप पर जांदू कर रक्खा है। इन बातों में आकर महाराणा ने इन्हें वि॰ सं॰ १९३१ भाद्रपद बदी १४ को कर्णविलास में कैद किया। तहकीकात करने पर ये उक्त दोनों बातों से निर्दोप ठहरे छेकिन इनके इतने शत्रु हो गये थे जो प्राण छेने तक को तयार थे। ऐसी परिस्थिति में पोलिटिकल एजंट की सलाह से आप कुछ समय के छिये अजमेर जाकर रहने लगे।

मेहता पत्नालाकजी के केंद्र हो जानें पर महकमा खास का काम राय सोहनलाल कायस्थ के सुपुर्द हुआ। परन्तु उनसे काम न होता देख यह काम मेहता गोकुलचन्द्रजी और सही वाले अर्जुनसिंहजी को दिया। मेहता पत्नालालजी के अजमेर चले जाने के पश्चात् से महकमा खास का काम ठीक तरह से न कलता देख कर महाराणा सज्जनसिंहजी के समय पोलिटिकल एजंट कर्नलहबंट ने वि॰ सं॰ १९३२ में उन्हें अजमेर से बुलवा कर फिर महकमा खास का काम सुपुर्द किया।

आपने महकमा खास के भार को सम्हालकर कई नवीन काम किये। आपने संवत १९३५ में पहले पहल स्टेट में सेटलमेंट जारी किया तथा इससे अपसन्न जाट—बलाइयों को बड़ी बुद्दिमानो एवम् होशियारी से इसके हानि-लाभ समझा बुझाकर शांत किया। साथ ही सेटलमेट को पूर्ववत् ही जारी रक्खा। आपने शिक्षा विभाग में भी सुधार किया। यहाँ के हॉयस्कूल युनिवर्सिटी से सम्बन्धित किये गये और महाराणा की मृत्यु पर बाँटे जाने वाले १०) प्रति बाह्मण की पद्मति को कम कर १) प्रति बाह्मण कर बहुत बड़ी रकम स्कूल, अस्पताल आदि अच्छे कामों में खर्च करने के लिए बचाली। जिलों में स्कूल और

हास्पिटक खोले । इनके खर्च के लिये वहाँ के किसानों पर पात आने से लेकर एक आना प्रति रूपया के हिसाब से कुल आंमदनी पर कर बैठाया। इस प्रकार के आपने कई काम किये।

यंशि मेहता गोकुलचन्द्जी के बाद प्रधान का पद किसी को नहीं मिला परन्तु प्रशालालजी को महाराणा की ओर से प्रधान के समान ही इज़त प्रदान की गई थीं। भारत गवर्नमेंट ने आपनो 'रायें' की पदवी दीं। वि० सं० १९३७ में आप नवीन स्थापित महदाज सभा के सदस्य बनाये गये। इसी समय आपको भारत सरकार की ओर से C. I. E की पदवी प्रदान की गई। आपने कार्यों से क्या पोलिटिकल एजंट, क्या वाइसराय, क्या ए० जी० जी० सभी प्रसन्त रहा करते थे। तथा समय समय पर उक्त उच्च पदाधिकारियों ने कई सिटिंफिकेट आपको दिये हैं। इन में से हम कुछ यहाँ पर पाठकों की जानकारी के लिये—देते हैं।

पोलिटिकल एजंट ने १७ दिसम्बर सन् १८८७ के टाइम्स ऑफ इन्डिया में इस प्रकार लिखा है:---

"Rai Pannalal is an intelligent, energetic and hard working officer and has rendered great assistance to the Political Agent in the administration of the State during the minority. He is the only person capable of holding the high post, he now occupies in the State."

## १ - एक और सम्माननीय ऊँचे अफ़सर आपके विषय में लिखते हैं:-

"He has fully justified the high op nion thus expressed of him; he is undoubtedly very able He is thoroughly acquainted with the people of the Country; and they in return have considerable confidence in him."

# ्डसी प्रकार कर्मछ हर्चिसन अडल की होटल से सन् १८७३ की ता० २२ मई को लिखते हैं:→

"I must send you a line before I leave India to tell you that in my opinion, you discharged the wonderous and important duties, entrustd to you by His Highness the Maharana, faithfully and well- I trust you will continue the merit and the confidence of His Highness and that you will remember that your acts are watched by both friends and enemies, any failing, therefore, will pain the one and give the other the opportunity which they will not be slow to use against you. I also hope that you will endeavour to bring the measures introduced during my incumbencey the

# श्रोसवास जाति का इतिहास



स्व॰ मेहता गुरलीधरजी बच्छावत, उदयपुर.



स्व॰ राय पन्नालालजी मेहता सी. माई. ई., उदयपुर.



मेहता फतेलालजी, उदयपुर.



कुँ० देवीचर्जी मेहता, उदयपुर.

पिंडहार-पिंड्हारों के विषय में हम ऊपर काफ़ी प्रकाश खाल खुके हैं। उस समय में याने संवत् २२२ में यह जाति भी प्रकट नहीं हुई थी।

माटी—इस जाति का प्रमाणिक इतिहास संवत् १२०० के करीब से प्रकाश में आता है। इसके पूर्व इसका अस्तित्व नहीं था हां, इतना अवश्य है कि जैसलमेर के दीवान मेहता अजितसिंहजी ने अपने भटीनामें में इनकी उत्पत्ति का समय संवत् १३६ के पश्चात् लाहौर के राजा भटी की संतानों से होना लिखा है। मगर यह बात उस समय तक सच नहीं मानी जा सकती जब तक कि उस समय का कोई शिलालेख प्राप्त न हो जाय। खैर इस संवत् से भी भाटी जाति का उत्पन्न होना संवत २२२ के पश्चात् ही सिद्ध होता है।

मोयल मोयल जाति कोई स्वतन्त जाति नहीं है यह चौहानों की एक शाला है। इसका संवत् १५०० तक लाइन नामक स्थान पर राज्य करना पाया जाता है।

गोयल—गोयल जाति भी स्वतंत्र जाति न हो कर गहलोतों की एक शाखा है। इसकी उत्पत्ति बाप्पा रावल से हुई है। यह इतिहास प्रसिद्ध बात है कि बाप्पा रावल ने संवत् ७७० के पश्चात् मानराज मोरी से वित्तौद का राज्य लिया था। इन गोयलों का राज्य मारवाद के इलाके में था, जिसे कज़ीज से आकर राठौदों ने छीन लिया।

दहिया—इस जाति का राज्य चौहानों से पूर्व संवत् १२०० के करीब जाकोर में था। ये पर-

मकवाना—यह शाखा परमारों की कही जाती है। ये छोग कभी इतने मशहूर नहीं हुए, जितनी कि इनके पूर्व होने वाली इनकी छोटी शाखा "झाला" के छोग रहे।

कछवाहा—इस जाति का संवत् ११०० के पश्चात् गवालियर में राज करना पाया जाता है। इसका कारण यह है कि इनके समय का एक शिलालेख संवत् ११५० का खुदा हुआ गवालियर के किले में मौजूद है। इसमें रोजा महिपाल के पूर्व आठ पुश्तें लिखी हुई हैं। प्रत्येक पुश्त यदि २५ वर्ष की मानली जाय तो करीब २०० वर्ष पूर्व अर्थात् संवत् ८५० तक उनका वहाँ रहना सम्भव हो सकता है। इसके पूर्व का कोई शिला लेख नहीं मिलता। अतएव इस जाति के विषय में भी मानना पदेगा कि यद भी सवत् २२२ में ओसियां में ऑसवाल नहीं हुई।

गोर्ड— इस जाति.का पता बगाल में लगता है और वहीं से इसका राजपूताने में आना दिल्लीपित महाराज पृथ्वीराज के समय में माना जाता है। इसके पूर्व इस जाति के मारवाद में होने का कोई सबूत नहीं मिलता। अतपुत्र यह जाति भी संवद् २२२ में ओसवाल कैसे हुई, समझ में नहीं आता।

जपर हमने ओसवाल जाति की उत्पत्ति के संबन्ध में उन सब मर्तों का संक्षिप्त में विवेचन कर दिया है जो इस समय विशेष रूप से सब स्थानों पर प्रचलित है। मगर ये सभी मत अभी तक इतने संशयात्मक हैं कि बिना अनुमान की अटकल लगाये केवल तर्क या प्रमाण के सहारे इस जाति की टत्पत्ति के संबन्ध में किसी निश्चित मत पर पहुँचना कठिन है। प्राचीन जैनाचाय्यों के मत की पुष्टि में — जोकि ओसवाल जाति की उत्पत्ति को भगवान् महाबीर से ७० वर्ष के पश्चात् से मानते हैं — अभी तक कोई ऐसा मजब्त और इद प्रमाण नहीं मिलता है जिसके वल पर निर्विवाद रूप से इस मतकी सत्यता को स्वीकार की जा सके।

दूसरा मत जो संवत् २२२ का है, उसके विषय में कई विद्वानों ने कुछ प्रमाण एकत्रित किए हैं जो हम नीचे देते हैं:—

(१) जैन साहित्य के अन्दर समराइच कथा नामक एक बहुत प्रसिद्ध और माननीय प्रन्थ है। इस-प्रन्थ की ऐतिहासिक महत्ता को जर्मनी के प्रसिद्ध जैन विद्वान् डा॰ हरमन जेकोवी ने -इसके अनुवाद पर लिखी:हुई अपनी भूमिका में मुक्त कंठ से स्वीकार की है। इस प्रंथ के लेखक सुप्रसिद्ध विद्वान् आचार्य्य श्री हिरिभद्र सूरि ने सातवीं सदी में पोरवाल जाति का संगठन किया। इसी कथा के सार में एक इलोक आया है जिसमें लिखा हुआ है कि उएस नगर के लोग ब्राह्मणों के कर से मुक्त हैं। उपकेश जाति के गुरू ब्राह्मण नहीं हैं:। इलोक इस प्रकार है:—-

तस्मात् उकंशज्ञाति नाम गुरवे। ब्राह्मणः नहीं।
उग्स नगरं सर्वं कर ऋणु समृद्धि मत् ॥
सर्वथा सर्वं निर्मुक मुण्सा नगरं परम्।
तरप्रमृति सजातिविति लोक प्रवीणम्॥

यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि समराह्च कथा के लेखक आचार्य्य हरिभद्रस्रि का समय पहले संवत् ५२० से संवत् ५८५ के बीच तक माना जाता था, मगर अब जैन साहित्य के प्रसिद्ध विद्वान जिनविजयजी ने कई प्रमाणों से इस समय को संवत् ७५७ से लेकर संवत ८५७ के बीच माना है। यदि इस मत को स्वीकार कर लिया जाय तो संवत् ७५७ के समय में उएश जाति और उएश नगर बहुत समृद्धि पर थे, यह,बात मालम होती है और यह मानना भी अनुचित न होगा कि इस समृद्धि को प्राप्त करने में कम से कम २०० वर्षों का समय अवश्य लगा होगा। इस हिसाब से इस जाति के इतिहास की दौड़ विक्रम की पांचवीं शताब्दी तक पहुँच जाती है।

(२) आचार्य्य वप्पमहस्रिजी जैन संसार में बहुत नामाङ्कित हुए हैं। आपने कजीज के राजा नागावलोक वा नागम पिंद्रार (आम राजा) को प्रति बोध देकर जैनी बनाया था। उस राजा के एक रानी बिणकपुत्री भी थी। इससे होने वाली संतानों को इन आचार्य्य ने ओसवंश में मिला दिया। जिनका गौत्र राजकोष्टागर हुआ। इसी गौत्र मे आगे चल कर विक्रम की सोलहवीं सदी में सुप्रसिद्ध करमाशाह हुए जिन्होंने सिद्धाचल तीर्थ का अन्तिम जीर्णोदार करवाया। इसका शिलालेख संवत् १५८७ का खुदा हुआ शतुंजय तीर्थ पर आदिश्वरजी के मन्दिर में हैं। इस लेख में दो क्लोक निम्न लिखित हैं:—

इतश्च गोपाह्व गिरो गरिष्टः श्रीबप्प मद्दी प्रतिबोधितश्च।
श्री श्रामराजो ऽजति तस्य पत्नि काचित्व भूव ब्यवहारी पुत्री।।
तत्कुच्चिजाताः किल राजकोण शाराह्व गौत्रे सुकतैक पात्रे।
श्री श्रोंस वंस विशादे विशाले तस्यान्वयेऽश्रिपुरुषाः प्रसिद्धाः॥

आचार्यं वष्पभद्दसूरि का जन्म संवत् ४०० में हुआ। इस से पता चलता है कि उस समय भोसवाक जाति विशाल क्षेत्र में फैली हुई थी और इसका इतना प्रभाव था कि जिस को पैदा करने में कई द्याताब्दियों की आवश्यकता होती है।

- ( १ ) ओसियाँ के मन्दिर के प्रशस्ति शिलालेख में भी उपकेशपुर के पदिहार राजाओं में बत्सराज की बहुत तारीफ लिखी है। इस बत्सराज का समय भी विकर्म की आठवीं सदी में सिद्ध होता है ।
- (४) सुप्रसिद्ध इतिहास इं त्व मुंबी देवीप्रसाद जी जोधपुर ने 'राजप्ताने की शोध-खोज' नामक प्रक पुस्तक लिखी है। उसमें उन्होंने लिखा है कि कोटा राज्य के अटल नामक प्राप्त में जैन मन्दिर के एक खंडहर में एक मूर्ति के नीचे वि॰ सं॰ ५०८ का मैंसाशाह के नाम का एक शिलालेख मिला है। मुंबीजी ने लिखा है कि इन भैंसाशाह और रोड़ा बनजारा के परस्पर में इतना रनेह था कि इन दोनों ने मिलकर अपने सिमलित नाम से "भैंसरोड़" नामक प्राप्त बसाया। जो बर्तमान में उदयपुर रियासत में विद्यमान है। यदि यह भैंसाशाह और जैनधम के अन्दर्श प्रसिद्धि प्राप्त आदित्यनाग गोन्न का भैंसाशाह एक ही हो तों, इसका समय वि॰ स॰ ५०८ का निश्चित करने में कोई बाधा नहीं आती। जिससे ओसवाल जाति के समय की पहुँच और भी दूर चली जाती है।
- (५) श्वेत हूण के विषय में इतिहासकारों का यह मत है कि श्वेत हूण तोरमाण विक्रम की छठी शताबिद में मरुस्थल की तरफ आया। उसने भीनमाल को अपने हस्तगत कर अपनी राजधानी वहाँ, स्थापित की। जैनाचार्य्य हरिगुप्तसूरि ने उस तोरमाण को धर्मोपदेश देकर जैनधर्म का अनुरागी बनाया। जिसके परिणाम स्वरूप तोरमाण ने भीनमाल में भगवान क्रियमदेव का बहाँ विशाल मन्दिर बनवाया।

इस तोरमाण का पुत्र मिहिरगुळ जैनधर्म का कहर विरोधी शैवधर्मों पासक हुआ। उसके हाथ मे राजतंत्र के आने ही जैनियों पर भयंकर अत्याचार होने छमे। जिसके परिणाम स्वरूप जैनी छोगों को देश छोड़कर छाट गुजरात की ओर भगना पड़ा, इन भगनेवाळों में उपकेश जाति के व्यापारी भी थे। छाट गुजरात में जो आजकळ उपकेश जाति निवास करती है; वह निक्रम की छठवीं शताब्दी में मारवाड़ से गई हुई है। अत्युव इससे भी पता चळता है कि उस समय उपकेश जाति मौजूद थी।

उपरोक्त प्रमाणों से पता चलता है कि विक्रम की छठवी शताब्दी तक तो इस जाति की उपित्त को खोज में किसी प्रकार खींचातानी से पहुँचा भी जा सकता है मगर उसके पूर्व तो कोई भी प्रमाण हमें नहीं मिलता जिसमें ओसवाल जाति, उपकेश जाति, या उकेश जाति का नाम आता हो। उसके पहले का इस जाति का इतिहास ऐसा अंघकार में है कि उस पर छछ भी छान बीन नहीं की जा सकती। दूसरे उस समय इस जाति के न होने का सबसे बढ़ा प्रमाण यह है कि ओसवाल जाति के मूल १८ गौशों की उत्पत्ति क्षत्रियों की जिन अठारह शाखाओं से होना जैनाचार्थ्यों ने लिखा है, उन शाखाओं का अस्तित्व भी उस समय में न था। जब उन शाखाओं का अस्तित्व ही न था तब कोई भी जिम्मेदार इतिहासकार उन शाखाओं से १८ गौशों की उत्पत्ति के विषय में जो विम्बदंतियां और कथाएँ यतियों और जैनाचार्थ्यों के दश्तरों में मिळती हैं, उनमें भी संवत ७०० के पहले की कोई किम्बदंति हमें नहीं मिळी। यदि विक्रम से ५०० वर्ष पूर्व इस जाति की स्थापना हो चुकी थी तो उसी समय के पश्चात् से समय २ पर आचार्थ्यों के द्वारा नवीन गौशों की स्थापना हो चुकी थी तो उसी समय के पश्चात् से समय २ पर आचार्थ्यों के द्वारा नवीन गौशों की स्थापना का पता लगना चाहिये था। संवत् ९०० से संवत १४०० तक लगातार जैनाच थ्यों के द्वारा औसवाल गौशों की स्थापना का वर्णन हमें मिळता चला जाता है। ऐसी स्थिति में विक्रम के ४०० वर्ष पूर्व से छेकर विक्रम की सातवीं शताब्दी तक अर्थात् लगातार १९०० वर्षों मे इस जाति के सम्बन्ध में किसी भी प्रमाणिक विवेचन का न मिळना इसके अस्तित्व के सम्बन्ध में शंका उत्पन्न कर सकता है।

इन सब कारणों की रूप रेखाओं को मिलाकर अगर हम किसी महत्वपूर्ण तथ्य पर पहुँचने की कोशिश करें तो हमें यही पता लगेगा कि विक्रम संवत् ५०० के दहचात् और विक्रम संवत् ५०० के पूर्व इस जाति की उत्पत्ति हुई होगी। बाबू प्रणचन्दजी नाहर लिखते है कि "जहां तक में समझता हूं (मेरा विचार अमपूर्ण होना भी असंभव नहीं ) प्रथम राजपूर्तों से जैनी बनानेवाले श्री पार्श्वनाथ संतानीय श्री रखश्मसूरि जैनाचार्य्य थे। उक्त घटना के प्रथम श्री पार्श्वनाथ स्वामी की हम परम्परा का नाम उपकेश गच्छ भी न था। क्योंकि श्री वीर निर्वाण के ९८० वर्ष के पश्चात् श्री देवर्द्धिगणि क्षमासमण ने जिस समय जैनागमों को प्रस्त शरूद किये थे उस समय के जैन सिद्धान्तों में और श्री कल्पसूत्र की स्थिवराविल आदि

प्राचीन प्रन्थों में उपकेश गच्छ का उल्लेख नहीं हैं। उपरोक्त कारणों से संभव है कि संवत् ५०० के पश्चात् और संवत् १००० के पूर्व किसी समय उपकेश या ओसव छ जाति की उत्पत्ति हुई होगी और उसी समय से उपकेश गच्छ का नामकरण हुआ होगा।

हमारा खयाल है कि बाबू साहब का उपरोक्त मत तक, प्रमाण और युक्तियों से परिपूर्ण है। बाबू पूरणचन्दजी इतिहास के उन विद्वानों में से हैं जिन्होंने अपना सारा जीवन इन्हीं ऐतिहासिक खोजों के पीछे उत्सर्ग कर दिया है। ऐसी स्थिति में आपके निकाले हुए तथ्य को स्वीकार करने में किसी भी इति-हासकार को कोई आपत्ति नहीं हो सकती।

हम जानते हैं कि हमारे निकाले हुए इस निष्कर्ष से बहुत से ऐसे सज्जनों को जोकि प्राचीनता ही में सब कुछ गौरव का अनुभव करते हैं अवश्य कुछ न कुछ असंतोष होगा। क्योंकि भारतवर्ष के कई नवीन और प्राचीन लेखकों की प्रायः यह प्रवृति रही है कि वे किसी भी तरह अपनी जाति अपने धर्म और अपने रीति रिवाजों को प्राचीन से प्राचीन सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं। साथ ही उसके गौरव को बतलाने के लिए उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की चमत्कार पूर्ण घटनाओं की सृष्टि करते हैं, पर हम लोगों का इस प्रकार के सज्जनों से बड़ा ही नम्न मतभेद है। हमारा अपना खवाल है कि छुद्ध इतिहासवेत्ता के सामने छुद्ध सत्य ही एक आदर्श रहता है। वह सब प्रकार के पश्चपातों और सब प्रकार के प्रभावों से छुक्त होकर एक निष्पक्ष जज्ज की तरह अपनी स्ततंत्र खोगों और अन्वेषणाओं के हारा सत्य पर पहुँचने की चेष्टा करता है। इम यह मानते हैं कि मानवीय बुद्धि बहुत परिमित है और अध्यन्त चेष्टा करने पर भी सत्य के मजुदीक पहुँचने मे कभी २ वह असफल हो जाती है, मगर अंत मे सत्य के खोज की पूर्ण रालसा उसे पूर्ण सत्य पर नहीं तो भी उसके निकटतम पहुँचा देने में बहुत सहायता करती है।

दूसरी बात यह है कि दूसरे छोगों की तरह हम छोग अपने सारे गौरव और सारे वैभव की सलक केवल प्राचीनता में देखने के ही पक्षपाती नहीं। हम स्पष्टक्षप से देखते हैं कि संसार की रंग-स्थली में समय र पर कई नवीन जातियाँ पैदा होती हैं और वे अपनी नवीन बुद्धि, नवीन प्रक्रिम, और नवीन प्रतिभा से संसार की सभ्यता और संस्कृति के उपर एक नवीन प्रकाश डालती है और अपने लिए एक बहुत ही गौरव पूर्ण नवीन इतिहास का निर्माण कर जाती है। हम अहलानिया इस बात को कह सकते हैं कि किसी भी जाति का गौरव इस बात में नहीं है कि वह कितनी प्राचीन है- या कितनी नवीन, वरन उसका गौरव उसके द्वारा किये हुए उन कार्यों से हैं जो उसकी महानता के सूचक है और जो मनुष्य जाति को एक नये प्रकार का संदेश देते हैं।

ओसवाल जाति का गौरव इस बात से नहीं है कि वह विक्रम से ४००-वर्ष पूर्व पैदा हुई, थी या

#### र्यामबाल जानि का रनिशास

नियम के १००० वर्ष परचात; विक उसका गाँरव उस महान् विश्वभाव के सिद्धान्त से है जिसके वश होंदर आचार्य रवप्रभस्ति ने उसकी स्थापना की थी। उसके पदचात् इस जाति का गौरव उन महान् पुरुषों से हैं जिन्होंने इस जाति में पैदा होकर क्या राजनीति, क्या धर्मनीति, क्या अर्थनीति इत्यादि संसार की प्रायः सभी नीतियों में अपने आदचर्यजनक कारनामे दिखलाये और जिन्होंने अपनी प्रतिभा और अपने त्याग के यल में राजपूताने के मध्ययुगीन इतिहास को दैदीप्यमान कर रखा है।

# श्रोसवाल जाति का श्रभ्युदय Rise of the Oswals.

सवाल जाति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में हम प्रथम अध्याय में काफ़ी विवेचन कर चुके हैं। अब इस अध्याय के अन्दर हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति का क्रमा-गत् अभ्युदय किस प्रकार हुआ, किन र महापुरुषों ने इस जाति की उन्नति के अन्दर महत्व पूर्ण भाग प्रदान किया। बाहर के कौन र से प्रभावों ने इस जाति की उन्नति पर असर डाला और किस प्रकार अत्यन्त प्रतिष्ठा और सम्मान को साथ रखते हुए यह जाति भारत के विभिन्न प्रान्तों में फैली।

ओसवालों की उत्पत्ति का इतिहास चाहे विक्रम सम्वत् के पूर्व ४०० वर्षों से प्रारम्भ होता हो, चाहे वह संवत २२२ से चलता हो; चाहे और किसी समय से उसका प्रारम्भ होता हो, मगर यह तो निर्विवाद है कि ओसवाल जाति के विकास का प्रारम्भ संवत् १००० के पश्चात् ही से छुरू होता है, जब कि इस जाति के अन्दर बड़े २ प्रतिभाशाली आचार्य्य अस्तित्व में आते हैं। जिनकी विचार धारा अत्यन्त विशाल और प्रशस्त थी। इन आचार्यों ने मनुष्य मात्र को प्रतिबोध देकर अपने धर्म के अन्दर सम्मिलित किया और इस प्रकार जैन धर्म और ओसवाल जाति की बृद्धि की।

#### श्रोसवाल जाति की उत्पत्ति का सिद्धान्त

श्री रत्नप्रभस्ति ने जिस महान सिद्धान्त के ऊपर इस जाति की स्थापना की, वह सिद्धान्त हमारे ज्याल से विश्ववन्धुत्व का सिद्धान्त था। जैनधर्म वैसे ही विश्ववन्धुत्व की नींव पर खदा किया हुआ धर्म है, मगर आचार्य्य श्री के हृदय में ओसवाल जाति की स्थापना के समय यह सिद्धान्त बहुत ही ज़ोरों से लहरें ले रहा होगा। आजकल प्रायः यह मत अधिक प्रचलित है कि ओसवाल धर्म की दीक्षा केवल ओसियाँ के राजपूर्तों ने ही प्रहण की थी। मगर एक उड़ती हुई किम्बदंती इस प्रकार की भी है कि राजाः की आज्ञा से और ओसियाँ देवी की मदद से सारी ओसियां नगरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद सब यहाँ तक कि स्वयं ओसियाँ माता तक एक रात में जैनधर्म की दीक्षा ग्रहण कर ओसवाल नाम से मशहूर हुए। हम नहीं कह सकते कि इस किम्बदंती के अन्दर सत्य का कितना अंश है; क्योंकि हमारे पास इस बात का कोई भी पक्का प्रमाण नहीं। मगर इतना हम जरूर कह सकते हैं कि अगर यह किम्बदन्ती सत्य हो

तो इससे उन आचार्य श्री की सागरवत् गंभीरता और उनके हृदय की विशालता का असर मनुष्य के उपर विस्ता जादा पड़ता है। वे हमको उन दिव्य महात्माओं के अंदर दृष्टिगोचर होते हैं जो जाति, वर्ण, और प्रान्तीयता की भावनाओं से अंचे उठकर मनुष्य मात्र को एक समान और निस्पृह दृष्टि से देखते हैं। इस प्रकार यदि यह किम्बदन्ती सत्य हो तो ओसवाल जाति की उत्पत्ति का सिद्दान्त और भी अधिक उँचाई पर पहुँच जाता है।

श्री रत्नप्रभसूरि के पश्चात् और भी अनेक आचार्यों ने इस जाति की उन्नित के लिये बहुत ही सभाव शाली चेष्टायें की । उन्होंने स्थान २ पर भनुष्य जाति को प्रतिबोध देंदे कर नये-नये गौतों के नाम से इस जाति मे मिलाना ग्रुरू किया। ऐसा कहा जाता है कि इन आचार्यों के परिश्रम से ओसवाल जाति के अन्दर चौदह सौ से भी अधिक गौतों और उपगौतों की सृष्टि हुई। इन गौतों के नामकरण कहीं पर स्थान के नाम से, कहीं पर प्रभाव शाली पूर्वजों के नाम से, कहीं पर आदि वंश के नाम से, कहीं प्रापारिक कार्य की संशा से और वहीं पर अपने प्रशंसनीय कार्य कुशलता के उपलक्ष्य में हुए पाये जाते हैं। इससे पता लगता है कि उन आचार्यों का हृदय अत्यन्त विशाल था, जाति और धर्म की बृद्धि ही उनका प्रधान लक्ष्य-था। इसके सम्बन्ध में वे किसी भी प्रकार की रूदि या हठ पर अदे हुए न थे। अस्तु।

## जैनाचार्यों पर. चमत्कारवाद का असर

- इस सम्बन्ध में इस सारे इतिहास के वातावरण में हमें एक ऐसे भाव का असर भी दिखलाई देता है जो किसी भी निष्पक्ष व्यक्ति के हृदय में खटके बिना नहीं रह सकता। जो शायद जैनधमें के मूल सिद्धान्त के भी खिलाफ़ है। इतिहासकार के कठोर कर्तव्य के नाते इस भाव पर प्रकाश डालने के लिए भी हमें मजबूर होना पड़ रहा है। ओसवाल जाति के गौत्रों की उत्पक्ति के इतिहास को जब हम बारीकी की निगाह से देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि उन-आचार्थ्यों ने मनुष्यों को धार्मिक प्रभाव से प्रभावित करके नहीं, प्रस्तुत अपने चमत्कारों के प्रभाव से अपने बश कर इस जाति में मिलाया था। कहीं पर किसी सांप के काटे को अच्छा कर; कहीं पर किसी को अनन्त द्वय्य की प्राप्ति करवाकर, कहीं किसी को पुत्ररव प्रदान कर, कहीं किसी को जलोदर, कृष्टि आदि भयंकर रोग से मुक्त कर इत्यादि और भी कई प्रकार से उन्हें अपने बश में कर इस जाति के कलेवर को बढ़ाया था।

ं यह प्रवृत्ति जैनधर्म के समान उदार धर्म के साधुओं के लिए प्रशंसनीय नहीं कही जा सकती, मगर पेसा मालूम होतो है कि उस समय की जनता की मनोकृत्तियाँ चमत्कारों के पीछे पागल हो रही भी। .वह युग शांति और सुक्यवस्था का युग नहीं था। कई प्रकार के प्रभाव उस समय की जनता की मनो वृत्तियों में काम कर रहे थे उनमें चमाकारों का प्रभाव भी एक प्रधान था। जैनाचार्थों ने जब देखा होगा कि जनता साधारण उपदेश से प्रभावित नहीं हो सकती तब संभव है- उन्होंने अपने आपको चमाकारों में निपुण किया होगा और इस प्रकार जनता के हृदय पर विजय प्राप्त करने की कोशिश की होगी। बहुत से ऐसे समय आते हैं जिनमें युग प्रवर्त्तकों को प्रचलित सनातन -धर्म के विरुद्ध युगधर्म के नाम से अस्थाई व्यवस्था करना पड़ती है, संभव है उस समय के आचार्थों ने यही सोचकर चमकारवाद का आश्रय प्रहण किया होगा।

अब हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति की उन्नति और विकास के इतिहास में किन र महान् आचार्थों ने महत्व पूर्ण थोग प्रदान किया।

ऐसा कहा जाता है कि ग्रुरू २ में ओसवाल जाति के अन्दर १८ गौत्रों की स्थापना हुई थी और उसके पश्चाद इनमें से अनेक गौत्रों की और २ शाखाएँ निकलती गई । मुनि झानसुन्दरजी ने अपने प्रंथ 'जैन जाति महोदय' में इन अठारह गौत्रों की ४९८ शाखाएँ इस प्रकार लिखी हैं ।

- (१)मूलगीत्र तातेड़—तातेड़, तोडियाणि, चौमोला, कौसीया, धावडा, चैनावत, तलोवडा, नरवरा, संघती, डुंगरिया, चोधरी, रावत; मालावत, सुरती, जोलेला, पाँचावत, विनायका, साढेरावा, नागड़ा पाका, हरसीत, केलाणी, एवं २२ जातियों तातेड़ों से निकली यह सब भाई हैं।
- (२) मूलगीत्र वाफग्रा— बाफग्रा, (बहुफणा) नाहटा, (नाहाटा नावटा) भोपाला, भृतिया, भाभू, नावसरा, मंगदिया, डागरेचा, चमकीया, चाधरी जांघडा, कोटेचा, बाला, धांतुरिया, तिहुयणा, कुरा, बेताला, सलगणा, बुन्नाणि, सावलिया, तोसटीया, गान्धी, कोठारी, खोखरा, पटवा, दफतरी, गोडावत, कृषेरिया, बालीया, संघवी, सोनावत, सेलोत, भावडा, लघुनाहटा, पंचनया, हुभिया, टाटीया, ठगा, लघुचमकीया, बोहरा, मीटडीया, मारू, रणधीरा, ब्रह्मेचा, पाटलीया वानुणा, ताकलीया, योद्धा, धारोला, दुद्धिया, बादोला, धुकनीया, इस प्रकार ५२ जातियां बाफना गोत्र से निकली हुई-आएस में भाई हैं।
- (३) मूलगैत्र करणावट—करणावट, वागिडिया, संघवी, रणसीत, आच्छा, दादिख्या, हुना, काकेचा, थंभोरा, गुदेचा, जीतोत, लाभांणी, संखला, भीनमाला, इस प्रकार करणावटों से १४ सांखाएँ निकली वहसब आपस में भाई हैं।
  - (४) मूलगीत्र बलाहा—बलाहा, रांका, बांका, सेट, सेठिया, झांवत, चौधरी, लाला, बीहरा, भूतैड़ा कोठारी रांका देपारा, नेरा, सुलिया, पाटोत, पेपसरा, घारिया, जडिया, सालीपुरा, चित्तोडा, हाका, संघवी, कागडा, कुरालीत, फलोदीया, इस प्रकार २६ सालाएँ बलाहा गीत्र से निकली वह सब भाई हैं।
    - ( ५ ) मूलगैति मोरल-मोरल, पोकरणा, संबवी, तेजारा, छघुपोकरणा, वांदोलीया, चुंगा,

ष्ट्रभुचंगा, गजा, चौधरी, गोरीवाल, केदारा, वातांकडा, करचु, कोलोरा, शीगाला, कोठारी इस प्रकार १७ शाखाएँ मोरखगोत्र से निकली वह सब भाई हैं।

- (६) मूलगीत्र कुलहट—कुलहट, सुरवा, सुसाणी, पुकारा, मसांणिया, खोडीया, संघवी, लघु-सुखा, बोरडू, चोधरी, सुराणिया, साखेचा, क्टारा, हाकडा, जाळोरी, मन्नी, पालखिया, खूमाणा १८ शाखापुँ कुलहट गोत्र से निकली वह सब भाई है।
- (७) मूलगेशत्र विरहर-विरहर, मुरंट, तुहाणा, श्रीसवाला, लघुभुरंट, गागा, नोपत्ता, संघधी, निवोक्तिया, हांसा, धारिया, राजसरा, मोतिया, चोधरी; पुनिमया सरा, उजीत, इस प्रकार १७ शाखाएँ विरहट गीत्र से निकली है वह सब भाई हैं।
- ( = ) मूलगै।त्र श्री श्रीमाल श्री श्रीमाल, संघवी, रुघुसंघवी, निरुदिया, कोटिया, झावांणी, नाहररुंणि, केसरिया, सोनी, खोपर, खजानची, दानेसरा, उद्धावत, अटकरिया, धाकदिया भीश्रमाला, देवट, मांडलिया, कोटीं, चंडालेचा, साचोरा, करवा इस प्रकार २२ शाखाएँ श्री श्रीमाल गीत्र से निक्ली वह सब भाई हैं।
- (६) मूलगीत श्रेष्ठि—श्रेष्ठि, सिंहावत्, भारु।, रावत, वैद्युत्ता, पटवा, सेवढिया, चोधरी, धानावट, चितोडा, जोधावत्, कोठारी, वोत्थाणी, संघवी, पोपवत, ठाकूरीत्, वाखेटा विजोत्, देवराजोत्, गुँदिया, बालोटा, नागोरी, सेलांणी, लालांणी, भुरा, गान्धी; मेडितिया, रणधीरा, पालावत् शूरना इसी प्रकार ३० शाखाँ श्रेष्ठि गोत्र से निकली वह सब भाई हैं।
- (१०) मूलगीत्र संचेति—संचेति (सुचित साचेती) देखदिया, धमाणि, मोतिया, विंबा, मालोत्, छाछोत्, चोधरी, पाछाणि छघुसंचेति, मंत्रि, हुकमिया, कजारा, हीपा, गान्धी बेगाणिया, कोठारी, मालला, छाछा, चितोदिया, इसराणि, सोनी, मरुदा, घरंघटा, उदेचा, टघुचौधरी, चोसरीया, बापावद संघवी, सुरगीपाछ, कीछोछा, छाछोत, खरभंडारी, भोजावत्, काटी, जाटा, तेजाणी, सहजाणी, सेणा मन्दिरदाल, मालतीया, भोपावत्, गुणीया, इस प्रकार ४४ साखाएँ संचेति गोत्र से निक्छी वह सब भाई हैं।
- (११) मूल गौत्र श्रादित्यनाग—आदित्यनाग, चोरडिया, सोढाणि, संघवी, उडक मसाणिया, मिणियार, कोठारी, पारख, 'पारखों' से भावसरा, संघवी ढेळडिया, जसाणि, मोल्हाणि; ऋडक, तेजाणि, रूपावत्, चोधरी, गुलेच्छाश्रों' से दोळताणी, सागाणि संघवी, नापडा, काजाणि, हुला, मेहजावत्, नागडा, क्तिडा, चोधरी, दातारा, मीनागरा, सावसुख 'सावसुखों' से मीनारा, छोला, बीजाणि, केसरिया, वला, कोठारी नांदेचा, भटनेराचोधरी 'मटेनराचौधरियों' से कुंपावत्, भंडारी, जीमणिया, इंदावत् सांभरिया, कानुंगा, गदइया 'गदईयों' से गेहलोत, लुगावत् रणकोभा, बालोत्, संघवी, नोपत्ता,

बुचा 'बुचां' से सोनारा, भंडिल्या, दालीया; करमोत्, दालीया, रत्नपुरा, चोरिड्यां चोरिडयोंसे नाबरिया, सराफ, कामाणि, दुझोणि, सीपाणि, भासाणि, सहस्रोत्, लघु सोडाणी, देदाणि, रामपुरिया, लघुपारख, नागोरी, पाटणिया छाडोत्, ममइया, वोहरा, खजानची, सोनी, हाडेरा, दफतरी, चोधरी, सोखा-वत् राब, जौहरी, गलाणि, इत्यादि इस प्रकार ८५ शाखाएँ आदित्यनाग गोत्र से निकली वह सब माई हैं।

- (१२) मूलगौत मूरि—मूरि, भटेवरा, उडक, सिंधि, चोधरी, हिरणा, मच्छा, बोकड़िया, बलोटा, बोस्दिया, पीतिल्या, सिहावत्, जालोत, दोसाखा, लाडवा, हलदिया, नाचाणी, मुरदा, कोरारी, पाटोतिया इस प्रकार २० शालाऍ भूरि गौत्रसे निकली वह सब भाई हैं।
- (१३) मूलगीत्र भद्र-भद्र, समदिख्या, हिंगड, जोगड, गिंगा, खपाटिया, चवहेरा, बालडा, नामाण, भमराणि, देलिडिया, संघी, सादावत, भांडावत चतुर, कोठारी, लघु समदिख्या लघु हिंगड, सांडा, चौंघरी, भाटी, सुरपुरिया, पाटणिया, नांनेचा, गोगड, कुलधरा, रामाणि, नाथावत, फूलगरा, इस प्रकार २९ शाखाएँ भद्र गौत्र से निकली वह सब भाई है।
- (१४) मूलगौत्र चिचट—चिचट, देसरडा, संघवी, ठाकुरा, गोसछाणि, खीमसरा, छष्टुचिचट, पाचौरा, पुर्विया, नासाणिया, नौपोछा, कोठारी, तारावाछ, छाडछखा, शाहा, भाकतरा, पोसाछिया, प्लारा, बनावत्, इस प्रकार १९ शाखाएँ चिचटगोत्र से निकछी वह सब भाई है।
- (१५) मूलगीत्र कुमट—कुमंट कांजलिया, धर्नंतरी, सुवा, जगावत्, संघवी पुगलियां, कठोरियां कापुरीत, संभरियां, चोक्खा, सोनीगरा, लाहोरा, लाखाणी, मरवाणी, मोरचियां, लालियां, मालोत्, लघुकुंमट, नागोरी इस प्रकार १९ शाखाएँ कुंभटगोत्र से निकली यह सब भाई हैं।
- (१६) मूलगै।त्र डिंडू—डिंडू, राजोत्, सोसलाणि, धापा, धीरोत्, खंडिया, योद्धां, भाटिया, भंडारी, समदिया, सिखरिया, लोलनं, कोचर, दाखा, भीमानत्, पालणिया, सिखरिया, बांका, बडवडा, बादलिया, कार्नुगा, एवं २१ शाखाएँ डिंडू गौत्रसे निकली वह सब भाई है।
- (१७) मूलगीत्र कन्नोजिया—कन्नोजिया, वडमटा, राकावाल, तोलियां, धाधिलया घेवरियां, गुंगलेचा, वश्वा, गढवाणि, करेलिया, राडा, मीठा भोपावत् जालोरी जमघोटा, पटवा, मुसलिया इस प्रकार १७ शालाएँ कम्नोजिया गोत्रसे निकली यह सब माई हैं।
- (१८) मूलगेत्र लघुश्रेष्टि—छघुश्रेष्टि, वर्धमान, भोभिष्टियां, छणेचां, बोहरा, पटवा, सिधीं, चितोडा, खजानची, पुनोत्, गोधरा, हाडा, कुबडिया, छणां, नास्टेरिया, गोरेचा, इस प्रकार १६ शाखाएँ छघुश्रेष्टि गोत्र से निकसी वह सब भाई हैं।

ऊपर जिम शाखाओं का वर्णन किया गया है, उनमें कई ऐसी हैं जिनका नाम हो र सीन र

# श्रीसवाल जाति का इतिहास

और चार २ बार आया है ऐसी रिथित मे इन शाखाओं के सम्बन्ध में शंका होना स्वामाविक है सम्भव है वृसरे आचायों का भी इससे मतभेद हो। मगर यह निश्चित है कि संवत् १००० के पश्चात् जो आचार्य हुए उनमेंसे बहुतसों ने इन गौत्रों की शाखाओं तथा नवीन गौत्रों की स्थापना की। उनमें से कुछ प्रसिद्ध २ आचाय्यों का परिचय हम नीचे देने की चेष्टा कर रहे है।

#### ्रश्राचार्य्य वप्पभद्दसूरि !

आ चार्य वप्पमदृस्रि का जन्म वि० सं० ८०० में हुआ। उस समय जावालिपुर में पिदृहार वंश का महाप्रतापी वत्सराज नाम का राजा राज्य करता था। इसने गौढ़ प्रांत, वंगाल प्रांत, मालव प्रांत वरीरह दूर २ के प्रदेशों को विजय कर उत्तरापथ में एक महान साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की थी। इसी समय में अणहिलपुर नामक एक छोटा सा ग्राम यसाकर चावड़ा वंशीय राजा बनराज ने अपना राज्य विरत्तार करना प्रारम्भ किया था। इसने सारस्वतमण्डल, आनर्त और बागढ़ इत्यादि आसपास के प्रान्तों पर अधिकार करके पश्चिम भारत के अन्दर एक बढ़ा साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की।

सम्राट् बःसराज के नागभट नामक एक पुत्र हुआ जो इतिहास में नागावलोक व आमराजा के माम से मशहूर है। इसने अपनी राजधानी जावालिपुर से हटाकर हमेशा के लिए कमांज में स्थापित की। ग्रवालियर की प्रशस्ति से पता चलता है कि इस राजा ने कई देशों को जीतकर अपने राज्य में मिलाया। इसी राजा को आचार्य्य वप्पभट्टस्रि ने जैनधर्म का प्रतिवोध देकर जैनी बनाया। इस राजा के एक रानी बणिक पुत्री थी उसकी संतान ओसवाल जाति में सम्मिलित की गई, जिनका गौत्र राज कोष्टागर या राज कोटारी के नाम से मशहूर हुआ। इसी आम राजा ने कन्नीज में एक सौ हाथ ऊँचा जिनालय बंधवाकर उसमें आचार्य्य वप्पभट्टस्रि के हाथ से महावीर स्वामों की एक सुवर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई। इसी प्रकार गोपिगिरि (गवालियर) में भी इन्होंने २२ हाथ ऊँची महावीर स्वामी की प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई। इसी प्रकार (बंगाल) देश की राजधानी लक्षणावती में भी गये और वहाँ के तत्कालीन राजा धर्म को उपदेश देनर आम राजा तथा उसके बीच की विद्रोहाग्नि को शांत कर दिया। इन्हीं स्विमा राजा ने संवत् ८२६ के करीब कन्नीज, मधुरा, अणहिलपुर पृष्टण, सतारक नगर तथा मोढेरा आदि शहरों में जैन मन्दिर बनवाय। इसी राजा आम का पुत्र भोज राजा हुआ, जिसके दूसरे नाम मिहिर और आदिधराह भी थे। यह सम्बत् ९०० से ९५० तक गही पर रहा। इसी परिवार में आगे चलकर सैकड़ों वर्षा परचाह सिद्धाचल का अन्तिम उद्धार कर्ता

करमाशाह हुआ, जिसका शिर्छाछेख शत्रुंजय तीर्थ पर आदिनाथजी के मन्दिर मे पाया जाता है। इसके अन्दर के दो रछोक हम यहाँ उद्धत करते हैं।

> इतश्च गोपाह्व िरौ गरिष्टः श्री बण्पमटी प्रतिवोधितश्च, श्री आमराजोऽ जिन तस्य पत्नी काचित्व सूव व्यवहारी पुत्री ॥ = ॥ तत्कुद्धिजाताः किल राज कोष्टगाराह्व गोत्रे सुकृतैक पात्रें । श्री श्रोसर्वशे विशदे विशाले तस्यान्वयेंऽमि पुरुषाः प्रासिद्धः ॥ ६ ॥

इन आचार्यं श्री का स्वर्गवास सम्वत् ८९५ में हुंआ।

## श्री नेमिचंन्द्रसूरि

श्री नेमिचन्द्रस्रि का समय संवत् ९५० के आसपास होना पाया जाता है। महाजनवंशि मुक्तावली में इनको उद्योतनस्रि के गुरू लिखा है। वहा जाता है कि इनके समय में मालव देश में तंवरीं का राज्य था। ये आचार्य भी बड़े प्रतिभाशाली एवम् ओसवाल जाति को अभ्युद्य प्रदीन करनेवालीं में से थे। इन्होंने संवत् ९५४ में बरिंद्या गौत्र की स्थापना की।

# श्री वर्डमानसूरिं

श्री वर्दमानस्ति का समय संवत् १००० से छेकर संवत् १०८८ तक पाया जाता है। इनका एक मतिमा देख कटिमाम में संवत् १८६५ का छिखा हुआ मिला है। इन्होंने संवत् १०५५ में हरिश्चन्द्रस्ति कृत "उपदेश पद" नामक ग्रंथ की टीकी रची। ऐसा माल्य होता है कि 'उपमिति भव 'प्रंपचा नाम समुन् चय" और ''उपदेश माला वृहद्" नामक कृतियाँ भी इन्होंने रची थी। ये चन्द्रगच्छ के थे। इन्होंने संवत् १०२६ में संवेती और संवत् १०७२ में छोदा और पींपादा गौत्र की स्थापना की।

# श्री जिनेश्वरसूरि

श्री वर्द्धमानसूरि के शिष्य श्री जिमेश्वरसूरि भी बड़े मितिभाशाली प्रचारक थे। इनका समय संवद् १०६१ से लेकर संवद ११११ तक का पाया जाता है। इनके समय में गुजरात के अन्तर्गत राजा दुर्लभराज राज्य करता था, उसका पुरोहित शिवशर्मा नामक एक ब्राह्मण था, जिसको आचार्यश्री ने शास्त्रार्थ में पराजित किया था। दुर्लभराज के समय में अणहिलपुर पहन में चैत्यवासियों का बड़ा ज़ोर था। श्री जिनेश्वरसूरिजी ने इन्हें भी शास्त्रार्थ में पराजित कर अपनी विजयपताका फह-

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

राई थी। संवत् १०८० में इन्हें खरतर का विरुद् प्राप्त हुआ, तभी से इनका गच्छ खरतरगच्छ के नाम से मशहूर हुआ। इन्होंने श्रीपत्ति डह्ना, तिलौरा डह्ना और भणसाली नामक गौत्रों की स्थापना की, ऐसा महाजन वंश सुकावली से पाया जाता है।

## श्री अभयदेवसूरि

श्री अभयदेवसूरि श्री जिनेश्वरसूरिजी के शिष्य और श्री जिनचन्द्रसूरिजी के गुर भाई थे। आपका जन्म संवत १०७२ में हुआ था। संवत १०८८ में अर्थात् ज्य कि आप केवल १६ वर्ष के थे आपको आचार्य्य पद प्राप्त हुआ था। आपने जैनो के नव आगमो पर संरष्टत टीकाएँ रचीं इससे आप नवांग वृत्तिकार के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप बड़े प्रतिभा शाली और विद्वान पुरूप थे। आपने कई उत्तमोत्तम प्रन्थों की रचना की। आपना स्वर्गवास संवत १९३५ में कपढ़वंज में हुआ। आपने खेतसी, पगारिया और मेड़तवाल नामक गीत्रों की स्थापना की।

## श्री मलधारी हेमचन्द्रसूरि

श्री मलशारी हेमचन्द्रसूरि मलशारी श्री अभयदेवसूरि के शिष्य थे। इनके सम्यन्ध में इन्हों की परम्परा के मलशारी राजशेखर संवद १३८७ में लिखी हुई 'शक्त ह्याश्रयवृति' में लिखते हैं कि इनका मूळ नाम गृहस्थावस्था में प्रशुक्त था। ये राजसिंचव थे। श्री अभयदेवस्रि के उपदेश से इन्होंने अपनी चार कियों को छोड़कर दीक्षा ग्रहण करली। इनें प्रितिमा के सम्बन्ध में इन्हीं के समक्तिन शिष्य श्रीचन्द्रसूरि अपने मुनिसुत्रत चरित्र की श्रशारित में लिखते हैं कि इनके व्यारचानकी मधुरता और उसके आकर्षण से गुणी जनों के हृदय ने बड़ी श्रद्धा उरपन्न होती थी। गुजरात का तत्कालीन राजा जयसिंहदेव या सिद्ध राज स्वयं अपने परिवार के साथ आपके दर्शन करने और आपका भाषण सुनने के लिये उपाश्रय में आता था। इन्ही आचार्य्य श्री के कहने से उसने अनेकों जैन मंदिरों पर कलश चढ़वाये। धंधुका सांचोर वगरह तीर्थस्थानों में अन्य धर्मियों के हारा जिन शासन पर पहुँचाई जाने वाली पीड़ा को उसने दूर किया। पाटन से गये हुए गिरनार के विशाल संघ के साथ ऑप भी थे। उस समय मार्ग में सोरठ के राजा राघ खंगार ने संघ के ऊपर उपवृत्व किया और उसको रोक दिया। तब श्री हेमचन्द्रसूरि ने जावर उसको प्रतियोध दिया और संघ पर आयी हुई विपत्ति को दूर किया। आपने सांक्ला, सुराणा, सियाल, सांड, सालेचा, पृत्तियां वगरह र गौत्रों की स्थापना की। आप पण्डित श्रेताग्वराचार्य महारक के नाम से प्रसिद्ध थे। अंत में ७ दिन का क्षत्रत करके आप स्वर्गवासी हुए। -

## श्री जिनवल्लमसूरि

श्री जिनवल्लम स्रि राजा कण के समय में एक गणि की तरह और उस के पश्चात् सिद्ध-राज के समय में एक प्रथकार और आचार्य्य की तरह प्रसिद्ध हुए। भापका स्थान खरतरगच्छ के भा-बार्यों में बहुत जंचा है। ग्रुक्ष र में ये चैत्यवास के उपासक जिनेश्वर नाम के मठाधिपति के शिष्य थे। उन्होंने इन को पाटन में श्री अभयदेवस्रि के पास शास्त्राध्ययन करने के लिए भेजा। वहाँ पर इन्होंने चैत्य वास के मत को छोड़कर शास्त्र रिति के अनुसार आचार को प्रहण किया। इनके उपदेश से जो चैत्य बने वे विधि चैत्य के नाम से मशहूर हुए। इन चैत्वों में कोई शास्त्रविरुद्ध कार्य न हो इस के लिए आपने कई रछोकों की रचना कर के वहाँ लगाई। वहाँ से आपने मेनाइ में विहार किया। उस समय मेनाइ चैत्यवासी आचार्यों से भरा हुआ था। चित्तोंड़ में आपने अपने उपदेश से कई छोगों को जैन धर्म में दीक्षित किया। यहाँ पर भी आपने दो विधिचेत्वों की प्रतिष्ठा की। इसके पश्चात् आप बागढ़ में गये। वहाँ जाइर आपने वहाँ के लोगों को प्रतिबोध दिया। वहाँ से चलकर धारा नगरी के राजा नरवन्मा की सभा में आपने बहुत लयाति प्राप्त की। नागौर में आपने नेमि जिनालय की प्रतिष्ठा की। संवत् ११६६ में आप ने चोपड़ा, गणधर चौपड़ा, इकड़चौपड़ा, बड़ेर साँड वगैरह गौत्रों की तथा संवत् ११६७ में बाँठिया, ललवानी, बरमेचा, हरकावत, मल्लावत, साह सोलंकी इत्यादि कई गौत्रों की स्थापना की। इसके पूर्व सवत् ११६२ में आप कांकरिया गौत्र की स्थापना कर चुके थे। संवत् ११६४ में आपने सिंधी गौत्र की स्थापना की। आप का स्वगैव बास संवत् ११६७ में हुआ।

## श्री जिनदत्तसूरि

श्री जिनवृत्तस्रि खरतरगच्छ में सब से ज्यादा नाँमाकित और प्रतिभासम्पन्न आचार्य हुए। आप-का जन्म संवत् ११६२ में हुआ। आपके पिता श्री का नाम वाधिगमन्त्री तथा माताजी का नाम वाहड़देवी था। आप का गौत्र हुंबड़ था और आप धन्धूक नगर के निवासी थे। आपका मुख्य नाम सोमचन्द्र था। संवत् ११६१ में चित्तीड़ नगर में आप को श्री देवभद्र आचार्य हारा आचार्य पद प्राप्त हुआ। जिस समय आप आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किये गये उसे समय आज कल का सा जमाना नहीं था। वह चमरकारवाद का युग था। चारों और चमत्कार की पूजा होती थी। आचार्य श्री भी इस विद्या में पारद्वत थे। अतपुत बहना न होगा कि आपने अपने अपूर्व चमरकारों की वजह से तत्कालीन जनता के हदय पर अपनी गहरी धाक जमाली थी। आपके चमत्कारों से प्रमावित होकर

#### श्रीसवार्त जाति का इतिहास

कई व्यक्ति आप के द्वारा जैन धर्म में दृक्षित किये गये। उस समय आपका प्रताप चारों ओर चमक रहा था। आप उन महानुभावों में से थे जिन का नाम इस समय ही नहीं, आज भी प्रत्येक जैन समाज के व्यक्ति के मुँह पर हमेशा रहा करता है।

आप के द्वारा भिन्न २ समय में भिन्न २ रूप से नई गीत्रों की स्थापना हुई । जिन का थोड़ा सा विवरण महाजन वंशमुक्तावली के अधार से नीचे दिया जा रहा है—

संवत् ११६९ में घादेवा, पाटेवा, टांटियाँ और कोठारी
संवत् ११७५ में बोरड, खीमसरा, और समदिया
संवत् ११७६ में कठोतिया,
संवत् ११८१ में रतनपुरा, कटारिया, हरूवाणी वगैरह ५२
संवत् ११८१ में रतनपुरा, कटारिया, हरूवाणी वगैरह ५२
संवत् ११८१ में सीते, सेंटिया, रंक, बोंक, रांका, बाँका
संवत् ११८७ में सोकेंचा, प्रालिया,
संवत् ११८२ में चोरिड्या, सांवसुखा, गोलेखा, छीनयां वगैरह
संवत् ११९० में सोनी, पीतिहिया, बोहित्थरा, ७० गौत्र
संवत् ११९८ में आयरिया छनावत्, वापना इत्यादि
संवत् ११९६ में भणसाली, चंडालिया
संवत् १२०१ में आवेडा, खटोल

िखने का मतलब यह है कि आप के द्वारा ओसवाल जाति एवम् जैनधर्म का बहुत उत्थान हुआ। यही कारण है कि समाज में आप दादाजी के नाम से पुकारे जाने लगे। वर्त्तमान में भारतवर्ष भर में जहाँ र जैन बस्ती हैं वहाँ र दादा बादियाँ है जो प्रायः आप के ही रमारक में बनी हुई है और वहाँ आप के चरण स्थापित हैं। आप का स्वर्गवास संवत् १२११ में हुआ।

# श्री जिनचन्द्रसूरि

श्री जिनचंद्रस्रि भी जैनधर्म के अन्दर बड़े प्रभावशाली आचार्य हुए हैं। ओसवाल जाति का विस्तार करने में आपने बहुत बढ़ा भाग लिया है। आप खरतरगच्छ के आचार्य थे। आपका जन्म संवत् ११९७ के माद्रपद शुक्का ८ को हुआ। आप के पिता का नाम साह रासलक और माता का नाम देल्हणः देवी था। संवत् १२०३-की फाल्गुन वदी ९ को आपने दीक्षा ग्रहण की । आपके गुरु दादाजी श्रीजिनदत्त-स्रिती थे। संवद् १२११ की बैशाख सुदी ६ को आप आचार्ट्य पंद पर प्रतिष्ठित हुए। आपने संवद् १२१४ में अघारिया, १२१५ में छाजेड़, संवद् १२१६ में मिन्नी खजॉची, श्रूंगड़ी, श्रीश्रीमाछ, १२१७ में सास्टेचा, दूगड़, सुघड़, शेखाणी, कोठारी, आस्त्रावत, पालावत इत्यादि कई गौत्रों की स्थापना की। आप का स्वर्गवास संवद् १२२३ की भादबा बदी १४ को हो गया।

## श्री जिनकुशलसूरि

दादाजा जिनदत्तस्रिनी के पश्चात् श्री जिनकुशलस्रि जैन समाज के अन्दर बदे प्रभाविक एवस् प्रतिभा सम्पन्न आचार्य्य हुए। आपका जन्म सवत् १३३० में हुआ। आप छाजेद गौत्रीय मंत्री जिल्हान्तर के पुत्र थे। आपकी माताका नाम जयन्तश्री था। संवत् १३४७ मे आपने दक्षिण प्रहण की। इनके पश्चात् संवत् १३७७ मे आपको आचार्य्य पद प्राप्त हुआ। आपने बावेल, संघवी, जिल्ल्या वगैरह २१ शाखाओं की तथा डागा गोत्र की स्थापना की। आपने पाटन में साह तेजपाल से निन्दमहोत्सव करवाया, जिसमे २४०० साधु साध्वी आपके साथ थे। संवत् १३८० में साह तेजपाल, ने शंत्रुजय तीर्थ का संघ निकाला उसमें भी आप सन्मिलित हुए। आपने भीमपछी, नामक नगर में भुवभालकृत एक वीर चैत्य की, जेसलमेर नगर में धवलकृत चिन्तामणि पार्थनाथ की तथा जालोर नगर में श्री पार्थनाथ के मन्दिर की प्रतिष्ठा की। आपके संघ में १२०० साधु तथा १०५ साध्वियाँ थीं। आप भी अपने गुरु की तरह जैन समाज में दादाजी के नाम से प्रसिद्ध हैं। संवत् १३८९ को फाल्गुन वदी अमावस्था को देशदर नगर में आठ दिनके अन्दान के साथ आप स्वर्गवासी हुए।

## श्री जिनभद्रसूरि

श्री जिनभद्रसूरि खरतर गच्छ के अन्दर एक प्रभाविक, प्रतिष्ठावान, और प्रतिभाषाली आचार्य हुए। आपने जैन शासन को बहुत उत्तेजन प्रदान किया। आपके उपदेश से जैन श्रावकों ने गिर- नार, चित्रकृट (चित्रौड़) मंडीवर आदि अनेक स्थानों में बड़े २ जिन मन्दिर बनवाये। अणहिल्पुर पहन श्रादि स्थानों में आपने विशाल पुस्तक भंडारों की स्थापना की। मॉडवगढ़, पालनपुर, तलपाटक आदि मगरों में अनेक जिन विग्वों की प्रतिष्ठा की। जैसलभेर के तत्कालीन राजा रावत श्री वैरसिह और त्यंबक- दास सरीखे प्रतिष्ठित व्यक्ति आपके चरणों में गिरते थे। आपके उपदेश से साह शिवा आदि चार भाइयों ने संवत् १४९४ में जैसलमेर मे एक मध्य मन्दिर का निर्माण करवाया। संवत् १४९७ में आचार्य सूरिजी ने

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

इसमें करीब २०० जिन बिम्बों की प्रतिष्ठा की। जिसकी प्रशस्ति आज भी उस मन्दिर में स्त्री हुई है। इन सूरिजी ने 'जिन सत्तरी प्रकरण; और अपवर्गनाममाला नामक प्रन्थों की रचना की। इन प्रन्थों में आपने अपने गुरु का नाम श्रीजिनवल्लम, श्री जिनदत्त और श्रीजिनप्रिय बतलाया है।

### ्श्री जिनचन्द्रसूरि

श्री जिनचन्त्रसूरि श्री जिनमाणिक्य सूरि के शिष्य थे। आपका जन्म संवत् १५९५ में हुआ। संवत् १६०४ में आपने दीक्षा प्रहण की। संवत् १६१२ मे आप सूरिपद पर प्रतिष्ठित हुए। आपको बादशाह अकबर ने युग प्रधान का पद प्रदान किया था।

अकवरं का दरबार भिन्न २ प्रकार के दर्शन शास्त्रियों, विद्वानों और राजनीति-दक्ष पुरुषों से भरा रहता था । उसकी विद्या रसिकता और धार्मिक स्वाधीनता अतुलनीय थी । बीकानेर के सुप्रसिद्ध बच्छावत कर्मचन्द भी उसके दरबार से आया जाया करते थे। एक दिन अकवर बादशाह ने पूछा कि इस समय जैनियों मे सब से प्रभावशाली अभ्वार्थ्य कौन है, उत्तर में किसी ने आचार्य्य जिनचन्द्रसूरि का नाम उसको बतलाया और यह भी बतलाया कि कर्मचन्द बच्छावत उनके शिष्य है, तब बादशाह ने कर्मचन्दंजी को हक्स दिया कि वे आचार्य श्री जिनचन्द्रस्रि को लाहौर में लावें। बादशाह की आज्ञा से कर्मचन्द्रजी आचार्य श्री को छाहीर में छाये। बादशाह अंकवर ने आपका बहुत सम्मान एवम् स्वागत किया। बादशाह के आग्रह से आचार्यं श्री ने लाहीर ही मे चातुर्मास किया। आचार्य्यं श्री के उपदेश का अक्ष्यर के ऊपर बहत प्रभाव पड़ा और आचार्य्य श्री के कहने से उसने द्वारका और शत्रुज्ञय के सब जैन मन्दिरों की ब्यवस्था कर्मचन्दजी बच्छावत् के सिपुर्द करदी और उसका लिखित फ़रमान अपनी सुदा से अद्वित कर आजमलों को दिया और कहा कि सब जैन तीर्थ कर्मचन्द को बक्ष दिये हैं, उनकी रक्षा करो। जब अकबर काश्मीर जाने लगा तो उसने पहले मन्त्री के द्वरा श्री जिनचन्द्रस्रिजी को बुलाकर उनसे धर्म-लाभ लिया । इसके उपलक्ष्य में असाद सूदी ९ से छेकर सात दिन पर्यंत सारे साम्राज्य में जीवहिंसा न की जाय इस आशय का फरमान निकाल कर अपने ग्यारह सूबो मे र्मज दिया । बादशाह के इस हुक्म को सुनकर उसको खुश करने के लिये उसके अधीनस्थ राजाओं ने भी अपने २ राज्य की सीमा मे कही पंद्रह दिन,कही बीस दिन और कही एक मास तक जीव हिंसा न करने का फरमान निकाला । इसी सिल्सिलेमे बादशाह अकबरने इन्हें युग प्रधान का पद प्रदान किया और इनके शिंच्य मानसिंह को आचार्च्य पद प्रदान करके उनका नाम जिनसिंहसूरि रक्खा। अकवर के पत्रचात् संवत् १६६९ मे जहाँगीर बादशाह ने हुक्स निकाला कि सब दर्शनों के साधुओं को देश से बाहर निकाल दिया जाय । इससे जैन मुनि मण्डल मे बहुत भय हो गया । तब श्री जिनचन्द्रसूरि ने पारन से आगरा जाकर बादशाह को समझाया और उस हुक्स को रह करवाया । इन्हीं जिन्चन्द्रसूरि ने पीचा गौत्र तथा संवत् १६२७ मे १८ और गौत्र स्थापित किये । इनका स्वर्गवास संवत् १६७० में हो गया ।

### श्री हीरविजयसूरि

श्री हीरविजयस्रि—अब हम एक ऐसे तेजस्वी और प्रभापूर्ण आचार्य्य का परिचय पाठनों के सम्मुख रखते हैं जिन्होंने अपनी दिग्य प्रतिभा से न केवल जैन समाज पर प्रत्युत अकबर के समान महान् सम्राट और प्रतापी राजवंशीय सभी पुरुषों पर अपना अखण्ड प्रभाव स्थापित किया था। इन आचार्य्य श्री की प्रतिभा सूर्य-किरणों की तरह तेजपूर्ण और चन्द्रकिरणों की तरह शीतल और जन-समाज को मुग्य कर् देने बाली थी। बादशाह अकबर के ऊपर इन आचार्य्य श्री का कितना प्रभाव था यह नीचे लिखी हुई प्रशस्ति, जो कि शत्रुक्षय तीर्थ के आदिनाथ मन्द्रिर में संवत् १६५० की लगी हुई है, से भालम हो जायगा। प्राठकों की जानकारी के लिये हम उस प्रशस्ति को नीचे लिख रहे हैं।

दामेवाखिल भूपमूर्द्धसु निजमाज्ञां सदा धारयन् श्रीमान् शाहि अकव्वरा नरवरा [देशेष्व ] शॅपेष्वपि । षणमासाभयदान पृष्ट पटहोद्घोषा नघनंसित कामं कारयति सम इष्टइदयो यद्वाक् कला रंजितः॥ १७॥ यदुपदेशवशेन मुदं दधन् निक्षित मण्डलवासि जने निजे। मृतथनं च करं च स्जीजिया भिधमकम्बर मूपति रत्य जत्॥ १८॥ यद् वाचा कतकाभया विमालितस्वांताबुपूरः ऋपा-पूर्णं शाहिर निन्ध नीतिवनिता क्रोडी कृतात्मात्यजत् । शुक्नं त्यक्तु मशक्यमन्यधरणीराजांजन प्रीतये तद्वान् नार्डज पुज पुरुष पश्रृंश्चामृमुचद् भूरिश ॥ १६ ॥॥ यद् वाचा निचयेर्भुघाकृत सुघा स्वादैरमंदै कृता-ल्हादः श्रीमद्कब्बरः चितिपतिः संतुष्ठि पुष्ठाशयः । त्यक्त्वा तत्करमर्थ सार्थमतुः येषा मनः प्रीतये जैनेम्य प्रददी च तीर्थतितकं शत्रुंजयोवीं धरम्॥ २०॥ गद्वारिमर्मुद्रितश्च । र करुणा स्फूर्जन्मनाः पौस्तक भाग्डागारमपारवाड्मयमयं वेश्मेव वाग्दैवतम्।

मत्संवेगमरेखा मावितमतिः शाहिः पुनः प्रत्यह पूतात्मा बहु मन्यते मगवतां सद्दर्शनो दर्शनम् ॥ २१ ॥ -

ह्न आचार्य श्री का जन्म पाल्नपुर नगर में कुरां नामक एक ओसवाल सजन के यहाँ सं० १५८६ में हुआ था। इनकी माता का नाम श्री नाधीबाई था। संवत् १५९६ में तपेगच्छ के श्री विजयदानस्ति के उपदेश से आपने दीक्षा प्रहण की। मुनि हीर हुए ने पहले अपने गुरू के पास तमाम साहित्य और शाख का अध्ययन करने के लिए नैयायिक बाह्मण के पास भेजा। यहां पर उन्होंने प्रमाणशास्त्र, तर्क परिभाषा, मित आपिण, शशधर; माणिकंटन, परद्दाजि, प्रस्तपद भाष्य, वर्द्ध मानेन्द्र, किरणावली इत्यादि का अध्ययन करके वापस मरूदेश को अपने गुरूदेव के पास गये। वहां नडलाई (नारदपुर) में संवत् १६०७ में गुरूदेव ने इन्हें पण्डित का और फिर संवत् १६०८ में वाचक उपाध्याय का पर दिया। संवत् १६१० में इन्हें सिरोही में आचार्य पद पर प्रतिष्ठित किया और हीरविजयस्ति नाम रखा। इनका उत्सव वृथा राजा के जैन मंत्री—धरणाक के वंशज रासतपुर के प्रसिद्ध प्रसाद का निर्माण करवानेवाले खांगा नामक सिववी ने किया। इस उपलक्ष्य में वहाँ के राजा ने अपने राज्य में होनेवाली हिंसा को वंद करवाया। संवत् १६३१ में इनके गुरू विजयदानस्ति का स्वर्गवास हो गया। उसी समय से ये स्वयं तपेगच्छ के नायक हो गये। इसी समय वादशाह अकवर ने फतहपुर सीकरी में मोक्ष साधक धर्म का विशेष परिचय प्राप्त करने की इन्छा से राज-सभा में बड़े २ विद्वानों की एक शाख गोष्ठी कायम की थी। इस गोष्ठी में उन्होंने आचार्य हीरविजयस्ति को भी आमंत्रित किया था।

उस समय हीरविजयसूरि का चातुर्मास गंधार बंदर में था। अकबर ने गुजरात के सूबे साहिबखाँ को फरमान के द्वारा सूचित किया कि हीरविजयसूरि को बहुत आदर और सम्मान के साथ यहाँ हमारे पास दरबार में भेजो! अतएव कहना न होगा कि हीर विजय सूरि बड़े सम्मान और आदर के साथ स्थान २ पर उहरते हुए फतेपुर सीकरी पधारे। बादशाह के मंत्री अबुलफजल ने उनका सत्कार किया। बादशाह ने स्वयं वहाँ आकर हाथी घोड़े इत्यादि की मेंट आचार्य्य की की सेवा में रखी। मगर निस्पृह जैनाचार्य ने उसका स्वीकार करने से इनकार कर दिया। तब बादशाह ने कहा कि आपको कुछ न कुछ तो अवश्य स्वीकार फरना पड़ेगा। तब आचार्य ने कैदियों को कैद में से और पिंकर बद्ध पक्षियों को पीजरे से छोड़ देने और उन्हें आजाद

<sup>#</sup> सम्राट ने विविध धर्मों का रहस्य समक्त कर सवत् १६३५ में दीने इलाही नामक एक नवीन धर्म को प्रव-लित किया था। यह धर्म सुंधरे हुए हिन्दू धर्म का ही एक रूप था। सम्राट अप्र-वर कहा करते थे कि जब तक भारतवर्ष में अनेक जातियाँ और अनेक धर्म रहेंगे तब तक मेरा मन शात न होगा।

कर देने के लिए कहा । बादशाह ने फिर उन्हें अपने लिये कुछ मांगने को कहा । इस पर आचार्य ने कहा कि हमारे पर्युषण पर्व में आठ दिन तक जीव हिंसा न हो ने पाने । इस पर बादशाह ने अपनी तरफ से और धार-दिन-मिलाकर बारह दिन के लिये समस्त साम्राज्य में हिसा- बंद करवाई और अपनी सही और मोहर के ६ फरमान अपने साम्राज्य के सब स्थानों पर भेज दिये । उसके पश्चात् डामर तालाब नामक जला- शंय जो उन्होंने स्वयं बढ़े शौक से बनाया था आचार्य श्री के अपीण कर दिया और वहाँ मलिलयाँ मारने की मनाई कर दी । स्वयं सम्राट ने भी कभी शिकार न करने की शतिज्ञा ली । अ

संवत् १६४० नवरोज के अवसर पर सम्राट ने आवार्य्य श्री को जगद्गुरू का विरुद् प्रदान किया। इस अवसर पर भी सम्राट ने सारे वैदियों को खुड़वा दिये। डामर तलाव पर जाकर वहाँ के पींजरे में बंद पशुपक्षियों को मुक्त किया।

उसके परचात् बादशाह के मान्य जौहरी दुर्जनमल ने सूरिजी के पास से जिनबिग्बों की प्रतिष्ठा करवाई। इसी प्रकार और भी कई स्थानों पर आपने मन्दिरों और मुर्तियों की प्रतिष्ठा करवाई। कुछ समय परचात् वहाँ से बिहार कर आपने संवत् १६४५ में पाटन में चौमासा किया। इस समय इनके शिष्य शांतिचंद्र उपाध्याय ने, जो कि सूरिजी की आज्ञा से बादशाह के पास रह गये थे,सूरिजी के दर्शनार्थ जाने की इच्छा प्रकट की। तब बादशाह ने अपनी तरफ से सूरिजी को भेंट करने के लिए उनके पास निल्लिखित फरमान भेजे।

जिज़या नामक कर को गुजरात में दूर करने का फर्मान, पर्युषण के बारह दिनों के अलावा सब रिववार सूफी लोगों के सब दिन, ईद, के दिन, संक्रान्ति की सब तिथियाँ, अपना जन्म जिस मास में हुआ था बह सारा मास, मिहिर के दिन, नवरोज के दिन, अपने तीनों पुत्रों के जन्म दिन, मोहर्रम - मिहने का दिन, इस प्रकार सब वर्ष में कुछ ६ मास और ६ दिन सारे साम्राज्य में कोई भी किसी जीव की हिंसा न करें इस प्रकार का फरमान बादशाह ने निकाल कब भेजा !

क्ष माइने अक्तवरी पृष्ट ३३० और ४०० में अक्तवर बादशाह कहते हैं कि राज्य के नियम से यथि शिकार स्रोतना तरा नहीं है लेकिन जीव रचा का ख्याल रखना उससे भी ज्यादा आवश्यक है।

<sup>🕆</sup> कट्टर मुसलमान लेखक बदाउनी लिखता है:—

<sup>&#</sup>x27;In these days (991—1583 A. D) new orders were given. The killing of animals on cartain days was forbidden, as on sundays because this day is sacred to the Sun; during the first 18 days of the month forwarding the whole month of abein (the month in which His Majesty was born) and several other days so please the Hindoos. Thus order was extended over the whole realm and capital punishment was inflicted on every on who acted against the command."—Radaoni Page. 321.

संवत् १६४६ में खम्बात् में जाकर सोनी तेजपाल के बनाए हुए भन्य मन्दिर की प्रतिष्ठा सूरिजी ने को। इसके बाद संवत् १६४८ में सम्राष्ट अकबर ने शत्रुंजय पर लगे हुए कर को बंद करने का और उसके दान का फरमान् भेजा और आचार्य्य विजयसेन सूरि (हीर विजय सूरि के शिष्य) के दर्शनों की इच्छा प्रकट की तब श्री विजयसेन सूरि लाहीर की ओर गये और जेठ सुदी १२ को लाहीर शहर में प्रवेश किया। यहाँ पर बादशाह ने इन्हें खुशफहम (सुमिति) का विरुद् प्रदान किया। इसके पश्चात् सूरिजी के उपदेश से सम्राट ने गाय, बैल, भेंस, और पाई की हिंसा न ६२ना, सृतक व्यक्ति ( लाबारिसी ) के द्रव्य नो सरकार में न लेना इत्यादि ६ फरमान और जारी किये। विजयसेनसूरि ने अक्बर की राजसभा में ३६६ बाह्मणवादियों को शासार्थ में पराजित कियेजिससे खुश होकर सम्राट ने इन्हें 'सवाई' विजयसेन सूरि का विरद दिया।

इस प्रकार राजा और प्रजा, हिन्दू और मुसलमान सबको हैन शासन की पवित्र लाईन पर लगानेवाले और जैन शासन का विश्वन्यापी प्रचार करने वाले इन आचार्थ्य श्री का स्वर्गवास संवत् १६५२ में हो गया। कहना न होगा, कि सम्राट अकबर पर जो जैनधर्म की छाप पड़ी थी, वह आचार्थ्य श्री ही की कृपा का फल था।

#### श्रन्य श्राचार्य्य

इसी प्रकार संवत् १४३२ में श्रीजिनराजमृति और संवत् १४७८ में श्रीभद्रसूरि हुए जिन्होंने भण्डारी गोत्र की स्थापना की। संवत् १५७५ में श्रीजिनभद्रसूरि ने झावक, झामंक और संबद गौत्र की और संवत् १५५२ में श्री जिनहँससूरि ने गेहलढ़ा गौत्र की स्थापना की। इसी प्रकार श्री (रविष्रभ-सूरि ने लोडा, मानदेवसूरि ने नाहर, और जयप्रश्चुसूरि ने छजलानी और घोड़ावत गौत्रों की स्थापना की।

उपरोक्त सारे कथन से इस बात का पता सहज ही लग जाता है कि संवत् १००० से लेकर संवत् १६०० के पहले तक ओसवाल जाति का सितारा बहुत तेजी पर था। इसके अःदर जितने भी आधार्य हुए उन्हों ने इस बात की हरचंद्र कोशिश को कि अन्य धर्मियों को जैनधर्म की दीक्षा देनर ओसवाल जाति के कछेवर को स्मृद्ध निया जाय। कहना न होगा कि इन आचार्यों की दिष्य प्रतिभा और अलैकिक तेज के आगे बढ़े र राजा, महाराजा और सम्राट् तक नत-मरतक हुए थे। इसको परिणाम यह हुआ कि ओसवाल जाति के अन्दर जो र व्यक्ति सम्मिलित हुए वे शयः सभी दम्म घरानों के प्रतिभाशाली और हर तरह की जोखिम को उठाने वाले साहसी पुरुष थे। यही कारण है कि एक ओर तो आचार्य लोग इस जाति के कलेवर को पुष्ट कर ही रहे थे कि दूसरी ओर इसके अन्दर प्रदिष्ट होने वाले महापुर में ने अपनी उतिभा के बल से क्या राजनैतिक क्या धार्मिक क्या व्यापारिक और क्या साहित्यक इत्यदि सभी प्रकार की लाईनों में भुसकर अपने तथा अपनी जाति के नाम को अमर कर दिया।

# श्रीसवाल जाति का राजनैतिक श्रीर सैनिक महत्व Oswals in the Political and military field.

सवाल जाति की उत्पत्ति के विषय में हम गा पृष्ठों में काफी प्रकाश डाल चुके हैं। अब हम इस जाति के राजनैतिक और सैनिक महत्त्व पर कुछ ऐतिहासिक विवेचन करना चाहते हैं। आज कल कुछ लोगों की ओर से इस जाति की राजनैतिक और सैनिक योग्यता पर संदेह प्रकट किया जा रहा है। उन लोगों का यह कहना है कि ओसवाल एक विणक जाति है, उसका राजनीति एवस् वीरता से कोई सम्बन्ध नहीं। पर वीर राजस्थान का इतिहास रंके की चोट उनके इस वफ्ट य को अमात्मक सिद्ध कर रहा है।

प्रथम तो ओसवाल जाति की उत्पत्ति प्रायाँ श्रत्रिय जाति से ही हुई है। इससे उनके संस्कारों ही में वीरता के तस्त्र न्यूनाधिक रूप से भरे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ओसवालों ने राजस्थान के राज्यों में बड़े र उत्तरदायित्व के पदों पर काम किया है, इससे राजनीतिज्ञों में जिन गुणों व विशेषताओं का होना आवश्यक होता है, वे भी इस जाति में पाये जाते हैं। हाँ, समय के प्रभाव से उनमें इन गुणों का जैसा विकास होना चाहिये वैसा वर्तमान में नहीं हो रहा है। ओसवाल ही नयीं, यही बात राजपूत और अन्य जातियों के लिए भी लागू हो सकती है। पर इससे यह मान लेना कि ओसवाल लोगों में राजनैतिक और सैनिक योग्यता को अभाव है, वास्तविकता पर असत्य का पड़दा डालना है। हमें दुःख है कि भारत सरकार ने इस जाति के छोगों के लिए सेना का द्वार बन्द कर रक्खा है। वह उनकी गिनती सैनिक जाति में नहीं करती । जिस जाति ने महानू से महानू वीर उत्पन्न किये: जिस जाति के सुयोग्य बीरों ने बड़े २ युद्धों में योग्यता पूर्वक सेना का सँचालन हिया: जिस जाति ने मध्ययुग की भयंकर अशांति और गड्बड़ी के नाजुक समय में राजस्थान के कई प्रसिद्ध राज्यों की स्थिति की कायम रक्ला: जिसं जाति के मुत्सहियों एवम बीरी की राजस्थान के बड़े २ ऐतिहासिक नरपतियों ने-राज्यों के अमर इतिहासकारों ने-मुक्त कण्ड से प्रशंसा की है और जिन्हें राजा महाराजाओं के दिये हुए खास रुकीं में तथा प्रामाणिक इतिहास प्रन्थों में राजस्थान के रक्षक कहा गया है, हम नहीं समझते कि उनके वंशजों को सैनिक लोगों की श्रेणी से क्यों बाहर निकाला गया । यह सरासर गलती है और इम भारत सरक र के अधिकारियों का ध्यान इस ओर आक-र्षित करना चाहते हैं। जब ब्राह्मणों तक को सेना में भरती किया जाता है तब ओसवाल जाति ही इससे न्यों विज्ञत रक्ली जाती है, इसका हमें बद्दा आश्चर्यं है।

जिन सजनों ने इतिहास के मौलिक साधनों का अवलोकन किया है तथा रानस्थान के राज्यों के

पुराने ऐतिहासिक कागज पत्रों को देखा है, उनमे यह बात छिपी हुई नहीं है कि राजस्थान के नई राज्यों की स्थापना में ओसनाल जाति के नीरों एवं मुत्सिहयों ने बहुत बड़ा हाथ बटाया है। इतना ही नहीं, जब-जब ये राज्य निपत्ति के घोर बादलों से तथा निराशा के निपाक्त वायुमण्डल से आवृत्त हुए हैं, उस समय ओस-वाल जाति के नीरों एनम् मुत्सिहयों ने अपने प्राणों की आहुतियों देशर इनकी रक्षा की है। मध्य युग के कई नरेशों ने अपने खास रक्षों में उनकी अपने सेनाओं को मुक्त कंठ से स्त्रीकार किया है, और उन्होंने इन्हे राज्य का रक्षक मानने में तनिक भी संद्रोंच नहीं किया है। अब हम नीचे की पंक्तियों में आधुनिक ऐतिहासिक अन्वेष णाओं के प्रकाश में यह दिखलाना चाहते हैं कि ओस बाल जाति के मुत्सिहयों एवं नीरों में जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, इन्दौर, किशनगढ़ आदि राज्यों के राजनैतिक और सैनिक क्षेत्रों में कैसे २ क्माल कर दिखलाये हैं।

# जोधपुर

ओसवाल जाति का सब से प्रधान केन्द्र जोधपुर रहा है। इस जाति के लोगों ने जोधपुर राज्य के लिये जो महान कार्य किये हैं वे इतिहासवेत्ताओं से लिये हुए नहीं हैं। जोधपुर नगर के वसाने वाले राव जोधाजी से हमारे पाठक भली प्रकार परिचित हैं। ईसवी सन की पनद्रहवीं सदी में जब राव जोधाजी का-उद्यं हो रहा था, उस समय राव समरोजी और उनके पुत्र राव नरोजी भण्डारी ने उनको वड़ा सहयोग दिया था। थें-दोनों चीर बड़े बहादुर और रण कुशल थे! मूलतः ये महाप्रतापी चौहान वंश के थे। जैनाचार्य्य ने इन्के पितामह या प्रपितामह को जैनधर्म में दीक्षित किया था। जैनधर्म में दीक्षित होने के कारण ये लोग ओस-वाल भण्डारी के नाम से मशहूर हुए । इन प्रसिद्ध वीरों के पूर्वजों के हाथ में बहुत दिनों तक नाडोल नामक धुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान का राज्य रहा । समरोजी भण्डारी नाडोल के चौहान-बंदा के राजाओं के बंदाज थे। जब राव जोधाजी के पिता राव रिणमलजी चित्तौड़ में मारे गये और राव जोधाजी अपने ७०० सिपा-हियों को छेकर मेवाड़ से चल पड़े उस समय उदयपुर के महाराणाजी ने जोधाजी का पीछा करने के लिये एक बड़ी सेना के साथ चुण्डाजी नामक एक सिसोडिया सरदार को भेजा। रास्ते में जोधाजी की सेना पर कई आक्रमण किये गये, इससे उनके कई वीर सैनिक काम आये। मारवाड़ पहुँचते २ जोधाजी के पास केवल साप्त सिपाहीं शेष रह गये। वे केंग्ल इन्हीं सात सवारों को लेकर जीलबाडे नामक स्थान पर पहुँचे। उस वक्त राव समराजी भण्डारी उस स्थान पर थे। उन्हें जोधाजी का पश्च न्ययायुक्त जंचा। इसलिए उन्होंने राव जीधाजी का साथ देना अपना कर्त्तंव्य समझा । उन्होंने राव जोधाजी से अरज की कि आप भारवाड़ की ओर पंचारिये और मैं राणाजी की फौज को रोक रक्ख्ना । इतना ही नहीं, उन्होंने अपने पुत्र नराजी भण्डारी को पं० सवार देकर राव जोधाजी के साथ रवाना कर दिया । कहने की आवश्यकता नहीं कि राव जोधाजी और भग्डारी नरा तो मारवाड़ को खाना हो गये और पीछे से जब महाराणाजी की फीज आई तव राव समरोजी भण्डारी ने अपने तीन सौ वीर सैनिकों के साथ उसका मुकाबला किया। ये लोग बड़ी बहादुरी के साथ छड़े, लेकिन महाराणाजी की फीज बहुत बड़ी थी। इसलिये विजय की माला इनके गले में नं पड़ सकी। राव समरा भण्डारी बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए अपने तीन सौ सैनिकों के साथ वीर गति को प्राप्त हुए। इस सम्बन्ध मे मारवाड़ मे एक छप्पय प्रसिद्ध है जिसे हम यहाँ पर उद्धत करते हैं।

राव जोधों मैनाड लूट बोलेयों खागाबल । चढे राखा दिनाख पंठ लागों कल हडकल ॥ बेलेख रो तिखनार रोक उमी दल सारों। मरण काज मुज लाल राज कुशले पधारों। राव जोधार कारखें समरे माजी कीघ चढ । चनाख वेट दिनाख सु नाडले नाडूलगढ।।

इस तरह राव समरा भण्डारी के मारे जाने के बाद महाराणाजी की फीर्ज आगे बढ़ीं। उधर राव जीधाजी ज्यों त्यों कर मण्डे र पहुँचे और वहाँ रहने का विचार करने छगे। परन्तु मेवाड़ी सेना के पीछे छगे रहने के कारण उन्हें अपना यह विचार स्थिगित कर देना पड़ा। राणाजी की फीर्जे पीछा करती हुई मण्डोर पहुँच गई और वहाँ उसने अपना कब्जा कर छिया। राव जोधाजी थछी परगने के किसी एक गाँव-में जाकर रहने छगे। इस समय उन्हें बढ़ी विपत्ति में अपने दिन काटने पड़े। राव जोधाजी की इस महा-विपत्ति के समय राव नराजी भण्डारी बराबर उनके साथ रहे। सेना संगठन के कार्य में राव नराजी ने बढ़े उत्साह से कार्य किया। राव जोधाजी ने नरा भण्डारी तथा अपने अन्य वीर साथियों की सहायता से सेना इकट्ठी कर तथा उसका संगठन कर मण्डीर पर ई० सन् १४५३ में आक्रमण कर दिया। महाराणाजी की सेना और राव जोधाजी की सेना में तुमूछ युद्ध हुआ। इस युद्ध में विजय की माछा राव जोधाजी और उनके वीर सैनिकों के गछे में पड़ी। मण्डोर पर जोधाजो की विजय ध्वजा उड़ने छुनी और महाराणाजी की फीर्जे वापस छौट गई। इस विजय मे नराजी भण्डारी का बहुत बढ़ा हाथ था। वे राव जोधाजी के खास सेनापतियों मे थे। इसके बाद जब राव जोधाजी ने मेवाइ पर चढ़ाई की, उस समय भी राव नराजी भण्डारी उनके साथ ये और वे बढ़ी बहादुरी के साथ छड़े थे। मारवाइ की ख्यातो ने और भण्डारियों के इतिहास अन्यों मे नराजी भण्डारी की वीरता की प्रशंसा की गई है। राव जोधाजी ने भी इनकी सेवाओं की कद्र की और इन्हें दीवानगी तथा प्रधानगी के उच्च पढ़ी के साथ ६२००० की जागीर भी प्रदान की। #

<sup>#</sup>भएडारियों की ख्यात मे लिखा है कि रोहट, बीसलपुर, मजल, पलासणी, धृषाड, जाजीवाला और बनोइ ये सात गोव जागीर में दिये गये थे ;

उपरोक्त घटना ऐतिहासिक है और इससे यह पता लगता है कि आधुनिक जोधपुर के संस्थापक महावीर राव जोधाजी - पर ब्रब चारों ओर से विपक्ति के बादल मँडरा रहे थे और जब मारवाड़ राज्य का अस्तित्व-खतरे में था उस वक्त जिन २ वोरों ने अपने प्राणों की परवाह न कर अव्यन्त प्रामाणिकता के साथ राव जोधाजी का साथ दिया था उनमें राव नराजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

इसके आगे चल कर भी भण्डारियों का सितारा खूब चमका। संवत् १५४४ में भण्डारी नाथाजी (नारमलोत) को प्रधानगी का प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ। इसके कुछ ही समय बाद भण्डारी उदीजी (नाथावत) को प्रधानगी और दीवानगी प्राप्त हुई।

हनके अतिरिक्त भण्डारी पन्नोजी, भण्डारी रायचन्दजी, भण्डारी ईसरदासजी, भण्डारी भानाजी, सिंघवी शाहमलजी आदि सजनों ने भी जोधपुर राज्य के रहे २ पदों पर काम किया और ये वहाँ के राजनैतिक गगन मण्डल में खूब चमके। हमारे कहने का अर्थ यह है कि राव जोधाजी को अपने राज्य-विस्तार के कार्य में ओसवाल बीरों एवं मुत्सुहियों से बड़ी सहायता मिली। इसके बाद राव गङ्गाजी तथा राव मालदेवजी के समय में भी ओसवालों एवं कुछ पंचोलियों ने दीवानगी और प्रधानगी के काम किये। महाराजा उद्यसिंहजी एवं महाराजा स्रसिंहजी के राज्यकाल में भी ओसवाल मुत्सुही बड़े २ जिम्मेदारी के पदों पर थे।

इसके आगे चलकर महाराजा गजिसहजी के समय में ओसवाल जाति के मुत्सुही बढ़े हे पहों पर
रहे। संवत् १६७७ में महाराजा गजिसहजी को मुग़ल सम्राट् की ओर से जालीर का परगना मिला। उस
समय उन्होंने सुप्रख्वात इतिहास लेखक मुणोत नेणसीजी के पिता मुणोत जयमलजी को वहाँ का शासक
(Governor) बना कर भेजा। उस समय जालीर परगने की वार्षिक आय २८७७४८ थी। इन्होंने अपना
कार्य बढ़ी ही योग्यता के साथ किया। इस पर महाराजा ने प्रसन्न होकर इन्हें हवेली, बाग और बहुत सी
जुमीन पुरस्कार रूप में दी। संवत् १६७८ के भादबा मास मे युवराज खुरम ने सांचीर का परगना महा
राजा गर्जिसहजी को दिया। वह भी जालीर में शामिल दर लिया गया और दोनो परगनों के शासक
(Governor) जयमलजी नियुक्त हुए। उन्होंने वहाँ बढ़ी कुशलता से शासन किया।

जैसा कि हम जपर कह चुके हैं, कई ओसवाल मुत्सुहियों मे शासन—कुशंलता एवं वीरतां का बड़ा ही मधुर सम्मेलन हुआ था। मुणोत जयमलजी भी इस श्रेणों के पुरुष थे। आप न केवल सफल शासक ही थे वरन बड़े वीर तथा परोपकारी महानुभाव भी थे। इसके एक दो उदाहरण हम नीचे देते है।

जब महाराजा गर्ज़िसहजी का सांचीर परगने पर अधिकार हुआ तब ५००० सिन्धियों ने सांचोर पर चढ़ाई कर दी। उस समय जयमलजी वहाँ के शासक थे। उन्होंने बढ़ी बहादुरी से उनका मुक्तबला दिया। बदी घमासान लड़ाई हुई। सिंधी हारकर भाग छूटे और विजय श्री- जयमलजी मुणीत के हाथ लगी। इस प्रकार उन्होंने और भी कुछ लड़ाइयों लड़ीं और उनमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई। आपकें इन्ही बीरोचित कारयों एवं राज्य-प्रबन्ध से खुश होकर तत्कालीन जोधपुर नरेश ने आपको एक खास रुक्ता इनायत किया था जो अब भी आपके वंशज हमारे मित्र श्रीयुत बृद्धराजजी मुणीत के पास मौजूंद है।

मुणोत जयमलजी न केवल राजनीतज्ञ और वीर ही थे, पर बढ़े लोक सेवी भी थे। संवत् १६८७ में मारवाद में बढ़ा भयकर अकाल पढ़ा था, उस समय आपने मारवाद के मूखे महाजन, सेवक और अन्य दुःखी लोगों को एक वर्ष तक मुफ्त अन्न दान देकर उच्च श्रेणी की सहद्यता और परोपकार वृत्ति का परिचय दिया था। अब हम ओसवाल जाति के महत्व को कियात्मक रूप से प्रदर्शित करने वाले एक दूसरे महानुभाव का परिचय देते हैं। यह महायुरुष मुणोत जयमलजी के सुंपुत्र मुणोत नेणसीजी थे।

### मुणोत ने ग्रसीजी

प्क सुप्रसिद्ध अंग्रेज इतिहास वेता का कथन है कि महान् पुरुषों के कार्यों का वर्णन ही इतिहास का प्रधान हेतु है। महान् पुरुषों की कार्य्यावली ही ऐतिहासिक घटनाएँ होती हैं। मुणोत नेजसीजी
ओसवाल जाति के एक ऐतिहासिक पुरुष थे। भारतीय इतिहास के गगन मण्डल में इनका नाम तेजी से
चमक रहा है। जासन कुशलता, वीरता, साहित्य-प्रेम एवं विद्या-प्रेम के ये मूर्तिमंत अवतार थे। हम
ओसवाल जाति के राजनैतिक और सैनिक महत्व दिखाने के उद्देश्य से इनके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश
डालना आवश्यक समक्षते हैं।

मुणोत नेणसी का जन्म संवत् १६६७ की मार्गशीर्ष सुंदी ४ की हुआ था। संवत् १७१४ में महाराजा जसवन्तसिंहजी ने इन्हें अपना दीवान बनाया। उस समय उनकी अवस्था ४७ वर्ष की थी। उन्होंने दीवानगी के काम को बड़ी उत्तमता के साथ संचालित किया।

जिस समय का यह जिक है उस समय भारतवर्ष में सम्राट् औरक्षजेब के अत्याचारों से तंग अकर दक्षिण और पंजाब के हिन्दुओं में अद्भुत् जागृति की छहर उठ रही थी। राजस्थान में राजनैतिक षड्यंत्रों का जाल बिछाया जा रहा था, राजाओं का पारस्परिक वैमनस्य राजस्थान के भविष्य को अधकाराच्छन्न कर रहा था। ऐसे कठिन समय में राज्य-शासन का सूत्र सज्जालित करना कितना कठिन होता है, उसकी यहाँ बतलाने की आवश्यकता नहीं। महाराजा जसवंतिसहजी को अक्सर जोधपुर से बाहर रहना पड़ता था। वे औरंगजेब के द्वारा कभी किसी प्राप्त के और कभी किसी प्रांत के शासक (Governor, बनाये जाते थे। वई वक्त औरंगजेब की ओर से उन्हें युद्धों पर भी जाना पड़ता था। इस-

#### श्रीसवाल जाति की इतिहास

िष्ये जोधपुर का शासन भार वे अपने परम विश्वसनीय प्रधान मुणोत नेणसी के सुपुर्द कर निश्चित रहते थें। महाराजा ने मुणोत नेणसी के राज्य को प्रायः सब अधिकार दे रक्खे थे। यहाँ तक कि उन्हें जागीर तक देने का अधिकार दे रक्खा था। हाँ, समय २ पर महाराजा साहब इनके नाम पर सूचनाएँ अवश्य भेज दिया करते थे जैसा कि महाराजा जसवंतसिंहजी के निम्निल्खित पत्र से प्रकट होता है।

"सिधं श्री महाराजधिराज महाराजाजी श्री जसवंतिसहजी वचनानु मु॰ नेनसी दिये सुप्रसाद बांचिजो। अठारा समाचार भला छै। थांहरो देजो। लोक, महाजन, रेत (प्रजा) री दिलासा किजो। कोई किण ही सो ओर ज्यादती करण न पावे। कांडोकोरारो जापतो कीजो। कॅवर रे डीलरा पान पाणीरा जतन करावजो"।

"अरज दास थांहरी जोघपुर फिर आई। हकीकत मालम हुई। थे रुगनाथ लखमी टासोत हुँ पदो दिये गाँव ३ सु भलो कीनो"।

उक्त पत्र मारवाड़ी भाषा मे है। इसमे महाराजा जसवंत्रसिंहजी ने अवने दीवान मुणोत नेणसी को लिखा है:—

"छोक, ज्यापारी और प्रजा को तसल्ली देते रहना । कोई किसी से जोर ज्यादती न करने पावे । सरहद का प्रबन्ध रखना । राजकुमार के खाने पीने की ठीक व्यवस्था रखना । तुमने राठौड़ रूगनाथ रूक्षी- दासीत को जो पटा दिया सो ठींक किया"

#### उल्लेखनीय कार्य

मुणीत नेणसीजी ने दीवान पद पर अधिकारारुढ़ होते ही मारवाड़ मे शान्ति-स्थापन कार्य आरंभ किया । बहुत सी बगावतों को दवाकर उन्हों ने प्रजा में अमन और चैन पैदा किया । प्रजा के सुख दुंख़ की बातें वे बड़े गौर से सुनने छगे । उन्होंने महाराजा जसवंतिसहजी से निवेदन कर प्रजा पर छगी हुई कई छागे की माफ करवाया । संवत् १७१८ के पौप मास में मेड़ता पर गने के कोई दस गाँवों के जाट छोगछागें और बेगार का विरोध करने को आपकी सेवा में उपस्थित हुए । उन्होंने इन्हें ऑस् भरी आंखों से अपने दुखों की कहानी कही । सहदय दीवान मुणोत नेणसी ने उन शी छागे माफ कर दी और तत्काल ही मेड़ते के हाकिम भण्डारी राजसी को इस संबन्ध का हुक्म भेज दिया । इस पकार के उनकी प्रजा प्रियता के इतिहास में और भी उदाहरण मिछते है । उन्होंने अपनी ख्यात में इन वातों का विस्तृत विवरण छिखा है ।

### मुणोत नेगासी ऋरे मर्दुमशुमारी

कुछ लोगों का कथन है कि मर्दुमग्रुमारी की पद्धति आधुनिक युग का आविष्कार है। पर दर अस्ल यह बात नहीं है। मौर्य्य साम्राज्य में मर्दुमग्रुमारी की प्रधा मौजूद थी और इसका जिक्र कौटिल्य ने अपने सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्र में किया है। पर जान पड़ता है कि इसके बाद बीच में यह प्रधा विस्तुप्त हो गई थी। क्योंकि बीच में कहीं भी इस प्रधा का उस्त्रेस मिलता है।

मध्ययुग में सुणोत नेणसीं के द्वारा इस प्रथा का आविष्कार देखकार बढ़ा आश्रवी होता है। आपने एक पंच वर्षाय रिपोर्ट लिखी थी। हमने इसकी हस्तिलिए आप के वंशन जोधपुर निवासी श्रीष्टद्राजजी सुणीत के पास देखी थी। इसमें उन्हों ने मारवाड के परगने, ग्राम, ग्रामों की आमदनी, भूमि की किस्म साखों का हाल, तालाब, कुए विभिन्न जातियों के बुचान्त आदि अनेक विषयों का बढ़ा ही सुन्दर विवेचन किया है। हम अपने पाठकों की जानकारी के लिए सुथा नेनसी द्वारा कराई गई मदुमाशुमारी की कुछ तफसील देते हैं।

. संवत् १७२० के कार्सिक बदी १० को मेड़ता नगर की महुँमशुमारी की गई जिसका परिणाम इस प्रकार है।

२१५८ महाजन-ओसवाल, महेश्वरी, अप्रवाल, खण्डेलवाल

१३७१ ५५१ १६१ ७५

६५४ भोजग, खत्री, भाट, निरतकाळी

२८२ ४० २८ ४

६६९ त्राह्मण

पोहकर्णं, राजगुरु, गुर्जरगौड्, पारीख, दाहिमा, सारस्वत

८२ - १३ ४२ १४० -५४ ४४

े खण्डेलवाल, शिखवाल उपाध्याय, श्रीमाली, गुजराती, गोड़, सनाव्य

9 199 - 104 , 18 40 .9.

५६ कायस्थ-बीसा, दसामाश्रुर और मटनागर

धर ७ १

१९१ खत्री राजपूत

1 190

#### १०० मुम्मान—पटान, नरहम बन्ध नोपची, देशवाली, नबीब ११ १२४ १२६ ८

२१२५ पवनायन

मार्चा, दर्जी, सुनार, नाई हिन्दू, तुर्क, गिरधो, नेली, नेलगर, छीपे, क्लाल ३४ ६ ६२ १० ५९ ३१ 169 118 91 48 मिक्नांगर, औदवेन्द्रार, कहार, कमारे ठठेरे, लोहार, खानी, तमोली हिन्दू. तुर्क, मोची हिंद 10 10 6 20 11 41 11 52 83 गृरं, मार्गार, बुरहार, जटिया, घोसी, गांहें, तीरगर, बाजदार, रुखारे, मरावे, पिंजारे, 30 33 16 5 ३५ ११ 3.5 मिशायट हिन्दू, पुर्क, धोवी हिन्दू, तुर्क, सीटागर, नालबंध, जुलाहे, मुल्तानी, बम्साब, ६९ २१ ३ २९३ 38 82 Ž. रोहारी, मुश्रव कुन्नहे, हाकोन, चित्रहे, खटीक खालरंगी, यलाई, जटिया अधीडी ही, 13 ų, Þ 84 ૪૫ २६ मगर नायिका. आचार्य सरगन

११ फरीर घरवारी

4680

-1

मयत १७१९ में जैतारण की मर्टुमशुमारी की गई जिसकी तफ्मील निम्नलिवित है। महाजन, बाह्मण, फुटगर जाति के कुल घर आवाट थे।

३३० ३६८ ८५० १८३८

सवा १०१६ में सोजन की मर्डुमशुमारी की गई थी जिसकी तफ्सील इस प्रकार है।

महाजन, कायस्थ, कावनकार, राजपूत, मुसल्यमान, ब्राह्मण, पवन मुतफरिंक जाति,

33८ ८ ३०५ १४२ ७२ ३६५ ६२५
इस २२५४ घर भाराट थे।

हैं बस् १७२१ में सिवाणा की महुँमशुमारी हुई जिसकी तफ़सील इस प्रकार है।

महाजन, ब्राह्मण, सुनार, कुम्हार, भोजग, सुतार, तुर्क, पिजारा छीपे, नाई,

८१ २५ १० २ ४ ४ ४ ४० १ २ १

हेड, थोरी, जागरी, राजपूत, कुछ २८६ घर आबाद थे।

संवत् १७२१ में जोधपुर के हाट में हुकानों की गिनती लगाई तो उस समय कुछ ८१५ दुकानें ६गी थीं फलोधी की मर्दुमञ्जमारी की तफ़सील इस प्रकार है।

> महाजन ओसवाल, माहेश्वरी, ब्रॉह्मण (पुष्कर्णा), फुटकर जाति १२। १२१ २११ २०४

कुल ६५७ घर आबाद थे।

संवत् १७२१ की आधिन कृष्णपक्ष दशमी को जोअपुर राज्य के परगनों की कुछ महुँमशुमारी की गई जिसमें प्रत्येक परगने में कुछ कितने गाँव हैं उनमें से कितने आबाद हैं; कितने वीरान हैं और कितने पारण भाट आदि छोगों को दान में दे दिये गये हैं। इन सब की तर्जसीछ नीचे दी जाती है।

| नाम परगना           | कुळ श्राम | आबाद           | वीरान      | संसिण 🕾 |
|---------------------|-----------|----------------|------------|---------|
| १ जोधपुर परगना      | 1980      | ८०२।           | र्रुगा     | 188     |
| २ सोजत "            | २४४       | 309            | १२         | XX      |
| <b>र</b> ेंजैतारण " | 142       | 104            | २९         | 16      |
| क्र फर्जीदी "       | ६८        | 88             | 10         | ٩       |
| भेड़ता "            | ३८४       | <b>२९८॥</b>    | . 80       | 84॥     |
| सिवाणा "            | 188       | 3.8            | ₹•         | ž o     |
| पोकरण " '           | ሪሤ        | 21             | २८         | 1 €     |
|                     | इरुष्ठ    | <b>नप</b> ्रा। | 3 9 9 11 1 | રં૧યા   |

<sup>\*</sup> वे गाँव जी चारण माटों की दान में दिये गये थे।

#### श्रीसवाल जाने का इतिहास

उपरोक्त मर्दुमग्रुमारी के उक्त अंकों से पाठकों की यह जात हुआ होगा कि मध्य युग के अशान्ति मय जमाने में भी मुणोत नैनसी ने मर्दुमग्रुमारी करने की आवश्यकता को महसूस किया था। आपकी हस्तिक्षित पंचत्रधीय रिपोर्ट से यह भी प्रतीत होता है कि उन्होंने मारवाड़ में सम्बंध रखने वाली सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों का भी विवेचन किया है। वह रिपोर्ट क्या है; तत्कालीन मारवाड़ का जीता जागता चित्र है। जिस प्रकार आयुनिक सरकारें अपने २ राज्यों की छोटी से छोटी बातों का रिकॉर्ड रखती हैं, उसी प्रकार मुणोत नैनसीजी ने उस जमाने में भी रक्खा था। यह एक ऐसी बात है जो तत्कालीन एक ओसवाल राजनीतिज्ञ की उच्च श्रेणी की शासन योग्यता पर अच्छा प्रकाश डालती है। इस प्रकार और भी कई प्रकार के कार्य्य मुणोत नैनसीजी ने किये थे जिनका वर्णन आगे चल कर मुणोतों के इतिहास में किया जायगा।

### दीवान मुणोत कर्मसीजी

- मुणोत नैनसीजी के बाद उनके पुत्र करमसीजी भी बड़े प्रतापी और वीर हुए। जब संवत्-१७१४ में महाराजा जसबंतिसंहजी सम्राट्ट शाहजहाँ की ओर से शाहजादा औरंगजेब के खिलाफ सेना लेकर उजीन गये थे उस समय मुणोत करमसीजी उनके साथ थे। आप फितयाबाद के युद्ध में बड़ी बहादुरी के साथ लड़े और बायल हुए। संवत्-१७१८ में आप महाराजा जसबंतिसंहजी के साथ गुजरात की चदाई पर भी गये थे। जब महाराजा को बाद शह की ओर से हॉसी और हिसार के परगने मिले तब अहमदाबाद मुकाम से महाराजा ने आपको वहाँ का शासक (Governor) नियुक्त कर मेजा। इन परगनों की वार्षिक आय करीब १३००००० की थी, और ये गुजरात के सूबे के बदले में मिले थे। मुणोत करमसीजी संवत् १७३२ तक वहाँ के शासक रहे। इसके बाद नागोर के तत्कालीन नरेश रायसिंहजी ने इन्हें अपना दीवान बनाया और सारा राज्य कारोबार-इनके-सिपुर्द कर दिया।

मुणोन करमसीजी के बाद मुणोत चन्द्रसेनजी भी अच्छे नामांकित हुए । ये किसी तरह दक्षिण में पहुँच गये और पेशवा के पास नौकर हो गये । यहाँ उसके ताबे में १२०० घुड़सवार थे । नाना फड़नवीस इनसे, बहुत खुश थे । उन्होंने इन्हें दिल्ली का वकील बनाकर भेजा था । धार और झांसी की किलेदारी पर भी आप मुकर्र किये गये थे ।

ः - इनके अतिरिक्त मेहता कृष्णदास, मेहता नरहरीदास, भण्डारी ताराचन्द, भण्डारी अभयराज, (रायमछोत) सुराणा ताराचन्द्र आदि ओसवाल सजनों ने भी महाराजा यशवंतिसहजी के जमाने में राज्य की बड़ी २ सेवाएँ की थीं। इतना ही नहीं, फतेहाबाद के युद्ध में ये सब छोग बड़ी बहादुरी से युद्ध-करते हुए मारे गये थे।

### महाराजा ऋजितसिंह और श्रोसवाल मुत्सही

महाराजा जसवंतिसंहजी के बाद महाराजा अजिवसिंहजी जोधपुर के राज्य सिंहासन पर विश्व । कहने को आवश्यकता नहीं कि जिस समय महाराजा अजिवसिंहजी का उदय हो रहा था, उस समय भारत के राजनैतिक गान मण्डल में विविध प्रकार के षड्यंत्रों की सृष्टि हो रही थीं । बादशाह औरगंजेब को अत्याचार पूर्ण नीति ने सुगल साम्राज्य को नींव खोखली कर दी थी । जब तक औरगंजेब जीवित रहा तब तक सुगल सम्राज्य क्यों त्यों कर कायम रहा, पर ज्योंहीं उसने इस संसार से कूँच किया स्योंही उसकी नींव हिल्ने लगी । सम्राष्ट्र औरगंजेब के बाद जितने सुगल सम्राष्ट्र हुए वे सब कमजोर और राजनीति से शून्य थे । वजीर और शांकशाली राजाओं ने उन लोगों को अपने हाथ की कंटपुतलियों बना रखा था । महाराजा अजितसिंहजी ने भी सुगाल सम्राह्में की इस कमजोरी से खुब फायदा उठाया और वे बड़े शक्तिशाली बन गये । अगर हम यह ३ हे तो अत्युक्ति न होगी कि भारत की तत्कालीन राजनीति के मैदान में उन्होंने बड़े रे खेल खेले । उस समय उनके पास बड़े २ राजनीति खुरंधर मुत्सदी थे जिनमे भण्डारी खींबसी और भण्डारी रखनाथिति हो में महत्वपूर्ण भाग लिया वरने अखिल मारतवर्षीय राजनीति के क्षेत्र में भी बहुत बड़े मार्के के काम किये । फारसी और अंग्रेजिक हितहास ग्रन्थों से इनके कार्थों का बड़ा ही सुन्दर वर्णन किया गया है ।

#### भएडारी खींवसी

भण्डारी खींबसीजी बहै सफल राजनीतिज्ञ थे। तत्कालीन मुगल सम्राट् पर उनका बड़ा मभाव था। मुगल-साम्राज्य की सरकार के पास जब जब जोधपुर राज्य की हित रक्षा का प्रश्न उपस्थित होता था -तब तब आप बादशाह की सेवा-में हाजिर होकर बड़ी चतुराई के साथ जोधपुर राज्य सम्बन्धी प्रश्नों का . फैसला-कावा लेते थे। आपको महीनों नहीं वधीं तक मुगल सम्राट् के दरबार में रहना पड़ता था।

्करना पड़ता था। जब संवत् १७७६ में बादशाह फर्डेंखिशयर को उसके वजीर सैयद वन्धुओं ने मरवा डाला, उस वक्त महाराजा अजितसिंहजी ने राजा रबसिहजी एवं भण्डारी खीवसीजी को दिल्ली के लिये रवाना किया। इन्होंने दिल्ली पहुँचकर नवाब अब्दुल्लाखाँ की सम्मति से शाहजादा मुहस्मदशाह को तस्त पर विठा दिया। कारसी तब्रारिखें मा भण्डारी खीवसीजी की तत्कालीन राजनैतिक गतिविधियों का सुन्दर विवेचन करती हैं।

भण्डारी खींवसीजी धार्मिक वृत्ति के महापुरुष थे और इससे आपने अपने वड़े हुए प्रभाव की उपयोग प्रायः प्रजाहित के कार्य्यों में विया। उन्होंने मुगल सम्राट् के द्वारा हिन्दुओं पर लगाये जानेवाले जिया करको माफ करवाया। यह एक ऐसा कार्य्य था कि जिसके कारण चारों ओर उनकी बढ़ी प्रशंसा हुई।

भण्डारी खींवसीजी जोधपुर के सर्वोच्च प्रधान के पद पर अधिष्ठित थे। ये बढ़े सत्यप्रियं, निर्भीक और अपने स्वामी को सची सलाह देनेवाले थे। महाराजा अजितसिंहजी के साथ एक समय मतभेद होने पर इन्होंने अपना पद त्याग दिया। पीछे संवत १७८१ में महाराजा अजितसिंहजी के पुत्र महाराजा अभयसिंहजी के गद्दी नशीन होने पर इन्हें फिर प्रधानगी का उच्च पद प्राप्त हुआ। संवत १०८२ में फिर किसी कारण वश आप प्रधान पद से जुदा हो गये, पर महाराजा अभयसिंहजी आपका इतना सम्मान करते थे कि आपने आपका प्रधानगी का तमाम लवाजमा ज्यों का त्यों कायम रखा। जब इसी साल जेट बदी ६ को खींवसिंजि का देहान्त हुआ तब महाराजा अभयसिंहजी दिल्ली में थे। कहने की आवश्यकता नहीं कि खींवसी की मृत्यु वा संवाद सुर कर वे बड़े दुःखित हुए। उनके शोक में महाराज साहब ने एक वक्त अपनी नीवत बंद रक्खी तथा आप स्वतः भण्डारी खींवसीजी के पुत्र अमरसिहजी के डेरे पर मातम पुरसी के लिए पथारे। उन्होंने अमरसिंहजी को बढ़ी सांत्वना दी और उन्हों अपने पिना खीवसीजी की जगह अधिष्ठित कर सिरोपाव, पालकी और हाथी पर बैटने का कुरुव प्रदान किया।

खींवसीजी ओसवाल जाति के महापुरुप थे। जोधपुर राज्य से उन्हें ऊँचे से ऊँचा सन्मान प्राप्त था। तत्कालीन मुगल सम्राट् भी उनका बड़ा आदर करते थे। उनका इतिहास बहुत विस्तृत है, इसे हम आगे चलकर भण्डारियों के इतिहास में देंगे। इस वक्त सिर्फ ओसवाल जाति के राजनैतिक महत्व को दिख़ लाने के लिये हमने उनके एक दो महान काय्यों का उल्लेख मात्र किया है।

#### राय भएडारी रघुनाथासिह

महाराजा अजितसिहजों के राज्य-काल में भण्डारी खींवसीजी की तरह ये भी एक महा शक्ति शाली पुरुष हो गये। ये दीवानगी के उच्चपद पर प्रतिष्ठित थे। इनमे शासन-कुशलता और रण-चातुर्य का अद्भुत् सम्मेलन हुआ था। इन्होंने गुजरात में महाराजा की ओर से कई युद्धों में बड़ी कुशलता से सेना का संचालन किया था। महाराजा अजीतसिंहजी ने गुजर ते में की गई इनकी बढ़ी २ करतबगारियों से प्रसन्न होकर, इन्हें कई खास् रुक्के ( Certificates ) प्रदान किये थे। इन रुक्कों में उनके कार्यों की बड़ी प्रशंसा की गई है और गुजरात विजय को बहुत कुछ श्रेय उन्हें दिया गया है।

इसके अतिरिक्त जिस प्रकार खींवसीजी ने शाही दरवार में महाराज की ओर से बड़े र

श्री भएडारी खीवसीजी, जोघपुर.



रायरायन भग्डारी रघ्वनाथसिंहजी, जोधपुर.

कार्य किये, उसी प्रकार भण्डारी रघुनाथसिहजी ने भी किये। उन्हें कई वक्त जोधपुर राज्य की हित-रक्षा के लिये मुगल सम्राट् की नोर्ट में हाजिर होना पड़ता था और ने अपने काम को बड़ी कुशलता से बना लाते थे।

महाराजा अजितसिंहजो का इनकी योग्यता पर बड़ा विश्वास था। कर्नेळ वास्टर साहब का कथन है कि जब महाराजा अजितसिंहजी देहळी में विशाजमान थे तब भण्डारी रघुनाथसिंह ने अपने स्वामी के नाम से कुछ समय तक मारनाड़ का शासन किया था। यह बात नीचे ळिखे हुए दोहें से भी प्रकट होती है।

"करोडां द्रव्य लुटायो, होदा ऊपर हाथ । अजे दिली रो पातशा राजा तू रघुनाथ ॥"

अर्थात् जिस समय महाराजा अजितसिंहजी दिल्ली पर शासन कर रहे थे उस समय मारवाड़ के भण्डारी रघुनाथिसह राज्य के सब कार्यों को करते थे।

उपरोक्त बात से राय भण्डारी रघुनाथिसहजी का राजनैतिक महत्व स्पष्टतया प्रकट होता है।

महाराजा अजितिसहजी ने आपको बड़े २ सम्मानों से विभूषित किया था। आपको भी महाराजा साहब ने

पालकी, # हाथी आदि पर बैठने का सम्मान प्रदान कर आपकी सेवाओं की कद्र की थी। इसके अतिरिक्त
आपको "राय" की सर्वोच्च उपाधि भी प्राप्त थी। राज्य के ऊँचे से ऊँचे सरदारों की तरह महाराजा साहब
आपको ताजीम देते थे। एक समय महाराजा अजितिसिंहजी ने अपने हाथी पर पीछे की बैठक देकर
आपको बहुत सम्मान किया था।

कहने का आशय यह है कि राय भण्डारी रघुनायसिंहनी अपने समय में जोधपुर राज्य के राजने-तिक गगन मण्डल में बहुत ही तेजस्त्रिता के साथ चमके थे। इनकी कर्तवगारियों का-उल्लेख फ़ारसी इतिहास छेखकों ने तथा तत्काछीन मारवाड़ी ख्यातों के छेखकों ने बहुत ही उत्तमता के साथ किया है। सरकारी काग़ज़-पत्नों में भी इनके कामों के जगह २ उल्लेख मिलते हैं।

#### भएडारी श्रनोपासिंहजी

भण्डारी अनोपिसहूजी राय भण्डारी रघुनाथिसह के पुत्र थे। आप बड़े बहादुर तथा रणकुंशल थे। आप संवत् १७६७ में महाराजा अजितसिहजी द्वारा जोधपुर के हाक्मि नियुक्त किये गये। कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय की हुक्कमत आजकल की सी शांतिमय नहीं थी। आंतरिक इन्तजामी

<sup>\*</sup> उस जमाने में राजपूताने में दाथी तथा पालकी का सम्मान सबसे ऊँचा सम्मान माना जाता था। 🤭

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

मामर्लों के साथ २ हाकिम को वाद्याक्रमणों से भी अपने नगर की रक्षा के साधन जुटाने पड़ते थे। दूसरे शब्दों में यों कि हैये कि उस समय हाकिम पर सिविल और मिलिटरी (Civil and military) दोनों कामों का उत्तर-दायित्व रहता था, भण्डारी अनोपसिंहजी ने अपने इस उत्तरदाायत्व का बहुत ही उत्तमता से पालन किया।

भण्डारी अनोपिसहजी बड़े वीर और अच्छे सिपहसालार थे। जब संवत् १७७२ मे मुग़ल सम्राट् की ओर से भण्डारी अनोपिसहजी को नागौर का मनसब मिला तब महाराजा ने आपको व मेड़ते हाकिम भण्डारी पोमिसहजी को नागौर पर अमल-करने के लिये मेजा। उस समय नागौर पर राठौड़ इन्द्रसिंहजी का शासन था। आप भी सजवजकर इन दोनो हाकिमों का मुक़ाबिला करने के लिये आगे बढ़े। घमासान युद्ध हुआ जिसके फल स्वरूप इन्द्रसिंहजी की फ़ौज भाग गई और भण्डारी अनोपिसहजी की विजय-हुई। इन्द्रसिंहजी को तब नागौर खाली कर बादशाह के पास देहली जाना पड़ा। नागौर पर संवत् १७७३ के आवण कृष्ण सप्तमी को जोधपुर की विजय ध्वजा उड़ाई गई।

संवत् १७७६ में जब बादशाह फरुँखशियर मारा गया तब महाराजा अजितसिंहजी ने इन्हें फीज देकर अहमदाबाद भेजा था। वहाँ पर भी आपने बड़ी बहादुरी दिखलाई थी। इस प्रकार मण्डारी अनी रिहिंह जी ने छोटी-पोटी कई लड़ाइयों में भाग लिया। उन सब के उच्छेख करने की यहाँ पर आविश्यकता नहीं।

### भुग्डारी रत्नासंह

राजनैतिक और सैनिक दृष्टि से ओसंवाल समात्र में रत्निसिह मण्डारी की गणना प्रथम श्रेणी के मुत्सिहियों में की जॉ सकती है। आप बड़े बीर, राजनीतिक्च, व्यवहार-कुशल और कर्तव्यपरायण सेना-पित थे। मारवाड़ राज्य के लिये इन्होंने बड़े २ कार्य किये। मुगल सम्राट् की ओर से संवत् १७९० में मारवाड़ के महाराजा अमयसिह जी अजमेर और गुजरात के शासक (Governor) नियुक्त हुये थे। सीन वर्ष पश्चाम् महाराजा अमयसिह जी रत्निसिह जी भण्डारी को अजमेर और गुजरात की गवर्नरीका कार्य सींप कर देहली चले आये। तब संवत् १९९३ से लगा हर सं० १७९७ तक रतनिसिह भण्डारी ने अजमेर और गुजरात की गवर्नरी का संवालन किया, गवर्नर का कार्य करते हुए इन चार वर्षों में उन्हे अनेक युद्ध करने पढ़े ! कहने की आवश्यकता नहीं कि उस समय देश मे चारों ओर अशांति छाई हुई थी। घरेल हमां हों ने मुंगल साम्राज्य को पतन के अभिमुल कर रक्खा था। मरहठो का जोर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति मे अजमेर और गुजरान का गवर्नर बना रहना रतनिसह जैसे चतुर और वीर योद्धा ही का काम था।

भण्डारी पौमसिंह भी अच्छे नामांक्ति पुरुष हुए। सं॰ १७७० में जब नवाब सैयद हसनअली मारवाइ पर चढ़ आया तब आपने जोधपुर के किले की बहुत ही अच्छो तरह किले बन्दी की थी। संवत् १७७६ में भण्डारी अनोपिंसहजो के साथ भण्डारी पौमसिंहजी भी अहमदाबाद गये थे और वहाँ पर आपने अपने रण-चातुर्य्य का अच्छा परिचय दिया।

भण्डारी सूरतर।मजी भी महाराजा अभयसिंहजीके समय में बढ़े नामांकित पुरुष हो गये हैं। सं॰ १८०० मे जयपुर नरेश जयसिंहजी की मृत्यु के बाद जोधपुर के महाराजा अभयसिंहजी ने भण्डारी सूरतरामजी आलिनियावास के ठाकुर सुरजमलजी और रूपनगर के शिवसिंहजी को अजमेर पर अधिकार , करने के लिए भेजा। इन्होंने युद्ध कर अजमेर पर मारवाड़ का झण्डा फहरा दिया।

इसी प्रकार महाराजा अजित सिंह जी और महाराजा अभयसिंह जी के राज्य काल में और भी कई भोसवाल महातुभाव वहें २ जिम्मेदारी के पदों पर अधिष्ठित हुए और उन्होंने राज्य की बढ़ी २ सेवाएँ की।

महाराजा अजितसिंहजी और महाराजा अभयसिंहजी के राज्य काल में होने वाले बढ़े २ औस्वाल मुस्सुहियों का वर्णन हम गत पृष्ठों में कर चुके हैं। महाराजा अभयसिंहजी के बाद महाराजा राम्मः सिहजी एवं महाराजा वलतिस्हजी जोधपुर के तल्त पर बिराजे। इनके समय में भी ओसवाल मुस्सुहियों ने बढ़े २ पदों पर काम किया पर इस लेख में हम केवल उन्हीं थोड़े से महानुभावों का परिचय दे रहे है जो राजश्यान के इतिहास के पृष्ठों में अपना नाम चिरस्मरगीय कर गये हैं। इस दृष्टि से उन दोनों नर-पितयों के राज्यकाल के ओसवाल मुस्सुहियों के कार्य्य काल पर प्रकाश न डाल कर हम महाराजा विजयसिंह जी के राज्य-काल में कदम रखते है।

#### महाराजा विजयसिहजी और श्रोसवाल मुत्सदी

शमशेर वहादुर- शाहमलजी—महाराजा विजयसिंहजो के समय में कई बढ़े-बढ़े ओसवाल मुत्सुही हुए। उनमें सब से पहले हम रावराजा शमशेर बहादुर शाहमलजी लोढ़ा का उल्लेख करते हैं-। सम्वत् १८४० में आप जोधपुर पधारे। यहाँ आपको फौज की मुसाहिबी (Commander-in-Chief) का प्रतिष्ठित पद मिला। आपने कई युद्धों में सम्मिलित होकर बड़े-बड़े बहादुरी के, काम किये। सम्वत् १८४९ में आप गोड़वाड़ प्रांत में होने वाले एक युद्ध में सिमिलित हुए। इसी साल जेठ सुदी १२ के दिन महाराजा विजयसिंहजी ने आपके कार्यों से प्रसन्न होकर आपको "रावराजा, शमशेर बहादुर" की

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

पुरतेनी पदवी प्रदान की । आपके छोटे आता को भी वंशपरम्परा के लिए राव की पदवी प्रदान की गई । इतना ही नहीं, आपको महाराजा विजयसिंहजी ने २९०००) प्रतिवर्ष के आप की जागीरी और पैरों में सोना पहनने का अधिकार प्रदान किया । आपको हाथी और सिरोपाव का उच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ था।

#### सिंघी जेठमलज्ी

महाराजा विजयसिंहजी के समय में सिंघी जेठमळजी (जोरावर मळोत) भी नामांकित पुरुष हुए। सम्वत् १८११ में मेड्ते में मरहठों के साथ महाराजा जोधपुर का जो भीषण युद्ध हुआ था उसमें थे भी बड़ी बहादुरी के साथ छड़े थे। महाराजा विजयसिंहजी ने भी आपकी बहादुरी की बड़ी तारीफ की है। उक्त महाराजा सम्वत् १८११ के चैत्र बुदी ७ के रुक्तें में सिंघी जेठमळजी को नीचे लिखे समाचार लिख कर उन पर अगाध विश्वास प्रकट करते हैं।

"गढ़ें जपर तुरिकयो मिल गयो सूँ चैत्र बुदी १ ने बारला हाको कियो सूँ निपट मृज़वूती रास्ते मार हटाँच दिया सूँ चाकरी कठा तक फरमावां"

इसी प्रकार आपने और भी कुछ छोटी-मोटी कई छड़ाइयाँ छड़ीं। सम्वत् १८१७ में चांपावत सब्हिसिंहजी ने २७ सर्दारों और ४०० घुड़सवारों सिहत जोधपुर राज्य के बिलाड़ा नामक प्राप्त पर आक्रमण किया। उस समय सिंधी जेटमछजी बिलाड़े के हाकिम थे। वे सिर्फ ४० घुड़सवारों को लेकर दुश्मन पर टूट पड़े। बड़ा भीषण युद्ध हुआ। बाग़ी सब्हिसिंह और उसके साथ वाले २२ सरदार मारे गये। जेटमछजी बहुत ही वीरता के साथ युद्ध करते हुए काम आये। आपके लिए यह छोकोित मशहूर है कि 'सिरकट जाने पर भी आप छड़ते रहे।' इसलिए आप जुझार कहलाये। बिलाड़े के तालाब पर आपकी छजी बनी हुई है जहाँ पर छोग आपकी मूर्ति को जुझारजी के नाम से सम्बोधित कर पूजते हैं। प्रत्येक श्रावण सुदी ५ की उस छतरी पर बड़ा उत्सव होता है।

#### सिघी भीवराजजी

महाराजा विजयसिंहजी के जासनकाल में सिंघी भींवराजजी का नाम भी विशेष उछेखनीय है। सम्वत् १८२४ की फाल्गुन बुदी १० को महाराजा साहब ने आपको बक्षीगिरी (Commander-in-Chief) के प्रतिष्ठित पद पर अधिष्ठित किया। ये बई वीर और रणकुशंल सेनाध्यक्ष थे। आपने कई लढ़ाइयाँ लड़ीं। आपके वीरोचित कार्यों से प्रसन्न होकर महाराजा साहब ने आपको ६०००) की रेख के चार गाँव इनायत किये।

सम्वत् १८३४ मे जब मरहठों की फौजें हूँ बाद # छट रही थीं, तब वीरवर भींवराजजी १५००० सेना के साथ वहाँ पर भेजे गये। जयपुर और जोषपुर की फौजों ने मिलकर मरहठों को शिकस्त दी। इस युद्ध में सिंघी भींवराजजी ने बढ़ी वीरता दिखलाई जिसकी प्रशंसा खुद तस्कालीन महाराजो जयपुर ने की भी। तस्कालीन जयपुर नरेश ने जोषपुर दरबार को जो पत्र लिखा था, उसमें निम्नलिखित वास्य थे।

" भीमराजजी और राठौड़ वीर हों और हमारी आम्बेर रहे "

अधात—भींवराजजी और राठोड़ वीरों की ही बदौलत इस समय आम्बेर की रक्षा हुई है।
कहने का अर्थ यह है कि महाराजा विजयसिंहजी के शासन काल में भी ओसवाल मुत्सुहियों ने
बढ़े २ कार्य्य किये जिनमें से कुछ के उदाहरण हमने ऊपर की पंक्तियों में दिये हैं।

### महाराजा मानसिंहजी और श्रोसवाल

मुत्सुहियों की कारगुजारी—महाराजा विजयसिंहजी के बाद संवत् १८५० में महाराजा भीमसिंहजी मारवाद के राज्य सिंहासन पर विराजे। इनके समय का जासन सुत्र भी प्रायः ओसवाल मुत्सुहियों के हाथ में था। पर आपके समय में कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसका इतिहास विशेष रूप से उल्लेख कर सके। इसल्ये हम आपके राज्यकाल को छोड़कर महाराजा मानसिंहजी के कार्य्यकाल की ओर अपने पाटकों का ध्यान आकर्षित करते हैं।

जिस समय महाराजा मानसिंहजी ने जीधपुर के शासन सूत्र को अपने हाथ में लिया था उस समय सारे भारतवर्ष में अराजकता की ज्वाला सिलग रही थीं। मुगल साझाज्य अपनी अंतिम सांसे ले रहा था और मरहा वीर छत्रपति शिवाजी के आदर्शों को छोड़ कर इधर उधर छह मार मे लगे हुए थे। राजस्थान के राजागण एकता के सूत्र में अपने आपको बांधने के बजाय एक दूसरे के खून के प्यासे ही रहे थे। भारतवर्ष की इन बिखरी हुई शक्तियों का फायदा उठाकर बिटिशसत्ता अपने पैर चारों ओर फैला रही थी। महाराजा मानसिंहजी का राज्यकाल एक दुःखान्त नाटक है जिसमें हमें हिन्दुस्थान की सारी निर्वलताओं के दर्शन होते हैं जिनसे कि यह भारतवर्ष इस अवस्था को पहुँचा है।

कहने की आवश्यकता नहीं कि ऐसे विकट समय में ओसवाल मुत्सिहयों ने महाराजा मानसिंह जी की जो अमूख्य सेवाएँ की हैं वे इतिहास में सदा चिरस्मरणीय रहेंगी। इन सेवाओं के विषय में कुछ लिखने के पूर्व यह आवश्यक है कि तत्कालीन राजस्थान की राजनैतिक परिस्थित पर भी कुछ प्रकाश डाला जाय।

क हुँडाड उस प्रांत का नाम है जहाँ पर वर्तमान में जयपुर-राज्य स्थित है।

महाराजा भीमसिंहजी के बाद संवत् १८६३ में महाराजा मानसिंहजी गदी पर विराजे। आप महाराजा भीमसिंहजी के भतीजे थे। जिस समय आप गदी पर विराजे उस समय महाराजा भीमसिंहजी की पक रानी गर्भवती थी। कुछ सरदारों ने मिछकर उसे तलेटी के मैदान में लारनला। वहीं पर उसके गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम घोकलसिंह श्नला गया। इसके बाद उन सरदारों ने उसे पोकरण के तरफ मेज दिया पर महाराजा मानसिंहजी ने इस बात को बनावटी मानकर उसका राज्याधिकार अस्वीकार कर दिया।

महाराजा मानसिंहनी ने गद्दी पर बैठते ही अपने शत्रुओं से बदला लेकर उन लोगों को जागीरें दीं जिन्होंने विपक्ति के समय सहायता की थी । इसके बाद उन्होंने सिरोही पर फौन भेजी, क्योंकि वहाँ के राव ने संकट के समय में इनके कुदुम्ब को वहाँ रखने से इंकार किया था। कुछ ही समय में सिरोही पर इनका अधिकार हो गया। वाणेराव भी महाराज के अधिकार में आ गया।

वि० सं० १८६१ में धौंकलिंसहजी की तरफ से शेखावत राजपूतों ने डीडवाना पर आक्रमण किया, परन्तु जोधपुर की फौज ने उन्हें हराकर भगा दिया। इसी वीच में एक नई परिस्थिति उत्पन्न होगई। इतिहास के पाठक जानते हैं कि उदयपुर के राणा भीमिसंहजी की कन्या कृष्णाकुमारी का विवाह जोधपुर के महाराजा भीमिसंहजी के साथ होना निश्चित हुआ था। परन्तु उनके स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात राणाजी ने उसका विवाह जयपुर के महाराजा जगतिसंहजी के साथ करना चाहा। जब यह समाचार मानिसंहजी को मिला तब उन्होंने जयपुर महाराज जगतिसंहजी को लिखा कि वे इस सम्बन्ध को स्वीकार न करें। क्योंकि उस कन्या का वान्दान मारवाइ के घराने से हो चुका है पर जब जयपुर महाराज ने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया तब महाराजा मानिसंहजी ने संवत १८६२ के माय में जयपुर पर चढ़ाई कर दी। जिस समय ये मेड्ता के पास पर्चचे उस समय इनको पता लगा कि उदयपुर से कृष्णाकुमारी का टीका जयपुर जा रहा है। यह समाचार पाते ही महाराज ने अपनी सेना का कुछ भाग उसे रोकने के लिये भेज दिया। इससे लाचार होकर टीकावालों को वापिस उदयपुर कीट जाना पड़ा।

इस बीच जोधपुर महाराज ने इन्दौर के महाराजा जसवंतराव होस्कर को भी अपनी सहायता के लिये बुला लिया था। जब राठोड़ों और मरहठों की सेनाएँ अजमेर में इकट्ठी होगई तब लाचार होकर जयपुर महाराज को पुष्कर नामक स्थान में सुलह करना पड़ी। जोधपुर के इन्द्रराजजी सिंघी और जयपुर के रतनलालजी (रामचन्द्रजी) के उद्योग से होलकर महाराज ने बीच में पड़कर जगतिसह की बहिन का विवाह मानसिंह नी के साथ और मानसिंह जी की कन्या का विवाह जगतिसिंह जी के साथ निश्चित करवा दिया। वि० सं० १८७३ के अधिन मास में महाराजा जोधपुर लौट आये। पर कुछ ही दिनों के बाद लोगों

### श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्वर्भीय श्री सिघी भीवराजजी फीजवरशी राज मारवाड, जोधपुर 🚉 👍



स्वर्गीय श्री सिवी अखेराजजी ( भीवराजजी के पुत्र ) फोंजबल्शी, जोधपुर ।

की सिखावट से यह मित्रता भंग हो गई। इस पर जयपुर महाराज ने घोंकलसिंहजी की सहायता के बहाने से मारवाड़ पर हमला करने की तैयारी की। जब सब प्रबन्ध ठीक होगया तब जयपुर नरेश जगतसिंहजी ने एक बड़ी सेना लेकर मारवाड़ पर चढ़ाई कर दी। मार्ग में खंडेले नामक गांव मे ब कानेर महाराज सूरजिसह जी, घोकलसिंहजी और मारवाड़ के अनेक सरदार मी इनसे आ मिले। पिण्डारी अमीरखाँ भी मय अपनी सेना के जयपुर की सेना मे आ मिला।

जैसे ही यह समाचार महाराजा मानसिंहजी को निला वैसे ही वे भी अपनी सेना सहित मेदता नाम कि स्थान में पहुँचे और वहाँ पर मोरचा बाँच कर बैठ गये। साथ ही इन्होंने मरहठा सरदार महाराज जसवंतराव होलकर को भी अपनी सहायतार्थ बुला भेजा। जिस समय होलकर और अंग्रेंजों के बीच युद्ध छिड़ा था उस समय जोधपुर महाराज ने होल्कर के कुटुम्ब की श्क्षा की थी। इस पूर्व-कृत उपकार का रमश्ण कर होल्कर भी तकाल इनकी सहायता के लिये रवाना हुए। परन्तु उनके अजमेर के पास पहुँचने पर जयपुर महाराज ने उन्हें एक बड़ी रक्म देकर वापिस लौटा दिया।

इसके बाद गांगोली की घाटी पर जयपुर और जोधपुर की सेना का मुकाबिला हुआ। युद्ध के समय बहुत से सरदार महाराजा की ओर से निकलकर धोंकलिसहजी की तरफ जयपुर सेना मे जा शामिल हुए, इससे जोधपुर की सेना कमज़ोर हो गईं। अन्त मे विजय के लक्षण न देखे बहुत से सरदार महाराजा को वापित जोधपुर लौटा लाये। जयपुरवालों ने विजयी होकर मारोट, मेड़ता, पर्वतसर, नागौर, पाली और सोजत आदि स्थानों पर अधिकार कर जोधपुर घेर लिया। सम्वत् १८६३ की चैत्र बदी ७ को जोधपुर शहर भी शातुओं के हाय चला गया और केवल किले ही मे महाराजा का अधिकार रहे गया।

इसी समय मारवाड़ के राजनीतिक मंच पर दो महान् कार्य्य कुशल वीर और दूरदर्शी महानुभाव अवतीर्ण होते हैं। ये महानुभाव सिंधी इन्द्रराजजी और भण्डारी गंगारामजी थे। मारवाड़ की यह दुर्दशा उनसे न देखी गई। उन्होंने स्वदेश भक्ति की भावनाओं से प्रेरित होकर मारवाड़ को इन आपित्तयों से बजाने का निश्चय किया। वे उस वक्त जोधपुर के किले में कैंद्र थे। महाराजा से प्रार्थना की कि अग्र उन्हें किले से बाहर निकालने की आज्ञा दी जायगी तो वे शत्रु के दाँत खट्टे करने की प्रयत्न करेंगे। महाराजा ने इनकी प्रार्थना स्वीकार करली और इन्हें गुप्त मार्ग से किले के बाहर करवा किया। इसके बाद ये दोंनो वीर मेड़ते की और गये और वहाँ पर सेना संगठित करने का प्रयत्नकरने लगे। उन्होंने एक लांख रुपये की रिश्वत देकर सुप्रख्यात पिण्डारी नेता अभीरखाँ को अपनी तरफ मिला लिया। इसी बीच बापूजी सिंधिया को भी निमंत्रित किया गया और वे इसके लिए स्वाना भी हो गये थे। मगर बीच में ही जयपुरवालो ने उन्हें रिश्वत देकर वापिस लीटा दिया।

इसके बाद सिवी इन्द्रराजंजी भण्डारी, गंगारामजी और कुचामण के ठाकुर शिवंनाथसिंहजी ने अमीरखाँ की स्हायंता से जयपुर पर कूँच वोल दिया। जब इसकी खबर जयपुर महाराज को लगी तब उन्होंने राय शिवलालजी के सेनापितत्व में एक विशाल सेना उनके मुकाबिले को भेजी। मार्ग मे जयपुर और जोधपुर की सेनाओं मे कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई पर कोई अंतिम फल प्रकट न हुआ। आखिर मे टौंक के पास फागी नामक स्थान पर अमीरखाँ और सिंघी इन्द्रराजजी ने जयपुर की फौंज को परास्त किया और उसका सब सामान लट्ट लिया। इसके बाद जोधपुरी सेना जयपुर पहुँची और उसे खूब लूटा। जब यह खबर जयपुर नरेश महाराजा जगतसिंहजी को मिली तब वे जोधपुर का घेरा छोड़ वर जयपुर की तत्क लीट चले।

जयपुर की सेना पर विजय प्राप्त कर जब विधी इन्द्रराजजी अमीरलों के साथ जोधपुर पहुँचे तब महाराजा मानसिंहजी ने उन छोगों का बढ़ा आदर किया। आपने इस समय सिंधी इन्द्रराजजी के पास एक खास रुक्का भेजा जिसको हम यहाँ ज्यो का त्यो उद्धत करते है।

#### "श्री नाथजी"

सिंघवी इँदराज कस्य सुप्रसाद बॉचजो तथा आज पाछली रातरा जेपुर वाला कृंचकर गया और मोरचा विखर गया और आपरे मत सारा कृच कर है उए वात सू थाने वहों जस आयों ने थे वहों नामून पायों उर्ण तरारों रासों हुवे ने थे विखेरियों जगारी तारीफ कठाताई लिखां आज सूं थारे दियों डो राज है मारे राठोटा रो वस रेसी ने ओ राज करसी उ थारे घर सू एहसानंमद रहसी ने थारे घर सू केई तरा रें। फरक राखसी तो इप्ट धरम सू वेमुख होसी अब थे मारग में हलकारा री पूरी सावधानी राखजों मंवत् १ ६ ४ रो मादवा सुद ६

उक्त रुक्ता मारवाड़ी भाषा में है। इसका आशय यह है कि आज पिछली रात को जयपुर वाले कूंचकर गये और उनका मोरचा विखर गया। इस बात में तुम्हे बहुत यश आया और तुमने बड़ा नामून पाया। हम तुम्हारी तारीफ कहाँ तक करें। आज से यह तुम्हारा दिया हुआ राज्य है हमारा राठोडों का वंश जबतक रहेगा और जबतक वह राज्य करेगा तबतक वह तेरे घर का एहसानमंद रहेगा। तेरे घर से किसी तरह का फर्क रखेगा तो इप्ट धर्म से विमुख होगा!

इतना ही नहीं जयपुर से वापस लौटने पर सिंघी इन्द्रराजजी को प्रधानगी और जागीरी दी। शाज्य शासन का सारा कारोबार इन्हें सौंपा।

## श्रीसवाल जाति का इतिहास



स्वर्गीय श्री सिंवी इन्द्रराजजी दीवान राज मारबाइ, जोधपुर।



स्वर्गीय श्री सिंघी फटेर जजी (इन्द्रराजजी के पुत्र) दीवान, राज मारवाड जोधपुर।

इसके बाद सिंघी इन्द्रराजजी ने 10000 जोघपुर की तथा १० हजार बाहरी फौज लेकर बीक। नेर पर चढ़ाई की और उक्त शहर से ५ कोस पर डेरा डाला। तत्कालीन बीकानेर नरेश- महाराजा सूरत सिंहजी ने आपसे समझौता कर फौज़ खर्च के लिये ४ लाख रुपये देने का व्ययदा किया। इसके बाद सिंघी इन्द्रराजजी अपनी फौज को लेकर जोधपुर चले आये।

इसके बाद सिंघी इन्द्रराजजी ने अपने प्राण देकर भी महाराजा मानसिहजी को अमीरखाँ के कुचक से बचाया और मारवाई की रक्षा की। यह घटना इस प्रकार है। जब सिंधी इन्द्रराजजी ने बीकानेर पर फीजी चढ़ाई की थी, तब पीछे से अमीरखाँ ने महाराजा मानसिहजी से अपनी दी हुई सहायता के बदले में पर्वतसर, मारोठ, डीडवाणा और सांभर का परगने अपने नाम पर लिखवा लिये थे। सन्वत १८७२ की आसौज सुदी ८ के दिन अमीरखाँ के इन्छ पठान सैनिक जोधपुर के किले पर पहुँचे और वे सिंघीजी से अपनी चढ़ी हुई तनख्वाह और उक्त चारों परगनों का कब्जा भागने लगे। कहा जाता है कि सिंघी इन्द्रराजजी ने मोरखाँ के आदिमयो से महाराजा मानसिहजी का दिया हुआ चार परगनों का अधिकार पन्न देखने के लिये माँगा ज्योंही उक्त पन्न उनके हाथ आया वे उसे निगल गये। इससे अमीरखाँ के लोग बड़े कोधित हुए और उन्होंने सिंघी इन्द्रराजजी को वहीं कल्ल कर डाला। जोधपुर राज्य की रक्षा के लिए इस प्रकार ओसवाल समाज के इस महा सेनानायक और प्रतिभा शाली मुत्सुही का अन्त हुआ!

जब यह समाचार महाराजा मानिसिंहजी को पहुँचा, तब ने बड़े शोक विद्वल हुए ! उन्होंने इन्द्र-राजजी के शवं को किले के खास दरवाजे से, जहाँ से सिर्फ़ राजपुरुषों का शवं निकलता है, निकलवाकर उनका राज्योचित सम्मान किया । इतना ही नहीं किले के पास ही उनका दाह संस्कार कर शया गया जहाँ अब भी उनकी छन्नी बनी हुई है ।

सिधी इन्द्रराजजी की सेवाओं के बदले में महाराजा मानसिंहजी ने उनके पुत्र फतहराजजी को २५ हजार की जागीरी, दीवानगी तथा महाराज कुमार के बराबरी का सम्मान प्रदान किया। इस सम्बन्ध में महाराजा मानसिंहजी ने जो खास रुका भेजा था उसकी नकल यह है।

#### श्री नाथजी

सिंघवीं फतेराज कस्य सुप्रसाद बांचजो तथा इन्दराज रे निमित्त ११ जीगा ने पीयाला दिया ने सरकार रो खेरखुवा पर्णे राखणासु मीरखा इन्द्रराज ने काम मे लाया ने परगना चार नहीं दिया जणा की कठा ताई तारीफ करा । उनने मारी नोकरियां बहुत बहुत दीवी । उगा रे मरणे सु राजने बड़ो हरज हुआ । परत अब दीवार्णिगरीरो रो रु० २५०००) इजाररो पटो थाने इनायत क्रियो जांव है सो उग्लोर एवज थे काम करजो और थारो कुरब इग्ल

घर में महाराज कुँवार सु ज्यादा रेसी ओ थारी नौकरियों लायक थारे वास्त का सजूक नहीं कियो ने मने आदी मिलेंला चोथां तो देने सावाला तू कोई तरासु और तरे समभासी नहीं थारे तो बाप मैं बैठा हॉ कसर पड़ी तो मारे पड़ी संवत् १८७२ रा आसोज सुदी १४

सही ग्हारी

यह पत्र जैसा कि हम उत्पर कह चुके हैं महाराजा मानसिंहजी ने सिंघनी इन्द्रशाजजी के पुत्र सिंघी फतेंशाजजी को इन्द्रशाजजी की मृत्यु के बाद लिखा था। इसका आशय यह है।

"सिंघी फतेराज से सुप्रसाद बंचना। इन्द्रराज के निमित्त ११ आदिमयों को विष के प्याले दिये गये हैं सरकार के खैरखनाइ होने के कारण इन्द्रराज ने अमीरखाँ को चार परगने नहीं दिये जिससे अमीरखाँ ने इन्द्रराज का प्राण छे लिया। इन्द्रराज की इस राजभक्ति के लिये हम कहाँ तंक तारीफ करें। उसने हमारी बहुत २ सेवाएँ कीं। उसके मरने से राज्य की बड़ी हानि हुई है। परन्तु अब तुम्हें दीवानगी और उसके साथ २५०००) का पट्टा इनायत किया जाता है। अब तुम उसके एवज में काम करना। इस घर में तुम्हारा कुरव (दर्जा) महाराज कुमार से अधिकार रहेगा। अगर हमें आधी मिलेगी तो चौथाई तुसे देकर के खावेंगे। तू किसी तरह की दूसरी बात नहीं समझना। तेरे तो बाप हम बैठे हैं। इन्द्रराज के मरने से कसर पड़ी तो हमारे पड़ी। संवत् १८७२ का आसीज सुदी १४।

महाराजा मानसिंहजी द्वारा दिये हुए उपरोक्त प्रशंसा पत्रों से सिंघी इन्द्रराजजी की उन महान् सेवाओं पर प्रकाश पड़ता है जा उन्होंने जोधपुर-राज्य की रक्षा के लिये समय २ पर की थीं। सिंघी इन्द्र-राजजी का नाम माखाड़ के इतिहास में सदा अमर रहेगा और उन वीरों में उनकी गौरव के साथ गणवा की जायगी जिन्होंने स्वदेश रक्षा के लिये अपने प्राणों का बलिदान दिया है। महाराजा मानसिंहजी ने इस वीर की प्रशंसा में जो दोहे रचे थे, उनमें भी इन्होंने इस महापुरुष की शूरि २ प्रशंसा की है। वे दोहे मारवाड़ी भाषा में है जिन्हों हम पाठकों के लिये नीचे देते हैं।

> गेह छुटो कर गेड, सिंह जुटो फूटो समद ॥ १ ॥ अपनी भूप अरोड, अडिया तीनुं इन्द्रडा ॥ २ ॥ गेह साकल गजराज, घहैरहों। सादुलधीर ॥ ३ ॥

७ उक्त ग्यारह जनों पर यह सन्देह किया गया था कि उन्होंने अमीरखों से मिलकर सिंधी इन्द्रराजजी की मर-बाने का षंड्येंत्र रचा था।



भग्डारी गगारामजी श्रीमन, जीबपुर

प्रकटी बाजी बाज, अकल प्रमाणी इन्दहा ॥ ४॥
पहतों घेरी जोधपुर अहता दला अधंम ॥ ४॥
आप डींगता इन्दहा, थें दीयों भुज थंम ॥ ६॥
इन्दा वे असवारिया, ठण चौहटे आस्वेर ॥ ७॥
धिण मंत्री जोधाणरा, जैपुर कीनी जेर ॥ ६॥
पोडियो किए पांशांक सूँ, जगा केही जोय ॥ ६॥
गेह कटे हैं जीवता, होड न मरता होय ॥ १०॥
बैरी मारण मीरला राज काज इन्दराज ॥ ११॥
में तो सरणे नाथ के, नाथ सुधारे काज ॥ १२॥

हमने सिंघी इन्द्रराजजी के महान् जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालने की चैष्टा की है। इससे पाठकों को यह भली प्रकार ज्ञात हो जायगा कि राजस्थान के राजनैतिक और सैनिक रंग मंच पर ओसवाछ वीरो ने कितने बड़े र खेल खेले हैं। इन्होंने अपनी वीरता से, अपनी दूरद्शिता से और अपने आत्मत्याग से मारवाड़ राज्य को बड़े र संकटो से बचाया है और मारवाड़ के नरेशों ने भी समय २ पर इनकी बहुमूल्य सेवाओं को मुक्तकंठ से स्वीकार किया है।

#### भएडारी गंगारामजी

महाराजा मानसिंहजी के राज्यकाल में सिंघी इन्द्रराजजी की तरह भण्डारी गंगरामंजी भी बहें नामांकित पुरुप हुए। गंगारामजी ल्लावत भण्डारी थे। संवत् १८६७ के मार्गशोर्ष बदी ७ को इन्हें दीवानगी का उचयद शास हुआ। इसके पहले भी इनके घराने में राज्य के दीवानगी जैसे सर्वोच औहदे रहे थे। ये बदे राजनीतिज्ञ, दूरदर्शी और वीर थे। महाराजा मानसिंहजी को जालौर से जोधपुर लाने में जिन २ महातु-भावों का हाथ था उनमें ये प्रधान थे। जशपुर की चढ़ाई में जो महत्वपूर्ण कार्य्य सिंघी इन्द्रराजजी ने किया ठीक वैसा ही इन्होंने ही किया। इन्होंने कई युद्धों में भाग लिया और तत्कालीन मारवाड़ को बड़े १ संस्टीं से बचाया।

# सिंघी गुलराजजी, मेगराजजी, कुशलराजजी

- इन तीनों सजानों ने एक समय में महाराजा मानसिंहजी की बड़ी र सेवाएँ की । महाराजा मानसिंह को जालौर के घेरे से सुरक्षित रूप से जोधपुर छाकर उन्हें राज्यासन पर प्रतिष्ठित करने में इनका

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

बहुत बड़ा हाथ था। यह बात महाराजा मार्नासहली ने अपने एक खास रुनके में न्वीकार की हैं। हम उस रुवके की नकल यहाँ पर देते हैं।

#### श्री नाथजी

सिंघवी गुलराज, मेघराज कुरालराज सुसराज कस्य सुप्रसाद वाचजो तथा थे वावोजी तथा भामेजीरा स्याम घरमी चाकर हो सो हमारे माने जालार रा किला हुँ गहर पघराया ने जोघपुर रा राज सारी माने कराया श्री बंदगी थारी कडे मूलसा नहीं मारी सदा निरन्तर मरजी रेसी थारी वस्त्री गिरी ने सोजत सिवाएग री हाकिमी ने गांव वीजवों वराइ ने सुरायता पृष्टे हैं जएग में कडेही तफावत पाड़ा में ने मारा वसरो होसी थांसु ने थारा वस मुं तफावत करे तथा में थाने केंद्र ही केंद्र करां तो श्री जलंघरनाथ घरम करम विचे छे श्री नवासरे राह तावापत्र जूँ इनायेत कियो है थे वडा महाराज तथा मामेजी रा स्याम घरमी हो जएगी ने श्राणी रक्षा में लिख्यो है जएग में श्राखरी ही श्रीर तरे जएगे तो ऐ विचे लिखी या उष्टरेव लगायत एक बार नहीं सा वार थे घएगी जमासातर राखजो सवन् १ = ६० 1 '

उपरोक्त पत्र से उक्त महानुभावों की महान् सेवाओं का स्पष्टतया पता लगता है।

## मेहता श्रखेचन्दर्जा

मेहता अलेचन्डजो के नाम का उल्लेख भी मारवाद राज्य के इतिहास मे कई बार आया है। आपने भी एक समय महाराजा मानसिंहजी की बहुमूल्य सेवाएँ की। जब संवत् १८५७ में तत्कालीन जोधपुर नरेश महाराजा भीमसिंहजी ने मानसिंहजी पर घेरा डालने के लिये जालौर पर अपनी फौजें भेजी और इन फौजों ने जालौर के उस सुपितद किले को जहाँ पर महाराजा मानसिंहजी स्थित ये घेर लिया। उस समय मेहना अलेराजजी ने महाराजा मानसिंहजी की वे सेवाएँ की जिनसे वे इतने दिनों तक अपने विरोधियों के सामने टिक सके। महाराज मानसिंहजी अपने किले में कई दिन तक घिरे रहे। इससे वहाँ पर अन्न और धन की बहुत कमी हो गई। ऐसे विकट समय में मेहता अलेचन्दजी ने एक गुप्त मार्ग द्वारा महाराजा मानसिंहजी की सेवा में रसद और धन पहुँचाना शुरू किया। इससे महाराजा मानसिंहजी को बड़ी भारी सहायता मिली और वे अधिक दिनों तक अपनी विरोधी फौजों का मुकाबिला कर संके।

जब संवत् १८६० की काती सुदी ४ को महाराजा भींमसिंहजी का स्वर्गवास हुआ और जब मानसिंहजी के सिवाय राज्य का कोई दूसरा अधिकारी न रहा तव उन्हीं सरदार तथा मुन्सुहियों ने जो गई ें का घेरा देने में शामिल थे, महाराजा मानसिंहजी से जोघपुर चलकर राज्यासन पर विराजने की प्रार्थना की। तदनुसार मार्गशीर्ष बदी ७ को जब महाराजा मानसिंहजी क्लि पर दाखिल हुए तब मेहताअखेचन्दजी भी उनके साथ थे।

इसी साल माघ सुदी ५ के दिन जब महाराजा का राजितलक हुआ तब उन्होंने मेहता अलेचन्द जी को मोतियों की कंठी, कड़ा, सिरपेंच, मन्दील आदि का सिरोपाव तथा ३५००) की रेख का नीमली ं नामक गाँव उनके नाम पर पट्टे कर उनका सन्मान किया। साथ ही इसी वर्षमालाई नाम का एक गाँव आपको जागीर में दिया गया।

जब जयपुर और बीकानेर की फौजों ने जोधपुर को घेर छिया और महाराजा मानसिंहजी का अधि . कार केवल किले मात्र में रह गया, उस समय मेहता अखेचन्दजी ने महाराजा की बड़ी आर्थिक सेवा की ! घेरा - उठ जाने के बाद महाराज मानसिंहजी ने मेहता अखेचन्दजी को जो खास रका दिया, उसमें लिखा है—

"मुहता अखेचन्द करय सुप्रसाद बांचजो तथा थारी बंदगी आगे जालौर दोनों घेरा री तो छे ही - ने अबार इण घेरा में ही बंदगी कीबी सो आच्छी रीत मालूम हैं। ने रुपया ४०००००) चार छाख आसरे सरकार में आया सो दिरीज जावसी तू जमा खातर राखे सदा शुभं दृष्टि है जिणसू सिवाय रहसी संवत् १८६४ रा आसोज बदी ९"

इसके पश्चात जब अमीरखाँ को २ लाख रुपये देने की आवश्यकता हुई तब महाराजा मानसिंहजी ने इन्हें उक्त रुपयों की व्यवस्था करने के लिये निम्न लिखित पंक्तियाँ लिखीं थीं।

"अबार दोय लाख अमीरखां ने फौज अटकीजी जो आवा सो अवार को काम थाने किये चाहि-जेला आ बन्दगी आद अंत ताई भूलसा नहीं सं॰ १८६४ आसोज वदी १३"

इसी प्रकार अमीरखाँ को पुनः रुपया चुकाने की आवश्यता पड़ने पर महाराजा मानसिंहजी ने मेहता अखेराजजी को एक बार फिर लिखा था जिसकी नकल नीचे दी जाती है।

"हर हुनर कर दोय लाख रो समाधान करणों ओ काम छाती चाढ़ने कीजे तो श्रीनाथजी अबार ही सहाय करी इसो व्यंत छे जूं जालौर ढाबियाँ री जूं आ जोधपुर ढाबियाँ री सिरारी बन्दगी छे...इत्यादि"। कहने का मतलब यह है कि मेहता अलेचन्दजी ने मारवाड़ राज्य की तन, मन, धन से सहायता पहुँचा कर उसकी बहुमूल्य सेवाएँ की हैं। मारवाड़ के महाराजा आपकी महत्व के कामों में सलाह लिया करते थे। राजपुताने के सुप्रसिद्ध अंप्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टाढ ने आपके विषय में अपने मारवाड़ के इतिहास में निम्न आशय के वाक्य लिखे थे।

"अक्षेच्ह्द्ज़ी वा सामर्थ्य बहुत बढ़ा हुआ था। दरवार को वे ही वे दीखते थे। रियासत में एक समय ये बहुत प्रवल थे।

अारकी इन स्व सेवाओं से प्रसन्न होनर महाराजा मानसिहजी ने आपको संवत् १८६६ में पालकी, सिरोपाव व एक खास रका इनायत कर आपकी प्रतिष्ठा को खुव बढ़ाया था"।

रावराजा रिधमलजी—आर रावराजा शाहमलजी के पुत्र थे। महाराजा मानसिंहजी के समय में आप जोशपुर राज्य के फौज बस्की हुए। सम्बत् १८८९ मे आप और मुणोत रामदासली १५०० सवारों को हेकर अज्ञमेर में ब्रिटिश सेना की सहायता करने गये थे। सं० १८९८ में इन्हें १६ हजार की जागीरी दी गई। इसके थोढ़े ही दिनों बाद आप जोधपुर राज्य के मुसाहिब बनाये गये। महाराजा मानसिंहजी इनका बढ़ा सम्मान करते थे। इन्होंने महाराजा से प्रार्थना कर ओसवाल समाज पर लगनेताले सरकारी कर को माफ़ करवाया था। आपने बहुत प्रयत्न करके पुष्करराज के कसाई खाने को बन्द करवाया जिसके लिये अब भी यह कहावत मशहूर है—'राव मिटायो रिधमल, पुष्कर रो प्रायदिचत।"

सम्बत् १८९६ मे इन्होंने जागीरदारों और जोधपुर दरवार के वीच कुछ शर्तें तय की जिनका व्यवहार अब तक हो रहा है।

... महाराजा मानिसंहजी के पुत्र वाल्यकाल ही में गुजर गये थे और उनके दूसरी सन्तान न थी। अतएव राज्य गद्दी के लिये वारिस गोद लाने का विचार होने लगा। इस कार्य में रावराजा रिघमलजी ने बड़ी दिलचस्पी ली और महाराजा तस्त्रसिहजी को गोद लाने में आपका खास हाथ था।

महाराजा मानसिंहजी के समय में और भी कई ओस बाल मुत्सिहियों ने वड़े २ काम किने उन सब का विस्तृत वितरण अगले अध्यायों में कौटुनिवक इतिहास, (Family History) में दिया जायेगा।

इसके आगे चलकर महाराजा तस्त्रसिंहजी और महाराजा जसवन्त्रसिंहजी के जमाने में भी कुछ ओसवाल सज्जनों ने दीवानगिरी और फीज की वक्शीगिरी आदि बड़े २ ओहदों पर बड़ी सफलता के साथ कार्य किया । इन महानुभावों में मेहता विजयसिंहजी और सींघी बछराजजी का नाम विशेष उल्लेखनीय है।

मेहता विजयसिंह जी राजनीतिज्ञ और वीर थे। आपने कई छोटो: बड़ी छडाइयों में हिस्सा लिया। सुप्रसिद्ध हूँगरसिंह, जनाहरसिंह को दवाने में आपका प्रधान हाथ था। इस सम्बन्ध में श्री दरबार ने और तत्कालीन ए॰ जी॰ जी॰ महोदय ने अपने पत्रों में आपकी बढ़ी प्रशंसा की है।

सम्वत् १९१४ (ईसवी सन् १८५७) के वलवे का हाल हमारे पाठक भली प्रकार जानते होंगे। इस समय भारत मे चारों ओर विद्रोहाग्नि फैल रही थी। मारवाड़ में भी कई जगह यह आग जल रही थी। मारवाइ के आजवा नामक स्थान पर विद्रोह हुआ। इस पर मेहता विजयसिंहजी को उक्त स्थान
पर चढ़ाई करने के लिए श्री दरबार का हुकम हुआ। आपने आज्ञा पाते ही आजवे पर फौजी चढ़ाई कर
दी। आपकी सहायता के लिये ब्रिटिश सेना भी आ गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि आपने वहां
के विद्रोह को दबा दिया और पूर्ण शान्ति स्थापित कर दी। इसके बांद आपने आसोप, आल्णियावास
गूलर आदि स्थानों पर चढ़ाई कर वहाँ के ठाकुरों को वश में किया। इससे आपकी वीरता की चारों तर्फ
कड़ी प्रशसा होने लगी।

>

आप सिर्फ जोधपुर दरबार ही के द्वारा सम्मानित नहीं हुए । राजस्थान के अन्य नरेश भी आपको बहुत मानते थे। सम्बत् १९२० में जयपुर दरबार ने आपको हाथी, सिरोपाव और पास्की प्रदान कर-आपका बढ़ा सन्मान किया।

सम्बत् १९२१ में आपकी बहुमूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर श्री जोधपुर दरवार ने आपको नागोर प्रगने का राजोद नामक गेवि जागीर में प्रदान किया ।

राजस्थान के नुपतियों के अतिरिक्त तत्कालीन कई बड़े २ अंग्रेजों ने आपकी कार्य-कुदालता की बड़ी प्रशंसा की है। जोअपुर के तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट ने आपके लिये लिखा था-"ये एक ऐसे मनुष्य हैं, जिनका निर्भयता से विश्वांस किया जा सकता है। मारवाड़ी अफसरों में इनके समान बहुत कम आदमी पाये जाते हैं"। इसके बाद ही ईसवी सन् १८६५ की ४ जून को तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट मिन् एफ॰ एफ॰ निकलसन ने लिखा था—

'ये वड़े बुद्धिमान और आदर्श देशी सज्जन हैं। इन्हें मारवाड़ की पूरी जानकारी है।'

मतलब यह कि अपने समय में रायबहादुर मेहता विजयसिंहजी बड़े नामाङ्कित मुस्सही होगये। इनका विस्तृत परिचय आगे चलकर आपके इतिहास में दिया जा रहा है।

' अभे चल कर महाराजा जसवन्तिसहजी और महाराजा सरदारिसहजी के जमाने में भी कुछ अच्छे मुत्सही हुए, जिनका विवेचन यथावसर किया जायगा।

इस छेल के पढ़ने से पाठकों को यह मलीमान्ति ज्ञात हुआ होगा कि जोधपुर राज्य के लिये ओसवाल मुत्सिहर्यों ने कितने बड़े र कार्य किये, राजनीति के मैदान में कितने जबदंस्त खेल खेले तथा अपनी जनमभूमि की रक्षा के लिये रण के मैदान में बहादुरी के कितने बड़े र हांथ बतलाये। मारवाड़ का सच्चा इतिहास इनके महान कार्यों के लिये सदा श्रदाक्षणी अपण करता रहेगा। मारवाड़ के इतिहास का कोई अध्याय—कोई पृष्ट—ऐसा नहीं है, जिनमें इनके महान कार्यों की गौरव गाथा न हो।

# **डिंहे यां पुं**र

मारवाड़ की रंगस्थली मे ओसवाल वीरों और राजतीतिज्ञों ने अपने जो अद्मुत् कारनामें दिख-लाये हैं और राज्य की रक्षा के लिये अपने प्राणों की बाजी लगाकर, स्वार्थ-त्याग के जिन अपूर्व उदाहरणों को इतिहास में अपनी अमर कीर्ति के रूप में अंकित कर रहे हैं उनका थोड़ा सा परिचय हम उपर दे चुके है। आगे हम यह बतलाना चाहते हैं कि ओसवाल नर पुंगवों ने मारवाड़ की लीला-स्थली के अतिरिक्त और भी राजपूताने की भिन्न २ रियासतों में अपने महान व्यक्तित्व को किस प्रकार प्रदिश्चित किया था। अगर हस कहना चाहे तो कह सकते हैं कि मारवाड़ के पश्चात् मेवाड़ ही एक ऐसा प्राँत है जहाँ पर ओसवाल जाति ने अपनी दिज्य सेवाओं का खूब प्रदर्शन किया। स्वाधीनता की लीला स्थली वीर प्रसवा मेवाड़ मूमि के इतिहास में ओसवाल जाति के वीरों का नाम भी स्थान २ पर अमर कीर्ति के साथ चमक रहा है। अपने देश और अपने स्वामी के पीछे अपने सर्वस्व को निष्ठावर कर देने वाले त्याग मूर्ति भामाशाह, संघवी दयालदास, मेहता अगरचंद, मेहता सीताराम, इत्यादि महापुरुपों के नाम आज भी मेवाड़ के इतिहास में अपनी श्कृति को ताज़ा कर रहे है। अब नीचे बहुत ही संक्षिप्त मे हम इन प्रतापी पुरुषों का परिचय पाठकों के सम्मुख रखने की कोशीश कर रहे है।

# महाराणा हमीरसिंह और मेहता जालसी

चित्तींड़ के प्रसिद्ध महाराणा हमीर (प्रथम) उस समय मे अवसीर्ण हुए ये जब कि भारत के 'राजनैतिक गगन-मण्डल में काले बादल मंडरा रहे थे। चारो ओर अशान्ति का दौर दौरा हो रहा था। राजपूताने के बहुत से राज्य मुसलमानों के शासन में चले गये थे। ठीक उसी समय मेवाड़-भूमि भी खिल्जी बंदर्शाह अलाउँदीन द्वारा फतह की जा चुकी थी। चित्तींड़ का प्रथम साका समाप्त हो गया था। इस साके में वीर-प्रसवा मेवाड़-मेवाड़ भूमि के कई नर रत्न अपने अद्भुत पराक्रम और अलौकिक शौर्य्य का परिचय देते हुए, अपने देश अपनी जाति एवम् अपने कुटुम्ब की रक्षा के लिये, अपने प्राणों की आहुति प्रदान कर चुके थे। केवल केलवाड़े के जास पास के प्रान्त को छोड़कर समूचा मेवाड़ अलाउँदीन खिलजी की अधीनता में जा चुका था और वहाँ का शासन सोनगरा मालदेव कर रहा था। मेवाड़ निवासी चारों ओर बिखर रहे थे। संगदन का भयंकर अभाव हो रहा था। ऐसी मयंकर परिस्थिति मे महाराणा हम्मीरसिंह को केवल मेवाड़—उद्धार की चिन्ता सताथा करती थी। वे हमेशा इसी विचार में निमन्न रहा करते थे कि मेवाड़ भूमि किस प्रकार स्वतन्त्र हो, किस प्रकार उसका उद्धार हो। अस्तु।

महाराणा हमीर स्वयं बढ़े बीर एवस् पराक्रमी ब्यक्ति थे। उनमें साहस था, वीरता थी और थी कार्यं करने की अद्भुत अमता। उन्होंने सारे मेवाड़ में ऐलान करवा दिया था कि "जो ब्यक्ति अपने सच्चे हृद्य से मेवाड़-भूमि का उद्धार करना चाहें, उन्हें चाहिये कि मेवाड़ के ग्रामों को जन शून्य करके केलवाड़ा चले आया। यदि किसी ब्यक्ति ने महाराणा की आज्ञा का उलंघन किया तो शत्रु समझा जाकर यमपुर पहुँचा दिया जायगा।" इस वक्तव्य का मेवाड़ के वीर निवासियों पर बहुत प्रभाव पढ़ा एवम् वे धीरे धीरे महाराणा के झंडे के नीचे आ खड़े हुए। महाराणा का उत्साह चमक उठा, उन्होंने शीध्र ही सेना का संगठन करना प्रारम्भ किया। इसी समय चित्तीड़ के शासक मालदेव ने अपनी पुत्री का विवाह महाराणा के साथ करने की प्रार्थना की। कहना न होगा कि महाराणा ने प्रार्थना स्वीकार करली एवम् उनका मालद्वेव की पुत्री के साथ विवाह होगया। कर्नल टाड साहब का कथन है कि "अपनी नव विवाहिता पत्नि के कहने से महाराणा ने दहेज में जालसी मेहता को माँग लिया। ये जालसी मेहता बड़े बुद्धिमान एवम् राजनीतिज्ञ पुरुष थे।" ये ओसवाल जाति के भणसाली गौत्रिय सज्जन थे।

ं जब वीरता एवम् पराक्रम के साथ राजनाति एवम् बुद्धिमानीका सहयोग हो जाता है तब विजय-रूक्ष्मी हाथ जोड़े हुए सामने खड़ी रहती है। यहाँ भी यही हुआ।

एक समय का प्रसंग है कि महाराणा हमीर के पुत्र लक्ष्मसिंह को, जो आगे चल कर महाराणा लाला के नाम से प्रसिद्ध हुए, चित्तीड़ के देवी-देवताओं की अप्रसन्नता को मिटाने के लिये पूजा करने चित्तीड़ जाना पड़ां। कहना न होगा कि इस अवसर पर चतुर जालसी मेहता भी साथ गये। चित्तीड़ जाकर मेहता जालसी ने धीरे धीरे वहाँ के सरदारों को मालदेव के खिलाफ उभारना प्रारम्भ किया। जब उसे विश्वास हो गया कि हमारे पक्ष में बहुत से सरदार हो गये हैं तब उसने महाराणा को खानगी तौर पर चित्तीड़ आने के लिये लिख मेजा। कहना न होगा कि ठीक अवसर पर महाराणा चित्तींड़ पहुँचे। युक्ति और योजनानुसार उन्हें चित्तीड़ का दरवाजा खुटा मिला। किर क्या था, बात की बात में तलवारें चमकने लगीं। धनधोर युद्ध प्रारम्भ हो गया। चारों ओर भयंकर मारकाट मच गई। अंत में विजय श्री महाराणा के हाथ हगी। चित्तीड़ के वारतविक अधिकारी का उस पर अधिकार हो गया।

प्रसिद्ध इतिहास वैता महा महीपाध्याय पं॰ गौरीशकरजी ओझा अपने राजपूताने के इतिहास में लिखते हैं कि "चित्तीद का राज्य प्राप्त करने में हमीर को जाल (जाउसी) मेहता से बड़ी सहायता सिली ि जिसके उपलक्ष्य में उसने उसे अच्छी जागीर दी और प्रतिष्ठा बदाई।"

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

# महाराणा कुम्भ और स्रोसवाल मृत्सुदी

ं महाराणा हमीर के पश्चात् महाराणा कुम्म के समय में भी कई ओसवाल मुत्सुही ऐसे हुए जिन्होंने मेवाड़ राज्य की बड़ी र सेवाएं की । इनमें से बेला मण्डारी गुणवाज और रतनसिंह के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। रतनसिंह जी ने गोड़वाड़ के राण्कपुर नामक स्थान पर सुप्रसिद्ध जैन मन्दिर बन- वाया। जिसका उल्लेख धार्मिक प्रकरण में दिया जावेगा।

इसी प्रकार राणा साँगा के समय में सुश्सिद्ध कर्माशाह के पिता तोलाशाह, उनके पश्चात् राणा रतन्निहं के समय में शत्रुज्यय के उद्धार कर्ता सुप्रसिद्ध कर्माशाह दीवान रहे । इनका गीत्र राज-कोठारी था। इनका भी विशेष परिचय इस प्रन्थ के धार्मिक प्रकरण में दिया जावेगा।

#### . महाराणा उदयसिह और श्रोसवाल मुत्सुदी

स्वामिमक अध्याहा — राणा साँगा के द्वितीय पुत्र महाराणा रतनसिंह के पश्चात मेवाड़ की गडी पर राणा विक्रमादित्य बैठे। मगर सरदारों के साथ इनकी अनवन रहने से बहुत से सरदारों ने मिलकर इन्हें गड़ी से उतार दिया। इनके पश्चात इनका भाई दासी पुत्र बनवीर गड़ी पर बैठा, इसकी प्रकृति बहुत कुट्टिल थी। उस समय मेवाड़ के भावी राणा उद्यसिंह विल्कुल वालक थे। वनवीर ने इन्हें मारने का पहुंचन्त्र रचा। जब कुमार उदयसिंह भोजन करके सो गये, और उनकी एका नामक धाय उनकी सेवा कर रही थी, उसी समय रात्रि में रणवास में घोर आर्तनाद का शब्द सुनाई पढ़ा। जिसे सुनकर पन्ना धाय डर उठी। इतने ही में वारी नामक नाई ने आकर उससे कहा कि बनवीर ने राणा विक्रमादित्य को मार इाला। यह सुनते ही बत्लक उदयसिंह की अनिष्ट आर्शका से धाय का हृदय कींप उठा। उसने सक्ताल १५ वर्ष के बालक उदयसिंह को वहाँ से चनुराई पूर्वक निकाल दिया और उसके स्थान पर अपने लड़के को लिटा दिया। इतने ही में बनवीर वहाँ आ पहुँचा और उसने उदयसिंह के धोखे में धाय के पुत्र की कृत्ल कर दिया।

इसके पश्चात पन्ना धाय उदयसिंह को लेकर रक्षा के लिये कई स्थानो पर गई, मगर-उस विपत्ति के समय किसी ने राजकुमार को शरण देना स्वीकार न किया। तब वह कुम्मलमेर के किलेदार ओसवाल जानीय आशाशाह देपरा के पास गई, पहले तो आशाशाह ने शरण देने से इन्कार कर दिया। मगर जब उसकी माता की बात माद्रम हुई तब उसने इस कायरता के लिये अपने पुत्र को बहुत फटकारा, और क्रोध में आकर उसे मारने को अपटी तब आशाशाह ने उसके पैर पकड़ लिये, और उदयसिंह को बहुत सम्मान के साथ शरण दी, और उसे अपना भतीजा कह कर प्रसिद्ध किया। े जब कुमार उदयसिंह होशि-यार हो गया तब बीरवर आशाशाह ने कई सरदारो की मदद से उसे उसका राज सिंहासन दिला दिया और इस महान् पुरुष ने इस प्रकार से मेवाड़ के नष्ट होते वैश को बचा लिया।

# महता चीलजी

यह घटना उस समय की है जब कि बनवीर ने अपने घड़यंत्रों से महाराणा के स्थान पर चित्तीड़ में अपना अधिकार स्थापित कर रिया था और महाराणा उदयसिंहजी को चित्तीड़ छोड़ने के छिये बाध्य होना पड़ा था। इसी समय चित्तौड़गढ़ के किलेदार जालसी मेहता के बंशज चीलजी थे। चीलजी मेहता बड़े ब्रिह्मान स्वामिभफ और वीर प्रकृति के पुरुषं थे। इन्हें बनवीर की अधीनता बहुत खटक रही थी। ये कोई सुयोग्य अवसर की प्रतिक्षा में थे कि जिससे फिर चित्तौड़ पर महाराणा का अधिकार हो जाय।

उधर महाराणा उदयसिंह अवंशी में जाकर एक स्थान को पसंद कर वहीं रहने छगे। यही स्थान आजकल उदयपुर के नाम से प्रसिद्ध है। महाराणा के साथ आने वाले सरदारों के उत्साह से इन्होंने सेना का संगठन करना प्रारम्भ किया। अपने कतिपय सरदारों के साथ कृंच कर रास्ते में बनवीर के कई गांवों को इस्तगत करते हुए महाराणा चित्तौड़ पहुँचे। मगर चित्तौड़ के किले को विजय करना इंसी-खेल नहीं था साथ ही इनके पास तोपखाने का भी उचित प्रबन्ध नहीं था। ऐसी परिस्थित में किले को तोड़ना कठिन ही नहीं वरन असंभव था। कहना न होगा कि इस समय कुम्भलगढ़ के किलेदार बीर आशाशाह ने चीलजी मेहता को अपनी स्वामि भक्ति के लिये कहा और कहा कि यही समय वास्तविक सेवा का है। अस्तु।

यह हम अपर लिखही चुके हैं कि मेहता चीलजी किसी सुयोग्य अवसर की प्रतिक्षा में थे। अत्युव फिर क्या था। उन्होंने युक्ति रचकर बनवीर से कहा कि महाराज किले में खाद्य-द्रव्य बहुत कम रह गया है अत्युव यदि अज्ञा करें तो रात के समय किले का दरवाज़ा खोलकर सामग्री मंगवाली जाय। बनवीर को यह युक्ति सोलह आने जॅच गई। यह देख मेहता चीलजी ने सारे समाचार गुप्त रूप से प्रसिद्ध स्वामिंभक्त आशाशाह को लिख भेजे।

योजनानुसार ठीक समय पर किले का दरवाज़ा खोल दिया गया। उधर महाराणा के साथी वीर राजपूत सरदार एकम् योदा तैयार थे ही। बस, फिर क्या था, बड़ी शिव्रता से थे लोग हजार पाँच सौ भैं सी एवम् बैलों पर सामान लाद कर किले के फाटक में बुंस गये। दर्वाजे पर अधिकार कर हमला बोल दिया। चारों और घमासान युद्ध प्रारम्भ हो गया। बनवीर हक्का-बक्का हो गया। कैवल भागने के सिवा

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

उसके पास और कोई मार्ग उसकी रक्षा का न था। अतएव वह अपने बाल-वर्चों को लेकर लांबोटा की बारी से भाग गया। इस प्रकार मेहता चीलजी की बुद्धिमानी एवम् चतुराई से चित्तौढ़ पर फिर से शुद्ध विश्लोदिया बंश का राज्य कायम हो गाया।

## भारमलजी काविड्या

भारमलजी ओसवाल जाति के काविद्या गौत्रीय सज्जन थे। ये मेवाड़ उद्धारक भामाशाह के पिता थे। ग्रुरू २ में ये अलवर से बुलाये जाकर रणथम्भोर के किलेदार नियुक्त हुए। राणा उदयसिंह के शासनकाल में ये उनके प्रधान पद पर प्रतिष्ठित हुए। किलेदार से क्रमशः प्रधान पद पर पहुँचना इस बात को सूचित करता है कि ये बड़े बुद्धिमान, स्वामिभक्त और राजनीति कुशल थे।

## सर्वस्व त्यागी भामाशाह

इतिहास प्रसिद्ध त्यागमूर्ति वीरवर आमाशाह का नाम न केवल मेवाइ में प्रत्युत सारे भारतवर्ष में इतना प्रसिद्ध हो गया है कि उनके सम्बंध में कुछ भी लिखना सूर्य को दीपक दिखलाने के सहश निर्धंक है। स्वामि-भक्ति और देश-भक्ति का जो आदर्श उदाहरण इस पुरुप पुँगव ने रखा था वह इतिहास के अन्दर बदा ही अद्भुत है। राजस्थान केशरी स्वाधीनता के दिन्य पुजारी प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप के नाम को आज भारतवर्ष में कौन नही जानता। माता के इस दिन्य पुजारी ने, स्वाधीनता के सच्चे उपास्क ने अपने देश की आजादी के लिये, अपने आस्म गौरव की रक्षा के लिये; अपने राज्य, अपनी दौलत और अपने एशो-प्राराम को मुद्दीभर धूल की तरह विसंजन कर दिया था। आजादी का यह मतवाला उपास्क अपने देश की स्वाधीनता के लिये जंगल २ और शास्ते २ की खाक को छानता फिरता था। इन भयं कर विपत्तियों के अन्दर यह वीरात्मा हमेशा पहाड़ की तरह अटल रहा, मगर संयोग नी बात है एक समय ऐसा आया जब कि भयंकर से भयंकर विपत्तियों में भी अटल रहने वाले इस बीर को भी एक छोटी सी घटना ने विचलित कर दिया, इसके हृदय को चूर २ कर डाला। बात यह हुई कि एक दिन जंगली आदे की रोटियाँ इन लोगों के लिये बनाई गई। इन रोटियों में से प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में एक २ रोटी-आधी सुबह और आधी शाम के लिये—आई। राणाजी की छोटी लड़की अपने हिस्से की उस आधी रोटी को सा रही थी कि इतने में एक जंगली बिलाव आया और उसके हाथ से रोटी छीन छे गया। जिससे वह लड़की एक इम नी कार कर बैठी और भूख के मारे करण-कंदन करने लगी। इस आकस्मिक घटना से महाराणा का

# ोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



महाराखा प्रताप श्रीर मेवाड्-उद्धारक भामाशाह.

बज्र तुल्प हृद्य मी द्रिवित हो उठा और जिसने विपत्ति के व्हराते हुए दृरिया में भी अपने आपको क्षित रखा था उसने उपरोक्त घटना के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया। महाराणा ने इसी समय मेबाड़ को छोड़ने का इंद्र संकल्प कर लिया और उसे छोड़ने की तैय्यारी करने छगे।

इस समय महारागा के प्रधान के पद पर ओसवाल जाति के काविह्या गौत्रीय वीरवर भामाशाह प्रतिष्ठित थे। जब भामाशाह ने अपने स्वामी के देश त्याग की बात सुनी और यह भी सुना कि धनाभाव के कारण ही वे देश त्याग कर रहे हैं तो उनसे न रहा गया और वे अपने जीवन भर के सारे संचित
प्रथ्म को लेकर महाराणा के चरणों में उपस्थित हुए। महाराणा के पैर पकड़ कर उन्होंने उनसे वह धन
प्रहण करने की ओर देश न छोड़ने की प्रार्थना की। जब महाराणा को उस धन के प्रहण करने में कुछ हिचकिवाहट होने लगी तो उन्होंने अत्यन्त नम्रता के साथ महाराणा से कहा कि "अन्नवाता यह शरीर और यह
धन यदि अपने स्वामी और अपने देश के लिये काम आय सो इससे बढ़कर इसका सदुपयोग दूसरा नहीं
हो सकता। इसे आप अपना ही समझें और निःसंकोच हो ग्रहण करें। कर्नल जेग्स टॉड के कथनानुसार
वह धन इतना था कि जिससे २५ हज़ार सैनिकों का १२ वर्ष तक निर्वाह हो सकता था। कहना न होगा
कि इस विशाल सहायता के पाते ही राणा प्रताप ने अपनी विखरी हुई शक्ति को बटोर कर रणमेरी बजा
दी और वहुत शोघ अपने खोये हुए राज्य के बहुत बढ़े हिस्से को (मांड्लगढ़ और चितीड़ को छोड़कर
सारा मेवाड़) पुनः अपने अधिकार में कर लिया। इन लड़ाइगों में भामाशाह की वीरता के हाथ देखने
का भी महाराणा को खूव अवसर मिला और उससे वे बढ़े ग्रसन हुए। इसी समय से महारमा भामाशाह
की गिनती मेवाड़ के उद्धार कर्ताओं में होने लगी।

इस घटना को आज प्रायः साढ़े तीन सौ वर्ष होने को आ गये मगर आज भी मेवाड़ में भामा-प्राह के ,वंशज उनके नाम पर सम्मान पा रहे हैं। केशक मेवाड़ में ही नहीं प्रत्युत सारे भारतवर्ष के हितहास में इस महापुरुष का नाम बड़े गौरव के साथ अद्धित किया जाता है। मेवाड़ राजधानी उदयपुर में भामाशाह के वंशजों को पंच पंचायती और अन्य निशेष अवसरों पर सर्व प्रथम गौरव दिया जाता है। कुछ वर्ष पूर्व जाति के लोगों ने भामाशाह के वंशजों की इस परम्परागत प्रतिष्ठा को दूर करने की कोशिश की थी मगर जब यह बात तत्कालीन महाराणा शम्मूर्सिहजी को माल्यम हुई तो उनको भामाशाह के वंश गौरव की रक्षा के लिये एक फरमान निश्नलना पढ़ा था भी इस प्रकार है।

#### श्रीरामो जयति

#### श्रीगणेशजी प्रसादात् , श्री एकलिगजी प्रसादात्

( भाले का निशान )

#### सही

स्वित श्री उदयपुर सुम सूथानेक महाराजांधिराज महाराणाजी श्री सर पार्तिघजी श्रादिशात कावहया जैचन्द कुनणों वीरचन्द कस्य अप्रम् थारा वडावा सा मामा कावट्या है राज महें साम प्रमासुं काम चाकरी करी जीं की मरजाद ठेठस् य्याह म्हाजना की जातम्ह बावनी त्या चौका को जीमण वा सीग पूजा होवे जीम्हे पहेली तलक यारे होतो हो सो अगला नगरसेठ बेणीदास करसो कर्यो अर वे दर्यापत तलक थारे नहीं करवा दीटो आवरू सालसी दीखी सो नगे कर सेठ पेमचन्द ने हुकम कीदों सो वी भी अरज करी अर न्यान महे हकसर मालूम हुई सो अन्तक माफक दसतुर के थे थारो कराय्या जाजो आगा मु थारे बंसको होवेगा जीके तलक हुवा जावेगा पचाने वी हुकम कर दिश्यों है सो पेली तलक थारे होवेगा। प्रवानगी महता सेरसीय सवत् १६१२ जेठ सुद १४ बुंच ×

मतलब यह कि महाजनों की जाति में बावनी (समस्त जाति का भोज) तथा चौके का भोजन व सिंह पूजा में पहला तिलक जो कि हमेशा से भामाशाह के वंशजों को होता आया है उन्हीं के वंशजों को होता रहे।

मेवाड़ के अप्राप्य ऐतिहासिक प्रंथ "वीर विनोद" में पृष्ठ २५१ पर लिखा है कि भामाशाह बड़ी शुरअत का आदमी था। यह महाराणा प्रताप के शुरू समय से महाराणा अमरिसह के राज्य के २॥ तथा ३ वर्ष तक प्रधान रहा। इसने कई बड़ी २ लड़ाइयों में हजारा आदिमियों का खर्चा चलाया। यह नामी प्रधान संवत् १६५६ की माध शुक्का ११ को ५१ वर्ष और सात माह की उमर में परलोक को सिधारा। इसका जन्म संवत् १६०४ अपाढ़ शुक्का १० (हि० ९५४ तारीख ९ जमादियुल अव्वल ई० स० १५४७ तारीख २० जून) सोमवार को हुआ था। इसने मरने के एक दिन पहले अपनी स्त्री को एक वही अपने हाथ की दी और कहा कि इसमें मेवाड़ के खजाने का कुछ हाल लिखा हुआ है जिस वक्त तकलीफ हो उस समय पह बही महाराणा की नज़र करना। यह खैरखवाह प्रधान इस वही के लिखे कुछ खजाने से महाराणा अमर-

सिंह का कई वर्षों तक खर्चा चलाता रहा । मरने पर उसके बेटे जीवाशाह को महाराणा अमरसिंह ने प्रधान का पद दे दिया । " इन्हीं भामाशाह के भाई ताराचन्द हुए जो इस्तीधाटी के युद्ध तथा और भी कई युद्धों में बड़ी वीरता के साथ छड़े। मामाशाह के पुत्र जीवाशाह और उनके पुत्र अक्षयराज महाराणा अमरसिंह और कर्णसिंह के प्रधान रहे।

# महाराणा राजासिंह और संघवी दयालदास

मेवाद के इंतिहास में संघवी द्याखदास का स्थान राजनैतिक और सैनिक दोनों ही दृष्टियों से अलान्त महत्वपूर्ण है। त्यालशाह का समय, वह संमय था, जब रत्नगर्भा भारत वसुन्धरा की छाती पर औरगजेब के अमातुषिक अत्याचारों का तांडब कृत्य हो रहा था। उसकी धर्मान्धता से चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। अवलाओं, मास्मों और बेकसों पर दिन-दहादें अत्याचार होते थे, धार्मिक मन्दिर जमीदोज़ किये जाते थे, मस्तक पर छगा हुआ तिछक जवान से चाट छिया जाता था और चोटी बछपूर्वक मस्तक से खुदा कर दी जाती थी। इस अत्याचार को और भी प्रबल करने के छिये उसने हिन्दुओं पर जिल्लेया कर छा।ने का विवार किया, जिससे सारे देश का रहा सहा असंतोष और भी प्रज्वित हो उठा । ऐसे संकट के समय में मेवाद के राणा राजसिंह ने औरंगजेव को एक पत्र खिखा, जिसमें ऐसा अमानुषिक कार्य्य न करने की सलह दी । । इससे औरंगजेव का क्रोध और भी भड़क उठा और उसने अपनी विशास सेना के साथ मेवाब पर आक्रमण कर दिया । उसकी सेना ने वि० सं० १७३६ के भाद्रपद ग्रुक्ता ८ के दिन देहिली से कुँव किया। उस समय महाराणा राजसिंह के प्रधान मंत्री संबवी दवालदास थे। इस युद्ध में महाराणा राजसिंह ने जिस रण कुशस्ता और चतुराई के साथ औरंगजेव की विशास सेना को पराजय दी, बह इति-हास के पृष्ठों में खर्णाक्षरों में अंकित है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि इस सारी रण-कुशरता और चतुराई के अंतर मंत्री द्यालदास कंधे वकंधे महाराणा राजसिंह के साथ में थे। महाराणा राजसिंह संघवी दुवाखदास की सेवाओं से बढ़े प्रसन्न हुए और औरंगजेव के द्वारा मेवाब पर की गई चदाई-का बदछा छेने के छिये संघवी दयालदाम को बहुत सी सेना के साथ मालवे पर आक्रमण करने के लिये भेजा.। वीर दयाल-वास ने किस बहादुरी और नेजस्विता के साथ उसका बदला लिया इसका वर्णन कर्नेछ जेम्स टॉड ने इस मकार किया है:--

"राणाजी के दयालदास नामक एक अत्यन्त साहसी और कार्य्य चतुर दीवान थे; मुगलों से बदला छेने की प्यास उनके हृदय में सर्वदा प्रज्वलित रहती थी उन्होंने शीध्र चलनेवाली शुद्धसवार सेना को साथ केकर नर्मदा और वेतवा नदी तक फैले हुए मालवा राल्य को छट लिया, उनकी प्रचण्ड शुजाओं के, बल के सामने कोई भी खड़ा नहीं रह सकता था, सारंगपुर, देवास, सरोज, मॉइ, उज्जैन और चन्देरी इन सब नगरों को इन्होंने अपने वाहु-बल से जीत लिया, विजयी दयालदास ने इन नगरों को ल्रंटकर वहाँ पर जितनी यवन सेना थी, उसमेसे बहुतसों को मार डाला, इस प्रकार बहुत से नगर और गाँव इनके हाथ से उजाड़े गये। इनके भय से नगर-निवासी यवन इतने ज्याकुल हो गये थे, कि किसी को भी अपने बन्धु बाँधव के प्रति प्रेम न रहा, अधिक क्या कहें, वे लोग अपनी प्यारी खी तथा पुत्रों को भी छोड़ र कर अपनी र रक्षा के लिये भागने लगे, जिन सम्पूर्ण सामग्रियों के ले जाने का कोई उपाय उनकी दृष्टि न आया अन्त में उनमे अभि लगाकर चले गये। अत्याचारी औरंगजेब हृदय में पत्थर को बाँधकर निराश्य राजपूर्तों के ऊपर पश्चों के समान आचरण करता था, आज उन लोगों ने ऐसे सुअवसर को पाभर उस दृष्ट को उचित प्रतिफल देने मे कुछ भी कसर नहीं की, संघवी दयालदास ने हिन्दू-धर्म से बैर करने वाले बादशाह के धर्म से भी पल्टा लिया। काज़ियों के हाथ पैरों को बांधकर उनकी दादी मूँ छों को मुंडा दिया और उनके कुरानों को कुए मे फेंक दिया। दयालदास का हृदय इतना कठोर हो गया था कि, उन्होंने अपनी सामध्ये के अनुसार किसी भी मुसलमान को क्षमा नहीं किया। तथा मुसलमानों के राज्य को एक बार मरुमूमि के समान कर दिया, इस प्रकार देशों को लुटने और पीड़ित करने से जो विपुल धन उन्होंने इकट्टा किया, वह अपने स्वामी के धनागार में दे दिया और अपने देश की अनेक प्रकार से बुद्धि की थी।"

"विजय के उत्साह से उत्साहित होकर तेजस्वी द्यालदास ने राजकुमार जयसिंह के साथ मिल-कर चित्तौड़ के अत्यन्त ही निकट बादशाह के पुत्र अजीम के साथ भयंकर युद्ध करना आरम्भ किया । इस भयंकर युद्ध में राठोड़ और खीची वीरों की सहायता से वीरवर द्यालदास ने अजीम की सेना को परास्त कर दिया, पराजित अजीम प्राण बचाने के लिये रण थंभोर को भागा; परन्तु इस नगर मे आने के पहले ही उसकी बहुत हानि हो चुकी थी, कारण कि विजयी राजपूर्तों ने उसका पीछा करके उसकी बहुत सी सेना को भार डाला। जिस अजीम ने एक वर्ष पूर्व चित्तौड़ नगरी का-स्वामी वन अकस्मात् उसको अपने हाथ मे कर लिया था, आज उसको उसका उचित फल दिया गया"।

वीर द्यालदास ने इन युद्धों के सिना और भी कितने ही युद्ध किये। उनकी बहादुरी और राजनीति कुशलता से महाराणा राजसिंह बड़े प्रसन्न रहते थे। इन सिंघनी द्यालदास के हस्ताक्षरों का राणा राजसिंह का एक आज्ञापत्र कर्नल टाड ने अंग्रेजी राजस्थान के परिशिष्ठ नं० ५ पृष्ट ६९७ में अंकित किया है, जिसका मतलब इस प्रकार है:—

<sup>\*</sup> टाड राजस्थान दितीय खराड श्रध्याये बारहवां पृष्ठ ३६७, ३६ प ।

"महाराणा श्री राजसिंह मेवाड़ के दस हजार गाँवों के सरदार, मन्त्री और पटेलों को आज्ञा देता है, सब अपने २ पद के अनुसार पढ़ें।

१—प्राचीन काल से जैनियों के मन्दिरों और स्थानों को अधिकार मिला हुआ है, इस कारण कोई मनुष्य उनकी सीमा में जीव-बध न करे । यह उनका पुराना हक है।

२-- जो जीव नर हो या सादा, वध होने के अभिप्राय से इनके स्थान से गुजरता है-वह अमर हो जाता है।

३--राजद्रोही, छटेरे और काराग्रह से भागे हुए महा अपराधी को भी जो जैनियों के उपासरे में शरण ग्रहण कर छेगा, उसको राज कर्मचारी नहीं पकड़ेंगे।

४—फसल में कूंची ( मुद्दीः), कराना की मुद्दी, दान की हुई भूमि, धरती और अनेक नगरों में उनके बनाए हुए उपासरे कायम रहेंगे।

५—यह फरमान यति मान की प्रार्थना पर जारी किया गया है, जिसको १५ बीचे घान की सूमि के और २५ बीचे मालेटी के दान किये गये है। नीमच और निम्बाहेदा के प्रत्येक परगने-में भी हरएक जती को इतनी ही पृथ्वी दी गई है। अर्थात् तीनों परगनों में घान के कुछ ४५ बीचे और मालेटी के ७५ बीचे।

इस फरमान को देखते ही पृथ्वी नाप दी जाय और दे दी जाय और कोई मनुष्य जितयों को दुःख नहीं दे, बिक उनके हको की रक्षा करे। उस मनुष्य को धिकार है जो उनके हकों को उलंबन करता है। हिन्दू को गौ और मुसलमान को सुवर और मुदारी कसम है। संवत् १७५९ महा सुदी फ ई॰ सं॰ १६९६। शाह द्याल मन्त्री।

इन्हीं दयालशाहजी ने राजसमंद के पास वाली पहादी पर-एक किलेनुमा श्रीआदिनाथजी का भन्य मन्दिर बनवाया जिसका विवरण धार्मिक अध्याय में दिया जायगा।

#### मेहता श्रगरचन्द्जी

जिस समय महाराणा अरिसिंहजी और महाराणा हमीरिसिंहजी मेवाइ के राजनैतिक गगन में अवतीण हुए थे, उस समय भारतवर्ष का राजनैतिक वातावरण धुऑधार हो रहा था। सारे देश के अन्तर्गत जिसकी छाठी उसकी भैंस (Might is right) वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। समस्त भारत की राष्ट्रीयता धुरुधानी हो रही थी; सब से बड़े अफ़सोस की बात यह थी कि उस सारे उपद्रव मय वायु-मण्डल के अन्दर उच्च नैतिकता का एक जर्रा भी बाकी न रहा था। जातियाँ सब कुछ खो देती हैं, उनकी

स्वतन्त्रना नष्ट हो जाती है, उनकी राष्ट्रीयता मंग हो सकती है; उनका आत्मसम्मान भी चला जाता है मगर यदि उनके अन्दर नैतिकता का कोई अंश शेष रह जाता है तो वह उस नैतिकता के बल से इन सबं खोई हुई चीजों को एक जोरदार धक्के के साथ पुनः प्राप्त कर छेती हैं। मगर जो जाति अपनी नैतिकता को खो चुकती है उसके भविष्य के अन्दर प्रकाश की एक रेखा भी बाकी नहीं रह जाती; उसका सर्वस्व चला जाता है। भारतीय जातियों का भी ठीक यही हाल था। वे अपनी नैतिकता को खो बैठी थी। सारे देश में कोई भी ऐसी बलवान शक्ति का अस्तित्व शेष न था, जो देश के वातावरण को एकधिपत्य मे रख संके। देश की शानित स्वमवत हो गई थी; राजा लोग एक दूसरे के खून के ध्यासे हो रहे थे औरंगजेब के मरते ही सुगड साम्राज्य के तखत के पाये जीणें हो गये, जिसका लाम उठा कर दक्षिण मे मरहठा लोग शिवाजी के महान् आदर्श को मूल कर अपनी र स्वार्थ लिप्सा को चिन्ता मे यत्र-तन्न आक्रमण कर रहे थे। तीसरी ओर राजप्ताने के राजा अपनी सारी संगठन शक्ति को खोकर प्रतिहिंसा की आग में बावले हो रहे थे; चौथी ओर पिण्डारी देल अपनी सर्वकर खड़मार से जनता के अमन आमान को खतरे मे डालं हुए था और इन सब से अपर इन सब लोगों की कमजोरी और पारस्परिक फूट व वैमनस्पता का फ़ायदा उठा कर दुिसान अंग्रेज़ अपनी राज्य-क्षत्ता का विस्तार करने में लो हुए थे।

ऐसी भीषण परिस्थित के अन्तर्गंत ई० सन् १७६२ में महाराणा अरिसिंह जी सिहांसनारू दुए। आपका भिंजान बहुत तेज होने के की वजह से आपके विरोधियों की संख्या शीघ बद गई। सल्द्रस्वर, बीजीलिया, आमेर तथा बदनीर की छोद कर प्रायः मेवाद के सारे सरदार इनके खिलाफ हो गये
और इन सरदारों ने महाराणा के खिलाफ सिंधिया को निमन्त्रित किया। एक बार तो अरिसिंह जी
की सेना ने सिंधिया की सेना को परास्त कर दिया मगर दूसरी बार फिर सिंधिया ने आक्रमण
किया और इस बार मेवाद की सेना पराजित हुई। अरिसिंह जी ने ६४ लाख रुपया सिंधिया को देने का
इक्तरार करके अपना पिंड खुड़ाया। इस रकम में से ३३ लाख रुपया तो किसी प्रकार महाराणा ने नकद दे
दिया और शेष के लिये जावद, जीरण, नीमच आदि परगने सिंधिया के यहाँ पर गिरने रख दिये। इसी समय
होरकर ने भी निम्बाहे दे का परगना ले लिया। इस प्रकार मेवाद का बहुत उपजाङ और कीमती हिस्सा
सेवाद से निकल गया। ऐसे विकट समय में मेहता अगरचन्द जी को महाराणा अरिसिंह जी ने अपना दीवान
बनाया और एक बहुत बढ़ी जागीर के द्वारा उनका सम्मान किया। मेहता अगरचन्द जी बड़े स्वामिभक्त
और कर्तव्य परायण व्यक्ति थे। जिस प्रकार मिलिटरी लाइन में वे अपनी बहादुरी व सैनिक शक्ति की
वजह से प्रसिद्ध हुए उसी प्रकार राजनीति और शासन इसलता के अन्दर उन्होंने अपने गम्भीर मस्तिदक

से बड़े सुन्दर कारनामें कर दिखाये। इन्होंने सब से प्रथम मेवाड़ के सरदारों के बीच छगातार चार वर्षों से चली आई छड़ाई को शांत कर मेवाड़ में पुनः शान्ति स्थापित की।

इस प्रकार मेवाड़ के अन्तर्गत शान्ति स्थापित कर इस वीर योद्धा ने मेवाड़-के राज्य-विस्तार की ओर अपना हाथ बढ़ाया। इन्होंने सबसे प्रथम महाराणाजी की आज्ञा , छेकर मॉडलगढ़ पर आक्रमण कर दिया। उस समय मेवाड़ राज्य के इस किले पर मेवाड़ के कुछ बागी सरदारों ने अपना अधिकार कर रक्षा था तथा इस जिले के कुछ गाँवों को छोड़ कर शेष सारे जिले में इन बागी सरदारों का अधिकार हो गया था। ऐसी परिस्थिति में मेहता अगरचंदजी एक बड़ी सेना लेकर इन बागी सरदारों की शक्ति को तहस नहस करने के लिये मांडलगढ़ पहुँचे तथा वहाँ जाकर वीरता पूर्वक लड़ने के पश्चात् मांडलगढ़ पर अपना पूर्ण अधिकार स्थापित कर लिया। इस विजय से महाराणा साहब आपके जपर बड़े खुश हुए और आपका-सक्कार करने के लिये आपके नाम पर एक खास रुक्का-इनायत किया जिसकी नकल भीचे वी जाती है।

'रुको महता माई अगरा जोग अप्र परगणो मांडलगढ गेर अमली होर श्रीदरवार रो हुकम उठाय दीदे जणी थी थांहे माणा डील जूं जाण ने मेलो है सो दरबार रो सुधरेजूँ कीजे सुधारता बीगड जावे तो भी अटकाव राखे मती थारा मनख कवीला सुदी वठ रीजे सो श्री एकलिंगजी को राज रहेगा जन्ने क परगणो तो थारा वाप रो जाणागा ई मे फरक पांडे जी ने श्री एकलिंगजी पूगसी उठारो निपट जापतो राख अठारी संमाल आय कीजे थारे भी जाग व्यावजे और आसामियां भी वसाव खात्री कर दीजे जणी परमाणे नमेगा मारो बचन है-दल हाथ राखा किला रो निपट जापतो राखजे में भी राजता गाजता किला पर आवा तो किला पर आवा दीजे कोई तरे श्रोछ रखिहे तो श्री एकलिंगजी का घर में थांसू समम्कागा संवत १८२२ का कारी बुदी १२ बुधवार

इस रबके के अन्दर उदयपुर के महाराणा ने मेहता अगरचंदजी की उनके मांडलगढ़ की फतह पर इधाई देकर के बड़े सत्कार सहित उन्हें मांडलगढ़ का शासक (Governor) नियुक्त किया। इसके साथ ही महाराणा जी ने यह भी लिखा कि हम यह मांडलगढ़ का किला तुम्हारे जाप दादों की प्रापर्टी (सम्पत्ति) मानेंगे। तुम इस किले की बड़ी चतुराई से रक्षा करना और खुद वहाँ पर बस कर प्रजा को भी सुविधायें देकर के बसाना।

इस प्रकार रुक्के प्रदान कर महाराणाजी ने मेहता अगरचंदजी के प्रति अपना अगाध विश्वास प्रगट किया। मेहता अगरचंदजी ने भी आपकी आज्ञा को शिरोधार्थ्य कर मांडलगढ़ में निवास करना आरम्भ कर दिया। आपने घीरे २ शत्रुओं की शक्ति को चूर २ करके सारे जिले के अन्तर्गत शांन्ति स्था-पित की। इसके कुछ दिनों पश्चात् आप खत्रास गुलाबजी को मांडलगढ़ का शासक (Governor) नियुक्त कर उदयपुर दरवार में आ दाखिल हुए।

. मेहता अगरचंदजी ने उदयपुर दरबार में पुनः काम करना आरम्भ कर दिया । यह हम जगर लिख चुके हैं कि आप बड़े कुनल र जनीतिन थे। इसी समय रतनसिंह ने राज्य प्राप्ति की लालसा से कई सरदारों को मिलाकर एक बड़े षड्यंत्र की रचना की और उसमें मरहठा सरदार सिंधिया को भी आमन्त्रित किया। मेहता अगरचन्द्रजी निकट मविष्य में आनेवाळी इस आपित को तुरंत ताड़ गये तथा रावत पहाड़ींसहजी एवं शाहपुरा नरेश राजाधिराज उम्मेदिसंहजी के साथ इस पड्यंत्र की सब शक्तियों को नष्ट करने के छिये आक्रमण की तयारी करने छगे। छेकिन रतनसिंह अपने षड्यंत्र को बहुत मजबूत बना चुका था और इनके युद्ध के लिये तयार होने के पहले पहले अपनी पूरी २ शक्ति संचित कर चुका था। उधर मरहठा सरदार सिंधिया भी इनकी मदद पर भा पहुँचा। फिर क्या था, अत्यन्त वीरता पुत्रक रुड्ने पर भी महाराणा की फौज हार गई और रावत पहाडुसिंहजी तथा शाहपुराधीश राजाधिराज उम्मेदिसहजी वीरतासे छड्ते २ काम आये । उसी समय मेहता अगरचन्द्जी भी बड़ी बीरता से छड़ते हुए शत्रु दल द्वारा पकड़े गये । इस प्रकार इस बीरवर थोद्धा के पकड़े जाने से विरोधी पक्ष को बड़ी प्रसन्नता हुई। उस समय भी मेहता अगरचन्दजी ने अपूर्व स्वामिभक्ति का परिचय दिया । विरोधी दळ वाळों ने आपको, इस ऋर्ष पर कि आप रतनसिंह को महाराणा मान छें, छोड़ना स्वीकार किया परन्तु आपने निर्भीकता से इसके लिये इन्कार कर-दिया। जब ये बातें महाराणा की मालूम हुई तो वे बड़े दुखी हुए और उन्होंने मेहता अगरचन्दजी को इस आशय का एक रुक्का लिखकर भेजा कि तू मेरा वयामधर्मी नौकर है और उज्जैन के झगड़े के बिगड़ने के कारण तुझे जिन २ किनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनको जानकार मुझे बड़ी अमूझणी आ रही हैं। अब तू शत्रु के पंजे से जैसा वे कहलावे वैसा कह कर तुरंत चले आना । इमारा तुम पर पूरा विश्वास है । उस रुक्के की नकल इस प्रकार है-

"स्वस्ती श्री माई अगरा जोग अपरची उजीए रो मनवो बिगढ गयो जी री म्हारे पूरी अमू मन्ति है तया या जसा सपुत चाकर मारे है सो या अमू मन्ति भी श्रीएकलिंगजी मेटेगा परन्तु तू पकडाय गयो श्रीर गनीम या नकासु जबान केवाय छोड़े जाती हेतु तू घार नहीं या थाहें नहीं पान महारे तो आंधा लकड़ी तू है थांथी ही राज करा हा अब वे केवाने जो कहेन जीन बचा हजूर हाजर होंजे अरही करना में थारा साम घरमी में फरक जाए। तो श्रीएकलिंगजी रा हजार-हजार सोगन है तू माठचीराखी है तो यारो जीव हर मारो राज जावेगा जीरो महूँ थारो दावणगीर होजँगा अठा सु सौसिंहजी हे भी जिख्यो है सो जूं बणे जूं छूट हजूर हाजिर हुजै अपी मैं औछ राखी है तो थाहें माणा लाख सूस है सम्वत् १८२५ रो वस्स महा बुद १३"

इस रुक्ते से पाठमों को यह स्पष्टतः ज्ञात होगा कि मेहता अगरचन्द्रजी के कार्ट्यों में महाराणाजी का कितना विश्वास या और उनकी सुख दुख की दशा में वे कितनी हमद्दीं प्रदर्शित करते थे। मेहता अगरचंद्रजी भी इस पत्र को पाते ही शिवचंद्रजी की मदद से शत्रु के पंजे से छूट कर निकल आये और महाराणा की सेवा में उपस्थित हुए। महाराजा ने आपका बहुत सम्मान किया और उसी प्रधानगी के उच्च पद पर आपको अधिष्ठित िया। कहने का मतलब यह है कि महाराणा को आपकी सेवाओं से बढ़ा संतोष रहा जिसकी भृति २ प्रशंसा आपने अपने निम्निलिखित रुक्ते में मुक्त बंठ से की है।

सिद्ध श्री भाई मैहता अगरा जोग अप्र मे तो या सपूत चाकर थी नचीता हाँ राज थारा बापरो है थाहरी सेवा बंदगी म्हारा माथा पर छै निपट तू म्हारा साव धमाँ छै थारी चाकरी तो सपना मै भी मुला नहीं ई राज माहें आर्धा रोटी होसी जो मी बटका पेखी थाने दे र खासा थारां चया का सू उरीया होवा पानां नहीं सीसोदिया होसी जो तो थारा बस काने आखा की पलकां पर ही राखसी फरक पाँडेगा तो जीयाने श्रीपकलिंगजी पूगसी ई राज महें तो महारा बैटा बच भी थारा बेटा रो उर सा वत्रें छै कतराके समाचार धामाई रूपा रा साह मोतिराम बूल्यारा कागद मू जायौगा सम्बत् १८२३ वरवे वैसाख वुदी १० गुरै

महाराणा अरिसिंहजी के पश्चात् संवत् १८२९ में उदयपुर के सिहांसन पर महाराणा हमीर-सिंहजी विराजे। आप भी मेहता अगरचन्दजी की वीरता, कारकीर्दी एवं स्वामिभक्ति से बड़े प्रसन्न थे। महाराणा हमीरिसिहजी केवळ ४ सालों तक राज्य का संवत् १८३४ में स्वर्गवासी हुए। आपके जीवन काल में ऐसी कोई विशेष उल्लेखनीय घटना घटित न हुई।

महाराणा हमीरसिंहजी के परचात् महाराणा भीमसिंहजी उदयपुर के राज्यासन पर आरूढ़ हुए। उसी समय की बात है कि रामपुरा के चन्द्रावतों को मेहता अगरचन्दजी ने अपने यहाँ पर कारण दी। इस घटना से चन्द्रावतों के विरोधी ग्वालियर के सिधिया को बड़ा क्रोध आया और उसने छखाजी तथा अग्वाजी के सेनापितत्व में मेहता अगरचन्दजी को परास्त करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना भेजी। इस सेना का मेवाद की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ और अंत में मेहता अगरचन्दजी की ही विजय हुई। इसी प्रकार की और कई घरेल्द छड़ाइयों में मेहता अगरचन्दजी ने हमेशा अपने स्वामी महाराणा भीमसिंह का पक्ष लिया और आजीवन तक वे बड़ी वीरता से युद्ध करते रहे।

मेहता अगरचंदती -बड़े वीर और रणकुशल व्यक्ति ही नहीं ये वरन् एक अच्छे शासक भी थे। उन्होंने मेवाड़ के इस अशान्ति काल में मांडलगढ़ का शासन बड़ी योग्यता से किया। आपने मांडलगढ़ निवासियों की सुविधा के लिये कई अच्छे २ काम किये तथा सैकड़ों बाहर के लोगों को लाकर वसाया। आपने वहाँ पर सागर और सागरी नामक दो बड़े २ जलाशय बनाये और किले की मरम्मत करवा कर उसे शत्रु के भय से सुरक्षित कर दिया। उदयपुर के तत्कालीन महाराणाजी ने भी आपकी बहुमूल्य सेवाओं से प्रसन्न होकर आपको वहाँ की तलेटी में जालेसवार नामक तालाब जागीरी में बख्शा।

इसके बाद की घटना है कि शाहपुरा नरेश ने बल्या करके मेवाड़ राज्य के जहाजपुर जिले को अपने कन्जे में कर लिया। इस पर उदयपुर के महाराणाजी की आशा लेकर मेहता अगरचन्दजी ने एक बहुत बड़ी सेना के साथ शाहपुरा के राजाधिराज पर आक्रमण कर दिया। इस चढ़ाई में शाहपुरा के महाराणाधिराज तथा मेहता अगरचन्दजी के बीच घमासान लड़ाई हुई। इस लड़ाई में भी मेहता अगरचन्दजी की विजय हुई और जहाजपुर का सारा परगना पुनः मेवाड़-राज्यान्तर्गत आगया।

कहने का मतलब यह है कि मेहता अगरचन्द्रजी बढ़े बीर, रणकुशल तथा स्वामिमक्त व्यक्ति थे। आपके जीवन की प्रत्येक घटना में इन बातों का पूरा २ समावेश था। आप बढ़े राजनीतिज्ञ तथा दूरदर्शी भी थे। आपने अपने अन्तिम समय में अपने वंशजों के लिए उपदेशों का एक बहुमूल्य संप्रह लिखा जो आज भी आप है वंशजों के पास है और जिससे आपकी राजनीतिज्ञता और विद्वत्ता का गहरा परिचय मिलता है।

जहाजपुर की छदाई में घायछ हो जाने से मेहता अगरचन्द्जी का स्वर्गवास सम्वत् १८५७ की असाद कृष्णा चतुर्दशी को हो गया। आपके स्वर्गवास से महाराणा भीमसिंहजी को बहुत दुःख हुआ। आपने इनके कामदार मौजीरामजी के पास मातमपुरसी के लिये एक कागज भेजा, जिस की नकल नीचे दी जा रही है:—

सिद्धश्री मोजीरामजी महता जोग अप्रच मेहताजी श्रीशिवशरणे हुआ श्रीजी म्हाथी घणी बुरी कीधी, म्हाके तो श्री दाजी राज श्री बाई आज देवलेक हुआ है वारें काथे कैंवर पणी हो थारे तो मूँ हूँ सो कई फिकर करो मती मनख होसुँ तो थारे। जतन ही करसुँ घणी काई लिखूं लिख्यों न जाय सारी बात हिम्मत थी काम कीजो नराई मत लावजो सावण बुदी प्र सोमवार

उपरोक्त सारे विवरण से मेहता अगरचन्दजी की राजनीति कुशलता, और महाराणा का उनपर अगाथ विश्वास बहुत आसानी से प्रकट हो जाता है। ऐसे कठिन समय में इतनी बुद्धिमानी के साथ सारे राज्य की जिम्मेवारी की अहण करके उसे अन्त तक निभा 'छे जाने के उदाहरण इतिहास में बहुत नम मिलते हैं।

# मोतीरामंजी बोलिया

महाराणा अरिसिंहजी के समय में ओसवाल जाति के बोल्या वंश के साहा मोतीरामकी भी प्रधान रहे। ये सुप्रसिद्ध रंगाजी के वंशज थे, जो कि महाराणा अमरिसंहजी (बढ़े ) और कर्णसिंहजी के समय में प्रवान के पद पर रहे थे, इन्हीं रंगाजी ने बादशाह जहाँगीर और अमरिसंहजी के बीच समझौता करवाकर मेवाड़ से बादशाही थाना उठवाया था। महाराणा साहब ने इनकी सेवाओं से प्रसन्त होकर हाथी पालकी का सम्मान और चार गाँव की जागीर (मेवदा, काणोली, मानपुरा भी जामुणियो) का पट्टा इन्हें बक्षा था। उदयपुर की सुप्रसिद्ध धूमटा वांली हवेली आपने ही बनवाई थी।

प्रधान मोतीरामजी भी इस वंश में बड़े सुप्रसिद्ध पुरुष हुए। आपको भी महाराणा साहब से कई रुक्के प्राप्त हुए। आपके भाई मौजीरामजी भी महाराणा साहब की आज्ञा से जावद, गोड़वाड़, वित्तौड़, कुम्भकाढ, मॉडलगढ़ इत्यादि कई स्थानों पर सेना लेकर दुश्मनों से लड़ने गये थे। आपके कार्यों से महाराणा साहब ने प्रसन्न होकर कई खास रुक्के बक्षे थे उनमें से एक की नकल नीचे दी जा रही है—

#### श्री रामोजयति

श्री गणेश मसावात

श्री एकरिंग प्रसादातु

भाले का निशान

#### सही

स्वित श्री उदयपुर सुश्रीने महाराजिधराज महाराखा श्रीश्रारसिंहजी श्रादेशातु साह मोर्जाराम कस्य १ त्रप्रं गोडवाड तोहें सावधरमी जाखे भलाई है '' '''एका एक नकस ऊपर खपजे''' ''(वंगरा) समत १ं८२३ वर्षे चैत सुदी ६ मोमेर

#### इसी पत्र के हासिये पर खाँस श्री हस्ताक्षरों से लिखा हुआ है।

तुं खात्र जमा बंदगी कीजे थारी कोई साची मूठी केगा तो तार काड्या विना श्रोखम्बों दा तो म्हाने श्री एक लिंगजी री आणा कदी मन में संदे लावे मत ने थने परगणो गोड़बाड रो मलाव्यो है सो सावधरमी व्ये जणा ने दिलासा दिजे न बंदगी में कसर राखे जाने सजा दीजे म्हारो हुकम है तु या जाणाजे सो हू तो तीरे उमो हू खरची लागे जी रो कई विचार राखे मत .....थारी दाय आवे जीने तो दीजे ने दाय आवे जीरो उरो लीजे

## अंसिवाल जाति का इतिहास

शाह मोतीरामजी के पश्चात् उनके पुत्र एकलिंगदासजी केंग्रल १८ वर्ष की वय मे प्रधान बनाये गये। मगर आपको उम्र बहुत कम होने से प्रधान का काम आपके का का सहा मौजीरामजी देखते रहे। मगर जब इनका भीं स्वर्गवास हो गया तो एकलिंगजी ने प्रधान के पद से इस्तिफ़ा दे दिया। महाराणा साहब की आप पर भी बहुत कृपा रही। आपको कई वार फौज़ें लेकर भित्र २ स्थानों पर युद्ध करने के लिये जाना पड़ा था। आप बहादुर एवम् वीर प्रकृति के पुरुष थे।

#### महाराणा भीमसिह और श्रोसवाल मुत्सुदी

सोमचंद गाँधी—सन् १७६८ में उदयपुर के राज्य सिंहासन को महाराणा भीमसिहजी (हितीय) सुशोभित कर रहे थे। इनके राजत्व काल में मेवाड़ की बहुत सी भूमि दूसरों के अधिकार में जाचुकी थी। बहुत से सरदार राज्य से बागी हो गये थे। खजाना एक दम खाली हो गया था। यहाँ तक कि राज्य प्रबन्ध का साधारण खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसी परिस्थिति में सोमजी गाँधी जनानी ख्योदी पर काम कर रहे थे। ये सोमजी ओसवाल जाति के गांधी गौशीय सज्जन थे। ये बढ़े बुद्धि-मान, कुशांश्र बुद्धि एवम् समय सूचक व्यक्ति थे।

यह हम जपर लिख चुके हैं कि मेनाड़ का खजाना खाली हो गया था । जन कभी महाराणा को द्रव्य की आनश्यकता होती तो उन्हें तत्कालीन चूंडावत सरदार रावत भीमसिहजी नगरह का मुंह ताकना पड़ता था। इन भीमसिहजी ने सन प्रकार से भड़ाराणा को अपने नश कर रखा था। एक समय का जिक है राजमाता ने इन्हीं चूंडावत सरदार से महाराणा के जन्म दिन की खुशी में उत्सव मनाने के लिये उपयो की आवश्यकता बतलाई। मगर चूंडावत बड़े चालाक थे। उन्होंने रुपया देने में टालम द्रल कर दी। इससे राजमाता बहुत अप्रसन्न हुई। ऐसे ही अवसर को उपयुक्त जान सोमजी गांवी ने रामण्यारी नामक एक स्त्री के द्वारा राजमाता से अर्ज करवाई कि यदि आप मुझे प्रधान बनादे तो में रुपयों का प्रवन्ध कर सकता हूँ। कहना न होगा कि राजमाता द्वारा सोमजी प्रधान बना दिये गये।

सोमजी बहै कार्यंकुशल और योग्य व्यक्ति थे। सब से प्रथम उन्होंने मेवाड़ की पतनान्धा के कारणों को सोचा। उन्होंने सोचा कि जब तक मेवाड़ी सरदारों के आपसी मनमुटा व वैमनस्य को न मिटाया जायगा, तब तक मेवाड़ का इस प्रकार की शोचनीय दशा से उद्धार पाना कठिन है। अतएव उन्होंने अपने विचारों को कार्य्य रूप में परिणित करने के लिये शक्तावक्तो से मेल जोल बढ़ाया और इनकी सहायता से कुछ रुपये एकत्रित कर राजमाता के पास भेजे। जब यह बात रावत भीमसिंहजी ने सुनी

तो उहें बहुत हुरा छा। वे अब हमेशा इसी चिन्ता में रहने छगे कि किस प्रकार सोमजी गांधी का कंटक मार्ग से दूर हो।

इधर प्रधान सोमजी गांबी ने राजमाता द्वारा कई बिगड़े सरदारों को खिल्छत व सरोपाव दिलवा कर उन्हें वश में करने की कोशिश की। साथ ही मिंडर के स्वामी शक्तावत मोहकमसिंहजी के पास जो करीब २० वर्षों से राज्य-वंश के विरुद्ध हो रहे थे, महाराणा को भेजकर उन्हें सम्मान सिंहत उदय-पुर बुलवाये। इसी प्रकार रामण्यारी को सल्हम्बर में जकर रावत भीमसिंहजी को जो शक्तावतों का जोर हो जाने के कारण उदयपुर छोड़ कर चले गये थे वापस उदयपुर निमंत्रित किया, क्योंकि उन्हें मेवाड़ राज्य से मरहठों को भगाना था। उपरोक्त काम कर लेने के पश्चात् इन्होंने जयपुर और जोधपुर के महा-राजाओं को भी मरहठों के विरुद्ध खड़ा कियां। इस प्रकार कार्य कर उन्होने राजपुताने में मरहठों के खिलाफ एक बहुत बड़ा वातावरण पैदा कर दिया।

चूंडावत सरदार रावत भीमींसहजी ने यद्यपि ऊपरी तौर पर सोमजी गांधी वगैरह से मेल कर लिया था मगर उनके दिल में हमेशा सोमजी से बदला लेने की प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बदती ही गई । उन्होंने इसी बीच और भी कुछ सरदारों को अपनी जोर मिला लिया । अन्त मे एक दिन जब कि सोमजी महलों मे ये तब कुराबद के रावत अर्जुनसिंह और चांबद के रावत सरदारसिंह दोनों व्यक्ति भी महलों मे पहुँचे । वहां जाकर उन्होंने सलाह करने के बहाने से सोमजी को अपने पास बुलवाया और यह पूछते हुए कि "तुग्हे हमारी जागीरें जप्त करने का साहस किस प्रकार हुआ" इन दोनों सरदारों ने उनकी छाती में कटारें भोंक दीं । तत्काल रक्त का फव्वारा निकल पढ़ा और दूरदर्शी, राजनीतिज्ञ और कार्य्य कुशल सोमजी का वहीं अन्त हो गया । महाराणा साहब के कहने से इनका दाह संस्कार पिछोलाकी बढ़ी पाल पर किया गया जहां आज भी उनके स्मारक स्वरूप एक छनी बनी हुई है ।

प्रधान सोमजी के पश्चात् महारागाजी ने इनके छोटे भाई सतीदासजी तथा ज़िवदासजी को क्रमशः प्रधान एवम् सहायक बनाए। ये दोनों अपने भाई का बदला छेने के छिये कोशिश करने छगे। उन्होंने भिंडर के सरदार मोहकमसिंहजी की सहायता से सेना एकत्रित की और चित्ती इकी ओर प्रस्थान किया। इस समाचार को सुनते ही उधर से भी कुरावड़ के रावत अर्जुनसिंहजी की अधीनता में चूण्डावत सरदारों की एक सेना मुकाबळा करने के छिये रास्ते में आ मिछी। अकोळा नामक स्थान पर दोनों ओर को सेता में घमासान युद्ध हुआ। प्रधान सतीदासजी विजयी हुए। रावत अर्जुनसिंह रणक्षेत्र छोड़कर भाग गये और सतीदासजी ने अपने माई के हत्यारे को मारडाळा। इस प्रकार इन वीर बन्धुओंने घोखा करने वाळों के साथ युद्ध कर अपने माई का बदळा चुका छिया।

#### श्रीसर्वाल जाति का इतिहास

#### मेहता मालदासजी

मेहता मालद।सजी ओसवाल समाज के शिशोदिया गौत्र के सजान थे। ये बढ़े वीर और पराक्रमी थे। महाराणा भीमसिंहजी के समय मे सारे राजपुताने में मरहट्टों का बहुत प्राबल्य हो रहा था।
इसी समय में सोम नी गाँधी महाराणा के प्रधान थे। उन्होंने मरहट्टों को अपने देश से निकालने के लिये
कई उपाय सोचे। अन्त में, जब सं० १९४४ में लालसीट नामक स्थान पर जयपुर और जोधपुर की देना
द्वारा मरहट्टे पराजित हो चुके, तब उक्त अवसर को ठीक समझ कर सोमजी ने मेहता मालदासजी को कोटा
पुत्रम् मेवाड़ की संयुक्त सेना का सेनापित बनाकर मरहट्टों पर हमला करने के लिये भेजा।

वीर सेनापित मालदास बढ़े उत्साह से दोनों सेनाओं का नेतृत्व ग्रहण कर उदयपुर से रवाना हुए। रास्ते मे आने वाले ग्राम निम्बाहेदा, नकुम्ण, जीरण आदि स्थानों पर अधिकार करते हुए आप जावद मामक स्थान पर पहुँचे, जहाँ कि सदाशिवराव नामक मरहद्वा सेनापित मुकावला करने के लिये पहले ही से तैयार बैटा था। कुछ दिनों तक दोनों ओर को सेना में मुकाविला हुआ। अन्त में सदाशिवराव कुछ शतों के साथ शहर छोड़कर चला गया। इस प्रकार मेहताजी के प्रयक्त से उनके ही सेनापितत्व में मेवादी सेना ने मरहद्दी सेना पर विजय प्राप्त की।

कहना न होगा कि उपरोक्त समाचार विद्युत वेग से राजमाता देवी श्री अहल्याबाई के पास पहुँचा उन्होंने शीघ्र ही हुलाजी सिंधिया एवम् श्रीनाई नामक दो व्यक्तियों की अधीनता में अपने ५००० सवार सदाशिवराव की सहायतार्थ भेजे। यह सेना कुछ समय तक मंद्सीर में उहर कर मेवाड़ की और बढ़ी। उधर महाराणा ने भी मुकाबला करने के लिये मेहता मानदास की अधीनता में साददी के सुलतान-सिंह, देलवाद के कल्याणसिंह, कानोड़ के रावत जालिमसिंह, सनवाद के बाबा दौलतिसिंह आदि राजप्त सरदारों तथा सादिक, पूँज वगैरह सिंधियों को अपनी २ सेना सहित मरहट्टों के मुकाबले के लिये रवाना किया।

वि॰ सं॰ १८४४ के माघ मास में दोनों ओर की सेना का हरिकयाखाल नामक स्थान पर मुकाबला हुआ। दोनों ओर के वीर अपनी वीरता और बहाँदुरी का परिचय देने लगे। इस युद्ध में मेवाड के मन्त्री मेहता मालदासजी, बाबा दौलतिसहजी के छोटे आता छशलिंसहजी आदि अनेक वीर राजपून सरदार एवम् धूँजू आदि तिथी लोग वीरता से लड़ अपने स्वामी के लिये, अपने अपूर्व वीरत्व का परिचय दे, वीर गति को प्राप्त हुए।

कर्नल टाड-साहब-ने मेहता मालदासजी के लिये एनान्स आफ़ मेवाड़ नामक प्रन्थ में एक स्थान

पर लिखा है कि "मालदास मेहता प्रधान ये और उनके दिप्टी मौजीराम थे। ये दोनों बुद्धिमान और बीर थे।" "Maldas mehta was civil member with Maujiram as his Deputy, both men of talent and energy" इत्यादि ।

# महता देवीचन्दजी

मेहता अगरचर्द्जी के बाद उनके बड़े पुत्र देवीचन्द्जी मेवाड़ राज्य के प्रधान मन्त्री ( Prime Minister ) के पद पर अधिष्ठित हुए। पर कुछ ही वर्षों वाद जब उन्होंने देखा कि मेवाड़ाधिपति राज्य और प्रजाहित कार्थों में उनकी सलाह पर ध्यान नहीं देते हैं तो वे अपने प्रधान मन्त्री के पद से अलग हो गये। इतना ही नहीं उन्होंने प्रधान मन्त्री का पद स्वीकार न करने की भी सीगन्ध खा ली।

मेहता देवीचन्द जी के कार्य्य काल में किसी दवाब के कारण मेंवाइ के महाराणा भीमसिंह जी ने सुश्रीस साला जालिमसिंहजी को मांडलगढ़ का किला प्रदान कर दिया और इस सम्बन्ध में महाराणा ने मेहता देवीचन्दजी को एक पत्र लिला, जिसका भाव यह है "मांडलगढ़ का किला खालसा तथा जागीर के सब गाँवों समेत जालिमसिंह को दें दिया गया है. सो वे सब उसके सुपुर्द कर देना और तू हूजूर में हाजिर होना। तेरी जागीर, गाँव कूआ, खेत आदि पर तू अपंगा अमल रखना। तेरे घरबार के सम्बन्ध में हम तब हुनम देंगे जब तू जालिमसिंह के साथ हुजूर में हाजिर होगा। यह परवाना सम्बत १८५९ के भादवा सुदी ८ बुधवार के दिन श्री मुख की परवानगी से जाहिर हुआ है।

जब देवीचन्द्रजी ने यह परवाना देखा तो वे बदे असमंज्ञस में पढ़ गये। जालिमसिंहजी के साथ यद्यपि उनका बढ़ा ही मैत्री पूर्ण सम्बन्ध था, पर इससे भी अधिक मेवाद के हित पर उनका सारा ध्यान लगा हुआ था। इसलिये उन्होंने किसी बहाने से टालमट्रल कर साला को किला न सौंपा। इस पर फिर महाराणा भीमसिंहजी ने उक्त मेहताजी को जोरद्दि पंत्र लिखा, वह इस प्रकार है:—

स्वस्ती श्री मेहता देवीचन्दजी अपरंच परगणी माडलगढ़ किला खालसा जागीर सुदी जिलमसिंहजी माला है बगशो जणी में अमल करवारो परवानो थारे नाम भी लिख दियो परन्तु थें अणा से अमल करायो नहीं और लडवाने तयार हुआ सो म्हारा जीव की मलो माव और श्याम खौर होवे ता लख्या मुजव अणारो अमल कराय दीजो अब आगी काडी-है तो म्हारा हरामखौर होता संवत् १८५६ आसोज बुदी १४ मौमे

जब इस दूसरे पत्र पर भी देवीचन्दजी ने ध्यान नहीं दिया, तब महाराणा साहब ने एक तीसरा पत्र और लिखा । पर देवीचन्दजी जानते थे कि माँडलगढ़ का किला मेवाड़ में सैनिक दृष्टि से बड़े महाव की चीज़ है। अतएव उन्होंने तीसरे पत्र से भी किला सौंपना ठीक नहीं समझा। इस पर झाला जालिमसिंह ने जबर्टस्ती से किले पर अधिकार काने का निश्चय किया। उन्होंने मॉडलगढ़ से १८ मील की दूरी पर लुहण्डी स्थान पर एक नया किला बनाना अरू किया और वे मॉडलगढ़ को हस्तगत करने की युक्ति सोचने लगे। इतना ही नहीं झालाजी ने मेवाड़ के तीन गाँवों पर अधिकार भी कर लिया। जब यह खबर देवी-चन्दजी को लगी तो उन्होंने झाला पर फौजी चढ़ाई करके उन्हें भगा दिया। कहने की आवश्यकता नहीं कि एक ओसवाल वीर तथा मुत्सही की कारगुजारी ने एक जबर्दस्त शत्रु के पंजे से मेवाड़ राज्य की रक्षा की।

जब यह खबर महाराणा साहब के पास पहुँची तो वे मेहता ठेवीचन्दजी पर बढ़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने मेहताजी को फिर से दीवानगी पर प्रतिष्ठित करने को कहा, पर मेहताजी अपनी पूर्व प्रतिज्ञा से टलना नहीं चाहते थे। इसिल्ये उन्होंने प्रधानमन्त्री का पद स्वीकार करने में अपनी असमर्थता दिखलाई। हां, इस पद के लिये उन्होंने मेहता रामसिंहजी का नाम सूचित किया। महाराणा साहब ने यह बात स्वीकार करली। मेहता रामसिंहजी को दीवान का उच्चपद प्रदान कर दिया गया। देवीचन्दजी सुप्रीमकौन्सिलर (प्रधान सलाहकार) का काम करने लगे।

इसी समय कई बाहरी झगड़ों के कारण देवीचन्दजी ने यह मुनासिव समझा कि मेवाड़ राज्य का ब्रिटिश सरकार के साथ मैत्री सम्बन्ध हो जाय तो अच्छा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि मेवाड़ राज्य और ब्रिटिश सरकार के बीच एक सुलह नामा हो गया। इसके बाद जब कर्नल टॉड साहव उदयपुर आये, तब वे देवीचन्दजी से बहुत प्रसन्न हुए और महाराणा से कहकर उनकी जागीर उन्हें दिलवा दी। कहने का ताल्पर्य वह है कि मेहता देवीचन्दजी बड़े बीर, रणकुशलं और शासन कुशल व्यक्ति थे।

# मेहता राम।सहजी

मेहता देवीचन्दजी के बाद उदयपुर के दीवान पद को मेहता रामसिंहजी ने सुशोमित किया। रामसिंहजी कार्य्य दक्ष, बुद्धिशाली और स्वामि भक्त थे। अपने कार्यों से इन्होंने मेवाड़ में अच्छी ख्याति प्राप्ति की। इन के गुणों पर रीझकर विक्रम संवत् १८७५ में महाराणा भीमसिंहजी ने उन्हें बदनोर जिले का अरना गाँव जागीर में प्रदान किया। उस समय मेवाड़ का शासन प्रवन्ध महाराणा और अंग्रेज सरकार दोनों के हाथ में था महाराणा की ओर से कामदार और विटिश गवर्नमेण्ट की तरफ से चपरासी नियुक्त रहते थे। इस द्वेष शासन से तंग आकर मेवाड़ की प्रजा ने ब्रिटिश गवर्नमेंट से शिकायत की तब वि० सं० १८८१ में मेवाड़ के तत्कालीन पोलिटिकाल एजंट क्सान कॉव ने शिवलाल घाल्दण्डिया की जगह मेहता रामसिंह को प्रधान पद पर नियुक्त किया।

वक्त कहान तथा रामसिंहजी के सुप्रबन्ध से मेवाइ राज्य की बिगड़ी हुई आर्थिक दशा कुछ सुधर गई और विटिश गवर्नमेंट के चढ़े हुए खिराज में से ४००००० रुपये तथा अन्य छोटे बड़े कर्ज अदा कर दिये गये। रामसिंहजी की कारगुजारी से प्रसन्न होकर महाराणा ने इन्हें विक्रम संवत् १८८३ में जयनगर, कंकरोल, दोलतपुरा और बलघरखा नामक चार गाँव जागीर में बक्षे। महाराणा जवानसिंहजी की गदीन-शीनी के बाद फिज्ड खर्ची की बजह से राज्य की आय घट गई और खिराज के ७००००० रुपये चढ़ गये। इसी समय महाराणा को किसी ने यह संदेह दिला दिया कि रामसिंहजी प्रतिवर्ष वचत के एक लाख रुपये इजम कर जाते हैं। इस पर महाराणा ने मेहता रामसिंहजी को अलग कर मेहता शेरसिंहजी को उनके स्थान पर नियुक्त किया। मंगर जब उनसे भी खर्च पर नियंत्रण ने हुआ तो वापस महाराणा ने रामसिंहजी को अलगा प्रधान बनाया। इस बार उन्होंने पोलिटिकट एजंट से लिखा पढ़ी करके र लाख रुपये जो बिटिश सरकार की ओर से मेवाइ के पहाड़ी प्रदेशों के प्रबन्ध के लिए महाराणा को मिले तथा एजंट के निर्देश के अनुसार खर्च हुए थे मार्फ करवा दिये और चढ़ा हुआ खिराज भी जुका दिया। इससे इनकी बढ़ी नेकनामी हुई और महाराणा ने इन्हें सिरोपाव आदि देकर सम्मानित किया।

राजपूताने के तत्कालीन पोलिटिकल एजट कसान कॉव का रामसिंहजी पर बढ़ा विश्वास था । बे जब तक रहे तब तक रामसिंहजी अपूने शत्रुओं के पड्यूंत्र के बीच भी बराबर अपने पद पर बने रहे । कसान कॉव के जाने के बाद रामसिंहजी के शत्रुओं का दाव चल गया और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पढ़ा । कसान कॉव रामसिंहजी की कार्य्य कुशलता से भली-भॉति परिचितथा। इसलिये उसने कलकत्ते से रामसिंह ज़ी के अच्छे कार्मों की याद दिलाते हुए महाराणा से उनकी मान मर्य्यादा के रक्षा करने की सिफारिश की।

मेहता रामसिंहजी वहे राजनीतिज्ञ और गहरे विचारों के ज्यक्ति थे। रियासत के भीतरी कार्यों में उनकी मस्तिष्क अच्छा चलाता था। महाराणा भीमसिंहजी के समय से महाराणा और सरदारों के बीच छहूँद और चाकरी के लिए झनड़ा चला जारहा था, उसे मिटाने के लिए वि० सं० १८८४ में मेवाड़ के सकालीन पोलिटिकल एजंट कप्तान कॉव ने मेहता रामसिंहजी सलाह से एक कौल नामा तज्यार किया। सगर उस समय उस पर दोनों पक्षों में से किसी के हस्ताक्षर न हो सके। तब रामसिंहजी ने वि० सं० १८९६ में मेजर राबिन्सन से कहकर नया कोलनामा करवाया। इन्हों रामसिंहजी के उद्योग से वि० सं० १८९७ में भीलों की सेना संगठित किये जानें का कार्य्य आरम्म हुआ। वि० सं १९०३ में महाराणा को यह संदेह हुआ एक पड्यन्त्र बागीर के महाराज शेरसिंहजी के पुत्र शाईलिंह की अध्यक्षता में उनको जहर दिलाने के लिये रचा जा रहा है जिसमें रामसिंह भी शामिल है। यह सुनते ही रामसिंहजी मेवाड़ छोड़ कर अजमेर चले

#### श्रोसवालं जाति का इतिहास

आये। उदयपुर से चले आने पर उनकी सारी जायंदांद जण्त कर की गई और इनके वाल बच्चों को भी वहाँ से निकाल दिया गया।

जब बीकानेर के तत्कालीन महाराजा सरदारिसहजी को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने राम-सिंहजी से बीकानेर आने के लिये बहुत आग्रह किया। मगर रामिसहजी ने महाराजा को धन्यवाट देते हुए लिखा कि महाराणाजी को मेरी सेवाओं का पूरा ध्यान है, वे मेरे शत्रुओं द्वारा झूठी खबर फैलाने से सुझ पर इस समय अप्रसन्न हैं, तो भी कभी न कभी उनकी अप्रज्ञता दूर होगी और वे मुझे फिर से अवश्य बुलावेंगे। इससे रामिसहजी की स्वामिभक्ति का गहरा परिचय मिलता है।

जब यह बान महाराणा सरूपसिंहजी को मालूम हुई तब उन्होने मेहता रामसिंहजी को पीछा बुलाया मगर उसके प्रथम ही मेहताजी का स्वर्गवास हो गया।

मेहता रामसिंहजी को महाराणाजी की तरफ से तथा पोलिटिइल एजंट कप्तान कॉव और शिबिन्दन की तरफ से कई रुवके और परवाने मिले थे, जो हम इनकी फेमिली हिस्ट्री के साथ देने का प्रयस्न करेंगे।

## मेहता शेरसिंहजी

मेहता शेरसिंहजी अगरचन्दजी के तीसरे पुत्र सीतारामजी के पुत्र थे। आप भी मेहता रामसिंहजी के समकालीन थे। जब मेहता रामसिंहजी पर महाराणा की नाराजी होती थी तब मेबाड़ के दीवान आप नियुक्त किये जाते थे और जब आप से महाराणा अप्रसन्न हो जाते थे तब महाराणा मेहता रामसिंहजी को अपना दीवान बना लिया करते थे। इस प्रकार करीव तीन चार वार वारी र से आप दीवान बनाये गये। आप बड़े ईमानदार और सच्चे पुरुष थे। मगर ऐसा कहा जाता है कि प्रवन्ध कुंशलता की आप में कुछ कभी थी, जिससे शासन-कार्य्य में आप को विशेष सफलता न हुई। किर भी आपने उदयपुर राज्य को बहुत सेवाएँ की। आपने कई लड़ाइयों मे भी बड़ी धीरतापूर्वक भाग लिया। इन संब का वर्णन हम आगे चल कर इनके परिवार के इतिहास में करेंगे।

# सैठ जोरावरमलजी वापना

उदयपुर के ओसवाल मुत्सु हियों में सेठ जोरावरमलजी वापना का नाम भी अत्यन्त महत्वपूर्ण है। यद्यपि आप न्यापारी लाहन के पुरुष थे फिर भी राजकीय वातावरण पर आपका और आपके वड़े श्राता श्री बहादुरमलजी वापना का बहुत अच्छा प्रभाव था । जिस समय अंगरेज लोग राजस्थान में रोजपूत राजाओं के साथ मैत्री स्थापित करने के प्रयक्ष में लगे हुये थे उस समय सेट बहादुरमलजी और जोरावरमलजी बापना का बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेंर, उदयपुर, इन्दौर इत्यादि रियासतों पर अच्छा प्रमाव था। इसलिए ब्रिटिश सरकार के साथ इन रजवाड़ों का मैत्री सम्बन्ध स्थापित करवाने में आपने बहुत मदद दी। खास कर इन्दौर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों में जोरावरमलजी का बहुत हाथ रहा। ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और रियासतों के बीच जो अहदनामे हुए उनमें कई महिकड़ बातों को हल करने में आपने बड़ी सहायनाएँ कीं।

सन् १८१८ ई॰ में कर्नल टॉड राजप्ताने के पोलिटिकल एजण्ट होकर उदयपुर गये। उस समय
मेवाड़ की आर्थिक दशा बहुत खराब हो रही थी ऐसी विकट स्थिति में कर्नल टॉड ने महाराणा भीमसिंहजी
को सलाह दी कि सेठ जोरावरमळजी ने इन्दौर की हालत सुधारने में रियासत को बहुत मदद की है इसलिए
यहाँ पर भी उनको बुलाया जावे। इस पर महाराणा ने सेठ जोरावरमलजी को अपने यहाँ आमंत्रित किया
और अव्यन्त सम्मान के साथ कहा कि आप अपनी कोठी को यहाँ स्थापित करें। महाराणा की आज़ा
को स्वीकार कर सेठ जोरावरमलजीने उदयपुर मे अपनी कोठी स्थापित की, नये गाँव बसाये, किसानों को
सहायताएँ दीं और चोर खुटेरो को दण्ड दिलवाकर राज्य में शान्ति स्थापित की। इनकी इन बहुमूदम सेवाओं
से प्रसन्न होकर महाराणा ने उन्हें पालकी और छड़ी का सम्मान और "सेठ" की उपाधि बल्जी तथा
बदनौर परगने का पारसौली ग्राम भी जागीर में दिया। पोलिटिकल एजेण्ट ने भी आपको प्रबन्ध कुशल

महाराणा स्वरूपसिंहजी के समय मे रियासत पर बीस लाख रूपये का कर्ज हो गया था जिसमें अधिकांश सेंठ जोरावरमलजी का था, महाराणा ने आपके कर्ज का निपटारा करना चाहा। उनकी यह इच्छा देख सन् १८४६ की २८ मार्च को सेठ जोरावरमलजी ने महाराणा को अपनी हवेली पर निमन्त्रित किया और जैसा महाराणा साहब ने चाहा उसी प्रकार कर्ज का फैसला कर लिया। इससे प्रसन्न होकर महाराणा साहब ने आपको छुण्डाल गाँव दिया तथा आपके पुत्र चान्द्रणमलजी को पालकी और पौत्र इन्द्रपाल जी की भूवण और सिरोपाव दिये। इन्हीं के अनुकरण पर दूसरे लेनदारों ने भी महाराणा की इच्छानुसार अपने कर्ज का फैसला कर लिया और इस प्रकार रियासत का भारी कर्ज सहज ही अदा हो गया इस बुद्धि-मानी पूर्ण कार्य से आपकी बड़ी प्रशंसा हुई।

इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी, राजनीतिज्ञता और न्यापार दूरदर्शिता से सारे राजस्थान में छोक-प्रियता और नेकनामी प्राप्त कर सन् १८५३ की २६ फरवरी को आप स्वर्गवासी हुए। # - -

इन्दौर के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर रा० वा० सिरेमलजी नापना सी० आई० ई० आपके ही वंशज हैं।

# मेहता गोकुलचन्दजी श्रीर कोठारी केशरीसिंहजी

महाराणा सरूपसिंहजी ने मेहता शेरसिंहजी की अगह देवीचन्द्जी के पौत्र मेहता गोकुलचन्दजी की अपना प्रधान बनाया। फिर उनके स्थान पर संवत् १९१६ में कोठारी केशरीसिंहजी को प्रधान बनाया। वि॰ सं॰ १९२० में मेवाइ के पीलिटिक्ल एजंट ने मेवाइ रीजेंसी कैंसिल को तोड़ कर उसके स्थान पर "अहिलियान श्री दरवार राज्य मेवाइ" नाम की कचहरी स्थापित की और उसमें मेहता गोकुलचन्दजी और पंडित लक्ष्मणराव को नियुक्त किया। वि॰ सं॰ १९२६ में कोठारी केशरीसिंहजी ने प्रधान पद से इस्तीफा है दिया तो उनके स्थान पर महाराणा ने मेहता गोकुलचन्दजी और पंडित लक्ष्मणराव को नियुक्त किया। इसी समय बड़ी रूपाहेली और लंबिया वालों के नीच कुल जमीन के वावद झगड़ा होकर लड़ाई हुई, जिसमें लंबिया वालों के भाई आदि मारे गये। उसके बदले में रूपाहेली का 'तसवारिया' गाँव लांबिया वालों को दिलाना निश्चय हुआ, परन्तु रूपाहेली वालों ने महाराणा शम्भुसिंहजी की बात न मानी, जिसपर गोकुलचन्दजी की अध्यक्षता में तसवारिया पर सेना भेजी गई। वि॰ सं॰ १९३१ में महाराणा शम्भुसिंहजी ने मेहता गोकुलचन्दजी और सही वाले अर्जुनसिंहजी को महकमा खास के काम पर नियुक्त किया। मेहता गोकुलचन्दजी इस काम को कुल समय तक कर माँडलगढ़ चले गये और वही पर आप स्थानींसों हुँए।

कोठारी केशिरिसहजी सब से प्रथम संवत् १९०२ में रावली हुकान (State Bank) के हाकिम नियुक्त किये गये। तदनंतर संवत् १८७८ में आप महकमा दाण ( चुंगी ) के हाकिम हुए थे। महाराणा के इष्टदेव एकलिंगजी का मन्दिर-सम्बन्धी प्रवन्ध भी आप के सुपुर्द हुआ। आप महाराणाजी के सलाहकार भी रहे। आपकी इन सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणाजी ने आपको नेतावल नाम का गाँव जागीर में इनायत किया तथा स्वयं महाराणाजी ने आपकी हवेली पर पधार कर आपका सत्कार किया। तदनंतर आप महाराणा के द्वारा मेवाइ के प्रवान बनाए गये और बोरांव तथा पैरों में पहिनने का सोने के लंगर भी आपको बक्षे गये। जिस समय महाराणा शम्भुसिंहजी की वाल्यावस्था में रीजेंसी के सिल स्थापित हुई थी उस समय आप भी उस कै सिल के एक सदस्य थे तथा रेव्हेन्यू के काम का निरीक्षण करते थे।

कोठारी केशारीसिंहजी बड़े स्पष्टवक्ता एवं स्वामिमक महानुभाव थे। आपने रीजेंसी केंसिल के अन्दर रह कर मेवाड़ के हित के लिये कई कार्य किये। आपने कई समय केंसिल के कार्यकत्ताओं को जागीरें-यह कह कर कि जागीरें देने का अधिकार महाराणाजी को है-देने से रोक दिया। इसी प्रकार के कई कार्यों में मेवाड़ के सरदारों के घोर विरोध का सामना करते हुए आपने मेवाड़ का बहुत बड़ा हित किया। कोठारी केशरिसिंह जी पर इसके कारण बहुत से मेंबाइ के सरदार अशसन्त हो गये और वे उन्हें किसी भी प्रकार से निकालने का उपाय सोचने लगे। अन्त में तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ट के पास कुछ सरदार पहुँचे और कोठारी केशरिसिंह जी पर २ लाख रूपये के गबन का अपराध लादकर मेवाइ से उसे निकालने के लिये उकसाया। पोलिटिकल एजण्ट ने बिना जाँच किये ही इस कथन पर विश्वास कर लिया और उन्हें पदन्युत कर मेवाइ राज्य से निकाल दिया। मगर महाराणा को कोठारी केसरीसिंह जी की स्वामिशिक्त पर पूरा विश्वास था, अतः उन्होंने इस झूँठे दोष की पूरी जाँच की तथा निदींष सिद्ध होने पर कोठारी केसरीसिंह जी को बड़े आदर के साथ चापिस बुलाकर उदयपुर का दीवान बनाया।

वि॰ संवत १९२५ में जब मेवाड़ में बड़ा भारी दुर्भिक्ष पढ़ा तब आपने प्रजा हित के लिए राज्य के बड़े बड़े साहूकारों से मिलकर धान्य वगैरह की योग्य व्यवस्था करदी थी, कोठारी कैसरीसिंहजी के इस कार्य से बहुत-सी प्रजा ्आप पर बड़ी प्रसन्न हो गई थी। तदनंतर वि॰ सं॰ १९२६ में आपने प्रधानगी के पद से इस्तीफा दे दिया।

कोठारी केसरीसिंहजी बढ़े स्पष्ट वक्ता, अनुभवी, स्वामिभक्त, प्रबन्ध-कुशल तथा वीर पुरुष थे।
आप अपने इन गुणों के कारण ही अपने बहुत से शत्रुओं के बीच राज्यकार्य करते रहे तथा महाराणा और
प्रजा के हितैयी बने रहे। महाराणाजी भी आपका विशेष सत्कार करते थे। साथ ही महत्व के कारों में
आपकी सलाह ले लिया करते थे। यह हम उपर लिख चुके हैं कि आप बढ़े प्रबन्ध-कुशल भी थे।
एक समय महाराणा ने अपने निरीक्षण मे अलग अलग विभागों की ब्यवस्था की और किसानों
से अन्न का हिस्सा लेना बन्दकर टेके के तीर पर नगद रुपया लेना चाहा। महाराणा के इस सुधार हार्थं
को कार्यान्वित करने के लिए कोई योग्य आदमी न मिला। तब आपने अपने विश्वसनीय स्वामिभक्त
कोठारी केसरीसिंहजी को इसके प्रबन्ध का कार्य्य सौंपा जिसे आपने बढ़ी योग्यता से संचालित किया।
आपने उन सब विभागों का प्रबन्ध इतने सुचारु रूप से करके दिखला दिया कि आपका स्थापित किया हुआ
प्रबन्ध आपकी मृत्यु के बहुत समय बाद तक बराबर चलता रहा। आपकी सेवाओं से महाराणाजी बढ़े
प्रसन्न हुए और आपका बहुत सत्कार किया। जब आप बीमार पढ़े तब महाराणाजी स्वयं आपके घर पर
पधारे और आपको पूर्णरूप से सांखना दी। इस प्रकार आप वि० सं० १९२५ में स्वर्गवासी हुए।

## कोठारी छगनलालजी

कोडारी केशरीसिंहजी के बढ़े भाई कोडारी छगनछालजी भी बढ़े ही प्रतिभाशाली तथा स्वामि भक्त महानुभाव थे। - आपने संवत् १९०० में खजाने का काम किया और उसके बाद क्रमशः कोडार तथा

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

फौज का कार्य किया । आप अपने कार्मों में बड़े ही कुशल थे । आपके कार्यों से प्रसम होकर तत्कालीने महाराणा ने आपको मुरजाई नामक गाँव जागीरी में बख्शा । आपके आधीन समय २ पर कई परगने तथा एकिलगजी के भण्डार का काम भी रहा । अपने छोटे भाई केशर्शासहजी की मृत्यु के परचान आप महकमें माल के आफिसर बनाये गये । उसी समय संवत् १९३० में महाराणा ने प्रसन्न होकर आपको परों में पहनने के लिये सीने के कड़े प्रदान किये तथा उसी समय भारत सरकार की ओर में दिलों दरवार में आपको राय' की सम्माननीय पदवी से सम्मानित किया गया । आपके कार्यों में प्रसन्न होकर तत्कालीन पोलिटिकल एजण्ड तथा कई महानुभावों ने आपको सार्टिफिकेट प्रदान किये जिनमें में उदाहरणार्थ एक की नक्ल यहाँ पर दी-जाती है ।

This is to certify that Kothan Chhaganlal has been in charge of the Darbar Treasuary during my tenure of office and has performed his duties in a highly satisfactory manner. He is an intelligent and highly respectable Darbar official and a very good man of his inness and I commend him to the notic of my successor.

Udaipur 27th November, 1869 S/d M. Miclon Political Agent.

#### • पत्राल ।लजीमेहता

मेहता अगरचन्दर्जा के खानदान में भेहता पन्नालालजी भी यह प्रतिष्टित और प्रतिभा सम्पन्न ध्यक्ति हुए । ये बढ़े राजनीतिज्ञ और शासन-स्ट्राल ध्यक्ति थे। इनका राजनीतिक दिमाग यहन मंजा हुआ था। सबसे पहले आप संवत् १९२६ में महाराणा श्रम्भृसिहजी के द्वारा महक्मा गास के मेक्टरी बनाये गये। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि यह महक्मा गास प्रधान का पद तो कर यनाया गया था। मेहता पन्नालालजी के महक्मा खास में नियुक्त होते ही महक्मा गास का काम जो कि पहले पूरी हिल्लं पर नहीं पहुँच पाया था, इनकी बुद्धिमानी से उत्तरोत्तर तरकी करने लगा। हमी समय में स्टेट में इन्तिजामी हारत का प्रारम्भ समसना चाहिये। महाराणा साह्य की दिली यह ग्यान्सि थी कि मेवाद में अनाज बाँट लेने का रिवाज़ बंद कर दिया जाय और इसके स्थान पर टेकेंग्री होकर नकद रपया लिया जाय। आपने यह इच्छा कोंशरी केशरीसिंहजी पर प्रकट की। कोंशरी केशरीसिंहजी ने यह वाम अपनी जिम्मेदारी पर लिया और करीय १० साल पीछे की आमदनी का औसत निकाल कर चुर्य चुद्धिमानी से

कुछ मेवाड़ में ठेका बाँध दिया। इस काम में मेहता पत्तालालजी ने कोठारी केशरीसिंहजी को बड़ी-मदद दी। कोठारीजी के पश्चात महकमा माल के अफसर कोठारी छगनलालजी एवम् मेहता पत्तालालजी रहे।

इसके पश्चात संवत् १९३० से १९३२ तक इनके जीवन में कई प्रकार की घटनाएं घटों जिनका वर्णन हम उनकी फेमिली हिस्ट्री के साथ करेंगे। संवत् १९३२ की भादवा सुदी चौथ को फिर से उन्हें महकमा खास का काम सौंपा गया। आपके महकमा खास में आने के बाद रियासत में कई नये काम हुए। संवत् १९३५ में आपने स्टेट में सेटलमेंट की पद्धित को जारी किया। जो उस समय राजपूताने की सब रियासतों में पहली थी। आपके हाथों से दूसरा महत्व पूर्ण कार्य विद्या के विषय में हुआ। आपके द्वारा यहाँ के विद्या-विभाग को बहुत प्रोत्साहन मिला। आप ही ने मेवाइ के जिलों के अन्दर जहाँ पहले स्कूल और हास्पिटल नहीं थे, खुलवाये। इसी प्रकार और भी प्रायः सभी विभागों में आपने अपनी बुद्धिमानी से बहुत सुधार किया। आरत गवर्नमेंट ने आपको पहले पहल राय की पदवी प्रदान की। उसके पश्चात् ही आपको सी० आई० ई० का सम्माननीय पर मिला। आपके कार्यों की प्रायः सभी पोलिटिकल एजण्टस,, ए० जी० जी० तथा वाइसराय जैसे महानुभवों ने मुक्त कण्ट से प्रशंसा की, तथा आपको कई सार्टिफिकेट प्रदान किये। इनमें से हम एक यहाँ दे रहे हैं शेष इनके पारवारिक इतिहास में देंगे।

"Rai Pannalal is an intelligent, energetic and hard working officer and has rendered great assistance to the Political Agent in the administration of the state during the minority. He is the only person capable of holding the high post, he now Occupies in the state."

यह रका संवत् १८७६ में राजपूताने के तत्काछीन पोछिटिकछ एजण्ट द्वारा दिया गया था। आप लिखते हैं कि राय पन्नाछाछजी बड़े ही तीक्ष्ण बुद्धिताछे तथा उत्साही पुरुष हैं। महाराणाजी की नाबाछिगी के समय में आपने मेवाड़ के राज्य कार्यों में मुझे बड़ी सहायता दी। आप बड़े परिश्रमी एवं इस उन ओहदे के योग्य महानुभाव हैं।

#### महता फतेलालजी

आप मेहता पन्ना छाछजी सी॰ आई ॰ ई॰ के पुत्र हैं। आप बाल्यावस्था से ही बढ़े -विचक्षण बुद्धि और मेधावी हैं। आपके साहित्यिक और सामाजिक जीवन के विषय में आपके खान-दान के इतिहास के साथ प्रकाश डालेंगे। राजनैतिक जीवन के सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि आपका जीवन उदय-पुर के राजकीय वातावरण में बहुत महत्वपूर्ण रहा है। यद्यपि आप अपने पिता की तरह प्राहम मिनिस्ट्रिंगी

#### श्रीसवाल जातिःका इतिहास

के ओहदे पर नहीं रहे फिर भी उद्यपुर के राजकीय वातावरण में आपका बहुत अच्छा प्रभाव रहा है। आप यहाँ की महदाज सभा के मेम्बर हैं। दिल्ली के अंतर्गत देशी रियासतों का प्रश्न हल करने के लिए बटलर कमेटी के सम्बन्ध में जो बैठक हुई थी उसमें चेम्बर आफ प्रिसेंस की तरफ से स्पेशल अगें निझेशन का एक आफ़िस खुला था। उसमें राज्य की ओर से जो कागजात मेजे गये, उन्हें महाराणा साहब की आज्ञान सुसार आप ही ने तैक्यार किये तथा उन्हें लेकर आप ही देहली भेजे गये। इसी प्रकार और भी राजनैतिक बातों में स्टेट में आपका अच्छा प्रभाव है।

#### सिंघी बृछराजाजी

आपका जन्म जोधपुर के सिंधी इन्द्रराजजी के भाई के खानदान में संवत् १९०५ में हुआ। महाराजा जसवंतिसिंहजी ( जोधपुर ) के आप बढ़े कृपा पात्र रहे। आपने संवत् १९४६ से संवत् १९५६ तक जोधपुर में बक्षीगिरी ( Commander-in-Chief ) का कारणे किया और वहाँ की स्टेट कौन्सिल के मेम्बर रहे। सिंधवी भीमराजोत खानदान में आपने अच्छा नाम और सन्मान पाया। मुस्तुहियों के अंतिम समय में इन्होंने कई स्थानों पर अपनी बहादुर प्रकृति का अच्छा परिचय दिया। संवत् १९५६ में आपको कई भीतरी कारणों की वजह से जोधपुर से उदयपुर आना पड़ा। यहाँ रियासत ने आपका बहुत सम्मान किया और १०००) एक हजार रुपया मासिक उनके हाथ खर्चे के लिये देकर उन्हे सम्मान पूर्वक यहाँ रखा। संवत् १९६८ में आप वापस जोधपुर बुलाए गये। उस समय महाराणा फतेसिंह जी ने बछराजजी की दावत स्वीकार की और रवाना होते समय दोनों पैरों में सोना बक्षा। जोधपुर में आपको अंतिम समय तक ६००) मासिक पैशन मिलती रही।

## मेहता भोपालसिंहजी जगन्नाथसिंहजी

मेहता भोपालसिंहजी भी उदयपुर के बोसवाल मुद्धिहियों में बड़े प्रित्माशाली ब्यक्ति हुए। आप केवल १८ वर्ष की अवस्था में राशमी जिले के हाकिम नियुक्त हुए। इसी समय मेवाड़ राज्य में सेटलमेंट का नया काम जारी किया गया जिसके खिला र राशमी जिले के किसानों और जाटों ने बहुत ज़ोरों का आन्दो लग्न उठायां और उपद्रव करना प्रतंभ किया। इस समय आपने बहुत बुद्धिमानी से उन लोगों को समझाया तथा सेटलमेंट का कार्य्य शांति पूर्वक करवाने में बहुत मदद दी। वहाँ से बदल कर आप मांडल जिले में गये। वहाँ जाकर आपने वहाँ की आमदनी को बहुत बढ़ाया। इससे प्रसन्त होकर महाराणा फतेसिंहजी ने आपको बैठक बक्षी। संवत् १९४६ में आप रेव्हेन्यू सेटलमेंट आफिसर नियुक्त किये गये। उस कार्य्य को आपने बहुत

योग्यता एवम बुद्धिमानी से संचालित किंग तया किसानों के साथ पूरी र सहानुभूति रक्की। संवत् १९५६ में अकाल पड़ने से किसानों पूर बहुत बकाया रहने लगा, तब आपने उनकी आर्थि कदशा का ख़याल करके उनको लाखों रुग्यों की छूट दिलवाई। संवत् १९६१ में आप महकमा खास के प्रधान नियुक्त हुए। इस काम को भी आपने बड़ी बुद्धमानी के साथ संचालित किया।

आपके पुत्र मेहता जगनायसिंजी भी बड़े बुद्दिमान सज्जन हैं। आपके पिता मेहता भोपालसिंहजी, का स्वर्गवास हो जाने पर महाराणा साहब ने आपको अपनी पेशी का काम सिपुर्द किया। उसके पश्चात् संवत् १९७१ में आपको तथा पं॰ शुकदेवप्रसादजी को महकमा खास के प्रधान बनाए। जब संवत् १९७५ में पंडितजी जोधपुर चले गये तब आप ही अहेले महकमा खास का काम करते रहे। उसके पश्चात् संवत् १९७७ में लाला दामोदरलालजी पं॰ शुकदेवप्रसादजी के स्थान पर आये। संवत् १९७८ तक आप दोनों ही महकमा खास का काम करते रहे। वर्तमान में आप मेम्बर कौंसिल और कोर्ट आफ़ ब्रार्डस के आफ़िसर है।

#### कोठारी बलबन्तसिहजी

अप कोठारी केसरीसिंहजी के दुक्तक पुत्र हैं। संवत् १९३८ में आपको महाराण साहब ने सहकमा देवस्थान का हाकिम मुकरेर किया। किर संवत् १९४५ में आप संहाराणा फतेसिंहजी द्वारा महद्राज सभा के मेम्बर बनाये गये तथा सम्मानार्थ आपको सोने के लंगर भी इनायत किये गये। इसके पश्चात् इन्हें रावली दुकान (State Bank) का नाम दिया गया। राय मेहता पत्रालालजी के इस्तीफ़ा देने, पर महकमा खास का काम आपके तथा सही वाले अर्जुनसिंहजी के सिपुर्व किया। जब इन दोनों ने संवत् १९६८ में अपने पद से इस्तीफ़ा पेश कर दिया तब यह काम मेहता भोपालसिंहजी और पंचोली हीरालालजी को मिला। इन दोनों का स्वर्गवास हो जाने पर यह काम फिर से सवत् १९६९ में आपही को मिला, जिसे आप तीन वर्ष तक करते रहे। इसी प्रकार महकमा देवस्थान तथा टकसाल का काम भी बहुत वर्षों तक आपके हाथ में रहा। इन सब कार्ज्यों को आप अवैतनिक रूप से करते रहे। इस प्रकार राज्य के और भी बहुत से भिन्न २ महकमों में कुशलता और राजनीतिज्ञता से आप सेवा करते रहे। आपके पुत्र गिरधारीसिंहजी इस समय हाकिम देवस्थान हैं।

#### कोठारी मोतीसिंहर्जा

े आप कोठारी राय छणनलालजी के यहां दत्तक आये। आपको पहले पहल महाराणा साहव ने अफ़सर खजाना टकसाल, और स्टाम्प मुकर्रर फरमाया और कंडी, सिरोपाव तथा दरवार में बैठक ईनायत

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

कर आपका सम्मानित किया। कुछ समय तक आप महकमा देवस्थान और जिला गिरवा के हाकिम भी रहे।

आपके पुत्र न होने से आपके यहाँ कुं॰ दल्यतिसहजी दत्तक आये। आप सन् १९२४ में सिरोही स्टेट में मुलाजिम हुए। वहाँ करीब ॰ वर्ष तक मैजिस्ट्रेट, वकील बाबू, असिस्टेन्ट चीफ मिनिस्टर, एक्टिंग चीफ मिनिस्टर इत्यादि ऊँचे २ पदो पर काम करते रहे। सन् १९२० में आपको शाहंशाह हिन्द की ओर से ग़वर्नमेंटी फीज में (In His Majesty's Land forces) छेफ्टिनेन्ट का काम इनायत हुआ। आपको कई अंग्रेज हाई ऑकिसर्स ने कई सार्टिफिकेट दिये हैं जिन्हें हम आपके पारिवारिक इतिहास के साथ देंगे।

#### मेहता तेजसिहजी

आप स्वर्गीय मेहता रामिसंह भी के वंशज है आप कई वर्गी से उदयपुर के वर्त्तमान महाराणा साहब के प्राह्वेट सेक्रेटरी का कार्य्य कर रहे हैं। आप बड़े योग्य, अनुभवी, विद्याप्रेमी एवं मिलनसार सजन हैं। प्रत्येक सरकार्य्य में आपकी बड़ी सहानुभूति रहती है। आपके छोटे भाई डाक्टर मोहनसिंहजी मेहता एम० ए० एछ० एछ० बी॰ पी॰ एच॰ डी॰ बैरिस्टर एट छाँ उदयपुर राज्य के रेव्हेन्यू कमिश्नर हैं। आप बड़े विद्वान, देश मक्त, स्वार्थ खागी और शिक्षा के बड़े ही प्रेमी है। भारतीय युवकों के हदयों को सुशिक्षा से प्रकाशित कर उनमें उच चरित्र का संगठन करना तथा उन्हें इस योग्य बनाना कि वे भारत का समुज्यछ भविष्य निर्माग कर सके यह आपके जीवन का प्रधान छक्ष्य है। सरकारी अफसर होते हुए भी आपका जीवन सार्व जिनक है। आपने उदयपुर में एक विद्याभवन नामकी संस्था खोल रहखी है। वह भारतवर्ष की इनी-गिनी आदर्श प्रेस्थाओं मे से एक है।



## बीकानेर

जोधपुर तथा उदयपुर की तरह बीकानेर के राजनैतिक रंग-मंच पर भी ओसवाल मुखुिह्यों ने बड़े मार्के के खेल खेले हैं। पाठक यह जानते हैं कि जोधपुर नगर के निर्माता राव जोधाजी के बड़े पुत्र राव बीकाजी ने नवीन राज्यस्थापित करने की महान् अभिलाषा से भेरित होकर मारवाड़ की तत्कालीन राज्यांनी मण्डौर से उत्तर की ओर प्रस्थान किया था। उस समय बच्छराजजी नामक एक ओसवाल मुखुदी इनकें साथ थे। ये बच्छराजजी बढ़े ही रण कुशल और राजनीति घुरंधर थे। मारवाड़ के राजा राव रणमल्जी और राव जोधाजी के पास बड़ी सफलता के सथ ये प्रधानगी का काम कर चुके थे। इससे राव बीकाजी की महान् अभिलाषाओं की पूर्ति में बच्छराजजी के अनुभवों ने बड़ी सहायता दी थी। ईसवी सन् १४८८ मे जब चारों ओर विजय प्राप्त कर राव बीकाजी ने राजधानी बीकानेर की नींव डाली थी उसमे उन्हें अपने बीर मंत्री बच्छराजजी से बड़ी सहायता मिली थी। राव बीकाजी ने भी उनकी बड़ी प्रतिष्ठा की और उन्हें वे अपने आसीय जन की तरह मानने लगे। इतना ही नहीं, बच्छराजजी के नाम से बच्छासार नामक एक गाँव भी बसाया गया। \* जैसा कि हम जपर कह चुके हैं मंत्री बच्छराजजी बड़े रांजनीतिज्ञ, दूरदर्शी और सफल सेना नायक थे। राव बीकाजी की सब लड़ाइयों मे आपने अपनी वीरता के बड़े जीहर विखलायें थे। इस पर रावजी ने प्रसंत्र होकर आपको "पर भूमि पंचानन" की उच्च पदवी से विमूिवत किया था।

## राव लूनकरनजी और श्रोसवाल मुत्सुदी

राव बीकाजी के स्वर्गवासी होने के बाद इनके बड़े पुत्र राव छत्तरुगजी संवत् १५५१ में बीकाने तेर के राज्य सिंहासन पर विराजे। आपने बच्छराजजी के पुत्र करमसीजी को अपना प्रधान नियुक्त किया। करमसीजी अपने पिता की तरह बड़े वीर, धर्मात्मा और राजनीतिज्ञ थे। आपने कई युद्धों में भाग छिया। आखिर में नारनील के लोदी हाजीखों के साथ युद्ध वर आप वीरगति को प्राप्त हुए। राव छत्नकरणजी की मृत्यु के पश्चात् राव जैतसीजी बीकानेर के सिंहासन पर अधिष्ठितं हुए। आपने करमसीजी के छोटे भाई वरसिंहजी बच्छावत की अपना प्रधान बनाया। कहने का अर्थ यह है कि राव वीकाजी और उनके पुत्र तथा

<sup>\*</sup> प्रद बात बच्छावतों के ख्यात में लिखी है।

#### श्रासवाल जाति का इतिहास

पौत्रों के समय में भी ओसवाङ मुत्सुहियों का खूब दौर दौरा रहा। महाराजा की अधीनता में वे शासन के प्रधान सूत्रधार रहे।

## जैतसिंहजी श्रीर श्रोसवाल मुत्सुही

राव छनकरनजो के बाद राव जैतसिहजी बीकानेर के नरेश हुए। आपके समय मे वरसिंहजी और उनके पश्चात् उनके पुत्र नगराजजी प्रधान मंत्री के पद पर अधिष्टित हुए। आप बड़े-राजनीतिज्ञ और कुशरूं शासक थे। तत्काळीन दिल्ली सम्राट की सेवा में भी आपको रहना पड़ा था। वहाँ आपने अपनी चतुराई से सम्राट को बहुत खुश कर लिया और बीकानेर का उदसे हित साधन करवाया।

इसी समय जीधपुर के प्रतापी महाराजा मालदेव ने जाइल, (वर्जमान बीकानेर राज्य) देश पर अधिकार करने की इच्छा प्रदिश्तित की। यह बात तरकालीन बीकानेर नरेश जेतिसंहजी को माल्यम होगई। इस पर महाराजा जैतिसंहजी ने नगराजजी को कहा कि मालदेव से विजय प्राप्त करना कठिन है। इसलिए उचित यह है कि उनके चढ़ आने के पहले ही सम्राट शेरशाह की सहायता प्राप्ति का प्रवन्न कर लिया जाय। कहना न होगा कि नगराजजी सम्राट् शेरशाह की सेवा में पहुँचे और उन्होंने सम्राट को मालदेव के ऊपर चढ़ाई काने के लिये उकसाया। लेकिन सम्राट् शेरशाह की सहायता पहुँचने के प्रथम ही मालदेव के साथ युद्ध करते जैतिसिंहजी मारे गये और बीनानेर पर मालदेवजी का अधिकार हो गया। इसके कुछ समय वाद सम्राट् शेरशाह एक बहुत बड़ी फौज के साथ मारवाड़ पर चढ़ आया। मारवाड़ के राव मालदेवजी ने बड़ी बहादुरी के साथ उसका मुकाबिला किया। बीर राठोड़ों की बहादुरी के सामने शेरशाह बादशाह किकर्तंव्य विमृद् हो गया। उसके सामने निराशा का अधकार छागया, वह वापस लेटना ही चाहता था कि वीरमदेव नामक मेड़ता के एक-सरदार के बढ्यंत्र और चालाकी से सारा पांसा उलट गया। सम्राट शेरशाह की विजय हो गई और इस तरह नगराज मी ने शेरशाह की मदद हारा मालदेव से बीकानेर का राज्य छीनकर जैतसीजी के पुत्र कह्याणसिंहजी को दिला दिया।

## राव कल्याणासिंहजी और श्रोसवाल मुत्सुही

राव कल्याणसिंहजी ने संवत् १६०३ से लेकर संवत् १६३० तक बीकानेर का राज्य किया। आपके समय में भी शासन की बागडोर प्रायः ओसवाल मुत्सुदियों के ही हाथ मे रही। राव कल्याणमलजी ने भूत-पूर्व मंत्री नगराजजी के पुत्र संप्रामसिंहजी को अपना प्रधान मंत्री नियुक्त किया। संप्रासिंहजी ने शत्रुंजय आदि तीथों की यात्रा के लिये संघ निकाले। जब आप यात्रा करते हुए चित्तोड़गढ़ में आये तब वहाँ के तत्कालीन

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝

## लेखकगण



श्री सुलसम्पतिराय भगडारी एम. श्रार. ए. एस.,



श्री कृष्ण्वाल गुप्त.



श्री चन्द्रराज भरडारी 'विशारद',



श्री अमरताल सोनी

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री वर्मचन्द्जी बंच्छावत प्रधान, बीकानेर,



श्री मेहता श्रगरचन्दजी प्रधान, उदयपुर.



श्री मेहता देवीचन्दजी प्रधान, उदयपुर.



श्री मेहता शेरसिंहजी प्रधान, उदयपुर.

तहाराणा उदयसिंहजी ने आपका बडा सत्कार किया । वहाँ से रवाना होकर जगह २ सम्मान पाते हुए आप सानंद बीकानेर पहुँच गये । आपके सद्व्यवहार से राव कल्याणासिंहजी बद्दे प्रसन्न हुए ।

## राव रायसिंहजी श्रौर मेहता करमचन्द

साव कत्याणसिंहजी के पश्चात् राव रायसिंहजी कीकानेर के राजसिंहासन पर विराजे। कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके समय में भी ओसवाल मुत्सुहियों का प्राधान्य रहा। आपने मेहता संप्रामिस्त्रिजी के पुत्र करमचन्दजी को अपना प्रवान नियुक्त किया। ये करमचन्दजी महान् राजनीतिज्ञ, शासन कुशल, धर्मात्मा और वीर थे। आपके उद्योग से सम्राट् अकवर ने राव रायसिंहजी को राजा का खिताब प्रदान किया। इसी समय के लगभग नागपुर से मिर्जा इवाहिम ससैन्य बीकानेर की सीमा पर आ पहुँचा। जब यह खबर बच्छावत करमचन्दजी को लगी तब वे भी अपनी फौजों के साथ उसके मुकाबिले के लिये चल पदे। दोनों में युद्ध हुआ और विजय की माला मेहता करमचन्दजी के गले में पड़ी। इसके कुछ समय बाद आपने मुगल सम्राट् अकवर की ओर से गुजरात पर चढ़ाई की और वहाँ के शासक मिर्जा महम्मद हुसेन को हराकर विजय प्राप्त की। आपने कुछ समय के लिये सोकत पर बीकानेर राज्य का झण्डा उड़वाया और जालीर के स्वामी को अपने अधिकार में किया। आपने सिध देश के बहुत से हिस्से को बीकानेर राज्य में मिलाया और वहाँ की नदी में मच्छियों का मारना बन्द करवाया। आपने इस युद्ध में बिल्कुचियों को हराकर विजय प्राप्त की। इस प्रकार अनेक स्थानों पर आपने अपने अपने अपने विरुद्ध का परिचय दिया।

मेहता करमचन्द्जी का दिली के तस्कालीन प्रतापी सम्राट् अकबर पर भी खूब प्रभाव था। आपने सम्राट् अकबर को जैन-धर्म के महान् सिद्धान्तों का परिचय करवाया, आप ही ने सुप्रसिद्ध जैनाचार्य्य श्री जिनचन्द्रस्रिजी से सम्राट् अकबर की मुलाकात करवाई। सम्राट् अकबर ने उक्त आचार्य्य से जैनधर्म के महान् अहिंसा सिद्धान्त को श्रवण किया। इतना ही नहीं उन्होंने जैनियों के खास पर्वों के उपलक्ष मे हिसा न करने के आदेश सारे साम्राज्य मे भेजे।

ओसवाल जाति के इतिहास में बच्छावत करमचन्दजी का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। क्या राजनैतिक दृष्टि से, क्या सिनिक दृष्टि से, क्या धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से मेहता करमचन्द्रजी अपना विशेष स्थान रखते हैं। सं० १६३५ में जब भारतवर्ष में भयंकर दुर्भिक्ष पड़ा था, उस सुमय मेहता करमचन्द्रजी ने हजारों आद्मियों का पालन किया था। सैकड़ों कुरुम्बों को आपने साल २ भूर तक अस वस प्रदान कर उनके दुर्खों को दूर किया था। इस प्रकार आपने जैन-धर्म के लिये भी कई ऐसे महान्

कार्थ्यं किये जो उक्त धर्मं के इतिहास में सदा चिरस्मरणीय रहेगे-। हम उन सब का वर्णन ओसवालों का धर्मिक महत्व नामक अध्याय में विस्तार पूर्वक करेगे।

### करमचन्दजी की दूरदर्शिता

हम मेहता करमचन्दनी की परम राजनीतिज्ञता और दूरदर्शिता के निषय में पहले थोड़ा सा लिख चुके हैं। इस सम्बन्ध में उनके जीवन की एक घटना का और उल्लेख कर पाठकों के सामने उनकी दूर-वृशिता का जाजबल्यमान उदाहरण उपस्थित करते है।

सम्राद् अकवर पर, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, मेहता करमचन्दजी का बहुत काफी प्रभाव था। उक सम्राट कई वक्त उन्हें अपने दरवार में बुलाया करते थे। इस समय भी उन्होंने महाराजा रायसिंहजो के द्वारा इन्हें अपने दरवार में बुलाया और आपका बढ़ा सम्मान किया। बादशाह ने बढ़ी प्रसन्नता के साथ आपको सोने के जेवर सिंहत एक बहुत मृत्यवान घोड़ा प्रदान किया। इतना ही नहीं, वे इनके प्रति तरह र की कृपाए बताने लगे। इससे इन्होंने अपना शेष जीवन दिली ही में विताने को निश्चय किया। इसका एक कारण यह भी था कि बीकानेर नरेश रायिसहजी आपसे किसी कारणवश नाराज हो गये थे। जान पदती है कि महाराज रायिसहजी के व्यवहार विशेष से इनकी कोमल आरमा को धका पहुँचा होगा और निराशा के मानसिक वातावरण में गुजर कर वे देहली पहुँचे होंगे और सम्राट अकवर की कृपा के कारण उन्होंने अपना मावी जीवन देहली में ही व्यतीत करना निश्चय किया होगा। कुउ वर्षों के बाद महाराज रायिसहजी दिली आये और उन्होंने जब महता कर्मचन्दजी की बीमारी का हाल सुना तब वे उनकी हवेलो में पथारे और आँखो में ऑस भर कर उन्हें कई प्रकार से सांखना देने लगे। व्यवहारिक दृष्टि से क्रमचन्दजी ने भी महाराजा साहब को धन्यवाद दे दिया पर महाराजा साहब के चले जाने पर करमचन्दजी ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि महाराज के आंलों में ऑसू आने का कारण मेरी तक होफ़ नहीं है किन्तु इसका वास्तविक कारण यह है कि वे मुझे सक्ता नहीं दे सके। इसलिये तुम कभी बीकानेर मत जाना।

, सूक्ष्मदर्शी राजनीतिज्ञ करमचंदजी की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। सफल राजनीतिज्ञ भानवी प्रकृति की गंभीर ज्ञाता होता है और करमचंदजी ने महाराजा की मनोवृत्ति का अध्ययन कर उससे जी बास्तिधिक सच्य निकाला, वह उनकी परम दूरदर्शितामयी राजनीतिज्ञता पर बड़ा ही दिन्य प्रकाश डालता है।

थोड़े ही दिनों में करमचैदजी का शारीर इस संसार में न रहा। इसके बाद ही संयोग-वश राजा रायसिहजी ख़रहानपुर में बीमार पढ़ गये। उस समय उन्हें अपने बचने की कोई आशा न रही उन्होंने तब अपने पुत्रों को बुला कर कहा कि करमचर्न्द तो मर गया, अब तो तुम उसके बेटों को मारना ि मुझे मारने के षड्यन्त्र में जो र लोग शरीक थे उनसे बदला लेना। क्योंकि वे दलात को राज्य दिलाना चाहते थे। इस पर स्रिसंहजी ने अर्ज की कि यदि मैं राजा हुआ तो उन लोगों को अवश्य दण्ड दूंगा। महाराज रायिंसहजी की इस मनोश्चित की सूक्ष्म परीक्षा कर परम नीतिज्ञ मेहता करमचंदजी ने पहले ही जो अपने पुत्रों को भविष्यवाणी कही थी। वह सच उतरी और उसकी सच्चाई महाराजा रायिंसहजी की मृत्यु समय की उन बातों से स्वष्टत प्रगट होती है जो उन्होंने अपने वारिश स्रिसहजी को मेहताजी के बेटे पोतों से बवला लेने के लिये कही थी।

यह तो हुई सिर्फ मनोवृत्ति के सूक्ष्म अध्ययन की बात । अब मेहता करमचंदजी का भविष्य कथन किस प्रशार सोलह आना सच्चा निकड़ा इसका बृतान्त भी सुन छीतिये ।

नेर का स्वामी बनाया। परन्तु जब वह इससे अप्रसन्त हो गया तो फिर संवत् १६७० में सुरसिंहजी को बीकानेर का स्वामी बनाया। परन्तु जब वह इससे अप्रसन्त हो गया तो फिर संवत् १६७० में सुरसिंहजी को बीकानेर का राजा बना गा। जब सुरसिंहजी बादश ह से रूखसत छेकर देहछी से बीकानेर के छिये रवाना होने छो तब आपने मेहता करमचन्द्रजी के दोनों पुत्र आग्यचन्द्र और छखमीचन्द्र को अपने पासे बुछवां कर बहुत तसछो दो और उन्हें अपने साथ चलने के छिये बहुत समझाया बुझाया। ये दोनों बच्छावर्त मंखु सपरिवार बीकानेर जाने के छिये राजी हो गये। जब ये बीकानेर पहुँच गये तब राजा सुरसिंहजी ने हन होनों की भंत्री पद पर नियुक्त किया। छः मास तक उन पर ऐसी कृपा दिखलाई कि वे सब पुरानी बातें भूछ गये, यहां तक कि एक दफे खुद महाराजा साहव इनकी हचेली पर गये जहाँ पर उक्त दोनों बन्धुओं ने एक लाख रुपये का चबूतग बनवा कर उस पर महाराजा साहव की पधरावनी की। जब इन अरि शिष्टाचारों में मेहता करमचन्द्रजी के दोनों बेटे मोहांच हो गये तब महाराजा ने एकं दिन कुछ हजार राजपूनों को उन्हें मारने के छिये मेजा। वे भी वहादुर थे। उन्होंने पहले उस समय की कृर प्रथा के अनुसार अपनी माता, स्त्रियों एवं बच्चों को मार कर राज्य की फीजों का मुकानिला करने का निश्चय किया। वे अपने ५०० वीरों सहित छड़ कर वीरगित को प्राप्त हुए।

जब हम इस घटना की संगति करमचन्दजी की उहरोक्त मचिक्यवाणी से लगाते हैं तब हमें उस के मानव प्रकृति के अगाध अध्ययन पर सचमुच बढ़ा विस्मय होता है। कहने का मतलब यह है कि करमचंद के सारे के सारे कुरुम्बीगण म र डाले गये। सिर्फ उनके कुरुम्ब की एक गर्भवती स्त्री ने अपने विश्वसनीय सैवक रघुनाथ की सहायता से करणो माजा के मन्दिर में शरण लेकर अपनी जान बचाई। इस स्त्री के गर्भ

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

से आगे चल कर जो वंश बढ़ा और उनसे जो महाप्रत.पी पुरुष हुए, उनका वर्णन उदयपुर के विभाग में दिया गया है।

जिस प्रकार बच्छराजजी तथा उनके वंश्वजों ने बीकानेर राज्य की बड़ी-बड़ी सेवाय की, वैसे ही ओसवाल वंश के महाराव बेद वंश के मुत्सिहयों ने भी उक्त राज्य की प्रशंसनीय सेवाएँ की। बीकानेर राज्य की उत्पति से लगाकर आगे कई वर्षों तक इस वंश ने जो महान कार्य्य किये हैं, वे बीकानेर के इतिहास में चिरस्मरणीय रहेगे।

वेदों की ख्यातों में लिखा है कि जिस समय राव जोधाजी के पुत्र नवीन राज्य स्थापन करने की अभिलाषा से जांगल देश (वर्तमान बीकानेर राज्य ) में आये थे उस समय राव लाखनसीजी वेद भी इनके साथ थे। बच्छराजजी की तरह आपने भी बीकानेर शहर बसाने में बड़े मार्के का हिस्सा लिया। कहा जाता है कि पहले-पहल श्रीकानेर के २७ मुहले बसाये गये, जिनमें १४ मोहलों के बसाने में राव लाखनसिंह जी का सबसे प्रधान हाथ था।

राव लाखनींसहजी के पाँच पुरत बाद मेहता ठाकुरींसहजी हुए। आप बीकानेर के दीवान थे। आपने कई युद्धों में बढ़ा ही वीरखपूर्ण भाग लिया था। जिस समय तत्कालीन बीकानेर नरेश रायसिंहजी सुगल सम्राट् अकबर की ओर से दक्षिण विजय के लिये गये थे, उस समय मेहता ठाकुरसिंहजी भी आपके साथ थे। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने से सम्राट् अकबर राजा रायसिंहजी से बहुत प्रसन्त हुए और उन्हें कई परगने इनायत किये। इसी समय राजा रायसिंहजी ने मेहताजी के वीरत्व और रण कौशल्य से खुश होकर उन्हें भटनेर (हनुमानगढ़) नामक गाँव जागीर में देकर आपका सम्मान किया। आपके बाद आपके खेटे पीतों ने भी राज्य के कई औहदों पर काम किया। आपकी आठवी पुश्त में मेहता मूलचन्द जी हुए। ये बढ़े बहादुर और सिपहसालार थे। संतत १९०० में बीकानेर महाराजा ने चुह के सरदार पर फौजी चढ़ाई की थी, उसमें आपभी महाराजा के साथ थे। वहाँ आपने बढ़े वीरत्व का परिचय दिया। इस युद्ध में बरछी के घांतों से आप घायल हुए। आपके रण कौशल्य से प्रसन्न होकर महाराजा ने आपको नोरंग-देसर नामक एक गांव गुजारे के लिये दिया। संवत् १९०५ में आपके स्वर्गवास हो जाने पर तत्कालीन बिकानेर नरेश महाराजा रत्नसिंहजी आपके मकान पर पर्पारे और श्रीमान ने अपने हाथों से सारी रस्में उन्होंने अदा की। कहने का मतलब यह है कि वेद परिवार के कुछ सज्जनों ने सैनिक और राजनैतिक क्षेत्र में बढ़े मार्के के काम किये कि जिनके लिये स्वयं वीकानेर नरेशों ने आपका बढ़ा आदर सत्कार किया।

## मेहता अबीरचन्दंजी

इस लानदान मे आप बड़े बहादुर और प्रतापी हुए। जिस समय आप कार्यक्षेत्रे में अवतीण हो रहे थे, वह समय बंडा अशान्ति-मंथ था। राज्य में डकैतियों की बड़ी धूम थी। आपने शान्ति स्थापित करने के लिये बड़ा परिश्रम किया और बड़ी दिलेरी से काम किया। आपको कई वार डाकुओ का मुकाबला करना पड़ा। इससे आपको समय-समय पर अनेक घाव लगे। इसके पश्चात् बीकानेर दरबार ने आपकों इस काम से इटाकर राज्य की ओर से वकील बनाकर दिली मेजा। वहाँ भी आपने बड़ी बुद्धिमानी से काम किया। आपके कार्य से दरबार साहब तथा रेसिडेण्ड दोनों ही खुश रहे। संवत् १८८६ में आपका उन घावों के कारण देहान्त हो गया जो आपको दिली ही में डाकुओं का मुकाबला करते समय लगे थे।

### मेहता हिन्दूमलजी

इस खानदान में आप बड़े बुद्धिमान, प्रतिभा सम्पन्न और ख्यातिवान पुरुष हुए। पहले पहले सम्बद् १८८६ में आप बीकानेर की ओर से बकील की हैसियत से दिल्ली मेज गये। वहाँ आपने बड़ी ही बुद्धिमानी और चतुराई से कार्य्य किया। इस पर तत्कालीन बीकानेर नरेश महाराजा रत्नसिंहणी ने खुश होकर आपको अपना दीवान नियुक्त किया और सिक्केदारी की सुद्धर प्रदान की। अपने नरेश की आधीनता में आप राज्य के सारे कारोबार देखने लगे। सम्पन् १८८८ में आप तत्कालीन सुगल सम्राट् के पास दिल्ली गये और सम्राट को खुशकर अपने स्वामी महाराजा रत्नसिंहजी के लिये खिलअत और हिन्दू-किरोमिण की उपाधि लाये। इससे महाराजा साहब पर आपका बड़ा प्रभाव पड़ा और उन्होंने आपको " महाराजें " का खिताब इनायत किया।

मेइता हिन्दूमलन ने बीकानेर राज्य के हिल-सरबन्धी और भी कई मार्क के नाम किये। बीकानेर रियासत की ओर से मारत सरक'र को प्रति साल २२ हजार रुपया फौजी खर्च के लिए दिये जाने का इकरार था। मेहना हिन्दूमल ने बहुत प्रयत्न कर यह रकम माफ करवाई। इसके अतिरिक्त मेहता साहब के सुयोग्य प्रवन्त के कारण सरकार ने बीकानेर में अपने पोलिटिकल एजण्ट रखने की भी आवश्यकता नहीं समझी। इसी प्रकार एक समय बीकानेर और भावलपुर राज्यों के बीच सरहह सम्बन्धी झगड़ा खड़ा हो गया। इस झगड़ें को आपने बहुत बुद्धिमानी के साथ निपंदाया जिससे बीकानेर रियासत का बड़ा हिल-साधन हुआ। इस फैपले में बीकानेर की बड़ी ही मौके की जमीन मिली। इस जमीन में बहुत से गाँव आवाद हो गये और इस रियासत को लाखों रुपये सालाना की आमद होने लगी।

ईसवी सन् १८४६ की ३ मईको तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड हार्डिज से आपकी मुलाकात हुई। वाइसराय महोदय आपसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होने आपको खिछत बक्षी।

महाराव हिन्दूमल का प्रभाव राजस्थान के कई बड़े २ नरेशों पर था। सम्वत् १८९७ मे जब महाराजा रलसिहजी और उदयपुर के महाराणा सरदारसिंहजी लालीनाथजी के मन्दिर से वापिस आये और मेहताजी की हवेली मे गोठ अरोगने के लिए पथारे तब दोनों दरवारों ने आपको मोतियों का कंठा पहना कर आपका सम्मान किया। इस वक्त महाराणा साहब ने महाराजा रलसिंहजी से कहा कि हमारी उदयपुर रियासत की भोलावन भी महारावजी को दे दी जावे। इस पर बीकानेर नरेश ने हिन्दूमलजी से कहा कि भाहाराणा साहब की बात तुमने सुनली होगी, इस पर उन्होंने जन्नाब दिया कि "मैं जैसा बीकानेर की गड़ी का सेवक हूँ वैसा ही उदयपुर की गड़ी का भी हूँ। मैं सेवा के लिये हर वक्त तैयार हूँ।"

महाराव हिन्दूमलजी बड़े प्रभावशाली पुरुष थे। उन्होंने बीकानेर राज्य की बड़ी २ सेवाएँ कीं। तस्कालीन बीकानेर नरेश ने बड़ी उदारता के साथ आपकी इन सेवाओं को अपने खास रुकों में स्वीकार किया है। इस एक रुक्के की नकल ज्यों की स्थों यहाँ पर उद्धृत करते हैं।

"दसलत लास महाराव हिन्दूमल दीसी तथा म्हारो कूंच सुणी ताकीदी मती करजा उठरो सारे। काम रो बनोबसत कर थारे। हात वसु काम कर आवजी ताकीदी कर काम बीगाढे आये ना जे उठाये। के सुसारो सिरे चाढे ताकीदी की दी तो तेने म्हारी आण के दूजा समाचार मोहतो मूर्लचन्द रा कागदासु जाणसी श्री पुष्करजी व अजमेर आवजा अध बीच में मती आवेजो मेनत कियोडी गुमाये ना थारी तो मोटी बंदगी चाकरी के पीढी ताई की चाकरी के थारो महा ऊपर हाथ के ऊपर हाथ माथे राख चाकरी ते बनायो ने इसी ही चाकरी कर देखाई पीढी रा साम घरमी चाकर को इसी थे चाकरी करी के तेसु महें उसरावण कदे न हुसी इसी थे चांकरी करी के अठे तो थारा बखाण हुए के पण सुरग में देवता बखाण करसी इसी बंदगी घणीरी होई के जरी कठा ताई लिखा सवत् १८८६ मिती आसोज सुद १२ "

उक्त खास रुक्षा पुरानी मारवाड़ी भाषा मे हैं। इसका भाव यह है:—हमारे कूँच करने का समाचार सुनकर ताकीद मत करना। वहाँ के (बीकानेर-राज्य) सारे काम का बन्दोवस्त कर तथा सारे काम को अपने हाथ में करके आना। ताकीद करके काम विगाड़ कर मत आना। जिस काम को हाथ में लिया है उसे अच्छी तरह पूरा करना। अगर तेने जल्दी की तो तुझे हमारी सौगंध है। दूसरे समाचार मूलचंद के पन्न से जानना। श्री पुष्करजी और अजमेर में आना। अपनी की हुई मिहनत को व्यर्थ न

जाने देना । तेरी सेवा बंदगी बड़ी है । यह सेवा पुरतदर पुरत की है । तेरा हम पर हाथ है, सिर पर हाथ रखना । तेने हमारी जो सेवाएँ की हैं, उनसे हम उन्हण न होंगे । तेरी सेवाओं की तारीफ केवल यही पर होगी ऐसी बात नहीं बरन स्वर्ग में भी देवता उन सेवाओं की प्रशसा करेगे । तेने अपने मालिक की जो बंदगी की है, उसकी कहाँ तक तारीफ लिखे । मिती आसोज सुदी १२ संवत् १८९६ ।

उपरोक्त खास रुनके से महाराव हिन्दूमलजी के उस अनुरुनीय प्रभाव का पता लगता है जो उनका बीकानेर के राजनैतिक क्षेत्र मे था। कहने का भाव यह है कि ओसवाल मुत्सुहियों ने राजस्थान की मध्ययुगीन राजनीति में महान् कार्य्य किये हैं कि जिन्हें तत्कालीन नरेशों ने भी मुक्त कंठ से स्वीकार किया है।

#### मेहता छोगमलजी

आप महाराव हिन्दू मलजी के छोटे भाई थे। आपका जन्म संवत् १८६९को माघ बुदी १० को हुआ। आप बड़े ही बुद्धिमान एवं अध्यवसायी महानुभाव थे। आप महाराजा स्रतिसिंहजी के प्राइनेट सेक्रेटरी के पद पर अधिष्ठित थे। यह काम आपने बड़ी ही खूबी से किया। आपसे महाराजा साहब बहुत प्रसन्न रहते थे। इससे महाराजा साहब ने आपको रेसीडेंसी के वकील का उत्तरदायित्व पूर्णपद प्रदान किया।

सम्बत् १९०९ में जब बीकानेर मे सरहद बन्दी का काम हुआ, तब आपने इसे बड़े परिश्रम और बुद्धिमानी से किया। आपने सरहद सम्बन्धी बहुत से झगड़ों के झूँड़ी कुशलता के साथ फैसले करवा दिये। इसमें आपने बीकानेर राज्य की बड़ी हितरक्षा की। आपकी की हुई सरहद बन्दी से बीकानेर राज्य की बड़ी उन्नति हुई। आपके इस कार्य्य से बीकानेर के तत्कार्लीन महाराजा सरदारिंदहजी इतने खुश हुए कि उन्होंने आप को अपने गले से कंटा निकाल कर पहना दिया।

सम्बत् १९१४ (ई॰ सन् १८५७) मे जब सारे आरतवर्ष मे अग्रेजों के खिलाफ भयंकर विद्रोहाग्नि घ कर उठी, तब आप बीकानेर रियासत की ओर से अंग्रेजों की सहायता करने के लिये भेजे गये। उस समय आपने वहाँ बहुत सरगर्मी से काम किया। इस कार्य्य के उपलक्ष में तत्कालीन अंग्रेज अधिकारियों ने आप की प्रशंसा की।

सम्बत् १९२९ मे बीकानेर नरेश महाराजा सरदारसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। इस अवसर पर आपने महाराजा इंगरिसिंहजी को राजगही पर अधिष्ठित करने में वहुत सहायता पहुँचाई। यह कहने में अत्युक्ति न होगी कि महाराज इंगरिसिंहजी को बीकानेर का स्वामी बनाने मे सबसे प्रधान हाथ आप का था। स्वयं महाराज इंगरिसिंहजी ने तत्कालीन ए॰ जी॰ की जो पत्र लिखा था, उसमे मेहताजी की इस कारगुजारी की बड़ी तारीफ की थी। सम्बत् १९३४ में देहली दरवार मे महा-राज साहब की आज्ञा से आप गये थे। वहाँ आपको भारत सरकारने खिलअत आदि प्रदान कर आपका सन्मान किया था।

सम्वत् १९३५ में बेरी और रामपुरा के झगड़ों को निपटाने के लिये आप जयपुर भेजे गये। वहाँ पर आपने अपने काग गतो से सबूत देकर उक्त मामले को बहुत ही अच्छी तरह तय करवा लिया। इस समय आपने जिस बुद्धि-कौशल्य का परिचय दिया, उसकी तारीफ जयपुर के तत्कालीन पोलिटिकल एजंट कर्नल बेन ने बहुत ही अच्छे शब्दों में की है। इतना ही नहीं उक्त कर्नल महोदय ने आपकी कारगुजीरी की प्रशंसा में बीकानेर दरवार को भी पत्र लिखा था।

मेहता छोगमलजी बड़े कुशल राजनीतिज्ञ और दूरदर्शी सज्जन थे। आप कई वर्षी तक वीका-नेर की ओर से आबू पर बकील रहे। इसके अनिरिक्त आपने और भी कई बड़े २ ओहर्री पर काम किया। आप खास मुसाहिब और कौल्सिल के मेम्बर भी रहे। आपको तनस्वाह के अतिरिक्त सारा खर्च भी रिया-सत से मिलता था।

- आप की महान् कारगुजारियों से प्रसन्न होकर बीकानेर दरवार ने हुंगराना, सरूपदेसर आदि गाँव आप को जागीरी में प्रदान किये तथा आप के कारयों की प्रशंसा में बहुत से खास रुक्के वक्षे । सम्वत् -1९४८ की माघ हुदी १० को आपका स्वर्गवास होगया। आपकी मृत्यु के पश्चात् बीकानेर नरेश महाराज गंगासिंहजी-मातमपुरसी के लिये आपके घर पर पधारे और इस तरह आपकी सेवाओं का आदर किया।

जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, मेहता छोगमलजी को उनकी बड़ी २ कारगुजारियों के लिये तत्कालीन बीकानेर नरेशों की ओर से कई खास रुक्के (प्रशंसा पत्र ) दिये गये थे, जिनमें से एक दो की मकल हम नीचे देते हैं।

१—' रुको खास महता छोगमलजी केसरीसिंघ दीसी सुपरसाद वचे तथा थारे घराणें स्टू दीवे सू समधरमी वा रियासत रा खैरखाही चित राख जे जिसी मुजब थे चित राख बदगी करो छो तेसे में बीत खुस छा हेणा थाने रियासत रा कारवाही वास्ते में में त मदकर मेलिया छे सुजीसी थारो मरोसो छे जिसी मुजब थे बरतो छो आ बंदगी पीढीया तक याद रह जिसी छे सू थे सब तरे हिम्मत राख हर तरे जलदी कारवाही करेजा तेमें मांहारी मरजी जादे बधसी व थारी बंदगी जादे सममसा अठेरो अवाल छतरसिंघ व हुकुमसींघ लिखे तो मुजब जान सो या जीसा दाना समभवार किताहीक छे सू थाने रियासत री सरम छे सु कही सूं संकसी नहीं जादे काही लिखा सबत् १६४२ असाह सुदी = "

#### श्रीरामजी -

२—"रुक्को खास मेहता छोगमलजी केसरीसींघ र व छतरसींघ दी सी सुप्रसाद वन अपरंच थाने गाना जानगा रो हुकुम दियो सु अो हुकम म्हारी बदगी में रहा ते सूं दार जियो सू थाने गोना नहीं मेले छे म्हाने आज ई रियासत सूं उत्तर मिल्यो छे थारो खानदान पिटियों सूं सामघरमी छे जिसी तरह थे बदगी में चित राख बंदगी करी छो सूं थारो बंदगी महे वा म्हारो पूत पोतो न मूलसा थारा गोनों ब इज्जत-मुलाजे में महें वा म्हारो पूत पोतो थासूं वा थारा पूत पोतो सू कोई तरे रा फर्फ नहीं डालसी ये बात मे महा वा थारे बीच में श्री लहमीनरायणजी व श्री करणीजी छे थे जमाखातर राखी जो और थारे वास्ते साहब नहादुर ने जिलियों छे घनराजे। मती श्री जी सारा सरा आछी करसी सैवत् १६४३ रा मिती कातीक बुदी १२ "

## महाराव हरिसिंहर्जी

अप महाराव हिन्दूमलजी के प्रथम पुत्र थे। सम्बन् १८८३ की आसीज खुदी ८ की आपका जन्म हुआ। अपने एवंजों की तरह आप भी बहें बुद्धिमान, दूरदर्शी और प्रभावशाली मुखुही थे। राज्य में आपका बढ़ा प्रभाव था। संवत् १९२० में आप सुसाहिब आला बनाये गये तथा आपको सुहर का अधिकार भी प्राप्त हुआ। महाराजा हुंगरसिंहजी की गहीनशीनी में आपने अपने चाचा छोगमलजी के साथ बड़ी मदद की। इससे खुश होकर महाराजा हुंगरसिंहजी ने अमरसर और पालटा आप को जागीरी में प्रदान किये। इतना ही नहीं, आप 'महराव' की पदवी, पेरों में सोना, हाथी, ताजीम आदि उच्च सन्मानों से विभूषित किये गये। आपने भी रियासत में कई मार्के के काम किये जिनकी प्रशंसा राज्य के खास रक्कों में की गई है। उनमें से एक रुक्ता हम नीचे उद्धृत करते हैं। यह रुक्ता महाराजा छालसिंहजी के खास दस्तावत से दिया गया था।

"भाईजी श्री महारावजी हरसिंहजी सु म्हारे। सुप्रसाद बचसी श्रपरंच हमें ये कामरी थारी काई सलाह छे काल तो सारा रा मन एक छा आज मिनला रा मन बिगड गया छे मान मन फूल लाले गंगविशन सु मिले छे म्हाने या हु कारो किया छे सादानसींद रे-बेटे रो सुमाईजी म्हारे तो अब थेई छो थागत सू म्हागत छे थासुं केई बात सू उसरावस नहीं हुसुं चुरु मादुरा रा रहा मागे छे सो थारी सला बिना कोई ने रुका लिख देना नहीं आपसो काम सरच लागतां कीजी मिती आनन्द री छै। "

#### श्रासवाल जाति का इतिहास

उक्त रुक्ते के आरंभिक हिस्से में कुछ खास वरू तौर की बातें है जो हमारे पाठकों के लिये अधिक दिलचस्पी की नहीं होंगी। पर इसके अंत में जो कुछ कहा गया है, वह मेहता हरिसिहजी के प्रभाव को स्पष्ट करता है। वह इस प्रकार है। मेरे तो अब तुम्ही हो। जो कुछ तुम्हारी गति होगी वहीं मेरी भी होगी। तुम्हारी सब बाते हम स्मरण रक्खेंगे। चुरू और भादश के रुक्ते मांगते हैं, वे तुम्हारी बिना सलाह के नहीं देंगे।

्रं इसी प्रकार इस कुटुम्ब में मेहता केशरीसिंहजी, मेहता अमर्यसिंहजी, मेहता छत्रसिंहजी, महा-राव सवाईसिंहजी आदि आदि कई प्रभावशाली पुरुष हुए जिन्होंने अपने अपने समय में राज्य की अच्छी सेवाएँ कीं। इन सबका विस्तृत विवरण हम आगे इनके पारवारिक परिचय में देगे।

#### दीवान श्रमरचन्दजी सुराणा

महाराजा स्रतिसंहजी के राज्यकाल में जिन भोसवाल मुत्तुहियों ने अपने महान् कार्य्य के द्वारा राजस्थान के इतिहास में प्रसिद्धि पाई है उनमें अमरचन्दजी सुराणा का आसन बहुत ऊँचा है। सम्वत् १४६२ (ई॰ सन् १८०५) में बीकानेर राज्य की ओर से सुराणा अमरचन्दजी जापतालाँ पर आक्रमण करने के लिये मेजे गये। इन्होंने उसकी राजधानी भटनेर को घेर लिया। जापतालाँ भी पांच मास तक बड़ी बहादुरी से लड़ा और अंत में विजय से निराश होकर वह किले से भाग गया। इस वीरता के उप कक्ष में महाराजा साहब ने अमरचन्दजी को दीवान के उच्च पद पर नियुक्त किया।

संवत् १८७२ में सुराणा-अमरचन्दजी चुरू के ठाकुर शिवसिंहजी के मुकाबिले पर भेजे गये। आपने चुरू शहर को घेर लिया और उक्त शहर का आवागमन विलक्षक बन्द कर दिया। इससे चुरू के ठाकुर की कठिनाई बहुत बढ़ गई और अधिक समय तक युद्ध करने में असमर्थ हो गये। उन्होंने (चुरू के ठाकुर) विजय की आशा खोदी और अपने अपमान के बजाय मृत्यु को उचित समझा और आत्मघात कर लिया। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा ने अमरचन्दजी की वीरता से प्रसन्न होकर उनको 'राव' की पदवी, एक खिलअत तथा सवारी के लिये एक हाथी प्रदान किया।

#### राजलदेसर का वेद परिवार

बीकानेर राज्य में राजलदेसर नामक एक गाँव है। कहा जाता है कि बीकानेर वसने के पूर्व यहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य था। जिस समय इस स्थान पर राजा रामसिंहजी राज्य कर रहे थे उस समय मेहता हरिसिंहजी वेद नामक एक ओसवाल सज्जन उनके दीवान थे। उक्त वेद परिवार की ख्यात मे िल्ला है कि एक बार किसी शत्रु ने राजलदेसर पर चढ़ाई की तब मेहता हरिसिंहजी और राजा रायसिंहजी के पुत्र कुँवर जयमलजी बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध करते हुए मारे गये और "जुक्षार" हुए । जुक्षार यह शब्द मारवाड़ी भाषा का है जिसका अर्थ सिर कट जाने के बाद भी कुछ समय तक युद्ध करते रहना है । जिस स्थान पर आपका सिर गिरा था वह स्थान आज भी जुंक्षारजी के नाम से प्रसिद्ध है । आज भी वहाँ उनके वंश बाले किसी ग्रुभ कार्य्य पर जाते हैं और इनकी कुछदेव स्वरूप पूजा करते हैं । जिस स्थान पर आपका शव गिरा था वह स्थान मूथाथल के नाम से प्रसिद्ध है । इसी खानदान में सवाईसिंहजी नामक एक सज्जन राजलदेसर और बीदासर के बीच में जुक्षार हुए । जिस स्थान पर आप जुक्षार हुए वहाँ इनके समारक स्वरूप एक चबूतरा बना हुआ है । जो अभी भग्नावस्था में है ।

चुरू का सुराण। हानदान— चुरू बीकानेर स्टेट में एक प्रसिद्ध स्थान है। यहाँ के सुप्रसिद्ध सुराणा परिवार में कई बीर पुरुष हो गये हैं, जिनमें जीवनदासजी का नाम विशेष प्रख्यात है। कहा जाता है कि ये भी किसी छड़ाई में जुंझार हुए। आज भी राजस्थान की ख्रियाँ इनकी वीरता के गौरव गीत गातीं हैं। इन्हीं के वंश में वर्तमान में विद्याप्रेमी सेट शुभकरणजी सुराणा विद्यमान हैं।

बीकानेर राज्य के ओसवाल मुख्यिशों और वीरों ना उपरोक्त वृतान्त पढ़ने से पाठकों को यह बात अवश्य ज्ञात हुई होगी कि जिस प्रकार जोधपुर, उदयपुर आदि रिदासतों के विकास पूर्व राज्य विस्तार में ओसवाल मुख्यिशों का महत्व पूर्ण हाथ रहा है, ठीक वैसा ही हाथ बीकानेर की राजनीति के संचालन में रहा है। यहाँ सैनिक तथा राजनैतिक रंगमंच पर ओसवाल वीरों ने बड़े २ खेल खेले हैं जिनके पराक्रमों का वर्णन राजस्थान के इतिहास नो गौरवान्वित कर रहा है।

## काइमीर

राजपुताने और मध्यमारत के निविध राज्यों में ओसवाल मुत्सुही और सेनापितयों ने जो पहले पृतिहासिक काम किये हैं। उनका उल्लेख हम यथा स्थान कर चुके हैं। हम देखते हैं कि काश्मीर तक पर ओसवाल जाति के एक मुत्सुही ने अपनी राजनैतिक प्रतिभा का परिचय दिया था।

मजर जनरल दीवान विश्वनदासजी द्गड राय बहादुर सी, पस, आई सी, आई ई. जम्बू (काश्मीर) आपना परिवारिक इतिहास हम नीचे दूगड़ गोत्र में दे चुके हैं। आपने काश्मीर राज्य की बड़ी र सेवाएं की। वाश्मीर के भूत पूर्व महाराजा श्रीमान् प्रतापिंहजी बहादुर ने आपके कार्यों की प्रशंसा करते हुए १८ सितम्बर १९२१ को आपको जो पत्र लिखा था, उसमें लिखा था कि

"The unification of the Rajput community is a matter of which you who have tried to establish it may feel justly proud. The part you played in furthering this movement shall be remembered with feelings of intense gratification not only by myself but the Rajputs in general and I have no

doubt by our posterity as an-historic event of great significance to the welfare of community.

This adds another link to the chain which binds you and your family to the ruling House of Kashmir and places it under an obligation which I and my successors will never be able to repay too hight.

श्रधांत् राजपूत जाति की एकता के सम्बन्ध मे आपने जो प्रयत्न किया है, उसके लिए वास्तव में हम अभिमान कर सकते हैं। आपने राजपूत जाति के इस एक्ता सम्बन्धी आन्दोलन को बढ़ाने में जो कार्य्य किया है वह न केवल मेरे वरन् सारी राजपूत जाति के द्वारा बहुत ही गहरी हार्थिक कृतज्ञता के साथ समरण रक्ज़ा आयगा। युझे इसमें तिलमात्र में भी सन्देह नहीं है कि हमारो सन्तानों के लिए आपका यह कार्य्य एक ऐतिहासिक घन्ना समझी जायगी। इस कार्य्य से काश्मीर राजघराने के साथ आपका सम्बन्ध बहुत ही दहतर हो गया है और आपने काश्मीर घराने को हतना कृतज्ञ किया है कि मैं और मेरी सन्तानें इसका किसी भी रूप में बदला नहीं जुड़ा सकते। इसके आगे चल कर फिर इसी पत्र में महाराजा काश्मीर साहिब लिखते हैं कि

"The creation of the State added to the material prosperity of my House but the present success which owes itself to your devoted and strenewous advocacy of the cause is calculated to add still more to our well being"

अर्थात् इस राज्य की सम्पत्ति से हमारे राजघराने का वैभव बढ़ा है पर आपके सतन प्रयत्नो से वर्तमानं में हमें जो सफलता हुई है वह हमारे हित को और भी अधिक बढाती है।

इस प्रकार भूत पूर्व महाराज काश्मीर ने दीवान विश्वनदासजी को और भी अनेक प्रशंसा पत्र दिये हैं जिनका उच्छेख हम स्थानाभाव के कारण नहीं कर सके।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने भी आपकी सेवाओं से प्रसन्न हो कर "रायवहादुर" "सी० आई० ई०" तथा सी० एस॰ आई० के सम्माननीय पर्ते में विभूषित किया है। आप काश्मीर स्टेट के मिलिटरी सेकेटरी, रेवेन्यूमिनिस्टर तथा चीफिमिनि टर के पद पर रहे हैं तथा इस समय जम्मू (काश्मीर स्टेट) में रिटायर्ड छाइफ बिता रहे हैं।

### जोधपुर के शाह उदयकरणजी लोढ़ा और अमरकोट जिले पर मारवाड़ राज्य का अधिकार

भोसवाल जाति के जिन मुत्सिद्यों और सेनापितयों ने अपनी जाति के इतिहास को गौरवा-निवत किया है, उनमें शाह अभयकरणजी लोटा का भी विशेष स्थान हैं। आपके सेनापितत्व में अमरकीट में उस पर अधिकार करने के लिये सेना भेजी गई थी। हमें जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास वेत्ता श्री जगदीश-सिंहजी गहलोत की कृषा से तकालीन जोधपुर के पोलिटिकल एजन्ट केपटन ल्युडला (Captain \*Ludlow ) के पत्र नंबर १८३ ईसवी सन् १८४३ की नकल प्राप्त हुई है। वह हम नीचे देते हैं, जिससे शाह अभयकरण की आज्ञा से उमरकोट पर सेना मेज जाने और उमरकोट पर पहले जमाने में महाराजा जोधपुर का अधिकार होने की बात पर अच्छा प्रकाश गिरता है।

No. 183 of 1843.

From

Captain Ludlow, Political Agent, Jodhpur.

To All Officers in command of British Posts and in the direction of Omerkote.

Date 2nd June 1843: \*

I have the honour to notify that a Detachment of Jodhpur Troops was despatched hence, under the orders of SHA UBHEE KURN on the 21st Ultimo towards Omerkote to re-occupy, under the authority of the Right Honourable the Governor General of India and on the part of the Maharaja of Jodhpur, all the territories etc, formerly held by his ancestors in the District of Oomerkote, with the exception of Fort and Town, which for the present are to be occupied by British Troops, and over which together with the lands immediately connected with their British Jurisdiction is to be exercised.

I have had the honour to address to H.E. the Governor of Sind on this subject and to request that he would be pleased to issue such orders as he may consider called for by the occassion.

I have the honour to be Gent.

Your most obedient servant, Sd/- J. Ludlow, Political Agent. यह पत्र उमरकोट की ओर के सब ब्रिटिश थानों के फीजी अर्फसरों के नाम लिखा गया था। इसका आश्चय यह है कि "हम यह प्रस्ट करते हैं कि "शाह उदयकरण" के सेनापितत्व में राईट ऑनरबल गवर्नर जनरल की अनुमित से जोधपुर राज्य की सेना उमरकोट के शहर और किले को छोड़कर सारे जिले पर फिर से अधिकार करने के लिये भेजी गई है, जिस पर कि जँची ब्रिटिश फोजों का तावा है। यह जिला पहले जोधपुर महाराजा के पूर्वजों के अधिकार में था।

मैंने सिंध के गवर्नर साहब को भी इस सम्बन्ध में लिखा है कि वे इस सम्बन्ध के हुक्म जारी काने की कृपा करें।

## इन्हेंरिर

राजस्थान के राज्यों में ओसवाल वीरों तथा मु सुदियों ने जो महान् कार्क्य किये हैं, उनका उल्लेख हम गत पृष्ठों में कर चुके है। हम देखते हैं कि इन्दौर, काश्मीर प्रभृति कई दूरवर्ती रियासतों में भी ओसवाल मुस्सुिह्यों ने कई ऐसे मार्के के काम किये हैं जिनका उल्लेख उन रियासतों के पुराने कागज पत्नों तथा इतिहास में बड़े गौरव के साथ किया गया है। यहाँ हम इन्दौर राज्य के कुछ इतिहास मिसद ओसवाल मुस्सुिह्यों का परिचर्य अपने पाठकों को देना चाहते हैं।

#### गंगा्रामजी कोठारी

इतिहास के पाठक जानते हैं कि इन्होर के भूतपूर्व नरेश तुकोजीराव (प्रथम) के समय में इन्होंर के होछकर वंश का प्रभाव सारे भारतवर्ष में फैला हुआ था। ये तुकोजीराव बड़े सफल सेनानायक, महान् राजनीतिज्ञ और महत्वाकॉशी नरेश थे। इन्होंने चारों तरफ अपनी तलकार के जौहर दिखलाये थे। इन्हों महाप्रतापी तुकोजीराव के समय में गंगारामजी कोठारी नामक एक बहादुर और दिलेर ओसवाल नव-युवक इन्दौर में पहुँचे। ये गंगारामजी नागौर के निवासी थे और बाल्यावस्था से ही सैनिक विद्या की और इनकी विशेष किच यी। धीरे र ये इन्दौर की फौज में दाखिल हो गये और करनवगारी से सेनानायक के पद पर पहुँचे। महाराजा होलकर की ओ। से इन्होंने कई लड़ाइयों में बहुत बड़ी वीरता का प्रदर्शन किया। इनकी वीरता और कारगुजारियों का वर्णन इन्दौर राज्य के हुजूर फड़नीसी के रिकाडों में, सरजॉन मालकम साहब के मध्य हिन्दुस्तान के इतिहास में, टॉड साहब के राजस्थान के इतिहास में, तथा अन्य कई अंग्रेजी एवं मराठी के ग्रन्थों में मिलता है। तत्कालीन पार्लियामेन्टरी पेपर्स में भी आपके सैनिक कारयों का उन्ने ख किया गया है।

श्रीमान् महाराजा तुकोजीराव (तृतीय) ने मिस्टर बाउल्जर (Boulger) नामक एक अंग्रेज की अवीनता में कुछ लोगों को विलायत से इण्डिया ऑफिस (India-office) मे रक्षे हुए होलकर राज्य सम्बन्धी कागज पत्रों की व्यवस्थित रूप से नकल करने के लिये नियुक्त किया था। उन लोगों ने कोई तीन बरस काम कर होलकर राज्य सम्बन्धी लेखों तथा वागज-पत्रों की नकलें की। ये कोई तीस या पैतीस जिल्दों में प्री हुई हैं। ये सब जिल्दों टाइप को हुई हैं और इन्दौर के फॉरेन आफ़िस में सुरक्षित हैं। इनमे तत्कालीन

इतिहास-सम्बन्धी बहुत सी नवीन और बहुमूल्य सामग्री है। इन्हीं जिल्दो से कई स्थानों पर गंगारामजी कोठारी और उनके सेना संचालन का उल्लेख आया है।

उक्त पत्रों से माल्यस होता है कि महाराजा यशवंतराव के समय में जो प्रभाव अमीरखाँ, गफूरखाँ प्रमृति व्यक्तियों का था वहीं प्रभाव इस समय गगारामजी कोठारी का था। अन्तर केवल इतना ही थाँ कि अमीरखाँ मौका पाते ही बहुत सी जमीन दवा बैठा और उसने अपना स्वतंत्र राज्य कायम कर लिया। गंगारामजी कोठारी के खून में स्वामिमिक्त के परिमाणु होने से, उन्होंने ऐसा करना ठीक न समझा। उन्होंने जो कुठिक्या वह सब अपने स्वामी इन्दौर नरेश के लिये किया पर तरकालीन इतिहास प्रन्थों में उनके पराक्रमों का जो वर्णन है, उनसे उनकी महानता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश गिरता है। Abarrey macke नामक एक तत्कालीन इतिहास लेखक अपने "Chiefs of Central India" नामक प्रन्थ के पृष्ट ३० के कुटनोट में लिखते हैं।

"Gangaram Kotharı, a Mahajan, was at this time Governor of Jaora. He was a man of considerable ability and Jaswantrao also employed him as Governor of Rampura and several other places.

अर्थात् गंगाराम कोठारी नामक महाजन इस वक्त जावरे के शासक थे। ये अत्यन्त प्रतिमा सम्पन्न महानुभाव थे। यशवंतराव होलकर ने इन्हें रामपुरा तथा बहुत से स्थानों का शासक (Governor) नियुक्त किया।

मि॰ बाउदजर ब्दारा संप्रहीत पार्लमेन्टरी पेपरों में २५ जनवरी सन् १८०६ मे एक संवाद दिया गया है। - वह इस प्रकार है।

'In the neighbourhood of Malhargath and Narsingbgarh was a force belonging to Gangaram Kothari acting immediately under the authority of Jaswantrao Holkar This force lately has committed Considerable depredations on the territory of Daulatrao Scindiah

भथोत् मल्हारगढ़ और नरसिंहगढ़ के पास एक फीज पड़ी हुई थी जो गंगाराम कोठारी के सेनापतित्व में थी। में गंगाराम कोठारी यशवंतराव होल्कर की आज्ञानुसार सेना संचालन का कार्य्य करते
थे। इस फीज ने अभी-अभी दौलतराव सिंधिया के मुक्कों में बहुत लड़ मार की।

मिस्टर बाउरुजर द्वारा ह्यंग्रहीत उक्त पार्कियामेन्टरी पेपरों के पृष्ठ २९८ में ईसवी सन् १८०९ की १८ वीं अक्टूबर का निम्निकिखित सम्वाद दिया गया है। वह इस प्रकार है।

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

'A pair of Cossids from Ujjain (Oujeni) state 'Gangaram Kothari is at Jaora with two or four thousand men and four guns, the rest of his troops (ten thousand men and six guns) are in advance at Hatote. After the Dassera, this force will remove to Ratlam for the purpose of routing a body of Arabs who have been plundering that-town."

अर्थात् उज्जैन से आये हुए दो कासीदो । (समाचार वाहक, ) ने सूचित किया कि गंगाराम कोठारी दो दा चार-हजार आदिमियो और चार तोपो के साथ जावरा में डेरा डाले हुए हैं और उनकी वाकी की फीज़ें (१०००० आदमी और ६ तोपे) हतोद नामक स्थान पर पहले ही पहुँच गई हैं। दशहरे के बाद यह फौज़ रतलाम की ओर आगे बदकर अरबों के उस झुण्ड को, जो रतलाम में लड़ मार कर रहा है, खदेड़ने का काम करेगी।

उपरोक्त अवतरणों से यह बात स्पष्टतः प्रगट होती है कि मशराजा यशवंतराव होलकर के समय में कोठारी गंगाराम यक बड़े बहादुर सिपहसालार थे और उनकी अधीनता में दस २, पन्द्रह २ हजार फीजें तक उस अशाति केयुग मे रहती थी। कुशल सेनानायक के अतिरिक्त आप उच्चश्रेणी के शासक भी थे। जिस समय की यह बात है वह समय हिन्दुस्तान के लिये भयंकर अशांति का था। चारों तरक अराजकता और खड़ मार मची हुई थी। ऐने समय में कई बड़े २ जिलों का अबन्ध करना कोई हिंसी खेल नहीं था। जावरा रामपुरा, भानपुरा, गरोठ आदि परगनों का आपने जिस योग्यता से प्रवन्ध किया था उससे आपका सफल शासक होना स्पष्टतः स्चित होता है।

गंगारामजी काठारी ने अपने अधीनस्य परगनों मे शांति स्थापित करने का बढ़ा प्रयत्न किया।
रामपुरा भानपुरा के पास मेवाड़ का जिला आ गया है। वहाँ के राजपून आसपास के पड़ोसी राज्यों में
बहुत लट मार किया करते थे। होलकर राज्य के जिले भी इनकी लट मार से बड़े परेशान थे। गंगारामजी
कोठारी से यह स्थिति नही देखी गई। उन्होंने इन राजपूर्तों को दमन करने वा निश्चय विया। तत्काल
उन्होंने चढ़ाई कर दी और उक्त राजपूर्तों को बहुत सख्त सजाएँ दी। इतना ही नहीं, उन्होंने मेवाड़ का
घांगड़ महु का किला भी फतह कर किया।

साबुआ आदि रियासतों पर भी इन्होंने चढ़ाइयाँ की थी और उनमें इन्हे सफलता हुई थी। झाबुआ से बिरात वसूल करने के लिये इन्हे ही जाना पढ़ता था।

हम पहले कह चुके हैं कि गंगारामुजी कोठारी बड़े सफल सेना नायक थे। जब महाराजा होले कर किसी बड़ी चढ़ाई पर जाते थे तब वे अपने इस वहादुर सेनापित को अपने साथ रखते थे। जब यश-

वंतराव होलकर ने उदयपुर पर चढ़ाई की तब गंगारामजी भी उनके साथ थे। वहीं आपका परलोक वास हुआ।

कोडारी गंगारामजी की इन कारगुजारियों का महाराजा होलकर ने बड़ा आदर दिया। आपको पालकी, छत्रे, चॅबर छड़ीआदि के सम्मान प्राप्त हुएथे। राजगूनाने में भी आप की बड़ी-इज्जत थी। उदयपुर दरवार ने इन्हें अपने उमराओं में बैठक देकर इनका सम्मान किया था।

तत्काळीन इन्दौर नरेश ने आपको परगना रामपुरे में जन्नौर और दुधळाय नामक दो गाँव इस्त-मुरारी जागीर में दिये थे। इनके छिये उन्हें सरकार को ९०१) टॉका के देना पड़ते थे।

### कोटारी शिवचन्दजी

कोठारी शिवचंदजी कोठारी गंगारामजी के बंधु एवं भवानीरामजी के प्रौत्र थे। आप बड़े वीर, सिपइसालार और सफल शासक थे। रामपुरा, भानपुरा, गरोठ आदि परगर्नों के आप शासक (Governor) बनाये गये थे। जिस समय की यह बात है उस समय चारों ओर बंड़ी अशांति छाई हुई थी; अराजका। और लड़ मार का दौरहौर था। आस पास के छुटेरे मीनो और सोंधियों के उत्पात से उन परगनों में त्राहि रमची हुई थी। कोठारी शिवचन्दजी ने इन छुटेरों पर चढ़ाईयाँ कर इन्हें समुचित दण्ड दिया और रामपुरा भानपुरा परगनों में शांति का साम्राज्य कायम किया। इनकी वीरता की कहानियाँ आज भी रामपुर भानपुर जिले के छोग बंदे उत्साह के साथ कहते है। महामित टॉड साहब ने भी अपने प्रवास वर्णन में इन कोठारी साहब के प्रभाव का वर्णन किया है और भी कई अंग्रेजों ने इनकी बहादुरी और कारगुजारियों की बड़ी प्रशंसा की है। कहा जाता है कि उस समय वीरवर शिवचन्दजी का नाम छुटेरे, चोर और बदमाओं को कम्पा देने का काम करता था उस भयंकर अशांति के युग में इन्होंने जैसा अमन और चैन पैदा कर दिया था उससे उनकी ख्याति दूर र तक फैल गई थी।

सन् १८५७ मे जब अंग्रेज सरकार के खिलाफ हिन्दुस्थान में चारों ओर तिहोह की आग भड़की थी और जब रिण्डारियों के दल के दल रामपुर भानपुर जिलों की ओर बढ़ रहे थे। तब कोठारी शिवचंदजी ने बड़ी हिकमत अमली से इन लोगों को दूसरी ओर निकाल कर अपने जिलों की रक्षा कर ली थी। इस प्रकार और भी कई मौकों पर इन्होंने बढ़े २ काम किये और उन जिलों में अपना नाम चिरस्मरणीय कर लिया।

जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कोटारी शिवचन्दजी में राजनीतिज्ञता और वीरता का बड़ा ही मधुर सम्मेलन हुआ था। एक ओर जहाँ हम आप को हाय में तलवार छेकर युद्ध करते हुए देखते हैं,

दूसरी ओर अत्यन्त कठिन परिस्थिति में अपने जिलों का उत्तम से उत्तम प्रबन्ध करते हुए पाते हैं। उस भयंकर कोलाहल के समय मे रामपुर भानपुर की प्रजा ने जिस सुख और शांति का अनुभव किया था वह बहुत कुछ आपं ही की कारगुजारी का फल था। श्रीमंत महाराजा होस्कर ने आपकी इन सेवाओं की बड़ी कद्र की और आपको खजूरी और सगोरिया आदि गाँव की जागीरी प्रदान की। इतना ही नहीं वरन्त आपको पालकी, छत्री, छड़ी, चॅवर आदि उच्च सम्मान प्रदान कर महाराजा ने आपका बहुत सत्कार किया था। राज्य के अत्यन्त सम्माननीय सरदारों में आपका आसन रक्ष्या गया। रामपुर भानपुर जिले के इस महान् प्रभावशाली व्यक्ति का संवत् १९१४ (सन् १८५७) में भाले की चोट# से गरोठ सुकाम पर देहांत होगया। आपके स्मारक में गरोठ और भानपुर में आलीशान छित्रयाँ बनी हुई हैं जिनमें आपकी मूर्तियां प्रतिष्ठित हैं। ये छित्रयां कोठारी साहब की छित्रयों के नाम से प्रसिद्ध है।

#### कोठारी सावंतरामजा

कोठारी शिवचन्दजी के स्वर्गवासी होने के बाद संवृत् १९१५ में आप मारवाड़ से दत्तक छाये गये और अपने स्वर्गवासी पिताश्री के स्थान पर अधिष्ठित किये गये। आप बड़े उदार, प्रजामेमी, गुणज्ञ और विविध कछाओं के बड़े पुरस्कर्त थे। प्रजा हित को ही आप राज हित का प्रधान अंग समझते थे। गरीब किसानों के छिये आपके उदार अंतःकरण में बहुत बड़ा स्थान था। जब २ राज्य और किसानों का स्वार्थ टकराता था तब २ आप श्रीमंत होछकर नरेश के सामने बड़े जेरों के साथ किसानों के पक्ष का समर्थन करते थे। इससे सारे जिले के छोग आपको पिता की तरह मित्त की दृष्टि से देखते थे। आप अपने समय में बहुत ही अधिक छोक्रिय थे।

विभिन्न कलाओं के आप अनन्य प्रेमी थे। कविगण, गायक आपकी कीत्ति सुनकर दूर २ से आते थे और आप से खासा पुरस्कार पाते थे। अपनी २ कलाओं का प्रदर्शन करने के लिये चारों ओर से लोग आप की सेवा मे उपस्थिति होते थे और उन्हें आपसे काफी उत्तेजन मिलता था। आपके सभय में भानपुरा में खासी गित विभि रहती थी और यह कसवा लोगो के लिये एक आकर्षण का केन्द्र हो रहा था।, आप को स्वर्गीय महाराजा तुकोजीराव (द्वितीय) और महाराजा शिवाजीराव खूब मानते थे आप रामपुरा मानपुरा के सरसूबा-(Governor) थे।

संवत् १९५० के छगभग आप को किसी कारणवश इन्दौर जाना पड़ा। वहाँ कुछ समय बाद

<sup>\*</sup> आप माला लेकर घोड़े को फिरा रहे थे कि एकाएक भाला आप के शरीर में घुस गया, जिससे आपकी मृत्यु हुई।

भाप कींसिल के मेहबर हो गये। संवत्-१९५७ में इन्दौर में आपका स्वर्गवास हो गया। जिस समय आपके स्वर्गवास का समाचार भानपुरा पहुँचा उस समय चारों ओर भानपुर- परगने में हाहाकार सा मच गया। इन पंक्तियों का लेखक उस समय भानपुर में था। उसने उस समय भानपुर में जो शोक की घोर घटा देखी वह उसे सदा स्मरण रहेगी। इसका कारण है। जो व्यक्ति सैकड़ों हजारों आदिमियों के सुख दुखों में साथ देना है, लोग भी उसे अपने पिता की तरह प्रेम और भिक्त भाव से देखने लगते हैं। कोठारी सावन्तरामकी रामपुर भानपुर परगने के एक विशेष पुरुष थे। वे लोगों से प्रेम करते थे और लोग उनसे प्रेम करते थे। जब राजसी ठाठ के साथ उनकी सवारों निकलती थी तब सैंकड़ों लोग उनका अभिवादन करने में गौरव अनुभव करते थे। अगर तत्कालीन प्रचलित लोकोक्ति पर विश्वास किया जाय तो कहना होगा कि किसानों के हित रक्षा का समर्थन करने के कारण ही आपको भानपुर से इन्दौर जाना पढ़ा था। कहने का अर्थ यह है कि ओसवाल समाज़ में इन्दौर के कोठारी गंगारामजी, कोठारी शिवचन्दजी और कीठारी सावंतरामजी अपना खास स्थान रखते हैं।

#### राय बहादुर सिरेमलजी बापना

ात पृष्ठों में इस ओसवाल समाज के ऐसे कई ऐतिहासिक महानुभावों का परिचय दे चुके हैं जिन्होंने अपने २ समय में राजनैतिक और सैनिक क्षेत्रों में अपनी अपूर्व प्रतिमा का परिचय देकर राजस्थान के इतिहास को गौरवान्वित किया है। हम देखते हैं कि आज भी इस समाज में कुछ ऐसे सज्जन मौजूद हैं जिन्होंने जपनी दूरदर्शितापूर्ण (Far sighted statesmanship) राजनैतिक प्रतिभा के कारण भारत के शासकों (Administrators) में उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है। इनमें सब से प्रथम उदाहरण इन्दौर राज्य के सफड प्राहमिनिस्टर राथ बहादुर सिरेमलजी वापना सी० आई० ई० का दिया जाने योग्य है। वर्त्तमान ओसवाल समाज में इस समय सब से अधिक उच्च पद पर आपही हैं।

जिस समय आपने इन्दौर राज्य के शासन की बागडोर समहाली थी वह समय इन्दौर राज्य के इतिहास में अल्यंत जिटलता मय और किन समस्याओं से पिरिपूर्ण था। ऐसे समय में आपने इन्दौर राज्य के शासन को जिस अपूर्व नीतिज्ञता के साथ संचालित किया, वह आपके सफल शासक होने का जबलंत प्रमाण है। जिन लोगों ने देशी राज्यों की आंतरिक पिरिस्थिति का सूक्ष्म दृष्टि से अवलोकन किया है वे उनमें होने वाले राजनैतिक कुचकों और फिरकेन्निद्यों से मली प्रकार परिचित्त होंगे। नाबालिगी शासन में इनका और भी प्रावस्य रहता है। ऐसी नाजुक परिस्थिति मे इन सब पद्यंत्रों से जपर रह कर विशुद्ध हृदय से प्रजाहित की ओर बढ़ते चले जाने ही में उच्च श्रेणी की राजनीतिज्ञता रहती है। श्रीमान वापना महोदय एक विशाल हृदय के मुत्सदी हैं। उनका दृष्टि बिन्दु बहुत ब्यापक और दूरदर्शितापूर्ण है।

संकीर्ण और कुचक्रमयी राजनीति में उनका विश्वास नहीं ! यही कारण है कि वे क्षुद्र राजनीति से अपने आपको परे रख कर प्रजा कल्याण की विशाल भावनाओं से अपने आपको प्रेरित करते हैं। आपने शिक्षा, न्यापार और उद्योग-धंधों की प्रगति में बड़ी सहायता पहुँचाई। इन्दौर में वाटर-वन में की महान विशाल योजना का निर्माण कर इन्दौर की प्रजा के लिये भापने एक महान काम किया। कहा जाता है कि इस बाटर वक्सें के समान विशाल योजना संसार भर मे के क एक दो जगह ही निर्मित की गई है। यह एक ऐसा कार्य है जिनसे इन्दौर की प्रजा के हृदय में बापना महोदय का नाम चिरस्मरण य रहेगा। इसके अनिरिक्त शिक्षा संबंधी प्रगति में भी आपने काफी सहायता पहुँचाई है। हम आपका विस्तृत परिचय आपके पारवारिक इतिहास में दे रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ इतना ही कड़ना चाहते है कि श्री॰ वापना महोदय भारतवर्ष की रियाततों के प्रधान मन्त्रियों में अपना विशेष स्थान रखते हैं और नावालिगी शासन में आपनो जितने व्याक अधिकार दिये गये थे, उतने जहांतक हमारा ख़याल है, सर प्रभाशद्वर पट्टनी सरीखे एक आध सज्जन को छोड़ कर और किसी प्राइमिमिनिस्टर को नहीं रहे है। हमे हुए है कि आपने इन अधिकारों का बड़ा ही सदुप तेग किया और इन्दोर के प्रगतिशोल शासन को विकसित कर उसे अल्यन्त सभ्य रियासतों के शासन के समकक्ष में ला रक्ला। मध्यभारत के भूतपूर्व ए० जी० जी० ने अपने एक ब्याल्यान में श्ली० बापना महोदय के शासन की बड़ी प्रशंसा की थी, तथा आखिर में कहा था कि प्रगतिशोलता के लिशन से किसी भी रियासत के शासन से बापना महोदय का शासन दूसरे नम्बर पर न रहेगा (Second to none)। भापकी शासन योग्यता की प्रशंसा कई प्रभावशाली अंग्रेजों ने तथा अन्य भारतीय राजनीतिज्ञों ने की है। रान बहादुर हीराचन्दजी कोठारी

वर्तमान समय में इन्दौर के कोठारी खानदान में रायबहादुर हीराचन्द्रजी कोठारी ने भी राज्य के कई बढ़े २ पदो पर सफछता के साथकाम किया। ई॰ सन् १८८९ में आप इन्दौर राज्य की सिविस में दाखिल हुए। आरम्भ में आप हाउस होल्ड डिपार्टमेंट (Household Department) में केवल १२) मासिक पर एक मामूली छुक हुए। फिर आप अपनी कारगुजारी से वढते २ अमीन, नायब स्वा, स्वा, रेव्हेन्यू कमिश्नर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर और एक्साइज मिनिस्टर हुए। नायब दीवानी और फायनांस मिनिस्टरी का भी काम आपने बड़ी सफछता के साथ किया। जब मि॰ नर्रासहराव छुटी पर गये थे तब आपने प्राइम मिनिस्टरी का काम भी किया था। स्तपूर्व ए॰ जी०जी मि॰ वोझांकेट तथा सर जान बुड आपके कार्य से बड़े प्रसन्न रहे। अपको इन्दौर रियासत के सम्बन्ध में बड़ुत जानकारी है। राज्य के किसानों तकसे आप परिचित हैं। रेव्हेन्यू के कार्य में रियासत में आप एक ही समझे जाते है। आपकी सरस्ता और मिलनसारिता प्रशंसनीय है।

## ग्रामबाल जाति के प्रधान, दीवान तथा प्रधान सेनापतियों की सूची

हम इस सूची में भारत की कुछ देशी रियासतों के ओसवाल प्रधानो, दीवानों, एवं प्रधान सेना-पतियों की सूची दे रहे हैं। इनमें से कई सज्जनों ने अपने महान कार्यों से राजस्थान के इतिहास के पूछों को उन्नल किया है।

### जोधपुर राज्य के प्रधान क्ष ( Presidents )

१-भगडारी नराजी (समराजी के पुत्र ) सं १५१५ से १६ तक

२-भग्डारी नराजी ( समराजी के पुत्र ) सं २ १९'६ से ३१ तक

३--- भग्डारी नाथाजी ( नराजी के पुत्र ) सं १ १ ५ १ से ४ ९ तक

४—भग्डारी ऊदाजी ( नाथाजी के पुत्र ) संव १५४८ से

५-भएडारी गोरोजी ( ऊदाजी के पुत्र ) राव गांगाजी के समय में

६-भगडारी लुगाजी (गोराजी के पुत्र) सं० १६५१ से ५४ तक

अस्पडारी मानाजी ( डाबरजी के पुत्र ) सं० १६५४ से ६५ तक

८-भग्डारी खुणांजी (गोराजी के पुत्र ) सं० १६६५ से ७० तक

९--- भगडारी विट्रलदासजी सं० १७६६

११—मएडारी।भानाजी ( मानाजी के पुत्र ) सं० १६७१ से ७५ तक-

१२-भग्डारी पृथ्वीराजजी ... सं १६७५ से ७६ तक

१३ - भगडारी ऌ्णाजी (गोराजी के पुत्र ) सं 2 १६७६ से १६८१ तक

#### जोधपुर राज्य के दीवान

१—मण्डारी नराजी (समराजी के पुत्र) जोधपुर शहर के स्थापन में राव जोधाजी के साथ सहयोग दिया। एवं संवत् १५१६ में "दीवान" का सम्माद पाया।

२ — मुहणीत महराजजी (अमर बीजी के पुत्र) — राव जीघाजी के समय में दीवानगी तथा प्रधानगी की।

<sup>#</sup> प्रधानगी का ओहदा दीवान ( Primeministers ) के ओहदे से ऊँचा समझा जाता था।

<sup>•</sup> इनके पश्चाद लगमग १५० वर्षों तक जीधपुर राज्य के स्वामी राव जोधाजी, राव सातलजी, राव गाहाजी, राव मालदेवजी, रावचन्द्रसेनजी, मोटाराजा उदयसिंहजी, सवाई राजा सृश्सिंहजी एवं मह राजा गर्निसंहजी के समयों में कई श्रीसवाल पुरुषों ने दीवानगी एवं प्रधानगी के श्रीइदौं पर कार्य्य किये, लेकिन पूर्ण रेक्षाई प्राप्त न हो सकने से जितने न म प्राप्त हुए उत्तने ही दिये जा रहे हैं।

```
्र--भण्डारी ऊदानी ( नाथानी के पुत्र ) दीवानगी और प्रधानगी साथ में संवत् १५४८ में ।
 ४--भण्डारी गोरोजी ( ऊदाजी के पुत्र ) राव गाड़ाजी के समय दीवानगी तथा प्रधानगी साथ में ।
 ५-भण्डारी धनोजी ( डावरजी के ग्रुत्र ) राव चन्द्रसेनजी के समय में ।
 ६-भण्डारी मनाजी ( डावरजी के पुत्र ) "मोटा राजा उदयसिंहजी के समय में ।
 ७ - भण्डारी हमीरजी
 ८--भण्डारी रायचंदजी ( जोघाजी के पुत्र ) "
 ९-कोचर मूथा बेलाजी ( जांत्ररजी के पुत्र ) "महाराजा सूरिसिंहजी के समय मे ।
१०-भण्डारी ईसरदासजी
                                         सम्बत् १६७६ मे
११-भण्डारी भानाजी
१२—सिंघवी शहामलजी - " "महाराजा गजसिंहजी के समय में
                                                           संवत् १६८६ से
१३—महणोत जयमलजी ( नैनसीजी के पिता ) ...
१४—सिघवी सुलमलजी " सम्वत् १६९० से सम्वत् १६९७ तक
१५--भण्डारी रायमङ्जी ( लूणाजी के पुत्र )-- ... संवत् १६९४ से १६९७ की पौप वदी ५ तक
१६--सिंघवी रायमळजी (शोभाचन्दजी के पुत्र)- " सम्बत् १६९७ की पीप वही ५ से
१७--भण्डारी ताराचन्द्जी ( नारायणोत ) देश दीवानगी ... सम्वत् १७१४ से
१८ र्महणोत नेणसीजी (जयमलजी के पुत्र) देश दीवानगी सम्वत् १७१४ से १७२३ तक
१९-भंडारी विद्वलवासजो (भगवानदासजी के पुत्र ) " " संवत् १७६२ से
२०—सिंघनी बस्तारमञ्जी और तस्तमञ्जी (सुखमञ्जी के पुत्र) " संवत् १७६३ से
२१-भण्डारी विद्वलदासजी (भगवानदासके पुत्र)। ०६५की सावण सुदी। ३से १७६६की वार्तिक वटी६ तक
२२-- र्भण्डारी माईदासजी (देवराजजी के पुत्र) तन दीवानगी र १७६६ की कार्तिक वदी ६ से भण्डारी खींवसीजी (रासाजी के पुत्र) देश दीवानगी संवत् १७६७ तक
२३—राय रायन भण्डारी रघुनाथसिंहजी ( रायचन्दजी के ) "देश दीवानगी, सम्वत् १७६७ से
२४-भण्डारी खींवसीजी ( रासाजी के पुत्र ) सम्वत् १७६७ के आसीज से १७६९ के फागुन तक
२५-भण्डारी माईदासजी (देवराजजी के पुत्र )-
                                                  सम्बत् १७६९
२६-समद्दिया मूथा गोकुछदासजी
                                                  सम्बत् १७१९
१७७० के चैत्र से १७८१ की
                                                        फागुन बदी १२ तक
२८—समदिंदेया मूथा गोकुलदासजी
                                                  सम्बत् १७८१ से ... ...
२९--राय रायन भण्डारी रघुनाथसिहजी ...
                                                   सम्वत् १७८२ से संवत् १७८५ तक
```

```
३०-भण्डारी अमर्रातहनी (खीवसीजी हे पुत्र) सम्वत् १७८५ की आषाढ़ सुदी १४ से १७८८ तक
 ३१-सिंघवीं अमरचन्द्र ती ( स्वयंगळजी के पुत्र ) १७९३ आसोज सुदी १० से ,१७२४ चैत्र सुदी ७ तक
 ३२-भण्डारी अमरिसहजी (खीवसीजी के पुत्र) सम्वत् १७९९ की कार्तिक सुदी १ से १८०१ के ज्येष्ठ तक
 ३३--भण्डारी गिरधरदासजी ( रतनिसहजी के भाई )--संवत् १८०१ के ज्येष्ठ से १८०४ के भादवा तक
 ३४--भण्डारी मनरूपजी (पोमसीजी के पुत्र) ""सम्वत् १८०४ के भादवा से १८०६ के मगसर तक
 ३५-भण्डारी सूरतरामजी ( मनरूप नी के पुत्र ) ... ... . सम्बत् १८०६
 ३६ —भण्डारी दौलतरामजी (थानसीजीके पुत्र) र
३७—भण्डारी सुरतरामजी (मनरूपजी के पुत्र
                                           संवत् १८०६ की सावण सुदी १० से १८०७ की
आसोज सुदी १० तक
 ३८-भण्डारी सवाईरामजी (रतनसिंहोत) १८०७ की आसोज सुदी १० से १८०८ की श्रावण वदी २ तक
 ३९—सिघवी फतेचन्द्जी (सरूपमलोत ) १८०८ की श्रावण वटी २ से १८१८ की आसोज वदी १४ तक
 ४०-अण्डारी नरसिहदासजी(मेसदासोत) संवत् १८१९ की जेठ सुदी ५ से १८२० की जेठ सुदी ५ तक
 ४१ - महणोत सुरतरामजी ( भगवतसिंहोत ) १८२० की जेठ सुदी ५ से सं० १८२३ आसोज सुदी ९ तक
 ४२—सिंघवी फतेहचत्रजी (सरूपमलजी के पुत्र) सम्वत् १८२३ की चैत्र सुदी ५ से १८३७ की-
                                                    आसोज सुदी १० तक ( जीवन पर्यन्त )
 ४३— बाहसे (कामसिंघवी फतेचन्द्रजीके पुत्र ज्ञानमङ्जी देखते थे) १८३७से १८४७ मगसर सुदीर तक
 ४४—सिंघवी ज्ञानमळजी (फतेचन्दजी के पुत्र ) संवत् १८४७ की मगसर सुदी २ से माघ सुदी ५ तक
४५-भण्डारी भनानीदासजी (जीवनदासजी के) १८४७ मार्ह सुदी ५ से १८५१ की वैशाख वदी १४ तक
४६-भण्डारी शिवचन्द्जी (शोभाचन्दोत) १८५१ की वैशाख वदी १४से १८५४ की आसोज सुदी १४ तक
४७—खालसे (काम सिंघवी नवलराजजी देखते थे ) १८५४ आसोज सुदी १ से १८५५ श्रावण वदी ६
४८—सिंघवी नवलराजजी (जोधराजजी के पुत्र) संवत् १८५५ की सावण वदी ६'से कार्तिक वदी ९ तक
४९—मण्डारी शिवचन्दजी (शोभाचन्दोत) १८५५ को कार्तिक सुदी ११ से १८५६ की वैशाख सुदी ११ तक
५० — मुहणोत सरदारमल्जी (सवाईरामोत) १८५६ वैशाख सुदी ११ से १८५८ की आसोज सुदी ३ तक
५१ — खारुते (काम सिंघवी जोधराजजी देसते थे) १८५८ आसोज सुदी २ से १८५९ भादवा वदी २ तक
५२ - भण्डारी गङ्गारामजी ( जसराजजी के पुत्र ) सम्वत् १८६० मगसर वदी ७ से जेष्ठ वदी ४ तक
५६ - सुद्दणोन ज्ञानमञ्जी (स्रतरामजी के) १८६० जेठ वदी ४ से १२६२ की आसोज सुदी ४ तक
५४ —कोचर मेहता सूरत्रमलजी (सोजतके) १८६२ वासीज बदी ४ से १८६४ की आसोज सुदी ८ तक
५५ – सिंघवी इन्द्रराजजी ( भीवराजोत ) १८६४ की आसोज सुदी ८ से १८७२ की आसोज सुदी ८ तक
```

अपने अपने जीवन में २५ सालों तक "दीवान" पद का सचालन किया ।

<sup>†</sup> जन किसी कारण वरा "दीनानगी" का श्रोहदा दरनार अपने श्राधिकार में ले लेते थे, उस समय जनतक दूसरे श्रोहदेशर निर्वाचित नहीं किये जाते थे, वह श्रोहदा "खालने" माना जाता था और उसके कार्य्य सचालन का मार वैसे ही किसी प्रमावशाली ब्यक्ति के जिस्मे किया जाता था।

५६-- अखालसे (काम मेहता अखेचन्द्रजी देखते थे) संवत् १८७२ कार्तिक सुदी १ से माघ सुदी ३ तक ५७—सिंघवी फतेराजजी ( इन्दराजजी के पुत्र ) १८७२ माघ सुरी ३ से १८७३ भादवा सुदी १४ तक ५८—सिंघवी फतेराजजी (इन्द्रराजजी के ) संवत् १८७३ की कार्तिक सुदी १२ से वैसाख सुदी १४ तक ५९-मेहता अखेचन्द्रजी ( खींवशीजी के पुत्र ) १८७३ की वैसाख सुदी ५ से १८७४ सावण सुदी ३ तक ६०-मेहता स्हमीचन्द्री, (अलेचन्द्रजी के पुत्र) १८७४ सावण सुदी ३ से १८७६ वैसाल सुदी १४ तक ६१--खालसे (काम सोजत के मेइता स्रजमलजी करते थे) १८७६ वैसाल सुरी १४ से भाषाद वदी ९ तक ६२—सिंघवी फतेराजजी (इन्द्रराजजी के पुत्र) १८७६ की आषाढ़ वदी ९ से १८८१ की चैत्र सुदी ४ तक ६३ — खालसे (काम सिंघवी फोजराजनी देखते थे) १८८१ की चैत सुदी ४ से १८८२ की पोष सुदी २ तक ६४—सिंघवी इन्द्रमळजी ( जोरावरमळजी के पुत्र ) १८८२ की पोप सुदी र से १८८५ कार्तिक वदी १ तक ६५—सिंघवी फतेराजजी ( इन्द्रराजजी के पुत्र ) १८८५ की काती वदी १ से १८८६ सावग वदी ३० तक 4६ —खालसे (काम सिंघवी गुलराजजी के पुत्र फोजराजजी देखते थे) १८८६ सावण वदी SS से १८८७ तक ६७—सिंघवी फतेराजजी (इन्द्राजजी के पुत्र) " "संवत् १८८७ से १८८८ की चेत सुदी ९ तक ६८—सिंघवी गंभीरमलजी ( फतेमलजी के पुत्र ) १८८८ को चेत सुदी ९ से १८८९ की चेन वदा १३ तक ६९--मेहता जसरूपजी × ( नाथजी के कामदार ) सं ॰ १८८९ चेत वदी १३ से १८९० काती सुदी ४ तक ७० - खालसे (भण्डारी लखमीचन्द्जी काम देखते थे) १८९० काती सुदी ४ से १८९१ सावण वदी १४ तक ७१--भण्डारी छलमीचन्दजी (कस्तूरचन्दजी के पुत्र) १८९१ सावण वदी १४ से १८९२ माघ वदी १० तक ७२—सिंघवी फतेराजजी ( इन्द्रराजजी के पुत्र ) संवत् १८९२ की माघ वदी १० से वैसाख सुदी १३ तक ७३—सिंघवी गंभीरमकजी - (फतेचन्द्जी के पुत्र) १८९२ वैसाख सुदी १४ से १८९४ सावण बदी ४ तक ७४--भण्डारी लखमीचन्द्रजी (कस्तूरचन्द्र शी के पुत्र ) संवन् १८९४ सावण वदी ४ से आसोज सुदी ४ तक ७५:--सिंघवी फतेराजजी (इन्द्रराजजी के पुत्र ) संवत् १८९४ आसोज सुदी ७ से १८९५ चेत सुदी १ तक ७६—सिंववी गंभीरमलजी (फतेचन्दजी के पुत्र ) १८९५ की चेत सुदी १ से १८९७ आसोज वदी १२ तक ७७— दिववी इन्द्रमङ्जी ( जीतमङ्जी के पुत्र ) संवत् १८९७ की आसोज वदी १२ से वैसाख सुदी १२ तक ७८-भण्डारी छलमीचन्द्जी (कस्तूरचन्द्जी के पुत्र) १८९७ वैसाख सुदी १२ से १८९८ चेत वदी १४ तक ७९ - कोचर बुधमलजी (सोजत के मेहता सूरजमलजी के पुत्र) १८९४ चेत वदी १४ से १८९९ की भा० सुर १२ ८०—सिंघवी सुखराजजी ( बनराजजी के पुत्र ) संवत् १८९९ की भादवा सुदी १२ से मगसर वदी ६ तक

> #इम समय से जोधपुर के राजनैतिक वायु मण्डल में लगभग ३० सालों तक बहुत श्रधिक उथल पथल एवं पार्टी बंदियों रही, श्रतएव "दीवान" पद भी बहुत ज्ल्द २ परिवर्तिन होते रहे ।

<sup>† &</sup>quot;दीवान" पद पर इन्होंने ७ वाइ-कार्यं किया ।

<sup>‡</sup> आप ५ वार दीवान हुए।

<sup>🗙</sup> इनकी तरफ से इनके कामदार पंचीली कालूरामजी इस स्रोहदे का काम देखते थे ।

<sup>🕂</sup> इन्होंने ४ बार "दीवान" पद पर काम किया।

नोट-ध्यान रखना च हिये कि नोधपुर राज्य का राजकीय सम्वत् श्रावण मास में परिवर्तित होता था।

```
८१ - मेहता लखमीचन्दजी (अखेचन्दजी के पुत्र ) १८९९ चेत सुदी १ से १९०० की फागुन वदी ३ तक
 ८२ — सिंघवी गंभीरमलेजी (फतेमलेजी के पुत्र ) सम्त्रत् १९०० की फागुन बदी ३ से जेठ सुदी ५ तक
 ८३-मेहता रुखमीचन्द्जी (अखेचन्द्जी के पुत्र ) सम्वत् १९०० की जेठ सुदी से १९०२ कार्तिक सुदी ९
 ८४—खालसेक्ष काम सिंघवी फीजराजजी, भण्डारी शिवचंदजी, मेहता गोपालदासजी तथा २ अन्य जातीय
                           सज्जन देखते थे। सं १९०२ के कार्तिक सदी ९ से माघ वदी ९ तक
८५-भण्डारी शिवचन्द्रजी ( लखमीचन्द्रजी के पुत्र ) १९०२ माघ वदी ९ से १९०३ आसीज सुदी १ तक
 ८६ - मेहता लखमीचन्दजी (अलेचन्दजी के पुत्र ) १९०३ आसोज सुदी ३ से १६०७ आसोज बदी ७ तक
८७ - मेहता मुकुन्दचन्दजी ( लखमीचन्दजी के पुत्र ) १९०७ की आसोज सुदी ७ से कार्तिक वदी ४ तक
 ८८--श्रव राजमलजी लोड़ा--( रावरिधमलजी के ) १९०७ चेत बदी १० से १९०८ भादवा सुदी १३ तक
 ८९-खालसे (काम मेहता मुक्कन्दचन्दजी, सिंघवी फौजराजेजी और मेहता विजयसिंहजी आदि ५ व्यक्तियों
                   की कमेटी के द्वारा होता था ) सं० १९०८ भादवा सुदी १३ से पोष सुदी २ तक
९०-मेहता विजयसिंहजी (कृष्णगढ़ के मेहता करणमख्जी के) १९०८ पोष सुदी र से १९०९ आ० वदी १
९१-मेहता मुकुन्दचन्दजी (लक्ष्मीचन्दजी के पुत्र ) १९०९ मगसर वदी १ से १९१० माह सुदी ९ तक
९२--बालसे !-- (काम मेहता गोपाललालजी, मेहता हरजीवनजी गुजराती तथा मेहता शंकरलालजी
                               देखते थे )। सं० १९१० की माघ सुदी ९ से वेंसाख वदी १३ तक
९३—बालसे (काम मेहेता विजयसिंहजी, राव राजमलजी लोढ़ा, और मेहता हरजीवनजी गुजराती देखते
                                      थे ) सं ॰ १९१३ की कार्तिक वदी ६ से पोष वदी १० तक
९४—मेहता विजयसिंहजी— संवत् १९१३ की पोष सुदी १० से संवत् १९१५ की पोष सुदी ९ तक
९५—मेहता गोपाललालजी और मेहता हरजीवनदासजी गुजरात वाले संवत् १९१५ की जेठ सुदी ११ तक
```

देखते थे ) सं १९१९ की सादण वदी । से चैत्र सुदी । तक
९८ — मेहता मुक्ठन्दचन्दजी ( छखमीचन्द जी के ) १९१९ चैत्र सुदी । से १९२२ द्वा 'जेठ वदी ९ तक
९९ — - खाछसे — वेद मेहता सेठ प्रतापमळजी अजमेर वाछे (गम्भीरमळजी के पुत्र) मेहता मुक्ठन्दचन्दजी,
मेहता गोपाछळाळजी तथा भण्डारी पचानदासजी ( बहादुरमळजी के भाई ) काम करते थे।
सं १९२२ कार्तिक वदी २ से १९२४ भादवा सुदी ५

९६—मेहता मुकुन्दचन्दजी ( छक्ष्मीचन्दजी के पुत्र) १९१६ की आषाढ़ बदी म से १९१९ सावन बदी १ तक ९७— + खालसे ( काम मेहता हरजीवनदासूजी गुजराती, सिंघवी रतनराजजी तथा दो अन्य जातीय सुजन

१०० - मेहता विजयसिंहजी ( मेहता करणमळजी के पुत्र ) १९२५ कार्तिक सुदी ५ से मगसर सुदी ५ तक

इनके साथ ड्योड्रीदार पेमकरणजी एव जोशी प्रमुदानजी भी इस ८द का कार्य्य देखते थे।

<sup>🕇</sup> इनके साथ जोशी प्रभूलालकी भी दीवान पद का कार्य्य देखते ।

<sup>‡</sup> इनके साथ खीचीं चम्मेदकरणजी काम देखते थे।

<sup>+</sup> इनके साथ पंचीली मीनालालजी और जोशी प्रभूदयालजी काम देखते थे।

<sup>🖵</sup> आपके साथ जोशी शिवचन्दजी भी दीवान पद का कार्य्य संचालित करते थे।

१०१—खालसे —(काम मेहता विजयमलजी देखते थे) १९२५ जेठ वदी २ से १९२६ आसोन सुदी १०तक १०२—खालसे (काम मेहता हरजीवनदासजी गुजराती मेहता विजयसिंहजी,सिंधवी समरथराजजी, मेहता हरजीवनदासजी एवं दो अन्य जातीय सज्जनों के साथ राज्य व्यवस्था होती थी) संवत् १९२९ की कार्तिक सुदी १४ तक

१०३—रा० व॰ मेहता विजयसिंहजी—सं॰ १९२९ काती सुदी १४ से १९३१ की फागुन सुदी ९ तक १०४—मेहता हरजीवनदासजी गुजरातवाले —१९३१ की चेन सुदी १५ से १९३२ कातिक सुदी ५ तक १०५ —रावराजा बहादुर छोढ़ा सिरदारमछजी—सवत् १९३३ की भादवा सुदी ८ से माघ सुदी १५ तक १०६—रा० व॰ मेहता विजयसिंहजी—सं॰ १९३३ की माघ सुदी १५ से १९४९ भादवा सुदी १३ तक १०७—मेहता सरदारसिंहजी (विजयसिंहजो के पुत्र) संवत् १९४९ की भादवा सुदी १३ से अपने मृत्यु समय सं॰ १९५८ की आपाद सुदी ३ तक

इस प्रकार "दीवान" के सम्माननीय पद पर सम्बत् १५१५ से सम्बत् १९५८ तक (३५० सार्लों में) करीब ८० ओसवाल मुस्सुहियों ने लगभग ३०० वर्षों तक १०७ बार कार्य्य किया। इसी प्रकार राष्ट्र के सभी बढ़े २ ओहदों पर अस्यधिक संख्या में ओसवाल पुरुष कार्य करते रहे। विक्रमी संबत् की सल्लहवीं, अठारहवीं एवं उन्नीसवीं शताबिद में जोधपुर के राजनैतिक क्षेत्र में ओसवाल जाति का बढ़ा प्राधान्य रहा।

#### क्षजोधपुर राज्य के त्रोसवाल फौजबस्शी (Commander-in-Chiefs)

१—मुहणोत स्रतरामजी—संवत् १८०८ सावण वदी ३ से संवत् १८१३ सावण वदी १३ तक २—मंडारी दीळतरामजी (थानसिंह जी के पुत्र) संवत् १८१३ की सावण वदी १३ से १८१९ तक ६— 'सिंघवी भींवराजजी (ळखमीचन्दजी के पुत्र) १८२४ की फागुन वदी ११ से १८३० तक ४— सिंघवी हिन्दूमळजी (चन्द्रभाणजी के पुत्र) सं० १८३० की चेत बदी १२ से १८३२ भादवा सुदी १४ तक ५—सिंघवी भींवराजजी — (ळखमीचंदजी के पुत्र) १८३२ की भादवा सुदी १४ से १८४७ जेठ सुदी-४ तक ६—सिंघवी भखेराजजी (भींवराजजी के पुत्र) सं० १८४७ की जेठ बदी ४ से १८५१ सावण सुदी ११ तक ७—भंडारी विवचन्दजी—संवत् १८५१ की सावण सुदी ११ से १८५५ की सावण वदी १४ तक ८—भंडारी भवानीरामजी (दौळतरामजी के पुत्र) १८५५ सावण बदी १४ से १८५६ चेत बदी ६ तक ५—सिंघवी अखेराजजी (भींवराजोत) सं० १८५६ की चेत बदी ६ से १८५७ की प्रथम जेठ सुदी १२ तक १०—सिंघवी मेघराजजी—(अखेराजजी के पुत्र) १८५७ प्रथम जेठ सुदी १२ से १८७२ काती बदी १४ तक १९—मंडारी चतुर्भु जजी—(सखराजजी के पुत्र) १८५७ प्रथम जेठ सुदी १२ से १८७२ काती बदी १४ तक १९—मंडारी चतुर्भु जजी—(सखराजजी के पुत्र) ८८५७ प्रथम जेठ सुदी १२ से १८७२ काती बदी १४ तक

श्रिआज क्छ की तरह उपरोक्त जमाना शान्ति का नहीं था। "फौजबर्ख्या" को हमेशा अपनी सेनाएँ यत्र तत्र युद्ध के लिये छे जाना पड़ती थी। इसी तरह रियासत के सेना विभाग में एवं प्रबन्ध विभाग में सोसवाल मुत्सुदी बड़े बड़े ओहदों पर प्रचुर प्रमाण में काम करते रहे। जिनकी नामावली स्थानाभाव के कारण हम यहाँ देने में असमर्थ हैं।

ो सिंधवी भीनराजजी तथा उनके पुत्रों, पौत्रों एवं प्रपौत्रों ने लगभग १२५ सालों तक फोज वख्शी का काम किया।

१२—भवारी अगरवन्द्रजी—(शिववन्द्रजी के पुत्र) १८७३ दूजा सावण सुदी ६ से १८७६ दूजा जेड बदी १२ तक १३—सिंघवी मेवराजजी—(अलेशजीत) १८७६ की दूजा जेड बदी १२ से १८८२ की माघ सुदी १२ तक १४—सिंघवी फीजराजजी—(गुलराजजी के पुत्र) १८०३ की सावण सुदी १ से १८१२ की आषाढ़ बदी ३ तक लेकिन इनकी और से इनके फूफा सुहणीत विजयसिंहजी तथा मेहता काल्ह्रामजी वापना कार्य देखते थे सं० १९ २ आषाढ़ बदी ३ से १९१६ सावण बदी १ तक विचाल से—(काम सिंघवी देवराजजीकी ओरसे उनके कामदार वापना काल्ह्रामजीके पुत्र मेहता रामलाल जी वापना देखते थे ।) सम्वत् १९१९ की सावण बदी १ से सम्वत् १९१९ की आसाढ़ सुदी १४ तक १७—सिंघवी देवराजजी—(फीजराजजी के पुत्र) १९२९ की मगसर सुदी ३ से १९२८ काती बदी ६ तक १९—सिंघवी करणराजजी—(सुरजराजजी के पुत्र) १९२९ की मगसर सुदी ३ से १९३१ चेत बदी ६ तक १९—सिंघवी करणराजजी—(सुरजराजजी के पुत्र) १९३४ आसोज सुदी ५ से १९३५ मादवा बदी ३ तक १९—सिंघवी करणराजजी—(करणराजजी के पुत्र) १९३४ आसोज सुदी ५ से १९३५ मादवा बदी ३ तक १९—सिंघवी विश्वराजजी (केरणराजजी के पुत्र) १९३४ आसोज सुदी ५ से १९३५ सादवा बदी ३ तक १९—सिंघवी विश्वराजजी (करणराजजी के पुत्र) १९३४ आसोज सुदी ५ से १९३५ सादवा बदी ३ तक १९—सिंघवी वच्छराजजी (भीवराजजी के पुत्र) १९३४ आसोज सुदी ५ से १९३५ से सं० १९५६ तक १९—सिंघवी वच्छराजजी (भीवराजजी के पुत्र) १९३४ आसोज सुदी ५ से १९३५ से सं० १९५६ तक

# जोधपुर के बतमान महा, साहिब का वहाँ के श्रीसवाल समाज के पति उद्वार

श्रीसवालों द्वारा संवालित स्रदार हाई स्कूल की नई इमारत के बदबांटन के समय गत १२ सितम्बर १९२२ को जोशपुर के वर्तमान नरेश श्रीमान् महाराजा उम्मेदिसहजों साहब ने बढ़ा ही महत्वपूर्ण भाषण दिया था। उसमें आपने श्रोसवाल जाति के पूर्वजों द्वारा की गई महान राजनैतिक सेवाओं का बढ़ा ही गौरवशाली वर्णन किया है। हम आपके उक्त भाषण का कुल शंश नीचे उद्धत करते हैं।

I greatly appreciate the sentiments of loyalty and devotion expressed by you towards me and my house. The inestimable services rendered by your community to my ancestors are assured of a conspicuous and abiding place in the history of this great State. It is a magnificent record of devoted service. Indeed I cannot pay too high a tribute to your unflinching loyalty and single-minded devotion to duty which have been, and I hope should be, very valuable assets to this State, both in the past, and in the future.

I have no doubt that you prize those splended traditions. I confidently believe that you will-always strive to preserve and enhance them. It behaves you and your successive generations to see that the high example of duty and loyalty enshrined in those traditions is not in any way bedimmed or blurred in fut.

अर्थात् आपने मेरे और मेरे घराने के प्रति जिस राजमिक के भाव प्रदर्शित किये हैं। उन्हें मैं बहुत प्रसंद करता हूँ। आपकी जाति ने मेरे पूर्वजों की जो अमूल्य सेवाएं की हैं वह इस राज्य के इतिहास में प्रधान और चिरस्थाई स्थान गृहण करेगी। वह भक्ति पूर्ण सेवाओं का एक गौरवशाली इतिहास है। वारतव में आपकी सदा स्थिर रहने वाली राज भक्ति और एक मन से की हुई कर्षक्य निष्टा—जो कि भूतकाल में इस राज्य के लिए बहुमूल्य सम्पत्ति रही है—मुझे उम्मीद है कि भविष्य में भी रहेगी—उसके प्रति में अधिक से अधिक सम्मान प्रदान करता हूँ।

मुझे संदेह नहीं है कि आप अपने महान गौरवशाली इतिहास का बहुत मान करते होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप हमेशा अपने गौरव पूर्ण इतिहास को सुस्थिर रखने का यत्न करेंगे। अगर आप और आपकी संताने इस बात के लिये अवश्य यत्न करेंगी कि आपके इतिहास में कर्तन्य निष्ठा और राज्य भक्ति का जो प्रकाश है, उसमें भविष्य में किसी भी प्रकार कमी न आवे।

#### उदयपुर.(मेवाड़) के "अोसवाल" मधान, दीवान एवं फौज वरुशी

अब हम मारवाड़ की तरह मेवाड़ के कतिपय ओसवाल प्रधान, दीवान एवं सेनाध्यक्षों की सूची देते हैं। मारवाड़ की तरह मेवाड़ में भी अनेकों ओसवाल राजनीतिज्ञों और वीरों ने लगातार कई सी वर्षों तक कठिन परिस्थितियों में राज्य की महान सेवाए की। हमें खेद है कि इन तमाम ओसवाल पुरुषों के हमें सिलसिलेवार पूरे नाम नहीं मिले है अतः हम बहुत थोड़ी नामावली यहाँ दे रहे है।

- "१-कोठारी तोलाशाहजी-महाराणा सांगा के समय में प्रधानगी की।
- र- \* कोठारी कर्माशाहजी-राणा रतनसिंह के समय में प्रधानगी के पद पर काम किया ।
- ३—निहालचन्दजी बोलिया —सम्वत् १६१० में चित्तौड़ में महाराणा उदयसिंहजी के समय प्रधान रहे।
- ४—रंगाजी बोलिया—बड़े महाराणा अमरसिंहजी तथा महाराणा कर्गसिंहजी के समय में प्रधान रहे।
- ५-सर्वस्य त्यागी, वीरवर भामाशाह काविंद्या -महाराणा प्रतापिंसहजी के राजत्व काल मे आरंभ से-

अंत तक एवं उनके पुत्र अमर्रासहजों के समय में संवत् १६५६ की माघ सुदी ११ तक ६—काविद्या जीवशाहजी (भामाशाह के पुत्र) अपने पिता के बाद महाराणा अमर्रासहजी के समय में । ७—काविद्या अक्षयराजजी (जीवाशाह के पुत्र) महाराणा कर्णीसहजों के राज्यकाल में ।

<sup>\*</sup> इ होंने रात्रुजंय का उद्घार किया था। देखिये "धार्मिक विमाग"

- ८—सिंधवी द्यालदा नजी सीसोदिया —महाराणा राजसिंहजी के सभय में
- ९ मेहता अगरचन्दजी वच्छावत --महाराणा अरिसिंहजी, हमीरसिंहजी तथा भीमसिंहजी के समय में
- १०—मोतीराजजी बोलिया —महाराणा, अरिसिंहजी के राज्यकाल में सं० १८१९ से २६ तक
- १ 1-एकलिंगदासजी बोलिया ( मोतीरामजी बोलिया के पुत्र ) एकलिंगदासजी की वय छोटी होने से इनके काका मोजीरामजी काम देखते थे
- १२ सोमजी गाँधी महाराणा भीमसिंहजी के समय में
- १३ सतीदासजी गाँधी ( सोमजी के भाई ) महाराणा भीमसिंहजी के समय में
- १४ शिवदासजी गाँघी ( सोमजी के भाई ) महाराणा भीमसिंह नी के समय में
- ९५-मेहता देवीचन्दजी वच्छावत ( अगरचन्दजी के पौत्र ) महाराणा भीमसिंहजी के समय में
- १६ मेहता रामसिंहजी-महाराणा भीमसिंहजी के समय में कई बार दीवान तथा प्रधान रहे।
- १७-मेहता शेरसिंहजी वच्छावत ( मेहता अगरचन्दजी के पौत्र ) महाराणा भीमसिंहजी के समय आप और मेहता रामसिंहजी वारी २ से तीन चार बार दीवान और प्रधान रहे।
- १८-मेहता गोकुरुचन्द्रजी वर्छावत ( मेहता देवीचन्द्रजी के पौत्र ) महाराणा सरूपसिंहजी के समय में
- 19-कोठारी केसरीसिंहजी-महाराणा सरूप्रिंहजी के समय में सं० १९१६ से २६ तक
- २१--मेहता पन्तालालजी वच्छावत सी॰ आई॰ ई -महाराणा शंभूसिंहजी के समय में
- २२-कोठारी बलवन्तसिंह नी-महाराणा फतेसिंहजी के समय में
- २३-कटारिया मेहता भोपालसिंहजी-- महाराणा फतेसिंहजी के समय में
- २४ मेहता जगनाथसिंहजी । भोपालसिंहजी के पुत्र ) महाराणा फतहसिंहजी के समय में

इसी प्रकार मेत्राइ के सेनाध्यचों में बील्या रुद्रभाजो सरदार्सिंहजी, भारमलजी काविडया. मेहता जालसी मेहता चीलजी मेहता नाथजी मेहता भालदासजी आदि कई नामांकित वीर हुए। जिन्होने अपनी अपूर्व वीरता से मेबाड राज्य की श्रमुख्य सेवाएँ कीं। मेहता चीलजी ने मेवाड राज्य के स्थापन में महाराणा हम्मीर की बहुत इमदाद दी।

#### बीकानेर स्टेट के श्रोसवाल दीवान

सारवाड एवं मेवाड की तरह बीशनेर राज्य के आरंभ काल से ही ओसवाल पुरुषों ने रियासत की अमुल्य सेवाओं में सहयोग लिया। अब हम बीकानेर के प्रधानों तथा दीवानों की सुची दे रहे हैं। १— विच्छराजजी बच्छावत - संवत् १४८९ से रावबीकाजी के साथ बीकानेर राज्यः स्थापन में बहुत कार्यं किया।

<sup>\*</sup> आपके साथ पंडित लद्मणरावजी भी प्रधानगी का काम करते थे।

<sup>†</sup> श्रापके साथ सवत् १६७५ तक पं ० शुक्देव प्रसादजी एवं इनके बाद संवत् १६७५ तक प० दामोदर लालजी भी राज्यकार्य्य संशालनमें सहयोग देते रहे । इस समय आप "मेम्बर कौसिन" एवं 'कोर्ट आफ वोर्ड आफीसर' हैं ।

<sup>🗓</sup> इसके पूर्व त्राप राव रिणमलजी एवं राव जीवाजी के समय में भी प्रधानगी का काम कर जुके थे। त्राप राव बीकाजी के साथ जांगलू प्रदेश में आये । आपके परिवार ने लगातार ६ पीडियों तक बीकानेर राज्य में प्रधानगी की ।

- २- #बेद मेहता राव लाखनसी, बीकानेर राज्य के आरंभ काल में कार्य्य किया।
- ३--- मेहता करमसी बच्छावत--- (वच्छराजजी के पुत्र ) संवत् १५५१ से राव छूणकरणजी के समय में ।
- ४-मेहता वरसिंहजी बच्छावत (करमसी के छोटे भाई ) राव जेतिसिंहजी के समय में ।
- ५-मेहता नगराजजी बच्छावत ( वरसिहजी के पुत्र ) राव जेतिसहजी के समय में ।
- ६-मेहता संग्रामिसहजी बच्छावत (नगराजजी के पुत्र ) राव कल्याणिसहजी के समय में
- ७-मेहता करम्चन्द्जी बच्छावत (संग्रामसिंहजी के पुत्र) राव रायसिंहजी के समय में।
- ८-चेद मेहता ठाकुरसीजी ( राव खांखनसी की ५ वी पीढ़ी में ) राव रायसिष्टजी के समय में ।
- ९-- मेहता भागचन्द्जी तथा छक्ष्मीचंद्जी बच्छावत (करमचन्द्जी के पुत्र) राव सूर्रिसहजी के समय में !
- १०-वेद मेहता महाराव हिन्दूमलजी-महाराजा रतनसिहजी के समय में संवत् १८८५ में।
- ११-मेहता किशनसिंहजी-१६३५ में एक साल तक।
- १२-दीवान अमरचन्दजी सुराणा-महाराजा सुरति हजी के समय में १८८३ से
- १३--राखेचा मानमलजी--संबत् १८५२-५३ में दीवात रहे।
- १४ कोचर मेहता शहामलजी महाराजा सरदारिसहजी के समय में संवत् १८६० में दीवान रहे।

#### किशनगढ़ स्टेट के दीवान

अब हम किशनगढ़ स्टेट के भी कतियय ओसवाल दीवानों की सूरी दे रहे हैं।

१—मुहणोत रायचन्दली — महाराज कृष्णसिंहली के साथ कृष्णगढ़ राज्य के स्थापन मे एवं १६५८ में

किशनगढ़ शहर बसाने में बहुत अधिक सहयोग दिया। आपको महाराजा कृष्णसिंहली ने अपना
प्रथम दीवान बनाया। आप लगभग १७२० तक इस एद एर रहे।

- २-मेहता कृष्णसिंहजी महणोत-सहाराजा मानसिंहजी के समय राज्य के मुख्य मन्त्री रहे ।
- ३- मेहता आसकरणजी महणोत-महाराजा राजसिंहजी ने १७६५ में दीवान पद इनायत दिया।
- थ-मेहता चेनसिंहजी सहणोत-महाराजा प्रतापसिंहजी के समय में दीवान रहे।
- ५-मेहता रामचन्द्रजी सुहणोतं-महाराजा बहादुरसिहजी ने संवत् १७८१ मे दीवान बनाया ।
- ६-मेहता हठीसिंहजी मुहणोत-महाराजा बहादुरसिंहजी ने संवत् १८३१ में दीवान पद दिया।
- ७-मुहणोत हिन्दूसिंहजी-महाराज बहादुर्राहंहजी के समय में माईदासजी के साथ दीवानगी की।
- ८—मेहता नोगीदासनी मुहणोत—महाराजा विरदिसहनी तथा प्रतापसिंहनी के समय में दीवान रहे ।
- श्राप भी राव वीकाजी के साथ जे. घपुर से आये थे। वीकानेर शहर को बसाने में वच्छराजजी तथा
   लाखनसीजी ने बहुत अधिक प्रयत्न किया।

† इन वधुओं ो महाराजा सूरसिंह जी ने भरना डाला उस समय इनके परिवार में केवत १ गर्भवती स्त्री रहनई जिनके कुछ से माणजी नामक पुत्र हुए। इनकी चौथी पीढ़ों में मेहता अगरचन्द्रजी हुए। जो मेवाड के राजनैतिक गगन में चमकते हुए नस्त्र की तरह मासित हुए। जोधपुर और बीकानेंर के वाद इस परिवार के कई पुरुष मेवाड राज्य में प्रधान और दीवान रहे। इस समय इस परिवार में मेहता प्रजालालजी वच्छावत सी. आई. ई, के पुत्र मेहता फतेलालजी है।

९ — मेहता शिवदासची मुहणोत — महाराज व ल्याणसिंहजी के समय में १८८७ में दीवान रहे। १० — मेहता क्रणसिंहजी मुहणोत — १८७७ से १८९६ तक दीवान रहे। आपके द्वितीय पुत्र मेहता विजयसिंहजी तथा पौत्र सरदारसिंहजी जोघपुर राज्य के ख्याति प्राप्त दीवान रहे।

११ — मेहता मोखमिसिंहजी ( मेहता करणमलजी के ज्येष्ट पुत्र ) संवत् १८९६ से १९०८ तक दीवान रहे। इसी प्रकार कि जनगढ़ में मुहणोत परिवार के अलावा बोधरा परिवार में भी कुछ सजन दीवान रहे, लेकिन खेद है कि इन परिवारों के वर्तमान मालिकों के पास कई बार जाने पर भी हमें परिचय प्राप्त न हो सवा, अत्युव पूरी सूची नहीं दे सके। इसी प्रकार विश्वनगढ़ में मेहता उम्मेदिसिंहजी, मेहता सचुनाथिसिंहजी, मेहता माधविसिंहजी आदि सज्जनों ने भी ग्टेट में फौज वख्शी के पदों पर कार्य्य किया।

#### जयपुर के ओसवाल दीवान

- १ गोलेखा माणिकचन्दजी-प्रधानगी के पद पर कार्य किया।
- र-गोलेखा नथमलजी-संवत् १९३७ से १९५८ तक दीवान पद पर कार्य किया ।

#### काश्मीर के श्रोसवोत्त दीवान

?--- मेजर जनरल दीवान विशनदासजी रायब्रहादुर सी॰ एस॰ आई॰ सी॰ आई॰ ई॰ जम्मू-भूत पूर्व दीवान काश्मीर, इस समय आप जम्बू में रिटायर्ड लाइफ विता रहे हैं।

#### सिरोही-स्टेट के त्रोसवाल दीवान

इस स्टेट मे भी बहुत पुराने समय से ओसवाल समाज का सिंघी परिवार दीवान के पदों पर काम करता आ रहा है। उन सजानों के नाम नीचे उद्धत करते हैं।

| 9 | संघी  | श्रीवंतर्ज | ì |
|---|-------|------------|---|
| I | त्तवा | आपताण      | ι |

२—सिंघ रयामजी

३—सिंघी सुन्दरजो

४ — सिघी अमरसिहजी

५—सिंधी हेमराजजी

६—सिघी कानजी

७—सिंघी पोमाजी

, सिरोही के महाराजा सुकतानसिंहजी, अलेराजजी, वेरीसालजी दरजन्सिंहजी, तथा मानसिंहजी के समय में दीवान के पदों पर काम किया।

ये तीनों बन्धु ईंडर के दीवान सिंघी लालजी के पुत्र थे। इन्होंने सिरोही स्टेट के दीवन पद पर काम किया था इनमें कानजी ३ वार दीवान हुए।

- ८—सिंघी जोरजी—आप संवत् १९।६ में दीवान रहे ।
- ९-बापना चिमनमलजी द्वानी वाले-आपने भी स्टेट में दीवान के पद पर कार्य किया था।
- १०--सिंघी क्स्तूरचन्द्जी--आप संवत् १९१९,२५ तथा ३२ में तीन वार दीवान हुए।
- ११ राय बहादुर सिघी जवाहरचन्द्रजी आप संवत् १९४८, ५५ तथा ५९ में तीन वार दीवान हुए।

#### इन्दौर स्टेट के त्रोसवाल दीवान

1—राय बहादुर सिरेमळजी बापना, बी॰ एस॰ सी॰ एल॰ एल॰ बी॰ एतमाद—वजीर-उद्दौला—आप सन् १९२६ से इन्दौर स्टेट के प्राइम मिनिस्टर एवं ग्रेंसिडेंट कौंसिल के पद पर अधिष्ठित हैं। वर्तमान में भारत के ओसवाल सभाज में आपही एक महानुभाव इतने उच्च पदपर विभूपित हैं। २—रा॰ ब॰ हीराच-दजी कोठारी—आप भी कुछ मास तक टेम्पररी रूप से श्रेसीडेंट कैंसिल तथा दीवान रहे थे।

#### रतलाम स्टेट के श्रोसवाल दीवान

१— स्वर्गीय कोठारी जन्हारसिंहजी दूगड नामली-आपने कुछ वर्षों तकस्टेटके दीवान पदपर काम किया था। सीतामऊ के छोसवाल दीवान

- १-मेहता नाथाजी-महाराजा रामसिंहजी के समय में १७३१ में ।
- २ मेहता हीराचन्दजी महाराजा केशोदासजी के समय में।
- १ मेहता भिखारीदासजी-महाराजा केशोदासजी के समय में १७६९ में ।

#### वांसवाड़ा राज्य के स्रोसवाल दीवान

यहाँ के कोटारी परिवार ने बहुत समय तक दोवान पद पर क'म किया। तथा अभी र साल पूर्व मसूदा निवासी श्री जालिमचन्द्रजी कोटारी दीवान पद पर काम करते थे।

#### भावुत्रा के त्रोसवाल दीवान

१--श्री बहुा गुलाबचन्द्जी एम॰ ए॰ जयपुर-आप इस स्टेट के दीवान पद पर कार्य्य कर चुके हैं।

#### प्रतापगढ़ के ओसवाल दीवान

१--श्रीसुजानमरुजी बांटिया प्रतापगढ़-आप कई वर्षों तक इस स्टेट के दीवान रह चुके हैं।

#### भालावाड़ रटेट के फौज़वख्शी

- १--- सुराणा गंगाप्रसादजी--आपको महाराज राणा पृथ्वीसिंहजी ने फौजवरकी का पद इनायत किया था।
- २-सुराणा नरसिंहदासजी-(गंगाप्रसादजी के पुत्र ) अपने पिताजी की जगह फौजवट्शी सुकरेर हुए।

# धार्मिक चेत्र में श्रोसवाल जाति Oswals in the Field of Religion.

## श्रोसवाल जाति का इतिहास-



श्री शत्रुश्जय हिल पालीतान

( श्री बा॰ प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )

सवाल जाति के राजनैतिक और सैनिक महत्व के उपर गत अध्याय में हम नाफी प्रकाश हाल चुके हैं। उसके पढ़ने से किसी भी निष्पक्ष पाठक को यह पता बहुत आसानी के साथ लग जाता है कि राजपूताने के मध्ययुगीन इतिहास में राजपूत राजाओं के अस्तित्व की रक्षा के अन्त गंत इस जाति के मुत्युहियों का कितना गहरा हाथ रहा है। कई बार इतिहास के अन्दर हमको ऐसी परि-रिथितियाँ देखने को मिलती हैं, जिनसे लाभ उठाकर अगर वे लोग चाहते तो किसी राज्य के स्वामी हो सकते थे। नवीन राज्यों की स्थापना कर सकते थे। मगर इन लोगों की स्थापना कर हतनी तीन थी कि जिसकी वजह से उन्होंने कभी भी अपने मालिक के साथ विश्वासघात नहीं किया। उन्होंने सैनिक लड़ाइयाँ लड़ीं अपने मालिकों के लिये; राजनैतिक दावपंच खेले वे भी अपने मालिकों के लिये; राजनैतिक दावपंच खेले वे भी अपने मालिकों के लिये; जो कुछ किया उसका फायदा उन्होंने सब अपने मालिकों को दिया। इस प्रकार राजनीति और युद्धनीति के साथ २ इनकी स्वाभिमिक का आदर्श भी बहुत केंचा रहा है।

अब इस अध्याय में हम यह देखना चाहते हैं कि इस जाति के पुरुषों ने धार्मिक क्षेत्र के अन्त-गैत नया २ महत्वपूर्ण काम किये । उनकी धार्मिक सेवाओं के लिये इतिहास का क्या मत है।

यहाँ पर यह बात ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है कि हर एक युग और हरएक परिस्थित में जनता के धार्मिक आदर्श कि पीछे मतवाली रहती है, दूसरी पृरिस्थित में वह उसी आदर्श से उदासीन हो किसी दूसरे आदर्श के पीछे मतवाली रहती है, दूसरी पृरिस्थित में वह उसी आदर्श से उदासीन हो किसी दूसरे आदर्श के पीछे अपना सर्वेस्व छगा देती है। एक समय था जब लोग अनेकानेक मन्दिरों का निर्माण करवाते में, बड़े २ संघों को निवालने में, आवार्थों के पाट महोत्सव कराने में धर्म के सर्वोच्च आदर्श की सफलता समझते थे आज के नवीन युग में शिक्षित और बुद्धिवादी व्यक्तियों का धर्म के इस आदर्श से बढ़ा मतभेद हो सकता है। हमारा भी हो सकता है, मगर इस मतभेद का यह अर्थ नहीं है कि हम उन महान् व्यक्तियों की उत्तम भावनाओं की इजत न करें। उन्होंने अपने महान् आदर्शों के पीछे जो त्याग किया उसकी तो हमें इज्जत करनाही होगी, चाहे उन आदर्शों से हमारा कितना ही मतभेद क्यों न हो।

# शक्रंतय तिथे

#### शत्रुंजयं तीर्थ श्रीर श्रोसवाल

शत्रुंजय तीर्थं के माहात्म्य के सम्बन्ध में कुछ भी छि बना सूर्यं को दीपक दिखाना है। भारतवर्ष की प्रत्येक जैंन-गृहस्थ इस तीर्थं की महानता और माहात्म्य के सम्बन्ध में पूर्णतया परिचित है। खास करके इंवेताम्बर जैन समाज के अन्तर्गत तो इस तीर्थं की महिमा खूब ही मानी गई है। इस समाज के अन्तर्गत मार्चिन और अवीचीन करू में जितने भी संब निकाले गये उनमें से अधिकांश से भी अधिक शत्रुंजय और गिरनार के थे। इस तीर्थं के अन्दर इसके जीर्णोद्दार और इसकी जाहोजलाली के लिये ओसवाल श्रावकों ने कितने महत्वपूर्ण काम कि ने, वे नीचे लिखे शिलालेखों से भली प्रकार प्रकट हो जायेंगे।

# शत्रुज्य तीर्थ श्रोर धर्मवीर समराशाह

शतुक्षय तीर्थ वैसे तो बहुत प्राचीन है मगर समय के धकों से हमेशा मन्दिरों में टूट फूट और जीएँता आती ही रहती है, जिसका समय २ पर श्रद्धालु और समर्थ श्रावक पुनरुद्धार करवाते रहते हैं। मगर वि॰ सं॰ १३६९ में इस तिर्थ पर ऐसी भयद्वर विपत्ति आई जैसी शायद न तो उसके पहले ही कभी आई थी और न उसके परचात ही ।

वह समय। अलाउ हीन खिल जी का या—उसी अलाउ हीन का जिसने महारानी पिंग्ननी की रूप लीज सा में पड़कर चित्ती है का सर्वनाश कर दिया था। इस यवन-राजा की निर्देयता और धर्मान्धता के सम्बेन्ध में इतिहास के पाठक भली प्रकार परिचित हैं। इसी अलाउ हीन की फ़ौजों ने वि० सं० १३६९ में श्राहु अय तीर्थ पर इमला कर दिया। इन आक्रमणकारियों ने इस महान् तीर्थ को चौपट कर दिया। अने शतेक भन्य मन्दिर और मूर्तियां नष्ट कर दी गईं। यहाँ तक कि मूलनायक श्रीआदीश्वर भगवान की मूर्ति भी खिल्डत कर दी गईं।

उस समय अणाहिलपुरपट्टण में ओसवाल जाति के श्रेष्ठि (वैद मुहता ) गौत्रीय धर्मवेर देशल-शाह विद्यमान थे। ये बड़े धर्म भीरू और भाद्यक व्यक्ति थे। जब इन्होंने शत्रुक्तय तीर्थ के नाश को हाल सुना तो इन्हें बड़ा दुःख हुआ। इन्होंने अपने प्रतिभाशाली और धार्मिक पुत्र समराशाह से यह सब हाल कहा। तब समराशाह ने कहा कि जब तक मैं इस तीर्थराज वा पुनरुद्धार न कर लूँगा (१) भूमि पर सोऊंगा

# श्रोसवाल जाति का इतिहास

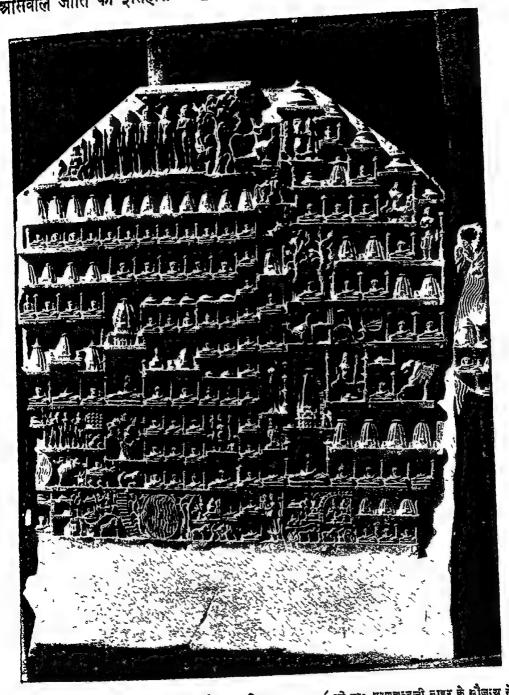

शीतलनाथजी,का,मन्दिर शत्रुष्तय ( श्री बा॰ प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजःय से )

(२) दिन में एक बार मोजन करूँ गा (३) ब्रह्म नथ्ये से रहूँ गा (४) श्रद्धारद्रव्यों का प्रयोग न करूँ गा और (५) छः विषय में प्रतिदिन केन्छ एक विषय का सेवन करूँ गा । धर्म वीर समराशाह की इस भीष्म प्रतिज्ञा को सुनकर तत्काळीन आचार्थ्य श्री सिद्धस्विजी बढ़े प्रसन्न हुए और उन्होंने समराशाह की समस्ता की मनोकामना की।

सबसे पहले समराशाह ने गुजरात के तत्कालीन अधिकारी अलपखान का पुनरुदार के लिए हुनम और शाहीकर्मान प्राप्त किया। उसके परचात् मृति निर्माण के लिए आरासण खान से संगमरमार की पुतली मँगवाई। उस समय अरासणखान का अधिकारी महिपालदेव था जो त्रिसहमपुर में राज्य करता था। इस राजा के मंत्री का नाम पाताशाह था। जब समराशाह के भेजे हुए सेवक बर्मुल्य भेटों को लेकर महिपालदेव के सम्मुख पहुँचे तो वह बढ़ा प्रसन्न हुआ। उसने वे सब भेंटे आदर पूर्वक वापस कर दीं और स्वयं समराशाह के सेवकों को लेकर संगमरमर की खान पर गया, और स्फटिक मणि के सदश निर्दाण, सुन्दर फड़ही निकलवाकर समराशाह के सेवकों को देशी। इस फलही से उस समय के उत्तम शिल्पशाकियों ने मृत्ति बनाकर तैय्यार की। इधर जो देवमन्दिर देवकुलिकाएँ, और मण्डप इत्वादि क्षत विक्षत हो गये थे, वे भी सब तैय्यार करवाकर नये बना लिये गए। इसके अतिरिक्त देशलशाह ने स्थ के आकार का एक नया मन्दिर और बनवाया।

सब काम हो जाने पर देशलशाह ने प्रिनिष्ठा महोत्तव का मुहूर्त निकाला और सारे श्री संघ को दूर २ तक निमंत्रण भेजिगए। इस प्रकार बढ़ी धूम धाम से छाखों रुपये खर्च करके धर्मशीर देशल शाह और समराशाह ने जिन विम्ब की प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रतिष्ठा के समय में बहुत बढ़ा उत्सव किया गया।

### रात्रुक्षय तीर्थ श्रीर धर्मवीर कर्माशाह

सवत् १५८० में चित्तीड़ के सुप्रसिद्ध सेठ कर्माशाह ने इस महान् तीर्थ का पुनरुद्धार करके फिर से इसकी नई प्रतिष्ठा करवाई । उसका पूरा विवरण वहाँ के सबसे बड़े और मुख्य मंदिर के द्वार पर एक

<sup>#</sup> मएडन के सम्मुख बलानक मण्डप का उद्धार श्रीष्ठ त्रिमुजनसिंह ने करवाया, स्थिरदेव के पुत्र शाह लहु ह ने ४ देव कुलिकाएँ बनवाई जैन और कृष्ण नामक सन्नियों ने जिन विम्न सिंहत आठ दोहरियों करवाई पेथडशाइ के बनाए हुए सिद्ध कोटानोटि जैश्य का उद्धार हरिश्चन्द्र के पुत्र शाह बेशव ने कराया इसी प्रकार और भी श्रावकों ने कई छोटे बड़े कार्य्य करवारे।

<sup>—</sup> मुनिज्ञान सुन्दरजी कृत समरसिंह चरित्र

शिला में खोदा हुआ है। इस शिलालेख में \* सबसे पहले कमांशाह के वंशु का वर्णन किया गया है जिससे पता लगता है कि गवालियर के अन्दर आम राजा ने बप्प मट्टस्रि के उपदेश से जैन धर्म को प्रहण किया। उसकी एक स्त्री विणक कन्या थी। उसकी कुक्षि से जो पुत्र उत्पन्न हुए थे वे सब ओसवाल जाति में मिला लिये गये और उनका गौत्र राज कौष्टागार के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी कुल में आगे चल कर सारणदेव नामक एक प्रसिद्ध पुरुष हुए। सारणदेव की ८ वीं पुत्रत में तोलाशाह नामक एक व्यक्ति हुए। उनके लील्द्र नामक खी से छः पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटे कर्माशाह थे। आपके भी दो खियाँ थी। पहली खी का नाम कप्रदे और दूसरी का कामलदे था। कर्माशाह का राज दरवार मे बढ़ा सम्मानं था। यद्यपि वे एक व्यापारिक पुरुष थे फिर भी राजनैतिक वातावरण के उपर उनका बहुत अच्छा प्रभाव था। उस समय मेवाइ की राज गही पर-राणा रलसिंहजी अधिष्ठित थे।

कर्माशाह ने अपने गुरु के पास से शतुक्षय तीर्थं का महत्व सुनकर उसके पुनरुद्धार करने की इच्छा प्रगट की और चित्तीड़ से गुजरात आकर वहाँ के तत्कालीन सुलतान बहादुरशाह के पास से उसके उद्धार का फरमान प्राप्त किया। तत्पश्चात् आप वहाँ से शतुक्षय को गये। उस समय सोरठ के स्वेदार मजाद्वान के कारभारी रविराज और नरसिंह नाम के दो व्यक्तियों ने कर्माशाह का बहुत आदर किया। उनकी सहानुभूति और सहायता से कर्माशाह ने बहुत दृष्य खर्च करके सिद्धाचल का पुनरुद्धार किया और संवत् १५८७ के बैसाख वदी ६ को अनेक संघ और अनेक मुनि आचार्थों के साथ उसकी कल्याण कर प्रतिष्ठा की।

#### शत्रु अय तीर्थ ऋौर शह तेजपाल

कर्माशाह के ६० वर्ष के परचात् खरमात के रहनेवाले प्रसिद्ध ओसवाल धनिक शाह तेजपाल सोनी ने शत्रुंजय के इस महान मंदिर का विशेष रूप से पुनरद्वार कर फिर से उसे तथ्यार करवाया और तप गच्छ के प्रसिद्ध आचार्थ्य हीरविजय सूरि के हाथों से उसकी प्रतिष्ठा करवाई। इसका एक शिला ,लेख में मुख्य मंदिर के पूर्व द्वार के रग मण्डप में लगा हुआ है। इस शिलालेख में शुरू २ में तो तपागच्छ के आचाय्यों की पदावली और उनके द्वारा किये खास २ कामों का वर्णन किया गया है। उसके परचात् उद्धारकर्ता का परिचय देते हुए लिखा है।

पूरे शिलालेख के लिए देखिए मुनि जिन विजयजी कृत 'जैन लेख संग्रह" भाग २ लेखाइ १

पं देखिये. मुनि विजयजीकृत जैन लेख संग्रह भाग-२ लेख १२

असर्वत के सुप्रसिद्ध आधू सैठ के कुछ में विवराज, सोवी नामक एक पुण्यशाली सेठ हुआ। उसके परवात क्रमका सीधर, परवत, काला, बाघा और बिल्डिया की पाँच पुत्रते और हुई। बिल्डिया के सुहासिनी नामक स्त्री से तेजपाल नामक महाप्रतापी पुत्र हुआ। शाह तेजपाल ही रेविजयसूरि और उनके विज्ञ विजयसेनसूरि का परम मक्त था। इन आचार्य्य भी के उपदेश से उसने जिन मन्दिरों के बनाने में और संघ भक्ति के करने में विपुत्त द्वय खर्च किया। संवत् १६६६ में उसने अपने जन्मस्थान खम्मात में सुवाद्यनाथ तीर्थहर का भव्य चैत्य बनाया। संवत् १५७७ में आनन्दिवमल सूरि के उपदेश से कर्माशाई ने शतु जय तीर्थ के इस मैनिर का पुनरुद्धार किया था। मगर अत्यंत प्राचीन होने की वजह से धोड़े ही समय में यह सूर्त मन्दिर किर से जर्जर की तरह दिखाई देने लगा गया। यह देखकर शाह तेजपाठ ने किर से इस में देर का पुनरुद्धार प्रारंभ किया और संवत् १६७९ में यह मंदिर बिलकुल नया बना दिया गया और इसका नन्दिवर्द्धन नाम स्थापित किया। साथ ही प्रसिद्ध नाचार्य भी हीरविजय सूरि के हाथों से इसकी प्रतिश्व करवाई जिसमें उसने विपुत्त दृश्य खर्च किया। शतुश्रय के उपर हेस प्रतिश्व के समय कर्गाणित मनुष्यं एकत्र हुए थे। गुजरात, मेवाद, मारवाद, दक्षिण और मालव आदि देशों के हजारों थान्नी वान्न के लिये अपने हुए थे, जिनमें ७२ तो बड़े २ संब थे। न्दर्य हीरविजयजी के साथ में उस समय करीब एक हजार सायुओं का समुदाय था। कहना न होगा कि इन सब लोगों के लिये रसोई इत्यादि की व्यवस्था सोनी तेजवाल के तरफ से की गई थी।

#### शत्रुञ्जय तीर्थ ऋरेर वर्डमानशाह

वर्तमानशाह ओसवाछ जाति के छालण गौत्रीय पुरुष थे। ये कच्छ प्रान्त के अलसाणा नामक गाँव के रहने वाले थे। ये बढ़े धनाड्य और व्यापार निपुण पुरुष थे। संयोगवश इसं अलसाणा प्राप्त के ठालुर की कन्या का सम्बन्ध जामनगर के जाम साहब से हुआ, अब बिदाई होने छगी तब उसे कन्या ने दहेज में, वर्दमानशाह और उनके सम्बन्धी रायसीशाह को जामनगर में असने के लिये मांगा। तद्वसार ये दोनों ओसवाल जाति के बहुत से अन्य लोगों के साथ जामनगर में आ बसे।

जामनगर में रहकर ये दोनों छदमीपति अनेक देशों के साथ न्यापार करने छगे, और वहाँ की जनता में बड़े लोकप्रिय हो गये। वहां उन्होंने लाखों रुपये खर्च करके संवत् १६७६ में बड़े बड़े विशाल जैन मन्दिर निर्माण करवाये। असके पश्चाम वर्द्धमानशाह ने शत्रुक्जय शीर्थ की बाल्रा- की और वहां भी जैन मन्दिर बनवाये इनका जामनगर के राजदरबार में बहुत मान था और जाम साहब भी प्रत्येक महत्व पूर्ण कार्य्य में इन भी सलाह लेते रहते थे। इन वर्द्धमानशाह का एक लेख शत्रुक्षय पहाद पर विमलवस्ति

#### त्रीसवाल जाति का इतिहास

टींक पर, हाथी पोल के नजदीक वाले मन्दिर की उत्तर दिशावाली दीवाल पर लगा हुआ है। # उसका भाव इस प्रकार है—

"ओसवाल वाति में, लालण गौतान्तर्गत हरपाल नामक एक बड़ा सेठ हुआ। उसके हरीआ न मक पुत्र हुआ। हरीआ के सिंह, सिंह के उदेसी, उदेसी के पर्वत, और पर्वत के बच्छ नामक पुत्र हुआ। बच्छ की भार्थ्या बाच्छलदे की कुक्षि से अमर नामक पुत्र हुआ। अमर की लिंगदेवी नामक स्त्री से वर्द्धमान, चांपसी और पद्मसिंह नामक तीन पुत्र हुए। इनमें वर्द्धमान और पद्मसिंह बहुत प्रसिद्ध थे। ये दोनों भाई जामसाहब के मंत्री थे। जनता में आपका बहुत सत्कार था। वर्द्धमानशाह की स्त्री बन्ना देवी थी, जिसके बीर और विजयपाल नामक दो पुत्र थे। पद्मसिंह की स्त्री का नाम सुजाणदे था जिसके श्रीपाल, कुँवरपाल और रणमछ नामक तीन पुत्र थे। इन तीनों भाइयों ने संवत् १६७५ के बैशाल सुदी ३ बुववार को शान्तिनार्थ आदि तीर्थंद्वरों की २०४ प्रतिमाएँ स्थापित की और उनकी प्रतिच्छा करवाई।"

"अपने निवासस्थान नवानगर ( जामनगर ) में भी उन्होंने बहुत विपुल द्रव्य खर्च करके कैलाश पर्वत के समान ऊँचा भंक्य प्रासाद निर्माण करवाय। और उसके आसपास ७२ देव कुलिका और ८ चतुर्मुंख मन्दिर बनवाये। शाह पद्मसिंह ने शतुक्षय तीर्थ पर भी ऊँचे तोरण और शिखरां वाला एक बढ़ा मन्दिर बनवाया और उसमें श्रेयांस आदि तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ स्थापित कीं।"

"इसी प्रकर संवत् १६७६ के फालान मास की शुक्का द्वितीया को शाह पदमसिंह ने नवानगर से एक बढ़ा संघ निकाला और आडलगच्छ के तस्कालीन आचार्य्य करवाणसागरजी के साथ शत्रुज्जय की यात्रा की और आने बनाए हुए मन्दिर में उक्त तीर्यक्करों की प्रतिमाएँ खूब ठाटबाट के साथ प्रतिष्ठित करवाई ।"

उपरोक्त प्रशस्ति को बावक विनयचन्द्रमिंग के शिष्य पण्डित श्रीदेवसागर ने बनाया। कहना न होगा कि ये देवसागर उत्तम श्रेणी के विद्वान थे। इन्होंने हेमचन्द्राचार्य्य के 'अभिवान चिन्तामणि कोष पर "ब्युत्पत्ति रत्नाकर" नामक २०००० रछोकों की एक बड़ी टीका की रचना की है।

- इन्हीं-शाह वर्डमान और पद्मिसह कें द्वारा बनाया हुआ जामनगर वाला श्रीशान्तिनाथ प्रभु का मन्दिर भी आज वहां पर उनके पूर्व वैभव की सूचना देता हुआ विद्यमान है। इस मन्दिर में भी एक छेख़ लगा हुआ है। †

इन दोनों छेखों से माऋम होता है कि शाह वर्द्धमान और पद्मसिंह दोनों भाई तत्कालीन जाम-

पूरा लेख, देखिए मुनि जिनविजयजी कृत जैन लेख संग्रह २ य भाग के लेखाड़ २१ में ।

पं देखिए मुनि जिन विजयजी कृत जैन लेख सम्रह लेखाङ्क ४५५

साहब के प्रधान थे । ये विप्रल द्रश्य के स्वामी थे और इन्होंने धर्मप्रभावना और उसकी जहींजलाली के लिए राखों रुपये खर्च किये ।

## शत्रुञ्जयतीर्थ श्रीर थीहरुशाह भंताली

जैसलमेर के सुप्रसिद्ध थीहरूशाह मंसाली का नाम उनकी धार्मिकता और उनकी उदारता की वजह से आज भी मारवाड़ के बच्चे २ की जिब्हा पर अंकित है। इस थीहरुशाह मंसाली ने शतुंजयतीर्थ पर बीबीसों तीर्थं इसे १४५२ गणधरों के चरण युगल एक साथ स्थापित किये। उसको लेख शतुम्ज्ञें पराइद पर खरतरबसही टॉक भी पश्चिम दिशा में स्थित मन्दिर में उत्तर की ओर खुदा हुआ है। इसका मतलब इस प्रकार है।

"आदिनाथ तीर्थंद्वर से लेकर भगवान महाबीर तक चौबीस तीर्थंद्वरों के सब मिलाकर १४५२ गणधर हुए हैं। इन सब गणधरों के एक साथ इस स्थान पर चरणयुगल स्थापित किये गये हैं। जैसल- मेर निवासी ओसवाल जातीय भंडसाली गौत्रीय सुश्रावक शाह श्रीमल (भार्या चापलदे) के पुत्र थी हरशाह ने जिसने कि लोदवा पहन के प्राचीन जैन मन्दिरों का जीणोंद्वार किया या और चिन्तामणि पार्वंनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की प्रतिष्ठा के समय प्रति मनुष्य एक र सोनेकी मुहर लाण में दी थी। इसके अतिरिक्त संबनायक के करने योग्य देव पूजा, गुरु उपासना सार्थमी वात्सल्य इत्यादि सभी प्रकार के धार्मिक कार्यं किये थे और शत्रुंजर की यात्रा के लिए एक बड़ा संत्र निकालकर संवपति का तिलक प्राप्त किया था—उन्हों हो पुण्डरीकादि १४ १२ गणधरों का अपूर्व पादुका स्थान अपने पुत्र हरराज और मेघराज सहित पुण्योद्द्व के लिए बनाया ओर संवत् १६८२ की जेठ बदी १० शुक्रवार के दिन खरतरगच्छ के आचार्य जिनराजस्ति ने उसकी प्रतिष्ठा की।

इस प्रकार उपरोक्त देखों को ध्यान पूर्वक मनन करने से पता चलता है कि इस 'महातीर्थ के पुनरुद्धार, रक्षा और जाहोजलाली के काम में भोसवाल ज नि के नर रत्नों का कितनां गंहरा हाथ रहा है। इन लोगों ने इस महातीर्थ के लिए समय २ पर लालों रुपये खर्च किये।

ं अपर हम खास २ बद २ दानवीरों के द्वारा किये हुए कार्मों का वर्णन कर चुके हैं। इनके सिवाय छोटे २ तो कई छेख शनु अय तीर्थ पर ओसवालों के द्वारा किये हुए कार्मों के सम्बन्ध में पाये जाते हैं।

(१) यह छेख संवत् १७१० का है, जो बढ़ी टॉक में आदीश्वर के मुख्य प्रासाद के दक्षिण द्वार के सम्मुख सहस्रकूट ,र्रांदिर के प्रवेश द्वार के पास खोदा हुआ है, जिससे पता छगता है कि सवत् १७१० के ज्येष्ट सुदी १० गुरुवार को आगरा शहर निवासी ओसवाळ जाति के कुहाड़ गौत्रीय शाह बर्दमान के पुत्र

#### श्रीसवाक जाति का इतिहास

शाह मानसिंह, रार्थसिंह, कनकसेन, उप्रसेन, ऋषभदास इध्यादि ने अपने परिवार सहित अपने पिता के आदेशानुसार यह सहस्रकृट तीर्थ बनवाया और अपनी ही प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित विया । तपागच्छाचार्थ्य श्री हरिविजयस्रि की परम्परा में श्री विनयविजयजी ने इसकी प्रतिष्ठा करवाई ।

- (१) यह छेख संवत् १७९१ के बैसाख सुदी ८ का है जो विमलवंदिक में हाथी श्रील की ओर जाते हुए दाहिनी ओर लगा हुआ है। ओसवाल जाति के भण्डारी दीपाजी के पुत्र खेतसिंहजी, उनके पुत्र उदयक्ष्रणजी, उनके पुत्र भण्डारी रत्नसिंह नी \* महामंत्री ने-जिन्होंने कि गुजरात में "अमारी" का दिंदोरा पिटवाया—पादवनाथ की प्रतिमा स्थापित की। जिसकी प्रतिष्ठा तपागच्छ के विजयदयासूरि ने की।
- ् (३) इसी प्रकार संवत् १७९४ की असाद सुदी १० रिवचार को ओसवाल वंश के भण्डारी भानाजी के पुत्र भण्डारी नारायणजी, उनके पुत्र भण्डारी ताराचन्दजी, उनके पुत्र भण्डारी रूपचन्दजी उनके पुत्र भण्डारी शिवचंदजी, उनके पुत्र भण्डारी हरकचंदजी ने यह देवालय वनाया और पर्श्वनाथ की एक प्रतिमा अपंण की तथा खरतर गच्छ के पंडित देवचन्द्रजी ने उसकी प्रतिष्ठा की। यह लेख शत्रुंजय पहाड़ के छीपावसी दूँक के एक देवालय के बाहर दक्षिण दिशा की दीवाल पर कोरा हुआ है।
- (४) संवत् १८८५ की बैशाल सुदी ३ के दिन श्राविका गुलाय वहन के कहने पर बाल्चर (मुर्शिदाबाद) निवासी दूगड़ गौत्रीय सा. बोहित्यजी के पौत्र वाव्, किशनचंदजी और बाव्, हर्पचंदजी ने पुण्डरीक देवालय से दक्षिण की ओर एक चन्द्रप्रभु स्वामी का छोटा देवालय बनाया जिसकी प्रतिष्ठा खरतर गच्छाचार्य क्षीजिनहर्षसूरि ने करवाई।
- (५) संवत् १८८६ की माघ सुदी ५ को राजनगर वासी ओसवाल जाति के सेठ वखतचंद्र सुशालचंद के पौत्र निगनदास की पत्नी ने अपने पति की शुभ कामना से प्रेरित हो हेमाभाई की टुंक पर एक देवालय और चन्द्रप्रभु स्वामी की प्रतिमा अपँग की जिसकी प्रनिष्ठा सागरगण्ड के शान्तिसागर सरिजी ने करवाई।
- (६) संवत् १८८७ की वैशाख सुदी १६ को अजमेर निवासी ओसवाल जाति के लिणिया गौत्रीय साह तिलोकचंदजी के पुत्र हिम्मतरायजी तथा उनके पुत्र गजमलजी ने एक देवालय खरतरवासी हुंक के बाहर उत्तर पूर्व में बनाया तथा कुन्यनाथ की एक प्रतिमा अर्पण की इसकी प्रतिष्ठा खरनरगच्छ के भद्दारक जिन हर्पसूरि के द्वारा की गई।

ग्रः भएडारी रलसिंह ईसवी सन् १७३३ से १७३७ तक गुजरात के सुवा रहे थे। ये महान् योद्धा श्रीर कुराल राजनीतित्त थे। महाराजा अभयसिंह को ये अत्यन्त विश्वास् श्रीर वाहीश प्रभान थे।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



देलवाड़ा मन्डिर (श्री वा॰ पुरमचन्द्रजी न हर के सौजन्य से)

- (७) संवत् १८९३ की माघ वदी ३ को खभ्मनगर वासी ओसवाल जातीय सा हीराचन्द के पीत्र सा लक्ष्मीवन्द ने हेमाभाई टोंक पर एक देवालय बंधवाया और श्री अजितनाथ की प्रतिमा अपँण की।
- (८) संवत् १९०५ की माह सुदी ५ को नमीनपुर निवासी ओसवालें जाति छष्ठशाला के नागड़ा गौनीय सा० हीरजो और बीरजी ने खत्तरवासी टॉक पर एक देवालय बंधवाया और चन्द्रप्रसु तथा दूस्रे तीर्थं इसे के ३२ प्रतिमाएं स्थापित की । इसके अतिरिक्त पालीताणा के दक्षिण बाजू पर १२० गज साबी और ४० गज चौड़ी एक धर्मशाला और आंचलगच्छ के निमित्त एक उपाश्रय बनवाया । यह सब कार्य्य इन्होंने अञ्चलाच्छीय मुक्तिसागरस्दि के उपदेश से किया ।
- (९) अहमदाबाद निवासी ओस गल जाति के शिशोदिया गौत्रीय सेट बखतचंद, उनके पुत्र हेमा भाई और उनके पुत्र अहमदाबाद के नगर सेट प्रेमाभाई ने अपनी टॉक में श्री अजितनाथ का देवा-लय बनवाया।
- (१०) संवत् १९०८ के चैत वदी १० को बीकानेर निवासी ओसवाल जाति के मुहता पंचाण और पुण्य कु वर के पुत्र वृद्धिचंदजी ने मुहता मोतीवसी की हुँक में एक देवालय बनाया जिसकी प्रतिष्ठा तपागकु के पं० देवेन्द्रकुत्राल ने की।
- े (११) संवत् १९१० के चैत सुदी १५ को अजमेर निवासी ओसवाल जाति के ममैया गौन्नीय सेट बावमलजी ने एक देवालय बनवाया तथा उसमें श्री आदिनाथ नेमिनाथ, सुवतनाथ, शान्तिनाथ, पार्थनाथ इत्यादि तीर्थद्वरों की प्रतिमाएं स्थापित की, इसकी प्रतिष्ठा खरतर गच्छ के श्री हेमचन्द्व-ने करवाई।

इसी प्रकार और भी पचीसों छेख ऐसे ओसवाल शावकों के मिछते हैं जिन्होंने अपनी श्रद्धानुसार जैन तीर्थंद्वरों की खाली प्रतिमाएँ अपैण कीं। स्थानाभाव से उने सब का यहाँ पर उक्कोख नहीं किया जा सकता। ∰



बिरोप विवरण के लिए मुनि जिनिविजयजी कृत जैन लेख सग्रह दोनी भाग देखिए ।

# श्री ऋाव महातार्थ \*

अब हम पाठकों के सम्मुख जैनधर्म के सुप्रसिद्ध दानवीर पोरवाल जातीय मंत्री वस्तुपाल तेजपाल की अमर्रकाित आबू के मन्दिरों का संक्षिस परिचय रखने हैं। कहना न होगा कि, क्या धार्मिकता की दृष्टि से, क्या कला के उच्च आदर्श की दृष्टि से, और क्या स्थान की रमणीयता की दृष्टि से आवू के जैन मन्दिर न केवल जैन तीथों में, न केवल भारतवर्ष में, प्रत्युत सारे विश्व में अपना एक खास स्थान रखते हैं। स्था-पत्य कला के उच्च आदर्श की दृष्टि से तो शायद सारे भारतवर्ष में एक ताजमहल को छोडकर और कोई दूसरा स्थान नहीं जो इसका मुकाबिला कर सके। ऐसा कहा जाता है कि इन मन्दिरों के बनवाने में, इन की कोरी करवाने में, तथा इनके प्रतिष्ठा महोत्सव में, इन दोनों भाइयों के हजारों नहीं, लाखों नहीं प्रत्युत करोड़ों हपये खर्च हुए थे। उन लोगों के साहस, उनके कलेजे की विशालता और उनकी धार्मिकता का वर्णन इतिहास तक करने मे असमर्थ है। अस्तु।

् अब्हम क्रम से आवृ के इन सब खास २ मंदिरों ना सिक्षित वर्णन दरमे वा नीचे प्रयत्न करते हैं।

#### रेलवाडा 🕆

अर्बुदा देवी से करीब एक माइल टत्तर पूर्व में यह देलदाड़ा नामक गोव स्थित है। यहां के मिन्द्रों में आदिनाथ और नेमिनाथ के दो जैन मंदिर अपनी कारीगरी और उत्तमता के लिये संसार भर में अनुपम हैं। ये दोनों मन्दिर संगमरमर के वने हुए है। इनमें दण्डनायक विमलशाह का यनाया हुआ विमल क्सिह नामक आदिनाथ का मंदिर अधिक पुराना और कारीगरी की दृष्टि से अधिक सुन्दर है। यह मंदिर वि० सं० २८८ में वन कर तथार हुआ था। इसमें मुख्य मंदिर के सामने एक विशाल सभा मण्डण है और

<sup>•</sup> इन मदिरां के परिचय की सामग्री ललितविजयजी कृत आबू जैन मंदिर के निर्मात्त नामक पुस्तक से ली है।

<sup>†</sup> यद्यपि इन जैन मदिरों के निर्माता वस्तुप ल श्रीर तेजपाल पोरवाल जाति के पुरुष हैं मगर इन मदिनों का सम्बन्ध सारे श्री संघ के साथ होने की वनह से श्रीसवाल जाति के इतिहास में इनका परिचय देना अत्यंत आवस्यक समका गया।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास

देलवाड़ा प्रशस्ति विक्रम सम्बत् १४९१ (ईस्वी सन् १४३४)

(श्री बा॰ पूरणचन्द्रजी नाहर के सीतन्य से )

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



गिरनार पर्वत ( श्री बा॰ प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )

चारों तरफ छोटे २ कई एक जिनालय हैं । इस मंदिर में मुख्य मूर्ति ऋषभदेव की है जिसकी दोनों तरफ एक २ खड़ी हुई मूर्ति है । और भी यहाँ पर पीतल तथा पाषाण की मूर्तियों हैं जो सब पीछे की बनी हुई हैं । मुख्य मंदिर के चारों ओर छोटे २ जिनालय बने हुए हैं जिनमें भिन्न २ सम्य. पर भिन्न २ लोगों ने मूर्तियों स्थापित की थीं, ऐसा उन मूर्तियों पर अंकित किये हुए लेखों से प्रतीत होता है । मंदिर के सम्मुख हितशाला बनी हुई है जिसमें दर्शों के सामने अश्वारूढ़ विमलशाह की पत्थर की मूर्ति है । हिश्याला में पत्थर के बने हुए दस हाथी हैं जिनमें से ६ विक्रम संवत् १२०५ की फाल्गुन सुदी १० के दिन नैठक, आनन्दक, पृथ्वीपाल, धीरक, लहरक और मीनक नाम के पुरुषों ने बनवा कर यहाँ रक्खे थे । इनके लेखों में इन सब को महामात्य अर्थात् बढ़ा मंत्री लिखा है । वाकी के हाथियों में से एक पंवार ठाउर जगदेव ने और दूसरा महामात्य धनपाल ने विक्रम संवत् १२३७ की आषाद सुदी ८ को बनाया था । शेष दो हाथियों के लेख के संवत् पढ़ने में नहीं आते ।

ह हिन्नाला के बाहर चौहान महाराव खुण्डा और खुम्बा के दो छेख है। एक छेख विक्रम संवत् १६७२ का व दूसरा १६७३ का है। इन खुम्बा और खुण्डा ने आबू का राज्य परमारों से छीन कर अपने कब्जे में कर लिया था।

इस अनुपम मंदिर का कुछ हिस्सा मुस्कुमानों ने तोड डाला था जिसका जीणींदार छुड़ और बीजड़ नामक दो साहुकारों ने चौहान राजा तेजसिंह के समय में करनाया 🕾 ।

यहाँ पर एक छेख बवेक ( सोलंकी ) राजा सारंगदेत के समय का वि० संवत् १३५० का एक दीवाल में लगा हुआ मिलता है।

इस मंदिर की कारीगरी की प्रशंसा शब्दों के द्वारा किसी भी प्रकार नहीं हो सकती। स्तम्भ, तोरण, गुम्मज, छत, दरवाजे इत्यादि जहाँ भी कही देखा जाय, कारीगरी का कमाल पाया जाता है कर्नल टॉड ने लिखा है कि हिन्दुस्थान भर में कठा की दिष्ठ से यह मिद्दर सर्वोत्तम है और-ताजमहल के सिवाय कोई दूसरा मकान इसकी समानता नहीं का सकता।

#### लूणावसही नेमिनाथ का मन्दिर

उपरोक्त आदिनाथ के मन्दिर के पास ही यह सुप्रसिद्ध छ्णावसही नेमिनाथ का मन्दिर बना हुआ है। यह मन्दिर अणहिलपुर पट्टण के निवासी अववराज के पुत्र वस्तुपाल और उनके भाई तेजपाल

<sup>\*</sup> जिना भुस्रि ने अपनी तीर्थ करंप नामक पुस्तक में लिखा है कि मुसलमानों ने विमहलशाह श्रीर तेजपाल के दोनों मिदरों को तोड़ डाला । वि० स० १३७८ में इनमें में पहले का उद्घार महणसिंह के पुत्र लहा ने श्रीर चरडिंस के पृत्र पैथाड़ ने दूसरे मिदर का पुनरुद्धार करवाथा ।

का बनाया हुआ है। ये गुजरात के धौछका मदेश के सीलंकी राणा बीरधवल के म श्री थे। कहना न होगा कि जैन तीर्थ स्थानों के निमित्त उनके समान द्रव्य खर्च करने वाला दूसरा कोई भी पुरुष इतिहास के पृथ्ठों पर नहीं है। यह मन्दिर मन्त्री वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने अपने पुत्र लणसिंह तथा अपनी खी अनुपमादेवी के कल्याण के निमित्त अटूट द्रव्य लगाकर वि० सं० १२८७ में बनवाया था। यही एक दूसरा मन्दिर है जो कारीगरी में उपरोक्त विमलशाह के मन्दिर की समता कर सकता है।

भारतीय शिल्प सम्बन्धी विषयों के विशेषज्ञ फर्ग्युंसन साहब अपनी ' Pictures Illustrations of Ancient architecture in India' नामक पुस्तक में लिखते हैं कि ''इस मन्दिर में जो कि सगमरमर का बना हुआ है अत्यन्त परिश्रम सहन करने वाली हिन्दुओं की टॉकी से फीते जैसी बारीकी के साथ ऐसी मनोहर आकृतियाँ बनाई गई हैं कि अत्यन्त कोशिश करने पर भी उनकी नकल कागज पर बनाने मे मैं शक्तिवान नहीं होसका।"

यहाँ के गुम्मज की कारीगरी के विषय में कर्नल टॉड 🕾 छिखते है कि—

्'इसका चित्र तयार करने मे अत्यन्त कुशल चित्रकार की कलम को भी महान् परिश्रम करना पदता है।"

गुजरात के प्रसिद्ध ऐतिहासिक रासमाछा के कर्ता फारबस साहव छिखते है कि:-

"इन मंदिरों की खुदाई के काम मे स्वाभाविक निर्जीव पदार्थों के विश्र यनाये है। इतना ही नहीं, किन्तु सांसारिक जीवन के दृश्य व्यवहार तथा नौका शास्त्र सम्बन्धी विषय एवं रणखेत के युद्धों के विश्र भी खिंचे हुए हैं।" इन मन्दिरों की छतीं मे जैन धर्म की अनेक कथाओं के चित्र भी खुदे हुये हैं।"

्यह मन्दिर भी विमलशाह के मन्दिर के ही समान बनावट का है। इसमें मुख्य मन्दिर, उसके आगे गुम्मैजदार सभा-मण्डप और उनके अगल बगल पर छोटे २ जिनालय तथा पीछे की ओर हस्तीशाला है। इस मिंदूदर में मुख्य मूर्त्ति नेमिनाथ की है। और छोटे २ जिनालयों में अनेक मूर्त्तियों है। यहां पर दो बड़े २ शिला

<sup>\*</sup> कर्नल टाड़ के विलायत पहुँचने के पीछे 'मिसेज विलियम इएटर वेर' नाम की एक अग्रेज महिला ने अपना तथार किया हुआ वस्तुपाल तेजपाल के मन्दिर के गुम्बज का चित्र टड साइव की दिया। उस चित्र की देख कर उनकी इनना हुई हुआ कि उन्होंने अपनी ट्रेंचलर्स इन वेस्टर्न इन्डिया नामक पुस्तक उसी अंग्रेज महिल को समर्पित कर दी और उससे कहा कि तुम आबू नहीं गई प्रत्युत आबू की यहा ले आई हो। वहां सुन्दर चित्र उन्होंने अपनी पुस्तक के आरम्भ में दिया है।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास

|                                                                                                                                                                                               | - Parameter S                                                                                                                               |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नार्यमेत्रवृत्तिः प                                                                                                                                                                           | मामीस्विद्धिः<br>नामानिद्धिः धः<br>दिन्नानिद्धिः ६<br>दिन्नानिद्धाः ६<br>दिन्नानिद्धाः १९<br>भारमण्डमसः ११                                  | जसहर्ते<br>जातायाम्<br>दिलापारास्य<br>इत्ताबद्धहरू<br>दिलाबद्धहरू<br>जाविशीयलस                                                                          | Medical Control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मारावासस्य १५ हिं<br>नात्रध्यदिहिं<br>नात्रध्यदिक्षः २<br>नात्रध्यस्यः १२<br>मार्ग्यवस्यः १३                                                                                                  | मागितरस्रिद्धिः<br>श्रामाश्चरम्मः १०<br>दिनाध्यतम्सः १०<br>तालावस्यस्यः<br>तालावस्यः १०<br>तालावस्यः १०<br>तालावस्यः १०<br>त्रामान्तस्यः १० | पालेरम्हिट्टि<br>तार्गवालकः ६<br>तार्गवालकः च<br>तार्ग्यक्रियम् ११<br>तार्ग्यक्रियम् ११<br>तार्ग्यक्रियम् १४                                            | माहर्विदिक्ति<br>माणवासपुरः<br>विभाविकानसः<br>विभाविकानसः<br>विभाविकानसः<br>विभाविकानसः<br>विभाविकानसः<br>विभाविकानसः<br>विभाविकानसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| लातावपास १<br>न्यापंद्रग्रह १<br>द्रश्यक्रिक्ट ल<br>जाण्ड्रम्स्य १२<br>जन्माद्रम्य १२<br>दिम्मास्यस्य १<br>द्रम्मायस्य स्थापन्<br>द्रमायस्य स्थापन्<br>द्रमायस्य स्थापन्<br>द्रमायस्य स्थापन् | तैनाभीतुन्य १४<br>दिश्तामीत्रक्य १५<br>विनद्धविदि<br>बर्गेणासीस् ४<br>नगणपासम्<br>रेगानसम्बद्धाः भ<br>देगानसम्बद्धाः                        | माताजिङ्ग्य ५<br>मत्येभीयल २<br>देखाज्ञ्यम ५<br>बन्दानीयल ६<br>मार्थानिस्स ५०<br>जामभागतम् ५३<br>दिखाज्ञातस्य ५३<br>विद्यान्तितस्य ५४<br>न्यानुगतस्य ५४ | दिलावस्य १३<br>दिलावस्य १३<br>कद्विद्दि<br>वृद्दलास्यम्य ६<br>जामास्वयस्य ६<br>मुख्यम्बयस्य ए                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| काशुणमृदिदि<br>बब्धान्त्रस्य<br>बब्धान्त्रस्य<br>बब्धान्त्रसम्<br>व्यापनात्रसम्बद्धान्त्रस्य<br>दिसामुद्धान्त्रस्य                                                                            | तिकाउत्तत्स्य ट<br>त्वद्रह्रदिति<br>नाणकाश्वस्य ३<br>त्वास्त्रतित्व ४<br>त्वास्त्राश्वस्य ५<br>त्वास्त्राश्वस्य ५०<br>वृण्यसम्बद्धाः ५०     | रम्मास्युक्ताद्व ०४<br>रम्मास्युक्तित्व ४<br>वनगण्यम्या ७<br>लास्य अतिवस्या ए<br>जेमस्युक्तस्य च<br>रिकासुमङ्ग्य ०                                      | त्रागतितम्म। १३<br>मारवादीतिस्य १३<br>दिल्लामीतस्य १७<br>जिद्द सुदिद्वि<br>जारवादीमस्य प<br>वृत्रागतिस्य प<br>वृत्रागतिस्य प<br>वृत्रागतिस्य प<br>वृत्रागतिस्य प<br>वृत्रागतिस्य प्रमुख्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वन्ए ३ तर्मः ४<br>। गामाविन्तः २<br>दिखानिन्तः न                                                                                                                                              | जामाबीपता २३<br>नारापअभना १६६                                                                                                               | नाणीयस ००<br>वयाणीयमः १२<br>वयणञ्जितमः ०३<br>त्याड्सवृद्धिः                                                                                             | त्रासाधगरिति<br>नागमिनाहसूरप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| क्ताप्यसितेश्/रह<br>साम्राप्तिक<br>न्याप्तिक<br>न्याप्तिक<br>न्याप्तिक                                                                                                                        | ग्रानणवृद्धिः<br>व्याप्त्रास्त्रस्य २ २<br>वृद्धां प्राप्तस्य २<br>जनावित्रस्य १ ८<br>वृद्धां प्राप्तस्य १ ८<br>वृद्धां प्राप्ताः           | ववाण्युपासस्य ८<br>ववाण्युपासस्य ८<br>ववाण्युपासस्य ८                                                                                                   | यासाय्स्ट्रीहै॥<br>वद्णनिमस्मा। १५<br>घटनत्वनिष्यापासा<br>चतनश्चिरवत्वनीणवृत्व<br>यहन्त्रव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव्यव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पउडारुबासुप्रकारम<br>मन्त्रपुष्टरमस्त्रोगकः<br>मृत्रपुष्टामानागृबद्धाः<br>पर्देशियामानागुबद्धाः<br>रुक्षण्याः<br>महित्रपुष्टाः<br>मिरिसार्गे वारसान्<br>मिरिसार्गे वारसान्                    | यावणसुदिहिँ<br>व्यागसम्बद्धाः स्<br>कृष्णाननेक्षः भ<br>दिखानसिक्षः। स्<br>मास्यागस्यः। स्<br>व्यागम्                                        | • १ । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                 | णित ताणाके बीलत वः<br>न्वाणभारति (रेगास्त<br>उदस्ते ने प्रपटना दिसा<br>सिलाएम्सिल्लं वा ति<br>पित्र सुबद्दे गोति दोणन<br>पर ॥उत्तासादेवश्यासय<br>स्वरामा सुबद्दे स्वाप्ति देशिय<br>सिलार वे बुद्धियान्य देशियान्य देशिया देशियान्य देशिया देशिया देशियान्य देशिया द |
|                                                                                                                                                                                               | न्डगई व्यसिमा स<br>सिदंहजा                                                                                                                  | ोतेणातमित्रेद <b>श्रीमा</b> त्वरस्य                                                                                                                     | प्राणिदर्गम्यक्रमालिहिपं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

हेस हैं। जिनमें एक घीलका के राणा धीरघवल के पुरोहित तथा की सिंकी मुदी, सुरथीत्सव आदि कार्म्यों के रचियता प्रसिद्ध किन सोमेश्वर का रचा हुआ है। उसमें वस्तुपाल तेजपाल के वंश का वर्णन, अरणी-राज से लगाकर वीरघवल तक की नामावली, आबू के परमार राजाओं का बतान्त तथा मन्दिर और हस्तिशाला का वर्णन है। यह ७४ श्लोकों का एक छोटा सा सुन्दर काव्य है। इसीके पास के दूसरे शिलालेख में, जो बहुधा गद्य में लिखा है, विशेष कर इस मन्दिर के वार्षिकोत्सव की जो व्यवस्था की गई थी, उस का वर्णन है। इसमें आबू पर के तथा उसके नीचे के अनेक गाँवों के नाम लिखे गये हैं, जहाँ के महाजनों ने प्रति वर्ष नियत दिनों पर यहाँ उत्सव करना स्त्रीकार किया था। इसी से सिरोही राज्य की उसे समय की उसत दशा का बहुत कुछ परिचय मिलता है।

इन छेलों के अतिरिक्त छोटे र जिनालयों में से बहुधा प्रत्येक के द्वार पर भी सुम्दर छेल खुदे हुए हैं। इस मन्दिर को बनवा कर तेजपाल ने अपना नाम अमर कर दिया, इतना ही नहीं किन्तु उसने अपने छुद्रम्ब के अनेक स्त्री पुरुषों के नाम अमर कर दिये, ' वर्षोंकि जो छोटे पर जिनालय बने हुए हैं उनके द्वार पर उसने अपने सम्बन्धियों के नाम के सुन्दर छेख खुद्रवा दिये हैं। प्रत्येक छोटा जिनालय उनमें से किसी न किसी के स्मारक में बनवाया गया है। मुख्य मन्दिर के द्वार की दोनों ओर बड़ी कारीगरी से बने हुए दो ताक हैं जिनको लोग देशणी जेठाणी के आलिये कहते हैं और ऐसा सिद्ध करते हैं कि इनमें से एक वस्तुपाल की स्त्री ने तथा दूसरा तेजपाल की स्त्री ने अपने अपने खर्च से बनवाया था। महाराज शान्तिविजयजी की बनाई हुई 'जैनतीर्थ गाइड" नामक पुस्तक में भी ऐसा ही लिखा है हे किन स्वीकार करने थोग्य नहीं है। क्योंकि ये दोनों आले (ताक) वस्तुपाल ने अपनी दूसरी स्त्री सुहदादेवी के अप के निमित्त बनवाये थे। सुहदादेवी पत्तन (पाटन) के रहने वाले मोद जाति के महाजन ठाकुर (ठक्कर) जाल्हणा के पुत्र ठाकुर आसा की पुत्री थी। इस प्रकार का बुतान्त उन ताकों पर सुदे हुए छेलों से पाया जाता है। इस समय गुजरात में पोरवाल और मोद जाति में परस्पर विवाह नहीं होता है। परन्तु इन छेलों से पाया जाता है कि उस समय उनमें परस्पर विवाह होता था।

इस मन्दिर की हस्तीशाला में बड़ी कारीगरी से बनाई हुई संगमरमर की दस हथिनयां एक पंक्ति में खड़ी हैं जिन पर चंडप, चण्डप्रसाद, सोमसिंह, अश्वराज, हृणिग, मल्लदेव, वस्तुपाल, तेजपाल, जैन्नसिंह और लावण्यसिंह (न्द्रणसिंह) की बैठी हुई मूर्तियों थीं। परन्तु अब उनमें से एक भी नहीं रही। इन हथिनियों के पीछे की पूर्व की दीवार में १० ताक बने हुए हैं जिनमें इन्हीं दस पुरुषों की स्त्रियों सिंहत पर्थर की खड़ी हुई मूर्तियाँ बनी हैं जिन सब के हाथों में पुष्पों की मालाएँ हैं। वस्तुपाल के सिर पर पाषाण का छत्र भी है। प्रत्येक पुरुष और स्त्री का नाम मूर्ति के नीचे खुदा हुआ है। अपने

#### शासवाल जाति का इतिहास

कुटुम्ब भर का इस प्रकार स्मारक चिह्न बनाने का नाम यहां के निसी दूसरे पुरुष ने नहीं किया। यह मिन्दर शोभनदेव नाम के शिल्पी ने बनाया था। मुसलमानों ने इसको भी तोड डाला जिससे इसका जीकोंद्वार पेथड़ (पीथड़) नाम के संवपित ने करवाया था। जीकोंद्वार का लेख एक म्तम्भ पर खुटा हुआ है परन्तु इसमें संवत् नही दिया है। वस्तुपाल के मिन्दर से थोड़े अंतर पर भीमशाह का, जिस को लोग भैसाशाह कहते हैं, बनवाया हुए मिन्दर है जिसमें १०८ मन की पीतल की सर्वधातु की बनी हुई आदिनाथ की मूर्ति है जो विर् सं १५२५ के (ई० सन् १४६९) फाल्गुन मुदी ७ को गुर्जर श्रीमाल जाति के मेन्नी मण्डल के पुत्र मंत्री सुन्दर तथा गढ़ा ने वहां पर स्थापित की थीं।

इन मंदिरों के सिवाय देखवाड़े में श्वेताम्बर जैनों के दो मंदिर और हैं। चौमुखर्जी का तिमंजिला मंदिर, ज्ञान्तिनाथ जो का मदिर तथा एक दिगंबर जैन मंदिर भी है इन जैन मंदिरों से कुछ दूर गाँव के बाहर कितने ही टूटे हुए पुराने मंदिर और भी हैं। जिनमें से एक को छोग रसियावालम का मदिर कहते हैं। इस टूटे हुए मंदिर में गणपित की मूर्ति के निकट एक हाथ में पात्र घरे हुए एक पुरप की खड़ी हुई मूर्ति है जिसकों छोग रसियावालम की और दूसरी छी की मूर्ति को हैं वारी कथा की मूर्ति बतलाते हैं। कोई र रसियावालम को ऋषि बाहमीकि अनुमान करते हैं। यहाँ पर वि० सं० १६५१ (ई० सन् १३९५) का एक छेख भी खुदा हुआ है।

# अञ्चलेश्वर के.जैन मांदर

अचले इवर में महागत मांनसिंहजी के शिव मंदिर से थोड़ी दूर पर शान्तिनाथं का जैन मदिर स्थित है। इसकी जैन कोर्ग गुजरात के सोर्छकी राजा कुमारपाल का बनवाया हुआ बतलाते है। इसमें तीन मूर्तियाँ है जिनमें से एक पर विश्वसंश्वीत १३०२ (ईश्वीत १२४५) का लेख है।

## कुंधुंनाथ का जैन मंदिर

अचरेश्वर के मंदिर से थोड़ी दूर पर जाने से अचलगढ़ के पहाड़ के उत्पर चढ़ने का मार्ग है। यह चढ़ाई गणेशपोल के यहाँ से ग्रुरू होती है। मार्ग में लक्ष्मीनारायण का मंदिर तथा फिर कुंधुनाथ का जैन मंदिर आता है। इसमें कुंधुनाथ स्वामी की पीतल की मूर्ति है जो वि॰ सं १५२७ में बनी थी। यहाँ पर एक पुरानी धर्मशाला तथा महाजनों के थोड़े से घर भी हैं। इसके उत्पर पाश्चनाथ, नेमिनाथ तथा आदिनाथ के जैन मंदिर स्थित हैं।

## श्रासवाल जाति का इतिहास



श्री त्राबू मन्दिर की कोराई का दृश्य

(श्री बा॰ पूरणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से)

श्री सम्भवनाथ मन्दिर प्रशास्ति जैसलमेर

( श्री बा॰ पूरणचन्द्रजी माहर के सीजन्य से

# जैसलमेर

शशुंजय आदि तीर्थ स्थानों में ओसवाल सजानों ने जैन मन्दिरों की प्रतिष्ठा तथा पुनरुद्धार के ने कार्य किये हैं, उनके सम्बन्ध में हम गत पृष्ठों में लिख चुके हैं। इसी प्रकार अन्य कई स्थानों में भी ओसवालों ने ऐमे र सुन्दर और विशाल मंदिर बनवाये हैं या उनका पुनरुद्धार करवाया है, जिनकी बड़े र पादचार्य शिल्पकारों ने बड़ी प्रशंसा की है और शिल्पकला की दृष्टि से उन्हें अपने ढंग का अपूर्व स्थापत्य शिल्पकारों ने बड़ी प्रशंसा की है और शिल्पकला की दृष्टि से उन्हें अपने ढंग का अपूर्व स्थापत्य शिल्पकारों ने बड़ी प्रशंसा की है और शिल्पकला की दृष्टि से उन्हें अपने ढंग का अपूर्व स्थापत्य शिल्पकारों के कई नामी पुरातत्ववेत्ताओं वा ध्यान आकर्षित हुआ है। ओसवालों के बनाये हुए जैसलमेर के जैन मन्दिर, उनमें लगे हुए विविध शिल्पलेख तथा प्राचीन पुस्तक भण्डार भी पुरातत्ववेत्ताओं के लिये ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही मूल्यवान सामग्री उपस्थित करते हैं। तिस पर भी- वहाँ का- जैन-भण्डार तो बढी ही अपूर्व चीज है। जैसलमेर किले के अन्दर जो जैन मन्दिर है उशी में यह महान प्रन्थानार शिर है। इसके विषय में बहुत समय तक हम लोग बड़े अधिकार में रहे। इस प्रथागार में ताद पत्र (Palm leaves) पर लिखे हुए सैंकड़ों हस्तलिखित प्रन्थ हैं, जिनकी विस्तृत-सूची बनाने में भी कई वर्ष की आवत्यकता होगी।

सु अप्यात पुरातत्विद् बाक्टर बुल्हर की कृपा से यह महान् जैन-प्रथागार पहले पहल प्रकाश में आया! बाक्टर बुल्हर महोदय के साथ सुप्रसिद्ध जैन विद्वान् बाक्टर हरमन जैकोबी भी जैसलमेर गये थे। जब आप लोगों ने यह प्रन्थागार देखा तब आप को बड़ी ही, प्रसन्नता हुई। उन्होंने ताइपन्नों पर किले हुए सैकड़ों प्राचीन प्रन्थों को देख कर भारतीय विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया तथा इस सम्बन्ध में विशेष खोज करने के लिये उनसे आग्रह किया। आपके बाद स्वर्गीय प्रोफेसर एस॰ आर॰ अण्डारकर महोदय जैसलमेर पहुँचे और आपने वहाँ के भिन्न र प्रन्थागारों को तथा विविध शिलालेखों को देख कर ईसवी सन् १९ ९ में इस सम्बन्ध में एक विस्तृत रिपार्ट प्रकाशिन की। अभी थोड़े वर्षों के पहले बड़ौदा सेन्ट्रल लाइबेरी के संस्कृत विमाग के अध्यक्ष मि० विमनलाल बायाभाई दलाल एम॰ ए॰ ने जैसलमेर जाकर वहाँ के पुराने जैन प्रन्थागारों का तथा जैन मन्दिरों में लगे हुए विविध शिलालेखों का अवलोकन किया। आपने इन सब पर एक बढ़ा ही विवेचनात्मक प्रन्थ लिखा, पर इस प्रन्थ के प्रकाशित होने के पहले ही आप स्वर्गवासी हो गये। आपके बाद बढ़ौदा सेन्ट्रल लाग्रवरी के जैन पण्डित श्रीयुत

### श्रीसवाल जाति का- इतिहास

लालचन्द्र भगवानदास ने उक्त अन्ध प्रकाशित किया। इसमें विभिन्न जैन अन्धागारों और शिलारेखों का विवरण है। आपने बाईस शिलालेखों की नकले लीं, जिनमे एक शिलालेख लक्ष्मीकांतजी के हिन्दू मन्दिर में लगा हुआ है और शेष-शिलालेख जैन मन्दिरों में लगे हुए हैं। सुमिस के जैन विद्वान बाबू प्रणचन्द्रजी नाहर भी सन् १९२५ में जैसलमेर पधारे थे। आप वहाँ पर लगभग दस दिन रहे और जैसलमेर के अतिरिक्त लोद्रवा, अमरसागर और देवीकोट आदि स्थानों को भी गये। आपने इन सब स्थानों के शिलालेखों, प्रशस्तियों, मूर्तियों और ग्रंथागारो का अवलोकन किया। आपको अमरसागर में एक नवीन शिकालेखों, प्रशस्तियों, मूर्तियों और ग्रंथागारो का अवलोकन किया। आपको अमरसागर में एक नवीन शिकालेख मिली जिसे आपने अपनी टिप्पणी सहित पूना के जैन साहित्य-संशोधक नामक त्रैमासिक में प्रकाशित किया। इतना ही नहीं-आपने जैसलमेर, लोद्रवा, अमरसागर के जैन मन्दिरों, शिलालेखों तथा प्रशस्तियों का बहुत ही सुन्दर संग्रह भी प्रकाशित किया, जिसका नाम "Jain Inscriptions Jaisal-mer" है। इस ग्रंथ में जैसलमेर के जैन मन्दिरों और शिलालेखों पर बहुत ही अच्छा प्रकाशाहाला गया है। हम आप ही की खोजों के प्रकाश में जैसलमेर के मन्दिरों, शिलालेखों, मूर्ति पर खुदे हुए लेखों आहि का पेतिहासिक विवेचन करतें हैं।

# अ पार्श्वनाथजी का मान्दिर

जैसलमेर में यह मन्दिर सबसे प्राचीन है। बारहवी शताब्दी के मध्य में जैसलमेर नगर की नींव ढाली गई। इसके पहले भाटियों की राजधानी लोहवा में थी। उस नगर में भी जैनियों की बहुत बढ़ी बस्ती थी। जब लोहवा का नाश हुआ तब राजपूर्तों के साथ जैन ओसवाल भी जैसलमेर आये और वे उस समय अपने साथ भगवान पारवैनाथ की पवित्र मूर्ति को ले आये। सं० १४५९ में खरतर-गच्छाधीश श्री जिनवन्द्रसूरि के उपदेश से श्री सागरचन्द्रसूरि ने एक जैन मन्दिर की नींव ढाली और संवत् १४७३ में श्री जिनवन्द्रसूरिजी के समय में इसकी प्रतिष्ठा हुई। यह मन्दिर श्री पारवैनाथजी के मंदिर के नाम से मशहूर है। ओसवाल वंश के सेठ जयसिंह नरसिंह रांका ने इसकी प्रतिष्ठा कराई थी। साधु कीर्तिराज्जी नामक एक जैन मुनि ने उक्त मदिर में एक प्रशस्ति लगाई। श्री जयसागर गणी ने इस प्रशस्ति का संशोधन किया और धना नाम के कारीगर ने इसे खोश था। इस प्रशस्ति में उक्त मंदिर की प्रतिष्ठा तथा अन्य उत्सवों का उल्लेख है। यह अधि गाँश में गांच में है। इसके अतिरिक्त इसमें उन सेठो की वंशावली है जिन्होंने इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। ये सेठ उकेश वंशीय रांका गींत्र के थे। इस प्रशस्ति में

<sup>\*</sup> यह अथ बाबू पूरणचन्दनी नाहर एम के एक बीक एलक ४= इशिडयन मिर्रस्ट्रीट कलकत्ता से प्राप्त हो सकता है।

(भिष्मानम्बर्गाहानो भेनी धनात्राज्ञते छ इ. तिनः मध्यतियेदः सर्।।। २४ श्रीलकाषि इ. तेयि । ताक्षिया इ. सारतः।। रप्यावर्गमन्यमारोष्यि । ब्रिकिनकानात्रे वास्त्रामार्थे भागाभागीनिधान्यमाद्वान्यस्यःसारदेदलङ्गी। द्वतस्ति। दिन्तरःस्यीष्यस्मारदेधाद्वार्यास्यस्यम्भेगानाम्य । देगम्डैऊलान्ह्नमार्थलाकिय्यद्वियास्तियस्यालास्यद्वयान्। इत्यान्। इत्यान्यस्य । मातिपानिमन्त्रियायाणापाएतत्अत्रहलमाय्यमन्सण्योतायायाऽय्तिविद्धायनमान्त्रयवित्।।।।तण्छसियामितनेद्वायनितान्वेतिनि नीक्ष्यम्भाष्यमापन्यज्ञित्तनायंत्रीस्टम्पे यक्ष्माप्दव्य्व।(१य्द्जण्यैषितामित्वीनय्यभाष्ट्रीखाष्ट्राष्ट्रिसमालित्ये द्वा वातनिवि सै।धतत्रकम्पदस्य बुग्नमप्रयादेशः श्रोकेत्रमिद्याराज्ञ विष्यीयः विछिरयाक्ष्यम्भानेकमायाय् क्रियाकेलसिवसो विषये प्राथितस्य बुग्नम्भान हिरोर्नमा धना धनाकेनमग्रन्तामिब्द्यारेणसाष्ट्रदा १३०२ (धनानाव्यत्मा गराति त्सेविद्यावानाद्मनते उग्रधेग्यम मित्रमसंपरमक्षिण प्रेत्विरिक्तनमायत्सर्वेष्ठमित्रमायाः जनीयनायव्यक्तिनीप्रमायत कमात्तासमाप्तेद्वेदाायदेवासीत्रवेद्यद्वितमम्पत्यः अक्ताभ्रिणजागयक्षमयापिलाकः भ्रतित्रिद्धके मित्रमाय्यक्तरस्थिय गेडेज उन भित्य **्०० त्रमः श**ाश्चेमध्यमवेनस्यायम्।रिण्नाम् निर्मारम् स्विकायम् विकायम् ने मानिष्टिमायात्र स्प्रीमाया विरस्ति विकास लोपग्रासंस्थी ह तवान छैं सर्तर्थासार्चडान गरितिने गर्वनेय ग्रेय माणाक्यात्समाष्टिक ? मतः मदीगोरोत्स स्माण्यपति विज्ञाति । वाज्ञात्र । वेष्ट्र गष्टि गष्टि । व्याप्त न गर्ने व्याप्त न गर्ने व्याप्त १९ वाही हिति न विष्याता । वाण्याता न विष्याता न वाज्ञात्र । वाज्ञात्र । वाज्ञात्र । वाज्ञात्र । वाज्ञात्र । व ३० मछ नात्रे पत्र में स्माण्य न न नेता । विष्यापत्र वाज्ञात्र । वाज्ञ नित्नैवत्सरेविक्मारा।2३अँकानित् रोठेज्नियेनैदैनिरमाधिसीव्विनविधे र्ज्यम्बिद्धितारे ताहरे॥१

श्री पार्श्वनाथ मंदिर प्रशारित जैसलमीर

C

अरे बा॰ पूरणचन्द्रजी नाहर के सीजन्य से

### श्रीसवाल जाति का इतिहास

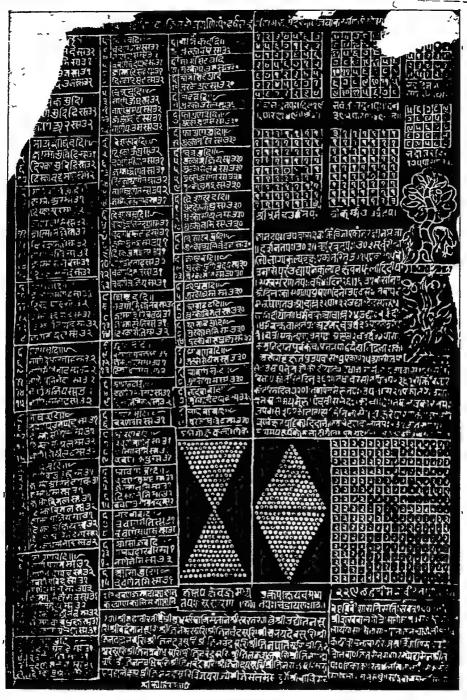

श्री संभवनाथ मंदिर तपपट्टिका जैसलमेर

इन सेठों के पूर्वजों की तीर्थ यात्राओं का साल सम्वत् सहित उल्लेख है। इसमें खरतर ग्रन्छ के आचार्थ जिन कुशल सूरि से लगाकर जिनराज और जिनवर्दन सूरि तक की पहावली भी दी गई है।

# श्री सम्मवनाथजी ना मेदिर

यह भी एक ऐतिहासिक मंदिर है। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री जिनमद्स्रि के उपदेश से संवत् १७९४ में भोसवाल वंश के चौपड़ा गौत्रीय शाह हेमराज ने इस मंदिर को बनवाना आरंभ किया। आप ही ने उसी वर्ष बड़ी धूमधाम के साथ इसकी प्रतिष्ठा करवाई । इस मंदिर की ३०० मूर्तियों की प्रतिष्ठा उक्त श्री जिनमद्स्रिजी के हाथ से हुई थी और जैसलमेर के तत्कालीन नरेश महारावल बेरीसालजी स्वयं प्रतिष्ठा के श्रुभ अवसर पर उपस्थित रहते थे।

इस मंदिर में पीले पाषाण में खुदा हुआ तपपहिका का एक विशाल शिला लेख रक्खा हुआ है। यह कुछ जपर की तरफ से टूटा हुआ है। इसकी लम्बाई र फुट १० इंच और बौढ़ाई १ फुट १० ईंच है। इसमें बाएँ तरफ प्रथम रथ तीर्थंझरों के स्वयंत्र, जन्म, दीक्षा और, ज्ञान चार कंच्याणक की तिथियों कार्तिक बदी से आधिन सुदी तक महीने के हिसाब से खुदी हुई हैं। इसके बाद महीनेवार के हिंसाब से तिथंझरों के मोक्ष कच्याणक की तिथियों भी दी गई हैं। दाहिनी तरफ प्रथम के तपों के कोठे- को हुए है तथा इनके नियमादि खुदे हुए हैं। इसके नीचे वक्ष मध्य और यव मध्य तपों के नकड़ो हैं। एक तरफ श्री महावीर तप का कोडा भी खुदा है। इन सब के नीचे टी अंशों में लेख है।

इस मंदिर के एक दूसरे शिला लेख में जैसलमेर नगर और उसके यदुवंशी राजाओं की बड़ी तारीफ की गई है। इसमें उक्त राज्य वंश के महारावल जयसिहजी तक की वंशावली भी दी गई है। इसमें उक्त राज्य वंश के महारावल जयसिहजी तक की वंशावली भी दी गई है। इसके अतिरिक्त यहाँ के शिला लेखों में श्री जिनमद्रवृदि के चित्र और गुणों की बड़त प्रशंसा की गई है। कहा गया है कि उनके उपदेश से उनके स्थान पर जगह २ मंदिर बनवाये गये, अनेक स्थानों में मूर्तियाँ स्थापित की गई और कई स्थानों में ज्ञान भण्डार प्रस्थापित किये गये। तत्कालीन जैसेलमेर नरेश महीर्वल वेरीसिहजी द्वारा उक्त आचार्य श्री जिनमद्रसूरि के पैर्र पूजे जाने का भी उल्लेख है।

श्री जिन सुखस्रिज़ी के मतानुसार इस मंदिर की मूर्तियों की संख्या पंपर है । पर श्री चृद्धि रहजी इस संख्या को ६०४ बंतलाते हैं।

### श्रीसवाल जाति का इतिहास

# श्री शांतिनाथजी और अष्टापदर्जा के मंदिर

ये दोनों मंदिर एक ही अहाते में है। उत्पर की भूमि मे श्री शान्तिनाथजी का और निम्नतल में अद्यापदजी का मंदिर बना हुआ है। निम्नतल के मंदिर में सत्रहवे जैन तीर्थं इर श्री कुंथनाथजी की मूर्ति मूलनायक रूप से प्रतिष्ठित है। इन दोनों मन्दिरों की प्रशस्ति एक ही है और जैनी हिन्दी में लिखी हुई है। संवत् १५३६ में जैसलमेर के संखनालेचा और चौपड़ा गौत्र के दो घनाट्य सेठों ने इन मंदिरों की प्रतिष्ठा करवाई। संखनालेचा गौत्रीय खेता और चौपड़ा गौत्रीय-पांचा में बैनाहिक सम्बन्ध था। इन दोनों ने मिलक्त होनों मंदिर बननाये थे। खेताजी ने सहकुटुम्ब शत्रुंजय, गिरनार, अब्बू आदि तीर्थों की यात्रा कई बार बढ़े धूमधाम के साथ की। सम्बन् १५८१ में इनके पुत्र वीदा ने मंदिर में एक प्रशस्ति लगाई जिसमें इन सब बातों का उल्लेख है। मंदिर के बाहर दाहिनी तरफ पापाण के बने हुए दो बड़े २ सुन्दर हाथी रखे हुए हैं। इन दोनों पर धातु की मूर्तियां हैं जिनमें एक पुरुप की और दूसरी स्त्री की है। खेताजी के पुत्र वीदा ने संवत् १५८० में अपने माता पिता की ये मूर्तियां प्रतिष्ठित की थी। इनमें से केवल एक पर एक लेख खुरा हुआ है। इस समय जैसलमेर की गड़ी-पर महारावल देवकरणजी थे। सम्बन् १५१६ में जब इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई उस समय खरतर गच्छ के श्री जिनसमयस्रिजी उपस्थित थे।

# श्री चन्द्रप्रभूरवामी का मंदिर

संवत् १५०९ मे ओसवाल वंशीय भणशाली गौत्रीय शाह बीदा ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी। इस मंदिर के द्वितल की एक कोठड़ी मे बहुत सी धातुओं की पंचतीर्थी और मृतियों का संग्रह है।

### श्री शीतलनार्थजी-का मंदिर

यह मंदिर ओसवाल वंशके डागा गौत्रीय सेठों का बनवाया हुआ है। यहाँ की पटिका के लेख में संवत् १४७९ में इन्हीं डाजों द्वारा इसकी प्रतिष्ठा करवाई जाने का उल्लेख है। इस मंदिर मे कोई प्रशस्ति नहीं है।

# श्री ऋषभदेवजी का मादिर

इस मंदिर की मूर्तियों पर जो छेख है उनसे ज्ञात होता है कि यह मंदिर ओसवाछ समाज के गणाधर चौपड़ा गौत्रीय शाह धना ने बनवाया था, और उसीने खरतरगच्छीय आच.च्यों के द्वारा इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। इसकी मूर्ति संख्या छगभग ६०७ है। ार्देशाहीताष्ट्रीपार्यनावस्यकिन्यरस्याप्रसादतः सँ असमीदितान्यि शीनिनास् स्या द्यसादाहिष्मानिन अयं उत्ने च्यांति ॥ १ मेवन् १५६ ३वाषे मार ११६िनेश्रीनेसल्मेरुम्हार्डेर्येराञ्लश्रीचाविगदेनपटेराउल्ख प्टेमहाराजाधिराजराञलश्रीज्यत्सिंहविजयिराज्येज मरश्रील्गाक्षीयुव राजे भी जलेज् वंदेशिभी मेखवाल गो वे सं॰ बांबा छव सं॰ का व्राह्मण जिए। इसो र्टर नगरिञ्जन६सं रववालीगामङ उन्नेगती २(णजिन्घासादकरा छा। आन्द्रजी राज्ल ६ श्रीसंहि सुयात्राक्षीयी। जिलाइखापणाइ उदारशणा इखापणा वर्न उसर्वयून लोक नी दे ईको रेट्स के ए नानानीधीसंग्वावर्धवस्थानस्यात्स्वसंगरानास्थित्री रास्वराजात्रास्थानाः पत्रसंग्रापमलसंग्देपमल्लासंग्रायमेलसायीक्मलादेधन्संग्प्यासंग्नीमासंग्जेतासंग्रेधा नामीप्रनादेषवसंग्यासराज्संग्रेयराज्यविकास्याणासंग्यासराज्यस्यावाज्यस्यानीि श्री संघसहितयाचा करी श्रापरा। वित्र सफल दीधा में श्रासरा ज नायांची ० सँ । पांचा घुनी गेली जिलाइमी रार्वे तय गरनार आ जूती वियाना की थी। श्री रार्वे ज्यादिती विवतार पारी व रावी सितार णमपरिक्रश्रीने मिनावना विविधित्री सेन्वनोधन इदेहरइ स्टाया समस्करणणमा दि कतवनीषाटीसैनामयकरावी।सै०ऋासराजसायीसं०वेतासं०पातासं०पतहरूकश्यश्यश्रीरार्डनयणिर वारतार्विङ्श्रीसैवस्हितयात्राक्तीभीाइमवरसङ्ग्तीर्वयात्राक्तरतासंगरप्रभृतेरमीयात्राकतीश्रीगर्वे यसपरिव अरीपालताष्ट्री आहिनार प्रष्ठाय तीर्पेकर नी प्रजाकरताल हतप्रक्रिशिष्टाष्ट्र नव कार्यणीव अधि षसँवनीनिकत्र श्रिवणवितसफलन्भिणा वतीचापल्सँणपीवायः संगरिसद्राजसंग्मिह्र राजसंग्लास वर्वानावण इतिकासे गोली। संवला नण इत्रसंवित्वरा संवस्तरा संवस्तरा संवसारा नासवमहणासवस्या संवक रोप्युरसप्रिवारभिहतके॰ संब्तावणसंविनालसण्यातराजप्रवसंग्वेताप्रविक्रमिली श्रीजे मलमेरुन्गरिज ढक्तए(र्विद्धिनिस्त्री ऋष्पर्महाती वैद्रासादक राचा। संग्रेप् ३६वर्ष फायुण गृद्धिवित राउटा स्री देवकार्ण राज्य सम्प्रदेशनासंघरेलविश्रानिनवंदस्रिशिनतस्वरस्रित्तत्रलिपतिरान्तावीस्री अंडेनावस्री गीतिनावेत्तना यक्षपाचाव्यवीसतिर्वेकरतीत्रकेत्रविकातरावीर्येण्यतर्समस्मारु महिमाहिरूपानाणसहितसगीकतिलारु लाह्यासिनाने आपरेशीक्लासितानां मेधानिस्वाच्यां। श्रीजिनसभ्देशरिकद्वाशी गौतिसागर्स् र आचार्यनीय २स्रापनाकराची।श्रीश्रषापुरती भेरविकन्नकिकारन्यानिकरावी विव्यमेनाच्या मेल्बतामादी मेल्स्सित अव वीदासंवतीम् ९विकाभावयो म् संवतीमानायीसवनायुक्तरे संवत्रती। संवतीयाना पासंवत्रमसर्हे सव्वि टे संविधानोट्यम्संवमहस्मान्न संवक्तरणासंव्यरणाअभिनाहरष्टस्तान्तरहान्। संवसवस्माननान्त्रास्य इंरी छन नासारी वसनीरी छन्न नाता स० करणासंव कन कारे छन्न पी साधित का लोसव प्राणाना यो पर्राणानी से प्र दिमानान्द्रीक्रियादिपरिवारसहितासं०वीद्ध्ङ्री अन्त्रत्य जिर्मान्सी हेयः गद्गी सी। सम्मिति ने ने दक्षृत्रवी हुसानरनी जाहिणिनी सीधीजन हसस्रियन नायकविषये विसहो छवकारी सही प्रस्थातः गही।पांच्मिनांकजनणानीभाषांच्सान्यपाष्ठस्यनेकवस्रकजनगण्यनीन।स्रीकल्पसिद्यातपस्य गर्ववाया।पंववारलाष्ट्रविकारगणीवारसाजोडी अञ्चानीलाहि (एकी धी।सं०सहसम्ब्रम् । ३। ई जयनीर्वर यात्राकरी जरून इंगा हिराण धर्वी रमगान्पा टणपार्व रिषीन अल्ली लाह ए। करी घरे आवा पेळक्र रेण्येदिक्षरप्रतिक्रदेसरसूर्यतलाह्या। श्रष्टापद्श्रासादक्षविक सूनि १८ कार जगिनना बार एव नीव्यतीकराती।प्रवेशसाणजालीरधसंहणादेहराजप्रिकाशसंत्रधापुद्दकराच्या।काञसञीया श्रीपार्शनायनाविकराचा।विजेहाविरसंग्वेतासंग्सरस्तिनीम् ईन्स्यवीरसंग्याद्विमागसिर्व ्रा॰रविवारेनहाराजाधिराजराञ्जञ्जीजयतसिंहतवाजनस्त्रील्रागक्सीवचनात्श्रीपायेनाच इंशपदिव्वासक्सं०वीद्वस्रीमधी।कतम्वद्वधाया।बारणाप्यस्माणव्यसाराक्रावेद्वं ध्रयः वातकरोवीकोहरएककराच्यागाऽसहसरोजोडी धतञ्चनगुलस्तम्बणीवारषट्दरसण् वास्तण दिवनीदीया श्रीजेसलमेर्गर नीद्विणदिसङ्घाधरावं भाव्यादेहरानी सेरीनङ्घा घरा वे कशी तय नासंदराउननद्यादेस्वर्राग्वीदर्कराया।गञ्चकरावीद्सञ्चवतारसहित्लवमीनारायः(गर्नी ऋ विग्वेष्ठभभवी॥ जिनोद सुद्वाराष्यवना ररहित सा आश्री बो उत्राध्य जिनेद स्यास्मिया यपरी ह ये । १९६सम्य केषारिवासात्रितीर्षकरंबत्भ सलस्यीकः सम्यायाता जिल्लीद्ये अस्य । ६ गरेषु दिक्नीक्रमणसंवसहसम्बलसंवकरणासंविद्याकराविस्यक्षाद्रस्यापञ्चासः श्रीवहर्वरतरग्रे श्रीति ने सम्प्रियदाले भारमी जिन्मा (एकः स्रिविज विस्त वेषे श्री देव जिल की पाधा येन लि (येता विस्त देख) स्व वधारमन सुरत् उत्र स्व स्व स्व स्व स्वामार स्वता कित्य देवारि प्र वास्ति रेषा की ती (१) स्वीतेव्ह ॥

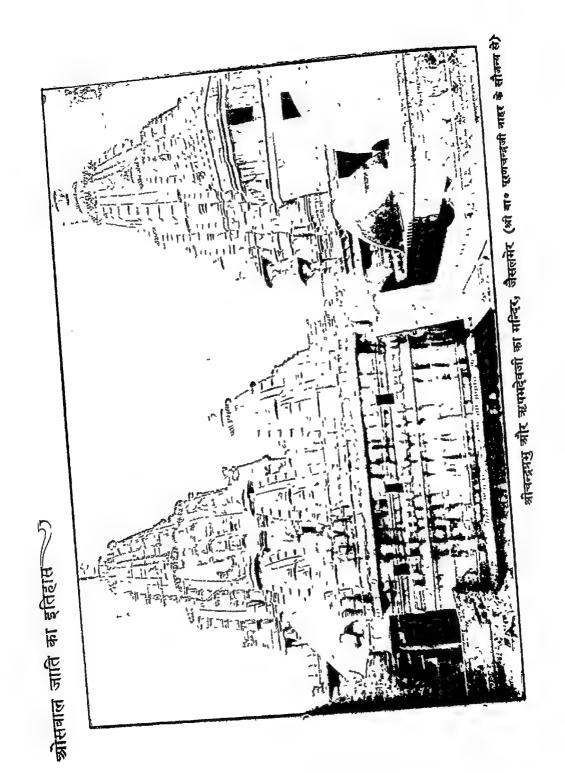

### श्री 'महाचीरस्वामी का मंदिर

इस मंदिर में लगे हुए शिलालेख से जात होता है कि ओसवंश के बरिड्या गौत्रीय शाह दीपा ने इस मन्य मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी। संत्रत् १४५३ में यह मंदिर बना था। जिनेसुखसूरिजी लिखरे हैं किइस मिदिर की मूर्तियों की संख्या २३२ है।

उपर के सब मंदिर किले के अंदर हैं। इसके अतिरिक्त शहर में भी कुछ मंदिर और देशसर हैं
जिनमें से कुछ का उल्लेख हम नीचे करते हैं।

# श्री सुपार्श्वनाथजी का मांदिर

जपर हमने जिन मंदिगों का उल्लेख किया है, वे सब द्वेताम्बर समाज के खरतरगच्छ सम्प्रदाय के हैं। पर इस मंदिर की प्रतिष्ठा तपगच्छीय आवकों की ओर से संवत् १८६९ में हुई। इसमे एक प्रशस्ति छगो हुई है। उस वे ज्ञात होता है कि इसकी प्रतिष्ठा करानेवाले तपगच्छ के प्रसिद्ध आवार्य हीरविजयसूरि की शाखा के म्रानि नगविजयजी थे तथा उन्होंने ही उक्त प्रशस्ति भी लिखी थी। इस प्रशस्ति की रचना गय प्रय युक्त पाण्डित्य पूर्ग क्षिष्ट संस्कृत भाषा में है।

### श्री विमलनाथजी का मंदिर

इस मंदिर के मूलनायकजी की प्रतिमा के लेख से ज्ञात होता है कि संवत् १६६६ में तपगच्छा चार्य विजयसेन स्रिजी के हाथ'से इसकी प्रतिष्ठा हुई थी।

### सेठ थीहरूरााहजी का देरासर

जो ख्याति मेवाइ में भामाशाहजी की है, वही ख्याति जैसर्थमर में शृहरूशाह जी की है। आप मणसाली गौत्र के थे। आपका विशेष परिचय गत पृष्ठों में दिया जा चुका है। लोड़वा के वर्तमान मंदिर का आप ही ने जीजोंद्वार करवाया था। उक्त देशसर आपकी हवेली के पास है।

इसके अतिरिक्त सेन्न के तरीमलजी, सेठ चॉदमलजी, सेठ अक्षयसिंहजी, सेंट्रें रामसिंहजी तथा सेठ धनराजजी के देशसर हैं। पर वे विशेष प्राचीन नहीं हैं।

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

देरासरों के अतिरिक्त जैसलमेर में कई उपासरे हैं जिनमें बेगड़-गच्छ उपासरा, वृहत् खरतर गच्छ उपासरा, तपगच्छ उपासरा आदि के नाम उल्लेखनीय है।

## लोद्रवा के जैन मादिर

अभी तक हमने जैसलमेर के किले तथा शहर के जैन मंदिरों का उल्लेख किया है। अब हम लोह्नवा के जैन मंदिरों पर कुछ ऐतिहासिक प्रकाश डालना चाहते हैं। लोह्नवा एक प्राचीन ऐतिहासिक स्थान है। प्राचीनकाल में यह स्थान लोद नामक राजपतों की राजधानी थी। वर्त्तमान में इन्हें लोधा कहते हैं। संवत् ९०० के लगभग रावल देवराज भाटी ने इन लोदा राजपतों से लोह्नवा छीनकर वहाँ पर अपनी राजधानी कायम की। उस समय यह नगर बड़ा समृद्धिशाली था। इसके वारह प्रवेश द्वार थे। प्राचीन कोल से ही यहाँ पर श्री पार्श्वनाथजी का मंदिर था। रावल भोज देव के गद्दी बठने के पश्चात् उनके काका वैसंल ने महस्मद गौरी से सहायता लेकर लोह्नवा पर चढ़ाई की। इस युद्ध में भोज देव मारे गये और लोहबा नगर भी नष्ट हो गया। पश्चात् राव जैसल ने लोहना से राज गनी हटाकर संवन् १२१२ में जैसलमेर नाम का दुर्ग बनाया।

अोसवाल वंशीय सुप्रख्यात दानवीर सेठ थीहरूशाहजी ने, श्री पार्श्वनाथजी के उक्त मंदिर का, जो लोह वा के विश्वंश के साथ नष्ट हो गया था, पुनरुद्धार करवाकर खरतरगच्छ के श्री जिनराजस्ति से उसकी प्रतिष्ठा करवाई। यह मंदिर भी अत्यन्त भय्य और उसश्रेणी की कला वा उत्तम नम्मा है। इस मंदिर के कोने में चार लोटे २ मंदिर है। उनमें से उत्तरपूर्व के तरफ के मंदिर मे एक शिलालेख रक्ता हुआ है। इसका कुछ जंश टूट गया है। इसकी लम्बाई चार फीट और चौड़ाई डेढ़ फीट से कुछ अधिक है। सुप्रख्यात पुरातत्विद बावू पुरणचन्दजी नाहर एम० ए० बी० एल० का कथन है कि आज तक जितने शिला छेख उनके दृष्टिगोचर हुएहै तथा जितने अन्यत्र प्रकाशित हुए हैं उनमें से किसी में भी अपनी पटावली का शिलालेख देखने मे नहीं आया है। इसिशला लेख में श्री महावीरस्वामी से लेकर श्री देवदिगण क्षमा-श्रमण तक के आचार्य्य गण और उनके शिल्यों के चरण सहित नाम खुदे हुए है। श्री महावीर न्वामी के निर्वाण के पश्चात् ९८० वर्ष व्यतीत होनेपर श्री देवदिगणजी ने जैनागम को लेख वद किया था। इनके विषय में श्रीकल्पसूत्रादि मे जो कुछ संक्षिप्त परिचय मिलता है, उससे अधिक अद्यावधि कोई विशेष इतिहास जात नहीं हुआ है। इस शिलालेख में कुछ चरणों की समष्ट १०९ है, परन्त देवदिगण के नाम के बाद जो ७, ९० खुदा हुआ है, वह संकेत समक्ष में नहीं आया। इसके सिवाय शिलालेख के आदि में दक्षिण की तरफ

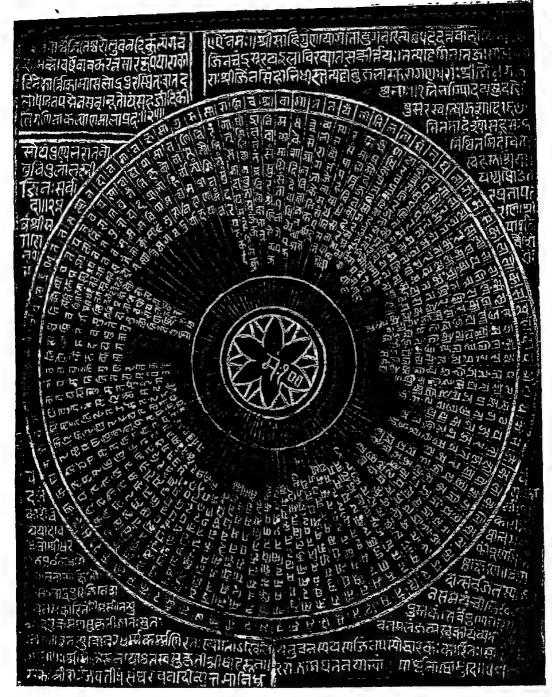

श्री शतदल पद्म यंत्र लोद्रवा पाश्वेनाथ मन्दिर लोद्रवा

(श्री बा॰ पूरणचन्द्रजी माहर के सीजन्य से )

ं। मधि मधा कि महामित्र पोष्ट्र पिती मित्र न या गया है। प्रमास न वा भी कि भान स्वास्त्र कि भान स्वास्त्र निर्मा ३ मन ने मुस्स माने की माने मित्र गव ३ मैन ता ४ ३ प्रमाय पित्र मित्र मित् नी जैमान मारोपा बीच इतवात्। नहा का दाका जन्म अने अनु माह की हर हता मह न कहा । दे हो संक्षा जन हा । द्वां दव माँ वाटो स्ता । इविष्य स्वा विष्य स्वाय यस है गजा भी धलना भरे यश । ता विवाह । तेन ता व त्रथाफ्र मधा स्थान नतीम सिंदशां य छाता गर् हो। गण द वासा घारा वान त ३ ५८ म स्थाता तैंगुष्टिंगायनिमताफनवित्तरम् विमिन्निनियन् यिन्योगनयकासान्।यः प्रतितिविद्याष्ट्राः भोत्ति भैस् विजयित्रे स्वामीत्योत्र ने दक्ष व्यवित्तमम्। रामीतिव्यो ग्रन्थः मैण्यः देवाषे ग्रीतिन्त्य मारि, पाद्या मकरेरमाणी यमगात्रे घपनि पद्योका समदेत्व स्व भैण् त्रीता कश्री भवेस से क्षेत्रा ने येना नत्ना विवाही हुन्।।। या या स्ट्रीम्द्रीयनी नाम वाम घरान्। स्थापना स्थापना नाम घरान्।।।। । युन्धानम्भानिम्यानस्य नाम्यान्। स्थान्। स्थापना स्थापन वेदग्राविद्याराष्ट्रभ 9051C1

# श्री ग्रारासन तीर्थ

आबू पर्वत से थोड़ी दूरीपर कुम्मारिया नामक एक छोटा सा गाँव बसाहुआ है। इसी का दूसरा नाम आरासन तीर्थ है। इस तीर्थ में जैनियों के ५ बहुत सुन्दर और प्राचीन मन्दिर बने हुए हैं। मंदिरों की कारीगरी और बंधाई बहुत ही जैंचे दरजे की है। सभी मन्दिर सफेद आरस पर्ध्यर के बने हुए मेंदिरों की कारीगरी और बंधाई बहुत ही जैंचे दरजे की है। सभी मन्दिर सफेद आरस पर्ध्यर के बने हुए हैं। इस स्थान का पुराना नाम आरासनकर है, जिसका अर्थ आरस की खदान होता है। जैनग्रन्थों को देखने से इस बात का पता तुरन्त लगजाता है कि पहिले इस स्थान पर आरस की बहुत बढ़ी खदान थी। सारे गुजरात में मूर्ति निर्माण के लिये यहीं से पर्थर जाता था।

दानवीर समराशाह ने भी शायुंजय तीर्थ का पुनरुद्धार करते समय यहीं से आरस की फलही मंगाई थीं। विमलशाह, वस्तुपाल, तेजपाल, इत्यादि महान पुरुषों ने आबू पर्वत के जपर जो अनुपम कारीगरी वाले आरस के मंदिर बनाये हैं, वह सब आरस भी यहीं का था। सीभाग्य-काव्य से पता चलता है कि तारका पर्वत पर ईंडर के संवपित गोविंद सेठने वंडों के महामन्दिर में अजितनाथ स्वामी की जो विशाल काय प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी उसकी फलही ही भी यहीं से लेजाई गई थीं, मतदब यह कि अधिकांश जिन प्रतिमाएं इसी आरस लान के पत्थरों से बनाई जाती थीं।

आर्कियालीजिंकल सर्वे आफ वेस्टर्न इण्डियां सरकल की सन् 1904। की रिपोर्ट में कुरभारियां के जैन मन्दिरों के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक लिखा हुआ है। उसका भाव इस प्रकार है।

"कुम्मारियां में जैनियों के बहुत सुन्दर मन्दिर बने हुए हैं, जिन की यात्रा करने के लिये मृति वर्ष बहुत जैनी आते हैं। इन मन्दिरों के सम्बन्ध में जो दंत-कथा प्रचलित है वह इस प्रकार है कि विमल शाह ने २६० जैन मन्दिर बँधाये थे और इस काम में अन्विका माता ने उन्हें बहुत दौलत दी थी पीछे जब अग्विका देवी ने उससे पूछा कि तुमने किसकी मदद से ये देवालय बँधाये तो उत्तर में उसने कहा कि 'मेरे गुल्देव की कृपा से '' देवी ने ३ बार इस प्रश्न को दोहराया, मगर विमलशाह ने तीनों बार बही उत्तर दिया। इस कृतन्नता से क्रोधित होकर देवी ने उससे कहा कि अगर जीना होतो माग जा। तब बहु एक देवालय के तल घर में घुस गया और आबू पर्वत पर निकल गया। उसके पृत्रचात माताजी ने पर देवालयों को छोड़ कर बाकी सब देवालयों को जला डाला जिनके जले हुए प्रथर अभी भी वहाँ बारों ओर बिखरे हुए नज़र आते हैं। फारबस साहब का कथन है कि यह घटना किसी ज्वालामुखी पर्वत के फरने से

### श्रीसवाल जाति का इतिहास

हुई है। चाहे जो हो पर इन पत्थरों को देखने से यह पता तो आसानी से लग जाता है कि यहाँ पर पहिले बहुत अधिक देवालय बने हुए थे।

कुंभारिया में खास कर के ६ मिन्द्रि है जिनमें पाँच जैनियों के और एक हिन्दुओं का है। इन मिन्द्रों की समय समय पर मरम्मत होती रही है जिससे नया और जूना काम भेछ-सेछ हो गया है। इन मिन्द्रों के स्तम्म द्वार तथा छन में जो काम किया गया है, वह बड़ा ही सुन्दर और उत्तम है।

#### नेमिनाथ का मन्दिर

जैन मन्दिरों के समूह में सब से बड़ा और महत्वपूर्ण मन्दिर -श्रीनेमिनाथ का है। इसमें बाहर के द्वार से छेकर रंगमण्डेप तक एक चढ़ाव बना है। देवगृह में एक देवकुलिका, एक गूढ़ मण्डप और एक पर शाल बनी है। दैवकुलिका की दीवारें पुरानी हैं, पर उसका शिखर और गूढ़ मण्डप के बाँहर का भाग नया बना हुआ है। इस मन्दिर का शिखर तारंगाजी के जैन मन्दिर जैसा है। इसकी परसाल के एक स्तम्भ पर एक लेख है, जिससे पता चलता है कि ईसवी सन् १२५३ में आसपाल नामक किसी व्यक्ति ने इसे बँधाई थी। रंगमण्डप की दूसरी बाजू पर उपर के दरवाजे में तथा अन्त के र थम्भो के बीच की कमानीं पर मकराकृति के मुखों से शुरू करके एक सुरदर- तोरण कोरा गया है जोकि देखवाड़ा के विमलशाह वाले मन्दिर के तौरण के समान है: । मन्दिर के दोनों ओर मिलाकर ८ देवकुलिकाएँ दाहिनी बाजू, वाली देवकुलिका में आदिनाथ की और बाई बाजूवाली देवकुलिका में पार्श्वनाध की भन्य मूर्तियां विराजमान् हैं। इस मन्दिर मे कई शिलालेख हैं। एक शिलालेख इस मन्दिर की नैमिनाथ स्वामी की खास प्रतिमा के आसन के नीचे खुदा हुआ है। जिसका भाव इस प्रकार है। संवत् १६७५ के मात्र सुदी ४ को शनिवार के दिन ओसवाल जाति के बोहरा गौत्रीय राजपाल ने श्री नेमिनाथ के मन्दिर में नेमिनाथ का बिम्ब स्थापित किया, उसकी प्रतिष्ठा हीरविजयसूरि के पट्टबर आचार्य श्री विजयसेनसूरि के शिष्य श्री विजयदेवसूरि ने पण्डित कुशल सागर गणि आदि साधुओं के साथ करवाई । इसी प्रकार एक शिलालेख श्रीमाल जाति के शाह रंगा का और एक पौरवाल जाति के श्रेष्टि बहाड़ का भी खुदा हुआ है।

### महावीर का मन्दिर

नेमिनाथ के देवालय के पूर्व की ओर यह मन्दिर बना हुआ है। बाहर की दो सीदियों से एक आच्छादित दरवाजे में प्रवेश किया जाता है, जो अभी नया बना है। यह मन्दिर भी बड़ा सुन्दर बना

# श्रोसवाल जाति का इतिहास

नीमज्ञहत्योत्रमः।सित्यद्वीनंगरंगाद्यजिप्यिस्तित्वतान्।वव।वप्राताः वतवित्रवितरंग्रेकेतमात्राप्रमानान्यतंत्रवाम्रेतेन्विययोव्मनागङ्गाः श्रयः अदीरनामविङ्यवदयुनास्**रिते गावतसाः । तहारक्तमावङ्गनायुन**ः भ पर्मारो जगति: इमिहः तसाउच्याङो छा। शासायमाने देशिका सद् ३ 🦠 द्रितंत्रोतुविक्रीर्तिवृक्षतं यवोग्नगंयस्पमभीकामानवाः प्रचातितेनेन्योवग्वरं श्रीणा वक्रश्रेणि बरंदरवतुः । अमिध्रमामान्यिपाठक्वन् अस्यापायंदद्वीमञ्जामदः पन्तस्य र्वाजीवयारस्पतिः कलस्यापाव्यविकीविष्ठेपत्वं यत्तराहेविव्यार्थितोविक्यमाव्या मेनतामापुनी तिब्धोपिणसङ्ग्रेण्यसमित्राणिक्यसम्बद्धो तान्कविष्णक्राण्यस्य वालो ई नागमेयस्यति तदान्तश्रवणेतितर्भन्धायोतिमधितीयः पृथीयस्वस्यावादः । म्रीसध्यस्तर शोधो। तिर्मावयक्तितत्वतत करेगितनक्तितिकातात्वर ह विगाधिकां म त्वीमाराश्केतव्दर्श वुध्वारेव्डणहे सावित्रयंतितथा व १ श्रेयः सत्याणला गान्येया अ**ञ्चा**त्तंत्रशिमीतन**ङ्केतङ्कती अतिमातानगृतद्**मदेव्य**त्रश**दे जाग रनुस्तमावेत्रगरिस्मकावेगायसुदीदमचार्युद्धवादस्यै देद्रगतव्यत्मतीरीप्रमा क्तित्रस्य वीत्रोक्तज्ञ्चलिक्तस्य कृतामृतस्य स्वयादे देव शीव वित्तरसम्बन्धा तस्य स्यमकीरत्यस्यक्राहितकस्यै एकंजिका वामुक्को प्रतिपावः स्वस्पविप्रलीक्षितेना मुनिताबतररञ्जाति कर्ततवागीप्रेमकरततेवातीप्रेमतेम्डिनमंद्यस्नानी दिमलक नगरादधगरिकत्वक्रस्यां ज्ञानी मुनिसीव्यक्तितकर्मल्यात्रम् वेत्रवान तावारों जानमात्रातस्त्रस्त्रभुवीम्य १॥

श्रागरा मन्दिर प्रशस्ति विक्रम सम्वत् १८१८ ( ईस्वो सन् १७६१ )

(श्रो बा॰ प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )

हुआ है। इसके अन्दर महावीर देव की एक अन्य मृति है। जिसके ऊपर ईस्वी सन् १६१८ का एक छेल पाया जाता है, पर जिस बैठक के उपर उस प्रतिमा को बैठाया गयर है वह बैठक पुरानी है और उस पर ईस्वी सन् १०६१ का छेल पाया जाता है। इस देवालय में मूल नायक के स्थान पर महावीर देव की जो मृति प्रतिष्ठित है उसकी पलथी पर सम्वत् १६७५ विक्रमीय का एक छेल है जिससे पता चलता है कि उपकेश वंश के (ओसवाल वंश के) साः नानिया नामक श्रावक ने अरासन नगर में श्री महावीर का बिग्व स्थापित किया और उसकी प्रतिष्ठा श्री विजयदेवसूरि ने की। एक छेल इसी स्थान पर मृति की बैठक के नीचे लोदा हुआ है, यह संवत् १११८ के फाल्गुन सुदी ९ सोमवार का है। मगर खण्डित हो जाने की वजह से इसमें लिखने वाले के नाम का पता नहीं चलता।

उपरोक्त दोनों मन्दिरों की तरह पार्श्वनाथ का मन्दिर द्यांतिनाथ का मन्दिर तथा सम्भवनाथ का मिन्दिर और है। इन देवालयों की कारीगरी और बनावट थोड़े फेर-फारों के साथ प्रायः उपरोक्त मन्दिरों की सी है इसलिए इनके विषय में विशेष विवेचन की आवश्यकता नहीं। इनके उपर जी लेख पाये जाते हैं उनमें बार का लेख का सम्बन् 1124 और एक का 1584 है। बार गोलक्ष्में पर भी लेख खुदे हुए हैं जो ईस्वी सन् 1041 के हैं।

## राणकपुर

राणकपुर या राणपुर गोइवाइ प्रान्त की पंचतिर्थियों में १ श्रमुखतीर्थ है। मारवाइ देश में जितने प्राचीन जैन मन्दिर हैं उनमें राणपुर का मंदिर सब से कीमती और कारीगरी की दृष्टि से सब से अनुपम हैं। इसके सम्बन्ध में सर जैम्स फार्यूयन ने लिखा है कि "इसके सभी स्तम्भ एक दृसरे से भिन्न हैं और बहुत अच्छी तरह से संगठित किये हुए हैं।" इस प्रकार १४४४ विशाल प्रस्तर स्तम्भों पर यह मंदिर अवस्थित हैं। इनके जपर भिन्न २ ऊँचाई के अनेकों गुम्मच लगे हुए हैं जिनसे इसुकी बनावद का मन के जपर बढ़ा प्रभावशाली असर होता है, वास्तव में मन के जपर इतना अच्छा असर करनेवाला स्तम्भों का कोई वृसरा संगठन सारे भारत के किसी भी देवालय में नहीं है। यह मंदिर ४८००० वर्ग फीट जमीन पर बनाया हुआ है इस मंदिर के शिलालेखों से जात होता है कि इसे संवत् १४३४ में नादिया ग्राम निवासी धन्नासा और रतनासा नामक पोरवाइ जाति के दो सेतों ने बनवाया था।

ऐसा कहा जाता है कि जब ओरंगजेब ने राजप्ताने पर चढ़ाई की थी तब इस देवालय पर भी

----

उसकी कौजे पहुँची थी और मूचियों का तोड़ना प्रारम्भ कर-दिया था। कुछ परिकर और तोरण हुटे हुए रूप मे अभी भी वहाँ- पार्य जाते हैं। जिनको लोगों की किन्वदन्ति और गेज़ेंब के द्वारा तोड़े हुए बतलाती है। आगे चलकर यह-किन्बदन्ति यह भी कहती हैं कि जिस रात्रि में उसने इनके तोड़ने का काम शुरू किया उसी-रात को वादशाह और उसकी बेगम रोनों बीमार पड़े और बेगम को स्वम में ज्यमनाय तीर्यहर की मूचि को देखा, यह देखकर और गज़ेंब ने मूचियों का तोड़ना बंद कर दिया। इसी मंदिर में ३ छोटी ईदगाहे भी बनी हुई हैं। ऐसा कहते हैं कि जब उसने तोड़ फोड़ का काम आरम्भ किया तो साथ ही ३ ईदगाहे भी बनवा डाली। यह किन्बदन्ति सच- है या मूठ, और गजेंब इस मन्दिर में आया या नहीं यह बात निश्चय पूर्वक नहीं कही जा सकती पर यह बात तो निश्चित है कि झसलमानों ने इस मंदिर को मुक्सान पहुँचाया और तोरण गुम्मच बग़ैरा की तोड़ फोड़ की, तथा ३ ईदगाहे बनाकर बाद में उपदव रोक दिया।

ऐसा कहा जाता है कि इस देवालय के निर्माण कर्ता धन्नासा और रतनासा का विचार इसको अ मंजिला वन वानेका था, जिसमें से ४ मंजिल तो बनाये जा चुके थे और तीन मंजिलों के लिये काम अधूरा रह गया जो अभी तक नहीं बन सका। इसके लिये रताशाह के वंशज अभी तक उत्तरे से हजामत नहीं बनवाते हैं। क

साददी प्राप्त से पूर्व दे मील की दूरी पर निर्जन स्थान में यह मन्दिर अवस्थित है। यह मंदिर शासों में वर्णित निल्नी गुल्म विमान के आकार का बनाया गया है। इसमें १४४४ सम्बे और ८४ तल्घर हैं। संबद् १४९६ में श्री सोमचन्द्रस्रिजी ने इस मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई। अभी कुछ समय पूर्व सेठ भानन्द्रजी कल्याणजी की पेड़ी ने उक्त राणकपुर के मन्दिर की लगत आंकने के लिये एक होशियार हंजिनियर को बुलाया था उस इंजिनियर ने इस विशाल मन्दिर की लगत १५ करोड़ रपया आंकी है। इससे पाठकों को ज्ञांत हो जायगा कि गोडवाड प्रान्त में जैन समाज की यह एक मूल्यवान सम्यत्ति व कृति है। इस मन्दिर के आसपास नेमिनाथजी व पाहर्वनाथजी के दो मन्दिर हैं।

इस मन्दिर की क्यवस्था पहिले सेठ हेमामाई हर्जीसिंह रखते थे जब उनकी आर्थिक स्थिति. कमजोर हो गई तब यह बीड़ा सादड़ी के जैन संघ ने उठाया और इघर संवत् १९५३ में सेठ आनंदजी कृत्याणजी की ऐड़ी इसका प्रवन्ध करती हैं। इस ऐड़ी का आफिस सादड़ी में हैं, याद्रियों के लिये सब प्रकार की क्यवस्था करादेने में अ फिस के व्यक्ति बड़े प्रेम का क्यवहार करते हैं।

 $\Rightarrow$ 

इस समय प्रान्वाट कुल श्रेष्ठ रहाताह के वंशनों के ५२ वर घाएँराव में निवास करते हैं।

(त्राप्यर्थे|लामाहिद्यावंद्वीत्वण्यक्तिहास्यःत्वास्यत्वात्वत्वतगरःकामश्रीवा विद्याद्यासार्थे । त्याचा क्षेत्रका क

जामनगर के मन्दिर की प्रशस्ति (श्री बा॰ प्रणयन्त्रजी नाहर के सौजन्य से) विक्रम सम्बत् १६९७ ( ईस्वी सन् १६४०)

# श्रीनाडलाई तीर्थ

मारवाइ के गोड़वाड़ प्रान्त के देस्री जिले में यह गांव अवस्थित है। ऐतिहासिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। गोड़वाड़ प्रान्त के प्रमुख जैन तीथों में से यह एक है। इस गाँव में ११ जैन मंदिर है। इसमें से ९ गांव में तथा २ पास के पर्वत पर है। इन पर्वतों को लोग शत्रुक्षय और गिर-मार के नाम से पहचानते हैं।

इस ग्राम में बहुत से जैन छेख मिछे हैं, उन शिलाछेखों में इस गाँव को नन्दकुलवती, नडडु-लाई, नडदूल हातिया आदि नामों से सम्बोधन किया गया है। ऐतहासिक राससंग्रह के दूसरे भाग में इसे बल्लमपुर नाम से भी पुकारा गया है।

इस प्राम में भगवान आदिनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में पत्थर पर खुदे हुए इहं केल हैं, एक केल संवत् १९८६ की माच सुदी ए का है इसमें चहामान (चौहान) वंश के महाराजा-धिराज रायपाल के पुत्र रद्रपाल तथा अश्वपाल तथा उनकी माता मानल देवी द्वारा मंदिर में चढ़ाई गई मेंदें का उल्लेल है। इसके अलावा समस्त प्रामीणों के सर पंच मण्डारी नागसीजी, लक्ष्मणसी आदि ओसवालों का उल्लेल है।

उक्त आदिनाथ मंदिर के रंग मंडप के बाएँ बाज, की दीवार पर एक और लेख खुदा हुआ है।
उक्त लेख में मेवाइ के राजाओं की वंशावली दी गई है। यह वंशावली विशेष विश्वसनीय होने के कारण कई इतिहास वेताओं ने अपनी पुस्तकों तथा रिपोटों में इसका उल्लेख किया है। इसके बाद इस लेख में उद्देश वंश (ओसवाल जाति) के भण्डारी गौत्रीय सायर सेठ के वंश में शंकर आदि पुरुषों द्वारा श्रीआदिनाथ की प्रतिमा की स्थापना करने का उल्लेख है। यह लेख संवत् ११७४ का है इसी प्रकार संवत् १२०० की कार्षिक वदी ७ का दूसरा लेख है। इस लेख में जो कुछ लिखा है, उसका आश्रम यह है—

"महाराजाधिराज रायपालदेव के राज्य मे उनके दीवान ठाकुर राजदेव के समक्ष नाडलाई के समस्त महाजनों ने (ओसवालों) मिलकर इस मंदिर के लिये घी, तेल, नमक, धान्य, कपास, लोहा, शकर, हींग, मंजीठ आदि बीज़ों को मेंट करने का निश्चय किया।

कहने का अर्थ यह है कि नाडलाई तीर्थ स्थान में भी ओसवाल दानवीरों के घार्मिक कार्यों के स्थान २ पर उल्लेख पाये जाते हैं।

#### श्री नाडोल तीर्थ

मारवाइ के गोड़वाड़ प्रान्त मे यह एक प्रसिद्ध ऐतहासिक स्थान है। जैन लोग इसे अपने एंच तीथों मे ग्रुमार करते हैं। पुराने समय मे यह चौहानों का पाट नगर था। इस गाँव मे पद्मप्रभु स्वामी का, एक मन्य और सुन्दर मंदिर है। इस मंदिर के गृढ़ मण्डप के दोनों ओर भगवान नेमिनाथ और भगवान शान्तिनाथ की दो प्रतिमाएँ है। उनके ऊपर संवत् १२१५ की वैसाख सुदी १० का लेख है। इस लेख से यह माल्यम होता है कि बीसाड़ा नामक स्थान के मंदिर मे जसचन्द्र, जसदेव, जसघवल और जसपाल नामक श्रावकों ते इन मूर्तियों को बनवाई और पद्मचन्द्र गणि के हाथ से इनकी प्रतिष्ठा करवाई।

् उक्त मन्दिर के अतिरिक्त वहाँ पर और कई प्राचीन जैन मन्दिर विद्यमान है। इन मन्दिरों के शिकालेखों में कई स्थानों पर ओसवाल जाति के बहुत से महानुभावों के नामों का उल्लेख मिलता है। अगवान नेमिनाथ का मन्दिर भी बड़ा प्राचीन तथा सुन्दर बना हुआ है।

### श्री वरकाणातिर्थ

यह तीर्थं स्थान राणी स्टेशन से र मील की दूरी पर है। यहां पर भगवान पास्वैनाथजी का एक बहुत बड़ा और प्राचीन मन्दिर विद्यमान है। इसके अतिरिक्त यहां पर दो धर्मशालाएँ तथा एक श्रीप्राहर्वनाथ जैन-विद्यालय भी है।

### श्री सोमेश्वरं तथि

उक्त तीर्थ, स्थान नाढलाई तीर्थस्थान से छ मील की दूरी पर विद्यमान है। यहाँ पर जैनियाँ के चार मन्दिर हैं जिसमें शांतिनाथजी का मन्दिर धुन्दर, भव्य और अत्यन्त प्राचीन है। इस मन्दिर के अनेक शिलालेखों में ओसवाल जाति के सवजनों का उल्लेख पाया जाता है। यहां पर कुआ, बगीचा तथा एक विशाल धर्मशाला भी बनी हुई है।

इस तीर्थस्थान के दो मील की दूरी पर घाणेराव नामक गांव विद्यमान है। इस गांव में आठ सुन्दर जिनालय तथा एक धर्मशाला बनी हुई है।

### श्री मुञ्काला महावीर तीर्थ -

्र पह तीर्थ स्थान घाणेराव से २ मील की दूरी पर स्थित है। इसमें एक बहुत पुराना जैन मन्दिर विद्यमान है। यहाँ पर एक धर्मशाला भी बनी हुई है।

### जालोर (मारवाड़ )

मारवाइ के दक्षिण भाग में जालोर नाम का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नगर है। मारवाइ की राजधानी जोधपुर से यह ८० माईल की दूरी पर सुदंदी नामक नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन लेखों और प्रन्थों में यह नगर जवालीपुर के नाम से प्रसिद्ध था। सुप्रसिद्ध क्वेतास्वर आचार्थ्य श्री जिने- क्वरसूरि ने वि० संवत् १०८० में श्री हरिमदाचार्थ्य रचित अष्टक संग्रह नामक ग्रन्थ की विद्वतापूर्ण टीका- वहीं पर की थी। और भी अनेक ग्रन्थों में इस नगर का नाम मिलता है। इस पर से यह स्पष्ट ज्ञात होता है, कि प्राचीन-काल में यह नगर जैन संस्कृति से प्रकाशमान था। वहां के संवत् १२४२ के एक लेख से मालूम होता है कि उस देश के तत्कालीन अधिपति चहामान (चौहान) श्री समरसिंघ देव की आज्ञा से भण्डारी पांसू के पुत्र भण्डारी यशोवीर ने कुँवर विहार नामक मन्दिर का पुनरुद्धार किया।

इसके अतिरिक्त जोधपुर नरेश महाराजा गजसिंहजी के मन्त्री जयमलजी ने यहां पर कुछ जैन मन्दिर और तपेगच्छ के उपाश्रम बनवाये। जालौर के किन्ने पर जो जैन मन्दिर नियमान है उसका जीणों-द्वार भी आप ने करवाया। उस मन्दिर में प्रतिमा पधरा कर आप ही ने उसकी प्रतिष्ठा करवाहै-।

राजा कुँचरपाल के समय का बना हुआ जैन मन्दिर गिर गया था। उसकी नींच मात्र शेष रहं गई थी। उसी स्थान पर जयमलजी ने मन्दिर बनवाकर संवत् १६८१ के चैत्र बदी प को प्रतिष्ठा कर वाई। इनके परचाद इनके पुत्र नैनसीजी ने इसी मन्दिर के सामने मण्डप बनवाकर उसमें अपने पृत्य पिता श्री जयमलजी की मूर्ति संगमरमर के बने हुए इवेत रंग के हाथी के हीदे पर स्थापित की। यह मूर्ति मूलनायकजी की प्रतिमा के सन्मुख हाथ जोड़े हुए विराजमान है। इस मन्दिर का हार उत्तर की ओर मुखवाला है। यह किले की जपर की अंतिम पोल के नैक्ट्रिय कोण में थोड़ी ही दूर पर अवस्थित है। यह मन्दिर महावीर स्वामी के नाम से मशहूर है। इस मन्दिर की मूलनायक की प्रतिमा के नीचे एक लेख खुदा हुआ है जिसमें शाह जैसा की भार्या जैवंतदे के पुत्र शाह जयमलजी और तरपुत्र मुणोत नैनसी जी और सुन्दरदासजी का उदलेख है।

महावीरजी के मन्दिर की तरह यहां पर एक चौमुखाजी का मन्दिर-है। यह किले के जपर-की अंतिम पोल के पास किलेदार की बैठक के स्थान से थोडी दूर पर नक्कारखाने के मार्ग पर बना हुआ है। मन्त्री जश्मलजी ने इस मन्दिर में संवत् १६८१ के प्रथम वैन्न वदी ५ को श्री आदिनाथ स्वामीजी की प्रतिमा को पधराई, जिसका लेख इस प्रतिमाजी पर खुदा हुआ है। इसी किले में एक तीसरा जैन

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

मन्दिर और भी है और कहा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार भी मुणोत जयमलजी ने करवाया था। जालोर कसवे के तथा गड़ा मुहल्ले में एक जैन मन्दिर और तथेगच्छ का उपाश्रय अभी तक विद्यमान है। किले की तलेटी में एक जागोड़ी पार्श्वनाथजी का मन्दिर है। उसे आहोर निवासी मेहता अलेचन्दजी ने महाराजा मानसिंहजी के समय मे बनवाया।

#### सांचोर

सांचोर भी मारवाइ का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। पर बहुत पुराना बसा हुआ है। इस नगर की उत्पत्ति और विकास का बृत्तान्त मुणोत नैनसीजी ने अपनी ख्यात में बड़ी खोज के साथ लिखा है। यहां पर-भी कई जैन मन्दिर और उपाश्रय हैं जो प्रायः ओसवालों के बनवाये हुए हैं। मुणोत जयमलजी ने भी इस स्थान पर संवत् १६८१ की प्रथम चैत्र वदी ५ को एक जैन मन्दिर बना कर उसकी प्रसिद्धा करवाई।

## खुड़ाला ( मारवाड़ ) के जैन मंदिर

जोधपुर राज्य के गोइवाइ शात में खुड़ाला नामक एक ग्राम है—इस गाँव के जैनमंदिरों की मृतियों पर कई लेख हैं, इस मंदिर की धर्म नाथजी की ग्रतिमा पर से ग्रसिद्ध इतिहास वेता श्रीयुत मंडार कर साहब ने एक लेख का उतारा लिया था, वह लेख संवत १२४३ की मार्गवदी ५ का था, पर यह लेख बहुत कुछ खंडित हो जाने से इसका विशेष स्पष्टी करण न हो सका। श्रीयुत मंडारकर महोदय ने अपने संग्रह में इसी ग्राम के एक दूसरे जैन लेख का उल्लेख किया है, यह लेख संवत १२३३ की भाषिन सुदी १४ सोमवार का है। इस लेख में प्रथम भगवान महाबीर की स्तुति की गई है और कहा गया है कि भगवान महाबीर स्वयं श्रीमाल (भीनमाल) नगर में प्धारे थे इसके बाद उक्त लेख में तत्कालीन राजनैतिक परिस्थिति पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है, उससे ज्ञात होता है कि संवत १३३३ के लगभग श्रीमाल नगर में महाराजा कुल श्री चाचिकदेव, राज करते थे, और उनके मंत्री गजासिह थे। इन्हीं महाराज चाचिकदेव का एक बढ़ा लेख, जोधपुर राज्य के यशवंतपुरा गाँव से १० मील की दूरी पर सुँघा नामक टेकरी पर के चासुँडा देवी के मंदिर में मिला है, इस प्रशस्ति लेख की रचना श्रीदेवसूर्य के प्रशिष्य और रामचन्द्र सूरि के शिष्य जयमंगला चार्य्य ने की थीं। सुप्रख्यात पुरातत्व विद् प्रोफेसर किल्होन ने ईसवी सन् १९०७ के प्रीयिक्त हिण्डकों में यह लेख प्रकारित किया है।

# पाली का नकलका मान्दिर

मारवाड में पाली नाम का एक प्रसिद्ध और प्राचीन नगर है। वहाँ पर नवलखा मन्दिर नाम का वड़ा ही भन्य और ५२ जिनालय वाला प्राचीन देवालय है। इस मन्दिर की दो प्रतिमाओ पर दो छेख खुदे हुए है। पहिले लेख का भाव यह है—"संवत् १२०१ के ज्येष्ठ वदी ६ रविवार के दिन पिलका अर्थात पाली नगर के महावीर स्वामी के मन्दिर में महामान्य-आनन्द के पुत्र महामान्य प्रध्वीपाल ने अपने आत्म-उत्थाण के लिये दो तीर्थंद्वरों की मूर्तियां बनवाई, उनमें से यह अनंतनाथ की प्रतिमा है"।

द्सरी प्रतिमा पर भी इसी प्रकार का छेख खुदा हुआ है, पर उसके अंतिम वाक्य में "अनंत" के बदले 'विमल" का उपयोग किया गया है। उससे ज्ञात होता है कि उक्त प्रतिमा भगवान विमलनाथ की है।

हसी मन्दिर में रक्षी हुई एक प्रतिमा के सिंहासन पर निम्न लिखित आशय का लेख खुदा हुआ है। संवत् ११८८ की माव सुदी ११ के दिन अजित नाम के एक गृहस्थ ने शांतिनाथ की मूर्ति बनायी और ब्राह्मी गच्छीय देवाचार्य ने उसकी प्रतिष्ठा की। उक्त मन्दिर में श्री आदिनाथ भगवान की मूर्ति के नीचे पद्मासन के ऊपर एक लेख खुदा हुआ है जिस का सार यह है "संवत् ११७८ की फाल्युन सुदी ११ शनीवार को पाली के वीरनाथ के महान् मन्दिर में उद्घोदनाचार्य के शिष्य महेश्वराचार्य और उनके शिष्य देवाचार्य, के साहार नामक श्रावक के दो पौत्र देवचन्द्र तथा हरिश्चन्द्र ने मिल कर देवचन्द्र की आर्थ्या वसुंबरी के युण्यार्थ ऋवभदेव तीर्थ इर की अतिमा निर्माण करवाई। इसके अतिरिक्त इस मन्दिर के मुख्य गर्भागार की वेदिका पर विशावमान तीन प्रतिमाओं पर तीन लेख खुदे हुए हैं। ये लेख संवत् ११८६ की वेशाख सुदी ८ के हैं। पहिले और अंशिम लेख में जो-कुठ लिखा गया है उसका सारांश यह है कि "जब महाराजाधिराज गर्जसिंहजी जोधपुर में राज्य करते थे और महाराज कुमार अमरसिंहजी युवराज पद भोग रहे थे, और जब उनका कृपा पात्र चौहान वंशीय जगनाथ पालीनगर की हुक् मत कर रहा था, उस समय उक्त नगर के निवासी श्रीमाली जाति के सा हूँ गर तथा भाखर नाम के दो भाइयों ने अपने द्रज्य से नोलखा नामक मन्दिर का जीर्णेह्रार कराया और उसमें पार्श्वनाथ तथा सुपारवंनाथ की अतिमाएँ प्रतिष्ठित कीं।"

पाछी नगर में "छोदा रो बास" एक मोहल्ला है, उसमें शांतिनाथ के मन्दिर की मूल नायकंजी की प्रतिमा पर एक छेख खुदा हुआ है। उक्त छेख से यह ज्ञात होता है-कि उक्त मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराने बाले हूँ गर और भाखर दोनों भाई थे। ये ओसवाल जाति के थे, और उनका बंश श्री श्रीमाल तथा गौत्र

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

चंडालिया था। इन्होंने ही, जैसा कि ऊपर कहा गया है, पाली के नौलखा मन्दिर का जीणोंदार करवाया- था।

इन सब लेखों से यह स्पष्टतया प्रतीत होता है कि पालो का नवलखा मन्दिर अत्यन्त प्राचीन है। मूल में वह महावीरजी का मन्दिर कहलाता था पर पीले से नवलखा नामक कुटुम्ब ने उसका जीणोंद्वार करवाया, इससे वह नवलखा प्रासाद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अन्त में ह्रॅगर, भाखर नामक ओसवाल बन्धु में ने उसका पुनल्द्वार करवाकर उसमें मूल नायक के रूप में पादर्वनाथ भगवान की प्रतिमा पधराई।

### गोड़ी पार्श्वनाथ का मन्दिर

गोड़ी पार्श्वनाथजी का मन्दिर बड़ा ही प्रसिद्ध मन्दिर है। यह मन्दिर तेरहवीं सदी का वना हुआ है। इसकी प्रतिष्ठा करने वाले विजयदेव सूरि नाम के जैनाचार्व्य थे। मेड़ना नगर निवाशी ओस-बाल जाति के कुहाड़ा गौत्र वाले साइ हरवा तथा उनकी भाष्यी जयवन्तदे के पुत्र जसवन्त ने उक्त मूर्तिं निर्माण करवाई थी।

### बेलार के जैन मन्दिर

सारवाड़ राज्य के देनूरी गन्त के प्रसिद्ध नगर घाणेराव के पास वेलार नाम का एक गाँव है। वहाँ भगवान आदिनाथ का एक प्राचीन म न्दर है। इस मन्दिर में ५ लेख मिले हैं जो महत्व के है। प्रथम लेख सवत् १२६५ के फाल्यन वदा १ का है, उस से मालूम होता है कि धांधलदेव के राज्य के समय में नाणकीय गच्छ के आवार्य शांति तूरि ने विधलदे के चैत्य में रामा और गोसा ने रंग, मण्डप बनाया। रामा यह धर्कद्वं वंश के ओसवाल आवक परिवार के पार्व नामक पुरुप का पुत्र था। गोसा अथवा गोसाक यह आसदेव का पुत्र थांथा का पुत्र था।

### मेड़ता के मन्दिर

मेड़ता मारवाड़ का अत्यन्त प्राचीन और प्रख्यात् नगर है। प्राचीन काल में यह नगर अत्यन्त समृद्धिशाली था। अकबर जहांगीर और शाहजहां बादशाहों के राज्य काल में यहां जैन कौम की बहुत

<sup>(</sup>१') वधिलदे यह वेलार का प्राचीन नाम है।

<sup>(</sup>२) यह त्रोसवाल जाति का एक गौत्र है। इस वक्त इस धरकट गौत्र का रूप वदल कर धाकड़ हो गया है। मारवाड़ में इस गौत्र के वहुत से घर है।

बदी आबादी थी। यहां पर कई लक्षाधीश और कोट्याधीश जैन गृहस्थ थे। तपेगच्छ और खरतरगच्छ का यहां बदा प्रावस्य था। तपेगच्छ के सुप्रस्थात् आचार्यं हरिविजयस्रि, विजयसेन और विजयदेव तथा खरतरगच्छ के जिनचन्द्र, जिनसिंघ और जिनराज आदि आचार्यों ने यहां पर कई चातुर्मास किये। इस नगर में हाल में १२ जैन मन्दिर हैं। इन मन्दिरों की कई प्रतिम ओं की वेदियों पर कई लेख खुदे हुए हैं। इन लेखों में से पहले तीन लेख वहां के नये मन्दिर की प्रतिमा के ऊपर खुदे हुए हैं। उनमें से एक लेख संवत् १५६९ का है। उससे मालूम होता है कि स्तम्म तीर्थ (खम्मात) के ओसवाल जाति के शाह जीरागशी ने अपने कुदुम्ब के साथ सुमातनाथजी की प्रतिमा पधराई। इसकी प्रतिष्ठा तपेगच्छ के सुमति साधुस्रि के पहधर अहमिवमलस्रि थे। इनके साथ महोपाध्याय अनन्त इंसगणि आदि का शिष्य परिवार था।

तूसरा छेख संबत् १५०७ की फाल्गुन बुदी ३ बुधवार का है। उससे माछम होता है कि भौसवाड जाति के बोहरा गीत्र के एक सज्जन ने अपने पिता के कल्याणार्थं शन्तिनांथ की प्रतिमां बनवाई और खरतागच्छ के श्री जिनसागरस्रि से उसकी प्रतिष्ठा करवाई।

इस नगर में चौपड़ों का मन्दिर' नामक एक देवाच्य है जिसकी प्रतिभाओं पर कुछ छेल खुदे हुए हैं। एक छेल संवत् १६७० की ज्येष्ठ वदी पंचमी का है। उससे माल्यम होता है कि उस समय हिन्दुस्थान पर मुगल सम्राट् जहांगीर राज्य करता था और शाहजादा शाहजहां युवराज पद पर था। ओसवाल जाित के गणधर चौपड़ा गौन्न के सिंघनी आसकरण ने अपने बनाये हुए संगमरमर के परथर के सुन्दर बिहार में ति थंहर शान्तिनाथजी की मूर्ति की स्थापना की और उसकी प्रतिष्ठा बृहद् खरतरगच्छ के आचार्य्य जिनराजसूरि ने की। इस लेख में उक्त सिंघनी आसकणजी के पूर्वजों तथा कुटुन्वियों का वंशा हुक्ष भी दिया हुआ है। इन्हीं सिंघनी आसकरणजी ने आबू और शयुंजय के लिये संघ निकाले थे जिनके कारण इन्हों संघपति का पद प्राप्त हुआ था। इन्होंने जिनसिंहसूरि की आचार्य्य पदवी के उपलक्ष्य में नन्दी महोत्सव किया था। #

इसी प्रकार इन्होंने और भी कई धार्मिक कार्य्य किये। इसी लेख में प्रतिष्ठावर्ता आचार्य की वंशावली भी दी गई है जिसमें प्रथम जिनचन्द्रसूरि का नाम है। ये वे ही जिनचन्द्रसूरि हैं जिन्होंने सम्राट् अकवर को प्रतिबोध दिया था और उक्त सम्राट् ने उन्हें "युग प्रधान" की पदवी प्रदान की थी। उनके पीछे जिनसिंहसूरि का नाम दिया गया है। इन्होंने वाश्मीर देश में प्रवास किया था। इतना

<sup>\*</sup> चमाकल्याण गणि की खरतरगच्छ पट्टावली के अनुसार यह महोत्सव सवत् १६७४ की फाल्गुन सुदी ७ को किया गया था।

ही नहीं, उन्होंने ठेठ गजनी तक जैन-धर्म के महान् सिद्धान्त-जीव दया-का प्रचार किया था। बादशाह ,जहांगीर ने उन्हें "युग प्रधाने" की पदवी समर्पण की थी।

इस नगर में छोढ़ों का एक मन्दिर है जिसमें चितामणि पार्श्वनाथ की प्रतिमा है। उस अतिमा पर संवत् १६६९ की माघ सुदी ५ अकवार का एक छेख खुदा हुआ है। उससे ज्ञात होता है किं महाराजाधिराज सूर्य्यसिंहजी के राज्यकाल में ओसवाल जाति के छोड़ा गौत्रीय ज्ञाह रायमल के पुत्र छखा ने पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा तैयार करवाई तथा खरतरगच्छ आदि ज्ञाखा वाले जिनसिंहसूरि के जिल्य जिनचन्द्रसूरि ने उसकी प्रतिष्ठा की। इस प्रकार वहाँ के कई मन्दिरों की कई मूर्तियां पर अनेक छेख हैं उन सब की स्थानाभाव के कारण हम वर्णन नहीं का सकते। हम सिर्फ एक दो खास २ छेखों के सम्बन्ध में ही कुछ प्रकाश डालनो चाहते है।

्रे सेड़ते के नये मन्दिर की मूर्ति पर जो लेख है उसमें कुछ गड़वड़ हों गई है। आरम्भ की चार पंक्तियों के साथ अनं की चार पंक्तियों का बरावर स्म्बन्ध नहीं मिलता। अनुमान किया जाता है कि कि इसमें जुदे २ लेखों का सम्मिश्रण हो गया है। पर इसके पिछले भाग मे जिनचन्द्रसूरि का वर्णन है जिसमें कहा गया। बादशाह अकबर ने उक्त सूरिजी को "युग प्रधान" की पदवी प्रदान की थी। उनके कहने से बादशाह ने प्रतिवर्ष आपादमास के हुक्क पक्ष के आखिरी आठ दिनों मे जीव हिंसा न करने का आदेश प्रसारित: किया था। इतना ही नहीं स्तम्भन तीर्थ (खम्भात) के सागर में मछली मारने की भी संख्त मनाई कर दी थी। शातुंजयं तीर्थ का कर बंद कर दिया गया था। सब स्थानों में गौरक्षा करने की आज्ञा प्रसारित की राई थी।

## फलौदी पार्श्वनाथ का जैन मान्दिर

मारवाद का सुप्रस्थात तीर्थ फलौदी पाइवैनाथ का नाम सारे जैन जगत में प्रस्थात है। यहां पर बदा ही विशाल, भन्य और सुन्दर जैन मन्दिर है। यहां पर प्रति वर्ष मेला लगता है। तपेगच्छ की पहावलों के अनुसार सुप्रसिद्ध आचार्य, देवस्रिजी ने विक्रम संवत् १२७४ में इस मन्दिर की प्रतिष्ठा की थी। इस मन्दिर के दोनों वाजुओं पर दो लेल खुदे हुए हैं। पहला लेल संवत् १२२१ के मार्गशीर्ष ६ का है, जिससे ज्ञात होता है कि पोरवाल जाति रोपिमुरसी और भं० दशाद ने मिल कर इस मन्दिर को जरी से भरा हुआ जादरवा चढ़ाया।

<sup>्</sup>र इसरा छेख तीन रहोकों में समास हुआ है। उससे जात होता है कि श्रेष्ठी (सेठ) मुनिचन्द्र ने फड़ौदी पाइवैनाथ के मन्दिर में एक अद्भुत उत्तानपट बनवाया और इसने नरवर गाँव के मन्दिर में सुंदर



श्रीशानिनाश मन्टिर जैमलमेर के शिक्तर का हश्य । अ

मण्डप तैयार करवाया और अजमेर के महाबीर स्वामी के शिखर वाले चौबीस मन्दिर (छोटे मन्दिर ) बनवाये।

### जस्तोल का जैन मादिर

जोधपुर राज्य में जस्सोल नाम का एक प्राम है। वहां शांतिनाथजी का एक प्राचीन मन्दिर है। इसमें दो लेख खुदे हुए हैं। उनमें पहला लेख सं० १२४६ की कार्तिक बदी २ का है, जिससे ज्ञात होता है कि श्री देवाचार्य (बारीदेवसूरि) के गच्छ वाले खेट गाँव के महामन्दिर में श्रेष्ठी सहदेव के पुत्र सोनीगेय ने स्तम्मज्ञग अर्थात् दो थंमे बनवाये। उक्त लेख से यह प्रतीत होता है कि जरसील का पुराना नाम खेद (खेट संस्कृत में) था तथा उक्त मन्दिर मूल में महावीर स्वामी का था जो वर्तमान में शान्तिनाथजी के मिन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है।

# ' भाडोली का जैन मंदिर

यह गाँव सिरोही से १४ माइल की दूरी पर और पींडवाडा स्टेशन से २ माइल वायन्य कोण में है। यहां पर एक प्राचीन जैन मन्दिर है जो आज कल शान्तिनाथ के नाम से प्रसिद्ध है। यह मन्दिर अन्य जैन मन्दिरों की तरह एक कम्पाउण्ड से घिरा हुआ है और उसके आस पास देव कुलिकाएँ तथा परसालें हैं। आगे के भाग के देवगृह में एक बड़ी शिला जड़ी हुई है जिस पर एक लेख खुदा हुआ है। यह लेख संवत् १२५५ की आसोज वदी ७ खुधवार का है। इस लेख से पाया जाता है कि परमार राजा धारावर्ष की रानी श्रंगारदेवी ने उक्त मन्दिर को एक बाड़ी भेंट की थी। इस देवालय के अन्दर का भाग बड़ा ही सुन्दर और नयन-मनोहर है। इसके बाहर का द्वार उदयपुर राज्य के करेड़ा गाँव के पाइवैनाथ के मन्दिर के समान तथा उसके स्तरभ और उसके कमान आबू के विमल शाह के देवालय की तरह है।

इसके आगे परसाल में एक दूसरा शिला लेख है जो संवत् १२३६ की फाल्युन वदी चतुर्थी का है। इसमें श्री देवचन्द्रसूरि द्वारा की गई ऋषभदेव की प्रतिसा की प्रतिष्ठा का उल्लेख है। इसी गाँव के बीच में एक सुन्दर पुरानी बावड़ी है जिसमें वि॰ संवत् १२४२ का एक दूटा हुआ लेख है। इसमें इक्त परमार धारावर्ष की पटरानी गीगादेवी का नाम है।

### वासाका जैन मान्दिर

इस मन्दिर के विषय में सुप्रख्यात् पुरातत्विद् राय बहादुर महामहोपाध्याय पं॰ गौरीशङ्करजी भोग्ना लिखते हैं:---

### श्रीसवाल जांति का इतिहास

"सिरोही राज्य के वासा से २ मील की दूरी पर कालगरा नामक एक गांव था तथा वहाँ पर एक पार्थनाथ का मन्दिर भी था। परन्तु अब उस गांव और मन्दिर का कुछ भी अंश नहीं रहा। केवल कहों-कहीं घरों के निशान मात्र पाये जाते है। वहां से विक्रमी सम्वत १२०० (ईस्वो सन् १२४१) का एक शिलालेख मिला है, जिससे पाया जाता है, कि उक्त सम्वत् में चन्द्रावती का राजा आल्हणसिंह था"। उक्त गांव तथा मन्दिर को पता भी उसी लेख से चलता है।"

## कायंद्रा का जैन मन्दिर

सिरोही राज्य के कीवरली के स्टेशन से करीव चार माइल की दूरी पर कायन्द्रा नामक गांव है। यह एक अत्यन्त प्राचीन स्थान है। शिलालेखों में इसे कासहर नाम से सम्बोधित किया है। इस प्राम के भीतर एक प्राचीन जैन मन्दिर है जिसका थोड़े वर्षों पहले जाणोंदार हुआ था। उसमें मुस्य मन्दिर के चौतरफ के छोटे-छोटे जिनालयों में से एक के द्वार पर वि॰ सं॰ १०९१ (ई॰ सन् १०३४) का लेख है। यहां पर एक दूसरा भी जैन मन्दिर था जिसके पत्थर आदि यहां से लेजाकर रोहेदा के नवीन वने हुए जैन मन्दिर से लगा दिये हैं। यह मन्दिर भी ओसवालों का बनाया हुआ है।

### वैराट के जैन मन्दिर

जयपुर राज्य में वैराट स्थान अत्यन्त प्राचीन है, जहाँ पर पाण्डवां ने अपने अज्ञातवास के दिन विनाये थे। यहाँ पर अज्ञोक और उससे भी पहले के सिक्के पाये गये है। पुरातत्ववेत्ताओं ने अनुसंघान हारा यह निश्चित किया है कि यह नगर प्राचीन मत्स्यदेश की राजधानी था। ईसची सन् ६३७ में जंबे प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएनसांग यहां आया था तो उसे यहां आठ वौद्ध मठ (Buddhist Monasteries) मिलें थे। यहीं पर सम्राट् अज्ञोक ने बौद्ध साधुओं के लिए आदेश निकाला था। यह शिलालेख आज भी बंगाल की ऐशियाटिक सोसाइटी के दक्तर में मौजूद है। ईस्वी सन् की 19 वी शताब्दी में महम्मद गज़नवी ने वैराट पर आक्रमण किया जिसका वर्णन आइने अक्टरी में किया गया है।

इस नगर में पुरातत्व की दृष्टि से जो वस्तुष् देखने थोग्य है उनमें पार्श्वनाथ का मन्दिर और भीम नी हूँगरी विशेष उल्लेखनीय है। पार्श्वनाथ का मन्दिर हाल में दिगम्बर जैनियों के हाथ में है पर इस मन्दिर के लेखों से यह स्पष्टतयामकट होता है कि यह मंदिर मूलतः श्वेताम्बर सम्प्रदाय वालों का था। इस देवालय के नजदीक के कम्पाउण्ड की एक भींत में वि० संबत् १६४४ ( शक सं० १००९, ई० सन् १५८७ ) का एक लेख खुदा हुआ है। उस समय भारत में सम्राट् अकबर राज्य करते थे और जैनमुनि हीरविजयसूरि हाकालीन प्रसिद्ध जैनाचार्य्य थे। सम्राट् अकबर ने वैराट में इन्द्राज नामका एक अधिकारी नियुक्त दिया था। वह जाति का श्रीमाली था। यह भी ज्ञात होता है कि सम्राट्र अकवर के वजीर टोडरमल मे पहले इसके ताबे में और भी गांव दिये थे।

इसी इन्द्रराज ने इस मन्दिर को बनवाया और इसका नाम महोदयपासाद या इन्द्रबिहार रक्खा। इस मन्दिर की एक शिला पर चालीस पंक्ति का एक लेख है जिसकी भाषा गद्यात्मक संस्कृत है। इस लेख में सम्राट् अकबर की बड़ी प्रशंसा की गई है। इसमें हीरविजयस्रि और सम्राट् की सुलाकात का तथा सम्राट् के जीव रक्षा सम्बन्धी फरमानों का उल्लेख भी किया गया है।

इसके आगे चल कर चैगट नगर के तत्कालीन अधिकारी इन्द्रराज तथा उसके कुटुम्ब का व इसके द्वारा बनाये गये मन्दिर का उल्लेख किया गया है।

हीरविजयसूरि के जीवन सम्बन्धी लिखे हुए प्रत्येक प्रन्थ में इन्द्रराज तथा उसके द्वारा किये गये प्रतिष्ठा, महोत्सव का उल्लेख किया गया है।

पंडित देवविमल गणि रचित हरिसौभाग्य महाकान्य के अवलोकन से ज्ञात होता है कि उक्त आवार्व्यवर्ध अकार बादशाह की मुलाकात लेने के बाद जब आगरा से वापस गुजरात जा रहे थे तब संवत् १६४३ में उन्होंने नागोर में जातुर्मास किया था। चातुर्मास समाम होने पर वे बिहार करके पीपाइ नामक गांव में आये। वहाँ वैराट नगर से इन्द्रराज के प्रधान पुरुष आपके स्वागत के लिए उपस्थित हुए तथा आपसे इन्द्रराज हारा बनाये गये वैराट नगर के जैन मन्दिर की प्रतिष्ठा करने की प्रार्थना की। इस पर खास सूरिजी महाराज ने तो वहाँ जाने से इंकार किया पर उन्होंने अपने प्रभावशाली शिष्य महोपाध्याय करवाणविजयजी को वैराट जाने की आज्ञा दी। कहना न होगा कि उक्त करवाणविजयजी अपने शिष्य परिवार सहित पीपाइ से बिहार कर वैराट पधारे और उन्होंने इन्द्रराज के मन्दिर की प्रतिष्ठा की। यह प्रतिष्ठा महीरसव बड़े धूमधाम के साथ हुआ। हाथी, घोड़ा आदि का बड़ा भारी खवाजमा इस उत्सव में मौजूद था। इस समय इन्द्रराज ने गरीबों को बहुत दान दिया और लगभग ४००००) चालीस हजार राया इस महोरसव में खर्च किया।

हरिविजयसूरि के पट्टधर आचार्ज्य विजयसेन के परमभक्त खम्भात निवासी कवि ऋषभदास ने भी 'हरिविजयसूरी रास' नामक प्रन्थ में इस प्रतिष्ठा महोत्सव का उल्लेख किया है।

महोपाध्याय कल्याणविजयजी के शिष्य जयविजयजी ने संवत् १६५५ में 'कल्याणविजय रास' नामक अन्य रचा था। उसमें भी उन्होंने उक्त प्रतिष्ठा महोत्सव का सविस्तार वर्णन किया है।

उपरोक्त विवरण से यह स्पष्टतः प्रगट होता है कि वैराट् का उक्त मन्दिर दिगम्बर नहीं धरन् श्वेताम्बर है, तथा किसी प्रभाव विशेष से वह दिगम्बरियों के अधिकार में चला गया है।

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

# गांधाणी का प्राचीन जैनमंदिर

गाँधाणी ग्राम जोधपुर से उत्तर दिशा मे ९ कीस पर है, वहाँ के तालाव पर एक प्राचीन जैन मंदिर है, उक्त मदिर में एक सर्व धातु की श्री आदिनाथ भगवान की मूर्ति है, जिसके पृष्ठभाग पर एक लेल खुदा हुआ है। उक्त लेल का संवत् ९३७ आंघाढ़ मास है। इसमे उद्योतनसूरि का उल्लेल आया.है, जिसमें कहा गया है कि उन्होंने उक्त संवत् में आचार्य पद को प्राप्त किया। प्रदावली मे इन स्रिजी के स्वर्गवास का संवत् ९९४ मिलता है। इस लेल में किसी गच्छ विशेष का उल्लेख नहीं है, इससे यह पाया जाता है कि विकृम की दसवी सदी मे किसी प्रकार का गच्छ भेद नहीं था। ऐतिहासिक दृष्टि से उक्त लेल बड़े महत्व का है।

### चित्तौड़ की श्रृंगार चावड़ी

राजस्थान के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल चित्तीड़ के किले में श्रंगार चावड़ी नामक एक जैन मंदिर है। चित्तीड़ के किले में जो प्रसिद्ध स्थान है उनमें इसकी गणना है। महामित टॉड से लगाकर आज-तक जिन २ पुरातत्व चेत्ताओं ने इस किले का वर्णन किया है, उनमें इस मंदिर का भी उल्लेख है। आवर्या-लॉजिक्स सर्वे ऑफ़ वेस्टर्न सर्कल के सुपरिन्टेन्डेन्ट मि० हेवर कॉडसेन्स अपनी ईसवी सन् १९०४ की प्रोग्रेस रिपोर्ट में इस मन्दिर के विषय में लिखते हैं।

"श्रंगार वावड़ी नाम का एक पश्चिमाभिमुख जैन देवालय है। उसके फर्श के मध्य भाग में एक ऊँवा चौरस चौंतरा बना हुआ है, और उसके चारों कोनों मे चार खरमे है। ये खरमे ऊपर के गुम्मज को सम्भाले हुए हैं। इसके नीचे चौमुख प्रतिमा विराजमान है। महामित टॉड साहव को इसी मिद्द में एक लेख मिला था जिसमे लिखा था कि राणा कुम्म केजैन खर्जांची ने इस मिन्द्र को बनवाया था।"

यह जैन मंदिर ई० सन् ११५० के छगभग का मालूम होता है।

# कोरहा तीर्थ

कोरटा का दूसरा नाम कोरंट नगरं तथा कोरट है। यह कसवा जोधपुर रियासत के वाली परंगने में राजपूताना मालवा रेलवे के एरनपुरा स्टेशन से १२ माइल पश्चिम में भावाद है। इस कसवे के चारों और प्राचीन महानों के खंडहर पड़े हुए हैं। उन्हें देखने से अनुमान किया जा सकता है कि किसी समय यह नगर बड़ा शहर होगा। इस नगर से आधा मील की दूरी पर भगवान महावीर स्वामी का एक भन्य मन्दिर है, जिसके चारों ओर एक पश्का कोट बना हुआ है और इसके भीतरो दैलान में बड़ा मजबूत तलघर है। यह तलघर बहुत ही प्राचीन प्रतीत होता है।

इस अति प्राचीन मन्दिर का निर्माण तथा प्रतिष्ठा श्री रत्नप्रमाचार्य्य द्वारा हुई है, जैसा कि करपहुमकल्कि टीका के स्थविरावली अधिकार में लिखा है, ~

" उपकेश दश गेच्छे श्रीरत्न प्रमु सूरि थेन उसियनगरे कोरटनगरे च समकालं प्रतिष्ठा कृता रूप द्भग कारणिन चमरकारश्च दर्शित. "

अर्थात् उपकेश वंश गण्डीय श्रीरत्न प्रभाचार्य्य हुए जिन्होंने ओसियां और कीर्रटकं (कोरटा) नगर में एक ही लग्न से प्रतिष्ठा की, और दो रूप करके चमस्कार दिखलाया।

धाराधियति सुत्रख्यात महाराजा मोज की सभा के ती रत्नों में पंडित धनपाल नाम के एकं सक्जन थे। बि॰ सं० १०८१ के आस पास उन्होंने 'सत्यपुरीय श्री महावीर उत्साह' नामक प्राकृत भाषा में एक प्रन्थ बनाया था। उसकी तेरहवीं गाया के प्रथम चरण में 'कोरिंट-सिरिमाल-धार-आहुज-नराणड' आदि पद हैं जिनमें अन्य तीयों के साथ साथ कोरदा तीर्थ का भी उल्लेख है। इससे यह पाया जाता है कि ग्यारहवीं शताब्दी में इस तीर्थ स्थान का अस्तित्व था। तंपेगच्छ के मुनि सोमसुन्दरस्रि के समकालीन कि मेघ ने संवत् १४९९ में तीर्थमाला नामक एक प्रन्थ रचा 'जिसमें "कोरटजें" नामक तीर्थ का उल्लेख है! किव शील विजयजी ने संवत् १४३६ में तीर्थ माला पर एक दूसरा प्रन्थ बनाया जिदमें भी इस तीर्थ स्थान का विवेचन किया गया है।

इससे यह जान पड़ता है कि ग्यारहवीं शताब्दी से लगाकर अठारहवीं शताब्दी तक यहाँ अनेक साधु, साध्वी, श्रावक तथा आविकाएँ यात्रा के लिए आते थे और यह स्थान उस समय में भी तीर्थ स्वरूप माना जाता था। कहने का अर्थ यह है कि यह तीर्थ प्राचीन है और इसका निर्माण, पुनरुद्धार आदि सब कार्य्थ ओसवालों के द्वारा हुए है।

# श्री पावाँपुरी तीर्थ

जैनियों के चौबीसनें तीर्थंद्वर भगवान महावीर आज से लगभग २४६० वर्ष पूर्व इस परम पित्रत्र पांवापुरी नगरी में निर्वाण को प्राप्त हुए थे। इसिलिये यह स्थान जैनियों का महा पित्रत्र तीर्थंस्थान माना जाता है। यद्यपि इस तीर्थं स्थान की स्थापना ओसवालों की उत्पक्ति के पहले \* हो चुकी थी। पर कोई एक हजार वर्ष के पूर्व से इस तीर्थं स्थान का सारा कारोबार दवेताम्बर मूर्ति पूजक ओसवालों के हाथ में रहता आया है। वे ही इस पित्रत्र पांवापुरी तीर्थं की रक्षा व देख रेख वराबर करते आ रहे है। इतना ही नहीं वहाँ पर जितने मंदिर और धर्मशालाएँ हैं उनमें एक आध को छोड़कर प्रायः सब की प्रतिष्ठा व पुनरुद्धार ओसवालों ने ही करवाये हैं। अब हम श्री पांवापुरीजी के विभिन्न जैन मिदरों का कुछ ऐतहासिक विवेचन करना चाहते हैं जिससे पाठकों को हमारे उक्त कथन की सचाई प्रगट हो जाय।

### गांवमांदिर

यह मंदिर पाँच भन्य शिखरों से सुशोभित है। विक्रम संवत् १६९८ की वैसाख सुदी पंचमी सीमवार को खरतरगच्छाचार्य श्री जिनराजस्रिजी की अध्यक्षता में विहार के श्रीहवेतास्वर श्री सघ ने इस मंदिर की प्रतिष्ठा कराई थी। उस समय कमल लाभोपी ध्याय एवं पं० लब्धकी ति आदि कई विद्वान साधुओं की मण्डली उपस्थित थी कि जिनका उक्त मदिर में लगी हुई प्रशस्ति में उल्लेख मिलता है। मंदिर की यह प्रशस्ति ह्यामारंग की शिला पर बड़े ही सुन्दर अक्षरों में खुदी हुई है। इस प्रशस्ति की लम्बाई १६ फूट और चौड़ाई-१ फूट है। सुप्रख्यात प्रशतत्व विद् बाबू प्रणचन्द नाहर एम० ए० बी० एल ने इस प्रशस्ति का पुनरुद्धार किया और अपने जैन लेख संग्रह भाग प्रथम के पृष्ठ ४६ में उसे प्रकाशित किया। इसके वाद आप ही ने उक्त प्रशस्ति की शिला को बढ़ी सावधानी के साथ वेदी से निकलवा कर मंदिर की दीवार पर स्थापित कर दी।

मूल मंदिर के मध्य भाग में मूलनायक श्री महावीरस्वामी की पापाण मय मनोज्ञ मूर्ति विराजमान है, दाहिने तरफ श्री आदिनाथ की एवं वाई तरफ श्री शांतिनाथ की इवेत पाषाण की मूर्तियाँ हैं। इनके अतिरिक्त वहाँ कई धातु की पंच तीर्थियाँ और छोटी २ मूर्तियाँ रवस्ती हुई हैं। मूल वेदी के दादिने

निस समय इस तीर्थस्थान की उत्पत्ति हुई उस समय जैनियों में आज की तरह कोई भेद नहीं थे।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास-



श्री पॉवापुरीजी का मन्दिर-(श्री बा॰ पुरणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )

तरफ की वेदी में संवत् १६४५ की वैशाख शुक्का ३ गुरुवार का प्रतिष्ठित एक विशाल चरणयुग भी विराज-मान है। मूल गभारे के दक्षिण की टीवाल के एक आले में संवत् १७७२ की माह सुदी १३ सोमवार की प्रतिष्ठित श्री पुण्डरीक गणधर की चरण पादुका है तथा मूल वेदी के बाई तरफ की बेदी पर श्री वीर भगवान के ११ गणधरों की चरण पादुका खुदो हुई हैं। यह चरण पादुका मंदिर के साथ संवत् १६९२ से प्रतिष्टित है, और इपी वेदीपर संवत् १९१० की श्री महेन्द्रसूरि द्वारा प्रतिष्ठित श्री देवर्द्धिंगणि क्षमाश्रमण की पीले पाप,ण की सुन्दर मूर्ति रक्षवी हुई है। मूल मंदिर के बीच में वेदीपर एक अति भवत् चरण पादुका विराजमान है जिस पर १६९८ का लेख है।

मंदिर के चारों कोनों मे चार शिखर के अधो भाग की चारों कोठरियों में कई चरण और मूर्तियाँ है। इन पर के जिन लेखों के सम्वत् पदे जाने हैं, उन सबों की प्रतिष्ठा का समय विक्रम की सन्नहवी शाताब्दी से वर्तमान शताब्दी तक पाया जाता है। इन मूर्तियों के अतिरिक्त उक्त मंदिर में दिक्पाल, (भैरव) शासन देवी आदि भी विराजमान हैं। प्राचीन मंदिर का सभा मण्डप संकुचित था। उसे अजीमगंज के सुप्रसिद्ध ओसवाल जमींदा। बाबू निर्मल कुमारसिंहजी नौलखा ने विशाल बनवा दिया है।

### जलमन्दिर

यह बदा ही भन्य मंदिर है। कई विद्वान यात्रियों ने अपने प्रवास वर्णन में इसके आस-पास के नयन मनोहर दृश्यों का बढ़ा सुन्दर निवेचन किया है। वर्षाऋतु के प्रारंभ में जब जल से खबालब भरे हुए इस सरोवर में कमलों का विकास होता है उस समय वहाँ का दृश्य एक अर्जुपम शोभा को धारण करता है। यदि कोई भावुक अपनी छुद्ध भावना और आत्म चिंतवन के लिये इस जलमंदिर में जाकर अनंत के साथ तन्मय हो जाय, तो वह इस दुखमय संसार की अशांति को भूल जाता है। यह मंदिर एक सुन्दर सरोवर के बीच में बना हुआ है। उस सरोवर में सुन्दर कमल खिले हुए हैं और मत्स्याण बढ़ी निर्मयता से उसमें विचरण करते हैं।

इस मिदर में यद्यपि कोई शिखर नहीं है पर उसका गुम्मज बहुत दूर २ तक दिखाई पड़ता है। मंदिर के भीतर कलकत्ता निवासी सेठ जीवनदासजी ओसवाल की बनाई हुई मकराणे की सुन्टर तीन वेदियाँ है। बीच की वेदी में श्री वीरप्रभु की शाचीन छोटी चरण पादुका विराजमान है। इस चरण पट पर कोई लेख दिखलाई नहीं पढ़ता। ये चरण भी अति प्राचीन होने की वजह से घिस गये है। इस वेदी पर श्री महाबीरस्त्रामी की एक घातु की मुर्त्ति स्वक्षी हुई है, जिसकी संवत् १२६० में आचार्थ्य श्री अभयदेव-

### श्रीसवांत जाति का इतिहासं

सूरि ने प्रतिष्ठा की थी । दाहिनी वेदी पर श्री महाबीर स्वामी के प्रथन गणघर श्री गौतमस्वामी की, और बाई पर पंचम गणघर श्री सुधर्म स्वामी की चरण पादुकाएँ विराजमान हैं ।

मंदिर के बाहर दोनों तरफ दो क्षेत्रपाल की मूर्तियों है। तथा नीचे की प्रथम प्रदक्षिणा में एक और ब्राह्मी, चन्दनादि सोलह सितयों का विशाल चरण पट और दूसरी ओर जैन मुनि श्री दीपविजयजी गणि की पादुका अवस्थित है। बाहर की प्रदक्षिणा में श्री जिनकुशलसूरिजी की पादुका है। मंदिर की उत्तर दिशा में सरोवर में उतरने के लिये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं।

### श्री समवसरणजी

श्री पांवापुरी ब्राम के पूर्व की ओर सुन्दर आस्त्र उद्यान के पास एक छोटा सा स्तूप बना हुआ है। कहा जाता है कि इस स्थान में भगवान महावीर का प्रचीन समवशरण था। यह स्थान थोड़ी दूरी पर होने के कारण दवेतास्वर श्रीसंघ ने सरोवर के तट पर ही समवशरणजी की रचना की है तथा वहीं मन्दिर बनवाये हैं। गोलाकार हाते के चारों ओर रेलिंग लगी हुई है और भूमि से प्राकारमय का भाव दर्शाते हुए श्रीच में एक अष्टकोण सुंरराकृति मंदिर बना हुआ है। सम्वत् १९५३ मे विहार निवासी बाबू गोविन्दचन्दजी सुंचंती ने दवेतास्वर श्रीसंघ की ओर से इसकी प्रतिष्ठा करवाई थी। उक्त मंदिर के बीच में एक चतुष्कोन वेदी है जिस पर संवत् १६४५ की वैसाल शुक्कपक्ष ५ का प्रतिष्ठित श्री वीरप्रभु का चरण युगल है। इस समवशरणजी के मन्दिर के समीप पश्चिम दिशा मे सुप्रसिद्ध पुरातत्व बाबू प्रणचन्द्रजी नाहर की स्वर्गीय मातेश्वरी श्रीमती गुलाब कुमारी की दुमंजली घर्मशाला है। इसके उत्तर की तरफ रायबहादुर बुधिसहजी हुधे।रिया की धर्मशाला है।

# बाई महताब कुँ अर का मंदिर

यह मन्दिर श्री महावीर स्वामी का है। इसकी मूल्वेदी पर श्री महावीर स्वामी की मूर्ति के के साथ और कई पाषाण व धातु की मूर्तियाँ है। कहा जाता है कि अजीमगंज निवासी श्रीमती महताब कुँअर बाई ने अपनी देख रेख में यह मन्दिर बनवाया और संवत् १९३२ में उसकी प्रतिष्ठा करवाई।

श्रीपांवापुरं जी का तीर्थ बढ़े ही रम्य स्थान में है। पहां पर जाते ही हृदय मे अनुपम शान्ति का पवित्र अनुभव होने छगता है। मगवान् महावीर की निर्वाण तिथि पर यहाँ एक धार्मिक मेला छगता है जिसमे दूर २ से सैकड़ों हजारों यात्री आते है। इस मेले के प्रसंग पर आस पास के गांवों के अतिरिक्त दूर २ से कुट्टादि रोगों से पीड़ित, चक्षु विहीन तथा अन्य ब्याधियों से प्रसित हजारों छोग आते हैं। इन लोगों के ठहरने के लिये बाब, पूर्णचन्द्रजी नाहर की स्वर्गीया पत्नी श्रीमती कुन्दन कुमारी की स्मृति के एक द नशाला बनवाई गई है, जिसका उद्घाटन कुछ वर्ष पूर्व आगरा के सुप्रसिद्ध देशभक्त श्रीयुत चांदमलजी वकील के कर कमलों द्वारा हुआ। आज कल इसी दीनशाला में पटना डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की तरफ से एक आयुर्वेद विकित्सालय भी खोला गया है जहाँ से रोगियों को बिना मूल्य औषि दी जाती है। पांवापुरी में भगवान महावीर के निर्वाणोत्सव पर कार्त्विक शुक्ल प्रतिपद। को बढ़े घूम धाम से रथोत्सव मनाया जाता है।

# चम्यायुरी

पाठक जानते है कि चम्पापुरी जैनियों का महा पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। जैन शास्त्रों के अनुसार यहाँ पर इनके बारहवें तीर्थद्धर श्री वासुपूज्य स्वामी के पंच कल्याणक हुए हैं। इसके श्रिति-रिक्त और भी कई दृष्टि से यह स्थान महत्व पूर्ण है। राजगृह के सुप्रसिद्ध श्रेणिक राजा का बेटा कोणिक, जिसे अजातशत्रु व अशोकचन्द्र भी कहते हैं, राजगृह से अपनी राजधानी उठाकर वहाँ लाया था। जैन शास्त्रों में कथित सुभद्रासती भी इसी नगर की रहनेत्राली थी। भगवान महावीर ने यहाँ तीन, चौमासे किये थे। उनके मुख्य श्रावकों में से कामदेव नामक श्रावक यहाँ का निवासी था। जैनामम के प्रसिद्ध दश वैकालिक सूत्र-भी श्री शर्थंग्भयसूरि महाराज ने इसी नगर में रचा था। जैनियों के बारहवे तीर्थद्वर श्री वासु पुज्य स्वामी का च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल-विज्ञान और मोक्ष आदि पाँच कल्याणक इसी नगर में हुए। इस कारण यह स्थान बढ़ा पवित्र समझा जाता है।

इस महा पवित्र तीर्थं स्थान में भी धार्मिक ओसवार्टों ने कई मन्दिर तथा बिम्व बनवाये तथा कई चरणपादुकाओं की स्थापना कीं। इस सम्बन्ध के पत्थरों पर खुदे हुए कई रूख वहाँ पर मौजूद हैं। संवत् १६६८ में मुर्शिदाबाद के प्रसिद्ध जगत सेट के पूर्वज साह हीरानंदजी ने १५ वें तीर्थंद्धर श्री धर्मनाथ स्वामी का विम्व स्थापित किया जिसकी प्रतिष्ठा श्री जिनचन्द्रसूरि ने को। संवत् १८२८ के बैसाख सुद ११ को तपेगच्छ के आचार्य्य श्री वीर विजयसूरि ने श्री वासु पूज्य स्वामी के बिम्ब की प्रतिष्ठा की। संवत् १८५६ की वैसाख मास की ग्रुक्कपक्ष की नृत्वीया को वीर्थाधिराज चम्पापुरी मे श्री वासुपूज्य स्वामी का-जिन विम्ब श्री श्रेताम्बर संघ की ओर से ग्रणचन्द्र कुटालंकार ने स्थापित किया जिसकी प्रतिष्ठा श्री सर्व सूरि महाराज ने की। संवत् १८५६ के वैसाख मास के ग्रुक्कपक्ष की तीज को श्री अर्ज तनाथ स्वामी के बिम्ब- की प्रतिष्ठा की गई। इसके प्रतिष्ठाचार्य्य श्री जियचन्द्र सूरि थे। इसी दिन बीक:नेर निवासी कोटारी अनूपूजन्द के पुत्र जेठमल ने श्री चन्द्रपम् के जिन बिम्ब की खरतर गच्छचार्य श्री जिनचन्द्र सूरि के द्वारा प्रतिष्ठा करवाई।

### श्रीसवाकु जाति का इतिहास

संबत् १८५६ की वैसाल सुदी २ को लरतर गच्छाधिराज श्री जिनलाभसूरि पट्टलिकार ने समस्त श्री संघ के श्रेय के लिये श्री शांतिनाथ जिन विम्ब की प्रतिष्ठा की । इसीदिन श्री जिनचन्द्रस्रि द्वारा वासुपूज्य स्वामी के विम्ब—प्रतिष्ठा कराई गई। प्रतिष्ठा का प्रबन्ध कराने वाले ओसवाल समाज के गोलेछा गौत्र के कोई सज्जन थे। इस प्रकार इसी तारीख को भगवान विमलनाथ और जिनकुशलस्रीर की पादुकाओं की प्रतिष्ठा की गई।

इस प्रकार और भी विभिन्न तीर्थं इरों के विम्ब और पादुका की प्रतिष्ठा कराये जाने के उल्लेख वहाँ के परथर पर खुदे हुए छेखों में पाये जाते हैं। इनमे प्रतिष्ठाचार्य्य जैन श्वेताम्बर आचार्य थे और प्रतिष्ठा के छिये धन व्यय करने वाले ओसवाल धनिक थे। इन छेखों में दूगड़ सरूपचन्द, करमचन्द, हुलासचन्द, प्रतापसिंह, राय लक्ष्मीपतिसिंह बहादुर, राय धनपतिसिंह बहादुर तथा कुछ ओसवाल महिलाओं के नाम हैं, जिन्होंने उक्त विम्बों की प्रतिष्ठा करवाने में सब से अधिक भाग छिया था। विम्बों के अतिरिक्त यहाँ की धातु की प्रतिमाओं पर भी कई छेखु हैं। संवत् १५०९ के ज्येष्ठ सुदी में साहस-नामक एक जैन ओसवाल श्रावक ने श्री नेमिनाथ स्वामी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा करवाई। संवत् १५५१ में ओसवाल बंश के सिंघादिया गौत्र के शाह चम्पा, चाह पूजा, चाह काजा, चाह राजा, धना आदि ने श्री आदिनाथ भगवान की मूर्ति की प्रतिष्ठा पूज्य श्री जिनह वैस्ति द्वारा करवाई। इस प्रकार यहाँ की मूर्तियों पर और भी कई ओसवाल सज्जनों के नामों का उल्लेख मिलता है। यहाँ के कई मन्दिर भी ओसवाल सज्जनों के बनाये हुए तथा प्रतिष्ठित किये हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि चम्पापुरी के महा तीर्थ राज पर भी ओसवाल महानुभावों के जैन धर्म प्रेम के चिह्न स्थान २ पर दिष्ट गोचर होते हैं।

### राजगृह

मगध देश में राजगृह (राजिगरी) अत्यन्त प्राचीन नगर है। बीसवें तीर्थंद्वर श्री मुनि
हृत्त स्वामी का यह जन्म स्थान बतलाया जाता है। इतना ही नहीं, उक्त तीर्थंद्वर ने यहीं
दीक्षा ली थी और यहीं पर वे मोक्ष गामी हुए थे। बाइसवे तीर्थंद्वर श्री नेमिनाथ के समय में यह जरासंध
की राजधानी थी। चोबीसवें तीर्थंद्वर श्री महावीर स्वामी के समय में भी यह नगर संस्कृति और समृद्धि
के ऊँचे शिखर पर चढ़ा हुआ था। भगवान बुद्धदेव की भी यह लीला सूमि थी। प्रसेनजित, उनके पुत्र
श्रेणिक तथा श्रेणिक पुत्र कोणिक यहाँ के राजा थे। भगवान महावीर स्वामी ने यहाँ पर चौदह चौमासे
किये। जम्बू स्वामी, धन्नासेड तथा शालिमद्रजी आदि बढ़े २ विख्यात् पुरुष यहां के निवासी थे। यह
स्थान बहुत ही रमणीक और नयन मनोइर है। यहाँ पर जो पहाड़ हैं उनके नीचे ब्रह्म कुण्ड, सुर्य्यंकुण्ड

आदि कई उद्य कुण्ड हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ विषुत्रगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी और वैभारगिरी नामक कई पर्वतभालाएँ हैं। इन पर्वतों पर बहुत से जैने मन्दिर बने हुए हैं। बहुत सी मूर्तियां व चरण इधर उधर विराजमान हैं।

यहाँ के पत्थर पर खुदे हुए विभिन्न छेखों के पढ़ने से ज्ञात होता है कि इस तीर्थ स्थान परं ओसवाल सज्जनों के बनाये हुए कई मिन्दिर, प्रतिष्ठा करवाई हुई कई मूर्तियाँ, बिम्ब तथा चरण पादुकां भी हैं। इन छेखों में बच्छराजजी, पहराजजी धर्मसिंहजी, बुलाकीदासजी, फतेचन्दजी, जगत सेठ के मह-साबचन्दजी आदि ओसवाल महानुमावों के नाम मिलते हैं।

Ę

### कुरखलपुर

इस नगर का आधुनिक नाम बढ़गांव है। जैन शास्तों मे इस नगर का कई जगह उल्लेख आया
है। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम गणधर श्री गोतमस्वामी का यह जन्मस्थान है। नालंद का
सुप्रक्यात बौद्ध विक्वविद्यालय इसी के निकट था। इसके चारों तरफ प्राचीन कीर्तियों के चिद्ध
विद्यमान् हैं। सरकार के पुरातत्व विभाग की ओर से भी इसकी खुदाई हो रही है। आशा है यहां
बहुत से महत्व के निशान मिलेंगे। यहा का सब से पुराना शिला लेख संवत् १४७७ का है। संवत्
१६८६ के वैसाख सुदी १५ का एक दूसरा पाषाण पर खदा हुआ लेख है जिससे मालुम होता है कि
चौपड़ा गौत्र के ठाकुर विमलदास के पौत्र ठाकुर गोवर्धनदास ने यहाँ गौन्म स्वामी के चरणों की प्रतिष्ठित
करवाया। इस प्रकार के यहाँ पर और भी लेख हैं।

### पटना ( पाटालिपुत्र )

हम जपर लिख चुके हैं कि राजगृह के राजा श्रेणिक ने चम्पानगरी को अपनी राजधानी बनायां था। कोणिक के पुत्र राजा उदई ने पाटलिपुत्र नामक नवीन नगर बसा कर उसे अपनी राजधानी बनाई। इसके परचात् यहां पर नवनन्द, सम्राट चन्द्रगुप्त, सम्राट अशोक आदि बड़े रे साम्राज्याधिकारी नृपति हो गये। चाणक्य, जमास्वामी, भद्रवादु, महागिरो, सहस्थि, बच्च स्वामी सरीले महान् पुरुषों ने भी इसी नगर की शोमा को बढ़ाया था। आचार्य्य श्री स्थूलभद्र स्वामी और सेठ सुदर्शनजी का भी यही स्थान है। यहां का जैन मन्दिर बहुत जीण हो गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि यह मन्दिर औसवालों का बनाया हुआ है।

> यहां धातुओं की मूर्तियों पर कंई छेखं खुंदे हुए हैं । इनमें पहला छेख स्वत् १४८६ की बैसाख़ १७५

# श्रीसवाल जाति का इतिहास

सुदी ७ सोमवार का है। उसमे ओसवाल समाज के दूगड़ गौत्र के शाह उदयसिंह, मूला शाह, शही-नगराज आदि नामों के उल्लेख हैं। दूसरा लेख संवद १४९२ का है जिसमे ओसवाल समाज के कांकरिया गौत्र के शाह सोहड़ और उनकी भार्थ्या हीरादेवीं द्वारा श्री आदिनाथ बिम्ब की प्रतिष्ठा करवाये जाने का उल्लेख हैं। तीसरा लेख संवद १५०८ का है इस लेख मे ओसवाल बंश के शाह हैता डूंगरसिंह द्वारा श्री धर्मनाथ भगवान की विम्ब प्रतिष्ठा करवाने का उल्लेख है। इस प्रकार यहां पर कई हैल हैं जिनमें ओसवाल सज्जों के नामों का जगह २ पर उल्लेख किया गया है।

### श्री सम्मेदशिखरजी

जैनियों का यह अत्यंत प्रख्यात तीर्थ स्थान है। क्यों कि इस महान् तीर्थराज पर उनके बीस तीर्थेंद्वर निर्वाण पद को प्राप्त हुए हैं। इस पवित्र पहाड़ के बीस टोंक में से उन्नीस टोंक पर छित्रयों में चरण पादुका विराजमान है और श्री पादवनाथ स्वामी श्री टोंक पर मन्दिर है। तलैटी के मधुवन में मंदिर और धर्मशाला बने हुए हैं। यहां से चार कोस पर ऋजुवालुका नदी बहती है जिसके समीप में श्री बीर भगवान् को केवलज्ञान हुआं था। यहां पर चरण पादुकां है।

इस नदी के तर पर की छतरी पर संवत् १९३० की वैसाख शुक्छ १० का एक छेख है जिससे ज्ञात होता है कि मुिशदाबाद निवासी प्रतापिसहजी और उनकी भार्या महताव कुँवर तथा उनके पुत्र छहमीपतिसिंह बहादुर और उनके छोटे भाई धनपतिसिंह बहादुर ने उक्त छतरी का जीर्णोद्धार करवाया। इसी प्रकार यहां पर तथा टोंको पर बीसों छेख हैं जिनमें भोसबाल सज्जनों के पुनरुद्धार तथा प्रतिष्ठा आदि कार्यों के उल्लेख हैं। यहां पर ओसवाल समाज की तरफ से बड़ी २ धर्मशालाएँ वनी हुई हैं और तीर्थ स्थान का सारा प्रबन्ध ओसवालों के हाथ में है।



# कलकत्ते-का जैन-मन्दिर

यह जैन मंदिर नगर के उत्तर में मानिकतला स्ट्रीट में है। यहाँ पर सर्क्युंलर रोड़ से आसानी से पहुँचा जा सकता है। वास्तव में यहाँ तीन मन्दिर हैं, जिनमें मुख्य मन्दिर जैनियों के दशवें तीर्थ कुर शीतलनाथ जी का है। ये मन्दिर राय बद्रीदास बहादुर जौहरी द्वारा सन् १८६७ ई० में बनवाये गये थे।

हैं प्रकार स्ट्रीट के द्वार से घुसते ही बड़ा सुन्दर दृश्य सामने आता है। स्वर्ग सदश सूमि पर मनोहर मन्दिर वडा ही भव्य माल्स पड़ता है। भारत की जैन शिल्पकला का यह ज्वलंत उदाहरण हैं। मन्दिर के सामने संगमरमर की सीदियाँ बनी हैं और इसके तीन ओर चित्ताकर्षक बरामदे बने हुए हैं। दीवारों पर रंग विरंगे छोटे २ पत्थर के दुक्ड़े जड़े हुए हैं और दाल न तथा छत इस खूबी से बनाये गये हैं कि उन पर से ऑख हटाने को जी नहीं चाहता। शोशे और पत्थर का काम भी उतना ही नयनामिराम है। छत के मन्य में एक बढ़ा भारी फानूस टँगा है। मंदिर के चारों तरफ सुन्दर बगीचा बना हुआ है। इसमें बढ़िया से बढ़िया फान्तरे, चबूतरे आदि बने हैं। बगीचे के उत्तर में श्रीशमहल है, जिसमें दीवाल, छत, फानूस, कुर्सिया इत्वादि सभी वस्तुएँ शीशे ही की हैं। इसके भीतर का भोजनागार सबसे अधिक देखने थोग्य है। ये मन्दिर और बगीचा अवश्य ही किसी चतुर शिल्पी के कार्य हैं।

### -श्रजराटा के जैन मन्दिर

भारत में ऐसा कौन इ तहासज्ञ होगा कि जिसने अजण्टा की ऐतिहासिक गुफा का नाम न सुना हो। इस मन्दिर में अल्पन्त प्राचीन बौद्ध मंदिर तथा तत्सम्बन्धी अनेक ऐतिहासिक चित्र हैं। सैकड़ों वर्ष हो जाने पर आज भी उनकी सुन्दरता और रंग बराबर ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इस गुफा में जैन मन्दिर भी थे, जो अभी भन्नावस्था में हैं। उनमें से एक का फोटो ईसवी सन् १८६६ में प्रकाशित "Architecture at Ahmadabad" नामक प्रनथ में प्रकाशित हुआं है। यद्यपि इस मंदिर का शिखर नष्ट हो गया है पर जान पड़ता है कि वह बहुत बड़ा और मिश्र देश के सुशक्यात् पिरामिड के आकार का था। इस मन्दिर का मण्डप अति विशाल था। इसके खम्मों पर बड़ी ही सुन्दर कारीगरी का कार्म हो रहा है। यह मंदिर आठवीं सदी का प्रतीत होता है।

### स्वम्भात का पार्श्वनाथ का मन्दिर

खम्भात का प्राचीन नाम स्तम्भनपुर है। वृहाँ पर पार्श्वनाथ का एक प्राचीन मन्दिर है। उस मंदिर की एक शिळा पर एक छेख खुदा हुआ है, जिसे बड़ौदा की सेन्ट्रळ लायगरी के संस्कृत-साहित्य-विभाग के निरीक्षक स्वर्गीय श्री चिम्मनलाल डायाभाई दलाल एम ० ए० ने प्राप्त किया था। उक्त छेख का सारांश इस प्रकार है।

संवत् 12६६ के साल में जब संगमनपुर ( लग्मात ) में पृथ्वीतल को अपने पराक्रम से गुँजा देनेवाला अल्लाउद्दीन बादशाह का प्रतिनिधि अल्फलान राज्य करता था, उस समय दिन प्रवोधसूरि के शिष्य श्री जिनचन्द्रसूरि के उपदेश से उकेश ( ओसवाल ) वंशीय शाह जैसल नामक सुश्रावक ने पौपध शाला सिहत अजितदेव तीर्थंद्वर का भव्य मंदिर बनवाया। शाह जैसल जैन धर्म का प्रभाविक श्रावक था। उसने बहुत से याचकों को विपुल दान देकर उनका दरिद्र नाश किया था। बढ़े समारोह के साथ उसने शात्रंजय, गिरनार आदि तीर्थों की संव के साथ यात्रा की थी। उसने पट्टन में भगवान शांतिनाथ का विधि-चैत्य और उसके साथ पौषधशाला बनवाई थी। उसके पिता का नाम शाह केशव था। उसने जैसल-भेर में पाश्वीनाथ भगवान का सममेद शिखर नामक विधि-चैत्य बनवाया था।

इसी खम्भात नगर में भगवान कुंशुनाथ का जैन मंदिर है। इसमें एक शिलालेख है, जिसमे कोई साल संवत् नहीं दिया गया है। इस शिला लेख मे १९ पद्य है। पहले पद्य में भगवान ऋपभदेव का स्तवन है। दूसरे और तीसरे में तेइसवें तीर्थंक्कर भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति है। चौथे पद्य में सामान्य रूप से सब तीर्थंक्करों की प्रशंसा है। पांचवे और छटे पद्य में चौलुक्य वंश की उत्पत्ति का वर्णन है। सातवें और आठवें पद्य में उक्त वंश के अर्णराज राजा की प्रशंसा है। और नोवें क्लोक में अर्णराज की सुलक्षणा देवी नामक रानी का उल्लेख है। दसवे, ग्यारहवें तथा बारहवें पद्य में उनके पुत्र लवणप्रसाद का वर्णन है। तेरहवे क्लोक में उनकी स्त्री मदनदेवी का उल्लेख है। इसके बाद के चार पद्यों में उनके पराक्रमी पुत्र वीरध्वल का वर्णा है और अठारहवे क्लोक में उनकी रानी वैजलदेवी का नाम निर्देश किया गया है। उन्नीसवें काव्य में विसलदेव राजा के गुण वर्णित है।

इसी खम्भात नगर में चिंतामणि पारवैनाथ का एक प्राचीन मंदिर है। उसमें एक जगह काले पत्थर पर एक लेख 'खुदा हुआ है जिसका सारांश सुप्रख्यात युरातत्विदि सुनि जिनविजयजी ने इस प्रकार प्रगट किया है।

"प्रारंभ के चार क्लोकों में भगवान पार्क्नाथ की स्तुति की गई है। पांचवे क्लोक में संवत्

# भ्रोसवाल जाति का इतिहास



श्रद्धे पद्मासन सूर्ति

( श्रो बा॰ पुरणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )

११६५ की ज्येष्ठ बदी ७ सोमवार की मिती दी गई है। शायद यह मिती मंदिर के नींव दलवाने के समय की हो। छ से १० वें रलोक तक गुजरात के राज्यकर्ता चौलुक्य (चालुक्य) वंश के आखिरी राजाओं की वंशावली दी गई है जो इतिहास में बघेल वंश के नाम से प्रसिद्ध है। इसके बाद अर्णेराज और उनके वंशजों का उक्लेख है।"

खम्भात नगर में इस प्रकार के और भी जैन मंदिर हैं और उनमे शिलालेख भी हैं। **लेकिन** उनका विशेष ऐतिहासिक महत्व न होने से यहां पांउन्हें हम देना ठीक नहीं समसते।

## त्तत्रिय कुंड

ळळ्याड ग्राम से १ कोस दक्षिण पर एक छोटे से ग्राम में यह स्थान है। इवेताम्बर सम्प्रदाय है। अपने चौबीसवें तं थंद्वर श्री महावीर स्वामी का च्यवन, जन्म तथा दीक्षा ये तीन कल्याणक इसी स्थान पर मानो हैं। वहाँ के लोग इसे "जन्मस्थान" कह कर पुकारते हैं। पहाड़ की तलहटी में २ छोटे मंदिर हैं, उनमें श्री वंत्रप्रमू की क्यामवर्ण की पाषाण की मूर्तियाँ हैं। पहाड़ पर के मंदिर में भी क्याम पाषाण की मूर्तियाँ हैं। मंदिर के पास ही एक प्राचीन छंड का चिन्ह वर्तमान है। इसकी पंचतीर्थी पर एक छेख संवत् १५५३ की महा सुदी ५ का खुदा हुआ है जिसमें बारलेचा गौत्र के किसी ओसवाल सज्जन हारा छुंग्रनाथ का विन्द स्थापित किये जाने का उक्लेख है।

# श्रयोध्या के जैनमादिर

यह अंत्यंत प्राचीन नगरी है। जैन शास्त्रों मे इसके महत्व का नहाँ तहाँ वर्णन किया गया है। जैनियों के प्रथम तीर्थक्कर श्री ऋषमदेवजी के ज्यवन, जन्म और दीक्षा ये तीन कल्याणक यहाँ हुए। दूसरे तीर्थकर श्री अजितनाथजी, चतुर्थ तीर्थकर श्री अभिनंदनजी, पाँचवें तीर्थकर श्री सुमतिनाथजी तथा चौदहनें तीर्थकर श्री अनन्तनाथजी के ज्यवन जन्म दीक्षा और केवल-ज्ञान ये चार कल्याणक इसी नगरी में हुए थे। श्री महावीर स्वामी के नवें गणधर श्री अचल आता इसी अयोध्या नगरी के रहने वाले थे। रघुकुल तिलक श्री रामचन्द्रजी तथा लक्ष्मणजी इसी नगरी के राजा थे।

इस नगरी में श्री अजितनायजी के मंदिर की पाषाण मूर्तियो पर कई लेख खुदे हुए हैं। उनमें बहुत से तो नजीन हैं, और कुछ पंद्रहवीं सोलहवीं तथा सत्रहवी शताब्दी के हैं। पंचतीर्थियों पर खुदा हुआं लेख संवत् १४९५ की मार्ग बदी ४ गुरुवार का है। इससे यह ज्ञात होता है कि ओसवालजाति के सुचिती

### श्रींसवाल -जाति कां इतिहास

('सचेती') गौत्र के साहा भीकूं के पुत्र साहा नान्हा ने अपने माता पिता के श्रेय के लिये श्री शांतिनाथ का विम्त्र स्थापित किया और उपकेश गच्छ के ककूदाचार्य्य ने उसकी प्रतिष्ठा की।

### नवराई का जैनमादिर

देश पह स्थान फैजाबाद से १० मील और सोहाबल स्टेशन से अंदाज २ मील पर वसा हुआ है। यह प्राचीन तीर्थ 'रलपुरी 'कहलाता है। यहाँ पंद्रहवें तीर्थंकर श्री धर्मनाथस्वामी का च्यवन, जन्म दीक्षा तथा के इल ज्ञान ये चार कल्याणक हुए हैं। यहाँ की पंचतीर्थियों और पापण के चरणों व धातु तथा पाषण की मूर्तियो पर कुछ लेख खुदे हुए हैं। इनमें पुराने लेखों की संख्या बहुत कम है। एक लेख संवत् १५१२ की माघ सुदी ५ का है, जिसमें श्री सिद्धसूरि हारा श्री सुविधिनाथ के विम्व के प्रतिष्ठित किये जाने का उल्लेख है। दूसरा लेख १५६७ की वेशाख सुदी १० बुधवार का है जिसमें श्रीस॰ वाल जाति के हासा नामक एक सज्जन द्वारा श्री पादर्वनाथ भगवान के विम्व के स्थापित किये जाने का उल्लेख है। तीसरा लेख सम्वत् १६१७ की जेठ सुदी ५ का है। इसमे ओसवाल जाति के साः अमरसी के पौत्र कहाना के हारा पद्मप्रभुनाथ का विम्व स्थापित किये जाने का वर्णन है और प्रतिष्ठाचार्य्य के स्थान में-तपाच्छ के श्री विजयदानसूरि का नाम दिया है।

### चन्द्रावती का जैन मंदिर

यह तीर्थ बनारस से ७ कोस पर गंगा किनारे अवस्थित है। जैन प्रन्थों में छिखा है कि आउवें तीर्थंकर श्री चन्द्रप्रभू स्वामी का च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवलज्ञान इसी नगरी में हुए। दुःख है कि इसमें जितने शिलालेख है वे सब नवीन हैं उन्नीसवी सदी के पहले का कोई शिलालेख यहाँ नहीं मिलता।

### म्धुवन

यह स्थान बिहार में है तथा जैन शासों में स्थान स्थान पर इसका उल्लेख आया है। यहाँ के जैन श्वेताम्बर मन्दिर की पंच तीर्थियों पर कई लेख खुदे हुए हैं। एक लेख संवत् १२१० की आवाद सुदी ९ का है। यह लेख खंडित होने से पूरा नहीं पढ़ा गया। दूसरा लेख संवत् १२३५ की वैशाख सुदी २ खुधवार का है। इसमे श्री पूर्ण भद्र सूरि के द्वारा श्रीपाश्वेनाथ भगवान की प्रतिमाके प्रतिष्ठित किये जाने का उद्लेख है। तीसरा लेख संवत् १२४२ की वैशाख सुदी ४ का है, जिसमें श्री जिनदेव सूरि

का उत्लेख है। चौथा लेख संवत् १४९६ की जेठ सुर्वे १० बुधवार का है जिसमें श्रीमाल जाति के सेठ करमसी तथा उनकी भार्या मटक् के पुत्र द्वारा अपने कुल के श्रेय के लिए श्री कुथुंनाथ का विम्व प्रतिष्ठित किये जाने का उत्लेख है। पाँचवा लेख संवत् १५५३ की वैशाख सुदी ११ शुक्रवार का है इसमें ओसचाल वंशीय साः पनरवद और उनकी भार्या मान् के पुत्र साः वदा के पुत्र कुँवरपाल, सोनपाल के द्वारा श्री वासु पूल्य विम्व प्रस्थापित किये जाने का उल्लेख है। प्रतिष्ठाचार्य्य खरतर गच्छ नायक श्री जिनसमुद्र सूरि थे। छटा लेख संवत् १५७० की माघ वदी १३ बुधवार का है। इसमें लिखा है कि ओसवाल वंशीय सुराणा गौत्र के साः केशव के पौत्र पृथ्वी मल ने महाराज करमसी घरमसी के सहयोग में श्री अजितनाथ भगवान के विम्ब को बनवाकर माता पिता के पुण्य के अर्थ प्रतिष्ठित करवाया। इसके प्रतिष्टा-चार्य्य श्री धर्मघोष गच्छ के भट्टारक श्री नंदवद्ध न सूरि थे। यहाँ की चौबीसी पर भी कुछ लेख खुदे हैं, जिनमें पिटला लेख संवत् १२२० तथा वृसरा लेख संवत् १५०० का है।

### श्री त्रादिनाथ की घातु प्रातिमा

यह प्राचीन मूर्ति भारत के वायन्य प्रांत से बाबू प्रणचन्द्रजी नाहर को प्राप्त हुई है। यह मूर्ति प्राप्तन लगा कर बैठी हुई है और इसके आस पास की मूर्तियां कायोत्सर्ग के रूप में खड़ी हैं। सिंहासन के नीचे नवप्रहों के चित्र और बुषभ युगल हैं। इससे यह मूर्ति बड़ी सुन्दर और मनोज्ञ हो गई है। अभी तक जो सब से अधिक प्राचीन जैन मूर्तियां मिली हैं उनमे से यह एक है। इस मूर्ति के पीछे जो लेख खुरा हुआ है वह इस प्रकार है।

'पजक सुत ऋम्बदेवेन ॥ सं० १०७७ ॥'

इससे यह माल्रमं होता है कि यह मूर्त्ति संवत् १०७७ के साल की है।

# त्राटवीं सदी की जैन मृत्तिं

उदयपुर के पास के एक गांव से बाबू पूरणचन्द को एक जैन मूर्त्ति मिली थी। वह मूर्त्ति अभी तक उनके पास है। इस मूर्त्ति के ऊपर कर्नाटकी लिपि में एक लेख खुदा हुआ है। वह इस प्रकार है।

> 'श्री जिनवलभन सज्जन मजीय वय मिडिसिंद प्रतीम , श्री जिन बह्मभन सज्जन चिटिय मय मिडिसिंद प्रति में'

इस मूर्ति के नीचे नवप्रहों के चित्र हैं और सिर पर तीन छत्र और शासन देव तथा देवी है।

### श्रीसवाल जाति का इतिहास

सुप्रस्थात् पुरातत्विविद् रायबहादुर महामहोपान्याय पं० गौरीशङ्करजी ओसा के मतानुसार यह मूर्ति आठवी सदी की है।

# हस्तिकुएडी के जैन मन्दिरों के लेख

हस्तीकुण्डी सारवाड़ के गोड़वाड़ प्रांत में अत्यन्त प्राचीन स्थान है। यहां के एक जैन मन्दिर में बहुत ही प्राचीन शिळाछेल है। उन्हें जोधपुर निवासी पण्डित रामकरणजी ने 'एपिप्राफिया इण्डिका' के दसर्वे भाग में प्रकाशित किये हैं।

ये शिलालेख पहले पहल केप्टन बर्क को मिले थे। इसके बाद वह बंजापुर की एक जैन धर्मशाला में भेज दिये गये। इसके बाद वह अजमेर के म्युजियम में लाये गये।

प्रथम लेख में सब मिल कर ३२ पॅक्तिया है। इसका कुछ भाग विसा हुआ है और कुछ अक्षर मिट गये है। इसको लिपि नागरी है। प्रोफेसर किल्हान ने प्रगट किया है कि यह लिपि विक्रम सम्बत् १०८० के विग्रह राज वाले लेख से मिलती जुलती है। भाषा पद्यात्मक संस्कृत है। एक ही शिला-छेख में दो जुदे-जुदे छेख खुदे हुए है। पहला छेख ४० पर्यों में समाप्त हुआ है और वह वि० सं० १०५३ का है और तूसरा छेख २३ पद्यों का है। वह संवत् ९९६ का है। पहले छेख मे २२ पंक्तियां और इसरे में १० पंक्तियां है। पहछे छेख की रचना सूर्व्याचार्य्य नामक किसी जैन साधु ने की है। इसके प्रारम्भ के दो कार्क्यों में जिन देव की स्तुति की है। तीसरे काव्य मे राजवंश का वर्णन है। पर दुर्भाग्य से उनका नाम घिस जाने से पढ़ा नहीं जाता। चौथे काव्य मे राजा हरिवर्ग्मा का और पाँचवे में विदग्धराज का वर्णन है। विरम्धराज, जैसा कि शिलालेख के दूसरे भागों में कहा गया है, राष्ट्रकूट वंश का था। छडे पद्य से वासुदेव नामक आवार्य के उपदेश से हस्ती क्रुण्डी में विदग्धराज हारा एक मिर्र बनवाये जाने का उल्लेख है। सातवें क्लोक में अपने शरीर के वजन के त्ररावर उक्त राजा द्वारा स्वर्णदान कियें जाने का उल्लेख है। आठवें पद्य मे विदग्धराज राजा की गादी पर मंमट नामक राजा के बैठने का और फिर उसकी गही पर धवलराज के बैंठने का उल्लेख है। धवलराज के यश और शौर्ट्यादि गुर्णों के वर्णन में दस कान्य छिले गये है। दसवे श्लोक में लिखा है—" जब मुंजराज ने मेदपाट ( मेवाड़ ) के अघाट नामक स्थान पर चढ़ाई की और उसका नाश किया और जब उसने गुर्जर नरेशको भगा दिया तब धवलराज ने उनकी से य को आश्रय दिया था। ये मुंजराज प्रोफेसर किलहॉर्न के मतानुसार मालव के प्रसिद्ध वाक्पति मुंजराज थे। क्योंकि वे वि॰ संवत १०३१ से १०५० तक विद्यमान थे। यद्यपि उक्त लेख मे तत्कालीन मेवाड, नरेश का नाम नहीं दिया गया है पर उस समय मेवाड़ मे खुमाण नामक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था।

उक्त लेख में मेवाड़ के जिस अघाट स्थल का नाम आया है उसका वर्तमान नाम आहड़ नगर है जो उदयपुर की नई स्टेशन से बहुत थोड़ी दूरी पर है। ग्यारह में काव्य में धवलराज हारा महेन्द्र नामक राजा को दुर्लभ राज के पराजय से बचाये जाने का : क्लेख है। प्रोफेसर किलहार्न इस दुर्लभराज को चौहान राजा विप्रह राज का भाई बतलाते हैं। विजीलिया और किनसरी के लेखों में भी आपका वर्णन आया है।

महेन्द्रराज उक्त प्रोंफेसर किल्होने के मतानुसार नाडौल के चौहानों के लेख मे वर्णित लक्ष्मण का पौत्र और विम्रहपाल का पुत्र था। बारहवे कान्य में कहा गया है कि जब मूलराज ने घरणीवराह पर चढ़ाई कर उसके राज्य का नाश किया था तब अनाश्चित घरणीवराह को घवल ने आश्रय देकर उसकी रक्षा की थी। उक्त लेख में वर्णित मूल राज निःसन्देह रूप से चौलुक्य वंश का मूलर ज ही है। पर यह घरणीवराह कीन था, इस बात का निश्चित रूप से अभी तक कोई पता नहीं लगा है। शायद यह परमार वंश का या दंतकथानुसार नौकेटि—मारवाड़ का राजा होगा। तेरह से अद्वारह तक के इलोकों में घवल के गुणों की प्रशंसा की गई है। उन्नीसवें इलोक में चृद्धायस्था के कारण घवल राज हारा उनके पुत्र बालप्रसाद को राज्य भार सो नि का उल्लेख है। बीसवें और इक्कीसवें इलोक भी प्रशंसा के रूप में लिखे गये हैं। बाइसवें इलोक से सताइसवें इलोक तक इस राजा की राज्यानी इस्तिकुण्डी का वर्णन और उसकी अलंकारिक मापा में प्रशंसा की गई है।

अद्वाइसवे रकोक में किला है कि समृद्धिशाली और प्रसिद्ध हिस्तकुण्डो नगर में शांति भद्र नामक एक प्रभावशाली आचार्थ्य रहते थे जिनका बहै २ नृति गौरव करते थे। २९ वें श्लोक में इन्हीं स्रिजी की प्रशंसा की गई है। तीसवें कान्य में शांति भद्र स्रि को वासुदेवस्रि द्वारा आचार्थ्य पदवी दिये जाने का उन्लेख है। ये वासुदेव उक्त छठे कान्य में वर्णित विग्रहराज के गुरु थे। ३१ वें तथा ३२ वें कान्य में शांतिभद्रस्रि की प्रशंसा की गई है। तेतोंसवें श्लोक में उक्त स्रि महोदय के उपदेश से गोठी सब बालों द्वारा तीर्थंकर ऋषभदेव के मन्दिर का पुनरुद्धार किये जाने का उन्लेख है। इसके बाद दो श्लोकों में उक्त मन्दिर का अलंकारिक वर्णन है। छत्तीसवें और सेंतींसवें कान्य में कहा गया है कि उक्त मन्दिर पहले विद्याय राजा ने बनवाया था। इसके जीर्ण हो जाने से इसका पुनरुद्धार किया गया। जब मन्दिर बन कर फिर तैयार हो गया तब संवत् १०५३ की माघ सुदी १३ को श्री शांति स्रिजी ने उसमें प्रथम तीर्थंक्षर की सुन्दर मुर्शि प्रतिष्ठित की।

अड़तीसवें पद्य में विद्राधराज द्वारा स्वर्णदान किये जाने का उच्छेख है। ३९ वें पद्य में उक्त मन्दिर के लिये जब तक चन्द्रमा और सूरज रहे तब तक उसके स्थिर रहने की प्रार्थना की गई है। आखिरी के ४० वें काव्य में प्रशस्ति-कर्त्ता सूर्य्याचार्य्यजी की प्रशंसा की गई है।

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

ं इसके बाद एक पंक्ति गद्य में लिखी हुई है कि जिसमें उक्त मन्दिर की प्रतिष्टा का समय १०५३ की मांच सुदी १३ पुष्य नक्षत्र का बताया गया है। इसी दिन इस मन्दिर के शिखर के ऊपर ध्वजारोपण भी किया गया था।

इसके बाद दूसे (१ छेल शुरू होता हैं। इस छेल में कुछ २१ पद्य हैं। यह छेल भी बहुत कुछ उत्तर के छेल से मिलता जुलता है। इस छेल के पहले दलोक में जैन धर्म की प्रशंक्षा की गई है। दूसरे इलोक में हरिवर्म राजा का, तीसरे में विदग्ध राजा का और चौधे में मम्मट राजा का वर्णन है। इसमें यह भी छिला गया है कि बलमद आचार्य के उपटेश से विदग्ध राज ने हस्तीकुण्डी में एक मनोहर जैन मन्दिर बनवाया और उक्त मन्दिर के खर्च के छिये आवक जावक माल पर कुछ कर लगाये जाने का भी उल्लेख है। राजा का यह आदेश संवत् ९७३ के आपाद मास का है। इसके बाद संवत् ९०६ की माध बदी ११ को मम्मट राज ने किर उसका समर्थन किया था। इस छेल के आखिरी में यह प्रार्थना की गई है कि जब तक पृथ्वी पर पर्वत, सूर्य, भारतवर्ष, गंगा, सरस्वती, नक्षत्र, पाताल और सागर विद्यमान रहें तब तक यह शासन पत्र केशवसूरि की संनति में चलता रहे।

# वामनवाड्जी का जैन मन्दिर

सिरोही राज्य में पिंडवाड़े के स्टेशन से करीव चार माइल उत्तर परिचम में वामनवाड़ जी का प्रसिद्ध और विशाल महावीर स्वामी का जैन मन्दिर है जहाँ पर दूर २ के लोग यात्रा के लिये आते हैं। यह मन्दिर केव बना, इसका पता नहीं लगता। परन्तु इसके चौतरफ के छोटे २ मन्दिरों में से एक पर संवत् थिये के केल है। इस से यह मालूम होता है कि मुख्य मन्दिर उक्त संवत् से पूर्व का होना चाहिये। इस मन्दिर के पास एक शिवालय भी है, जिसमे परमार राजा धारावर्ष के समय का वि० सं० १२४९ का लेख है। यहाँ पर फाल्गुन सुत्री ७ से १४ तंक मेला होता है।

# ंपिडंगाँडा का जैन मन्दिर

पिडवाड़ा यह एक पुरानों कसवा है। यहां पर ५क प्राचीन महाबीर स्त्रामी का जैन मन्दिर है। इसकी दीवाल में वि॰ सं॰ १४६५ का एक शिलालेख लगा हुआ है। उक्त लेख में इस गाँव का नाम पिंडरवाटक-लिखा है।

# बसंतगढ़ का जैन मान्दिर

सिरोही राज्य में अजारी से करीब तीन माइल दक्षिण में वसंतगढ़ है। इसको वसंतपुर भी

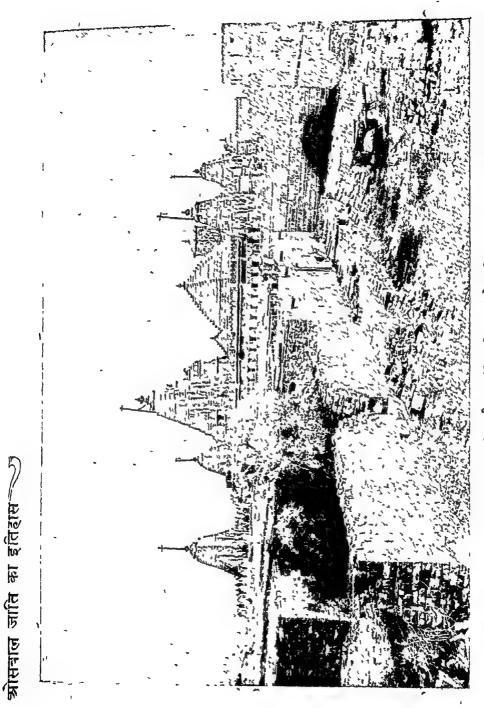

( श्रो बा॰ प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से 🏃 ( परचात भाग ) श्रीपाश्वेनाथ मंदिर लोद्रवा ( जैसलमेर )

कहते हैं। यह सिरोही राज्य के बहुत पुराने स्थानों में से यह एक है। अब तक इस राज्य के जितने शिका-लेख मिले हैं उनमें सब से पुराना वि०सं० ६८२ का यहीं से मिला है। मेवाड़ के सुप्रसिद्ध महाराणा कुम्भ ने यहाँ की पहाड़ियों पर एक गढ़ बनवाया था। जान पड़ता है कि इसी से बसंतपुर के स्थान में बसंतपुर नाम स्थापित हुआ। यहाँ के एक टूटे जैन मन्दिर में वि० सं० ७४४ के समय की मूर्तियां भी मिली हैं।

केशरियाजी तीर्थ-यह जैनियों का अत्यन्त प्रख्यात तीर्थ स्थान है। उदयपुर से लगभग ४० मील की दूरी पर घुलैवा नामक गाँव में श्री ऋषमदेव स्वामी का एक बढ़ा ही भव्य और विशाल मन्दिर बना हुआ है। उक्त मन्दिर में बढ़ी ही प्रभावीत्पादक ऋषभदेवजी की मूर्ति है। यह मूर्ति बहुत प्राचीन है। इसके पहले यह प्रतिमा दू गरपुर राज्य की प्राचीन राजधानी बढ़ीद (वटपद्रक) नामक जैन मन्दिर में थी। जान पढ़ता है कि किसी विशेष राजनैतिक परिस्थिति के कारण उक्त मूर्ति बढ़ीद से यहाँ लाकर पधराई गई।

जैसा कि हम जपर कह चुके हैं ऋषभदेवजी की उक्त प्रतिमा बड़ी भव्य और तेजस्वी है। इसके साथ के विशाल परिकर में इन्द्रावि देवताओं को मूर्तियाँ बनी हुई हैं और दो बाजुओं पर दो नम्न काउस (कार्क्योल्सर्ग स्थिति बाले पुरुष) खड़े हुए हैं। मूर्ति के चरणों के नीचे छोटी २ नी मूर्तियाँ हैं जिनको कोग नवप्रह या नवनाथ बतलाते हैं। उक्त नवप्रहों के नीचे कुछ सपने खुदे हुए हैं।

इस मन्दिर के मण्डप में सीर्थंद्वरों की बाइस और देव कुलिकाओं की चौपन मूर्तियाँ विशाजमान हैं। देव कुलिकाओं में वि० सं० १७५६ की बनी हुई विजयसागरस्रि की मूर्ति भी है और पिचम की देव कुलिकाओं में से एक में करीब ६ फीट ऊँचा टोस पत्थर का मन्दिर बना हुआ है, जिसपर तीर्थंद्वर की बहुतसी छोटी २ मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसको छोग गिरनारजी का विम्ब कहते हैं। उक्त ७६ मूर्तियाँ में से ४९ मूर्तियाँ पर छेख खुदे हुए हैं। ये छेख वि० सं० १६११ से छगाकर वि० सं० १८६६ तक के हैं और वे नैनों के इतिहास के छिए बड़े उपयोगी हैं।

इस मन्दिर में केशर बहुत चढ़ती है। इसीसे तीर्थं का दूसरा नाम केशरियानाथ भी है। यात्री लोग यहाँ पर केशर की मानता करते हैं। कोई २ जैन तो अपने बचों के बराबर केशर तील कर मूर्तियों पर चढ़ा देते हैं। जैनियों के सिवाय मील भादि भी इस मूर्ति पर केशर चढ़ाते हैं। इस मूर्ति का रंग काला होने से भील लोग इसे कालाजी के नाम से पुकारते हैं। वे इन्हें अपना इष्टदेव समझते हैं। इस मन्दिर में कई बातें बढ़ी विचित्र हैं। यहाँ पर बहाा और शिव की मूर्तियों भी विराजमान हैं और एक हवनकुण्ड भी बना हुआ है। जहाँ पर नवरान्त्रि के दिनों में दुर्गा का हवन होता है। पर जान पड़ता है कि ये सब बातें पीछे से उक्त मन्दिर में जोड़ दी गई हैं। इस मन्दिर की मूर्ति पर सोने, चांदी और जवाहरात की अंगी चढ़ाई जाती है जिनमें कुछ अंगियों की कीमत एक लाख से भी ऊपर की है। हाल में उदयपुर के मूत्रवें महाराणा फतेंसिहजी ने कोई ढाई लाख की कीमत की अंगी चढ़ाई थी। इस मंदिर में प्रायः श्वेताम्बर विधि से पूजा होती है क्यों के विभिन्न प्रकार आदि का चढ़ना ये सब बातें श्वेताम्बर विधि ही में सिमलित हैं। गत तीन सौ वर्षों के विभिन्न प्रकार के लेखों से यह प्रतीत होता है कि इस मन्दिर में हिंसी विधि से पूजा होती आई है। क्ष

सवत् १८६३ में विजयचंद गांधी ने इस मन्दिर के चारों तरफ एक पक्क कोट बनवाया । वि० सं० १८८६

र्स मन्दिर में कुछ शिलालेख भी हैं जिनमें से पहला शिलालेख वि॰ सं॰ १४३१, दूसरा १५७२ और तीसरा १७५४ का है।\*

श्री कापरहा पार्श्वनाथ का मिन्दरे—जोधपुर राज्य में कापरहा पारवंनाथ का मिन्दर भी एक दर्शनीय वस्तु है। यह बढ़ा ही सुन्दर और-भव्य मिन्दर है। शिल्पकला का बढ़िया नमूना है। इसे जेतारण के ओसवाल जाति के भण्डारी अमराजी के पुत्र भावाजी ने बनवाया था। उक्त मिन्दर में सम्वत् १६७८ के वैशाल सुदी पूर्णिया का एक लेख है जिससे माल्य होता है कि भण्डारी अमराजी और उनके पीत्र ताराचन्दजी ने पारवंनाथ के उक्त चैत्य की जैनाचार्य श्री जिनचन्द्रस्रिजी से प्रतिष्ठा करवाई।

कुलपाक तीर्थ — यह तीर्थस्थान दक्षिण हैदराबाद से ४५ मीछ की दूरी पर बसा हुआ है। यहाँ एक खहुत बड़ा भव्य मन्दिर तथा माणिक्य स्वामी की प्रतिमा विराजमान है। यह मन्दिर तथा प्रतिमा अति ही प्राचीन बतछाई जाती है। यह स्थान बड़ा भव्य तथा रमणीय बना हुआ है। यहाँ पर कई शिठालेख भी प्राप्त हुए हैं जो आन भी एक कमरे में सुरक्षित रक्खे हुए है। कई शिठालेखों के बीच में कहीं र कुछ अक्षर मृष्ट हो गये हैं जिनके कारण बहुत सा अर्थ समझ में नहीं आता। यहाँ पर एक शिछालेख संवत् १२३३ के भादो बदी ४ का भी मिछा है जो मारवाड़ी छिपि में छिखा हुआ है। ऐसा माछूम होता है कि किसी यात्री ने उसे खुदवा कर छगा दिया होगा। कुछ भी हो इस शिछालेख से तो यह अवश्य हो सिद्ध होता है कि यह मंदिर सं० १३३३ के पहिले का बना हुआ है। इसके पश्चात् के तो कई शिछालेखों में उक्त मन्दिर तथा प्रतिमा का उल्लेख आया है। यहाँ की प्रतिमा बड़ी प्रतिभावान, भन्य तथा तेजस्वी प्रतीत होती है।

श्री मान्दक पार्वनाथ तीर्थ — यह तीर्थस्थान वर्धा से ६० मील की दूरी पर जी॰ आई॰ पी॰ रेलवे के भान्दक नामक स्टेशन के पास है। लगभग बीस वर्ष पूर्व चतुर्भुज भाई, हीरालालजी दूगढ़, तथा सिद्धकरणजी गोलेला ने पार्श्वनाथ की विशाल सात फूट की पद्मासनमय मूर्ति खोज निकाली एवं परिश्रम पूर्वक हजारों रुपये एकलित कर एक बढ़ा विशाल मंदिर बनवाया, तथा इसकी प्रिष्ठा पंडित रामविजय जी और जयमुनिजी के द्वारा हुई। उपरोक्त सज्जनों के बाद सेठ लोटमलजी कोठारी ने इस तीर्थ के फण्ड को खूब बढ़ाया। इस स्थान पर एक भद्मावती जैन गुरुकुल भी स्थापित है जिसकी देख रेख व मन्दिर का निरीक्षण आजकल नथमलजी कोठारी करते हैं। इस तीर्थ में एक देरासर नागपुर के प्रसिद्ध जोहरी पानमलजी एवं महेन्द्रकुमारसिंहजी चोरहिंया ने बनवाया है।

सुजानगढ का जैन मन्दर—सुजानगढ़ का यह प्रसिद्ध जैन मन्दिर यहाँ के सुनिख्यात सिंघी परिवार द्वारा बनाया गया है। यह मन्दिर बड़ा ही भन्य, रमणीय तथा दर्शनीय है। यहाँ की कोराई व कारीगरी को देखकर दर्शक सुरध हो जाते हैं। इस मंदिर के बनवाने में छाखों रुपये न्यय हुए होंगे।

में उदयपुर के सुप्रख्यात वापना वंशीय सेठ बहादुरमलनी एवं सेठ जोरावरमलजी ने मन्दिर के प्रथम द्वार पर निकारखाना बनवाकर वर्तमान ध्वजा दण्ड नृहाया ।

<sup>\*</sup> इस लेख के पूर्वारा के लिखने में राठ बर महामहोगाध्याय पंठ गौरीशंकरजी भ्रोक्ता कृत उदयपुर राज्य की इतिहास नामक र्यंथ से बहुतसी सहायता मिली है।

# ग्रोसकाल जाति की कुछ कास कास संस्थाएँ

श्री संघ समा श्रीर सरदार हॉईस्कूल जोघपुर—वर्तमान संस्कृति एवं सम्यता के युग में उन्नित की तील भावना से मेरित होकर जोघपुर शहर के गण्यमान्य ओसवां एक प्रिकृत किया। इस कार्य्य १८९६ के दिन "श्री संघ सभा" की स्थापना की एवं २० हजार रुपयों का चंदा एक त्रित किया। इस कार्य्य में जोधपुर दरवार महाराजा सुमेरिसहजी बहादुर ने ९ हजार प्रदान कर अपनी राजमक प्रजा का सम्मान किया। इस श्रीसंघ सभा के सभापित स्व० मेहता सरदरचंदजी दीवान सभापित और उपसभापित भण्डाशी मानचन्दजी चुने गये, एवं अन्य १७ सुत्सुिंदयों की एक व्यवस्थापक कमेटी बनाई गई। इस सभा ने ता० २९ अगस्त सन् १८९६ के दिन दरवार की आज्ञा से महाराजा सर प्रतापिंसह जी द्वारा "सरदार हॉईस्कूल" का उद्घाटन करवाया। यह हॉईरकूल अपनी दिन दूनी और रात चौगुनी उन्नित करता गया और इस समय जोधपुर की जिक्का संस्थाओं में अपना खास स्थान रखता है। इस हॉईस्कूल की उन्नित में जाह नौरतनमल्ली भांदावत, मेहता वहादुरमल्ली गधेया, शाह गणेशमल्ली सराफ आदि सज्जनों के नाम विशेष उच्छेखनीय हैं। इस स्वय हॉईस्कूल की निजकी एक मन्य विश्वित है।

श्री त्राहमानन्द जैन हों हिस्सूल श्रम्बाला—इस संस्था की स्थापना लगभग ३० वर्ष पूर्व भावाव्य विजयवल्लभसूरिजी के उपदेश से हुई। सन् १९२६ में यह हाँ हैं स्कूल बन गया। यह हाँ हैं स्कूल पंजाब प्रान्त के प्रसिद्ध हाँ हैं स्कूलों में माना जाता है। इस संस्था की शानदार नयी बिल्डिंग हाल ही में तैयार हुई है। "आत्मानन्द जैनगंज" नामक बाजार के किराये की आय, गवर्षमेंट की एव व अन्य सहायता से हाँ ईस्कूल का व्यय चलता है। संस्था का कार्य्यवाहन अन्वाले के १६ गण्य मान्य सक्तनों की एक कमेटी के जिम्मे है।

श्री श्रीसवाल हॉईस्कूल अजमेर — इस संस्था की स्थापना अजमेर में छोटी सी संस्कृत पाठशाला के रूप में संवत् १९५६ में हुई। तदनन्तर संवत् १९७५ में यह संस्था मिडिल स्कूल के रूप में
परिणत हुई। इस संस्था की आरिभिक उन्नति का प्रधान श्रेय श्री धनराजजी कांसिटिया को है। कहना
न होगा कि अजमेर की जनता के उत्साह म स्र्वंन से तथा कार्य्यकर्ताओं की कार्य्य चातुरी से यह संस्था
शीव्रगामी गति से उन्नति की ओर अप्रसर होती गई, तथा संवत् १९७६ से यह मिडिल स्कूल से
हॉयस्कूल हो गया। यह हॉयस्कूल इस समय राजपूताना एज्युकेशन बोर्ड से रिकमाइज हो गया है। यह बहुत
सुचार रूप से संचालित किया जा रहा है। इसमें हायस्कूल की अन्य क्रासों के साथ २ कामसे क्रास की
शिक्षा भी दी जाती है। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर भी काफी ध्यान
रक्ता जाता है। इस हायस्कूल के प्रेसिडेन्ट सेठ हीराचन्दजी संचेती और मंत्री श्री धनराजजी लुणिया है।

सेठ नन्दलाल मण्डारी हाइस्कूल इस हॉयरकूल को इन्दौर के प्रसिद्ध मिल ओनर श्री कन्हैया लालनी भण्डारी ने अपने पिताली के स्मारक में "नंदलाल भण्डारी विद्यालय" के नाम से खोला है। आपकी उच्च व्यवस्थापिका शक्ति एवं योग्य निरीक्षण के कारण विद्यालय दिनी दिन तरकी करता गया और क्षर १।३ वर्ष-पूर्व से हाईस्कूल हो गया है । वर्तमान में यह हाईस्कूल बहुत संगठित रूप से कार्य कर रहा है पूर्व इन्दौर की पुज्यूकेशन संस्थाओं में अपना खास स्थान रखता है।

श्री महाबीर हाँ रेक् व देहली—इसका संचालन देहली के जैन समाज द्वारा होता है। यह संस्था भो बहुत उन्नति के साथ अपना कार्य्य कर रही है।

श्री आत्मानन्द जैन गुरुकुल गुजरानवाला— इस गुरुकुल की स्थापना जैनाचार्य श्री विजय वहाम सूरिजी ने अपने गुरू आत्मारामजी महाराज के स्मारक में माघ सुदी ५ संवत् १९८२ में गुजरानवाला में की । इस गुरुकुल में इस समय विभिन्न प्रांतों के ३७ छात्र पढ़ते हैं। दसवीं हास (विनीत परीक्षा) तक पढ़ाई होती है। संस्था का साल्याना व्यय १५ हजार का है। पंजाब प्रांत के गणमान्य पूर्व शिक्षित ७ द्रस्टियों के जिम्मे संस्था की व्यवस्था का भार है। इस समय गुरुकुल के पास २। छाल रुपयों का स्थाई फंड है तथा २१ हजार की जमीन है। यहाँ से साहित्य मंदिर की परीक्षा पास करनेवाले विद्यार्थों को "विद्या भूषण" की पदवी दी जाती है। संस्था के सभापति सेठ माणिकचंदजी हैं।

श्री जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला—गिरिराज हिमालय के अंचल में शिमला के रम्य मार्ग पर कालका के समीप अध्यंत कांतिमय, प्राकृतिक एवं मनोहारी स्थान में यह गुरुकुल स्थापित है। इस के चारों ओर प जल श्रोत्र अहिनिश प्रवाहित होते रहने के कारण संस्था का नाम "पंचकूला", उद्घोषित किया। इसके स्थापन कर्ता खामी धनीरामजी पृथं उनके शिष्य पंडित कृष्णचन्द्रजी हैं। स्वामी धनीरामजी नृतन उन्नत विचारों के जैन साधु हैं, एवं गुरुकुल की उन्नति में अपना सारा समय प्रदान कर रहे हैं। संस्था का १५ हजार स्पया सालियाना का स्थय है जो आसपास के जैन समाज की सहायता से चलता है। इस समय संस्था के पास ६० हजार की बिल्डिंग एवं १५ हजार स्थाई कोष में हैं। यहाँ ५६ छात्र अध्ययन करते हैं, और छठी तक पदाई होती है। इसके वर्तमान प्रेसिडेन्ट लाला स्पलावजी जैन फरीदकोट निवासी हैं।

श्री पार्श्वनाथ जैन विद्यालय वरकार्णा (मारवाड )—गोडवाड तथा जालोर प्रान्त के पिछड़े हुए जैन समाज को जागृत करने के उहे श से भाचार्य श्री विजयवल्लभस्रिजी एवं उनके शिष्य पन्यास लिलत विजयजी महाराज ने मिलकर श्री पार्श्वनाथ जैन विद्यालय की स्थापना वरकाणा एवं उम्मेदपुर में की। संवत्-१९८३ की माघ सुदी ५ से पन्यासजी महाराज ने कुछ विद्यार्थियों को स्वयं ही शिक्षा देना प्रारंभ किया। विद्यालय की स्थापना करवाने में श्रावक सिंघी जसराजजी घाणेराव वालों ने गोडवाड प्रांत की जनता से सम्पत्ति एकत्रित करने में बहुत परिश्रम उठाया। स्कूली एवं धर्मिक शिक्षा के साथ २ छात्रों के शारिरिक एवं मानसिक विकास को दद बनाने का भी यहाँ समुचित प्रयत्न किया जाता है। छाभग १०० गोडवाड प्रांत के छात्र यहाँ निवास करते हैं। गोडवाड की धार्मिक जनता ने विद्यालय को लाखों रुपये सहार यतार्थ दिये हैं। कुछ गण्य मान्य व्यक्तियों की कमेटी के जिम्मे संस्था की व्यवस्था का भार है।

श्री पार्श्वनाथ उम्मेद जैन बालाश्रम उम्मेदपुर—गोडवाड़ प्रान्त की जैन जनता के लिये वरकाणा, विद्यालय के पश्चात् माघसुदी १३ संवत् १९८७ के दिन पन्यासजी महाराज ने उम्मेदपुर में बालाश्रम की स्थाप्ता की। इस बालाश्रम में इस समय १४० छात्र निवास करते हैं। VII तक पढ़ाई होती है। यहाँ छात्रों के स्ववहारिक, नैतिक एवं धार्मिक जीवन को उच्च बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया जाता है। संस्था को न्यवस्थित रूप से संचालित करने के लिये पन्यासजी लिलत विजयजी महाराज अपना पूर्ण समय दे रहे हैं। बालाश्रम की सुंदर न्यवस्था एवं भन्य इमारतें दर्शनीय हैं।

श्री नेमिनाथ ब्रह्मचर्ग्याश्रम चादवह (नाशिक)—इस गुरुकुछ की स्थापना संवत् १९८६ में महावीर जैन पाठशाला के रूप में हुई थी। श्रीमान् सुमित मुनिजो के उपदेश से इस संस्था को उत्कृष्ट रूप दिया गया। चांदवड़ के समीप बम्बई आगरा रोड पर प्राचीन डिस्पेंसरी की भन्य बिल्डिंग हस्तगत करने में इस संस्था के सेकेटरी श्री केशवलालजी शाबड़ ने बहुत परिश्रम उठाया। इस संस्था का प्रबंध खानदेश तथा महाराष्ट्र शान्त के गण्यमान्य सजनों की एक कमेटी के जिम्मे है। सेठ मेघजी भाई सोज-पाल बम्बई निवासी आश्रम में एक मंदिर भी बनवा रहे हैं। श्री राजमलजी लखनाणी, सुगन्धचन्द्रजी ल्राजात, व इन्द्रचन्द्रजी ल्राज्या आदि सजनों ने संस्था में अच्छी सहायता पहुँचाई है। इस संस्था के ब्रह्मचारियों ने विभिन्न प्रकार को शारीरिक कसरत एवं योगासनों में अन्कृष्ट जानकारी रखने के कारण बहुत प्रशंसा प्राप्त की है। संस्था में सातवीं क्रास तक पदाई होती है।

श्री फतेचन्द जैन विद्यालय चिंचवड ( पूना )—संवत् १९८४ में पेमराजजी महाराज के उपदेश से इस संस्था की स्थापना हुई। पूना, चिंचवड़ तथा लोनावला के ५ गृहस्थों के एक ट्रस्ट के जिम्मे संस्था का प्रबंध भार है। संस्था से २०० छात्र अभी शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। यहाँ महाजनी, धार्मिक प्रवेशिका व अंग्रेज IV तक पदाई होती है। इस समय ८१ छात्र पदते हैं, तथा ३० छात्रों के रहने का प्रबंध विद्यालय के जिम्मे है। इस संस्था के अध्यक्ष चिंचवड़ के सेठ रामचन्द्र पुनमचन्द्र लुंकड़ हैं।

कुमारसिंह हों क कलकता न्यह संस्था भारतवर्ष की उन प्राइवेट संस्थाओं में से एक है जो अपने ढंग का एक खास भादशं उपस्थित करती हैं। इसके अन्तर्गत प्राचीन वस्तुओं का, शिलालेखों का, मूर्तियों का, सिक्षों का तथा इसी प्रकार अन्य कई प्राचीन ऐतिहासिक सामग्रियों का अध्यंत ही अनुदा एवं मनोसुर्थे कारी संग्रह है। बात यह है कि यों तो भारतवर्ष के अन्तर्गत प्राचीन ऐतिहासिक संप्रहालयों का अभाव नहीं है, लेकिन यह एक प्राइवेट संस्था है और एक ही शक्ति के द्वारा बहुतसी प्राचीन सामग्रियों से सजाई गई है। भारत हृदय सम्राट महात्मा गांधी, देशरल पं० जवाहरलालजी नेहरू आदि पूज्य महानुभावों ने भी इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। इस प्राचीन संग्रहालय के संग्रहकर्ता प्रसिद्ध जैन पुरातत्ववेत्ता श्री पूरण-चन्दजी नाहर एम० ए० बी० एल हैं। आपकी सुरुचि पूर्ण ऐतिहासिक संग्रह शक्ति ने आपके नाम को अमर कर दिया है।

सुराणा पुस्तकालय चुरू चुरू के सुराणा परिवार की यह प्राइवेट लायबेरी है जो बड़ी ही विशाल एवं जैन प्राचीन शास्त्रों से परिपूर्ण मरी है।

श्रातम नन्द जैन सम श्रम्बाला—यह समा संवत् १९१२ में धार्मिक एवं शिक्षा की उन्नृति के उद्देश्य को छेकर स्थापित हुई। इस संस्था की उन्निति में अम्बाला के सुप्रख्यात एडवोकेट टाला गोपीचंद्रजी बी॰ ए० ने बहुत योग दिया। वर्तमान में अम्बाला में इस संस्था द्वारा श्री आत्मानंद जैन हॉयस्कूल, प्रायमरी स्कूल, कन्या पाठशाला, रीडिंग रूम, ट्रेक्ट सोसायटी, ग्रंथ-भण्डार, जैन स्कूल आदि २-संस्थाएँ

सुचार रूप से संचालित की जा रही हैं। इस संस्था की स्थाई सम्पत्ति में "आत्मानन्द जैन गंज" मुख्य है जिसकी किराये की आय से संस्था का व्यय चळता है। अम्बाला के शिक्षित सजानों की एक कमेटी के जिम्मे इस संस्था का सारा प्रबन्ध भार है।

श्री नाशूलाल गोधावत जैन अ।श्रम साद्डी—इस संस्था को स्व॰ सेठ नाथूलालजी गोधावत ने सवालाल रूपये के आदर्श दान द्वारा छोटी साद्डी में स्थापित किया। नतीमान में भी आपके पौत्र सेठ छानलालजी गोधावत उक्त संस्था को सुचार रूप से संचालित कर रहे हैं।

श्री जैन गुरुकुल व्यावर — यह संस्था ओसवाल जाति के कई विद्या श्रेमी सज्जनों द्वारा संवत् १९८५ में ब्यावर में स्थापित की गई है। इसके अन्तर्गत प्राचीन एवं अर्वाचीन पद्धतियों का सिमश्रण करके विद्यार्थियों (ब्रह्मचारियों) को घार्मिक, व्यवहारिक, मानसिक व शारीरिक शिक्षा बढ़े ही उचित हंग से दी जाती है। यह गुरुकुल, ब्यावर से करीब डेढ़ मील की दूरी पर बढ़े ही अच्छे स्थान पर बना हुआ है। यह पहले बगड़ी में जैन बोर्डिंग के नाम से प्रख्यात् था। इस संस्था का प्रबन्ध केठ मिश्रीलालजी बेद आदि प द्रस्टियों द्वारा होता है। इसकी वार्षिक आय करीब तेरह हजार की है और व्यय दस हजार के लगाना होता है। यहाँ से "कुसुम" नामक मासिक समाचार पत्र भी निकलता है। इसके ऑनरेरी प्रबन्धक श्री धीरजमलजी तुरिकया थोग्य व्यवस्थ पक सज्जन हैं। इस संस्था को १० सज्जन मिलकर १० हजार रुपये प्रतिवर्ष स्थायी सहायता देते हैं।

श्री श्रमर जैन होस्टज काहोर—इस संस्था का स्थापन श्वेताम्बर स्थानकवासी जैन सभा पंजाब ने सन् १९१६ में किया। पंजाब के कॉलेज शिक्षा प्राप्त करनेवाले जैन छात्रों के लिए छुद्ध भोजन एवं निवास का प्रबन्ध करने के उद्देश्य से यह संस्था खोली गई। - संस्था की भव्य विल्डिगें लगभग २ लाख रुपयों की हैं। पंजाब के गण्यमान्य शिक्षित सज्जनों की एक कमेटी के जिम्मे इस संस्था की व्यवस्था का भार है।

श्री खानदेश झासवाल शिक्तण सस्या, मुसावल ( एज्युकेशन सोसायटी )—इस संस्था का उद्देश्य भोसवाल जाति के उच्च शिक्षा प्राप्त करनेवाले युवकों को भार्थिक सहायता देना है। इस संस्था का स्थापन खानदेश के नामी श्रीमंत सेट राजमलजी ललवाणी ने २० हजार रुपये देकर किया था, एवं आप ही उसके सभापति हैं। इस सोसायटी के सेकेटरी श्रीयुत प्नमचन्दजी नाहटा का संस्था की अभ्युदय में बहुत बदा सहयोग रहा है। संस्था के पास लगभग ५२ हजार का फंड है, तथा अभी तक २० इजार रुपया विद्यार्थियों को यह संस्था वितरित कर जुकी है।

श्री सेठिया परमार्थिक सस्थाएँ बीकानर—इन संस्थाओं को स्थापन बीकानेर के प्रसिद्ध धार्मिक सेठ मेरोंदानजी ने किया, एवं आं के परिवार के सजानों ने करूकत्ते के ११ मकानात, दुकानें एवं कई हज़ार रूपया संस्था के स्थाई प्रबन्ध के लिये दिया, जिनके किराये तथा ब्याज की आय लगभग २१ हज़ार सालियाना संस्था को होती है। इतना ही नहीं स्वयं सेठ मेरोंदानजी एवं उनके सुपुत्र कुँवर जेठमलजी सेठिया इन संस्थाओं का संचालन करते हैं। इस संस्था के आधीन जैनस्कूल, श्राविक पाठशाला, जैन संस्कृत प्राकृत विद्यालय, जैन बोर्डिङ हाउस, शास्त्र मण्डार, जैन विद्यालय, श्राविकाश्रम एवं प्रिंटिंग-प्रेस आदि संस्थाएँ संचालित की जा रही है।

श्री जैन श्रोसवाल परस्पर सहायक कोष मध्यप्रदेश एएड बरार—वह संस्था ओसवाल जैन कुटुर्म्बों की उनकी मृत्यु के अनंतर या पेप वर्ष के पश्चात् सहायता पहुँचाने के उद्देश से सन् १९३२ में स्थापित हुई। संस्था का आफिस सिवनी छपरा (सी॰ पी॰) में है। इसके प्रेसिडेंट सेठ माणिकचन्दजी मांलू हैं। श्री जैन सुनित मित्र मंडल, रावलिपेडी - इस संस्था की स्थापना २१ साल पूर्व स्वामी धनीरामजी

महाराज ने की। सस्था के पास इस समय इं ५ हजार रुपयों का फंड है, और रावर्लिय के २ ४ सभ्यों की कमेटी के जिम्मे समिति का प्रवंध भार है। समिति के अंडर में शास्त्र भंडार, ट्रेक्टमाला, कन्या पाठशाला, एज्केशन बोर्ड आदि संस्थाएं चलती हैं। सुदूर पंजाब प्रांत में यह संस्था हिन्दी भाषा का कादर्श प्रचार कार्यं कर रही है। इसके प्रेसिटेंट लाला उत्तमचन्दजी जैन हैं।

श्री स्थानकवासी जैन बोडिंग पूना-यह संस्था भी कालेज में उच शिक्षा प्राप्त करनेवाले छात्रों के लिए भोजन एवं निवास की सुव्यवस्था के उद्देश से स्थापित हुई है। इसका प्रवन्ध महाराष्ट्र प्रान्त के गण्य मान्य सज्जनों की एक कमेटी के जिस्से है।

शी सोहनजाज जैन अनाथाजय, अमृतसर — इस संस्था की स्थापना- युवाचार्य्य काशीरामजी महाराज ने की । स्थापना के समय संस्था को ४० हजार की सहायता के वचन मिले थे । इस संस्था के पास इस समय ११ हजार रुपयों का फण्ड है। इसके प्रधान कार्य्य संचालक लाला मस्तरामजी जैन m M.A.L~L.B., छाला हरजसरायजी बरड m B.~A. एवं लाला मुक्तीलालजी हैं।

श्री केश्व विजय जैन लायलेरी, जालीर - इस छायलेरी की वेल्यू छगभग १ छाल रूपयाँ की है। खायमेंरी के पास 1º हजार का फंड है। तथा ताड़ पत्र पर हस्तांकित पूर्व अन्य प्रन्थों का अच्छा संप्रह है। संस्था के सेकेंटरी श्रीयुत भेरू दिलती गरीयां योग्य एवं उत्साही सजान हैं।

उपरोक्त संस्थाओं के श्रतिरिक्त ओसवाल समाज की ऐसी कई संस्थाएँ हैं जिनका स्थानाभाव के कारण परिचय न देकर हम नाम ही दे रहे हैं।

अ॰ भारतवर्षीय श्रे॰जैन स्थानकवासी ओसवालसभा मूलचन्द जवाहरमल औषधालय, वार्शी भावक भारतवर्षीय मन्दिर मार्गीय श्वेतास्वर जैनं सभा । गिरधारीलाल अन्नराज विद्याख्य, ब्यावर एस॰ एस॰ जैन सभा-पंजाब, लाहीर अ॰ भा ॰ तेरापन्थी सभा, कलकत्ता नाशिक जिला ओसवाल सभा, नाशिक जैन गुरुकुछ पाथरड़ी ( अहमदनगर -) भोसवाल जैन बोहिंग हाउस, नाशिक जैनोद्य पुस्तक-पकाशक समिति, रतलाम जैन स्त्री औषघालय, जीरा ( पंजाब ) जैनोदय पुस्तक शकाशक समिति, रतलाम

ओसवाल औषधालय, अजमेर

श्री आत्मानन्द जैन विद्यालय, सादडी 🔠 ओसवाल बोहिंग हाउस, जलगांव भद्रावती जैन गुरुकुल, भांदक तीर्थ शांति जैन मिडिल स्कूलं एण्ड काम॰ इन्स्टीट्यट ब्यावर सिंघी हरिसिंह निहालचन्द संस्था बौलपुर (बंगाल) शसूमल गंगाराम जैन विद्यालय, जेतारन नथमल दातव्य औषधालय, सरदारशहर घेवरचन्द्र पुस्तकालय, सुजानगढ् फूलचन्द जैन कन्या पाठशाला, जोधपुर

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

श्री आत्मानन्द जैन सभा, आगरा स्थानकवासी ज्ञान वर्द्धक सभा, साद्दी जैन क्वे॰ तेरापन्थी पुस्तकालय, चुरू ओसवाल विद्यालय, सुजानगढ़ अमर जैन यूनियन, सियाल कोट महाबीर जैन छायबेरी, सियालकोट जैन कन्या पाठशाला, सियालकोट जैन दवे॰ तीर्थं करेटी, अस्वाला आनन्द भी कल्याणजी की पेढ़ी, साददी ह्याचन्द्र धर्मचन्द्जी की पेढ़ी, साद्की शांति वर्द्भान पेढ़ी, सोजत कुन्दन कन्या पाठशाला, ब्यावर गणपति औषधालय, व्यावर जैन सेवा समिति औषधालय, ज्यांवर जैन कृन्या पाठशाला, अलवर आत्मानन्द जैन लायब्रेशी, जिव्हयाला (पंजाब) पॉॅंजरापोळ, होशियारपुर ॅ प्राचीन जैन ग्रंथ भण्डार, होशियारपुर भारमबहाभ जैन सेन्ट्रक कायबेरी, साददी भारमानंद जैन मिडिल स्कूल जंडियाला, (पंजाब) गुलाबकुँवर जैन कन्या पाठशाला, अजमेर श्रमणोपासक जैन पाठशाला, अजमेर आसवाल नवयुवक मण्डल, धामक महावीर मण्डल, अहमदनगर वर्दमान जैन पाठशाला, शिवनी-छपारा जैन कन्या पाठशाला, फरीदकोट (पंजाब )

इवे॰ जैन पाठशाला, जयपुर इवै॰ जैन पाठशाला, मोपाल जैन स्कूल, घाणेराव जैन दवेताम्बर वर्द्धमान पाठशाला, नागीर महावीर जैन वाचनालय, सोजत जैन महावीर मण्डल, हिंगनघाट जैन कन्याशाला, साददी स्था० जैन कन्याशाला, साददी भोसवाल स्कूल, बीकानेर मोसवाल हितकारिणी सभा, सरदारशहर भोसवाल हितकारिणी सभा, सुजानगढ़ महावीर जैन युवक मण्डल, बाली । स्था॰ जैन हायवेरी, अजमेर महाराष्ट्र जैन युवक संघ, नाशिक शांति जैन पुस्तकाख्य, जबलपुर जैन ओसवाल वाचनालय, भोपाल ंजैन प्रचारक सभा, जुगरावां ( ५ंजाब ) श्री सोहनलाल जैन कन्या पाठशाला, अमृतसर श्री आत्माराम जैन छायबेरी, अमृतसर उदयचंद जैन लायब्रेरी, कसूर (पंजाब) भात्मानन्द जैन खायबेरी, ज़ीरा ( पंजान ) भात्माराम जैन पाठशाला, होशियारपुर हित हेम लायबेरी, घाणेराव श्री महावीर वाचनालय, इन्दौर ओसवाल हितकारिणी सभा, लाडन्



# श्रोसवाल जाति श्रोर उसके श्राचार्य Oswals & their Acharyas.

प्रभाव डाला, उनका थोड़ा सा परिचय देना भी आवश्यक प्रतांत होता है। इनमें से कई आचार्य स्वयं ओसवाल जाति के थे और उन्होंने जैन संस्कृति के विकास में बहुमूल्य सहायता पहुँचाई थी। इसके विपरीत कई आचार्य यद्यपि दूसरी जातियों के थे पर उनका इस जाति के साथ इतना निकट सम्बन्ध था कि उस है जीवन के विविध पहलुवों पर इन आचार्यों ने बहुत ही गम्भीर संस्थार डाले थे। इम पहिले कह चुके हैं कि ओसवाल जाति को उत्पत्ति आठवों तथा नवमी सदी के बीच (८०० से ९०० तक) किसी समय में हुई है, अतएव हम उसी समय से अब तक के खास २ ऐसे आचार्यों की जीवनी पर और उनके कार्यों पर प्रधा डालना आवश्यक समझते हैं, जिन्होंने इस जाति के जीवन को बनाने में सबसे अधिक परिश्रम किया था।

### श्री बप्पमाट्टे सूरि

इस सम्बन्ध में सबसे पहिले श्री वप्पभिष्टस्रि का नाम उल्लेखनीय है। आप का जन्म विक्रम संवत् ८०० की भादवा सुदी १ को हुआ था, अर्थात् जिस समय ओसवाल जाति की उत्पत्ति हुई थी उसी समय इस महान् आचार्य्य का उदय हुआ था। ये महान् विद्वान् तथा प्रतापी आचार्य्य थे। दीर्घ तपश्चर्या के द्वारा इन्होंने अपनी आलिक शक्तियों का उच्च विकास किया था। इन्होंने कनोज के राजा आम को प्रतिबोध देकर उन्हें भगवान महावीर के पवित्र झण्डे के नीचे बैठाया था। ये आम राजा बड़े प्रतापी थे। गवालियर की प्रशस्ति के अनुसार इन्होंने अनेक देशों पर अपनी विजय पताका फहराई थी, इन्होंने कनोज में १८ मन सोने को भगवान महावीर को प्रतिमा बनवाकर अपने आचार्य्य बप्पमष्ट के द्वारा उसकी प्रतिष्ठा करवाई श्री। इन्होंने गोपिगिरी (गवालियर) में भी २३ हाथ ऊँची महावीर की प्रतिमा स्थापित की श्री। इन महान् आचार्य्य महोदय ने गौंड (बज्ञाल) देश की राजधानी लक्षणावती के राजा धर्म को महान् उपदेश देकर उसके तथा आम राजा के बीच के बैर-भाव को दूर किया और उनके आपस में मैत्री का मधुर सम्बन्ध स्थापित विया। इतना ही नहीं, श्रीबप्पभट्टस्रि ने बर्द्धन कुंजर नामक एक विख्यात बौद्ध-पण्डित की जीत कर सारे देश में अपने प्रभाव की लाप डाली। इससे उक्त गौदाधिपति धर्मराज ने आपको

"वादि कुझर केशरी" की उपाधि से विभूषित किया। इसके बाद आचार्य महोदय ने शैवमत के वाक्पित वामक योगी को जैन बनाया। आम राजा पर इन आचार्य महोदय का अप्रिहत धार्मिक प्रभाव पड़ा था। इससे संवत् ८२६ में इन्होंने कन्नोज, मथुरा, अनहिल्लपुर पटण, सतारक नगर, मोदेरा आदि नगरों में जिनालय बनवाये, उसने शत्नुंजय तथा गिरनार की तीर्थ यात्रा की। उस समय गिरनार तीर्थ के अधिकार के सम्बन्ध में दिगम्बर तथा श्वेतांबर समुदाय मे झगड़ा पड़ गया था। श्री बप्पमट्टस्रि के प्रभाव से उक्त तीर्थ स्थान श्वेताम्बर तीर्थ माना गया। श्री बपप्मट्टस्रि के शिष्य नन्नस्रि तथा गोविदस्रि के उपदेश से, आम राजा के पौत्र भोज राजा ने आम राजा से भी अधिक जैन धर्म की प्रभावना की। इस भोजदेव का दूसरा नाम मिहिर तथा आदि बरहा था। वह संवत् ९०० से लगाकर ९३८ तक गड़ी पर रहा। किसी २ इतिहास वैत्ता के मतानुसार संवत् ९५० तक उसने राज्य किया।

#### शिलाचार्य

आप निवृत्ति गच्छ के मानदेवस्रि के शिष्य थे। संवत् ९२५ में आपने दस हजार प्राकृत क्लोकों में "महापुरुषचर्यां" नामक एक गद्यात्मक प्रत्थ रचा, जिसमें ५४ महापुरुपों का चित्र है। उसकी छाया छेकर सुप्रख्यात् जैनाचार्यं हेमचन्द्रसूरि ने 'त्रिशष्टिशलाका पुरुप चरित्र' संस्कृत में रचा। इन्ही आचार्यं देव ने (शिलाचार्य्यं या शिलांगाचार्य्यं) संवत् ९३३ मे आचारांग सूत्र और स्यगढ़ांग सूत्र पर संस्कृत में वृत्ति रची। उन्होंने इन दो सूत्रों के सिहत ग्यारह अंगों पर भी टीका रची। '

हाल मे उनकी रची हुई भाचारांग सूत्र तथा सूयगड़ांग सूत्र नामक दो अंगों की टीकाएँ उपलब्ध हैं। उन टीकाओं के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि इनके पहले श्रीगंधहस्तिस्रिनी ने इन सूत्रों की टीका की थी। शीलाचार्य्य को इन टीकाओं के करने मे श्री वाहरी गणी से बढी सहायता मिली थो। इस बात को वे अपनी टीकाओं में स्वीकार करते हैं।

<sup>\*</sup> श्राम राजा तथा भोजदेव के लिये श्रीमान् श्रीभाजी कृत राजपृताने के इतिहास के प्रथम खरड के पृष्ठ १६१ तथा १६२ देखिये। उक्त पैरेमाफ में लक्तणावती नःमक नगर का वर्णन श्राया है, उसका श्राधुनिक नाम लखन्क है। गौडाधिपति धमराज वगाल के इतिहास में धर्मपाल के नाम से प्रसिद्ध है। वह पाल वंश का प्रतिष्ठाता था श्रीर संवत् ७६५ से =३४ संवत् तक उसने राज्य किया।

वंजैन साहित्य नो इतिहास पृष्ठ१ = १.

## सिद्धऋषिसूरि

आप महान जैनाचार्य थे। आपने 'उपिमती भव प्रपंच कथा' नाम का एक विशाल महारूपक प्रन्थ रचा कि जो न केवल जैन साहित्य का सबसे पहला रूपक प्रन्थ था वरन् समस्त भारतीय साहित्य के रूपक प्रन्थों में वह िरोमणि गिना जाता है। उसका साहित्यक मूल्य महान् है। सुप्रख्यात डा० याकोबी अपनी 'उपिमती भव प्रपंच कथा' की अप्रेजी प्रस्तावना में लिखते हैं—

I did find something still more important. The great literary value of the U. Katha and the fact that it is the first allegorical work in Indian Literature.

अर्थात् मुझे और भी अधिक महत्व की वस्तु मालूम हुई है। उपमिति भव प्रपंच कथा का साहित्यक मूल्य महान् है और यह भारतीय साहित्य का प्रथम रूपक प्रन्थ है। &

यह ग्रंथ संवत् ९६२ की ज्येष्ठ सुदी पचमी को समाप्त हुआ था। उपरोक्त सिद्धऋषिसूरि के सम्बन्ध में विभिन्न ग्रंथां में कुछ ऐतिहासिक विवरण हैं। उससे यह प्रगट होता है कि काटदेश अर्थात् गुजरात में सूर्य्याचार्य नामक एक जैन आवार्य हुए। ' उनके शिष्य के शिष्य दुर्गस्वामी थे। वे मूळ में बदे धनवान, कीर्तिशाली तथा ब्रह्म गौत्र विभूषण ब्राह्मण थे। पीछे से उन्होंने जैन साधु की दीक्षा ली थी। इनका मारवाइ के भीनमाल नगर में स्वर्गवास हुआ। श्री सिद्धऋषि इन्ही दुर्गस्वामी के शिष्य थे।

हुर्गस्वामी सिद्धऋषि के गुरु थे और सिद्ध ऋषि ने उनकी अनुकरणीय धर्मबृत्ति की बडी प्रशंसा की है। इन दोनों गुरु शिष्यों को गर्गस्वाभी ने दीक्षित किया था। ये गर्गस्वामी संवत् ९६२ में विद्यमान थे। उन्होंने 'पासक केवली' तथा 'करम विपाक' नामक अन्थों की रचना की थी।

भाचार्य्य सिद्धऋषि ने अपने प्रन्य में श्री हरिभद्रसूरि की बड़ी स्तुति की है। आपने कहा है कि मैं "इस प्रकार के हरिभद्रसूरि के चरण की रज के समान हूँ"। इसके आगे चल कर फिर आपने कहा है कि "मुझे धर्म में प्रवेश कराने वाले धर्मबोधक आचार्य्य हरिभद्रसूरि हैं। श्री हरिभद्रसूरि ने अपनी अचिन्त्य शक्ति द्वारा मुझ मे से कुर्शासना-मथ विष को दूर करने की कृपा की और सुवासना रूप अमृत मेरे राम के लिये हुंड निकाला। ऐसे हरिभद्रसूरि को मेरा नशस्कार है"।

सवत्सर रात नव के दिषि सिंदि प्रतिलंषिते चास्या ज्येष्टे सित पँचम्या पुनर्वसौ गुरु दिने समाप्तिर भृत्
 मैं इन्हें श्री प्रभावकचरित्र में सूराचार्य्य कहा है।

उपरोक्त वाक्यों से यह प्रतीत होता है कि यद्यपि हरिमद्रस्रि सिद्ध ऋषि के साक्षात गुरु नहीं थे पर उनके परोक्ष धर्मीपदेशक थे। श्री सिद्ध ऋषि ने इस महान् प्रन्थ की रचना भारवाड़ के भीनमाल नगर के एक जैन देरासर में की थी और श्री दुर्गस्वामी की गणा नाम की शिष्या ने इस प्रन्थ की प्रथम प्रति लिखी थी।

यह प्रंथ संस्कृत भाषा का एक अमृख्य रह्न है। आंतरिक वृत्तियों का सूक्ष्म इतिहास जैसा इस प्रन्थ में मिलता है वैसा दूसरे किसी प्रन्थ में नहीं मिलता। एक विद्वान् का कथन है कि भारतीय धर्म और नीति के लेखकों में सिद्धऋषि का आसन सर्वोपिर है।

आचार्य सिद्ध ऋषि ने और भी कई महत्पूर्ण प्रन्थ लिखे थे। चन्द्रकेवली की नामक प्राकृत भाषा के प्रन्थ का आपने सहकृत में अनुवाद(१) किया था। वि॰ सं॰ ९७४ में उन्होंने धर्मनाथ गणी कृत प्राकृत उपदेशमाला की संस्कृत टीका लिखी, जो अतीव महत्त्वपूर्ण और उपयोगी है। श्री सिद्ध सेन दिवाकर कृत न्यायावतार प्रन्थ पर भी आपने एक बहुत ही उत्तम बृत्ति लिखी है। तत्वार्थ धिगम नामक सूत्र पर भी सिद्ध ऋषि की एक बृत्ति हैं पर ये सिद्ध ऋषि उक्त सिद्ध ऋषि से जुदे मालूम पढ़ते हैं।

श्री प्रभावक चिरित्र में श्री सिद्ध ऋषि, उनकी गुरु परंपरा तथा हरिभद्रसूरि के साथ का उनका सम्बन्ध आदि बातों पर अच्छा प्रकाश डाला गया है। कहने का अर्थ यह है कि श्री सिद्ध ऋपि आचार्व्य जैन साहित्य के प्रकाशमान रक्ष थे और उनकी उपिमती भवप्रपंच कथा मानवीय हृदयों की जीवन के उचातिउच क्षेत्र में लेजाकर शान्ति के अलौकिक वायु मण्डल से परिवेष्टित कर देती है।

## श्राचार्थ्य जम्मृनाथ

आप बड़े विद्वान् जैन प्रनथकार थे। विद्वत्समाज मे आपका बड़ा गौरव था। सवत् १००५ में आपने मणिपति चरित्र नामक प्रनथ की रचना की। इसके बाद आपने जिनशतक कान्य बनाया, जिसपर संवत् १०२५ में सांब मुनिने इसपर विस्तृत टीका लिखी। मुनी जम्मूनाथ ने दूत कान्य नामक एक अन्य कान्य-प्रनथ भी रचा था।

## मुनी प्रद्युम्नसूरि

च-द्रगच्छ मे प्रद्युम्नस्रि नामक एक जैन साधु हो गये। आप वैदिक शास्त्र के वद्दे पारगामी

इस ग्रथ की मूल प्रति श्री काति विजयजी के बड़ीदे के भएडार में मौजूद है।

<sup>(</sup>१) बस्वद्गेषु मिते वर्षे श्री सिद्धपिरिटं महत्। प्र.स् प्राकृत चरित्राह् थि चिन्त्रं संस्कृत व्यथात्॥

विद्वान् थे, उन्होंने अह (२) की राजसभा मे दिगम्बिरयों को परास्त किया था। इसके अलावा उन्होंने सपाटलक्ष, त्रिसुवनिगरि आदि राजाओं को जैन धर्म में दीक्षित किया था। ये बढ़े जबदैस्त तर्कवादी थे। आपके शिष्य समुदाय के माणिकचन्द्रस्रि ने अपने पादर्वनाथ चित्र की प्रशस्ति में आपके गुणों का बढ़ा ही सुन्दर वर्णन किया है।

## मुनी न्यायवनासिंह

आप प्रद्युम्नसूरि के शिष्य थे। सुप्रख्यात आचार्य्य अभयसेनसूरि सिद्धसेन दिवाकर कृत सन्मति तर्क नामक ग्रंथ पर आपने तत्त्ववोध विधायनी टीका रची, जो "वाद महाणेश" नाम से प्रख्यात् है।

इस पर से आपकी अगाध विद्वत्ता का पता चलता है। यह अनेकान्त दृष्टि का दार्शनिक प्रंथ है और उसमें अनेकांत दृष्टि का स्वरूप और उसकी न्याप्ति तथा उपयोगिता पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला गया है। इसमें सैकड़ों दार्शनिक प्रंथों का दृहन करके जैन धर्म के गूढ़ातिगृढ़ दार्शनिक सिद्धान्तों को बहुत ही उत्तमता के साथ समझाया गया है।

#### महाकवि धनपाल

सुप्रस्थात् विद्याप्रेमी महाराजा भोज मालवाधिपति की सभा में जो नवरत थे, उनके महाकवि धनपाल का आसन अपना विशेष स्थान रखता था। वाल्यावस्था से ही महाराजा भोज और धनपाल में बड़ी मैत्री का सम्बन्ध था। महाराज ने इनकी अगाध विद्वत्ता से प्रसन्त होकर इन्हें "सरस्वती" की उच्च उपाधि से विभूषित किया था। महाकवि धनपाल पहिले वैदिक धर्मावलम्बी थे पर पीछे से अपने बन्धु सोभनमुनि के संसर्ग से उन्होंने जैनधर्म स्वीकार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने महेन्द्रसूरि नामक जैन साधु के पास से स्याद्वाद् सिद्धान्त का अध्ययन कर जैन दर्शन में गम्भीर पारद्शिता प्राप्त की थी। महाकवि धनपाल के इस धर्म परिवर्तन से महाराजा भोज को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने धनपाल से इस संबंध में शास्त्रार्थ किया। पर इसमें महाकवि धनपाल ने जैन धर्म के महत्वको महत्राजा भोज पर अंकित किया।

महाकिव घनपाल बड़े प्रतिभाशालो किव और प्रंथकार थे। आपकी लिखी हुई 'तिलक मक्षरी" बड़ा ही उच श्रेणी का प्रंथ है। इसमें जैन सिद्धान्तों का गम्भीर तथा सुन्दर विवेचन है।

इस प्रन्थ के अवलोकन से महाकवि धनपाल के उदार हृदय का पता लगता है, आपने स्वमत तथा

<sup>(</sup>२) श्रह्नू से शायद मेवाड के आलू रावल का वीध होता है। संवत् १०० म के शिला लेखों से इति होता है कि वह मेवाड के आहड (आधाट) प्रान्त में राज करता था

पर मत के महाकवियों की और उनकी कृतियों की बड़ी प्रशंसा की है। इन्द्र सूति, गगवर, वालगीकि, वेद्रं व्यास, गुण्याद्य, (बृहत्कथाकार) प्रवरसेन पाद लिस कृत तर गवती, जीवदेवसूरि, कालिदास, वाण, भारवी, हिसद्रसूरि, भवसूति, वाक्पति राज, वपमह, राजकेखा कि महेन्द्रसूरि, रुट्टकि आदि अनेक महाकवियों की बड़ी प्रशंसा की है। महाकवि घनपाल का तिलक मंजरों ग्रंथ संस्कृत साहित्य का एक अमूल्य रल है। यह ग्रंथ बड़ा ही लोक प्रिय है। इसकी समग्र कथा सरल और सुप्रसिद्ध पत्रों में लिखी गई है। प्रसाद गुण से वह अलंकृत है। हेमचन्द्राचार्य्य सरीखे प्रकाण्ड विद्वानों ने इस ग्रन्थ को उचकोटि का ग्रंथ माना है। उन्होंने अपने कान्यानुशासन में उसका बहुत कुछ अनुकरण करने की चेष्टा की है। यह कथा नवरस और कान्य से परिपूर्ण है। प्रभावक चरित्रकार का कथन है, कि उक्त कथा को जैनाचार्य्य गांतसूरिजी ने संशोधित किया था। संवत् १९३० की लिखी हुई इसकी १ प्रति इस समय भी जैसलमेर के भण्डार में विद्यमान है। इसके अतिरिक्त महाकवि धनपाल ने प्राकृत भाषा में श्रावकविधि, ऋषम पंचाशिका, "सत्यपुरीय श्रीमहावीर उत्साह" नामक ग्रन्थ रचे, जिनमें अंतिम ग्रंथ स्तुति कान्य पर है, और उसमें कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी है।

## श्राचार्यं शन्तिसूरिजी

आप प्रभावशाली तथा विद्वान थे। आपने ७०० श्रीमाली कुरुम्बों को जैन बनाया था। आप बढ़गच्छ के थे। महाराजा भोज ने आपको अपनी राजधानी धार में निमंत्रित किया था। वहाँ विद्वानों की सभा में आपने अपनी अलौकिक प्रतिभा का परिचय दिया, इससे महाराजा भोज ने आपको "वादि वैताल" की उपाधि से विभूषित किया। आपने जैनियों के सुप्रसिद्ध उत्तराध्ययन "सूत्र पर बढ़ों ही सुन्दर टीका की। उसमें प्राकृत भाषा का बाहुल्य होने से उसका नाम" "पाईय टीका" रक्ला गया। संवत् १०९६ में आपका स्वर्गवास हुआ।

## श्राचाय्य वर्डमानसूरि

संवत् १०५५ में आपने हरिभद्र कृत उपदेश पद की टीका की। इसके अतिरिक्ति आपने उपदेश मार्ला वृहद् वृत्ति नामक ग्रन्थ लिखा। विक्रम संवत् ९४५ का कटिग्राम में एक प्रतिमा लेख प्राप्त हुआ है, जिसमें आपके नाम का उद्धेख है। संवत् १०८८ में आपका स्वर्गवास हुआ।

## त्राचार्यं त्रभयदेवस्रिगी

आप बहे प्रभावशाछी जैन आचार्य थे। सुप्रसिद्ध गुर्जराधिपति राजा सिद्धराज जयसिंह ने आप को "मल्लभारं।" की उपाधि से विभूषित किया था। सौराष्ट्र के राजा खेंगार ने भी आपका बढ़ा सम्मान किया था। आपने एक हजार से अधिक बाह्मणों को जैन धर्म में परिवर्तित किया। आपके उपदेश से अवनपाल राजा ने जैन मन्दिर मे पूजा बरने वालों पर रूगने वाला कर माफ़ किया था। शांकभरी (सांभर) के राजा पृथ्वीराज ने आपके उपदेश से रणथंभोर नगर में जैन मन्दिर बनवा कर उस पर खेंण कलश चढ़वाया। आपके प्रतिबोध से सिद्धाज ने अपने राज में पर्यूषण पर्व पर हिंसा करने की मनाही कर दी थी। जिक्रम संवत् 198र की माब सुरी ५ को अतरिक्ष पाश्वनाथ की मूर्ति की आपने प्रतिष्ठा की। उक्त अंतरीक्ष पाश्वनाथ का तीर्थ आज दिन भी प्रसिद्ध है। श्री भावविजय गणीजीने अपने अंतरीक्ष महात्म्य में आपकी इस प्रतिष्ठा का सविस्तृत उल्लेख किया है।

आरने अपने जीवन के अन्तिम कांछ में अनशानवृत घारण किया और इसीसे आप अजमेर नगर में स्वर्गधाम पधारे। आपका अग्निसंरकार बड़े धूमधाम के साथ हुआ। रणथंभीर के जैन मन्दिर के एक शिलाहेल में लिखा है कि 'अजमेर के तत्कानीन राजा जयसिंहराज अपने मन्त्रियों सहित आपकी रधी के साथ इमशान तक गये थे "। इतना ही नहीं अति घर एक एक आदमी को छोड़ कर अजमेर नगर की सारी की सारी जनता आपके अग्नि संस्कार के समय उपस्थित थी।

## श्राचार्यं जिनदत्तसूरिजी

आर आचारमें जिनवहान रूरिजी के पद्या शिष्य थे। आपने हजारों राजपूनों को प्रतिबोधें देकर उन्हें जैन श्रामक अर्थात् ओसवाल बनाया था। अ.प बड़े प्रभावशाली और विद्वान् अप्चार्य्य थे और आज यद्यपि आरका शारीर इस संसार में नहीं है पर आज भी आप सारे जैन ससार में दादा नाम से विख्यात् हैं। समत् ११७९ में आरको सूरिवद प्राप्त हुआ। संवत् १२९१ में अजमेर में आरका स्वर्गवीस हुआ, जहाँ आपका स्मारक अभी तक विद्यमान है जो दादा वादी के नाम से विर्यात है। आपने अनेक प्रम्यों की रचना की, जिनमें निम्नलिखित प्रन्थ उल्लेखनीय हैं। (१) गणधर सार्थ शतक प्राकृत गाथा (२) संदेह दोलावली (३) गणधर सप्ति। (४) सव धिष्ठायि स्तोन्न (५) सुगुरू पारतंत्र्य (६) विद्य विद्या सेतान्न (७) अनस्था ग्रेलक (८) चैत्य विद्या विद्या कारि शादि।

## म्ब्राचार्यं नेमीचन्द्रसूरिं**जी**

आपका दूसरा नाम देवेन्द्रगणि था। आप बढ़गच्छ के आम्रदवसूरि के शिष्य थे। विक्रम संवत् ११२९ में आपने उत्तरा ययन सूत्र पर टीका की। आपने पर वचन सारोद्धार आख्यान मिकोप तथा वीर चरित्र आदि प्रन्थ रचे हैं। आपको सैद्धान्तिक शिरोमणि की उपाधि भी प्राप्त थी।

# त्राचार्यं जिन वल्लभसूरि

जैन धर्म के आप महान् प्रतिभाशाली, कीर्तिमान और प्रख्यात् आचार्य्य थे। आप खरतरगच्छ के जन्मदाता कहे जाते हैं। चित्रकूट में आपने अपने उपदेश से सैकड़ों आदिमयों को जैन धर्म से दीक्षित किया और २ विधि चैत्य की प्रतिष्ठा की। इसके बाद आप ने बागड़ प्रान्त के लोगों को जैन धर्म का प्रति-बोध दिया और वहाँ भगवान महावीर की धर्मध्वजा उड़ाई। इसके बाद आप धारा नगरी पवारे, जहाँ के राजा नरवर ने आपका बड़ा आदरातिथ्य किया। इसके बाद आपने नागोर में नेमिजिनालय की और नरवरपुर में विधि-चैत्य की प्रतिष्ठा की।

अभयदेव सूरि के आदेश से देवभद्राचार्य्य ने आपको सूरि का पद प्रदान किया। इससे वे अभयदेव सूरि के पट्ट-घर शिष्य हो गये। इसके ६ मास बाद संवत् ११६७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपने कई प्रंथ रचे, जिनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं। (१) पिंड विश्वद्वि प्रकरण (२) गणधर सार्थशतक (३) आगमिक वस्तु विचारसार (४) पौषघ विधि प्रकरण (५) संव पट्टक प्रतिक्रमण समाचारी (६) धर्म शिक्षा (७) धर्मोपदेशमय द्वादश कुलकरूप प्रकरण (८) प्रश्नोत्तर शतक (९) श्रंगार शतक (१०) स्वमाष्ट्रक विचार (११) चित्रकाव्य (१२) अदित शांति स्तव (१३) भावारि वारण स्नोत्र (१४) जिनकत्याणक स्रोत्र (१५) जिन चरित्रमय जिन स्रोत्र (१६) महावीर चरित्रमय वीरस्तव आदि आदि।।

कहा जाता है कि संवत् ११६४ में जिन वहुमंसूरिजी ने अपनी कृतियों में से अष्टसप्ति का संव पष्टक और धर्म शिक्षा आदि को चित्रकूट, नरवर, नागोर, मरुपुर आदि के स्वप्रतिष्ठित विधि चैत्यों में प्रशंक्ति रूप से खुदवाये।

#### कक्र .सूरिजी

आप उकेशगच्छे के देवगुप्त सूरि के शिष्य थे। आपने श्री हेमचग्द्राचार्य्य तथा कुमारपाल राजा

की प्रेरणा से क्रियाहीन चैत्यवासियों को हराकर गच्छ से बाहर किये। ये महान् विद्वान् और प्रभावशाली थे। उन्होंने पंच प्रमाणिका, तथा जिन चैत्य-वंदन विधि आदि बहुत से प्रन्थ रचे। संवत् ११५४ में आपका देहान्त हुआ।

## देवभद्रसूरिजी

आप संवत् ११६८ में विद्यमान थे। आ रने अनेक ग्रंथ रचे जिनमें पाहर्वनाथ चरित्र, संवेग रंगशाला, वीरचरित्र तथा कथा रत्न कोष आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। जिस वक्त आपने भनीच में श्री पाहर्वनाथ चरित्र रचा था उस समय वहां भुनि सुत्रतस्वामी का स्वर्ग गुम्मज वाला जैन मन्दिर विद्यमान था।

### श्री हेमचन्द्राचार्यजी

जैन साहित्याकाश में श्री हेमचन्द्राचार्यं का नाम शरद पौर्णिमा के पूर्ण चन्द्र की तरह आलो कित हो रहा है। संसार के अत्यन्त प्रकाशमान विद्वानों, किवयों और तत्वज्ञों में हेमचन्द्राचार्यं का आसन. बहुत ऊँचा है। श्री हेमचन्द्राचार्यं की विद्वत्ता अलौकिक और अगाध थी। उनकी प्रतिभा सर्वनोमुखी थी। उन्होंने विविध विषयों पर महान् प्रन्थ रचे जो आज भी संस्कृत साहित्य के लिये बड़े गौरव की वस्तु हैं।

इन महाप्रतिभाशाली आचार्यदेव का जन्म संवत् ११४५ की कार्तिक पौर्णिमा के दिन हुआ। "होनहार बिखान के होत चीकने पात" वाली कहावत इनपर पूर्ण रूप से लागू होने लगी। थोड़ी ही ० वश्था में आपने देवचन्द्र सूरि से जैनधर्म की दीक्षा ली। आप पूर्व जन्म के सुसंस्कार से कहिये तथा आपकी तील्र स्मरण शक्ति वा धारणा शक्ति से कहिये, आपने जैन शास्त्रों का गंभीर ज्ञान प्राप्त कर लिया। उत्कट आत्म संयम, इन्द्रिय दमन, वैराग्य दृत्ति से आजन्म तक आपने नैष्टिक वहाचर्य्य वत सेवन किया। पहिले आपका नाम सोमचन्द्र था, पर संवत् ११६२ में आप के गुरू ने मारवाड़ के नागोर नगर में आपको आचार्य्य पद से विभूषित किया और आप का नाम सोमचन्द्र से बदल कर हेमचन्द्र रक्ला। धीरे २ आप की विद्वता का प्रकाश बदती हुई चन्द्रकला की तरह चमकने लगा। आप विविध ग्रामों मे न्यूमते हुए गुजरात की तत्कालीन राजधानी अणहिलपुरपाटण मे पधारे। उस समय वहाँ महाराज सिद्धराज जयसिंह राज्य करते थे। ये बढ़े पराक्रमी, प्रजापिय और विद्वानों का बढ़ा सत्कार करनेवाले थे। हेमचन्द्राचार्य्य की कीर्ति शीग्र ही सारे नगर से फैल गई। राजा ने आप को अपनी सभा में निमन्त्रित किया। आचार्यवर के अगाध

पांडित्य और अनुकरणीय दूरदर्शिता से मिद्धराज नरेश और उनका मन्त्रि मण्डल बहुत ही प्रभावित हुआ। आपने जैनधर्म के सिद्धान्तों को इतनी खूबी के साथ राजा और उनकी विद्वन्मण्डली के सम्मुख रक्खा कि सब लोग आप को अकाट्य दलीलों पर वाह २ करने लगे। पहिले कहा जा चुका है कि महाराज सिद्ध-राज जयसिंहदेव विद्या के अनन्य प्रेमी व त्रिहानों के भक्त थे तथा इसके कुछ ही समय पहिले जयसिंहदेव ने सुप्रख्यात् विद्याप्रेमी मालवाधिपति राजा भोज पर विजय प्राप्त की थी । मालवेकी राजधानी धारा नगरी की समय समृद्धि तथा भोज राजा का विकाल पुस्तक भंडार पाटण में लाया गया था। विजयलक्ष्री से सुक्षी भिंत होकर जब महाराजा पाटन से आये, तब अनेक पंडित उन्हें आशीर्वाद देने के छिये उनके सहल में उपस्थित हुए । कहने की आवश्यकता नहीं कि हेमचन्द्रसूरि भी राजा को आशीर्वाद देने पधारे । इस समय आपने महाराजा भोज के ब्रन्थ भण्डार का निरीक्षण किया। भण्डार के रक्षकों ने उस समय भण्डार से एक प्रन्थ निकाल कर राजा की सेवा में भेंट किया, उस पर राजा ने आचार्य्य देव से पूछा कि "यह क्या ब्रन्थ है।" तब आचार्यदेव ने जवाब दिया, "यह भोज व्याधरण नाम का शब्द शास्त्र है" इसके बाद भोज को प्रशंसा करते हुए आचार्य्य देव ने महाराजा जयसिंह से कहा कि "मालव नरेश भोज विद्वचक शिरोमणि थे।" उन्होंने शब्द शास्त्र, अलंगारशास्त्र, ज्ये।तिषशास्त्र, तर्कशास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, राज-नीतिशास्त्र, तरुशास्त्र, वास्तुरुक्षण, अक्रमणित शकुन विद्या, अध्यात्म शास्त्र, स्वध्नशास्त्र, सामुद्रिकशास्त्र, ऑदि अनेक ग्रन्थों का प्रणयन किया था। यह सब सुन कर सिद्धराज जयसिंहदेव बोले, "क्या हमारे यहाँ इस प्रकार का सर्व शास्त्र, निष्मांत पंडित नहीं हैं ?" इस समय सब उपस्थत विद्वानी की दृष्टि आचार्थ हैमचन्द्र पर पड़ी। राजा ने हेमचन्द्र से विनय की कि आए 'शब्द ब्युर्फ, तः' शास्त्र पर कोई प्रन्य रच कर हमारे मनोरथ को सफल करे। आपके सिवाय इस कार्च्य को पूरा करने वाला कोई दूसरा विद्वान् नहीं है। मेरा देश और मैं धन्य हूँ, कि जिसमे आप सरीखे अलौकिक विद्वान निवास करते हैं।

श्री हेमचन्द्राचार्यं ने राजा की अभिलापानुसार "सिद्ध हेम न्याकरण" नासक महान् ग्रन्थ रचा। राजा को उक्त ग्रन्थ बहुत पसन्द आया, और उन्होंने अपने देश मे उसके अध्ययन और अध्यापन का प्रारम्भ किया। इतना ही नहीं उन्होंने अपने मित्र राजाओं को भी लिख कर अङ्ग, बङ्ग, किलंग लाट और कर्नाटक आदि देशों में भी उसका प्रचार करवाया और उसकी २० प्रतियाँ काश्मीर मेजी। उसकी कुछ प्रतियां अपने त्राजकोष में भी रक्खी। जा लोग इस न्याकरण का अध्ययन करते थे, उन्हें राज्य की ओर से कॉफी उरोजन मिलता था। काकल नामक अष्ट न्याकरण का एक विद्वान कायस्य इस न्याकरण को पढ़ाने के लिये रक्खा गया। ज्ञान पंचभी आदि दिनों में इसकी पूजा अर्चना होने लियों। (श्री प्रभावक चरित्र श्रीक ९५—१९५) इतना ही नहीं यह ग्रन्थ स्वयं राजा की सवारी करने के हाथी पर रख कर बड़े समारोह

के साथ राज देरबार में लाया गया। जब हाथीं पर इस अन्य की सवारी निकर्ल रही थी तब दो सुन्दिरियाँ इस पर चँवर हुलां रही थी। इसके बाद राजसमा मे विद्वानों द्वारा इसका पठन करवाया गया। यह व्याकरण भारतवर्ष के विद्वानों में अध्यिषक विश्वसनीय और माननीय समझा जाता है। पाणिनी और शाक-टायन को छोड़ेंकर इस व्याकरण के बर वर किसी भी अन्य सस्कृत व्याकरण का आंदर नहीं है।

श्री हेमचन्द्राचार्य्य ने लोक-कल्याण में अपने जीवन को समर्पित कर दिया था। वे महा-प्रभावशाली पुरुष थे। उन्होंने कोई शा लाख मनुष्यों को जैनचर्म का अनुयायी बनाया। उन्हों के उपदेश से कुमारपाल ने जैनचर्म की बड़ी हो प्रशंसनीय प्रभावना की। जिस प्रकार आचार्य्य श्री ने सिद्धाज के आग्रह से सिद्ध हेम व्याकरण रचा उसी प्रकार आपने कुमारपाल के लिए योगशास्त्र, वीतराग स्तोत्र, त्रिश्राच्दि तलाका पुरुष चरित्र नामक ग्रन्थ रचे। इनके अति रक्त द्वयाश्रय, छंदोनुशासन, अलंकार, नाम संग्रह, आदि महस्त्रपूर्ण ग्रन्थ भी निर्मित किये। श्री हेमचन्द्राचार्य्य के जीवन के। जगत में शाहचत प्रकाशित एखने वाला उनका अगाध ज्ञान और उनके अलौकिक ग्रन्थ हैं। उन जैसे सकलशास्त्रों में पारंगत विद्वान जगत के इतिहास मे बहुत ही कम मिलेगे। अपने अपरिभित ज्ञानहीं के कारण वे कल्किल सर्वज्ञ कहलाये। सुग्रुण्यात पारचात्य विद्वान पिटर्सन ने उन्हें ज्ञान का सागर (-Ocean of knowledge) कहा है। कहा जाता है कि उन्होंने शे। करोड़ इलोकों की रचना की।

यारि अभी तक आचार्य्य हेमचन्द्र का इतना साहित्य उपलब्ध नहीं है, पर जो कुछ भी उपलब्ध है वह इतना विशाल है कि जिसे देखकर आचार्य्य श्रो की अगाध विद्वत्ता का पता मिलता है।

## हेमचुन्द्राचार्यं की साहित्यं सेवा

श्री हेमचन्द्राचार्यं की साहित्य सेवा का थोड़ा सा परिचय हम जगर दे चुके हैं। आचार्यं श्री के ब्याकरण के सम्बन्ध में यहाँ इतना ही कहना पर्याप्त है कि उक्त व्याकरण अति प्रामाणिक सुबोध, सरल और विश्वसनीय है। पूर्व समय के आपिशली, यास्क, शाकटायन, गार्थं, वेद मित्रशाकल, चन्द्रगोयी, शेषमहारक, पर्तंजली, पाणिनि, देवनंदी, जयादित्य, विश्रांत, विद्याधर, विश्रान्तन्यासकार, जैन शाकटायन, दुर्गिसह, श्रुतपा ह, श्लीर स्वामी, भोज, नारायण कंटी, द्रमिल, शिक्षाकार, उत्प ह, न्यासकार, पारायण कार, आदि अनेक प्रसिद्ध पूर्वगामी व्याकरणों का उल्लेख आपके व्याकरण में मिलता है। आपने अपने व्याकरण में इन सब वैयाकरणों के मतों का बड़े ही विवेक के साथ उपयोग किया है और कहीं र उनकी समालीवना भी की है। इससे आपका व्याकरण भारतीय साहित्य के इतिहास में एक अलीलिक वस्तु हो गया है।

श्री हेमचन्द्राचार्य ने कई कान्य प्रन्थ भी लिखे हैं। आपका हाश्रय महाकान्य अति महत्व का ऐतिहासिक प्रन्थ है। उसमें विशेष कर चालुक्य वंश तथा सिद्धराज जयसिंह का दिग्विजय वर्णन है। आपका दूसरा कान्य कुमारपाल चरित्र है, वह भी कान्य चमत्कृति का एक नमृना है। आपका योग शास्त्र भी अपने विषय का अपूर्व प्रन्थ है। इस विषय को आपने बड़ी ही सरलता के साथ समझाया है और विविध योग कियाओं का अनुभवपूर्ण वर्णन किया है। इसी प्रकार दर्शन शास्त्रों पर भी आपने बहुत कुछ लिखा है। आपका कान्यानुशासन प्रन्थ साहित्यशास्त्र का एक अमूल्य रत्न है। इसी प्रकार आपका छंदानुशासन प्रन्थ क बन्धास में अपना उच्च स्थान रखता है। आपने ४ कोष प्रन्थ भी लिखे हैं जो भारतीय साहित्य के बहुमूल्य रत्न है। इस प्रकार सैकड़ों प्रन्थ छिख कर आपने साहित्य संसार मे अमर कीर्ति पाई है।

सुप्रख्यात् विद्वान् आचार्य्य आनन्दर्शकर ध्रुव का कथन है कि "ईसवी सन् १९०८९ से लगाकर १९७३ तक का समय कलिकाल सर्वज्ञ हेमचन्द्राचार्य्य के तेज से दैदीप्यमान हो रहा था।" इन प्रतिभाशाली आचार्य्य देव का स्वर्गवास सं० १२२९ में हुआ।

#### रामचन्द्रसूरि

आप श्री हेमचन्द्राचार्यं के पट्टथर शिष्य थे। सिद्धराज जयसिंह ने आपको "किन कटारमल" नामक उपाधि प्रदान की थी। आपने अपने रघुनिलास, कौ मुदी, आदि प्रंथों में अपने आपको अचुनिनत काव्यतंद्र, निवीण काव्य निर्माण तन्द्र, आदि निशेषणों से युक्त किया है। आपमें समस्या पति काने की अदुत् शक्ति थी। शब्द शास्त्र, काव्य शास्त्र तथा न्यायशास्त्र के आप बड़े पण्डित थे। यह बात आपने अपने नाट्य दर्पण निवृत्ति नामक प्रंथ में भी प्रगट की है। महाकिन श्रीपाल कृत, "सहस्त्र लिग सरोवर" की प्रशस्ति में काव्य दृष्टि से आपने कई दोष निकाल कर सिद्धराज को बतलाये थे। जिसका उल्लेख प्रवन्ध चितामणि नामक प्रन्थ में किया गया है। जयसिंह कृत कुमारपाल चरित्र में लिखा है कि जब १२२९ में श्री हेमचन्द्राचार्य्य का स्वर्गवास हुआ और कुमारपाल को महाशोक हुआ तव रामचन्द्रसूरि ने अपने शांतिमय उपदेशास्त्रत से उक्त राजा को बड़ी सान्त्वनां दी थी।

रामचन्द्र सूरि ने स्वोपज्ञ वृत्ति सहित द्रव्यालंकार और विद्वित्ति सहित काट्य दर्पण नामक प्रन्थों को रचना की । पहला प्रन्थ जैन दर्शन से सम्बन्ध रखता है और उसमें जीव-द्रव्य, पद्गल द्रव्य, धर्म, अधर्म, आकाश, आदि का बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया है। दूसरा प्रन्थ नाट्य शास्त्र सम्बन्धी है, इसमें नाटक, नाटिका, प्रकरण, प्रकरणी, ब्यायोप, समवकार, भाण, प्रहस्तन डिम, अक, आदि १२ रूपक का

<sup>#</sup> प्रभावक चरित्र श्लोक १२६ से १३७ तह।

स्वरूप दिखलाया गया है और उसके निरूपण में लगभग ५५ नाटकादि निवन्धों के उदाहरण दिये

प्रवाध विनामणि नामक अन्थ में रामचन्द्रस्रि को प्रवन्धशतकर्ता के नाम से सम्बोधित किया गया है। इससे कितने ही विद्वानों ने यह अनुमान किया है कि उन्होंने सब मिला कर सौ अन्थों की रचना की होगी। पर फिल हाल उनके इतने अन्थ उपलब्ध नहीं हैं। फिलहाल उनके जो जो अन्थ उपलब्ध हैं, वे निम्न लिखित हैं। सत्य हरिश्चन्द्र नाटक, कौमुदी मिन्नानंद, निभय भीम ज्यायोग, राघवाभ्युद्य, यदुविलास, रघुविलास, नविल्लास नाटक, मिल्टको मकरन्द प्रकरण, रोहिणी स्थाक प्रकरण, बनमाला नाटिका, कुमार विहारशतक, सुधाकल्का, हैम इहद धृत्ति न्यास, युगादिदेव द्वान्निशिका, प्रसाद इान्निशिका आदिदेवस्तव, मुनिसुचतस्तव, नेमिस्तव, सोलाजिनस्तव, तथा जिन शास्त्र। इन तमाम प्रन्थों की रचना मौलिक है और उसमें लेखक के महान् ज्यक्तिल की छाप जगह २ पर प्रकट होती है।

### महेन्द्रस्रि

रामचन्द्र स्रि के अतिरिक्त हेमचन्द्राचार्य्य के गुणचन्द्र, महेन्द्रस्रि, बर्डमानस्रि, सोमप्रमस्रि आदि कई शिष्य थे। गुणचन्द्रस्रि ने,रामचन्द्रस्रि के साथ मिछ कर कुछ प्रंथों की रचना की थी। महेन्द्रस्रि ने संवत् १२४१ में श्री हेमचन्द्राचार्य्य कृत कैरवा कर को मुदी नामक प्रन्थ की टीका की। श्री वर्डमान गणि ने कुमार विहार प्रशस्ति काव्य नामक प्रन्थ की रचना की। उक्त तीनों मुनी राजों का प्रतिबोधक क्याख्यान राजा कुमारपाल ने सुनाया। हेमचन्द्र के एक दूसरे शिष्य देवचन्द्र ने एक 'चन्द्र रेखा विजय' नामक प्रन्थ रचा। कहने का अर्थ यह है कि श्री हेमचन्द्राचार्य्य के बाद भी उनके शिष्यों का गुजरात के तत्कालीन नरेशों पर अच्छा प्रभाव था।

यह कहने में तिनक भी अतिशयोक्ति न होगी कि हेमचन्द्राचार्य्य अपने युग से प्रवर्तक थे। जैन साहित्य के इतिहास में वह युग "हेमयुग" के नाम से प्रसिद्ध है। जैन शासन और साहित्य के छिने यह युग वैभन, प्रताप तथा निजय से दैदीप्यमान युग था। उसका प्रभाव सारे गुजरात पर पड़ा और आज भी उस युग को छोग हेम-मय, स्वर्णमय युग कहकर स्मरण करते हैं।

#### मल्लवादी आचार्य

आप भी जैन साहित्य के अच्छे विद्वान् थे। आपने धर्मातर टिप्पणके नामक प्राकृत भाषा का एक प्रन्थ ताड़ पत्र पर लिखा, जिसकी मूल कापी अब भी पाटन के भण्डार में मौजूद है।

### रत्नप्रभूसूरि

आप महान आचार्य श्री वादिदेवस्रिजी के शिष्य थे। संवत् १२३६ में आप विद्यमान थे। आपने प्राकृत भाषा में नेमिनाथ चरित्र नामक प्रन्थ रचा। संवत् १२३८ में आपने मड़ोंच नगर में श्री धर्मदासकृत उपदेशमाला पर टीका की। इसके अतिरिक्त आपने श्री वादीदेवस्रि रचित "श्याद्वाद रजाकर" की अत्यन्त गहन रजाकर अवतारिका नामक टीका की। इसके अलावा आपना इस समय कोई प्रन्थ उपलब्ध नहीं हो रहा है।

### महेश्वरसूरि

आप भी वादिदेव सूरि के शिष्य थे। आपने पाक्षिक सप्तति नामक अन्य पर सुख प्रवोधिनी नामक टीका रची, जिसमें आपको बज्रसेन गणि से भी बहुत मदद मिली थी।

#### श्रासङ्

आप जैन साहित्य के महान किन और श्रानक थे। आप श्रीमाल वंश के कहुक राजा के पुत्र थे। उक्त राजा की जैन दर्शन में पूर्ण श्रद्धा थी। आपने जैन सिद्धान्त का बहुत गम्भीर अध्ययन किया था। आप "किन सभा श्रंगार" नामक उपाधि से निभूषित थे। इसके अतिरिक्त आपने वालिदास, मेंबहूत पर और अनेक जैन स्तोत्रों पर टीकाएं रचीं। आपने उपदेश कंदली नामक एक प्रंथ भी बनाया। आपका 'बाल सरस्वती" नामक प्रख्याति पाये हुये निद्धान पुत्र का तरुणावस्था में देहान्त हो गया था। इसने आप पर शोक का बहुत जोगें का शादुर्भाव हुआ। ऐसे समय में श्री अभयदेव सूरि ने आप शेष धर्मोपदेश देकर सात्वना दी। उन्हीं उपदेशों को प्रथिन करके आपने निवेक मंत्ररी नामक प्रंथ प्रकाशित किया।

#### बालचन्द्रसूरि

आप संस्कृत साहित्य के महान् किव थे। आपने वसन्त विलास नामक एक वड़ा ही मधुर कान्य रचा। इस कान्य का रचना काल संवत् १२७७ से ८७ के मध्य तक अनुमान किया जाता है। इसके पहिले आपने आदि जिनेहवर नामक स्तोत्र भी रचा था।

## <sup>[</sup>श्रमरचन्द्रसूरि

आप संस्कृतं साहित्य के बढ़े ही नामांकित विद्वान् थे। आप के प्रंथों की कीर्ति न वेदछ जैन समाज मे बरन् ब्राह्मण समाज मे भी फैली हुई थी। ब्राह्मणों में उनके बाल्लमारतं और किन कल्पलता प्रंथ विशेष प्रत्यात् हैं। आप ने किन कल्प लिता पर किन शिक्षा" नाम की टीका भी रची । इसके अतिरिक्त आपने छंदो स्तनावली, कान्य कल्प लता परिवल, अलंकार प्रबोध, स्याद्वाद् समुच्चय, पद्मानंद कान्य आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रंथ रचे। आप के पद्मानंद कान्य में २४ तिथङ्करों का खरित्र अंकित किया गया है। इसी से उसका दूसरा नाम जिन वरित्र भी है।

अमरचन्द्रसूरि बड़े मेथानी और प्रतिभावान कृति थे। वस्तुपाछ जैसे महान् पुरुष उनके पैरों में सिर हुकाते थे। राजा विसलदेव भी उन्हें बहुत मानते थे।

## जयासिहसूरि

आप बीरस्रि के शिष्य और मडोच के मुनि सुन्नत स्वामी के मन्दिर के अध्यार्थ थे। एक समय मंत्री तेजपाल यात्रा करते हुए उक्त मन्दिर में पहुँचे। तब उक्त सुरिजी ने एक काष्य के हारा आप की स्तुति की और उक्त मंत्री महोदय से सोने का ध्वजा दंड चढ़ाने का आग्रह किया। मंत्री तेजपाल ने सुरिजी के इस आग्रह को स्वीकार किया और उन्होंने मन्दिर पर सोने का ध्वजा दंड चढ़ा दिया। इस पर स्रिजी ने वस्तुपाल तेजपाल नामक दोनों भाइयों की प्रशंसा में एक सुंदर प्रशस्ति काव्य रचा, और उसे उक्त मन्दिर की भीत में खुदवा दिया। इस काव्य में मूलराज से वीरधवल राजा तक की वंशावली तक का ऐतिहासिक वर्णन दिया ग्रम है। इसके सित्राय आपने हम्मीरनद मदीन काव्य नामक एक नाटक प्रथ रचा। यह एक ऐतिहासिक नाटक है और इसमें वस्तुपाल तेजपाल हारा मुसलमानों के आर्क्सणों की विफल किये जाने का मधुर वर्णन है। इस नाटक की ताड़पत्र पर लिखी हुई सवत् १२८६ की एक प्रति मिली है।

## • उदयप्रभुसूरि

भाप नस्तुपाल के गुरू तथा-विजयसेनसूरि के शिष्य थे। आप को वस्तुपाल ने स्रिपद से अलंकृत किया था। आपने सुकृति कल्लोलिनी नामक प्रशस्ति कान्य की रचना की, जिस में वस्तुपाल तेजपाल के बार्सिक कार्यों और यश का गुणानुवाद किया गया है। संवत् १२७८ में जब वस्तुपाल ने शशुंजय की

यात्रा की थी उस समय यह काब्य रचा गया था। वस्तुपाल ने अपने बनाये इन्द्र मण्डप के एक प्रथर पर इस काब्य को खुदवाया था। इसमें काब्यस्व के उँचे गुणों के साथ र बहुत महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ज्ञान भी भरा हुआ था। इसमें बस्तुपाल की वंशावली के साथ र चालुक्य वंश के राजाओं का वर्णन भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त उक्त स्रिजी ने और भी बड़े र ग्रंथ रचे हैं। आपने धर्म शर्मा अभ्युदयं और संघाविपति चरित्र नामक महाकाब्य रचे। आरंभ सिद्धि नामक आपने ज्योतिप शास्त्र का भी एक ग्रंथ बनाया। इसके अतिरिक्त संस्कृत नेमिनाथ चरित्र भी आप को कृति का फल है।

#### प्रभाचन्द्रसूरि

आप विक्रम संवत् १३३४ में विद्यमान थे। आपने प्रभाविक चरित्र नाम का एक अखुत्तम ऐतिहासिक प्रथ लिखा है।

## बज्रसेनसूरि .

भाप तपेगच्छ की नागपूरिय शाखा के श्री हेमितिलक सूरि के शिष्य थे। आपने महेश्वर सूरिजी को मुनिचन्द्र सूरिजी कृत, "आवश्यक सप्तती" की टीका रचाने में बढ़ी मदद की थी। आपने सीहद नामक एक जैन मंत्री के द्वारा बादशाह अङाउद्दीन से मुलाकात की थी और उस पर प्रभाव डाल कर जैन शासन के अधिकार के लिए आपने बहुत से फरमान लिये थे।

## जिनप्रभुसूरि

आप खरतरगच्छ के स्थापक श्री जिनसिंहस्रिजी के शिष्य थे। आपने संवत् १३६५ में अयोध्या में भयहर स्तीत्र और नंदी तेण कृत ''अजित शांति स्तव'' पर र्टका रची। इसके अतिरिक्त आप ने स्रिमंत्र प्रदेश विनरण, तीर्थं वहप, पंच परमेष्टिस्तव, सिद्धान्तागमस्तव, द्व्या श्रेय महाकाव्य आदि अनेक प्रत्थों की रचना थी। उनका यह नियम था कि जब तक वे एक नवीन स्तीत्र नहीं बना छेते थे तब तक आहार पाणी नहीं करते थे। उनकी कवित्व शक्ति तथा विद्वता अद्भुत थी। यह बात उनके द्रंथों के अवलोकन से स्पष्टतया प्रकट होती है। इसके अतिरिक्त आप ने श्री मल्लिनेण प्रिजी को श्री हेम- खन्द्राचार्य्य कृत, 'अन्य योग व्यवस्केदिका" नामक ग्रंथ पर टीका रचने में बड़ी मदद की थी।

## ः देवसुन्दरसूरि

आप बड़े योगाभ्यासी और मंत्र तंत्रों के ज्ञाता ये। निमित्त शास्त्र के भी आप पारगामी विद्वान थे। कुछ राजाओं पर भी आरका प्रभाव था। संबन् १६२० में आप की सुरिपद प्राप्त हुआ। आप के चार शिष्य थे।

#### सोमसुन्दरसूरि

आप उपरोक्त देवसुन्दरस्रि के शिष्य थे। आप के कोई ढाईसी शिष्य थे। कहा जाता है कि एक समय किसी हेवी मतुःय ने आप का वध करने के लिये कुछ आदिमियों को लालच देकर के भेजा। जब वे लोग आप को मारने के उद्देश्य से आप के पास पहुँचें तब आप की परम शांतिमय मुद्रा को देख कर बहुत विस्मित हुए और मन में विचार करने लगे कि अहिंसा और शांति के परमाणु बरसाने वाले इस परम योगिराज को मार कर हम किस भन में छूटेंगे। यह निचार कर ने आचार्य श्री के पैरों पड़ कर श्रमा-प्रार्थना करने लगे । श्री सीमसुन्दरजी महाराज बहुत प्रभावशाली साधु थे । आप संवर्त् १९५० में विद्यमान थे।

## मुनिसुन्दरसूरि

आप श्री सोमधुन्दरसूरि के पाट पर विराजमान हुए । आप महान् विद्वान् थे ।- संवत् १४७८ में भाप को आचार्क्य को पदवी मिली। उपदेश रत्नाकर, अध्यात्म करपद्धम आदि कई ग्रंथ आप की असीध विद्वता के परिचायक हैं। आप सरस्वती की उपाधि से भी विश्वचित थे। गुजरात का सुलतान मुजक्फर-लान आपको बहुत मानता था। उसने भी आप को कई सम्मानपूर्व इ उपाधियाँ प्रदान की थी। आप के लिये यह कहा जाता है कि आप नित्य प्रति १००० वलो क कंडस्य कर केते थे। आपके उपदेश से कई राजाओं ने अहिंसा धर्म को स्वीकार किया था। बड्नगर के देवराजशाह नाम ह श्रावक ने कोई १२०००) खर्च करके आप को स्रिपद प्राप्त होने के उपलक्ष में महोत्सव किया था।

## रत्नशेखरसूरि

आप मुनि सुन्दरस्रि के शिष्य थे। आप भी महान् विद्वान और प्रतिभाशास्त्री साधु-थे। आए ने श्राद्यतिकामग वृत्ति, श्राद्विधि सूत्र वृत्ति रुबुक्षेत्र समास तथा आचार प्रदीप आदि कई प्रथे रुचे थे।

आपकी विद्वता देख कर खम्भान के तत्कालीन राजा ने आप को 'बाल सरस्वती' की उपाधि प्रदान की थी। आपके समय में वि॰ संबत् १५०८ में स्थान क्वासी मत की उत्पत्ति हुई जिसका वर्णन हम अगले किसी अध्याय में करेंगे।

## हेमविमलसूरि

आप भी बड़े विद्वान जैनी साबु थे। आपके समय में जैन साधुओं का आचार शिधिल ही गया था। पर आप के उपदेश से बरुत से साबुओं ने शुद्र मुनि झत को फिर से स्वीकार किया।

## ं श्रानन्द्रविमलंसूरि

आप श्री हेम विसलस्रि के शिष्य थे। आप ने स्थान २ पर उपदेश देकर शुद्ध जैन धर्म का प्रचार किया। आप ने त्णोसिंह नामक एक महान् धनवान को जैन धर्म में दीक्षित किया। सोमप्रभु स्रिजी ने ज़ल की तंगी के कारण जैवलमेर आदि स्थानों में साधुओं का विहार करना बन्द कर दिया था। श्रापने उसे किर शुरू करवा दिया। आप के वाद महोपाष्याय श्री विद्यासागरगणी आदि जैन मुनि हुए जिनके समय में कोई विशेष घटना न हुई।

#### हरिविजयसूरि

मध्ययुंग के जैना वार्यों में श्री हीरिव नयस्रि का आसन अध्यन्त कँचा है। आप असाधारण-प्रतिभाशाली, अपूर्व विद्वान और अपने समय के अद्वितीय किन थे। अपने समय में आप की कीर्ति सारे -भारतवर्ष में फैल रही थी। -आप के अजैिक तेज और अगाब पाण्डिख का प्रभाव न केवल जैनों-पर वरन् मुगल सम्राट तक पर पढ़ा था। आपकी तेजस्विता से- तत्कालीन मुगल सम्रोट चकाचौंध हो गये थे न

दस अरु किक महापुरुष का जन्म पारणपुर के कुँत नामक ओसवाल के यहाँ पर संवत् १५८६ में हुआ था। आपकी माता का नाम नायीवाई था। जन आप तेरह वर्ष के थे तब आप के माता पिता का देहान्त हो गया था। \* एक समय आप पट्टन में अपनी वहन के यहाँ गये हुए थे कि तपगच्छ के मुनि विजयदान सूरि के उपदेश से आपने संसार त्यागने का निश्चय किया। इस पर आपकी बहन ने अप

क जगहरा के कान्य में लिखा है कि इन्के माता पिता इनके दीचा लेने तक विद्यमान थे। दीचा के समय आप संजुद्ध में पारण में थे। आपने अपने माता पिना की अंशों से दीचा ली।

को बहुत समझाया और आप से संवार में रहते हुए धर्म पाछन का अनुरोध किया। पर आप अपने निरुचय से तिछ भर भी न डिगे और आपने संवत् 3 40 द में उक्त स्थिजी के पास से दिक्षा छी। सुनि हरिहर्षजी से आपने समझ साहित्य का अध्ययन किया। इसके बाद आप गुरू की आजा छेकर धर्म- सागर नाम इ एक सुनि के साथ दक्षिण के देविगरी नाम इ एक स्थान में नैयायिक अ हाण के पास न्याय जास का अध्ययन करने के छिये गये। वहाँ पर आपने तर्क परिभाषा, मितमाषिणी, शषवर, मिणकण्ड, प्रशस्तपद भाष्य, वर्दमान, वर्द्धमानेन्दु, किरणावळी आदि अने इ झंथों का गंभीरता से अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद आपने अपने पंडितजी को अच्छा पारितोषिक दिळवाया। इसके बाद आपने श्याधरण, ज्योतिष, सामुद्रिक और रघुवंशी आदि कान्यों में पारदर्शिता प्राप्त की। आप के सारे अध्ययन का खर्व जैन संव तथा सेठ देवसी और उनकी पत्नी देती थी। जन आप विद्याध्यम कर सं० १६०७ में अपने गुरू के पाम नहूळाई (नारदपुर) नाम इ स्थान पर पहुंचे तब आपको उन्होंने पंडित—की पदवी प्रदान की। इसके एक वर्ष बाद संवत् १६०८ में आप के गुरू ने आप को उपाध्याय नामक पद 'से विश्वित किया। इसके दो वर्ष बाद अथ ते संवत् १६०८ में आप के गुरू ने आप को उपाध्याय नामक पद 'से विश्वित किया। इसके दो वर्ष बाद अथ ते संवत् १६०० में आप के गुरू ने आप को उपाध्याय नामक पद 'से विश्वित किया। इसके दो वर्ष बाद अथ ते संवत् १६०० में आप के गुरू ने आप को उपाध्याय नामक पद 'से विश्वित किया। इसके दो वर्ष बाद अथ ते संवत् १६०० में आप के गुरू ने आप को उपाध्याय नामक पद 'से विश्वित किया। इस समय-दूधाराज के जैन मंत्री चांगा सिंघी ने बढ़ा भारी उत्सव किया। यह, जांगा राणपुर के सुप्तिक मन्दिर बनवाने वाले सिंघवी धरनाक का वंश्व था। इस समय सिरोही के तक्काल नरेश ने अपने राज्य में हिंसा बन्द करदी।

इसके बाद दोनों आचार्यं देन पाटण गये और वहाँ के स्वेदार शेरखाँ के सचिव समर्थं भंद्-साली ने आपके सन्मान में गच्छानुज्ञा महोत्सन किया। - यहाँ से आप स्रत और वहाँ- से वरड़ी नामक गाँव में गये। - इस प्राप्त में संवत् १६२। में श्री विजयदानस्दि-का स्वर्गनास हो गया। । - इससे हीर-विजयस्दि तपेगच्छ नायक हो गये। -सनत् १६२८ में आप विहार करते हुए अहमदाबाद पत्रारे और वहाँ-आपने विजयनेन मुनि को आचार्य पद प्रदान किया। यहीं छंका गच्छ के मेगज़ी कवि ने मूर्तिनिषेधक-गच्छ त्याग कर अपने तीन साधुओं सहित होर विजयस्दि का शिष्यत्व प्रहण किया और उन्होंने अपना नाम उद्योत विजय रक्खा। इस बात का उत्सव-सम्राट अकवर के राजमा य-स्थानसिंह नामक ओसवाल सङ्जन ने किया। ये स्थानसिंह इस समय सम्राट अकवर के साथ आगरे से गुजात आये थे।

र्धारे २ हीरविजयस्रि के अली किक तेज की बात सारे देश में फैल गई । उनकी कीर्ति की ग्राथा तत्कालीन सम्र ट अक्वर के कार्नो तक पहुँची। कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्राट अक्वर ने इस महा अलीकिक पुरुष के दर्शन करने का निश्वय किया। सम्राट ने अपने गुजरात के सुबे साहिब खान को फरम न भेजा कि वे बड़ी नम्रता और अदब के साथ श्री हीरविजयस्रिजी से यह, प्रार्थना करें कि ,

वे सम्राट के निकट पधार कर उन्हें दर्शन दें। इस पर गुजरात के सूबे साहिवलान ने अहमदावाद के लास खास श्रावकों को बुकवा म और उनसे सम्राट अकवर के फरमान की बात कही। इस पर उक्त श्रावकः गण आचार्यंजी के प्रास उपस्थित हुए और बढ़े विनीतभाव से सम्राट के निवेदन की बात उनसे निवेदन की ।

आचार्यं हीरविजयस्रि बढ़े दूरदर्शों थे। उन्होंने सन्नाट् अक्वर जैसे महान् पुरुष हो उपदेश देने में जैन धर्म का गौरव समझा और वे सन्नाट् से मिलने के लिये खाना हो गये।

काचार्य्यवर विहार करते हुए मही नदी उतर कर अइमदाबाद पहुँचे। सितावलान ने भापकी अत्यन्त आदर के साथ बुलाया और अकवर के फर्मान का आपके सन्मुख निक्र किया। उसने यह भी कहा कि दृब्य, रथ, हाथी, अरव, पालकी आदि सब आपके लिये तैयार हैं। जो आप आज्ञा करें वह में करते के लिये प्रस्तुत हूं । इस पर आचार्य्य देव ने जवाब दिया कि जैन साधु का आदर्श संसार ही तमाम बस्तुओं से मोह हटा कर बीतराग होकर आत्मकल्याण करना है। उन्हें सांसारिक वैभव से कोई सरी-कार नहीं ' इस बात का उक्त खुबेदार पर बहुत असर पड़ा । इसके बाद स्रीश्वर श्री हीरविजयजी अक्बर के पास जाने के लिए फतइपुर स्किरी को रवाना हो गये। क्योंकि इस समय अक्वर का मुकाम यहाँ पर था। इस बिहार में आपके साथ वादशाह के कुछ दून भी थे। वीसलपुर, महिसाणा, पाटन, वरड़ी, सिहपुर आदि कई स्थानों में विहार करते हुए आप सरोतन नामक गाँव में आये। वहाँ भीलों के मुखिया सर-दार अर्जुन ने आपसे उपदेश ग्रहण दिया और उसने अपने सब भील साधियों में अहिंसा धर्म का प्रचार किया। इस स्थान में पर्युचण करने के बाद आप आबू पर वहाँ के सुप्रसिद्ध मन्दिर के दर्शन करने के लिये पंधारे। वहाँ से आप शिवपुरी (सिरोही) आये। आइने अकवरी के प्रथम भाग में लिखा है कि वहां कें रांजा सुरमाग ने आपका बढ़े धूमधाम के साथ स्वागत किया। जगद्गुरु काव्य भी इस बात की प्रष्टि करता है। वहाँ से आप सादड़ी पधारे और राणकपुर की यात्रा कर मेड़ता चले आये। मेड़ता पर उस समय मुसर्छमानों का अधिकार था। वहाँ के सादिछ सुखतान ने आपका बढ़ा आदरातिच्य किया। इसके बाद अ।प फलौदी पादर्वनाथ के दर्शन करने के लिये गये। इस स्थान पर आपको विमलहर्ष उपाध्याप नाम इ सजन मिले जिन्हे आपके पास सम्राट् अकदर ने मेजा था।

विमलहर्ष ने छौट कर वादशाह अकवर से सूरिजी के प्रयाण का समाचार निवेदन दिया । इस पर बादशाह की आज्ञा से स्थानिसंह आदि सज्जनों ने बड़े समारोह के साथ सूरिजी का स्वागत किया और ठाठ बाठ के साथ उन्हें फतेहतुर सीकरी छे गये। आचार्य्य श्री संवत् १६३९ के जेठ बदी १३ को फतहपुरसीकरी में जीनमळ कछुआ के महल में ठइराये गये। जगनमळ कछुआ तत्कालींन जियपुर नरेश भारमल के छोटे भाई थे।

1

इस अलैकिक महापुरुष के तेज से सम्राट् अकबर बहुत ही प्रभावान्वित हुए। आचार्यंवर ने अपने आसिक प्रकाश से सम्राट् अकबर के हृदय को प्रकाशित कर दिया। शत्रुं जय के आदिनाथ-मंदिर पर लगी हुई संवत् १६५० की प्रशस्ति में लिखा है कि आचार्यंवर के संसर्ग से सम्राट् का अतःकरण निर्मल हो गया और उन्होंने लोक प्रीति संपादित करने के लिये बहुत से प्रजा के कर माफ कर दिये और बहुत से पक्षियों तथा कैदियों को बन्दीखाने से मुक्त किया। इन्होंने सरस्वती के गृह के समान एक महान् प्रस्तकालय का उद्घाटन कया। इस प्रकार अकबर ने और भी कई परोपकारी कार्य किये।

सम्राट् अकवर के दरवार में बढ़े २ उत्कृष्ट विद्वान् रहते थे। शेख अबुलफजल सरीखे अपूर्व विद्वान् उनके दरवार की शोमा को बढ़ाते थे। कहना न होगा कि अबुलफजल और स्रिशी के बीच में बढ़ी ही मधुर धार्मिक चर्चा हुई और अबुलफजल आपके अगाध ज्ञान से बढ़े प्रभावित हुए। इसके बाद अकवर ने अपने शाही दरवार में स्रिजी को निमन्त्रित किया। जब स्र्वाट् अकवर में पहुँचे तब सम्राट् ने अपने शाही दरवार में स्रिजी को निमन्त्रित किया। जब सम्राट् अकवर को यह मालम हुआ कि स्रीश्वर गंधार से ठेट सीकरी तक पैदल आये हैं, और जैन मुनि अपने आचार के लिये पैदल ही विहार करते हैं, तथा शुद्धाहार और बिहार द्वारा अपनी आत्मा को पवित्र रखते हैं और तपस्या के द्वारा रागद्देव को जीत कर सकल विश्व के सभी जीवों के प्रति विद्युद्ध प्रेम की वर्षा करते हैं, तब उनके आश्चर्य का पार न रहा। इसके बाद आचार्य देव ने उक्त दरवार में संसार और लक्ष्मी की अस्थिरता, देव गुरु धर्म का स्वरूप, मुनिजनों के अहिंसा, सत्य, अस्तेय, बहाचर्य और अपरिगृह आदि पाँच बतों का बहुत ही प्रभावशाली ढंग से विवेचन किया। अकवर और उसके विद्व न दरवारी लोग स्र्रिजी के व्याख्यान से अंखन्त ही विस्मित हुए। तदनंतर अकवर ने उन्हें अपने जनमग्रह का फल बतलाने के लिये कहा पर स्र्रिजी ने स्वर से जवाब दिया कि मोक्ष पंथ के अनुयायी इन बातों की ओर ध्यान भी नहीं देते।

इसके बाद श्री हीरविजयस्रिजी नाव द्वारा यमुना पार कर आगरे के पास के शौरीपुर, के र्त थे स्थान में गये और वहाँ दो प्रतिमाओं को प्रतिष्ठा कर आगरे चले आये। आगरे में आपने श्री चिंतामणि पारवेनाथ की प्रतिष्ठा की। तदनन्तर शेख अञ्चलफजल के निमन्त्रण पर आप फतहपुर सीकरी के लिये प्रस्थान कर गये।

फतहपुरसीकरी पहुँचने पर सम्राट अकबर ने आपका बढ़ा भारी स्वागत किया। सम्राट् ने आरसे हाथी, घोदे आदि की भेंट स्वीकार करने की प्रार्थना की। पर आपने सम्राट् को साफ -शब्दों में उत्तर दिया कि जैन मुनि निस्पृह होते हैं। वे संसार के बढ़े से बढ़े वैभव की तनिक भी परवाह नहीं करते। इस पर फिर सम्राट् ने निवेदन किया कि आप कुछ भेंट तो स्वीकार कीजिये। तब आचार्य देव ने कहा कि आप कैदियों को बन्धन मुक्त कीजिये और पींजरे के पक्षियों को छोड़ दीजिये। इसके अतिरिक्त पर्युषण के आठ दिनों में अपने साम्राज्य मे हिंसा बन्द कर दीजिये। कहने की आवश्यकता नहीं कि सम्राट ने कैदियों को मुक्त किया, पींजरे से पक्षी छोड़े गये और कई तालावों में, सरोवरों में मच्छी न मारने के आदेश किये गये। इसी समय अर्थात् संवत् १६४० में आचार्यवर श्री हीरविजयस्रि जगद्गुरु की उच्च उपाधि से विभूषित किये गये।

इसके बाद थानिसह ने आप के द्वारा कई जैन विम्बों की प्रतिष्ठा करवाई। इसी समय आप ने अपने शिष्य शांतिचन्द्र को उपाध्याय का पद प्रदान किया। जौहरी दुर्जनमल ओसवाल ने आचार्य श्री से कई जैन विम्बों की प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार बहुत से धार्मिक कार्यों के कारण संवत् १६४० में आप को फतहपुर सीकरी ही में चातुर्मास करना पढ़ा। इस चातुर्मास के बाद आए बावन गज ऋषभनाथजी की यात्रा के लिये पधारे। संवत् १६४२ में आप ने आगरा में चातुर्मास किया। इसके बाद गुजरात से विजयसेनस्रि अदि सुनि संघ का आप को निमंत्रण मिला। आप सम्राट के पास अपने शिष्य शांतिचन्द्र उपाध्याय को छोड़ कर गुजरात के लिए रवाना हुए। शांतिचन्द्रजी ने भी बादशाह पर बहुत अच्छा धार्मिक प्रभाव डाला और कई मद्य माँस के भक्षकों के तुरे खान पान को भी छुड़वाया।

भाचार्यं श्री हीरविजयसूरि विहार करते हुए नागीर पहुँचे। यहाँ पर संमत् १६४३ में आप ने चातुर्मास किया। वहाँ के तत्कालीन राजा जगमाल के विणक मन्त्री मेहाजल ने आप की बड़ी सेवा की। इस समय अनेक देशों से अनेक धार्मिक संघ आचार्य्य श्री के दर्शनों के लिये आये। जयपुर राज्य के वैराट नगर से वहाँ के अधिकारी इन्द्रराज का आप को निमन्त्रण मिला जहाँ आप ने अपने शिष्य उपार्थ्याय कल्याणविजयंजी को प्रतिष्ठा करवाने के लिये भेजा। इसके बाद आप आबृ यात्रा के लिये गये। वहाँ तत्कालीन सिरोही नरेश ने सिरोही में चातुर्मास करने को आप से बड़ा आग्रह किया। उक्त राजा ने यह भी प्रार्थना की कि अगर आचार्य्य श्री मेरे राज्य मे चातुर्मास करने को आप से प्रजा के बहुत से टैक्स माफ कर प्रजा के कष्टों का निवारण करूँ गा और सारे राज्य में जीव हिंसा न करने का आदेश निकाल्या। इस पर संवत् १६४४ में हीरविजयसूरि ने वहाँ पर चौमासा किया। श्री वृपभदास कृत 'हीरविजयसूरिदास, नामक प्रन्थ से पता लगता है कि उक्त राजा ने अपने वचन का बरावर पालन किया।

हीरविजयसूरि बिहार करते २ गुजरात के पाटन नगर में पहुँचे और संवत् १६४५ मे आप ने वहाँ पर चातुर्मास किया। जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं कि हीरविजयसूरि अपने शिष्य शांतिचन्द्र उपाध्याय की बादशाह के पास छोड़ आये थे। वहाँ आप बादशाह की 'छुपा रस कोप' नामक कींच्य सुनाते थे। शान्तिचन्द्रजी को आचार्य्य देव से मिलने की इच्छा हुई और उन्होंने भाजचन्द्रनिवृद्ध नामक एक सजन को बादशाह के पास रख कर बादशाह से आचार्य्य श्री के पास जाने की अनुमित मांगी। बादशाह ने सूरि के पास भेट के रूप में स्वमुद्रांकित एक फर्मान भेजा जिसमें गुजरात में हिन्दुओं पर लगने वाले जिया नामक कर की माफी का आदेश था। इसके अतिरिक्त पर्युषण आदि बृद्धित से बड़े दिनों में हिंसा न करने का भी उसमें आदेश था। हीरविजयसूरि के आग्रह से साल भर में कई पवित्र दिनों के उपलक्ष में बादशाह ने जीव हिंसा को बिलकुल बन्द कर दिया था। सुमल्यात इतिहास वेचा बदौनी लिखता है:—

"In these days (991-1583 A D) new orders were given. The killing of animals on certain days was forbidden, as on sundays because this day is sacred to the sunduring the first 18 days of the month of Farwardin, the whole month of abein (the month in which His majesty was born) and several other days to please the Hindoos. This order was extended over the whole realm and capital punishment was, inflicted on every one who agted against the command."

कहने का अर्थ यह है कि आवार्य्य हीरविजयस्थि ने सम्राट् अकवर पर अपने अलैकिक आस्मतेज का इतना दिन्य प्रकाश डाला था कि सम्राट् अकवर ने सुसलगान होते हुए भी जीव हिंसा-निषेव के लिये कई आदेश प्रसारित किये थे #!

श्री हीरविजयस्रि पाटन मे चातुमास कर पालीताना के लिये रवाना हुए और आप यथा समय वहाँ पर पहुँचे। वहाँ पाटन, अहमदाबाद, दम्भात, मालवा, लाहौर, मारवाइ, स्रत, बीजापुर आदि अनेक ह्यानों से लगभग दोसों सब आये जिनमें लाखों यात्री थे। संवत् १६५० की चैत्र सुदी पूर्णिमा को वहाँ बड़ा भारी उत्सव हुआ। सेठ मूलाशाह, सेठ तेजपाल और सेठ रामजी तथा सेठ जस्सु ठक्कर आदि धनिकों हारा बनाये गये उन्नत जैन मन्दिरों की आपने बड़े समारोह के साथ मितहा की। वहाँ से आप जना नाम ह स्थान मे पधारे और वहाँ पर चातुर्मास किया। यहाँ तत्कालीन गुजरात का सूबा आजमखाँ, आचार्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ और उसने आपको १००० स्वर्ण सुदाएँ (सोने की सुहरे) मेंट की। इन

<sup>\*</sup> इस सम्बन्ध की श्रिधिक जानकारों के लिये हम सुप्रख्यात मुनि विद्याविजयंकी कृत 'सूरीश्वर अने सम्झाट्' नामक प्रथ पढ़ने के लिए अपने पाठकों से अनुरोध करतें हैं। ेइस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद भी हो गया है जिसका नाम सुरीश्वर और सञ्चार्ट्है।

स्वर्ण मुदाओं को आचार्य्य श्री ने अस्ती। र कर दिया। इसी समय जामनगर के तत्कालीन जाम साहव के साथ उनके मन्त्री अब्जी भंसाली जना पहुँचे और उन्होंने आचार्य्य देव की अंग पूजा ढाई सेर स्वर्ण मुद्रा से की। इसी समय आचार्य्य देव ने जना के अधिकारी खानमहम्मद से हिंसा छुड़ाई। संवत् १६५२ के वैसाख मास में आपने जना में एक मन्दिर की प्रतिष्ठा की और इसी साल के मादवा सुदी ११ गुहवार के दिन आपका स्वर्गवास हो गया।

आचार्य वर हीरविजयसूरि का संक्षिप्त परिचय हम उपर दे चुके हैं। जैन इतिहास के पृष्ठ आपके महान् कार्यों का उल्लेख बड़े अभिमान और गौरव के साथ करेंगे। आपने भगवान महावीर स्वामी के अहिंसा सिद्धान्त की सारे हिन्दुस्थान में दुन्दुभी बजाई। तत्कालीन मुगल सम्राट् अकवर तथा भारत के कई राजा महाराजा और दिगाज विद्वान आपके अलौकिक तेज के आगे सिर झुकाते थे! आप एक अलौकिक विभूति थे और उस समय आपने अपने आत्मिक प्रकाश से सारे भारतवर्ष को आलोकित किया था। अञ्चलफजल आदि कई मुसलमान लेखकों ने भी आपकी अपने प्रन्थों में बड़ी प्रशंसा की है।

#### जिनच्न्द्रसूरि

के बड़े प्रकाण्ड पंडित थे। एक समय सम्राट अकबर ने मेहता करमचन्द्र से पूछा कि इस समय जैन शास्त्र का सबसे बढ़ा पण्डित कान है। तब करमचन्द्रजी ने आचार्य्य जिनचन्द्रस्थि का नाम बतलाया था। इस समय उक्त स्थिजी गुजरात के खम्मात नगर में थे। उन्हें सम्राट की ओर से निमंत्रित किया गया। इस पर आप बादशाह की मुलाकात के लिये रवाना हो गये। अहमदाबाद, सिरोही होते हुए आप जालीर पहुँचे और वहाँ पर आप ने चातुर्मास किया। वहाँ से मगसर मास में बिहार कर मेड़ता, नागीर, बीकानेर, राजलदेसर, मालसर, रिणपुर, सरसा आदि स्थानों में होते हुए फाल्युन सुदी १२ को आप लाहौर पहुँचे। उस समय सम्राट अकबर लाहौर में थे और उन्होंने आचार्य श्री का बड़ा सन्मान किया। सम्राट के आग्रह से आप ने लाहौर में चातुर्मास किया। इस बक्त जयसोम, रन्ननिधान, गुणविनय और समयसुन्दर आदि जैन मुनि आप के साथ थे।

कहने की आवश्यकता नहीं कि जिनचन्द्रसूरि ने बादशाह अकतर पर बढ़ा ही अच्छा प्रभाव डाड़ा। सुरिजी ने सम्राट से कहा कि द्वारिका में जैन और जैनेतर मंदिरों को नीरंगलों ने नष्ट कर दिया है, आप उनकी रक्षा कीजिये। इस पर सम्राट अकतर ने जवान दिया कि "शहुंजय आदि सन जैनतिर्ध में मंत्री करमचन्द के सुपुर्द कर दूंगा तथा मैं तत्संबंधी फर्मान अपनी निजी मुद्रा से गुजरात के हाकिम नरंगीलाँ के पास भेज देता हूँ। आप निविचन्त रहिये, अब शतुंज्य की भली प्रकार रक्षा-हो जायगी-।"

जब सम्राट् अकबर कार्झीर बाने की तयारी करने छगे तब आप ने क्रमचुन्द मंत्री द्वारा जिन-चन्द्रसूरिजी को अपने पास बुळवाया और उन से "वर्मछाम" छिया। इसी समय उक्त सूरिजी को प्रस्च करने के अिये सम्राट् ने अपने सारे साम्राज्य में सात दिन तक जीव हिंसा न करने के फरमान जारी किये। इन फरमानों की नकछें हिन्दी की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका सरस्त्रती के १९१२ के जून मास. के अंक में प्रकाशित हुई हैं। उक्त फरमान देशी राज्यों में भी भेजे गये जहाँ पर उनका भछी प्रकार अमछ दरामद हुआ।

कहने का अर्थ यह है कि जिनचन्द्रस्रि ने भी अपनी प्रखर प्रतिमा का प्रकाश सम्राट अकबर पर डाला था। सम्राट अकबर ने आप को "ग्रुग प्रधान" की पदनी से निभूषित किया और उनके शिष्य मानसिंह को नानार्थ पद प्रदान किया। इसी समय फिर मंत्री करमचन्द्र की निनती से सम्राट् ने कुछ दिनों तक जीव हिंसा न करने की सारे साम्राज्य में घोषणा की। इसके अतिरिक्त सम्राट ने ख़िम्मात के समुद्र में एक वर्ष तक हिंसा न करने का फरमान भेजा।

संवत् १६६९ में सम्राट जहाँगीर ने यह हुक्म दिया कि सब धर्मों के साधुओं को देश निकाला दे दिया जाय । इससे जैन मुनि मण्डल में बड़ा भय छा गया। यह बात सुन कर जिनचन्द्रसूरिजी पाटन सें आगरा आये और उन्होंने बादशाह को समझा कर उक्त हुकुम रह करवा दिया।

#### मनि शान्ति चन्द्र

आप हरिविजयस्रि के शिष्य थे। आपने र स्नाट् अकवर की प्रशंसा में कृपा रस कीष नास का काव्य रवा। आपका भी बादशाह अकवर-पर अच्छा प्रभाव था। आपने उनके द्वारा जीव दया, जित्रा कर की माश्री आदि अनेक सत्कृत्य करवाने। यह बात' शान्तिचन्द्रजी के शिष्य लालचन्द्रजी की प्रशस्ति में स्पष्टतः लिखी हुई है।

मुनि शान्तिचन्द्रजी बढे विद्वान और शास्त्रार्थं कुशल थे। संवत् १६३३ में ईडरगढ़ के महा-राज श्री नारायण की सभा में आपने वहाँ के दिगम्बर महारक वादिभूषण से शास्त्रार्थं कर उन्हें परास्त किया था। बांगड़ देश के घारशील नगर में वहाँ के राजा के सामने आपने गुणचन्द्र नामक दिगम्बरा-चार्थ्यं को शास्त्रार्थं में पराजय किया था। आप शतावधानी भी थे। इससे सम्राट् और राजा महा-राजाओं पर आप का बढ़ा प्रमाव था।

#### ंश्रोसवाल जाति का - इतिहास

### मुनिभानुचन्द्र

आपका भी सम्राट् अकवर पर बड़ा प्रभाव था। आप उन्हें हर रिववार को 'स्टर्य-सहस्न-नाम' सुनाते थे। सुप्रख्यात इतिहास वेत्ता बदौनी लिखता है कि ब्राह्मणों की तरह सम्राट् अकवर प्रातः काल में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़ा रह कर सूर्य्य की आराधना करता था और वह संस्कृत ही में सूर्य सहस्न-नाम भी सुना करता था।

#### मुनिसिद्धचन्द्र

आप मुनि भानुचन्द्रजी के शिष्य थे। आपसे भी सम्राट् अकवर बढ़े प्रसन्न थे। शानुंजर तीर्थ में वये मन्दिर बनवाने की वादशाह की ओर से जो निपेधाजा थी उसे आपने मंस्य करवाया। सिद्धिचन्द्रजी फारसी भाषा के भी बढ़े विद्वान थे। सम्राट ने आप को 'खुश फहेम' की पदवी प्रदान की थी। एक समय अकवर ने बढ़े स्तेह से आपका हाथ पकड़ कर कहा कि मैं आपको ५००० घोढ़े का मन्सब और जागीर देता हूँ, इसे आप स्वीकार कर साधुवेप का परित्याग कीजिये। पर यह बात सिद्धि-चन्द्रजी ने स्वीकार न की। इससे बादशाह और भी अधिक प्रभावित हुए। इस बृतान्त को स्वयं सिद्धि-चन्द्रजी-ने अपनी कादम्बरी की टीका में लिखा है।

#### विजयसेन

भाप भी बड़े प्रभावशाली जैन मुनि थे। विजय प्रशस्ति नामक प्रन्थ में लिखा है कि भापने सूरत में चिंतामणि मिश्र आदि पंडितों की सभा के समक्ष भूपण नामक दिगम्बराचार्य की शासार्थ में निरूत्तर किया था। अहमदाबाद के तत्कालीन सूचे खानखाने को अपने उपदेशामृत से बहुत प्रसन्न किया था। आप बड़े विद्वान थे और आप की विद्वता का एक प्रमाण यह है कि आपने योग शास्त्र के प्रथम क्लोक के कोई ७०० अर्थ किये थे। विजय प्रशस्ति कान्य में लिखा है कि श्री विजयसेनजी ने कावी, गंघार, अहमदाबाद, खम्भात, पाटन आदि स्थानों में लगभग चार लाख जिन विम्बों की प्रतिष्ठा की। इस के अतिरिक्त आप के उपदेश से तारंगा, शंखेरवर, सिद्धाचल, पंचासर, राणपुर, आरासण और वीजापुर आदि स्थानों के मंदिरों के पुनस्द्वार किये गये।

#### विजयदेवसूरि

-आप उपरोक्त विजयसेनसूरि के पष्टधर शिष्य थे। संवत् १६७४ में सम्राट जहाँगीर ने मॉडव-गढ़ स्थान में आपकी तपश्चर्या से सुग्ध हो कर आपको 'जहाँगिरी महातपा' नामक उपाधि से विभूषित किया। आप बड़े तेजस्वी और तपस्वी थे।

#### <del>श्रानन्दघनजी</del>

तीन साहित्य के इतिहास में आनन्दघनजी का नाम प्रखा ख्रूर्य की तरह प्रकाशमान हो रहा है। आप अध्यात्म शास्त्र के पारगामी और अनुभवी विद्वान थे। आत्मा के गृह से गृह प्रदेशों में आप रमण करते थे। इवेताम्बर जैन समाज के अत्यन्त प्रभावशाली साधुओं में से आप थे। आप के बनाये हुए पद अध्यात्म शास्त्र के गृह रहस्यों को प्रकट करते हैं। मन्य जनों के लिये मोक्ष का मार्ग आपने रेखांकित किया है। आपके दो प्रथ बहुत मशहूर है जिन के नाम आनन्दघनचौवीसी और आनन्दघन बहोत्तरी है। ये प्रन्थ मिश्र हिन्दी गुजराती में हैं। ये मार्मिक शास्त्रदृष्टि और अनुभव योग से भरे हैं। इनमें अध्यात्मिक रूपक, अन्तर्ज्योति का आविर्भाव, प्रेरणामय भावना और भक्ति का उल्लास आदि, अध्या-त्मिक विषयों का बहुत ही मार्मिकता से विवेचन किया है।

#### यशोविजयजी

आप हैमचन्द्राचार्यं के बाद बड़े ही प्रतिभावान और कीर्तिवान आचार्य्य हो गये हैं। आप बड़े नैयायिक, तर्क शिरोमणि, महान् शास्त्रज्ञ, जबरदस्त साहित्यक श्रष्टा, प्रतिभावान समन्वयकार, प्रचण्ड सुधारक तथा बढ़े दूरदर्शी आचार्य्य थे। श्री हेमचन्द्राचार्य्य के पीछे आप जैसा सर्व शास्त्र पारंगत, सूक्ष्म दृष्टा और बुद्धिनिधान आचार्य्य जैन द्वेतान्वर समाज में दूसरा न हुआ। आपका संक्षिप्त जीवन आप के समकाळीन साधु कांतिविजयजी ने 'सुजश वेली' नामक गुजराती काष्य कृति में दिया है जिसकी खास २ वातें हम नीचे देते हैं।

अाप तपेगच्छ के साधु थे। आप सुप्रख्यात आचार्यं हीरविजयस्ति के शिष्य तर्क विद्या विज्ञार विद्या कल्पाणिक प्रजी के शिष्य सकल शब्दानुशासन निष्णांत लाभविजयजी के शिष्य नय-विज्ञयजी के शिष्य सकल शब्दानुशासन निष्णांत लाभविजयजी के शिष्य नय-विज्ञयजी के शिष्य थे। आपका जन्म संवत् १६८० के लगभग हुआ। आपने अपने गुरू नयविज्ञयजी के पास ग्यारह वर्ष तक अध्ययन किया। आपने काशी आगरा आदि शहरों में भी विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन किया। आपने न्याय, बोग, अध्यात्म, दर्शन, धर्मनीति, धर्मसिद्धान्त, कथाचरित्र आदि अनेक विषयों पर कई प्रन्य लिखे। आपके ग्रंथों में अध्यात्म सार, देव धर्म परीक्षा, अध्यात्मो-पनिषद्, अध्यात्मिक मत-खण्डन सटीक, यतिलक्षण समुचय, नयरहस्य, नय प्रदीप, नयोपदेश, जैन तर्क परिभाषा और दस ज्ञान विद्व, द्वात्रिशात-द्वात्रिशिका सटीक, ज्ञानसार, अस्टशाद गतिवाद, गरु- तस्य विनिश्चय, सामाचारी प्रकरण, आराधक विराधक चतुर्मेगी प्रकरण, प्रतिमाशतक,

पातंजल थोग के चौथे मोक्ष पद पर वृत्ति, योग विशिक्ष, हिरिमद्रस्ति कृत शास्त्र वार्ता समुचय पर स्यादवाद करपलता नामक टीका, हिरिमद्रस्ति कृत शोड़शक पर योगदीपिका नामक वृत्ति, उपदेश रहस्य सञ्चित, न्यायालोक, मश्चीर स्तवन सटीक, जपरनाय न्याय खण्डन पद्य प्रकरण, भाषा रहस्य सटीक, तत्वार्यवृत्ति प्रथमाध्याय विवरण, वैराग्य करपलता, धर्मपरीक्षा सवृत्ति, चतुविशति जिन, धर्म परीक्षा सवृत्ति, परम ज्योति पंच विशतिका, प्रतिमा स्थापन न्याय, प्रतिमा शतक पर स्वापन्न, मार्ग परिशुद्धि अनेकांत मत व्यवस्था, समंतभद्र कृत व्यास परीक्षा पर टीका, स्याद्वाद् मंजूसा, आकर, मंगलवाद, विधिवाद, वादमाला, त्रिस्थ्यालोक, द्रव्यालोक, प्रमारहस्य, स्याद्वाद् रहस्य, वाद रहस्य, ज्ञानाणेव, कृप दृष्टांच विशदी करण, अलंकार चूड़ामणि की टीका, छंद चूड़ामणि की टीका, कव्य प्रकाश की टीका, अध्यातम विद्व, तत्वालोक विवरण, वेदांत निर्णय, वैराग्य रित, सिद्धान्स तर्क परिष्टार, सिद्धांत मंजरी टीका आदि के नाम उल्लेखनीय है।

उपरोक्त सूची के देखने से पाठकों को आचार्य श्री यशोविजयजी की अगाध विद्वता का अनुमान हो जायगा। आपकी विद्वता की छाप न केवल जैन समाज ही पर वरन् अन्य समाजों पर भी बहुत हुछ अंकित थी। काशी विद्वानों ने आपको 'न्याय विशारद' के पद से विभूपित किया था। उस समय आपकी कीति सरे साक्षर भारत में फैली हुई थी। इस समय में भी काशी में श्री यशोविजय जैन विद्यालय आपके समारक रूप में बना हुआ है।

#### समयंसुन्दरजी

आप साकळचन्द्रजी गणी के शिष्य थे और १६८६ में विद्यमान थे। इन्होंने "राजा तो ददत सौक्यं" इस वाक्य के ८ लाख जुदा २ अर्थ करके ५० हजार क्लोकों का एक प्रामाणिक प्रंथ रचा था। इसुके अलावा इन्होंने गाथा सहस्री विषयवाद शतक, तथा दश वैकालिक स्त्रम् आदि टीकाएँ रची थीं।

### विजय सेन सूरि

अप होरविजयस्रि के पट शिष्य थे और बहुत प्रभावशाली मुनि थे। आपके शिष्य वेसहर्स भौर प्रभावन्द ने जहाँगीर बादशाह को जैन धर्म का महत्व वतलाकर धार्मिक लाभ के लिये कई परवाने हासिल किये थे। इसी प्रकार धर्म की और भी तरकी इनके हांथों से हुई।

## पद्मसुन्दरगणी

आप तपगच्छ की नागपुरीय शाखा के पश्च भेस के शिष्य थे। इन्होंने रायमछाभ्युदय महा काव्य, धातु पाठ पार्श्वनाथ काव्य, जम्बू स्वामी कथानक वगैरा प्रन्थों की रचना की थी। इन्होंने अकवर के दरबार में धर्म विवाद मे एक महा पंडित को पराजित किया था, जिससे प्रसन्न हो र बादशाह ने हार, एक गाय व सुवासन वगैरा बस्तुं प्र आपको भेंट दी थीं। ये १६६० में विद्यमान थे।

## *जिनासहसूरि*

आप आचार्क्य जिनराजस्रिजी के शिष्य थे। इनका जन्म १६१५ में, दीक्षा १६२६ में, स्रिपदे १६०० में तथा स्वर्गवास संवत् १६०४ में हुआ। इनको संवत् १६४९ में देहली के बादशांह की ओर से बहुत सम्मान मिला। जोधपुर दरबार महाराका स्रिसिहजी और उनके प्रधान कर्मचन्द्रजी इन्हे बहुत चाहते थे।

### जिनराजसूरि

आप खरतरगच्छ में हुए हैं और बहुत प्रतिभाशाली माने जाते थे। इन्होंने शशुंजयतीर्थ में ५०१ प्रतिमाएं स्थापित कीं।। इसके अलावा आपने नैवधीय चरित्र पर "जिनराजी" नामक दीका रची संवद १६९९ मे पाटन मे आपका स्वर्भवास हुआ।

### त्र्यानन्दघनजी महाराज

ये प्रस्थात अध्यात्मं ज्ञानी महाराज लगमग संवत् १६७५ में विद्यमान थे । वैराग्य तथीं अध्यात्म विषय पर इन्होंने गटन पदों की रचना की थी।

#### कल्याणसागरसूरि

आप अचलगच्छ के आचार्य्य धर्ममूर्ति स्रि के शिष्य थे। इन्होंने संवत् १७१६ में जामनगर के प्रमुख धनाव्य वर्द्ध मानशाह द्वारा बनवाये हुए जिनालय में जिन बिंब प्रतिष्ठित किये थे। उक्त जिनालये के शिलालेख से ज्ञात होता है कि यह जिनालय स्रिती के उपदेश से ही बनाया गर्या था।

#### विनय विजय उपाध्याय

ये श्री यशोविजय के समकांलीन और उनके बढ़े विश्वास पात्र थे। अपने समय के ये बढ़े प्रतिभाशाली और नामाङ्कित विद्वान थे। हीरविजयसूरि के शिष्य कीर्तिविजयसूरि इनके गुरु थे। इन्होंने कृत्पसूत्र पर ६५८० दलोक की कृत्प सुवोधिका नामक टीका रची। इसी प्रकार नयकणिका और लोक प्रकाश नामक २० हजार दलोक की एक विशाल पद्यबद्ध प्रन्थ की रचना की। इसी प्रकार आपने और भी कई बहुमूल्य प्रन्थों की रचना की।

#### श्री मेघविजय उपाध्याय

ये भी श्री हीरविजयस्रि की परम्परा में यशोविजय के समकालीन ये। न्याय, ज्याकरण, साहित्य, ज्योतिष और अध्यात्म विषय के ये प्रकाण्ड पण्डित थे। इन्होंने संवत् १७२७ मे देवानन्दाम्युदय नामक काव्य साइड़ी में रचनर तैयार किया। इसका प्रत्येक रलोक महाकवि माघ रचित माघ काव्य के प्रति रलोक का अन्तिम चरण लेकर प्रारम्भ किया गया है और बाद की तीन र लाइनें उन्होंने अपनी ओर से सजाई है। इस प्रंथ में सात सर्ग हैं। इसी प्रकार मेघदूत समस्या नामक एक १३० रलोक का काव्य भी इन्होंने बनाया है इसमें भी मेघदूत काव्य के प्रत्येक रलोक का अन्तिम चरण कायम रखकर इन्होंने उसे प्रा किया है। इसी प्रकार श्री विजय प्रभस्रि के जीवनचरित्र को प्रकाशित करने वाला एक दिन्वजय महाकाव्य भी रचा है जिसमें आचार्य श्री के प्रवीचार्य का संक्षिप्त वर्णन और तप्रागच्छ की पटाविल दी है। इसी प्रकार इन्होंने अपने शान्ति-नाथ चरित्र मे भी अपनी काच्य प्रतिभा का प्रा चमत्कार वतलाया है। इसमे महाकवि हर्ष रचित नैषधीय महाकाव्य के रलोक का एक २ चरण लेकर उसे अपने तीन चरणों के साथ मुशोभिर किया है। मगर इनकी काव्य प्रतिभा का सबसे अधिक चमत्कार इनके "सप्त संधान" नामक प्रन्य में दिखलाई देता है। यह काव्य नवसगों में विभक्त है। उसमें प्रत्येक रलोक ऋषमदेव, शान्तिनाथ, नेमिनाय, पाइवनाथ और महावीर ये पाँच तीर्थंक्षर तथा रामचन्द्र और ऋष्ण वासुदेव इन सात महा पुरुषों के सम्बन्ध में है। इसमें का प्रत्येक रलोक इन सातों महापुरुषों के सम्बन्ध में एक ही प्रकार के शब्दों से मिनन र घटनाओं का उल्लेख करता है। इस काव्य पर इन्होंने स्वयं ही टीका भी रची है।

इसी प्रकार आपकी पंच तीर्थं स्तुति, पंचाख्यान (पंचतंत्रः) लघुत्रिष्ठ चरित्र नामक कथा (त्रिपिष्ठ शलाका पुरुष) चन्द्रप्रमा हेमकोमुदी नामक व्याकरण, उद्यदीपिका, वर्ष प्रबोध, मेन महोदंग, रमलशास्त्र इत्यादि ज्योतिष प्रनथ और मातृ का प्रसाद, तत्वगीता, ब्रह्मबीध नामक आध्यात्मिक प्रथीं की रचना की। प्रांकृत भाषा में आपने युक्ति प्रबोध नामक ४२०० रलोक के एक विशाल नाटक की रचना की। मतलब यह कि आपकी प्रतिभा सर्वतो संस्त्री थी।

# श्री जैन मृति पुजक ग्राचारंधे

श्री क्राचार्य विजयानन्द सूरिजी ( प्रसिद्ध नाम श्री क्रात्मारामजी महाराज )—आप डब्रीसवी सदी के अत्य त प्रकात जैनाचार्य थे। आप उन महात्माओं की श्रेणी में हैं, जिन्होंने जैनागम की कठिन सम-स्याओं पर प्रकाश डालकर अपने योग वल के प्रभाव से भारत भूमि में आत्मज्ञान की पीयूषधारा को प्रवाहित किया है। आप वेद वेदांग और दर्शनादि शास्त्रों में पूर्ण पारंगत थे। आपने अनेकों प्रन्थों की रचनाएँ की । पंजाब देश में आपने अत्यधिक विचरण एवं उपकार किया । आपके स्मारक में पंजाब प्रान्त में अनेकों मंदिर, भवन, सभाएँ, पाठशालाएँ एवं पुस्तकालय स्थापित हैं। सिद्धाचल तथा होशियारपुर में आपकी भग्य प्रतिमाएँ स्थापित हैं। विकमी संवत् १८९३ की चैत सुदी १ को आपका जन्म हुआ। बाल्य काल में पिताजी के स्वर्गवासी हो जाने से १४ साल की आयु में आप जीरा चले आये। यहाँ आने पर बीस बर्ष की आयु तक आपने स्थानक मत के तमाम स्तोस्त्रों को कंठस्य कर छिया । इसके पश्चात् आपने ब्याकरण और साहित्य का अध्ययन कर न्याय, सांख्य, वेदान्त और दर्शन ग्रंथ पढ़े। धीरे २ आपके मन में मूर्ति पूजा के विचार हुद होते गये, और आपने संबद १९३२ में अपने १५ साथियों सहित मुनिराज बुद्धिविजयजी से मंदिर सम्प्रदाय की दीक्षा गृहण की । तब आपका नाम "आनन्द विजय" रेक्खा गया । छेकिन आप "आत्माराम" के नाम से ही प्रसिद्ध रहे। गुजरात से आप पंजाब पंघारे। पंजाब प्रान्त में आपके प्रखर भाषणों ने नवजीवन फूँको । संवत् १९४२ में आपके पालीताना के चातुर्मास में भारत के विभिन्न प्रान्तों की ३५ हजार जैन जनता ने आपको "सुरिधर" और "जैनाचार्य्य" की पदवी से विश्वित किया । देवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी ऑपकी प्रखर बुद्धि की गूँज हो गई थी । कई बार आपके पास विदेशों से भी निसंत्रण आये। आपने जीवन के अंतिम ३ वर्ष पंजाव प्रान्त में अमण करते हुए व्यतीत किये। आप संवत १९५३ की ज्येष्ठ सुदी अष्टमी की रात्रि में अपनी कीर्ति की मुदी की इस असार संसार में छोट करें स्वर्गवासी हुए । आपके गुरु भाई प्रवर्तक कान्तिविजयजी महाराज वृद्ध एवं विद्वान महात्मा हैं । आपकी वयं ८२ साँछ की है तथा आप पाटण गुजरात में विराजते हैं। आचार्य्य विजयवल्लभसूरिजी आपको बढी पुज्य दृष्टि से देखते हैं। आपकी सेवा में मुनि पुण्य विजयजी रहते हैं।

श्री श्राचार्य-विजय नेभिस्रिजी—आपका जन्म माहुवा (म्धुमती नगरी) में संवत् १९२९ की काती सुदी १ को सेठ छक्ष्मीचन्द्र भाई के गृह में हुआ। संवत् १९४५ की जेठ सुदी ७ को आपके गुरू वृद्धिचन्द्रजी महाराज से दीक्षा गृहण की। संवत् १९६० की कार्तिक बदी ७ को आपको "गणीपदे" एवं मगसर सुदी ३ को आपको "पन्यास पदे" प्राप्त हुआ। इसी प्रकार संवत् १९६४ की जेठसुदी ५ के दिन भावनगर में आप "आचार्य" पद से विभूषित किये गये। आपने जैसलमेर, गिरनार, आबू, सिद्धश्रेय आदि के संघ निकलवाये, कापरहा आदि कई जैन तीर्थों के जीर्णोद्धार में आपका बहुत भाग रहा है। आपने कई तीर्थों एवं मिद्रों की प्रतिष्ठाएँ करवाई। आप न्याय, ज्याकरण एवं धर्मशास्त्र के प्रसर ज्ञाता हैं। आपने अहमदाबाद में "हैन सहायक फंड" की स्थापना करवाई । आप ही के पुनीत प्रयास से अ० भा० खेतान्वर मूर्तिपूजक साधु सम्मेलन का अधिवेशन अहमदाबाद में सफल हुआ। आप धर्म शास्त्र, न्याय व व्याकरण के उद्यक्ति के विद्वान तथा तेजस्वी और प्रभावशाली साधु हैं। आपने अनेकों प्रन्थ की रचनाएँ की। आप

उच्च वक्ता हैं। आपकी युक्तियाँ अकाट्य रहती हैं। ज्योतिष, वैद्यक आदि विषयों के भी आप ज्ञाता हैं। आपके पाटवी शिष्य आचार्य उदयस्रिजी एवं आचार्य विजयदर्शनस्रिजो धर्मशास्त्र, ज्याकरण, दर्शन ज्याय के प्रखर विद्वान हैं। आप महानुभावों ने भी अनेकों प्रन्थों की रचनाएँ की हैं। आचार्य्य उदयस्रिजी के शिष्य आचार्य्यविजयनंदन स्रिजी भी प्रखर विद्वान हैं। आपने भी अनेकों प्रन्थों की रचनाएँ की हैं।

श्री श्राचार्य विजयशान्ति सूरिश्याजी-अपने प्रखर तेज, योगाभ्यास एवं अपूर्व शांति के कारण आप वर्तमान समय में न केवल भारत के जैन समाज में प्रत्युत ईसाई, वैष्णव आदि अन्य धर्माव-क्रिन्वयों में परम पूजनीय आचार्य्य माने जाते हैं। आ का जन्म भणादर गाँव में संवत् १९४५ की माव सुदी ५ को हुआ। आपने मुनि धर्मविजयजी तथा तीर्थविजयजी से शिक्षा गृहण कर संवत् १९६१ की मांघ सुदी २ को सुनि तीर्थविजयजी से दीक्षा ब्रहण की । सोलह वर्णें तक मालवा आदि प्रान्तों में श्रमण करं संवत् १९७७ में आप आबू पधारे। संवत् १९९० की वैशाख वदी ११ पर वामनवाड्जी में पोरवाळ सम्मेलन के समय १५ हजार जैन जनता ने आपको ''जीवद्या प्रतिपाल योग रुव्यि सम्पन्न राजराजेश्वर" पद्वी अपंग कर अपनी भक्ति प्रगट की। यह पद अत्यंत कठिनता पूर्वक जनता के सत्यागृह करने पर आपने स्वीकार किया। इसके कुछ ही समय बाद "वीर-वाटिका" में आपको जैत जनता ने "जगत गुरु" पद से अर्लकृत किया। इसी साल मगसर महीने में आप "आचार्व्य सुरि सम्राट" बनाये गये। हालाँ कि उपरोक्त सब पद्विएँ आपके तेज व प्रताप के सन्मुख नगण्य हैं, ँछिकिन श्रद्धालु जनता के पास इससे बढ़कर और कोई वस्तु नहीं थी, जो आपके सम्मान स्वरूप अर्पित की जाती। आपने लाखों मनुष्यों को अहिंसा का उपदेश देकर माँस व शराब का त्याग करवाया। आलू में पशुओं के लिए "शान्ति पशु औपधालय" की स्थापना कराई । यह औषधालय लींबड़ी नरेश तथा मिसेज ओगिल्बी की संरक्षता में चलता रहा है। अभी कुछ ही दिन पूर्व आपको उदयप्रर में नेपाल राजवंशीय हेपुटेशन ने अपनी गवर्नमेंट की ओर से "नेपाल राज गुरु" की पदवी से अलंकत किया। कई उच्च अंग्रेज व भारत के अनेकों राजा महाराजा आपके अनन्य भक्तं हैं। आपके प्रभाव से छगभग सौ राजाओं और जागीरदारों ने अपने राज्य में पशु बलिदान की क्रूर प्रथा बन्द की है। आप अधिकतर आवू पर विराजते है।

श्री काचार्य विजयवरक मसूरिजी—आपका ग्रुम जन्म विक्रमी संवत् १९२७ की कार्तिक सुदी २ को वीशा श्रीमाली जाति में बढ़ोदा निवासी शाह दीपचंद भाई के गृह में हुआ, एव आपका जन्म नाम छगनलाल रक्खा गया। बाल्यकाल से आप बढ़ी प्रखर बुद्धि के थे। आपने संवत् १९४६ में श्रीमान श्रास्मा-रामजी महाराज से राघनपुर में दीक्षा ग्रहण की और श्री हर्पविजयजी के आप शिष्य बनाये गये, तथा आपका नाम मुनि श्री विजयवल्लभजी रक्खा गया। आपने संस्कृत, प्राकृत, मागधी का ज्ञान प्राप्त कर न्याय ज्योतिष, दर्शन और आगम शास्त्रों का अध्ययन किया। आपकी प्रखर बुद्धि एवं गंभीर विचारशक्ति पर आत्मारामजी जैसे प्रकांड विद्वान भी मोहित थे। अनेकों स्थानों में आपने शास्त्रार्थ करके विजय प्राप्त की है। सम्वत् १९८७ में लाहौर में भारत के जैन संघ ने आपको मगसर सुदी ५ के दिन "आचार्य" पद से सुशोभित किया। आपने अपने प्रभावशाली उपदेशों से कई गुरुकुल एवं जैन शिक्षा संस्थाएँ, लायबेरियाँ, ज्ञान भण्डार वगैरा स्थापित करवाये, जिनमें श्री आत्मानंद जैन गुरुकुल गुजरानवाला, श्री आत्मानन्द जैन

हाईस्कूल अम्बाला, श्री पार्श्वनाथ जैन विद्यालय वरकाणा और उम्मेदपुर, श्री आत्मानंद विद्यालय सादड़ी, श्री पालनपुर जैन वोहिंग, आत्मवल्लभ केलवणी फण्ड पालनपुर, महावीर जैन विद्यालय बम्बई आदि २ मुख्य हैं। इतना ही नहीं आपने अनेकों संघ निक्लवाये, श्रितिष्ठाएँ, अजनशलाकाये कराई। आप बढ़े शान्त, तेजस्वी एवं श्रितभा सम्पन्न आचार्य्य हैं। इस समय आप जैन कॉलेज और युनिवर्सिटी खोलने का सतत उद्योग कर रहे हैं। आपके उपदेश से पाटन में ज्ञान मन्दिर तयार हो रहा है। आपके शिष्य पन्यास लिलतविजयजी शान्त एवं विद्वान जैन मुनि हैं।

श्री आचारणे विजयदान सूरिया जी—आपका जन्म विक्रमी संवत् १९१४ की कार्तिक सुदी १४ के दिन झीं जुवाड़ा नामक स्थान में दस्सा श्रीमाली जातीय जुडाभाई नामक गृहस्थ के गृह में हुआ, और आपका नाम दीपचन्द भाई रवला गया। संवत् १९४६ की मगसर सुदी ५ के दिन गोधा सुकाम पर आत्मारामजी महाराज के शिष्य वीरविजयजी महाराज से आपने दीक्षा गृहण की, एवं आपका नाम दानविजयजी रक्ला गया। आपके जैनागम तथा जैन सिद्धान्त की अपूर्व जानकारी की महिमा सुनकर बढ़ोदा नरेश ने सम्मान पूर्वक आपको अपने नगर में आमंत्रित किया। संवत् १९६२ की मगसर सुदी ११ तथा पौणिमा के दिन आपको कमकाः गणीपद तथा पन्यास पद प्राप्त हुआ, और संवत् १९८१ की मगसर सुदी ११ तथा पौणिमा के दिन श्रीमान् विजय कमलसूरिजी ने आपको छाणी गाँव में आचार्य पद प्रदान किया, और तब से आप "विजयदान सूरियर महाराज" के नाम से विख्यात् हैं। नेत्रों के तेज की न्यूनता होने पर भी आप अनेकों प्रन्यों के पठन पठनादि कार्यों में हमेशा संलग्न रहते हैं। आपके शिष्य सिद्धान्त महोदिध महा महोपाध्याय प्रेमविजयजी एवं न्याख्यान वाचस्पति पन्यास रामविजयजी महाराज भी उच्च विद्वान हैं। रामविजयजी महाराज प्रवर वक्ता हैं। आपकी विवय प्रतिपादन शक्ति उच्चकोटि की है।

श्री श्राचार्यं विजयधर्मसूरिजी—आप अन्तराष्ट्रीय कीर्ति के आचार्यं थे। आपका जन्म संवत् १९२४ में बीसा श्रीमाली जाति के श्रीमंत सेठ रामचन्द्र भाई के यहाँ हुआ था। उस समय आपका नाम मूलचन्द्र भाई रखा गया था। बाल्यकाल में आप पढ़ने लिखने से बढ़े घवराते थे। अतः आपके पिताजी ने आपको अपने साथ दुकान पर बैठाना ग्रुरू किया। यहाँ आप सद्दा और जुगार में लीन हो गये। जब इन विषयों से आपका मन फिरा तो आपने सम्वत् १९४३ की वैशाख वदी ५ को मुनि वृद्धिचन्द्रजी महाराज से दीक्षा गृहण की, और आपका नाम धर्मविजयजी रक्षा गया। धीरे २ आपने अपने गुरू से अनेकों शाखों का अध्ययन किया। आपने संस्कृत का उच ज्ञान देने के हेतु बनारस में "यशो विजय जैन पाठशाला" और "हेमचन्द्राचार्य्य जैन पुस्तकालय" को स्थापना की। आपने बिहार, बनारस, इलाहाबाद, कलकत्ता, तथा बंगाल, गुजरात, गोडवाड़ आदि अनेकों प्रान्तों में चातुर्मास वर अपने निष्पक्षपात तथा प्रखर व्याख्यानों द्वारा जैन धर्म की बढ़ी प्रभावना की। आपके कलकत्ता के चातुर्मास में जैन व अजैन श्रीमंत, अनेकों रईस एवं विद्वानों ने आपके उपदेशों से जैन धर्म अंगीकार किया था। इलाहाबाद के कुंमोत्सव के समय जगनाथपुरी के श्रीमत् शंकराचार्य के सभापतित्व में आपके उद्दार भावों से परिपृरित प्रखर भाषण ने जनता में एक अपूर्व हलचल पैदा की थी। संवत् १९६३ में आपने गुरुधारी दीक्षा ग्रहण की। संवत् १९६४ की सावण वदी १४ के दिन बनारसमें काशी नरेश के सभापतित्व में अनेकों बंगाली तथा गुजराती

एवं स्थानीय विद्वान तथा श्रीमंतों की उपस्थिति में आप "शास्त्र विशारद" तथा जैनाचार्य्य की पर्वी से विभूषित किये गये। इस पदवी का समर्थन भारत के अतिरिक्त विदेशीय विद्वान डान हर हरमन जेकोबी, प्रोफेसर जहनस हर्टेल डॉबलेन ने मुक्त कंठ से किया था। आपका कई विदेशी विद्वानों से स्नेह है। आपके शिष्य आचार्य श्री इन्द्रविजयजी, न्यायतीर्थ मंगल विजयजी, श्रीमुनि विद्याविजयजी, न्यायतीर्थ न्यायविजयजी, न्यायतीर्थ हेमांशुविजयजी आदि हैं। आप सब प्रखर विद्वान एवं अनेकों प्रन्थों के रचयिता हैं।

श्री श्राचार्य विजयकेशर सूरिश्वरकी—आपका जन्म सम्वत् १९३३ की पोप सुदी १५ की माधवजी भाई के गृह में पाळीताना तीर्थ में हुआ। आपका नाम उस समय केशवकी था। आपको सम्वत् १९५० की मगसर सुदी १० के दिन बढ़ौदा में आचार्य विजय कमलस्रिश्वरजी ने धूमधाम के साथ दीक्षा दी, तथा आपका नाम केशर विजयजी रक्खा गया। गुरुजी के पास से आपने अनेकों शास्त्रों का अध्ययन किया। आपने अनेको तीर्थों के संघ निकलवाये। सम्वत् १९६३ की कार्तिक बदी ६ को आप 'गणी' पद एवं सम्वत् १९६३ की मगसर सुदी १० के दिन पन्यास पदवी से विभूपित किये गये। आपने हुन्नरशाला, योगाश्रम एवं पाठशालाएं स्थापित करवाई। सम्वत् १९८३ की काती बदी ६ को आप आजार्य पद से विभूषित किये गये, तथा सम्वत् १९८५ की श्रावण वदी ५ को आप स्वर्गवासी हुए।

मुनि वर्ग्य श्री कर्पूर विजयजी—आपका जन्म भावनगर निवासी अमीचन्द भाई नामक ओस-वाल गृहस्थ के गृह में संवत् १९२५ की पोष सुदी ३ के दिन हुआ। सम्वत् १९४७ की वैशाख सुदी ६ के दिन आपने वरदीचन्दजी महाराज से दीक्षा गृहण की। आपने मेट्रिक तक अध्ययन किया। आपने-जैन समाज में धार्मिक ज्ञान के प्रसार में विशेष भाग लिया। आप बढ़े गम्भीर, गुणज्ञ तथा त्यागी साधु हैं।-

भी श्राचार्य जिन कृपाचन्द्र सूरीप्रवरणी—आपका जन्म चांमू (जोधपुर) निवासी मेधरयजी बापनी के गृह में संवत् १९१६ में हुआ। । संवत् १९३६ में अमृतमुनिजी ने आपको यति सम्प्र-दाय में दीक्षा दी। आपने खेरवाड़े के जिन मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाई। आपने मालवा, मारवाड़, गुजरात, काठियाबाड़, वन्वई में -कई-चातुर्मास कर जनता को सदुपदेश दिया। आप सम्बत् १९७२ में बम्बई में "आचार्य" पद से विभूषित किये नाये। आपने कई पाठशालाएं, कन्याशालाएं एवं लायवेरियाँ खुलवाई। आप न्याय, धर्मशास्त्र एवं ज्याकरण के अच्छे ज्ञाता हैं, तथा खरतर गच्छ के आचार्य हैं।-

श्री-श्राचार्य्य सागरानन्द सूरिजा-आपका जन्म कपद्मन्ज निवासी प्रसिद्ध धार्मिक श्रीमंत सेठ मगनलाल गाँधी के गृह में सम्वत् १९६१ में हुआं। आपके बदे श्राता मणिलाल गाँधी के साथ आपने धार्मिक शिक्षा-प्राप्त की। प्रथम आप के श्राता ने दीक्षा गृहण की ९वं उनका मणिविजय नाम रक्ला गया। आपके दीक्षागृहण करने के विरोध में आपके श्रमुर ने कोर्ट से रोक की। लेकिन आपने परवाह न कर सं १९४७ में जंवेर सागरजी से दीक्षा गृहण की, और आपका नाम आनन्दसागर जी रक्ला गया।, सम्वत्-१९६० में आपको "पन्यास"एवं "गणीपद" प्राप्त हुआ। आपके विद्वसा पूर्ण एवं सारगित सापणों ने जैन जनता को प्रभावित किया। आपने एक लाख रूपयों की लागत से सूरत में सेठ देवचन्द लालभाई जैन पुस्तकोद्धार फन्ड कायम कराया। वम्बई में जैन जनता को संगठित करने के समय आप "सागरानन्द" के नाम से भशहूर हुए। सम्वत् १९७४ में आपको आचार्य विजयकमलस्रिजी ने

आचार्य पद प्रदान किया। आपका स्थापित िया हुआ स्रत का श्री जैने आनन्द पुस्तकालयं वस्वई प्रान्त में प्रथम नम्बर का पुस्तकालय है। इसी तरह आगम प्रन्थों के उद्धार के लिए आपने स्रत, रतलाम, कर कत्ता, अजीमगञ्ज, उदयपुर आदि स्थानों में लगभग १५ संस्थाएं स्थापित कीं। इन्हीं गुणों के कारण आप "आगमोद्धारक" के पद से विभूषित किये गये। इस समय आप स्ट्यंपुरी में निवास करते हैं। आपने बाल दीक्षा के लिए बड़ोदा सरकार से बहुत वाद्विवाद चलाया था।

## श्री जैन व्वेताम्बर स्थानकवासी ग्राचारधं

इस सम्प्रदाय के प्रधान प्रचारक श्री छोंकाशाह जी एक मशहूर साहूकार थे। आप सोलहवीं काताब्दी के अन्तर्गत अहमदाबाद नगर के एक प्रतिष्ठित तथा धनिक सक्जन थे। प्रारम्भ से ही आप तीक्षण बुद्धि वाले, बुद्धिमान तथा धर्म प्रमी महानुमान थे। आपके अग्नर बदे ही सुन्दर थे। उस समय छापेकानों आदि का आविष्कार न हो पाया था। अतः जैन धर्म के कई शाखों को आपने स्वयं अपने हाथ से लिखा जिससे आपको जैन शाखों के अध्ययन का शीक कमशाः लग गया और कालान्तर से आप एक बदे विद्वान तथा जैन तत्वों के पंडित होगये। तदनन्तर आपने अपनी सम्पत्ति का सदुपयोग कर जैन बाखों को लिखाना आरम्भ करा दिया। इस प्रकार जैन साहित्यं को संप्रहित करने के विश्वाल कार्यं द्वारा आपको जैन धर्म के तत्वों का विशेष ज्ञान होगया और उसी समय से आपने जैन जनता को जैन तत्वों का विशेष ज्ञान होगया और उसी समय से आपने जैन जनता को जैन तत्वों का विशेष ज्ञान होगया और उसी समय से आपने जैन जनता को जैन तत्वों का उपदेश देना प्रारम्भ कर दिया। धीरे २ आपका नाम जैन समाज में फैल गया और दूर २ से सैकड़ों हजारों न्यकियों के छुण्ड के छुण्ड आपके व्याख्यान को सुनने के लिये आने लगे और आपके प्रभावशाली ज्याख्यान को सुन कर हजारों की संख्या में आपके अनुयायी होगये। सर्व प्रथम आपने संवत् १५३ १ में ४५ साधुओं को दीक्षा प्रहण करने की आज्ञा दी। इसके पश्चात इस सम्प्रदाय का प्रचार बड़ी तेजी से होने लगा और थोदे ही समय में हजारों श्रावकों ने इस धर्म को अंगीकार-किया और बढ़त से गृहस्थों ने सांसारिक सुलों को छोड़ छोड़कर इस सम्प्रदाय में नीक्षा प्रहण की।

- छोंकाशाहजी के परचात् ऋषि श्री माणजी, श्री मीदाजी, श्री यूनाजी, श्री भीमाजी, श्री गजमछ जी, श्री सखाजी, श्री रूप ऋषिजी, श्री जीवाजी नामक आचार्व्य घम प्रचारक श्री छोंकाशाहजी के पाट पर कमशः विराजे। आप सब आचार्यों ने जैन सिद्धान्तों का सर्वंत्र प्रचार किया और छाखों की संख्या में अपने अनुयायिओं को बनाया। इसी समय तत्काळीन आचार्यों में मतमेद होजाने के कारण इस सम्प्रदाय की तीन शाखाएं होगई—(१) गुजराती छोंकागच्छ (२) नागोरी छोंकागच्छ तथा (३) उत्तरार्थ छोंकागच्छ। होंकागच्छ के आचार्य्य श्री जीवाजी ऋषि के तीन मुख्य शिष्य थे श्री कुँबरजी, श्री वर्रसिंहजी तथा श्री श्रीमछजी उक्त पाट पर बैठे। आपके परचात् श्री रत्नसिंहजी, श्री वेशवजी, श्री शिवजी, श्री संघराजजी, श्री सुखमछजी, श्री भागचन्दजी, श्री बालचन्दजी, श्री माणकचन्दजी, श्री मूळचन्दजी, श्री जगतसिंहजी तथा श्री-रतनचन्द-

जी उक्त पाट पर बिराजे। श्री रतनचन्दजी के शिष्य श्री नृपचन्दजी वर्षमान में इस पाट पर विराजमान हैं।

इसी तरह गुजराती लोंकागच्छ के आचार्य जीवाजी के दूसरे शिष्य श्री वरसिंहजी के पश्चात् आपके पाट पर श्री छोटेसिंहजी, श्री यशवंतसिंहजी, श्री रूपसिंहजी, श्री दामोदरजी, श्री केशवजी, श्री तेजसिंहजी, श्री कहानजी श्री तुलसीदासजी, श्री जगरूपजी, श्री जगजीवनजी, श्री मेघराजजी, श्री श्रीभाचन्दजी, श्री हर्षचन्दजी, श्री जयचन्दजी, तथा श्री कल्याणचन्दजी नामक आचार्य विराजे। श्री कल्याणचन्दजी के शिष्य श्री खूबचन्दजी वर्षमान में इस पाट पर विराजमान हैं।

गुजरात लोंकागच्छ में से श्री कुँवरजी पक्ष के आचार्य्य श्री नृपचन्दजी की गही जाननगर में, बुर्सिहजी के शिष्यों में प्रसिद्ध आचार्य्य श्री केशवजी पक्ष के शिष्य आचार्य्य श्री खूबचन्दजी की गही बहीदा में तथा धनराजजी पक्ष के श्री विजयराजजी की गही जैतारण (मारवाड़) में विद्यमान हैं।

धर्म सुधारक श्री धर्मासिंहजी—आप नयानगर निवासी दस्सा श्रीमाली बैश्य श्री जिनशासजी के पुत्र थे। आपकी माता का नाम शिवा था। आप बढ़े तीक्ष्म बुद्धिवाले तथा धार्मिक सज्जन थे। छोटी उमर से ही आप जैनाचाउँ के व्याख्यान बढ़े ध्यान से सुनते थे। आपने १५ वर्ष की आयु में आचाउँ श्री रानसिंहजी के शिष्य श्री देवजी से नयानगर में ही यित वर्ष की दीक्षा प्रहण की। तदनन्तर आपने जैन शाखों तथा सुत्रों का अध्ययन कर उनका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया और अपने श्रावकों को जैन तत्वों का इपदेश देने छगे। आप बढ़े त्यागी, साहसी, निवर तथा साधु के संयम आदि नियमों को पूर्णरीति से पाछते थे। आपने उस समय के साधुओं की आचार शिथिछता से उन्हें सावधान किया तथा पुनः छोकाशाहजी के सिद्धान्तों का प्रचार कर जैन जगत में नवीन स्कूर्ति पैदा करदी। आपके व्याख्यानों का छोगों पर अच्छा प्रभाव पढ़ा। आपके अनुयायी दरवापुरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपने कई प्रन्थ लिखे थे। आप संवत् १७२८ में स्वर्गवासी हुए।

धर्म सुधारक श्री ऋषि लवजी—आप सुरत निवासी एक धनाट्य श्री माली वैदय श्री वीरजी बोहरा के पुत्र थे! आपने संवत् १६९२ में लम्भात में जैन धर्म के साधु की दीक्षा बहण की! आप जैन शासों के व सूत्रों के जाता तथा साधु के आचार विचार के नियमों को अक्षरदाः पालन करने वाले आचार्य थे। आपने जैन धर्म के सिद्धान्तों का श्रीचार करने में सैकड़ों आपत्तियों का बड़े धीरज के साथ सामना किया था। आपके परचात् क्रमशः आचार्य श्री सोमजी तथा कहानजी का नामोल्लेख हम अपर कर चुके हैं। वर्षमान में आपके सम्प्रदाय के शिष्ट श्री अमोल्ख ऋषिजी महाराज विद्यमान हैं। आपका परिचय आगे दिया जायगा।

धर्म सुधारक श्री धर्मदासजी—आप अहमदाबाद ज़िले के सरखेच नामक गांव के निवासी जीवण कार्लिदासजी भावसार के पुत्र थे। आपने संवत् १७१६ में अहमदाबाद के बाहर बादशाह की बाढ़ी में दीक्षा ली थी। प्रारम्भ से ही आपकी एकलपात्री साधुपर श्रद्धा थी। आप धर्म सुधारक श्री धर्मसिंह

<sup>\*</sup> उक्त त्राचाय्यों के विशेष परिचय के लिये वाडीलाल मोदीलाल शाह लिखित "ऐतिहासिक नोंध" नामक पुस्तक को पढिये।

जी तथा छबजी ऋषि के सम्प्रदायों से पूर्ण संतुष्ट न हुए और अपना एक अलग सम्प्रदाय स्थापित किया। आपने स्थानकवासी सम्प्रदाय के विषम व्रत आदि को उचित नीति व ढंग से छिखा जिनमें से प्रायः बहुत से आज तक पूर्ववत् ही पाले जाते हैं। आपके कुछ ९९ शिष्य हुए जिनसे आगे जाकर मारवाड़, मेवाड, पंजाब, छीबड़ी, बोटाद, सायछा, प्रागध्रो; चुडाकच्छ, गोंढं अशांदि संघ बने। इनके अंतिरिक्त आपके शिष्य श्री रधुनाथजी के शिष्य श्री मिनखनजी ने वर्तमान भारतं प्रसिद्ध श्री तेरापन्थी धर्म की भी स्थापना की जिसका पूर्ण इतिहास अन्यन्न दिया जा रहा है। श्री धर्मदासजी के प्रधान शिष्य मूरुचंदजी जो गुजरात में ही रहे, के श्री गुडाबचन्दजी, पचाणजी, बनाजी, इन्दरजी, बनारसीजी तथा इच्छाजी नामक शिष्यों से निस्न छिखित संघ स्थापित हुए।

श्री पंचाणजो के शिष्य श्रीरतनजी तथा श्री ह्र्गरसीजी स्वामी गोंडल गये तब से आपका गोंडल संघ स्थापित हुआ। आपके अनुयाथी गोंडल संघाड़ा के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्री बनाजी के शिष्य श्री कहानजी स्वामी बरवाले गये तब से आपके संघ का नाम बरवाल संघ पड़ा। श्री इन्दरजी के शिष्य श्रीकृष्णस्वामी ने कच्छ में आठ कोठी समुदाय का प्रचार किया अतः आपके संघ वाले कच्छ आठ कोठी समुदाय वाले प्रसिद्ध हैं। श्री बनारसीजी के शिष्य श्री जयसिंहजी तथा श्री उद्यसिंहजी स्वामी चुड़ा गये तब से आपका समुदाय चुडा समुदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार श्री इच्छाजी स्वामी ने संवत् १८४५ में लीम्बड़ी में लीम्बड़ी समुदाय की गद्दी स्थापित की। तब से आपका समुदाय लीम्बड़ी समुदाय के नाम से महाहूर हैं। आपके शिष्य श्री रामजी ऋषि लीम्बड़ी से उद्यप्त साथे और आपने उद्यप्त में उद्यप्त समुदाय स्थापित किया।

श्राच वर्ष श्री श्रजराश्रमरजी—श्री मूलचन्दजी के ज्येष्ठ शिष्य श्री गुलाबचन्दजी के क्रमेशः श्रीबालजी, श्री हीराजी स्वामी तथा श्री कहानजी नामक शिष्य हुए। इन कहानजी के शिष्य श्री अजराश्रमरजी हुए। आपका जन्म संवत् १८०९ में हुआ था। आप जामनगर जिले के पढाणा नामक गाँव के बीसा ओसवाल संजन थे। आप बढ़े विद्वान तथा जैन सूत्रों के ज्ञाता थे। आपने सवत् १८१९ में जाचार्य पदवी से विभूषित किये गये। आपने लीम्बड़ी समुदाय को खूर्व प्रसिद्ध किया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १८७० में हुआ। आपके पश्चात् आपके शिष्य देवराजजी ने सम्वत् १८४७ में कच्छ में विहार किया तथा वहाँ पर छः कोठी के समुदाय का प्रचार किया। आप विद्वान थे। अतः आपके इस समुदाय का बहुत प्रचार हुआ। आप सम्वत् १८७९ में स्वर्गवासी हुए। आपने पश्चात् श्री भाणस्वामी गद्दी पर विराजे। आपने सम्वत् १८७९ में स्वर्गवासी हुए। आपने पश्चात् श्री भाणस्वामी गद्दी पर विराजे। आपने सम्वत् १८५५ में दोक्षां छी तथा सम्वत् १८८३ में निर्वाण पद को प्राप्त हुए। फिर देवजी स्वामी गद्दी पर विराजे। आपने संव १८६० में दीक्षा प्रहण की व सम्वत् १८८६ में गद्दी पर विराजे। श्री दीयचन्दजी बढ़े विद्वान और शांत-स्वभावी हो गये हैं। आपने सम्वत् १९०१ में लीम्बद्दी सम्प्रदाय में दीक्षा छी तथा संवत् १९३७ में आचार्य पर पाया। आप मी जैन धर्म की सेवा कर स्वर्गवासी हो गये।

शाचारमें श्री अमर सिंहनी—श्रीकोंकाशाहजी द्वारा किन सजानों को साथु होने की आज्ञा दी गई थी उन व्यक्तियों में से श्रीभानुलुणाजी की २५वीं पीदी में श्री अमरसिंहजी पंजाबी हुए । आप असूर्तसर निवासी असिवाल जाति के तांतेड़ गौत्रीय श्री बुद्धसिंहजी के पुत्र थे। आपका जन्म सम्वर् १८६२ में हुआ था। आप बड़े कान्तिवान और तेज पुक्ष थे। आपने सम्वत् १८९८ में देहली में श्री रामलालजी के पास पांचे महान्नतों की दोक्षा ली थी तथा सम्वत् १९१३ में आप आचार्य पदवी से विभूषित किये गये। आपने १२ साधु एवं १२ साध्वियों को दीक्षित किया। आप बढ़े विद्वान तथा जैन धर्म के जाता थे। आपने प्रंजाब की जैन समाज में एक नवीन धार्मिक संगठन कर तथा उन्हें अपने अमृत्य व्याल्यानादि सुना कर उनमें एक नवीन स्फूर्ति पैदा कर दी थी। आप सम्वत् १९३६ में अमृतसर में ही निर्वाण पद को प्राप्त हुए। आपके पश्चात् अलवर के ओसवाल जातीय लोड़। गौत्र के सज्जन श्री रामवगसजी उक्त गदी पर विराजे 'आपका जन्म सं० १८८३ में हुआ था। आपने सम्वत् १९०८ में जयपुर में दीक्षा की और ११ मास तक आवार्य रह कर सम्वत् १९३९ में स्वर्गवासी हुए। आपके पश्चात् लुधियाना जिलें के बहलोलपुर विवासी मुसद्दीलालजी खत्री के पुत्र श्री मोतीरामजी उक्त गद्दी पर विराजे। आपका जन्म सम्वत् १९३९ में स्वर्गवासी हुए। आप के सम्वत १९३९ में स्वर्गवासी हुए। आप के सम्वत १९३९ में आपने पाँच महान्नत धारण किये थे। आप को सम्वत १९३९ में आवार्य पदवी मिली थी। आप सम्वत १९५८ में स्वर्गवासी हुए।

पूज्य जवाहरलालजी—आप सुप्रख्यात माचार्यं श्री श्रीलालजी महाराज के प्रधान शिष्य हैं।
जैन साधुओं में आप अस्यंत प्रभावशाली, प्रतिमा सम्पन्न एवं विद्वान आचार्य्य हैं। देश की सामिषक, आवश्यकता की ओर आपका एणं ध्यान है। जहाँ आप आपने अपूर्व उपदेशों के द्वारा हजारों लालों लोगों के हृदयों को धर्म की दिख्य भावनाओं से परिष्ठुत करते हैं वहाँ आप देश मिक और समाज सुधार के मार्ग से भी जनता को प्रगति शील बनाते हैं। आपके ज्याख्यान बदे ही स्फूर्तिदायक होते हैं और उनमें जीवन के भाव कृद २ कर भरे रहते हैं। पतितोद्धारक के लिए भी आप अपने ज्याख्यानों में बड़ी जोरदार अपील करते हैं और जनता के हृदय को हिला देते हैं। विश्व बन्धुत्व का आदर्श रखते हुए इस दीनहीन भारत के लिए आपके हृदय में बड़ी लगन है और इसके धार्मिक, हामाजिक उत्थान के लिए आप अपने दंग से प्रयत्न करते हैं। आपके उपदेशों से न केवल जैन जनता ही लाभ उठाती है वरन् सभी लोग आपके अपूर्व ज्याख्यानामृत को पानकर बहुत शांति लाभ करते हैं।

पूज्य श्री मलालालजी—आपका जन्म संवत् १९२६ में हुआ । आपके पिता का नाम् श्री अमरचन्द्रजी एवं माताजी का नाम श्रीमती नादीवाई था। आप ओसवाल जाति के सज्जन थे। आपने अपने पिताजी के साथ संवत् १९३८ में श्री रतनचन्द्रजी ऋषि से दीक्षा गृहण की। आप आरम्भ से ही हेष रहित; प्रलर खुद्धिवाले एवं बड़े सुशील थे। आप संवत् १९७५ में आचार्य्य पद पप आरूद किये गये तथा उसी समय-आपको शास्त्र विशारद की उपाधि भी दी गई। आप शास्त्रों के बड़े विद्वान, अच्छे वक्ता एवं सच्चरित्र सज्जन थे। आपका त्याग भी प्रशंसनीय था। #

श्री अमे।लक ऋषि जीं -- आप मेड्ते निवासी श्री केवलचन्दजी कांसटिया के पुत्र थे। आपने

<sup>\*</sup> आपके विशेष परिचय के लिए आदर्श मुनि नामक अथ देखिये।

<sup>†</sup> भापके विस्तृत परिचय के लिए आप ही द्वीरा लि.खित जैन तत्व प्रकाश में श्री कल्याणमजजी चीरहिया लिखित आपकी जीवनी देखिये।

संवत् १७४४ में १० वर्ष की आयु में श्री मुनि चैनऋषिजी से दीक्षा ली। यहाँ पर यह कह देना आवश्यक है कि आपके पिता एवं पितामह भी जैन धर्म में दीक्षित हो गये थे। श्री अमोलक ऋषिजी पर इसका बड़ा प्रभाव पढ़ा था। आपने जैन धर्म में दिक्षित होने के पश्चात् अपने ज्ञांन को बढ़ाया तथा अनेक जैन शास्त्रों का अध्ययन कर कई प्रथों की रचना की। आप बड़े विद्वान, वक्ता एवं जैन शास्त्रों एवं तत्तों के अच्छे ज्ञाता हैं। आपकी लिखी हुई कई पुस्तकों एवं बड़े-बड़ेग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं जैसे:—जैन तत्व प्रकाश आदि २।

श्री सोहनलालजी — पंजाब के आचार्य श्री मोतीरामजी के पश्चात् आप ही उक्त गद्दी पर विराजे। आप सियालकोट जिले के सम्बद्धाल गाँव वासी ओसवाल जातीय मथुरादासजी गधैया के पुत्र हैं। आपकी माताजी का नाम श्री लक्ष्मी देवी था। आपका जन्म संवत् १९०६ में हुआ। आपने अमृतसर नगर में संवत् १९३६ में दीक्षा प्रहण की थी। आपके गुरु श्री धर्मचन्दजी आपके साहस; परिश्रम, ज्ञान तथा तंके से बढ़े प्रसन्न थे। आप संवत् १९५१ में युवाचार्य तथा सम्वत् १९५८ में आचार्य पदवी से विमूषित किये गये हैं। आप बढ़े तेजस्वी, गम्भीर एवं बाल ब्रह्मचारी हैं। युवाचस्था में आपकी आवाज बढ़ी बुलंद थी। आपको जैन शाखों में जो ज्योतिष का वर्णन आया है, उसका बहुत अच्छा।ज्ञान है। आप इस समय स्वाध्याय एवं पटन पाटन में अपना सारा समय न्यतीत करते हैं। जैन ब्रास्त्रों के ज्योतिष में आपका बहुत विश्वास है। आपके सम्प्रदाय में इस समय कुल ७३ मुनि एवं ६० आर्थाजी विद्यमान हैं। पूज्य श्री सोहनलालजी बुद्धाबस्था होने के कारण अमृतसर में ही स्थायी रूप से निवासकरते हैं। संवत् १९६६ में आपने अपने शिष्य श्री काशीरामजी को युवाचार्य के पद से विभूषित किया। युवाचार्य श्री काशीरामजी का जन्म सवत् १९५० में पसलर (पंजाब) में हुआ है। आप दूगढ़ गौत्रीय ओसवाल सजन हैं। आप बढ़ साहसी तथा योग्य साधु हैं। पंजाब की स्थानकवासी जैन जनता को आप से बहुत बढ़ी आशा है।

शताविषानी प० मुनि श्री रत्नचन्द्रजी—आपका जन्म संवत् १९३६ में कच्छ मुन्द्रा के भारोरा नामक गाँव निवासी वीरपाल भाई ओसवाल के यहाँ हुआ । आप की मीता का नाम श्री लक्ष्मीवाई है। आपका नाम उस समय रायसी भाई था। आप बड़े तीक्ष्म बुद्धिवाले, कार्य्य शिक्ष एवं धार्मिक सजन थे। आपने अपनी नवपत्नी के स्वर्गवास के वियोग में १८ वर्ष की आयु में दीक्षा प्रहण करली। वर्त्तमान में आप जैनों के अप्रगण्य विद्वानों में गिने जाते हैं तथा आप अवधान निपुण होने के अतिरिक्त संस्कृत, प्राकृत एवं गुजराती भाषाओं के लेखक, कवि तथा अच्छे वक्ता हैं। आपने अनेक प्रन्थों की रचना की है। श

<sup>•</sup> आपके विशेष परिचय के लिए 'अवधान प्रयोग' नामक पुस्तिका में 'अवधान कर्ता -का जीवन परिचय' नामक शीर्षक में देखिये ।

## तेरापन्थी संप्रदाय

तर।पन्थी संप्रदाय की स्थापना—इस पंथ के प्रवंतक स्वामी भिक्खनजी महाराज थे। ऐसा कहा जाता है कि आप पहले स्थानकवासी संप्रदाय के अनुयायी थे, मगर जब आपने उस संप्रदाय के आवाक्यों के किया-कर्म में कुछ फर्क देखा तब आपने नवीन विचारों के अनुसार कुछ अपने अलग अनुयायी बनाए। एक वार आपके १३ अनुयाथी आपके सिद्धान्तानुसार एक पड़त दुकान में पोषध कर रहे थे, ठीक उसी समय जींधपुर के तत्कालीन दीवान सिंघवी फतेचंदजी उधर निकले। आवकों को स्थानक में पोषध न करने का कारण प्लने पर उन्हें मालूम हुआ कि कुछ धार्मिक सिद्धान्तों का मत भेद हो जाने के कारण वे लोग अपने सिद्धान्तानुसार यहां पोषध कर रहे हैं। इसी समय स्वामी भिक्खनजी महाराज अपने १३ साधु अनुयायियों को साथ लेकर उक्त स्थान पर पधारे। उस समय उन्होंने अपने नवीन सिद्धान्त दीवानजी के सामने रखे, जिससे दीवान साहब बहुत प्रसन्ध हुए। इसी समय पास में खड़े हुए एक सेवक ने तेरह साधु और तेरह ही आवकों को देखकर निम्न लिखित पद कह सुनाया, तभी से इस संप्रदाय का नाम तेरा पंथी संप्रदाय हुआ।

"आप आपको गिल्लोकर, ते आप आप को मंत । देखो रे शहर के लोगा—"तरापंथी तन्त ॥"

जब उपरोक्त बात स्वामी जी को विदित हुई तो उन्होंने भी इस नामको सफल करने के उद्देश्य से अपने संप्रदाय के अनुयायियों के लिए पांच महाजत, पांच समिति और दीन गुप्ति का मन बचन से पालन करने का सिद्धान्त बनाया। जो कोई साधु और श्रावक इसका पालन करे वह तेरापंथी साधु और तिरापंथी श्रावक कहलावे। इस प्रकार इन तेरह सिद्धान्तों से तेरापंथी मत की स्थापना हुई। आगे चलकर इस संप्रदाय में कई साधु एवम् साध्वियाँ दीक्षित हुई। वर्तमान समय तक इसमें ८ आचार्थ्य पाटधर हुए। आगे इम इन्हीं आठों आचार्थ्यों था संक्षित्त जीवन चरित्र लिख रहे हैं।

'सप्रदाय के स्थापक श्री स्वामी मिनखनजी महाराज—आपका जन्म संवत् १७८३ के भाषाह कुक्का १३ को मारवाइ राज्यांतर्गत कंटालिया नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता शाह बल्द्धजी सखलेचा वीसा ओसवाल जाति के सज्जन थे। आपकी माता का नाम श्रीमती दीपाबाई था। स्वामीजी को बचपन से ही साधु सेवाओं से बढ़ा प्रेम था। 'अतएव आप साधुमों के पास जाया आया करते थे। प्रारम्भ में आपने गच्छ वासी संप्रदाय के व्याख्यान सुने, पश्चात् पोतिया 'ध संप्रदाय ने आपका ध्यान आकर्षित किया। जब यहाँ भी आपको सच्ची शांति का अनुमव न हुआ तब आपने बाईस संप्रदाय की एक शाखा के आचार्थ्य श्री रघुनाथजी महाराज के पास जाना प्रारंभ किया। आपके उपदेशों से प्रभावित होकर स्वामी मिनखनजी का मन जैन धर्म के साधु बनने के लिये उतावला हो उठा। भाग्यवशात् इन्हीं दिनों आपकी धर्म पत्नी का भी स्वर्गवास हो-गया। आपके पिताजी का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था। अतएव माताजी की आज्ञा लेकर आपने साधु होना निश्चित किया। कहना न होगा कि अपने जीवन सर्वस्व एक मात्र आधार पुत्र को साधु होने की आज्ञा प्रदान करना माता के लिये कितना कष्ट साध्य है, मगर फिर भी तेजस्वी माता ने जगत के

कल्याण के लिये अपने पुत्र को जैनधर्म के बाईस संप्रदाय में दीक्षित होने की सम्मति प्रदान कर दी । इस आजानुसार संवत् १८०८ में आप महाराजा रघुनाथजी द्वारा जैन साधु दीक्षित किये गये । इसके परचात् आठ वरस तक लगातार गुरु की सेवा में रहते हुए आपको अनुमव हुआ कि जिस मार्ग का अवलम्बन कर गुरुदेव बालयापन कर रहे है यह ठीक नहीं । अतएव इसी समय से आपने अपने नवीन सिद्धान्तों द्वारा एक अलग संप्रदाय की नींव ढाली । यह समय सम्वत् १८१७ की आपाढ़ सुदी १५ का था । आपका स्वर्गवास सम्वत् १८६० की भाद्रपद शुक्का १३ को ७७ वर्ष की अवस्था में मारवाड़ राज्य के सिरियारी नामक प्राम में हुआ । आपने अपने समय में ४९ साधु और ५६ साध्वयों को अपने धर्म में दीक्षित किया था । इस समय आपके कई ग्रहस्य लोग भी अनुयायी हो गये थे । आप इस संग्रदाय के एक विशेष आचार्य थे । \_

श्री स्वामी मारीमल शे—स्वामी भिक्खन जी के स्वर्गारोहण हो जाने के पश्चात् आप पाटधारी आचार्य हुए। मेवाद राज्य के केखवा नामक स्थान पर आपका दीक्षा संस्कार हुआ। आपके पिताज़ी का नाम श्रीकृत्णामल जी होदा था। सिरियारी नामक ग्राम में आपका पाट महोत्सव हुआ। आपने अपने समय में २८ साधु और ४४ साध्वियों को दोक्षित किया। आपकी प्राकृति गम्भीर और शान्त थी। आपका स्वर्गवास संवत् १८७८ की माघ कृष्णा ६ को मेवाद के राजनगर नामक ग्राम में ७५ वर्ष की आयु में हुआ।

श्री स्वामी रायचन्दजी—तीसरे आचार्यं स्वामी रायचन्दजी हुए। आपका जन्म राविलया (मेवाड़) में हुआ। आपके पिता चतुँ भुजजी बस्त्र थे। राविलया ही में आपका दीक्षा संस्कार हुआ, एवम् राजनगर में आपका पाट महोत्सव हुआ। आपने अपने समय में ७७ साधु और १६८ साध्वयों को दीक्षित किया था। आपके जन्म रथान ही में सम्वत् १९०८ की माघ कृष्णा १४ को ६२ वर्ष की आयु में आपका स्वर्गवास हुआ।

श्री स्वामी जीतमताजी—चौथे आचार्यं स्वामी जीतमलजी का जन्म सम्बत् १८६० को रोहत (मारवाड्) नामक स्थान में हुआ। आपके पिताजी का नाम श्री आईदानजी गोलेला था। आपका दक्षि। सस्कार जयपुर में तथा पाट महोत्सव बीदासर में हुआ। आप अच्छे विद्वान तथा, प्रतिमाशाली आचार्यं थे। आपने 'शुम विध्वंसनम्' आदि वहुत से ग्रंथों की रचना की। आपने अपने जीवन में १०५ साधु और २२४ साध्वियाँ बनाई । आपका स्वर्गवास सम्वत् १९३८ के भादवा कृष्ण १२ को जयपुर में ७८ वर्ष की आयु में हो गया है।

स्वामी मघराज की — आप इस संप्रदाय के पाँचवे आचार्य थे। आपका जन्म चैत्र शुक्का ११ सम्बद्ध १८९७ में बीदासर (बीकानेर) में हुआ ! आपके पिता श्री पुरनमलजी बैंगानी थे। आपकी दीक्षा लाडनू में हुई थी एवम् जयपुर में आप आचार्य पद पर प्रतिष्ठित हुए। आपने अपने समय में ३६ साध और ८३ साध्वियों को दीक्षित किया। आपका स्वर्गवास सम्बत् १९४९ की चैत्र कृष्णा ५ को ५३ वर्ष की आयु में सरदारशहर में हुआ।

श्री स्वामी मानिकलालजी स्वामी मानिकलालजी महाराज का जन्म श्री हुकुमचन्द्जी लार्ड (श्रीमाल) के यहाँ जयपुर में सम्वत् १९१२ की भाद्रपद कृष्णा ४ को हुआ। लाडनू में आप दीक्षित हुए, एवम् सरदारशहर में आप आचार्यं बनाए गये। आपने १६ साधु और २३ साध्वियों को दीक्षित किया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९५४ की कार्तिक कृष्णा ३ को सुजानगढ़ में ४३ वर्ष की अवस्था में हो गया है।

श्री स्वामी डाल चन्दर्जी—स्वामी डाल चन्द्रजी महाराज का जन्म उज्जैन में कनीरामजी पिपाड़ा के यहाँ संवत् १९०९ की आषाढ़ शुक्का ४ को हुआ। इन्दौर में आप दीक्षित हुए, एवम् लाडन् में आपको आचार्य्य पद प्राप्त हुआ। आपने अपने समय में ३६ साधु और १२६ साध्वियों को दीक्षित किया। ५७ वर्ष की आयु में लाडन् नामक स्थान में संवत् १९६६ की भाइपद शुक्का १२ को आपका स्वर्गवास हो गया।

वर्तमान आचार्य श्री काल्रामजी—आपका जन्म सम्वत् १९३३ की फाल्गन शुक्ता २ को छापर में हुआ । सुस्तत १९४४ में आचार्य मघरा बजी द्वारा आप बीदासर में दीक्षित किये गये। सम्बत १९६६ के भाइपद में आप आचार्य पर पर प्रतिष्टित हुए। आपने अभी तक १२८ साधु और १९९ साध्यियों को अपने धर्म में दीक्षित किये हैं। इस समय सब मिलाकर १३१ साधु और २९४ साध्याँ आपके अधिकार मे हैं। आप प्रारम्भ से ही वहे प्रतिभासम्पन्न और उप्र तपस्वी रहे हैं। ब्रह्मचर्य्य का अपूर्व तेज आपके मुँह पर देवीप्यमान हो रहा है। आपकी पकृति वढ़ी सौम्य, गम्मीर और शांतल है। भाप जैन शास्त्रों, दर्शनों और जैन सूत्रों के अच्छे जानकार हैं । संस्कृत साहित्य के भी आप अच्छे विद्वान हैं इस सम्प्रदाय के संस्कृत साहित्य में आपने वहत तरकी की है। इस समय इस सम्प्रदाय के वहत से साध संस्कृत के और जैन सूत्रों के अच्छे विद्वाव हैं। आपकी सङ्गठन और व्यवस्थापिका शक्ति वदी ही अद्भुत है। आपने अपने सम्प्रदाय का सङ्गठन वहत ही मजबूत और सुन्दर ढंग से कर रक्ला है। और २ सम्प्रदायों के साधुओं में जो आपसी सगढ़े खड़े हो जाते हैं वे इस सम्प्रदाय में कृतई नहीं होते। यह सब ग्रेय आपकी संगठन शक्ति को है। सन्प्रदाय के सब साधु और साध्वियाँ एक स्वर से आपकी आज्ञा का पारन करते हैं । कहा जाता है कि इस समय सारे भागतवर्ष में इस सम्प्रदाय के करीव २ लाख अनुयायी हैं। आपने सहरन को सुचार रूप से चलाने के लिये इस सम्प्रदाय में हर साल माघ शुक्रा ७ को मर्यादा महोत्सव के नाम से एक उत्सव चलाया है, जिसमें प्रायः सभी साधु सम्मिलित होते हैं। साथ ही श्रावक वर्ग भी आए कोगों के दर्शनार्थ उपस्थित होते हैं। इस अवसर पर इस प्रकार एक सम्मेलन सा हो जाता है एवम् आपसे विचार विनिमय का अच्छा मौका मिलता है। इसका श्रेय भी आपकी न्यवस्थापिका शक्ति को है।

इस सम्प्रदाय के साधु और साध्यियों की तपस्या भी बढ़ी कठोर होती है। राजलदेसर की महावती श्री मुखाँजी ने २०७ दिन तक केवल भास के सहारे .तपस्या की थी। इसी प्रकार और भी कई साधुओं ने लगातार छः २ सात २ माह तक की उप्र तपस्या की है।



# श्रोसवाल जाति के प्रसिद्ध घराने

# Leading Families Of Oswals

## मैल्डा गीत्र

## जगत सेंड का इतिहास

अब हम पाठकों के आगे ऐसे खानदान का परिचय उपस्थित करते हैं जो सारी ओसवाल जाति के इतिहास में सितारे की तरह नहीं प्रत्युत सूर्य्य के प्रकाश की तरह जगमगा रहा है। जगत सेठ का खानदान उन खानदानों में सबसे पहला है जिन्होंने अपनी अपूर्व प्रतिभा और साहस के बल पर सारी जाति का मुख उज्ज्वल किया है। राजनैतिक, ज्यापारिक और धार्मिक सभी क्षेत्रों में इस खानदान के दिगाज पुरुषों ने ऐसे विचित्र खेल खेले हैं जो किसी भी जाति के इतिहास को महानता की श्रेणी में छेजा कर रख देने के लिये पर्याप्त हैं।

जात सेठ के पूर्वज ओसवाल जाति के गेलड़ा # गौत्रीय सजन ये। इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवास स्थान नागोर (मारवाइ) का था। पहले इस खानदान की आर्थिक स्थिति बहुत गिरी हुई और अल्यंत जोचनीय थी। यहाँ तक कि इनके पूर्वज सेठ हीरानन्दजी को आर्थिक कठिनाई के मारे देश छोड़ कर बाहर जाने की जरूरत पड़ी। यह किम्बद्गित मशहूर है कि वे अपने जीवन में हमेशा एक जैन यित की सेवा किया करते थे। इन जैन यित की इन पर बड़ी हुपा थी। जब ये देश छोड़ने के लिये तैयार हुए तब मूहूर्त निकलताने के लिये उन यतीजी के पास गये और उनसे प्रार्थना की कि महाराज कोई ऐसा मुहूर्त निकलिये जिससे मेरे सब मनोरथ सिद्ध हो जायँ। तब यती ने देख सुन कर उन्हें योग्य मुहूर्त बतला दिया। उसके अनुसार दूसरे रोज प्रातःकाल वे यात्रा के लिये रवाना हुए मगर थोड़ी ही दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक भर्यंकर काला नाग उनके सामने से हो कर जा रहा है। इस अपशकुन से दर कर वे वापिस कौट गये और यति के पास आकर सारा समाचार कह सुनाया तब यति ने नाराज होकर कहा कि सेठजी, आपने बड़ी गलती की जो इतने प्रभावशाली शकुन को छोड़ कर वापिस चले आये। अगर उस शकुन से चले जाते तो अवश्य कहीं न कही के छत्रपति होते, मगर लैर अब भी तुम इसी वक्त चले जाओ। छत्रपति नहीं तो पत्रपति (अरब पति) तो अवश्य हो जाओगे। कहना न होगा कि सेठ हीरानन्दजी उसी समय अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिये विदेश को खल पढ़े।

<sup>\*</sup> दत कथाओं से मालूम होता है कि संवत् १५५२ में गैलडा गौत्र की उत्पत्ति खीची गहलोत राजपूत शाखा से हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस वंश के गिरधरसिंह नामक व्यक्ति को श्री जिनहें ससृरिजी ने जैन धर्म का प्रवीध देकर जैनी बनाया। गिरधरसिंह के पुत्र गेलाजी हुए। इनके ही नामसे आगे की संतान गेलडा गौत्र के नाम से मशहूर हुई।

वहाँ से चल कर आप बिहार होते हुए बंगाल को आये । आपके छः पुत्र और एक पुत्री हुई । इनमें से आपके चौथे पुत्र सेठ माणिकचन्द्रजी से हमारे जगत सेठ के खानदान का प्रारम्भ होता है। नागौर से निस्सहाय निकले हुए हीरानन्द का यह पुत्र बंगाल और देह की राजतंत्र में एक तेजस्वी नक्षत्र की भांति प्रकाशमान रहा । बढ़े २ नबाब, दीवान, सरदार और अंग्रेज कम्पनी के आगेवान उसकी सलाह और कृपा के लिये हमेशा लालायित रहते थे। ये दो हजार सेना हर समय अपनी रक्षा और सम्मान के लिए निजी खर्च से अपने पास रखते थे। अठारहवी सदी के बंगाल के इतिहास मे जगत सेठ की जोड़ी का कोई भी दूसरा पुरुष दिखलाई नहीं देता। गरीब पिता का यह कुवेर तुल्य पुत्र अप्रत्यक्ष रूप से काल, बिहार और उदीसा का अग्यविधाता बना हुआ था।

#### नवाव मुर्शिदकुलीखाँ श्रीर सेठ माणिकचन्द

उस समय बहाल की राजधानी ढाका के अन्तर्गत थी । जिस समय सेट माणिकचन्द्रजी ने अपनी कोठी को ढाके के अन्तर्गत स्थापित किया उस समय भारत के सारे राजनैतिक जगत मे भूकम्प की एक प्रचण्ड लहर पैदा हो रही थी । मुगल साम्राज्य के अन्तिम प्रभावशाली बादशाह और इजेव का प्रताप धीरे धीरे २ श्लीण होता जा रहा था और स्थान २ के सरदार अपनी २ ताकत के अनुसार विद्रोहान्नि को प्रज्वलित कर रहे थे । उस समय बहाल का नवाब अजीमुश्शान था जिसकी राजधानी ढाका मे थी । उसके दीवान की जगह पर और गजेब ने मुशिंदकुलीखाँ को भेजा था । इस मुशिंदकुलीखाँ और सेट माणिकचन्द्र के बीच में भाइयों से भी अधिक प्रेम था । ये दोनों बड़े कर्मवीर और साहसी थे । सेट माणिकचन्द्र का दिमाग और मुशिंदकुलीखाँ के साहस ने मिलकर एक बड़ी शक्ति प्राप्त करली थी ।

मुशिंदकुलीखाँ की प्रवल इच्छा थी कि वह बहाल की नवाबी को प्राप्त करें। सेठ माणिकचन्द्रती ने उसकी इस इच्छा को सफल करने में बहुत सहायता दी। उन्होंने उससे कहा कि यदि तुम अपनी उन्नति चाहते हो तो ढाके की इस पाप भूमि को छोड़ दो और अपने नाम से मुशिंदाबाद नामक एक नवीन शहर की स्थापना करो। फिर देखों कि माणिकचन्द्र की शक्ति क्या खेल करके दिखाती है। यह मुशिंदाबाद एक रोज बंगाल की राजधानी बनेगा; गंगा के तट पर एक टकसाल स्थापित होगी; अंग्रेज, फेंड और डच लोग तुम्हारे पैरों के पास खड़े होकर कॉ निंस करेंगे और दिल्लों का बादशाह तो रुपये का भूखा है। जहाँ इस-समय महसूल के एक करोड़ तीस लाख रुपया भेजा जा रहा है वहाँ हम लोग उसको दो करोड़ भेजेंगे और बतलायँगे कि मुशिंदकुलीखाँ के ही प्रताप से बहाल की स्मृद्धि दिन पर दिन बढ़ती जा रही है।

इस प्रकार माणिकचन्द सेठ ने नवाब मुर्शिदकुलीखाँ को उत्साहित करके अपने अतुल वैभव

और गंगा के समान धन के प्रवाह की ताकत से देखते ही देखते भागीरथी के किनारे मुर्शिदाबाद नामक विशाल नगर की स्थापना की। कुछ ही समय मे उनकी योजना सफल हो गई और बहाल की राजधानी ढाके से उठ कर मुर्शिदाबाद को आगई। अजीमुश्शान केवल नाम मात्र का नवाब रह गया। मुर्शिद्कुलीखाँ और माणिकचन्द को बहाल, बिहार और उदीसा की प्रजाने विना अभिषेक के अपने सर्वीपरि सत्ताधिकारी स्वीकृत किये। इनकी सत्ता मे किसानों पर होने वाले जागीरदारों के अध्याचार बहुत कम हुए। पैसे की वजह से गरीब प्रजा पर जो अत्याचार होते थे माणिकचन्द सेठ ने स्वयं उनको हुर किये। बहाल की प्रजा मे एक बार फिर मुख और शान्ति की लहर दौढ़ गई। आगरा और दिल्ली में जिस समय पुर जोश से राज्य कान्ति मचरही थी उस समय मुर्शिद्कुलीखाँ और जगत सेठ की क्षमता और प्रताप से बहाल उस कांति की चिनगारियों से बचा हुआ था। अंग्रेज ज्यापारी उस समय अपनी कुटिल-नीति का उपयोग कर कर्नाटक, मद्रास और स्रत में अपनी कोठियों स्थापित कर भूमि पर कब्जा कर रहे थे। मगर मुर्शिद्कुलीखाँ के तेज और बाहुबल की बजह से वे भी अपने कदम बंगाल में न रोप सके।

मगर यह शान्तिपूर्ण अवस्था अधिक समय तक जीवित न रह सकी। भारतवर्ष के राजनैतिक बातावरण में एक बढ़ा प्रवछ शोंका आया और दिख्ली का तख्त अकस्मात् फरुखसियर के हाथ में चला गया। गदी के सब्चे वारिस जहाँद्रशाह का खून हो गया। बादशाह फरुखसियर का मुगल संस्तनत के इतिहास में नया स्थान है यह इतिहास के पाठकों से छिपा नहीं हैं। इस बादशाह ने मुगल साम्राज्य के वैभव की गिरती हुई इमारत को और एक जोर की लात मारी और उसको रसातल की ओर छेजाने में बढ़ी मदद दी।

बादशाह फर् बसियर एक राजपूत कन्या से विवाह करना चाहता था मगर देवयोग से उसी समय वह बीमार हो गया। किसी भी वैद्य और हकीम के इलाज ने उसकी इस बीमारी पर कोई असर न किया। इसी समय दैवयोग से अंग्रेज़ कम्पनी का डाक्टर हेमिल्टन बादशाह से मिला और उसने उसको तन्तुरुस्त कर दिया। उसने अपने इस परिश्रम के बदले मे बंगाल के अन्तर्गत नदी के किनारे कुछ गाँव इनाम में मांगे। मूर्ज फर्र बसियर इतना बेमान हो रहा था कि वह कोरे कागज के अपर सही करने को तयार हो गया और गंगा किनारे के करीब चालीस परगने अंग्रेजों को सुपूर्व करने का फर्मान नवाद सुर्शिदकुलीखाँ को लिख दिया। जब यह फर्मान मुर्शिदकुलीखाँ के और जगतसेठ के सन्मुख पहुँचा तो उन्हें अंग्रेज व्यापारियों की चालाकी, बादशाह की मूर्जता और बंगाल के अंधकारमंग्र मंतिष्य के दर्शन एक साथ होने लगे। उसने बादशाह के उस फर्मान को साहसपूर्वक वापिस कर दिया और बादशाह को

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

लिख दिया कि बंगाल का दीवान बंगाल की भूमि का एक कण मात्र भी विदेशी न्यापारियों को सौंपने में असहमत है। उसने बंगाल के जमीदारों को भी सूचना कर दी कि बादशाह का फर्मान आने पर भी अंग्रेज न्यापारियों को कोई जमीन का एक इंच दुकड़ा भी न दे।

यहां यह बात स्मरण रखना चाहिये कि इस फ्रमान से यद्यपि जगततेठ का अन्तःकरण से विरोध था मगर उस क्षण २ में डगन्नभाती हुई राजनैतिक परिस्थिति में वे अंग्रेजों से खुली शत्रुता मोल लेने के पक्षपाती न थे। इसिल्ये जब अंग्रेज न्यापारी उनके पास गये और उनसे शाहंशाह के फर्मान को मान्य रखने का आग्रह किया तो उन्होंने मिठास के साथ उनके आँसू पोल दिये और इस विषय में बनती कोशिश प्रयत्न करने का आश्वासन दिया।

यह बात जब बादशाह फर्रुखसियर के पास पहुँचो तब वह क्रोध से उन्मत्त हो गया और उसने तक्काल दूसरा फर्मान छोड़ा जिसमें मुर्शिदकुलीखां को दीवान पद से अलग करके उसके स्थान पर सेठ माणिकचंदजी को दीवान बनाने की स्पष्ट घोषणा थी और उसके साथ ही सेठ माणिकचंद और उनके वंशजों को जगतसेठ की पदवी से विभूषित करने की इच्छा भी प्रदर्शित की गई थी।

माणिकचंद सेठ को जब यह फर्मान प्राप्त हुआ तो उनके आश्चर्य का पार न रहा। जिस समय में हिन्दुओं के जीवन, धन, माल और इज्जत नष्ट करने में ही सुसलमान अमलदार इसलाम के आदेश का सचा पालन समझते थे उस विकट समय में दिल्ली का शाहंशाह एक जैन धर्मावलम्बी को बंगाल का दीवान अथवा सुबा बना रहे थे यह एक अद्भुत घटना थी। जब यह फर्मान सुशिंदकुलीलां के पास पहुँचा तो उसे इस सारे षड्यन्त्र में माणिकचंद सेठ का हाथ कार्य्य करता हुआ दिलाई दिया। वह सीचने लगा कि जो माणिकचंद सुर्शिदाबाद को बसाने में उसका सबसे मुख्य प्रेरक था, बंगाल की जमाबंदी को व्यवस्थित करने में तथा प्रजा की शांति के किये मुशिंदकुलीलां के माथ बैठकर सब व्यवस्था में अग्रगण्य रहता था वही माणिकचंद आज पाप के प्रलोभन में पढ़ गया। मगर जब सेठ माणिकचंद सुर्शिदकुलीलां से मिले और उन्होंने उनको सलाम किया तब सुर्शिदकुलीलां ने ताना मारते हुए कहा कि आज तो आप मुसे सलाम कर रहे हो पर कल ही मेरे जैसे सैकड़ों अधिकारी आपके चरणों में सिर नवायँगे। कल ही आप बंगाल के शासक बनोगे ऐसा बादशाह फर्र लिसियर का फर्मान है। माणकचंद ने अत्यन्त शांति के साथ कहा, "कल न था, आज नहीं हूँ और आने वाले कल में मैं फर्र लिसियर के फर्मान से बंगाल का शासक बन्हेंगा ऐसा कौन कहता है। मुर्शिदकुलीलां और माणकचंद के बीच में भेद कहाँ है। जब-जब मैंने मुर्शिदकुलीलां को सलाम किया है तब तब मुसे यही मालम हुआ है कि मैं अपने आप को सलाम कर रहा हूँ फिर मेरे लिए बंगाल की सुबेगिरी में आकर्षण ही क्या है। इस सारी मुगल सल्तनत में ऐसी चींज ही क्या है जो

सीना, मोहर और रुपये से न खरीदी जा सके। गंगा के किनारे पर जहां तक मेरा महिमापुर बसा हुआ है और महिमापुर के अन्दर मेरी टकसाल चाल है वहां तक मेरे वैभव, मेरी सत्ता और व्यापार के सन्मुख कीन उँगली ऊँची उठा सकता है। फर्ड बसियर स्वयं एक दिन यांचक की तरह रुपये की भीख मांगता हुआ इसी सेठ के आँगन में उपस्थित हुआ था। आज वह बादशाह बना हुआ है पर मेरा विश्वास है कि हमारे धन से ही यह राजमुकुट खरीदा गया है तथा जिस दिन हम लोग रुपया देना बन्द कर देंगे उसी दिन वह मुकुट उनके सिर से गिर पड़ेगा। राजकाज में नीति और अनीति के विचार भले ही न हों पर हमारा व्यापार और व्यवहार तो इसी पर अवलम्बित है।" सेठ माणिकचंद ने फिर कहा "सारे काण्ड का मुख्य उद्देश्य यही है कि अंग्रेजों की लड़ाकू कौम से जहाँ तक बने वहां तक दुश्मनी बाँघना ठीक नहीं और इसीलिये मैंन इन सब बातों का खुलमखुला विरोध नहीं किया। मैं बादशाह को लिख देता हूं कि मैं आपके हुनम को सिर चढ़ाता हूँ और मुझे मिली हुई बंगाल की सुबेगिरी को पुनः मुशिदकुलीखां के सिपुर्द करता हूं। क्योंकि मैं उनको अपने से अधिक योग्य मानता हूं। मुझे विश्वास है कि बादशाह मेरे इस कथन को सहर्ष स्वीकार करेंगे।"

मुर्तिदकुलीख़ां ने पूछा कि अंग्रेज ज्यापारियों को जो परगने सौंपने का फरमान बादशाह की शेर से भेजा गया है उसका क्या होगा ? जगतसेठ ने कहा कि इस विषय में जरा बुद्धिमानी से काम छेना होगा । अंग्रेज छोग ज्यापारी हैं, कूटनीतिज्ञ हैं; छड़ाकू हैं वे जब चाहें तब बादशाह की आँखों पर पष्टी बांध सकते हैं । साथ ही समय पढ़ने पर अपने मित्रों को सहायता भी कर सकते हैं । इसिछिए उनके साथ किसी भी प्रकार का उछृह्व ज्यवहार करने का परिणाम अच्छा न होगा । इन परगनों की माछिकी तो नहीं दी जा सकती मगर यह ज्यवस्था करना होगी कि इस भाग में अंग्रेज ज्यापारी बिना कस्टम टैक्स के ब्यापार कर सकें।

जपर के सारे अवतरण से इस बात का पता चल जाता है कि बंगाल के तत्कालीन राजनैतिक वातानरण में जगतसेठ का कितना जबरदस्त प्रभाव था। समस्त बंगाल, बिहार और उड़ीसे का महसूल सेठ माणिकचंद के यहां इकट्ठा होता था और इन तीनों प्रदेशों में जगतसेठ की टकसाल के बने हुए रुपये ही उपयोग में आते थे। तत्कालीन मुसलमान लेखकों ने लिखा है कि जगतसेठ के यहां इतना सोना-चांदी था कि अगर वह चाहता तो गंगाजी का प्रवाह रोकने के लिये सीने और चांदी का पुल बना सकता था। बगाल के अन्दर जमा हुई महसूल की रकम दिली के खजाने में भरने के लिये जगतसेठ के हाथ की एक हुण्डी पर्याप्त थी। "मुतलरीन" नामक प्रनथ का लेखक लिखता है कि उस जमाने में सारे हिन्दुस्थान में जगत सेठ की बराबरी का कोई दूसरा व्यापारी या सेठ न था। कितनी ही दफे जगतसेठ के भण्डार लड़े

गये, एक बार तो मरहठों ने उसकी कोठी को निर्दयतापूर्वक चूस छी फिर भी उसकी स्पृद्धि अचल और अखण्ड बनी रही।

सेठ माणकचंद के दो खियाँ थीं। पहली माणिकदेवी और दूसरी सोहागदेवी। मगर दोनों से ही उनको कोई सन्तान न हुई। माणिकदेवी उम्र में बड़ी थी। वह परमभद्द, धार्मिक और श्रद्धा-सम्पन्न महिला थी। इन्होंने सेठ माणकचंद के सन्मुख एक भव्य और अत्यन्त सुन्दर जैन-मंदिर बनवाने की इच्छा प्रगट की। सेठ माणकचंद को पैसे की कमी तो थी ही नहीं, उसी समय बंगाल के कुशल से कुशल शिविपयों को निमन्त्रित करके मंदिर की योजना तैयार की गई। भागीरथी के तीर पर बहुमूल्य कसीटी पत्थर का सारा मंदिर बनवाया गया। ऐसा कहा जाता है कि इस-कसीटी पत्थर के संग्रह करने में उनको इतना मूल्य खर्च करना पड़ा कि जितने में शायद सोने और चांदी का मन्दिर तयार हो सकता था।

गंगा के विशाल प्रवाह में वह मन्दिर यद्यपि वहगया है फिर भी उसका भग्नावशेष जो फिर से जोड़ जाड़ कर ठीक कर लिया गया है आज भी जगत सेठ की अमर कीर्त्ति को घोषित कर रहा है।

बादशाह फर्सें बसियर के पश्चात दिली के रह मंच पर बादशाह महम्मदशाह अवतीण हुआ। उसने माणिकचन्द सेठ को जगत सेठ के नाम से दूसरी बार सम्बोधित कर सम्मानित किया। इतिहास छेखक इस बात को मानते हैं कि मुगल दरबार ने सबसे पहले जगत सेठ को ही इस तरह की बादशाही पदनी से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उनको नवाब की गादी पर बाई ओर बैठने का हक भी मिला। उस जमाने के रिवाज के अनुसार मोती के कुण्डल, हाथी, और पालकी भी सल्तनत की ओर से उन्हें बक्षी गई। बहाल के नवाबों को सम्राट की ओर से इस बात की खास सूचना रहती थी कि जगतसेठ की अनुमति के बिना राज्यशासन का कोई भी महत्वपूर्ण काम न होना चाहिए। इस प्रकार गौरव मय जीवन बिताते हुऐ सेठ माणिकचन्द का स्वर्गवास हुआ और उनके स्थान पर उनके भाणेज सेठ फतेचन्द उनकी गादी पर आये।

े इघर बंगाल की नवाबी के अधिकार पर मुर्शिदकुलीखों के पश्चात् उनके जमाई शुकाउद्दीन और शुजाउद्दीन के पश्चात् उनका पुत्र सरफखों बेठे।

#### सरफखां ऋौर जगतसेठ फतेचन्द

मुर्शिदकुलीखाँ ने जिस शान्ति और मुन्यवस्था की जड़ बङ्गाल में जमाई तथा उसके दामाद गुजाउदीन ने अपनी योग्यता और साहस के बल पर जिसे नष्ट होने से बचा लिया। सरफखाँ ने बङ्गाल के रङ्ग मंच पर आते ही अपनी बेनकूफी, उतावलेपन और विषयान्धता की प्रषृतियों से उस सुन्यवस्था की जड़ पर कुरुहाड़ा चलाना प्रारम्भ किया। दिख्ली की हुबती हुई बादशाहत ने भी बंगाल की शांति और सुन्यवस्था पर उसने उनको फिर छोड़ दिया। इन सब् घटनाओं का परिणाम- धीरे-धीरे बढ़ते बढ़ते पलासी के युद्ध में परिणित हुआ, जिसमे मीरजाफ़र के घोर विश्वासघात से सिराजुद्दौला की भयद्वर पराजय हुई और उसके जीवन का नाटक अत्यन्त दुःखान्त रूप से समाप्त हुआ।

### मीरजाफ़र श्रौर जगत् सेठ

पलासी के इतिहास प्रसिद्ध शुद्ध के पश्चाद नये नवाब का चुनाव करने के निर्मित्त जगत् सेठ के मकान पर लगातार तीन दिन तक मंत्रणा चलती रही। लोगों का ख्याल था कि जगत् सेठ अवश्य मीरजाफ़र को नवाब चुनने के लिए अपना मत देंगे क्योंकि उसने उन्हें सिराजुहौला की कैद से छुड़ाया था। मगर लोगों का ख्याल गलत निकला। जगत् सेठ ने स्पष्ट कह दिया कि जिस राजनीति के साथ असंख्य लोगों के हिताहित का सम्बन्ध है उसमें व्यक्तिगतं सम्बन्ध को महत्व नहीं दिया जा संकता। ये अपनी तटस्थवृत्ति से रत्ती भर भी दस से मस न हुए। इस अवसर पर राजशाही की महारानी भवानी की तरफ़ से—जोकि सारे प्रान्त में अद्ध बहेश्वरी की तरह पूजनीय मानी जाती थी—जो सन्देश आया था वह आज भी इतिहास के पृष्ठों पर कुन्दन की तरह चमक रहा है—

"बड़ार्ल का भाग्य निदेशी ज्यापारियों के हाथ में देने की जो सलाह दे, उसे इस पत्र के साथ भेजी हुई सिन्दूर, चुंदड़ी और बंगड़ी (चूड़ी) मेरी तरफ से भेंट में देना।"

अस्तु, मंत्रणा के ये तीन दिन तीन वर्षों के समान बीते और अन्त में कई अन्तरद्ग प्रभावों के. कारण मीरजाफ्र ही बङ्गाल का नवाब चुना गया।

सीरजाफर के बङ्गाल की ससनदपर आते ही बङ्गाल का भरा प्रा खजाना खाली होना प्रारम्भ हुआ। ऐसा कहा जाता है करोब छः करोड़ रुपये का चूरा हो गया। जिससे से अधिकांका विदेशी व्यापारियों की जेब में चला गया। अभागे असीचन्द को सम्भवतः कुछ भी न मिला और वह अन्त समय से पागल होकर मरा।

इसके कुछ समय पश्चात् ही मीरजाफर ने अंग्रेज न्यापारियों को टकसाल खोलने का भी हुक्म देदिया जिसका भाव इस प्रकार था।

"कलकत्ते में एक टकसाल खोलने की और उसमें सोने चांदी के सिक्के ढालने की परवानगी आज से अंग्रेज कम्पनी को दी जाती है। अंग्रेज कम्पनी मुर्शिंदाबाद की टकसाल के बरावर वजन के सिक्के कलकत्ते की छाप से ढाल सकेगी। बंगाल, बिहार और उदीसे मे उनका चलन होगा, खजाने में भी उनका भरना हो सकेगा। इन सिक्कों के लिए जो कोई बट्टा-व कसर लेगा वह सजा का पात्र होगा"।

कहना न होगा कि इस आर्डर का सारा भीषण असर जगत सेठ की कोठी पर पड़ा। उसी दिन

1

से जगत सेठ का वैभव सूर्य अस्ताचल-गामी होने लग गया। इन्हीं दिनों एक बार हा बेल नामक एक मुख्य अंग्रें ज कर्मचारी ने जगतसेठ से कुछ रकम मांगी। जिसको देने से जगतसेठ ने इन्कार कर दिया, इस पर भयंकर रूप से कुछ हो कर उसने जगतसेठ के सर्वनाश की प्रतिज्ञा की। उसने तारीख ८ मई सन् १७६० को वारन हेस्टिंग्ज को एक पत्र लिखा जिसमे जगतसेठ के लिये निम्नाङ्कित शब्द थे:—

A time may come when they stand in need of the company's protection, in which case they may be assured, they shall be left to satan to be buffeted.

भर्थात् — ऐसा भी समय आवेगा जब जगतसेठ को कम्पनी का आश्रय छेना पढ़ेगा। उस समय उसे शैतान के हाथ में पढ़कर भारी पीड़ा भोगना पड़ेगी।

चारों ओर ऐसी भर्यंकर परिस्थितियों को देखकर जगतसेठ का मन बहुत उचट गया और चित्त को शान्त करने के लिए अपनी दो हजार सेना सहित, वे सम्मेदशिखर की यात्रा को निकल गये। मीरकासिम और जगतसेठ

मीरजाफ़र-का प्रताप भी बहुत कम समय तक टिका, उसकी बेवकूफी ने उसे बहुत ही शीष्र शासन के अयोग्य सिद्ध कर दिया और शीष्र ही उसके स्थान पर उसका दामाद मीरकासिम बहाल की मसनद पर आया। मीरकासिम बहा साहसी, बुद्धिमान और राजनीतिक्त व्यक्ति था। मगर उसकी किस्मत और उसकी परिस्थिति उसके बिलकुल खिलाफ थी। उसकी प्रकृति इतनी शङ्काल, थी कि अपने अत्यन्त विश्वासपात्र व्यक्ति को भी वह हमेशा सन्देह की दृष्टि से देखता था। उसने जगत्सेठ महताबचंद और महाराजा सरूपचंद को भी इसी शङ्काल, प्रकृति की वजह से मुंगर मे बुलाकर नजरबन्द कर दिया, और जब वह "उधूयानाला" के इतिहास प्रसिद्ध युद्ध में बुरी तरह से हार गया तब केवल इसी प्रतिहिंसा के मारे कि कही जगत्सेठ अंग्रेजों से मिलकर अपना काम न जमा लें उसने जगतसेठ और महाराजा सरूपचंद को गंगा के गर्भ में हुव जाने का आदेश किया। उसी दिन ये दोनों प्रतापी पुरुष राजकारणों की बिलवेदी पर गंगा के गर्भ में समा गये और इस प्रकार इस खानदान के एक अत्यन्त प्रतापी पुरुष का ऐसा दुःखान्त हुआ।

#### जगतस्ंठ खुशालचंद

जिस दुःखान्त नाटक का प्रारम्भ जगतलेठ महताबचंद के समय में हुआ और जिसकी करुणापूर्ण मृत्यु के साथ इसका अन्त हुआ उसका उपसंहार जगतलेठ खुशालुचंद के समय में पूरी तौर से हुआ। महताबचंद के साथ ही जगतलेठ के खानवान की आत्मा प्रयाण कर गई। केवल उसका तेजोहीन अस्थि- पंजर शेप बचा रहा । उनके पुत्र जगतसेठ खुशालचंद को भी बादशाह शाहआलम ने जगतसेठ की पदवी प्रदान की थी तथा लाई झाइव ने भी उनको कम्पनी का बैंकर बनाया था। मगर एक तो खुशालचंद की उम्र कम होने से और दूसरे इच्च की कमी आजाने से वे जैसी चाहिये वैसी व्यवस्था नहीं कर सकते थे। इस सब कठिनाइयों को दूर करने के लिये उन्होंने लाई झाइव को एक निवेदन पत्र लिखा था जिसका उत्तर झाइव ने जिस कठोरता के साथ दिया उसका भाव नीचे दिया जाता है।

"तुम्हारे पिता के साथ मैं कितनी मेहरवानी रखता था और उनको कितनी सहायता पहुँचाता था यह तुम भली प्रकार जानते हो। तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ मैं वैसा ही आंतरिक सम्बन्ध रखता हूँ, पर खेद की बात है कि तुम अपनी प्रतिष्ठा और जवाबदारी का कुछ भी खंयाल नहीं रखते। हमारे बीच में यह समझौता हो चुका है कि तिजोरी की तीन चाबिएँ भिन्न २ स्थानों पर रहेंगी। पर उसके बदले तुम सब पैसे अपने पास ही रख छेते हो। इजारे भी तुम बहुत कम दरों में दे देते हो; राज्य का कर्जा पहले बस्ल करने के बदले तुम अपने ज्यक्तिगत कर्जे को जमीदारों से पहले वस्ल करते हो। तुम्हारे इस ज्यवहार का किसी भी रीति से समर्थन नहीं हो सकता। आज भी तुम पहले ही के समान पैसे वाले हो, अधिक लोभ की वजह से तुम्हें असंतोष रहता होगा पर तुम अपनी जबाबदारियों से नीचे पहते जा रहे हो और तुम्हारे पर से हमारा विश्वास दिन २ उठता जा रहा है।"

इसके कुछ समय परचात क्लाइव ने जगतसेठ से कहलाया कि यदि प्रतिवर्ष तीन लाख रुपये केकर के तुम स्वतंत्र होना चाहते हो तो हम प्रतिवर्ष इतना रुपया देने के लिये तैयार हैं। नगर खुझाल-चन्द ने उत्तर दिया कि यदि मैं अपने सरच को अधिक से अधिक घटाऊँ तो भी तीन लाख रुपये में मेरा पूरा नहीं पड़ सकता।

इसके पश्चात् वारेन हैस्टिंग्ज के जमाने में जगतसेठ की स्थिति और भी बिगड़ी और उन्होंने हैस्टिंग्ज को भी एक पत्र लिखा। उस समय हैस्टिंग्ज राजधानी से बहुत दूर था। उसने कलकत्ता बापिस लौटकर इस विषय का संतोषजगक जबाब देने का आश्वासन दिया मगर दुर्भाग्य से उसके कलकत्ता वापिस लौटने के पहिले ही सुशालचन्दजी का स्वर्गवास-हो गया।

जगतसेठ खुशालचन्द बहे धार्मिक पुरुष थे। तीर्थराज सम्मैद्शिखर पर इन्होंने क्तिने ही जैन मन्दिर भी बनवाये। वहाँ के शिला लेखों में कई स्थानों पर खुशालचन्द का नामोल्लेख मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि जिस जगतसेठ ने लगभग १०८ तालाव बनवाये थे वे ये खुशालचन्द ही थे। इसके अविरिक्त उन्होंने अपने मकान के पास खुशाल बाग नाम का एक बगीचा निर्माण किया था। खुशालचन्दजी के कोई संतान न होने से उनके भतीजे हरकचंदजी उनके यहाँ पर दत्तक आये। इनके समय में इस खानदान की दशा और भी अधिक बिगढ़ गई। इन्हीं के समय में इस खानदान का धर्म भी जैन से बदल कर वैल्या हो गया। ऐसा कहा जाता है कि हरकचंदजी के कोई संतान न होने से एक वैल्याव सन्यासी ने इन्हों संतान का लालच देकर बैल्याव धर्म में दीक्षित किया। इन्होंने अपने मकान के पास एक वैल्याव मंदिर का निर्माण भी करवाया।

## श्रीसबाज जातिं का इतिहास

ः हरकचंदजी के पश्चात उनके पुत्र इन्द्रचन्द्रजी हुए और उनके पश्चात् उनके पुत्र गोबिन्द्चन्द्र जी जगतसेठ की गादी पर आये। ये इतने उड़ाऊ थे कि इन्होंने अपने घर के गहने और कपड़ों तक को बेच डाला। अंत में जब आजीविका का सवाल उपस्थित हुआ तब उन्होंने अंग्रेज सरकार की शरण ली। बहुत मिहनत के पश्चात् सरकार ने इनको १२००) मासिक जीवन भर देने का निश्चय किया। इनके यहाँ सेठ गुलाबचन्दजी दत्तक आये जिनके पुत्र फतेचन्दजी इस समय विद्यमान हैं।

इस प्रकार जिस स्थान पर एक दिन वैभव और अधिकार का प्रखर सूर्य्य अपनी हजारों गौरवमय किरणों से देदीप्यमान हो रहा था, परिवर्तन के प्रवलचक्र में पढ़ कर वहाँ साधारण दीपक का प्रकाश भी कठिनता से दृष्टिगोचर होता है। इतना होने पर भी जगतसेठ के नाम के साथ जिस अतीत गौरव और भन्यता की कढ़ियें वँधी हुई है, करालकाल उनको नष्ट नहीं कर सका। व्यक्ति क्षुद्र है पर उसका गौरव, उसकी कीर्ति और उसका बल महान् है, चिराराध्य है, अजर अमर है।

#### सेठ पूनमचन्द ताराचन्द गेलड़ा, मद्रास

इस खानदान के पूर्व पुरुष नागौर में निवास करते थे। ऐसा कहा जाता है कि करीब तीन चार सी वर्ष पूर्व पह खानदान नागोर से उठकर कुचेरा चला गया। आप लोग ओसवाल गेलड़ा गौन के स्थानकवासी सजन हैं। इस खानदान में श्रीयुत काल्रामजी हुए। आपके चार पुत्र हुए जिनका नाम क्रम से मुस्तानमल्जी, शम्भूमल्जी, अमरचन्दजी और लग्जमल्जी था। इनमें से श्रीयुत अमरचन्दजी सर्व प्रथम करीब १२५ वर्ष पहले पैदल रास्ते कुचेश से चलकर जालना होते हुए मद्रास आये। आप बड़े कर्मवीर और साहसी पुरुष थे। आपने यहाँ पर आकर पहले पहल कुछ समय तक सिवंस की। मगर कुछ समय पश्चात् यहां के अंग्रेज अप्तारों के उत्साहित करने पर आपने रेजीमेण्टल वेंकर्स का काम प्रारम्भ किया। इसमें आपको खूब सफ्लता मिली। संवत् १९५२ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से प्रमचन्दजी, हीराचन्दजी और रामबक्षजी था। प्रमचन्दजी का जन्म संवत् १९२१ में हुआ। आप अपने पिता के बड़े योग्य पुत्र थे। आपने अपनी सहदयता और मिलनसारी से बहुत नामवरी और यश प्राप्त किया। जब तक आप जीवित रहे तब तक सब भाई और कुटुम्ब शामिल ही काम करते रहे। आपका स्वर्गवास ४२ वर्ष की उन्न में संवत् १९६३ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से श्रीताराचन्दजी, किशनलालजी और इन्द्र-चन्दजी अमोलकचन्दजी के यहाँ दत्तक चले गये।

श्रीयुत् ताराचन्द्जो का जन्म संवत् १९४० का है आप बड़े योग्य, सज्जन और धर्मप्रेमी पुरुष हैं। आपके तीन पुत्र हैं। श्रीयुत भागचन्द्जी, नेमीचन्द्जी और खुशालचन्द्जी। श्री भागचन्द्जी बड़े शिक्षित और स्वदेश-प्रेमी सज्जन हैं। आपके श्री भवीरचन्द्जी नामक एक पुत्र हैं।

ब्यावर गुरुकुल, मद्रास महावीर औषधालय, ब्यावर जैनपाठशाला, जैनज्ञान पाठशाला उदयपुर, हुक्मीचन्द मण्डल रतलाम इत्यादि संस्थाओं में आप काफी सहोयता पहुँचाते रहते हैं। मतलब यह कि ओसुवाल समाज में यह खानदान बहुत अग्रगण्य है।

को नष्ट करने में बहुत बड़ी सहायता दी। इतिहास छेखक सरफलां की उर्कृषक प्रवृत्तियों का वर्णन करते हुए बतलाते हैं कि जगत सेठ के साथ बैर बांधकर सरफ़खां ने बंगाल के सुख और शांति को नष्ट करने में कितनी मदद की। यही वह समय था जब सुप्रसिद्ध कातिल नादिरकाह की लटमार से भारतवर्ष के अन्दर त्राहि २ मची हुई थी। इस बात की बढ़ी जबरदस्त सम्भावना की जाती थी कि बँगार्छ का सरसब्ज सुक्क उसके कातिल हाथों से नहीं बचाया जा सकता । नवाब सरफलां उसका सुकांबिला करने में असमर्थ था। बंगाल के दूसरे ज़मीदार और शासक छोटे र अनेक दुकड़ों में विभक्त हो रहे ये और उनकी इक्तियां इतनी तहस नहस हो रही थीं कि वे किसी भी प्रकार उस काली घड़ी से देश को बचाने में असंमर्थ थे। सारे प्रान्त में आतंक छाया हुआ था और शाम को आनंदपूर्वंक सोने वार्ले छोग सोते समय ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करते थे कि किसी तरह उनका सवेरा सुखपूर्वक उदय हो । ऐसे आतंक के समय में सारे प्रान्त की निगाह जगत सेट की ओर लगी हुई थी। जगत सेट का सुप्रसिद्ध मकान, जो आज गंगा के गर्भ में विलीन होगया है, उस समय प्रांत के तमाम जमीदारों और जिम्मेदार आदिमियों का मंत्रणागृह बना हुआ था। वर्द्धमान के महाराज तिलोकचन्द, ढाका के नवाव राजवलुम, राय आलमचन्द तथा हाजी अहमद भी इसे मंत्रणा में शामिल रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि इस अर्थकर समस्या का निपटारा भी जगतसेट के कुशक मस्तिष्क ने आसानी के साथ कर दिया। कहा जाता है कि जगतसेट की टकसाल में ऐक लाख सोने के सिक्के नादिरशाह के नाम के ढलवा कर उसको भेंट में भेजे गये जिससे वह बढ़ा प्रसन्न हुआ और उसने बंगाल लूटने का विचार बन्द कर दिया । इस प्रकार जगत सेठ की राजनीति क्रशकता से इस महाज विपत्ति का अंत हुआ।

हम जपर कह आये हैं कि सरफराज को विषयांधता ने उस प्रांत में एक बड़ा असंतोष मचा रक्षा था। दैवयोग से उसकी इस प्रवृत्ति के कारण एक ऐसी घटना घटी कि जिसने जगत सेठ की दृष्टि में उसको बुरी तरह से गिरा दिया और संभवतः इसी कारण उसे नवाबी से भी हाथ धोना पड़ा। बात यह हुई कि जगतसेठ के महिमापुर के एक मुहल्ले में एक बड़ी सुन्दर कन्या रहती थी जिसका सम्बन्ध शायद जगतसेठ के पुत्र से होने वाला था। सरफलां की विषय लोलुप दृष्टि उस पर पड़ी और विषयोग्या जगतसेठ के पुत्र से होने वाला था। सरफलां की विषय लोलुप दृष्टि उस पर पड़ी और उन्होंने ठीक मौके पर पहुँच कर उस दृष्ट से उस निर्वोध बालिका को रक्षा को और उसी समय उन्होंने उसकों पद अष्ट करने का निश्चय कर लिया। उन्होंने बंगाल के लोकमत को जो कि सरफलां के प्रति पहले ही विद्रोही हो रहा था प्रज्ज्वलित कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही शीघ सरफलां का पतन हुआ और उसके स्थान पर नवाव अलीवईंखां नवाब की पदवी पर अधिष्ठित हुआ।

#### नवाव ऋलीवदीखां श्रीर जगतसेठ

जगतसेट का हाथ पकड़ कर अलीवदीं बंगाल की मसनद पर आया। इतिहास बतलाता है कि उसके ('अलीवदीं वां) धार्मिक जीवन के प्रमाव से मुर्शिदाबाद का राजमहल पवित्र तपोवन के सहत्य हो गया था और बंगाल के वातावरण में शांति और पवित्रता की एक हलकीसी लहर फिर से दौड़ गई थी। मगर बंगाल का प्रचण्ड दुर्भाग्य, जो कि सर्वनाश का विकट अष्टहास कर रहा था, अलीवदीं को के ते के कि का। अलीवदीं को अपने शासनकाल में राज्य व्यवस्था पर शांतिपूर्वक विचार करने के लिये एक क्षण का समय भी न मिला। उसके राज्यकाल का एक २ क्षण बाहरी आतनाह्यों से बंगाल की रक्षा करने में ही खर्च हुआ। बंगाल की गद्दी पर उसके पैर रखते ही मरहठों की फौज ने बंगाल को लूटने के हरादे से आक्रमण करना ग्रुक्त किये। एक तरफ से वालाजी और दूसरी तरफ से राधोजी बंगाल को तबाह करने के हरादे से आक्रमण करना ग्रुक्त किये। वंगाल के इतिहास में "वरगी का तफ़ान" एक बहुत ही महस्वपूर्ण घटना समझी जाती है। बादशाह औरंगजेत्र पहाड़ी चूहा कह कर जिन मरहठों का अपनाव करता था समय पाकर उन्हीं मरहठों ने दिल्ली की वादशाहत को जब से हिला दिया। इन्हीं मरहठों ने विल्ली की वादशाहत को जब से हिला दिया। इन्हीं मरहठों ने विल्ली की वादशाहत को जब से हिला दिया। इन्हीं मरहठों ने बंगाल, विहार और उड़ीसा को मी अपना शिकार वना लिया।

जब नवाव अलीवदीं बां को इस आक्रमण की बात मालूम हुई तो उसने जगत्-सेट को गीदा गाड़ी नामक सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी और मुश्तिदाबाद की रक्षा का भार अपने पर लिया। उसने मीर हवीब नामक एक विश्वसनीय सेनाध्यक्ष को जगतसेट की कोटी और मुश्तिदाबाद की रक्षा का भार सौंप कर स्वयं मराठों की फौज पर आक्रमण कर दिया। मगर ठीक अवसर आने पर मीरहवीब बंदल गया और उसने मरहठों को जगत् सेट की कोटी लूटने का अवसर दे दिया। इसी समय जगत् सेट की कोटी की हितहास-प्रसिद्ध लूट हुई, जिसमें मरहठों ने सारी कोटी को तहस नहस कर दिया और करीब दो करोड़ की सामग्री को लूट लेगये। अलीवदीं खां के हृदय पर इस घटना का बहुत ही बुरा असर पड़ा और उसने मन ही मन मराठों से इस घटना का बदला लेने का संकल्प किया।

इस घटना को एक बर्ष भी न बीता होगा कि इतने ही में बालाजी और भास्कर पंडित इन दो मरहटे सरदारों ने फिर से बंगाल पर चढ़ाई करदी। इनमें से बालाजी को तो दस लाख रुपया देकर किसी प्रकार वहाँ से बिदा किया गया और भास्कर पण्डित को समझाने का भार जगतसेट पर आ पड़ा। मानकरा के मैदान में जहाँ भास्कर पण्डित की सेना पड़ी हुई थी, जगत् सेट उससे समझौता करने की, गये। वहाँ उन्होंने समझौते की बात चीत की। इस बात चीत का निर्णय दूसरे दिन नदाब अली



स्व॰ जगत-सेठ गुंलांत्रैचंडजी गेलका, महिमागंज (गुर्शिटाबाट)



ज्गत-सेठ फतेचद्जी गेलका, महिमागज (मुशिदाबाद)

वदींखां के सम्मुख होना निश्चित हुआ। दूसरे दिन जगत्सेठ नवाब अलीवदींखां को लेकर भास्कर पण्डित के पास गये, बात चीत का सिलसिला आरम्भ हुआ, ऐसा कहा जाता है कि उसी समय अवसर पाकर नवाब अलीवदीं ने अचान कि मियान में से तलवार निकाल कर विजली वेग से आस्कर पण्डित का सिर उतार लिया। यह कार्य इतनी शीष्ठता से हुआ कि बाहर के लोगों की कौन कहे, मगर पास बैंदे हुए जगद सेठ तक को एक क्षण पश्चात सब घटना समझ मे आई, वे किंकर्च व्यमूद हो गये, वे अकस्मात् बोले "अलीवदींखां यह भयद्वर विश्वासघात" ? अलीवदींखां ने नीची गर्दन करके उत्तर. दिया "मुशिदाबाद की लूट का बदला "। जगत सेठ ने अत्यन्त दुःखित होकर कहा "बंगाल के सर्वनाश का आरम्भ !" दोनों व्यक्ति अत्यन्त दुःखी होकर चुपचाप घर चले आये।

इस घटना के पश्चात् जगतसेठ का दिल राजनैतिक चार्ली और दान पैचीं से बहुत- अधिक फट गया। उन्होंने इस सम्बन्ध में मौन रहना ही उचित समझा। कुछ ही समय पश्चात् उनका और नशाद अलीवदींखों का स्वर्गवास हो गया और इनके पृश्चात् ही बद्वार्ल की पत्तन लीला जोर शोर से प्रारम्भ हो गई।

## नबाब सिराजुदौला और जगत् सेट महताबचन्द

अलीवदीं को पश्चात् उसका दौहित्र सिराजुदौला बहाल की नवाबी मसनद पर आया और इथर जगत् सेठ फ़तेहचन्द के पश्चात् उनके पीत्र महताबचन्द जगत् सेठ की गद्दी पर आये। उस समय दिल्लों की ह्वती हुई शाहनशाहत की कल पर अहमदशाह और आदिल्लशाह जुगत् की तरह चमक रहे थे। इस अहमदशाह ने भी महताबचन्द को जगत् सेठ की पदवी से और उनके भाई सल्लंचन्द को "महाराजा" की पदवी से सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त बहाल के सुप्रसिद्ध जैज़तीर्थ "पारसनाथ देकरी" का सम्पूर्ण स्वामित्व भी शाही फ़रमान के द्वारा इन दोनों भाइयों को दिवा। जगत् सेठ महताबचन्द ने उत्तरी भारत ही की तरह दक्षिणी भारत में भी बहुत बढ़ी ब्यापारिक प्रतिष्ठा प्राप्त की ।

मबाब सिराजुद्दौला के सम्बन्ध में इतिहासकारों के अन्तर्गत बहुत गहरा मतमेद पाया जाता है।
इंग इतिहासकार उसे अत्यन्त कुशल और राजनीतिज्ञ व्यक्ति होने का सम्मान प्रदान करते हैं। कोई
कहते हैं कि सिराजुदौला अंग्रेज़ों का विरोधी था इससे अहरेजों ने उसे एक सयहर मनुष्य की तरह चित्रित
किया है। कुछ लोगों का यह विश्वास है कि जगत सेठ और इसके जमीदारों के स्वार्थ सिराजुदौला के
हारा सिद्ध न होने से इन लोगों ने उसे बदनाम करने की कोशिश की। इसके विपरीत कई इतिहासकारों
ने उसे अध्यन्त कृर, नराधम, विषयाम्य और पाश्चिकचुत्ति वाला भी चित्रित किया है।

कुछ भी हो, मगर इस बात के लिए बहुत से इतिहासकार प्रायः एकमत हैं कि वह

उतावले स्वभाव का, स्वच्छन्दी और विलास प्रिय पुरुष था। एक और उसकी मौसियों के पुत्र, उसके अधिकारी और अलीवर्दीलां के दूसरे रिश्तेदार उसे हटाकर किसी दूसरे को नवाव बनाने की चिन्ता में थे दूसरों और जगत् सेठ, जमीदार और व्यापारियों के दिल भिन्न भिन्न कारणों की वजह से बेचैन हो रहें थे। इसी बीच में सिराजुहौला ने एक दिन, दिनदहादे मुर्शिदाबाद के बाजार में इसैनकुलीलां नामक एक सरदार का खून करवा डाला। जानकीराम नामक अपने एक प्रतिनिधि का खुले आम अपमान किया, मोहनलाल नामक एक गृहस्थ की बहन को—जो कि उस समय सारे बंगाल में सबसे अधिक मुन्दरी मानी जाती थी—अपने अन्तःपुर में दाखिल कर लिया और मोहनलाल को रूपयों के जोर से उण्डा कर दिया। इतिहास प्रसिद्ध रानी भवानी की विधवा पुत्री तारा को शय्यासहचरी बनाने के लिए भयद्भर जाल रचा, जिसके परिणाम-स्वरूप उस निदेष बालिका को जीते जी चिता में भस्म होजाना पढ़ा। इन सब घटनाओं से सारे बंगाल की प्रजा में वह बहुत अप्रिय हो गया था, और इधर अंग्रेज—कम्पनी के साथ भी उसकी शत्रुता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जारही थी।

इसी समय में बंगाल के राजनैतिक वातावरण में दो प्रभावशाली पुरुप और दृष्टिगोचर होते है। एक उमाचरण जो इतिहास के पृष्ठो पर अमीचन्द के नाम से प्रसिद्ध है। जो वास्तव मे पंजाब का रहने वाला था और व्यापार के लिए कलकत्ते मे आकर वस गया था। कितने ही व्यक्ति इसी अमीचन्द को जगत् सेठ मानकर, जगत सेठ फतेचन्द और महताबचन्द के निर्मल जीवन पर देश के प्रति विश्वासघात करने की कल्झ कालिमा लंगाने का प्रयस्न करते है, और कितने ही अमीचन्द के मिन्न "माणिकचन्द" को जगत् सेठ मानकर जैन जाति के सेठ माणिकचन्द के सम्बन्ध मे निराधार अपवाद फैलाते है। यह माणिकचन्द जगत् सेठ माणिकचन्द नहीं प्रस्थुत अलीनगर का एक फौजदार था जो पीछे से अंग्रेंजों के पक्ष में जा मिला था। यह माणिकचन्द प्राचीन ग्रन्थों मे "महाराज" माणिकचन्द के नाम से प्रसिद्ध था।

उमाचरण अथवा अमीचन्द्र के सम्बन्ध में जो प्रमाणभूत बातें मिस्ती हैं उनसे पता चलता है कि यह कोई मामूली या राह चलता न्यापारी न था। फेंच मुसाफ़िर ओमें लिखतां है कि "उसका विशाल मकान एक राजमहल की तरह-था जिसमें सैंकड़ों कमरे थे, उसके पुष्पोद्यान में कई प्रकार के फूलों के ब्रक्ष खिले हुए थे, उसके मकान के आस-पास दिन-रात हथियारबन्द प्रहरी पहरा देते रहते थे, प्रारम्भ में अंग्रेजों ने भी उसे-एक महाराज की ही तरह माना था, मगर बाद में यह अंग्रेजों के आश्रित हो गया।"

यह अमीचन्द जर्गतः सेठ महताबचन्द से भी इस उद्देश्य से मिला था कि वह सिराजुद्दीलां को अंग्रेजों के पक्ष में करदे। कहा जाता है इसी बात की खबर सिराजुद्दीला को मिल जाने से, उसने जगत् सेठ को अंग्रेजों का पक्षपाती -समझ एक बार कैट्-कर-दिया। मगर मीरजाफुर के ज़बद्देस्त विरोध करने

## बच्हाकत

सगर नामक एक वीर और प्रतापशाली व्यक्ति देखवाड़ा नामक स्थान पर शासन करता था। इसके पराकृम की चारों ओर धूम मची हुई थी। इसी समय चित्तीड़ाधिपति महाराणा रतनसी पर मालवे के अधिपति महमूद ने चढ़ाई की। इस त्रिपत्ति के समय में महाराणा ने सगर के गुणों से परिचित हो कर उन्हें अपनी सहस्यतार्थ युद्ध का निमन्त्रण दिया। सगर अपनी चतुरिद्धणी सेना केकर राणा की सहायतार्थ आ-पहुँचे। सगर की वीरता के आगे बादशाइ को-हार खानी पढ़ी। वह पराजित्त होकर भाग खड़ा हुआ। सगर ने उसका पीछा किया फड़स्वरूग मालवे पर सगर-का अधिकार हो गया।

कुछ समय पश्चात्-गुजरात के मालिक बहिलीम जातभ्रहमद बादशाह ने राना सगर से कहला भेजा कि तुम मुझे सलामी दो और हमारी नौकरी-मंजूर करो, नहीं तो मालवा प्रांत तुम से छीन खिया जायगा ।

उपरोक्त बात स्वीकार न करने पर सगर और गुजरात के स्वामी दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सगर अपना अपूर्व वीरस्व प्रदर्शित करते हुए विजयी हुए। बादशाह हारकर भाग गया। इस प्रकार गुजरात पर भी सगर का अधिकार हो गया। कुछ समय के पश्चात् फिर गौरी बादशाह ने राणा रतनसी पर आक्रमण किया। (सम्बन् १३०३) इस बार भी महाराणा ने सगर को याद किया। सगर आज्ञा पाते ही राणाजी की सहायतार्थ का पहुँचे। इस बार सगर ने राणाजी तथा बादशाह को समझा

\*देलवाडा नाम के दो स्थान है—बहला गुजरात में और दूसरा मेनाड में। हमारा खयाल है कि सम्मवतः यह स्थान मेनाड नाला ही हो। इसके दो-तीन प्रमाण है। पहला यह कि-जदयपुर के मुख्य द्वार का जिसे आजकल देवारी कहते हैं, वास्तांनक नाम देनदा नारी है। युडाँ पर आज भी देनदा नंशीय राजपूत लोगों की चौकी है। सभन है इसी स्थान पर या आस पास के स्थानों पर देनडा नंशियों का राज्य रहा हो कि जिससे इसका नाम देनलवाडा पडा हो। दूसरा यहाँ बहुत से जैन मन्दिर हैं, इसलिए इसका नाम देनलवाडा या देनल पट्टम पड़ा हो, और देनडा नंशियों का राज्य रहा हो कि जिस नरा के राना सगर महाराणा की सहायतार्थ युद्ध में गये हों। तीसरा यह भी प्रसिद्ध है कि महाराणा उदयसिंहजी का विवाह देनडा नशीय राजपूतों के यहाँ-हुआ था, जिनसे कुछ जमीन लेकर-नहाँ एक तालान बनवाया जो नतमान समय में उदयसागर नाम ने प्रसिद्ध है। उगरोक्त प्रमाणों से यही सिद्ध होता-है कि देनड़ा राजपूतों का स्थान यही देलनाड़ा है।

#### , श्रोसवाल जाति का इतिहास

कर परस्पर मेल करवा दियातथा बादशाह से दंड लेकर गुजरात तथा मालवा उसे वाप्स कर दिया गया। इस प्रकार सगर ने अपने जीवन काल में कई वीरत्वपूर्ण कार्य कर दिखान्ने ! सगर के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः बोहित्य, गंगादास और जयसिंह थे।

सगर के पश्चात उनके पुत्र बोहित्थ देवलवाड़ा में रहने लगे। आप भी अपने पिता ही के समान श्रूरवीर, बुद्धिमान एवम पराक्रमी पुरुष थे। आप ११०० महावीरों के साथ चित्रकूट नगर (चिक्तीड़) में राणा रतनसी के शत्रु के साथ होने वाले युद्ध में अपूर्व वीरता प्रदर्शित करते हुए काम आये। इनकी की का नाम बहरंगदे था, जिससे श्रीकरण, जैसो, जयमल, नान्हा, भीमसिंह, पर्श्वासंह, सोमजी और पुष्पपाल नामक आठ पुत्र तथा पश्चा नामकी एक कन्या हुई थी। इनमें से बढ़े पुत्र श्रीकर्ण के समधर, वीरदास, हरिदास, उद्धरण नामक चार पुत्र हुए थे।

श्रीकर्ण बड़े झूरवीर थे। इन्होंने अपनी शुजाओं के बल पर मच्छेन्द्रगढ़ को फतह किया था। कहा जाता है कि इसी समय से ये राणा कहलाने लगे। एक समय का प्रसंग है कि बादशाह का खजाना कहीं जा रहा था, उसे राना श्रीकर्ण ने लूट लिया। जब यह समाचार बादशाह के पास पहुँचे तो वह बड़ा क्रोधित हुआ और उसने अपनी सेना मच्छेन्द्रगढ़ पर चढ़ाई करने के लिये मेजी। श्रीकर्ण तथा बादशाह दोनों की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ। अन्त में अपनी अपूर्व वीरता प्रदर्शित करते हुए श्रीकर्ण इस युद्ध में काम आये। बादशाह का मच्छेन्द्रगढ़ पर अधिकार हो गया। श्रीकर्ण की आर्था रतना दे अपने पित को काम आया जान अपने पुत्र समधर आदि को साथ छे अपने पिहर खेड़ी नगर चली गई। वहां जाकर उसने अपने पुत्रों को खूब विद्याध्ययन करवाया, उन्हें उचित सैनिक शिक्षा दी सथा सब कलाओं में निपुण बना दिया।

संबत् १३२३ के आषाद मास के पुण्य नक्षत्र में गुरवार के दिन खरतरगच्छाचार्य श्रीजिनेश्वरस्रि महाराज खेड़ी नगर पधारे। नगर में प्रवेश करते समय मुनिशज को ग्रुम शक्कन हुआ। यह जानकर स्र्रिज़ी ने अपने साथिशों से कहा कि "इस नगर में अवश्य जैनधर्म का उद्योत होगा।" चौमासा अति समी्ष् था, अत्रुव महाराज ने वहीं चौमासा व्यतीत करने का निश्चय किया और वहीं रहने छगे।

#### ं चौहित्थरा गौत्र की स्थापना

एक दिन् रात्रि में पद्मावती जिन शासनदेवी ने महाराज से कहा कि कल प्रातःकाल बोहित्य के

\*अनुमान है कि यह स्थान वर्तमान अलवर स्टेट के अन्तरगन माचेडी नामक स्थान हो।

्र भनुमान है कि यह स्थान गुजरात प्रांत के अन्दर इंडर के पास खेडाब्रह्मा नामक स्थान हो।

पौत्र चारों राजकुमार ब्याख्यान के समय आवेंगे और जिनधर्म का प्रतिशेध प्राप्त करेंगे। निदाने ऐसा ही हुआ। प्रातःकाल चारों ही माई गुरू के ब्याख्यान में पधारे। उस समय गुरु महाराज दया-धर्म का उपदेश कर रहे थे। उपदेश को सुनकर चारों के दिलपर बढ़ा गहरा प्रभाव हुआ। उन्होंने उसी समय श्रावक के बारह गुर्गों का बत धारण किया। आचार्थ्यश्री ने उनको महाजन वंश में सम्मिलित कर लिया एवम् बोहित्थ के वंशज होने से बोहित्थरा गौत्र की स्थापना की जिसका अपश्रंश नाम अब बोथरा है।

श्रावक हो जाने के पश्चात् चारों भाइयों ने घार्मिक कार्यों में रुपया लगाना प्रारंभ किया। इन्हें ने भाचार्य श्री को साथ लेकर सिद्धा वलजी का एक वड़ा संव निकाला मार्ग में उन्होंने अपने साधमीं भाइयों को एक मुहर और सुपारियों से भरा हुआ एक थाल लहान में दिया। इससे लोग इन्हें फोफलिया कहने लगे। इसी समय से बोहित्थरा गोत्र से फोफलिया ज्ञाला प्रकट हुई। इस यात्रा में चारों भाइयों ने दिल लोल कर खर्च किया। जब लौट कर वापस घर अधे तब लोगों ने मिल कर समधर को संघपित का पद दिया। समधर की रानी का नाम जयंती था।

समधर के तेजपाल नामक एक पुत्र हुआ। समधर स्वयं विद्वान् था अतः उसने अपने पुत्र को खून विद्वान्यन करना कर निद्वानं नना दियां। जिस समय तेजपाल २५ वर्ष के थे तन समधर का स्वर्गनास हो गया। कुठ समय पर नात् तेजपाल ने गुजरात के तत्कालीन राजां से गुजरात को ठेके पर लिया। अपनी बुद्धिमानी, अपने प्रभान एक्स अपनी योग्यता से तेजपाल ने बहुत प्रसिद्धि प्राप्त की। इन्होंने संवत् १३७० के उपेष्ठ मांस में पाटन नगर में तीन लाख रूपया लगाकर जैनाच ये श्री जिनकुशल सूरि का पाट महोत्सन कर गांया तथा उक्त महाराज के लेकर शत्रुंजय तीर्थ का संव निकाला। इसके पश्चात् और भी बहुत सा रूपया उन्होंने धार्मिक कार्यों में खर्च किया। इस अवसर पर सब संव ने मिल कर माला पिहना कर तेजपाल को भी संवाधिपति का पद प्रदान किया। तेजपाल ने भी सोने की मुहर, एक थाली और प्रसर का एक लड्डू अपने साधर्मी भाइयों को लहाण स्वरूप बॅटवाये। एक समय सम्मदेशिखरजी की यात्रा करते समय इन्हें रास्ते में रहेच्छों ने रोका था उस समय ये म्लेच्छों को परास्त कर आगे बढ़े और यात्रा करते समय इन्हें रास्ते में रहेच्छों ने रोका था उस समय ये म्लेच्छों को परास्त कर आगे बढ़े और यात्रा की। इस प्रकार कई ग्रुम कार्यों को काते हुए ये स्वर्गनासी हुए। इनकी खी बीनादेवी से इन्हों नी भी शत्रंजय तीर्थ का एक संव निकाल कर एक मोहर एक थाल तथा एक लड्डू लहान स्वरूप बटनाया। इनके तीन पुत्र हुए, जिनके नेम कहना, धारण और नन्दा था। इनमें से कड़वा अपने पिता के उत्तराधिकारी हुए।

कहूना नाम तो वास्तव में कड़वा है मगर वे ठींक इसके विपरीत अमृत के समान थे। एक समय का प्रसंग है कि ये अपने पूर्वजों की भूमि मेवाड़ देश के चित्तौड़ नामक स्थान में आये। वहां पर इनका चित्तींड़ के तत्कालीन महाराणाजी ने बहुत सम्मान किया। तथा उनसे वहीं रहने का आप्रह किया।
कुछ समय व्यतीत होने के परचात् मांडवगढ़ (मांलवा) का सुलतान किसी कारण वरा अपनी
सेना लेकर चित्तींड़ पर चढ़ आया। यह जानकर राणाजी ने कडुवाजी से कहा कि पहले भी आपके पूर्वजों
ने हमारी बहुत सी उत्तम २ सेवाएँ की हैं, अतएव इस बार भी आप हमें हमारे कार्य में सहायता
दीजिये। कड़्वाजी ने महाराणा की बात स्वीकार की। अन्त में इन्होंने (कह्वाजी) अपनी बुद्धिमानी
एवम् चातुर्व्य से बादशाह को समझा बुझा कर उसकी सेना को वापस लौटा दिया। जिससे सब लोग
हनसे प्रसन्न हुए। महाराणाजी ने प्रसन्न होकर बहुत से घोड़े आदि प्रदान कर इन्हें अपना प्रधान मन्त्री
बनाथा। इनके मंत्रित्व काल में इन्होंने अपने गौत्री भाइयों का कर खुड़वाया। अपने सदवर्ताव से इन्होंने
वहां उत्तम यश उपार्जन किया, पश्चात् राणाजी से आज्ञा लेकर ये वापस गुजरात प्रांत के अनहिल पट्टण नामक स्थान में आये। वहां के राजा ने भी इनका बढ़ा सम्मान किया और इनके गुणों से
प्रसन्न हो कर पाटन इनके अधिकार में करदी।

कडूवाजी ने बहुत सा रुपया घामिक कार्यों में खर्ज किया। गुजरात देश में जीव हिसा को बन्द करवाया। संवत् १४३२ के फाल्गुन माह में खरतरगच्छाचार्य्य श्री जिनराजस्दि महाराज का पाट महोत्सव करवाया। इसमें करीव १९ छाख रुपया खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त इन्होंने भी अपने प्रवेजों की तरह श्री शत्रुंजय तीर्थ का संघ निकाला तथा वहीं मोहर, थाल और पाँच सेर का लढ्ड़ लहान में बांदा। इस प्रकार अनुल सम्पत्ति खर्व करते हुए आप स्वर्गवासी हुए।

कड़वाजी के पुत्र हा नाम मेराजी था, अपिकी धर्मपत्नी का नाम हर्पनदेवी था। मेराजी ने जैन तीर्थों के करों को माफ करवाया। इनके मांडणजी नामक पुत्र हुए, जिनकी भार्य्यों का नाम महिमादेवी था। मांडणजी अपने परिवार सहित गुजरात की भूमि को छोड़ कर कांडियावाड़ के वीरमपुर नामक प्राम में चले गये। वहां इनके उदाजी नामक एक पुत्र हुए। उदाजी की भार्य्यों का नाम उद्ध्रादेवी था। इनके दो पुत्र हुए, जिनके नाम क्रम से नरपाल और नागदेव था। इनमें से नागदेव के अपनी पत्नी नारह दे से दो पुत्र रत्न पैदा हुए। जिनका नाम क्रम शः जैसलजी और वीरमजी था। जैसलजी की भार्या का नाम जसमादेवी था।

े जैसलजी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः वहराजजी, देवराजजी और हंसराजजी था। इनमें से ज्येष्ठ पुत्र वहराजजी अपने भाइयों को साथ छेकर मंडोवर नगर में राव श्रीरणमलजी के पास जा रहे। राव रणमलजी ने वहराजजी की बुद्धि के भद्भुत चमत्कार को देखकर उन्हें अपना मन्त्री नियुक्त किया।

कुछ समय पश्चात् चित्तौड़ के राणा कुर्माजी और राव रणमलजी के पुत्र जोधाजी में किसी कारण वश अनवन पैदा हो गयी। इसी अवसर के लगमग राव रणमलजी और मन्त्री बंछराजजी राणा कुर्माजी से मिलने के लिए चित्तौड़ गये। प्रारंभ मे ती राणाजी ने आपका अच्छा सम्मान किया, परन्तु कहा जाता है कि पीछे उन्होंने धोले से राव रणमलजी को मरेवा डाला। इस अवसर पर मन्त्री बछराजजी अपनी चतुराई से निकल कर वापस मंडोवर आगये।

राव रणमल्जी के स्वर्गवासी होजाने पर उनके पुत्र जोधाजी पाट नशीन हुए। उन्होंने भी बलरांजजी को सन्मान देकर पहले की तरह उन्हें अपना मन्त्री बनाया। जोधाजी ने अपनी वीरता से राणा के देश को उजाद कर दिया और अंत में राणाजी को भी अपने वश में कर लिया। राव जोधाजी के दो शिनयां थीं। पहली का नाम नवरंगदे था जो कि जंगल, देश के सांखलों की पुत्री थी और दूसरी का नाम जसमादे था जोकि हादा वंश की थी। नवरंगदे की रत्नामीं कोल से वीकाजी और बींदाजी नामक दो पुत्र रान पैदा हुए तथा जसमादे से नींवाजी, सुजाजी, और सातल्जी नामक तीन पुत्र पैदा हुए।

बीकाजी छोटी अवस्था ही से बढ़े चंचल और बुद्धिमान थे। - उनके पराक्रम, तेज और बुद्धि को दैंसकर हाड़ी रानी को कुछ द्वेष पैदा हुआ। उसने मनमें विचार किया कि बीका की विद्यमानता में -मेरें पुत्र को राज्य मिलना बढ़ी कर्रिन है। यह सोचकर उसने कई युक्तियों से राव जोधाजी को अपने व्रक्ष में कर उनके कान भर दिये। राव जोधाजी भी सब बातों को समझ गये।

एक दिन दरबार में जबकि सब भाई बेटे बेठे हुए थे कुँवर बीकाजी भी अपने चाचा कांधलजी के पीस बेठे थे। ऐसे ही अवसर को उपयुक्त जान राव जोधाजी ने कहा कि जो अपनी भुजा के बलपर पृथ्वी की लेकर उसका भोग करता है वही सुपुत्र कहलाता है। पिता के राज्य को पाकर उसका भोग करनेवाले पुत्र की संसार में कीर्ति नहीं होती। यह बात कुंवर बीकाजी को चुभ गई। वे उसी समय अपने काका कांधलजी, रूपाजी, मांवग्जी, मण्डलाजी, नाथूजी, भाई जोगायतजी, चींदाजी, सांखला नापाजी, पिद्हार बेलाजी, बेदलाला लालनजी, कोठारी चौथमलजी, पुरोहित विकमसी, साहुकार राठी सालाजी, मंत्री बल्लराजजी आदि कतिपय स्त्रेही जनों को साथ लेकर जोधपुर से रवाना हो गये।

जोधपुर से रवाना होकर ये लोग शाम को मंडोवर पहुँचे। वहां गोरे भेरूजी का दर्शन कर बीकाजी ने प्रार्थना की कि मुंहाराज आपका दर्शन अब आपके हुक्म से होगा, हम तो अब बाहर जा रहे हैं। इस प्रकार के भावों की प्रार्थना कर वे रातभर मंडोवर ही में रहे। ज्योंही प्रातःकाल वे उठे त्योंही उन्हें भेरवजी की मुक्ति बहेली में मिली। इसे शुभ शकुन समझ बीकाजी उस भैरवजी की मुर्ति को लेकर शीध ही वहां से रवाना हो गये। वहां से वे काउनी नामक स्थान पर गये। वहां के भूमियों को वश

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

में कर उन्होंने वहां अपनी दुहाई फर दी। वहीं तालाब के किनारे उत्तम जगह को देखकर गोरेजी की मूर्ति को स्थापित किया तथा वहीं रहने लगे। आगे चलकर इसी स्थान का नाम कोड़मदेसर प्रसिद्ध हुआ। यह स्थान अभी भी वहां वर्तमान है और बीकानेर के राजकुमारों का मुंडन संस्कार यहीं होता है। यहां पर राजमहरू भी बने हुए हैं। संवत् १५४१ मे राव बीकाजी ने रातीघाटी नामक पहांद् पर एक किला बनवाकर नगर बंसाया जो वर्तमान में बीकानेर के नाम से प्रसिद्ध है। मंत्री बलराजजी ने भी बीकानेर के पास अपने नाम से बच्छासर नामक एक गांव बसाया।

#### घच्छावत गौत्र की स्थापना

कुछ समय व्यतीत हो जाने के पश्चात् बछराजर्जा ने शत्रुक्षय और गिरनार की तिथेयात्रा करने के हेतु एक बड़ा संघ निकाला। मार्ग में सब साधमीं भाइयों को वरपित एक मुहर एक थाल और एक लड्डू की लहान बांटी तथा संघपित की पदवी की प्राप्त की। इसके बाद आप श्री जिनकुशल सूरि महाराज के साथ देवराज नगर (जो वर्तमान में मुस्तान के पास है) में यात्रा करने के लिये गए। आपके वंशन इसी समय से आपके नाम से वच्छावत कहलाने लगे। राव बीकाजी ने आपकी कार्यक्षमता से प्रसन्त होकर आपकों 'परभूमि पंचाननं' के खिताब से सुशोभित किया।

पुक समय की बात है जब कि बछराजजी राव व काजी के कोठारी थे उसी समय एक दिन भोजन में खीर बनी थी। उस दिन बाह्यण खीर में शक्कर डाल्मा भूल गया। इससे रावजी ने एक डावडी ( नौकरानी ) को बछराजजी के पास भेज कर शक्कर मेंगवाई। बछराजजी ने भूल से शक्कर के बदले नमक भेज दिया। नमक डाल्ने से खीर खारी हो गई जिससे रावजी उसे न खा सके। इससे नाराज़ होकर उन्होंने कोठारी बंछराजजी को बुल्वाया तथा नमक भेजने के लिये भला बुरा कहा। इस पर्र बछराजजी ने अपनी भूल को छिपा कर बड़ी बुद्धिमानी से उत्तर दिया कि महाराज हमेशा जो डावड़ी सामान छेने के लिए आती है कल वह नहीं आई थी। उसके स्थान पर दूसरी डावड़ी को देखकर मैंने जानबूझ कर नमक भेजने से मैंने यह सोचा था कि जिसमें आप नमक डाल्गे वह बस्तु खारी हो जायगी और आप न खा सकेंगे, जिससे यदि उसमें कोई बस्तु मी मिला दी जायगी तो अमंगल नही होगा। यदि आप हमेशा आने वाली डावड़ी को - मेजते तो मैं नमक न मेजता।" बछराजजी का यह उत्तर सुनकर राव बीकाजी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बठराजजी की और भी तरकी की तथा उन्हे और भी ज्यादर्ग विश्वासपात्र समझने छगे।

राव बीकाजी के रंगादेवी नामक स्त्री थी। जिसकी कोख से छनकरनजी, नरसीजी, राजसीजी,

घरतीजी, और वशीलजी वगैरह पुत्र उत्पन्न हुए,। आगे चलकर इनमें से लूनकरनजी बड़े पुत्र होने के -कारण बीकानेर की गद्दी पर बैठे।

मंत्री बछराजजी के करमसीजी, बरसिंहजी, रतनसिंहजी और चाहरसिंहजी नामक चार पुत्र हुए। बछराजजी के छोटे भाई देवराजजी के दस्सुजी, तेजाजी और भूंणजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से दस्सुजी के बंशज दस्साणी कहलाये।

राव बीकाजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात उनके पाट पर राव छनकरनजी बैठे। आपने बच्छावत करमसीजी हो अपना मन्त्री बनाया। करमसीजी ने अपने शाम से करमसीसर नामक एक गांत्र बसाया। आपने राव छनकरनजी की शादी चित्तीद के महाराणा की पुत्री से करवाने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त आपने बहुत से स्थानों के छोगों को बुख्वाकर उनका एक संघ निकाखा तथा बहुतसा रुपगा खर्च कर श्री जिनहंसस्रि मृहाराज का पाट महोत्सव किया। संवत् १५७० में बीकानेर नगर में आपने श्री नेमीनाथ स्वामी का एक बढ़ा मन्दिर बनवाया जोकि इस समय में भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त आपने शानुंजय, गिरंनार और आबू नामक तीथों की यात्रा के छिए, एक बढ़ा संघ निकाखा तथा अपने पूर्वजों की तरह मार्ग में अपने साधभी भाइयों को एक मुहर, एक थाछ और एक मोदक छहाण में बांदा। आप नारः नोछ (नन्दिगोकछ-जैसलमीर) के छोदी हाजीखां के साथ युद्ध कर उसी युद्ध में वीरगित को प्राप्त हुए।

राव ल्याकरमंत्री के पश्चात् उनके पुत्र राव जेतसीजी बीकानेर की गद्दी पर बैठे। आपकी अमेपनी का नाम काश्मीहरेवी था। आपने बच्छावत करमसी के छोटे भाई बच्छावत बरसिंहजी को अपना मंत्री बनाया। बरसिंहज़ी के मेघराजजी, नगराजजी, अमरसीजी, भोजराजजी, इंगरसीजी और हरराजजी नामक छः-पुत्र हुए। इनमें से इंगरसीजी के वंशज इंगराणी कहल थे,। बरसिंहजी के द्वितीय पुत्र नगराजजी के संग्रामसिंहजी नामक पुत्र हुए। संग्रामसिंहजी के पुत्र का नाम कुमैचन्दजी था।

बरसिंहजी भी शशुंजय आदि तीथों की यात्रा करने के लिए गये। जहां ये चांपानेर के बादशाह मुजफ्फर के पास भी गये। बादशाह ने इनका अच्छा स्वागत किया तथा छः माह तक उन्हें वहीं रक्खा। और वहाँ का आपको किछेदार बनाया। - आपने गिरनार आबू आदि तीथों का संघ निकाला तथा रास्ते के यात्राकरों को खुड़वाया। आपने एक धर्मशाला भी बनवाई।

बर्रिस्ति के पश्चात् इनके दूसरे पुत्र नगराजजी मंत्री हुए। इसी समय जोधपुर के राजा मालदेव ने जांगल देश को अपने अधिकार में करने की इच्छा की। यह जानकर राव जैतसीजी ने नगराजजी को कहा कि मालदेव से विजय प्राप्त करना कठिन है। जब तक मालदेव यहां चढ़-न आवे तब

 <sup>\*</sup> कुछ लोग समामसिंहजी को अमरसीजी का पुत्र होना बतलाते हैं।

### श्रीसवाल जाति का इतिहास

तिक सब प्रबन्ध कर लेना ठीक है। तब मन्त्री नंगराजजी ने शेरशाह बादशाह के पास जाकर उससे सहा-यता मांगी। सहायता मिलने के पहले ही मालदेव ने जांगळ पर चढ़ाई कर दी। इस युद्ध में जैतसीजी 'काम आये और मालदेव का जांगळ पर अधिकार हो गया, पर नगराजजी ने शेरशाह की सहायता से मालदेव को प्रास्त कर जांगळ का राज्य वापस जैतसीजी के पुत्र राव कल्याणसिंहजी को दिलवाया और उन्हें सारस्वत नगर से लाकर राज्य गदी पर बिठाया। नगराजजी ने धार्मिक कार्यों में भी बहुत रुपया खर्च किया। 'आपने भी यात्राओं का संघ निकाला। आपकी पत्नी का नाम नवलदेवी था। आपने अपने जाम से नागांसर नामक एक गांव बसाया था जो वर्तमान में भी विद्यमान है।

राव जैतसीजी के युद्ध में कांम आजाने के पश्चात् उनके पुत्र राव कल्याणसिंहजी बोकानेर की गही पर विराज । उन्होंने मन्त्री नगराज जी के पुत्र संयामसिंहजी को अपना मन्त्री बनाया । आप बढ़े वीर पराक्रमी और बुद्धिमान थे । आपने भी श्रीजिनमाणिन्यसूरिजी को साथ लेकर शत्रुं जय आदि तीथों की यात्राओं का एक संघ निकाला था । जिसमें प्रत्येक साधमीं भाई को एक रुपया, एक थाल और एक लड़्डू लहान में बांटा था । मार्ग में आप चित्तौड़पति उदयसिंहजी की सेना में उपस्थित हुए थे उस समय महाराणा ने आपका बहुत सम्मान किया था ।

#### ्षञ्जावतः करमचन्दजी

अप बीकानेर के प्रधान मेहता संग्रामिसहजी के पुत्र थे। आप बड़े प्रतिभाशाली, बुद्धिमान पूर्व परम राजनीतिक थे। आप अपने समय के महापुरुष और प्रसिद्ध मुत्सही थे। आपकी अपूर्व प्रतिभा और कार्य्य कुशलता से प्रसन्न होकर बीकानेर के तत्कालीन महाराजा कल्याणसिंहजी ने आपको अपना प्रधान मन्त्री नियुक्त किया था। जिस समय की यह बात है, उस समय सम्राट् अकवर भारत के राज्य सिंहासन पर विराजमान थे। कहना न होगा कि कर्मचन्दजी ने न केवल बीकानेर के राजनैतिक क्षेत्र में, न केवल राजस्थान के राजनैतिक मैदान में वरन् ठेठ शाही दरबार में अपने महान् व्यक्तित्व और अपूर्व राजनैतिक योग्यता की छाप डाली थी। सम्राट् अकवर पर आपका बड़ा प्रभाव था और वह कभी कभी भारतीय राजनीति के गूदतम प्रभों कि सुलहाने में और अपनी शासन नीति के निर्माण में, आपकी सलाह लिया करते थे। फासी के तत्कालीन प्रन्थों में तथा जयसोम कृत "कर्मचन्द्र प्रबन्ध" में मन्त्री कर्मचन्द्रजी के महान जीवन के विविध पहलुओं पर और उनके तत्कालीन प्रभाव पर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला गर्मा है।

एक इतिहासर्ज का कथन है कि कभी कभी छोटी छोटी घटनाएँ भी महान् ऐतिहासिक घटनाओं को जन्म देती हैं। मन्त्री कर्मचन्दजी का एक मामूली-सी घटना ने सम्राट् पर प्रभाव डाल दिया। बात यह हुई कि बीकानेर के तश्कालीन राव कल्याणसिंहजी ने एक समय मन्त्री कर्मसन्दर्जी के सामने यह इच्छा प्रकट की कि मैं किसी, तरह जोधपुर के गोखड़े पर बैठ जाऊँ। इस इच्छा की पूर्ति के लिये कर्मचन्दर्जी सम्नाट, अकबर की सेवा में भेजे गये। जिस समय आप दिख्री पहुँचे, उस समय सम्माट अकबर शतरंज की सात में भेजे गये। जिस समय आप दिख्री पहुँचे, उस समय सम्माट अकबर शतरंज की शतरंज की चाल हकी हुई थी। जो चाल वे चलते थे, उसी में हारते थे। अहा जाता है कि कर्मचन्दर्जी ने बादशाह को शतरक्ष की ऐसी चाल बताई कि जिससे वे विजयी हो गये। इस पर बादशाह बहुत खुझ हुआ। बादशाह की इस मुसर्वता का कर्मचंदर्जी ने अपने स्वामी के लिए फ़ायदा उठा लिया। उन्होंने बादशाह से अपने स्वामी के लिये जोअपुर के गोखड़े पर कुछ समय के लिये बैठने का परवाना ले लिया।

इस सेवा से प्रसन्न होकर रावजी ने आपकी मांगी हुई नीचे लिखी बातों को स्वीकार कर स्वयं अपनी ओर से ४ गांव का मुहरदार पष्टा प्रदान किया।...

- ( 1 ) चार माह चौमासे में कुम्हार, तेजी, तम्बोखी वगैरह अगता पार्ले ।
- . (२) वैश्यों से माछ का कर न खिया जाय।
  - (१) भेद के व्यापार में माल का जो चौधाई कर लिया जा रहा है, वह न लिया जाय।

राव करपाणसिंहजी के पश्चार राव रायसिंहजी बीकानेर के स्वामी हुए। आपने भी अपने मंत्री के पद पर कर्म वन्द्रजी को ही रक्खा। कहना न होगा कि कर्म वन्द्रजी ने अपने नरेश की बड़ी-बड़ी सेवाएँ कीं, इनके उद्योग से सम्राट् अध्वर की ओर से. रायसिंहजी को राजा का खिलाब मिला। कर्म बन्द्रजी ने मुगल सम्राट् की भी बहुत सेवाएँ की थीं। आपने कुँवर रामसिंहजी के साथ दिल्ली पर आक्रमण करनेवाले मिर्जा इवाहिम से युद्ध कर उसे हराया। सम्राट् की मदद के लिये गुजरात पर चढ़ाई की तथा मिर्जा महमद हुसैन को हरा कर उस पर विजय शास की। इन सेवाओं से प्रसन्न होकर सम्राट् अकबर ने मंत्री कर्म बन्द्रजी की खियों को सोने के नुपूर पहनने का अधिकार दिया और आपका बढ़ा सत्कार किया। (उस समय ओसवाल जाति. में हिरन गौत्रीय खियों के अतिरिक्त अन्य खियों को पैरों में सोना पहनने का अधिकार न था।)

मंत्री कर्मचन्दजी ने सोजत को बीकानेर राज्य के आधीन किया, जालोर के अधिकारी को परास्त किया तथा तुरमखां नामक व्यक्ति को मुहरें देकर उसके द्वारा कैद किये जुछ महाजनों को मुक्त करवाया, सिंध देश को बीकानेर में मिलाया तथा वहाँ की निदयों में मच्छी मारना बंद करवाया। हरना नामक स्थान में बिल्कियों को परास्त किया। इस मकार आपने कई समय अपनी वीरता एतम् मितिभा का परिचय दिया था।

आपकी प्रतिभा सर्वतोयुखी थी। आपने न केवल राजनैतिक क्षेत्र में ही दृहेन् सामाजिक पृवम् धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत कार्य किये थे। आपने सम्राट् अकबर को जैनधर्म के तत्वों को समझाने के लिए जैनाचर्य श्रीनिनचन्द्रसृहिजी को खम्भात से बुला कर सम्राट् से उनका परिचय कराया और उनका महत्वपूर्ण व्याख्यान करवाया। अकबर पर उनका अच्छा प्रभाव पड़ा तथा अकबर ने उनके आदेशानुसार अहिंसा के तत्व को समझ कर कई पर्व के पवित्र दिनों में हिंसा न करने के आदेश सारे साम्राज्य में भेजे।

काश्मीर के युद्ध में सम्राट् अकबर अपनी धर्म जिज्ञासा के लिये महाराज के शिष्य मानसिंहजी को साथ ले गया था। अकबर का जैनधर्म पर बहुत प्रेम हो गया था। कर्म चन्दजी की दान वीरता भी बहुत बदी-चदी थी आपने एक समय श्रीजिनचन्द्र पूरि महाराज के आगमन की बधाई सुनाने वाले याचकों को बहुत द्रव्य प्रदान किया था इसका वर्णन करते हुए महा नामक किव ने इस प्रकार लिखा है:—

नव हाथी दीने नरेश, मद सों मतवाले ।
नवे गाँव बगसीस, लोक आते हित हाले ॥
परा की सौं पांच सुतों, जग सगळो खाएं ।
सवा करोड को दान, महा किव सत्य बखाने ॥
कोई रावत राग्रा न किर सके, संग्राम नंदन तें किया ।
श्री युगप्रधान के नाम सुंज, कर्मचंद इतना दिया ॥

इसके अतिरिक्त जब सम्राट् ने कर्मचन्द्रजी के कहने से जिनसिंहसूरि को आचार्य की पदवी मंदान की तब इसके महोत्सव में कर्मचन्द्रजी ने सवा करोड़ रुपये खर्च कियें थे।

( प्राचीन जैन लेख संग्रह पृष्ठ ३५)

मंत्री कर्मचन्द्जी ने सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत नाम किया था। आपने पुराने करवें का संशोधन किया तथा जाति की उन्नित के लिये कई नये कानून बनाए। वर्तमान समय में जो ४ टके की लाहण बांटी जाती है वह उन्हीं के द्वारा प्रचारित की गई थी। संवत् १६३५ के दुर्भिक्ष में आपने हजारों लोगों का प्रतिपालन किया तथा अपने साधमीं भाइयों को १२ माह तक अन्न-वस्त्रादि प्रदान किया था तथा वर्षा होने पर सबको मार्ग व्यय एवम खेती आदि करने के लिये युख द्रन्य देकर अपने २ स्थान पर पहुचा दिया था। तुर्रमखां को सिरोही की लट में भिन्न १ धातुओं की जो एक हजार प्रतिमाएँ मिली धीं, उससे उन्हें शीनकर आपने श्रीचिंतामणि स्वामी के मंदिर के तल्घर में रखवा दी जो अब तक मौजूद हैं।

कर्मचन्दजी के बनवाये हुए एक विशाल उपाश्रय में एक बार महाराज जिनच-द्रसूरि ने अपना

# स्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री कमेचन्दजी बच्छावत प्रधान, वीकानेर.



ृंश्री मेहता श्रगरचन्दजी प्रधान, उदयपुर.



श्री मेहता देवीचन्दजी प्रधान, उदयपुर.



थी मेहता शेरसिंहजी प्रधान, उदयपुर.

चातुर्मास किया था। यह उपाश्रय आज भी बीकानेर के रांगणी के चौक में विद्यमान है। इसमें देखने योग्य एक प्राचीन पुस्तकालय है जिसमें कर्मचन्दजी का चित्र भी लगा हुआं है।

मंत्री कर्मचन्द्रजी के दो पुत्र थे—भाग्यचन्द्रजी और छखमीचन्द्रजी। राजा रायसिंहजी के भी दो पुत्र थे—भूपतिसंहजी तथा दछपतिसिंहजी। ऐसा कहा जाता है कि राजा रायसिंहजी निम्न छिखित कारणों से कर्मचन्द्रजी पर नाराज हो गये थे, अतएव कर्मचन्द्रजी अपने पुत्र परिवार को छेकर मेद्रता चले गये थे।

- (१) रायसिंहं जी के छोटे पुत्र दर पंतिसिंह जी को राजा बनाने की चेष्टा करना।
- (२) वर्नं छ पांचलेट ने बॉकाने: -गजेटियर में लिखा है कि, "जिस समय बादशाह कर्म चन्द्रजी से शतान्त्र खेलते थे उस समय कर्मचन्द्रजी तो बैठे रहते थे छेकिन बीकानेर नरेश खड़े रहते थे।" यह भी उनकी नाराजी का एक कारण था।

कर्मचन्दनी मेदता जाकर अपना धार्मिक जीवन विताने छो । इसी समय बादशाह ने बीकानेर नरेश द्वार। इन्हें बुळवाया था । इसके बाद कर्मचन्दनी बादशाह से अजमेर मिलने गये और ने देहली जाकर रहने छो । वहां बादशाह ने आपका यथोचित सत्कार किया तथा एक सोने के जेवर सहित शिक्षित घोड़ा प्रदान किया । बादशाह के पुत्र जहांगीर के मूल बक्षत्र में पैदा होने पर बादशाह ने सब धर्मों में गुहों की शान्ति करवाई । उसी सिलसिले में जैन धर्म की शित्यानुसार शान्ति करवाने का भार कर्मचन्दनी पर छोड़ा था जिसे उन्होंने पूरा किया ।

वर्भ बन्दजी जब देहली में बीमार पड़ गये उस समय राजा रायसिंह जी उन्हें सांखना देने के लिये पधारे थे। वहां जाकर उन्होंने बहुत खेद प्रगट किया और आंखों में आंसू भरलाये। रायसिंहजी के बले जाने पर कर्मचन्दजी ने अपने पुत्रों को कहा कि महाराज की ऑखों में आंसू आने का कारण मेरी बीमारी नहीं है किन्तु इसका वास्तविक कारण यह है कि वे मुझे सजा नहीं दे सके। इसिल्ये पुम बीकानेर कभी मत जाता।

कर्मचन्दनी की मृत्यु होजाने के पश्चात् राजा रायसिंहनी ने बुरहानपुर में अपनी रुग्णावस्था में अपने पुत्रों से कहा कि "कर्मचन्द तो मरगया अब तुम उनके पुत्रों को मारना। मुझे मारने के पद्यंत्र में जो २ लोग शामिल थे उन्हें भी दण्ड देना। स्रासिंहनी ने इस बात को स्वीकार किया।

रायसिंहजी की सत्यु के पश्चात् बादशाह जहांगीर ने दलपत की बीकानेर का स्वामी बनाया। परंतु पीछे संवत् १६७० में बादशाह उनसे नाराज होगये और उन्होंने सूरिसहजी को बीकानेर का स्वामी धोषित किया। स्रिसहजी बादशाह से दिल्ली मिलने गये और आते समय कमैचन्दजी के पुत्रीं को तमल्ली देकर सपरिवार अपने साथ लिवा लाये। आपने कमैचन्दजी के इन दोनों पुत्रों को मेत्री पद पर

नियुक्त किया ।करीब छः मास तक उनपर ऐसी कृपा बतलाई कि मानो वे पुरा ी सभी बातों को भूलगये हों। एक समय स्वयं राजा साहब इनकी इवेली पर भी पघारे जहाँ पर इन दोनों के एक लाख रुपये का चौतरा बनवा कर उनको बिठाया। इस प्रकार छः मास के बाद एक समय राजाजी ने बहुत से वीर राजपूतों को इन दोनों के मारने के लिये भेजा। ये दोनों भी बड़े वीर थे। आपने अपने परिवार के सभी व्यक्तियों को मार कर अपने ५०० वीरों सहित लड़कर शत्रुओं का सामना किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए।

हुसी अवसर पर रघुनाथ नामक एक सेवक इनके कुटुम्ब की एक गर्भवती स्त्री को छेकर करणी माता के मंदिर में दारण चरा गया। उस समय के करणीमाता के मन्दिर के नियमानुसार ये छोग बच गये तथा, आगे चलकर इन्हीं के पुत्र भाण हुए जिनसे आगे का वंश चछा। उस सेवक के वंशज आज भी बच्छावतों के सेवक हैं उसके वंश में हाल ही में गंगाराम और गिरधारी हुए हैं जिन्हें राज्य से सम्मान प्राप्त था। इनका पुत्र पृथ्वीराज अब भी मौजूद है।

भाग के पुत्र जीवराजजी हुए। उनके पुत्र लालचंदजी और उनके प्रपात्र पृथ्वीराजजी हुए। अस्प लोग-पहले बीकानेर से अजमेर और फिर घासा प्राम ( मेवाड़) में आरहे। घासा प्राम में आकर पहले पहले वे देवारी दरवाजे के मोसल मुकरेर हुए और फिर जनानी ड्योदी पर मोसल हुए। पश्चात दरबार के खास-रसोड़े के आफिसर बने। इस प्रकार धीरे २ इनकी राणा जी तक पहुँच हो गई। इनके २ पुत्र हुए-अगरचन्दजी और इंसराजजी।

### मेंहता अगरचंदजी

मेहता अगरचंदजी और उनके भाई इंसराजजी दोनों ही राज्य में ऊँचे पदों पर रहे। महाराणा अरिसिंहजी ने अगरचन्दजी को मांडलगढ़ की किलेदारी पर तथा उक्त जिले की हुकुमत पर नियुक्त किया। तभी से मांडलगढ़ के किले की किलेदारी इस वैद्या के हाथ में चली आरही है। ये पहले महाराणा के सलाहकार और फिर दीवान बनाये गये। महाराणा अरिसिंहजी द्वितीय की माधवराव सिंधिया के साथ होनें बाली उन्तेन की लड़ाई में मेहता अगरचन्दजी भी लड़े थे। जब माधवराव सिंधिया ने दूसरी वार घेरा डाला उस समय के युद्ध में भी महाराणा ने इनको अपने साथ रक्ता। महापुरुषों के साथ होनेवाली टोपल मगरी और गंगार की लड़ाइयों में भी ये मुझरागा के साथ रहकर लड़े थे।

महासणा हमीरसिंहजी (दूसरे) के समय में मेवाड़ की विकट स्थिति सम्हालने में आप वहुंचे अमरचन्दजी के बड़े सहायक रहें। जब शकावतों और चूँडावतों के सगड़ों के पश्चात् आंबाजी नीट—श्रोभांजी माण को भामाशाह की पुत्रों का लडका होना लिखते हैं। मगर मेहताओं की तवारीख में माण की मोजराज का पुत्र होना लिखा है।

इंगलिया की आज्ञानुसार उनके नायंक गणेशपंत ने शंकावतों का पक्ष करना छोड़ दिया तथा प्रधान सतीदास-और सोमचन्द गांधी के पुत्र जयचन्द उनके द्वारा केंद्र किये गये उस समय महाराणा भीमसिंहजी में किर अगरचन्द्रजो मेहता को अपना प्रधान बंगाया। जब सेंधिया के सैनिक रूकवादादा और आंधिजों हंग छिया के प्रतिनिधि गणेशपंत के बीच मेवाइ में रूड़ाइयाँ हुई और गणेशपंत ने मांगहर हमीरगढ़ में शरण छी तो रूकवा उसका पीछा करता हुओ वहाँ पर भी आपहुँचा। रूकवा की सहायता के छिये महाराणा ने कई सरदारों को भेजा जिनके साथ अगरचन्द्रजी भी थे।

संवत् १८१८ से लगांकर संवत् १८५६ तक ये अपने स्वामी के खिरख्वाह रहे। ये कभी भी अपने मालिक के तुकसान में शरीक न हुए। ये अपने चारों पुत्रों को हमेशा यह उपदेश करते ये कि "मैं खेरख्वाही के कारण छोटे दरजे से बढ़े दरजे पर पहुँचा हूँ। इसिलये तुम लोगों को भी चाहिये कि चाहे जैसी भयंकर तकलीफे क्यों न उठानी पढ़े, हमेशा अपने मालिक के खेरख्वाह बने रहना। इसी में हमारी नेक नामी और इज्जत है।" अगरचन्द्रजी ने बढ़ी २ तकलीफें उठांकर मांडलगढ़के किले को गनीमों के हाथ से बचाया। आप समय २ पर उस परगने के राजपूत और मीणा-लोगों की बढ़ी२ जमायतें लेकर महाराणा की खिदमत में हाजिर होते रहे। ये खामी भक्त मुसाहित प्रधान का ओहदा मिलने व इससे अलग किये जाने पर अर्थात् दोनों अवस्थाओं में, अपने मालिक के पूरे खेरख्वाह बने रहे। महाराणा ने भी इनके खानदान की इज्जत बढ़ाने तथा बक्शीश देने मे किसी बात की कमी न की आपकी सेवाओं से प्रसन्ध होकर महाराणा सहब ने आपको कई रुक्के बक्ष जो हम ओसवालों के राजनैतिक महत्व नामक अध्याय में दे चुके हैं। अपका खर्गवास संवत् १८५७ मे मांडलगढ़ में हुआ।

## मेहता देवीचन्दजी

अगरचन्दनी के पीछे उनके ज्येष्ठ पुत्र देवीचन्दनी मंत्री बने और नहाजपुर का किला इनके अधिकार में रक्ता गया। इस किले का प्रबंध इनके हाथों मे रहने से मेवाड़ को बहुत लांभ हुआ कि कारण इस खैरख्वाह वश के वंशन देवीचन्दनी ने बड़ी बुद्धिमानी से इसकी रक्षा कर शतुओं का पूर्णदमन किया और इस सरहही किले को सुरक्षित रक्ता। उन दिनों आंवानी इंगलिया के भाई बालेशव ने शकावतों सथा सतीदांस प्रधान से मिलकर महारागा के सूतपूर्व मंत्री देवीचन्देनी को चूँडावतों का तरफशर समझ कर कैद कर लिया। परंतु महाराणा ने उन्हें थोड़े ही दिनों में खुड़वो लिया। साला जालिमसिंह ने बालेशव आदि को महाराणा की कैद से खुड़वाने के लिये मेवाड़ पर चढ़ाई की जिहके खर्च के लिये उसने नहानपुर का परगना अधिकार मे कर लिया। इसके अतिरिक्त वह माँडलगढ़ का किला

भी अपने अधिकार में करना चाहता था। महाराणा भीमसिंहजी ने उसके दवाव में आकर माँडलगढ़ का किला उसे लिख तो दिया लेकिन तुरंत एक आदमी के हाथ में डाल और तलवार देकर उसे माँडलगढ़ में देवीचन्दजी के पास भेज दिया। देवीचन्दजी ने इस बात से यह अनुमान किया कि महाराणा ने मुक्ते जालिमसिंह से लड़ने का आदेश किया है। इस पर उन्होंने किले का प्रवंध करवाया और वे अपने सामन्तों सिंहत लड़ने को तयार होगये। इससे जालिमसिंह की मनोकामनाएँ पूरी न होसकीं। जिस समय कर्नल्टाँड ने उदयपुर की राज्यव्यवस्था ठीक की उस समय संवत् १८७५ के भादपद ग्रुक्ता पंचमी को पुनः मेहता देवीचन्दजी को प्रधान का खिलअत दिया गया। यद्यपि ये प्रधान वनने से इन्कार करते हैं तिसपर भी महाराणा ने इनकी विद्यमानता में दूसरे को प्रधान बनाना उचित न समझ इन्हें ही इस पर पर रक्ता। इस समय प्रधान तो येही थे लेकिन कुल काम इन हे भतीजे शेरसिंहजी देखते थे। आपकी दो शादियाँ हुई थी, जिनमें से दूसरी शादी मेहता रामसिंहजी के वहन से हुई थी। इनके साले मेहता रामसिंहजी बड़े होशियार और महाराणा के सलाहकारों में से थे। उस समय क्रुंगर अमरसिंहजी के साह शिवलालजी विश्वसनीय नौकर होने के कारण अपना ढंग अटग ही जमाने लगे उस समय इस अफ़रा तफ़री को देखकर मेहता देवीचन्दजी ने यह प्रधान का पद अपने साले रामसिंहजी को दिल्वा दिया।

## महता श्रेरासहजी

अगरचन्द्रजी के तींसरे पुत्र सीतारामजी के बेट शेरसिंहजी हुए । महाराणा जवानसिंहजी के समय अंग्रेज़ी सरकार के जिराज के ७ लाज रुपये चढ़ गये जिससे महाराणा ने मेहता रामसिंह के स्थान पर शेरसिंहजी को प्रधान बनाया । मगर कक्षान काफ साहब के द्वारा रामसिंहजी की सिफारिश आने से एक ही वर्ष के पश्चात उन्हें अलगकर रामसिंहजी को पुनः प्रधान बनाया। वि० सं० १८८८ (ई० सन् १८३) में शेरसिंहजी को फिर दुवारा प्रधान बनाया । महाराणा सरदारसिंहजी ने गही पर बैठते ही मेहता शेर सिहजी को कैंद कर मेहता रामसिंहजी को प्रधान बनाया । शेरसिंहजी पर यह दोपारोपण किया गया था कि महाराणा जवानसिंहजी के पीछे वे महाराणा सरदारसिंहजी के छोटे भाई शेरसिंहजी के पुत्र शार्द् लिसिंहजी को गही पर बैठाना चाहते थे । यद्यपि शेरसिंहजी अपने पूर्वजों की तरह राज्य के खेरख्वाह थे पर केंद्र की हालत में शेरसिंहजी, पर सख्ती होने लगी, तब पोलिटिकल एजण्ड ने महाराणा से उनको सिफारिश की । किन्तु उनके विरोधियों ने महाराणा को फिर मदकाया कि अंग्रेज़ी सरकार की हिमायत से वह आपको दशना चाहता है । अंत में दस लाख रुपये देने की वायदा कर शेरसिंहजी कैंद्र से मुक्त हुए । परन्तु उनके शतु उनको मरवा डालने के उद्योग में लगे जिससे अपने प्राणी का भय जानकर वे मारवाद की ओर अपने परिवार

सहित चले गये। मेहता शेरसिंहजी के भाई मोतीरामंजी जो पहले जहाजपुर के हाकिम और मेहता देर-सिहजी के प्रधानस्व में शामिल थे, शेरसिंहजी के साथ ही रसोड़ें में कैंद्र किये गये थे, कुछ दिनों बाद कर्ण विलास महल के कई अंजिल उपर से गिरजाने के कारण उनका प्राणांत हो गया। यह वह जमाना था जब मेवाइ में धींगाधींगी सच रही थी और रियासत के कुछ सरदार महाराणा के जिलाफ हो रहे-थे।

जब महाराणां सरूपसिंहजी का राज्य की आमद और खर्च उचित प्रबन्ध करने का विचार हुंआ।
और मंत्री रामसिंहजी पर अविश्वास हुंआ तब उन्होंने मेहता शेरसिंहजी को मारवाड़ से बुळवा कर फिर से
अपना प्रधान बनाया। इसके कुछ समय परचात ही मेहता रामसिंहजी का एक इकरार नामा आया।
इस इकरार-नामे के आने के बाद ही अंग्रेज़ी सरकार की खिराज के रूपये बाकी रह जाने के कारण मेहता।
शेरसिंहजी की भी शिकायतें हुई। छेकिन महाराणां के दिल पर अनका कुछ भी असर न पड़ा। इसकाकारण यह था कि-वे पहछे भी अंग्रेने के जलसे, और तीथों की सफर मे होनेवाले लाखों रूपये के खर्च का हिसाब
जो मेहता शेरसिंहजी के पास था देख चुके थे। वह मेहताजी की इमानदारी का काफी सबूत था।
दसरी बात यह थी कि शेरसिंहजी बहुत मुलायम दिल एवम्-मित्रता के बढ़े पहा थे। यही कारण था कि
इनके खिलाफ बहुत लोग न थे। तीसरी बात यह थी कि ये खैरखवाह अगरचन्दली के वृंशंज थे।

महाराणा ने अंपने सरदारों की छट्ट चाकरी का मामला तय कराने के लिए मेवाइ के पोलिटिकल एजण्ट कर्नल राबिन्सन से सं १९०१ में एंक नया औल नामा तैयार करवाया, जिसपूर शैरसिंहजी सहित कई उमेरीवों के हस्ताक्षर थे। अश्रेरसिंहजी ने प्रधान बनकर महाराणा की इच्छानुसार व्यवस्था की और दर्ज दारों का मैसला भी योग्य रीति से करवाया।

लावे (सरदारगढ) का दुर्ग महाराणा भीमसिंहजी, के समय में शकावतों ने डॉडियों से छीन कर अपने अधिकार में क्रांलिया थो। महाराणा सरूपसिंहजी के समय वृद्ध के शकावत रावत चंतरसिंह के काका सालमसिंह ने राठोड़ मानसिंह को मार डाला तब उक्त महाराणा ने टनका छंडेई गाँव जस कर लिया और चतरसिंह को आज्ञा दी कि वह उसे गिरफ्तार कर ले। चतरसिंह ने महाराणा के हुकम की तामील ने कर सालमसिंह को पनाह दी। इस पर महाराणा ने वि० सं० १९०४ (ई० सन् १८४७) में केरसिंहजी के दूसरे पुत्र जालिमसिंहजी की ससैन्य छावे पर अधिकार करने के लिये भेजा। उन्होंने

}

क्ष जिलिमसिंह जो मेहता अगर कर जी के दूसरे पुत्र बद्यरीमजी के गींद रहे, प्रस्तु उनके भी कोई पुत्र न था इमिलिये उन्होंने मेहता पत्रालाल जी के तीसरे माई तखनसिंह जी को गींद लिया। तखनसिंह जी गिरवा व कपासन के प्रान्तों पर हाकिम रहे तथा महक्षमा देवस्थान का भा प्रकृत कई वर्षों तक इनके सुपुद रहा। महाराणा सजुनसिंह जो ने इन्हें इज्जाल लास खास-भीर-महद्वाज सभा का सदस्य बनाया। ये सरल प्रकृति के कार्य कुराल क्यक्ति थे।

गढ़ पर हमला किया परन्तु अपने ५०, ६० आदिमियों के मारे जाने पर भी गढ़ को छुछ भी नुकसान नहीं पहुँचा सके। तब महाराणा ने प्रधान शेरिसंहजी को वहां पर भेजा। उन्होंने वहाँ जाकर लावे पर अधिकार कर लिया और चतुरसिंह को महाराणा के सामने हाजिर किया। महाराणा ने इनकी इस सेवा से प्रसंप्र होकर इन्हे कीमती खिलअत, सीख के समय बीढ़ा तथा ताजीम की इज्जत प्रदान करना चाहा। शेरिसंहजी ने खिलअत और बीढ़ा तो श्वीकार कर लिया परन्तु ताजीम छेने से इन्कार किया।

जब महाराणा सरूपसिंहजी ने सरूपशाही रूपया बनवाने का विचार किया उस समय शेरिसं-हजी ने कर्नल राविन्सन से लिखा पदी कर इसकी परवानगी मैंगा छी थी। जिससे सरूपशाही रूपया बनने लगा।

वि॰ सं॰ १९०७ में (ई॰ सन् १८५०), वितख आदि पालों की भील जाति तथा वि॰ सं॰ १९१२ (ई॰ सन् १८५५) में पिरचमी प्रॉन्त के कालीवास आदि स्थानों भील जाति को सजा देने के लिये शैरसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र सवाईसिंहजी भेजे गये, जिन्होंने इन्हें सख्त सजा देकर सीधा किया।

वि० सं० १९०८ में छुहारी के मीनों ने सरकारी डाक छड़ की जिसकी गवर्नमेंट की तरफ से शिकायत होने पर महाराजा की आज्ञा से शेरसिंहजी के पौत्र (सवाईसिंहजी के पुत्र) अजितसिंहजी को, जो उस समय जहाजपुर के हाकिम थे, भेजा। जालंधरी के सरदार अमरसिंह शक्तावत के साथ इन्होंने इस मीना जाति का दमन किया और बड़ी बहादुरी के साथ छड़कर छोटी बढ़ी छुहारी पर अपना अधिकार कर लिया। भीने भागकर मनोहर गढ़ तथा देवका खेड़ा में जा छिपे किन्तु इन्होंने वहाँ भी उनका पीछा किया। इतने में भीनों के कई सहायक जयपुर, टोंक और बूँदी इलाकों से आ पहुँचे। दोनों में घमासान युद्ध हुआ, जिसमें अजितसिंहजी के बहुत से सैनिक खेत रहे, तथा बहुत से घायळ हुए। इस पर महाराणा की आज्ञा से शेरिसिंहजी ने आकर मीनों का दमन किया। वि० सं १९१३ में (१८५६) महाराणा ने मेहता शेरसिंहजी के स्थान पर उनके भतीजे गोकुलचन्द्रजी को प्रधान नियुक्त किया। सिपाही विद्रोह के समय नीमच की सरकारी सेना ने भी बागी होकर छावनी जला दी और खजाना छट़ लिया। डाक्टर मरे आदि कई अंग्रेज़ वहाँ से भागकर मेवाड़ के के सूँदा गाँव में पहुँचे। वहाँ भी बागियों ने उनका पीछा किया। कमान शावर्त ने यह खबर पाते ही महाराणा की सेना सहित नीमच की तरफ प्रस्थान किया। महाराणा ने अपने कई सरदारों को भी उक्त कसान के साथ कर दिया। इतना ही नहीं किन्तु ऐसे नाजुक समय में कार्य इत्रक मंत्री का साथ रहना उचित समझ कर महाराणा ने शेरसिंहजी को प्रधान की हैसियत से उक्त पोछिटिकळ एजण्ड के साथ कर दियो और विद्रोह के शान्त होने तक शेरसिंहजी भी बरावर सहायता करते रहे।

निम्बाहेदे के मुसलमान अफसर के बागियों से मिलजाने की खबर सुनकर कसान शावर्स ने

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री मेहता प्रतापसिंहजी बच्छावत, उदयपुर.-



श्री मेहता गोकुलचन्द्रजी प्रधान, उदयपुर.



- श्री मेहता-लच्मीलालजी बच्छावतः, उदयपुर.



श्री मेहता मोतीरामजी बच्छावत, उदयपुर.

perfection and let them not become merely nominal. Remember that the great aim of life is to succeed, not to commence a good-work and leave it unfinished."

With best wishes and kind regards

इसी प्रकार मि॰ जी॰ एच॰ ट्रेंब्हर ए॰ जी॰ जी॰ राजपूताना ने लिखा है:--

"Rat Pannalal Mehta C. I. E. has been the chief official of the Odeypore Darbar for, I believe, about twenty five years and, has been highly praised for 'his abilities by successive Residents. He now retires from the office having been held in High Estimation by the Government and the regret of many friends in Mewar.

My best wishes attends. I trust he will find pease and repose after his long distinguished career

जब महाराणा सज्जन्सिंहजी का स्वर्गवास हुआ तबतक उन्होंने किसी को भी अपना उत्तराः धिकारी बनाने की इच्छा प्रगट नहीं की । मेवाई में ऐसा नियम्- चला आता है कि गद्दी खाली न रहे। वह समय जरा कठिगाई का था लेकिन पत्तालालजी की कार्य दक्षता के कारण महाराणा फतेसिंहजी उसी रीज राजगद्दी पर विराज गये। इस बात की प्रशंसा गवर्नर जनरल ने भी-की थी।

श्रीयुत पत्नालालजी ने अपने पिताजी की यादगार में नाथ द्वारा में एक सदोवत खोला। जिससे गरीब लोगों को सीधा (पेट्या) दिया जाता है। आपने बाढ़ी के नाम से उदयपुर में एक मशहूर बगीचा बनाया; एक वावड़ी और धर्मशाला भी बनवाई। वहाँ के शिला लेख से प्रतीत होता है कि आपने उदयपुर नगर की बाढ़ी नाथ द्वारा के मन्दिर को मेंट की है। आपका धार्मिक कार्थ्य पर भी पूरा लक्ष्य था। आपने वारों धामों की यात्रा की थी। आप पूरे पितृभक्त थे। आपके पुत्र फतेलालजी तथा भतीजे जोधसिंहजी के विवाहों पर महाराणा साहब स्वयं जनाने सहित आपकी हवेली पर पधारे थे और दोनों ही समय आपके पुत्र तथा मनीजे को पैरों में पहनने को स्वर्ण देकर सम्मानित किया था।

ऐसे बहुत कम अवसर आते हैं कि एक व्यक्ति अपने ही समय में चार पुस्तों को देख सर्क। मगर यह सौआग्य भी आपको प्राप्त था। आपके समय में आपके प्रपौत्र भी भौजूद् थे। जिस समय अपके प्रपौत्र हुए उस समय आप सोने की निसरनी पर चढ़ें और उस निसरनी के दुक्ड़े कर वितरण कर्रवा दिये थे। इसी समय उदयपुर की समय ओसवाल जाति में भी पीलिये औदने बटवासे थे।

#### स्रोसवाल जाति का इतिहास

हंसराजजी के दूसरे पुत्र भेरूदासजी और तीसरे पुत्र भवानीद सजी हुए । अप लोग वित्तौद गढ़ के पाटवण पोल नामक स्थान पर मोसल नियुक्त हुए । वहाँ आप लोग आजन्म तक वह काम करते रहे । इस वंश मे भाणजी हुए उनके पुत्र शंकरदास ी के वंशज इस समय उदयपर मे विद्यमान हैं । निनमें से मेहता भोपालिसहजी को राज से जागीर दी गई है ।

### मेहता फतेलालजी

मेहता फतेलालजी अपने योग्य पिता के योग्य पुत्र है। आपके जीवन के अंतर्गत कई ऐसी विशेषताएँ हैं जो प्रत्येक नवयुवक के लिये उत्साह वर्ड्क है। आप बाल्यकाल से ही बड़े प्रतिभा सम्पन्न रहे है। आपका जन्म संवत् १९२४ की फाल्युन शुक्ला चतुर्थी को हुआ था। केवल १२ वर्ष की उन्न में आपकी अंग्रेजी योग्यता को देखकर मेवाड़ के तत्काशीन सेटलमेंट अफसर मि॰ ए॰ विगेट साहब मुग्ध हो गये थे और उन्होंने आपको एक अच्छा सर्टिफिकेट दिया था। आपका प्राथमिक शिक्षण बनारस के पं॰ जगन्नाथजी झाइखण्डी के संरक्षण में हुआ था। केवल १३ वर्ष की उन्न में महाराणा साहब ने आपको पैरों में सीना वढ़शा।

अगका साहित्यिक जीवन भी बंडा उज्जल रहा है। केवल तेरह वर्ष की आयु में आपने उदयपुर में बुद्धि प्रकाशिनों सभा की स्थापना की। जब भारतेंद्ध बाबू हरिश्चन्द्र उदयपुर पधारे थे, उस समय आप ने उनके स्मारंक में हरिश्चन्द्र आर्थ्य विद्यांलय की स्थापना की जो अभी तक अच्छी तरह चल रहा है। आपने हिंदी और अंग्रेजी में कुछ पुस्तकें भी लिखी है जिनमें सज्जन जीवन चरित्र और Hand Book of Mewar उदलेखनीय हैं। Hand Book of Mewar के विषय में बहुत से अंग्रेज और देशी विद्यानों ने यहाँ तक कि क्यूंक ऑफ केनॉट, लार्ड उफरन, लार्ड लेन्स डाउन, भारतवर्ष के सेनापनि लार्ड रावर्स, बम्बई के गवर्नर लार्ड रे आदि सजानों ने सर्टिफिकिट प्रदान किये हैं। विलायतें के कई समाचार पर्नों में इसकी आलोचनों भी छपी है। श्रीमान ड्यूके ऑफ केनॉट जंब उदयपुर पधारे तब आपकी सेवाओं से वे बड़े प्रसक्त आलोचनों भी छपी है। श्रीमान ड्यूके ऑफ केनॉट जंब उदयपुर पधारे तब आपकी सेवाओं से वे बड़े प्रसक्त लिये उन्होंने आपको एक रल्लाटित लॉकेट उपहार में दिया।

्सन् १८९४ के दिसम्बर मास में आप जब बनार्स गये तब काशी नागरी प्रचारिणी के एक विशेष अधिवेशन में आप समापति बनाये नये। इस सम्मान को आपने बड़ी योग्यता से निभाया।

जव: उदयपुर में वॉल्टर हास्पीटल का बुनियादी पत्थर रखने के लिये लाई डफरिन और लेडी इफरिन भाषे तब आपने महाराणा की तरफ से वाइसराय महोदय को अंग्रेजी में भाषण दिया। यहाँ पर यह बतलाता जरूरी है कि यह पहला ही समय था जब मेवाड़ के एक नागरिक ने ऐसे बड़े मौके पर अंग्रेजी में भाषण दिया हो। इसके बाद भी आएने कई अवसरों पर अत्यन्त सफलता के साथ महाराणी साहब की तरफ से भाषण दिये।

आपके साहित्यक जीवन का एक नमूना आपकी बृहद् छायबरी व आपकी चित्र शाला है। इस
पुस्तकालय में आपने कई हस्तिलिखित प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों का तथा कई नवीन और प्राचीन अंग्रेजी, हिन्दी
और उर्दू की ऐतिहासिक, धार्मिक, राजनैतिक इत्यादि सभी विषय की पुस्तको का संग्रह किया है। जिसके
लिये आपको बहुत धन और श्रम खर्च करना पड़ा। इसी प्रकार आप की चित्रशाला में मेवाद के महाराणा सांगा से लेकर अब तक के करीब २ सभी महाराणाओं के तथा आपके प्वंजों में करमचन्द्रजी बच्छावत
से लेकर अभी तक के बहुत से चित्र आहल पेट किये हुए टंग रहे हैं।

साहित्यिक जीवन की तरह आपका धार्मिक जीवन भी बड़ा अच्छा रहा है। आप श्री वल्छभ सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। मगर फिर भी आप को किसी दूसरे धर्म से रागद्वेष नहीं है। योगाभ्यास के विषय में भी आपकी अच्छी जानकारी है। आप के योगाभ्यास को देख कर आक्योंळॉजिकळ डिपार्टमेंट

के डायरेक्टर जनरेल बहुत सुग्ध हुए थे।

आपड़ा राजनैतिक जीवन भी उदयपुर के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है। उदयपुर के राज-कीय वातावरण में आपकी बड़ी इज्जत और प्रतिष्ठा है। सब से पहले आप गिरवा जिले के हाकिम बनाये गये। उसके परचात् आप क्रमशः महकमा देवस्थान और महकमा माल के अफसर रहे। फिर महद्राज सभा के मेग्बर हुए, जो अभी तुक हैं। दिल्ली के अन्दर देशी रियासर्तों का प्रश्न हल करने के लिये वटलर कमेटी के सम्बन्ध में चेग्बर ऑफ प्रिन्सेस की ओर से जो स्पेशल ऑर्गेनिसेशन हुआ था, उसमें मेवाद राज्य की तरफ से जो कागजात भेजें गये थे, उनको महाराणा की आज्ञानुसार आप ही ने तयार किये थे। इन कागजों को लेकर, आपही रियासत की तरफ से देहली गये थे। महाराणा साहब ने आपको दोनों पैरों में सोना, कई खिलअतें व पोशाकें, दो सुनहली मूठ की तलवारें, एक सोने की छड़ी, प्रगढ़ी में बाँधने की मांसे की इज्जत, बैठक की प्रतिष्ठा, बलेणा घोड़ा इत्यादि कई सम्मानों से सम्मानित किया।

अपका विवाह संवत् १९३७ में शाहपुरा में हुआ। इस विवाह से आपको दो पुत्र हुए जिने के नाव कुँवर देवीलाल जी और कुँवर दव्यलाल जी हैं। देवीलाल जी ने बी० ए० पास किया है। आप महकमा देवस्थान के हाकिम रहे। उदयलाल जी ने एफ ए० पास किया और उसके पश्चात मेवाइ के भिन्न र जिलें के हाकिम रहे। देवीलाल जी के कन्हैयालाल जी और गोकुल दास जी दो पुत्र हैं। कन्हैयालाल जी बी० ए० पास करके वैरिस्टरी पास करने विलायत गये हैं। कुँवर गोकुल दास जी एफ ए० में पद रहे हैं। अप दोनों माइयों को भी दरवार ने बैठक की इज्जत बख्शी है।

जपर मेहता फतेलाल की का परिचय बहुत ही संक्षिप्त में लिखा गया है। आपका साहित्य प्रेम इतना बढ़ा हुआ है कि उसका पूरा वर्णन किया जाय तो एक बढ़ी पुस्तक त्तयार हो सकती है। देशी और विलायती भाषा के कई पत्रों में कई अवसरों पर आपके जीवन पर तोट निकले हैं। एक रूसी और इटली भाषा की पुस्तक में भी आपके जीवन पर टिप्पणी निकली हुई है। जब हम लोग, आपके कुटुम्ब का इति- हास लिखने को आपके पास गये तो आपने पुराने कागज पत्रों के दफ्तर खोल दिये, जिन्हें देख दर हम चिकत हो गये। इतनी बढ़ी खोजपूर्ण सामग्री सिवाय बाबू प्रणचन्द्रजी नाहर के हमें और कही भी देखने

को नहीं मिली । इस प्रकार आपका जीवन क्या साहित्यिक, क्या धार्मिक और क्या राजनैतिक सभी

सेठ हीरालालजी पन्नालालजी वच्छावत, कुन्नूर ( नीलगिरी )

इस परिवार का निवास फलोदी (मारबाड़) है। आप जैन मंदिर मार्गीय आञ्चाय के मानने-वाले हैं। इस परिवार के सेठ घीरजमलजी और उनके पुत्र दुलीचन्द्रजी फलोदी में ही रहते रहे। दुलीचंद्रजी के पुत्र सेठ खींवराजजी मारवाड़ से व्यापार के निमित्त सबद १९६५ में एक लोटा डोर लेकर कमाने के लिए बाहर निकल पड़े, और साहस तथा परिश्रम पूर्वक हज़ारों मील का रास्ता तय करके आप मैसूर प्रान्तकी ओर आये, और वहाँ व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की। वैद्यक का भी आप अच्छा ज्ञान रखते थे। संवत् १८७५ में आप स्वर्गवासी हुए।

सेठ खींवराजी बच्छावत के पुत्र मुलतानचन्दजी का जन्म संवत् १८६७ में हुआ। आप रीयांवाले सेठ चन्द्रममल धनरूपमल की इन्दौर तथा उज्जैन दुकानों पर मुनीमात करते थे। कारीर विज्ञान और वैद्यक का आपको ऊँचा ज्ञान था। संवत् १९६५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके चुन्नीलालजी मोतीलालजी, तेजकरणजी, चौथमलजी, हीरालालजी और सुगनचन्दजी नामक ६ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में से मोतीलालजी ने उज्जैन में, चौथमलजी ने खामगाँव में तथा सुगनचंदजी ने अमरावती में दुकानें खोलीं और तेजकरणजी रीयाँवालों की दुकानें पर मुनीमात करते रहे।

सेट मोतीलाल ने बच्छावत के छोगमल जी, माणिकलाल नी और दी पचंद नी नामक पुत्र हुए, इनमें छोगमल जी, जुर्जा लाल जी के नाम पर दत्तक गये। इस समय आप बन्धुओं के यहाँ मोतीलाल माणकलाल के नाम से उन्जैन में न्यापार होता है। छोगमल जी के पुत्र फूलचन्द नी लालचन्द जी, राजमल जी हैं, इनमें राजमल जी कोयम्बद्धर में कप दे का न्यापार करते हैं।

सेट चौथमलजी वन्छावत 'खामगाँव के माहेश्वरी, अग्रवाल और ओसवाल समाज में वज़नदार पुरुष हुए, आपके छोटे आता हीरालालजी के पन्नालालजी तथा चाँदमलजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें पन्ना-लालजी, चौथमलंजी के नाम पर दत्तक गये। पन्नालालजी का जन्म संवत् १९४७ में हुआ।

सेठ चौथमल जी के गुजर जाने बाद सेठ पन्नालाल जी ने खामगाँव से दुकान उठाकर सेठ केशो-रामजी पोदार फलक ते वालों के यहाँ ६ सालों तक रचूगर विभाग में नौकरी की । पश्चात् सन् १९११ में फलोदी निवासी सेठ मिश्रीमल जी वेद, जंठमल जी झाबक तथा आपने मिलकर मेमसे लाल वन्द शंकरल एण्ड कंपनी के नाम से कुन्तर (उटकमंड) में बेड्किंग कार-बार खोला, और इस फर्म ने अपने मालिकों की होशियारी तथा न्यापार चतुराई के बल पर अच्छी उन्नित प्राप्त की, इस समय नीलिगिरी प्राँत के व्यापारियों में यह नामाद्धित फर्म मानी जाती है। इस फर्म का विजिनेस अंग्रेज़ी ढंग के बेद्धिग सिस्टम से होता है। कुन्नूर तथा उटकमंड के बड़े ने छांटसें, एंजिनियर्स एवं अंग्रेज़ आफीसरों से इस फर्म का लेन-देन रहता है। सेठ पन्नाल लगी बच्छावत व्यापार चतुर और हियाववाले व्यक्ति हैं, आपने अपने छोटे आता चॉदमल जी के पुत्र बालचंदजी को दत्तक लिया है। आपकी वय २७ साल की है। श्रीबालचन्दजी शिक्षित तथा योग्य व्यक्ति है, आप कुन्नूर स्यूनिसिपेलिटी के मेम्बर हैं। आपके पुत्र निहालचंदजी होनहार बालूक हैं।

## बोधरा

हम अपर बच्छांवतों के इतिहास के बोधरा गौत्र की उत्पत्ति का विवरण प्रकाशित कर चुके हैं। इसी बोधरा गौत्र में से बच्छात्रत गौत्र की उत्पत्ति हुई है। यहाँ हम पाठकों की जानकारी के लिए बोधरा गौत्र पर ऐतिहासिक प्रकाश डालने वाली कुछ सामग्री याने उनके कुछ शिलालेख ग्रंकाशित करते हैं।

पहला शिलालेख नागौर के दक्तरियों के मोहले में श्री आदिनाथजी के मन्दिर में लगा है।

दूसर शिलालेख बीकानेर के आसानियों के मोहले में बांठियों के उपासरे के पास पंच तीर्थियों पर श्री शंक्षिर पार्थनाथजी के मन्दिर में हैं। जिसकी नकलं निम्न प्रकार है।

- (१) संवत् १५३४ वर्षे आषांद् सुदि २ दिने उपकेशवंशे बोधरा गीने शां जिसा पुर धाहा सुआवरेण भार सुहागदे पुत्र देवहा मानी वाकि युतेन माता छखी पुण्यार्थं श्री श्रेयांस बिम्ब करिते प्रतिष्ठितं श्री खरतरगच्छे श्री जिनचन्द्रसूरि पट्टे श्री जिनचन्द्रसूरि भिः
- (२) संवत् १५३६ वर्षे फा० सु० ३ दिने उकेश .....रा गौत्रे सा दूष्हा पुण्यार्थ पुत्र सा० अभयराज तद् मातृ ली ... ... पुतेन श्री नेमीनाथ विम्बं का० प्र० श्री खरतरद्च्छ श्री जिनमद्गसूरि पट्टे श्री जिनचन्द्र सूरि भि:— ॥श्री॥

उपरोक्त लेखों से पाठकों को उस समय के आचारयें और बोधरा वंश के पुरुषों के नाम का पता चल जाता है। इसी प्रकार और भी कई शिलालेख इस वंश के मिलते हैं जो स्थानाभाव से यहाँ नहीं दिये गये। अब इम इस वंश के वर्तमान समय के मिसद परिवारों का परिचय दे रहे हैं।

## श्रीलालचंद अमानमल बोथरा गोगोलावं

करीब २५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष ब कानेर आये। वहां वे ५० वर्ष तक रहें।
पश्चात फिर वहां से भग्गू में, जिसे बढ़ागांव भी कहते हैं, आये। इसके ७५ वर्ष वाद याने आज से करीव
१२५ वर्ष पूर्व गोगोशाव नामक स्थान में आकर बसे, तबसे आप छोग वहीं रह रहे हैं।
इस वंश वालों ने भग्नू में एक कुवा बनवाया था, जो आंज भी बोधरा कुआ कहलाता है। खेमराजजी

भग्गू में रहें, इनके पुत्र भीमराजजी वहाँ से गोगोछाव आये । भीमराजजी के पुत्र मोतीचन्दजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ टालचन्दजी, गुठाबचन्दजी, पीरचन्दजी, और पनराजजी थे । वर्तमान परिचय छालचन्दजी के परिवार का है ।

सेठ लालचन्द्रजी का जन्म संवत १८८१ का था। जब आप २५ वर्ष के थे, उस समय व्यापार के लिये बंगाल प्रान्त के चीलमारी नामक स्थान पर गये। वहाँ जाकर टोडरमलजी वागचा एजसरा
के साझे में लालचन्द टोडरमल के नाम से साधारण फर्म स्थापित की। यह फर्म ६ वर्ष तक कपड़े का
स्यापार करती रही। परचात् आप दोनों ही भागीदार अलग अलग हो गयें। सेठ लालचन्द्रजी ने अलग
होते ही अपने पुत्र अमानमलजी के नाम से संवत् १९२१ में लालचन्द अमानमल के नाम से अपनी स्वतन्त्र
फर्म खोली। इस बार इस फर्म में बहुत लाभ रहा। अतप्त उत्साहित होकर संवत् १९४८ में चीलमारी ही में एक बांच और मेघराज दुलीचन्द के नाम से स्थापित की और उस पर कपड़े का व्यापार प्रारम्भ
किया। इसके परचात् संवत् १९५३ में आपने अपने व्यापार को विशेष उत्तेजन प्रदान किया, एवम्
कलकत्ते में लालचन्द अमानमल के नाम से अपनी एक फर्म और खोली। इस फर्म पर चलानी का काम
प्रारम्भ किया गया। लिखने का मतलब यह कि आपने व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की। हजारों
लाखों रुपयों की सम्पश्चि उपार्जित की। यही नहीं बहिक उसका सहुपयोग भी अच्छा किया। आपने
संवत् १९३६ में श्री सम्मेद शिखरजी का एक संघ निकाला था। आपका स्वर्गवास संवत् १९५४ में हो
गया। आपके सेठ अमानमलजी और मेघराजजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ अभानमल्जी और मेघराजजी दोनों माई भी अपने पिताजी की भाँति योग्य और होशि-यार रहे। आप लोगों के समय में भी फर्म की बहुत उन्नि हुई। आप लोगों ने संबद् १९५७ में भाणक्याचर नामक स्थान पर उपरोक्त नाम से अपनी फर्म की एक शाखा खोल कर जूट कपड़ा एवस् च्याज का काम प्रारम्भ किया। इसी प्रकार संबद् १९६१ में भी सुनामगंज में इसी नाम से फर्म खोल कर उपरोक्त व्यापार प्रारम्भ किया। इसी प्रकार संबद् १९७१ में राम इमरतगंज (मैमनसिंह) में संबद् १९८० में बक्षीगंज (रंगपुर) में, संबद् १९८१ में कालीबाजार (रंगपुर) में अपनी फर्म की बाचें खोली और इन सब पर जूट व्याज और गिरवी का काम प्रारम्भ किया। जो इस समय भी हो रहा है। सेठ अमानमल्जी का स्वर्गवास संबद् १९८४ में हो गया। सेठ मेघराजजी इस समय विद्यमान हैं।

- सेट अमानमलजी बड़े कुशल ज्यापारी और प्रतिभाशाली ज्यक्ति थे। जोधपुर स्टेट एवम् वहाँ की प्रजा में आपका बहुत सम्मान था। एक बार का प्रसंग है कि गोगोलान के जाटों का मामला जोधपुर कोई तक हो आया मगर उसका कोई संतोषजनक फैसला नहीं हुआ। इस मामले को आपने पंचायत के

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🦳



श्री स्रमरचंदजी बोधरा (लालचंद स्रमानमल) गोगालाय.



स्वर्गाय सेठ सुलनानमलजी घोषरा नागीर.



मेहता गोपालासिंहजी बोधरा, उदयपुर.



श्री लच्मीलालजी घोथरा, ऊटकमंड (नीलिगरी)

द्वारा बड़ी बुद्धिमानी और होशियारी से निपटा दिया। एक बार बंगाल सरकार ने भी आपके कार्यों की प्रशंसा में प्रमाण पन्न दिया था। आपके स्मारक स्वरूप इस कुटुम्न ने पावापुरी, चम्पापुरी एवम् चांदा नामक तीर्थ स्थानों पर कोठिइयों बनवाई हैं। सेठ अमानमलेजी के दुल्चिन्दर्जी, छोगमलेजी, भैरों-दानजी, मुक्तमलेजी, रिखर्वचन्द्रजी और हीराचन्द्रजी नामक छ, पुत्र हैं। सेठ मेघराजजी के सुगनमलेजी, स्पचन्द्रजी और अमरचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। आप सब छोग सल्जन और ज्यापार कार्यकर्ता हैं। आप लोगों की ओर से गांगोलाव में सार्वजिनक कार्यों की ओर अच्छी सहायता प्रदान की जाती रहती हैं। इस कुटुम्ब के न्यापार का हेड आफिस चीलमारी में है। इसके अतिरिक्त कलकता, चीलमारी माँच, माणक्याचर, सुनामगंज, बक्षीगंज, दांताभांगा, काली बाज़ार, उलीपुर, रामइमरतगंज इत्यादि स्थानों पर भिन्न नामों से कमें खुली हुई हैं। इन सब पर बैंकिंग जूट, कपदा, न्याज, गिरवी और जमींदारी का काम होता है। कलकत्ता का तार का पता Gogolawbasi है।

### सेठ रावतमल मुलतानमल बोधरा नागोर

बोधरा सवाई रामजी के पूर्वज बहुलू (मारवाई) में रहते थे, वहाँ से यह कुटुम्ब अलाय (नागौर के समीप) आया और वहाँ से बोधरा सर्वाईरामजी के पुत्र रावितमलजी तथा मुख्तानमलजी संवत् १९६१ में नागोर आये।

बोधरा सवाई रामजी के रावतमळजी, मुख्तानमळजी, जवाहरमळजी, परतापमळजी तथा मोतीचन्दजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में से ५०।६० साल पहिले सेठ जवाहरमळजी चीलमारी
(बंगाळ) और रावतमळजी रंगपुर (बद्गाळ) गये, तथा वहाँ पाट का व्यापार श्रुरू किया। धीरे २ संवत्
१९६६ में आपकी कळकत्ता तथा बंगाळ में कई स्थानों पर दुकानें खुकीं। इन बन्धुओं के स्वगंवासी होने
पर बोधरा सुगनमळजी ने इस छुदुम्ब के न्यापार को अच्छी तरह संभाला। सेठ रावतमळजी का स्वगं
१९६४ में, मुलतानमळजी का १९८६ की कार्तिक सुदी ४ को, जवाहरमळजी का १९७६ में, मोतीचन्दजी
का १९६९ में तथा परतापमळजी का १९५२ में हुआ। सेठ मुलतानमळजी नागौर में धर्मध्यान में तथा
परोपकार में जीवन विताते रहे, आप यहाँ के इज्जतदार व प्रतिष्ठित न्यक्ति थे। बोधरा रावतमळजी ने
रंगपुर में व्यापार के साथ २ सरकारी आफिसरों में इज्जत व नाम पाया, आप ओसवाळ भाइयों पर विदोध
प्रेम रखते थे।

वर्तमान में इस परिवार में रावंतमङ्जी के पुत्र गोपालमङ्जी तथा सुगनमङ्जी, सुरुतानमङ्जी के पुत्र सुकुन्दमरुजी, उदयचन्द्जी, चन्दनमर्ङ्जी और रुक्ष्मीचन्दजी, बोधरा जवाहरमरूजी के पुत्र अमोरुख-

### श्रीसवाल जाति का शतिहास

चन्दजी, मोतीचन्दजी के पीत्र (विजयमलजी के दत्रक पुत्र) हस्तीमलजी और परतापपलजी के पुत्र मगराजजी हैं। विजयमलजी का १९७५ में केवल १९ साल की वयमें जारीरान्त हुआ इनके नाम पर हस्तोमलजी को दत्तक लिया है। यह कुरुम्ब सम्मिलित रूप में कार्य्य करता है।

बोधरा गोपालमल्जी का जन्म १९४४ की फागुन सुदी ४ को सुगनमल्जी का १९५० में सुकुन्दमल्जी का १९४९ की भादवा बदी १० उदयचन्द्जी का १९५४ मान बदी ९ चन्द्रनमल्जी का १९५८ लक्ष्मीचन्द्जी वा १९६१, अमोलकचन्दजी का १९५२ पीप बदी ७, और मगराजजी का १९५२ में हुआ। यह परिवार नागोर के ओसवाल समाज में सुख्य धनिक कुटुम्ब है। आपकी यहाँ कई बड़ी १ हवेलियाँ बनी हुई हैं, बंगाल प्रान्त में आपकी दुकानें तथा स्थाई सम्पत्ति है। आप लोग हरेक धार्मिक क अच्छे कार्मों में सहायताएँ पहुँचाते रहते है। नागौर की इवेतावमर जैन पाठशाला में इस परिवार की विशेष सहायता रहती है श्री-चन्द्रनमल्जी शिक्षित व्यक्ति हैं।

गोपालमलजी के पुत्र जसवन्तमलजी मुकुन्दमलजी के पुत्र बस्तीमलजी, लाभचन्दजी व धनराजजी हैं। इसी तरह इस परिवार के लड़कों में केवलचन्दजी हीराचन्दजी हुलाशचन्दजी और रेखचंद है।

#### सेठ लक्ष्मण्राजजी वोथरा-बाड्मेर

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान बीकानेर का है। इस परिवार में देदाजी हुए। क्षापके सेट नर्शिस्तजी, जोराजी तथा शिवदानजी नामक पुत्र हुए। सेट देदाजी और नर्शिस्तजी कीज की आगासन के समय मोदी खाने का काम करते थे। सेट नर्शिस्तजी के सरदारमलजी, मदूमलजी तथा बसक्साजी नामक पुत्र हुए। जोराजी के रूपाजी नामक पुत्र हुए।

सेठ सरदारमञ्जी के परसुरामजी तथा सागरमञ्जी नामक पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों ने अपना व्यापार अलग २ कर लिया। परसरामजी के पुत्र बुदारमञ्जी अपना स्वतन्त्र कारबार करते हैं। सेठ सागरमञ्जी के छक्ष्मणराजजी, जेकचन्दर्जी तथा हीरालाञ्जी नामक पुत्र हुए। इनमें हीरालाञ्जी जीषाजी के नाम पर दक्षक गये।

सेत लक्ष्मणराजजी ने सन् १९१७ से २३ तक जोधपुर में वकालत की। वर्तमान में आप आदमेर में प्रेरिटस कर रहे हैं। यहाँ पर आप प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं।

सेठ मदूलाल वजलाल बोधरा वाड़मेर

इस परिवार के कोगों का मूल निवास स्थान बीकानेर था। कालांतर से यह कुटुम्ब् बाइमेर में

आंकर बस तथा। इस परिवार में सेंड मद्मलजी हुए। आपकी आरंभिक स्थिति साधारण थी। आंप-ने अपनी योग्यता से पैसा कमाया और समाज में अपनी प्रतिष्ठा भी स्थापित की। आपका संवत् १९६७ में अंतकाल हुआ। आपके सेंड बजलांलजी नामक पुत्र हुए।

सैठ बजलालजी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप बाढ़मेर के व्यापारिक समाज में मातवर व्यक्ति हैं। आपकी यहाँ पर तीन चार दुकाने हैं और मालानी के जागीरदारों के साथ आपका छेन देंन का सम्बन्ध है। आपके पुत्र भगवानदासजी व्यापारिक कामों में भाग छेते रहते हैं।

इंस परिवार की तरफ से बाइमेर में एक धर्मशाला भी बनी हुई हैं।

### मेहता गोपालसिंहजी का खानदान, उदयपुर

मेहता भगवंतिविष्ठजी के पिता किशनगढ़ नामक स्थान पर निवास करते थे। वहीं से आप यहाँ उदयपुर आर्थे। यहाँ आकर आपने सरकार में सर्विस की। आपके कांच्यों से प्रसन्न होकर महा-राणा साहब ने आपको मगरा जिले में 'ढाकल्डा' नामक एक ग्राम जागीर स्वरूप बक्षा। आप यहाँ पर म्याय के कारखाने (सिविलकोर्ट) के हांकिस रहे। आपके वलवन्तसिंहजी नासक एक पुत्र हुए। ऑर्प भी प्रतिभाशाली व्यक्ति थे । आप मगरा जिला और खेरवाड्। आदि स्थानी पर हाकिम रहे । आपके मेहता मनोहरसिंहजी नामक-एक पुत्र हुए। आपका जन्म संवत १९१९ में हुआ। बचपन से ही आप बढ़े बुद्धिमान और प्रतिमाशाली व्यक्ति थे। एक बार का प्रसंग है जब कि आप स्कूल में विधाध्ययन करंते थे, महाराजा सङ्जनसिंहजी स्कूछ का निरीक्षण करने के लिये पचारे । आपका ध्यान तुरंत मेहता साहब की और आकृष्ट हो गया । और आपने उसी दिन से मेहताजी को सेटलमेंट आफिसर के पास काम सीखने के लिये भेज दिया। जब आप केवल १६ वर्ष के थे आपको राजनगर की हुकुमत बक्षी गई थी। तब से आप बराबर राजनगर, सादड़ी, जहाजपुर, चित्तींड़ और गिरवा में हाकिस के पद पर रहे । गिरवा में हाकिमी के साथ साथ ऑपकी वहाँ के खजाने का भी काम मिला। इसके पश्चात् आप स्पेशल ड्यूटी में बेगूँ भेजे गये। वहाँ जाकर आर्ने बागी रिआया को शांत किया। इसी प्रकार बसीसी में भी आपने जाकर शांति स्थापित की। आप इतने लो इ-प्रिय होगये थे कि जब शाहपुरा-स्टेट के काछोला नामक परगने में प्रजा बागी होगई थी उस समय शाहपुरा दरबार ने ए॰ जी॰ जी के मार्फत आपको बहाँ शांति स्थापनार्थ मांगा था, वहाँ भी जापने शांति स्थापित की ।

मेहता मनोहरसिंहजी के कोई एवं न होने से पहले तो किशनगढ़ के मेहता चन्द्रसिंहजी के पुत्र सीहनसिंहजी दत्तक लिये गये, मगर आपका स्वर्गवास बार पाँच वंची ही में, जब कि जीप बी॰ ए॰ में पद रहे थे, हो गया। अतप्त आपने फिर संबद् १९७५ में जयपुर के मेहता मंगळचन्द्रिश बाउण्डरी सुपिरेटेण्डेण्ट के सबसे बढ़े पुत्र मेहता गोपालसिंहजी को सोहनसिंहजी के नाम पर दत्तक लिया। मेहता मोहनसिंहजी का ह्वर्गवास सन् १९२३ में जब कि आप बेगूं के प्रजा आन्दोलन को द्वाने के लिये भेजे गये थे।
वहीं हार्टफेल के कारण हो गया। उदयपुर में यह कायदा है कि जो भी मुत्सुही जागीरदार अपने यहाँ
किसी को दत्तक रखे तो पहले उन्हें दरबार में महाराणा को नजराना कर आज्ञा प्राप्त करना पढ़ती है, ऐसा
वहीं करने से वह जागीर के स्वत्वों से वंचित रहता है। पहले तो यहाँ भी यही हुआ। इसका कारण
यह थां कि आपकी माताजी के और आपके बीच में झगड़ा चल गया था। करीब ७ राल के पश्चात् महाराणा फतेसिंहबी के स्वर्गवास हो जाने पर वर्तमान महाराणा साहब श्री भोपालसिंहजी के खाविंदी फरमाकर
आपका अंगयत्र मंजूर कर लिया और आपकी प्रायवेट सम्पत्त पर से कुंड़की हटाली।

वर्तमान में इस परिवार में गोपालसिंहजी ही प्रधान हैं। आपका विद्याभ्यास एक ए तक ही हुआ। प्रारम्भ में आप महाराज डूं वार की ओर से पानरवा (भोमर) ठिकाने के मैंनेजर नियुक्त हुए। इस थाद आप सादड़ी नामक स्थान पर मैंनेजर बनाए गए। इसके परचाल भोमर परगने के सबसे बड़े ठिकाने जवास के रावजी के मेयोकालेज में गार्जियन बनाए गये। यहाँ आपने जुड़ि शियल लाइन की शिक्षा भी प्राप्त करली। जब जवास रावजी को अधिकार मिल गया, तब आप वहाँ के एडवाइज़र नियुक्त हुए। इस समय-भी आप उसी काम पर हैं। आप बुद्धिमान, और समाजसुधारक विचारों के सज्जन हैं। आपने अपने पिताजी का मोसर न करके—लोगों के विरोध की कुछ भी पर्वाह न करते हुए—रनके समारक मे-७०००) उदयपुरी लगा कर स्थानीय विद्याभवन मे एक हुक्त बनवाया है। आपने अपनी दूसरी शादी के समय में किसी प्रकार के पुराने रिवाजों का पालन व जल्से आदि नहीं किये। यहाँ तक कि जिस दिन शादी करने जा रहे थे उस दिन भी आपको देखकर कोई नहीं कह सकता था कि आप शादी करने जा रहे हैं। लिखने का मतलब यह है कि आप सुधार-प्रिय सज्जन हैं।

आपके प्रथम विवाह से दो पुत्र हैं जिनका नाम क्रमशः कुँवर जसवन्तसिंहजी और दरुपतिंसहजी हैं।

### साह मेघराजजी खजांची का परिवार बीकानेर

इस परिवार का इतिहास सवाईरामजी से ग्रुरू होता है। आप बीकानेर स्टेट में मुकीमात का काम याने स्टेट में तमाखू वगैरह सप्छाय करने का काम करते थे। अतएव इस परिवार वाले मुकीम बोथरा कहछाये! सेठ सवाईरामजी बड़े प्रतिभा सम्पन्न और कारगुजार ब्यक्ति थे। आपका स्टेट में अच्छो सम्मान था । ओपकी तंत्कालीन बीकानेर नरेश ने प्रसन्न होकर एक गाँव जागीर मे बक्षा-था । ओप के जैतमालजी नामक एक पुत्र हुँए। आपभी सुकीमात का काम करते रहें। कुछ समय पश्चात् आप को दरवार ने खेजाने का काम सौंपा । तंब से खजाने को काम आप ही के वंशाओं के हाथ में हैं। खजाने ही की काम करने के कारण आपके परिवारवाले खजांची कहलाते हैं।

सेठ जैतमालजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमर्शः मोमजी, चतुर्भु जजी और शेर्जी था। वर्त-मान परिचय सेठ भोमजी के परिवार का है। शेष भाइयों के परिवार के लोग अलग २ रूप से अपना काम काज करते हैं। सेठ भोमजी के लोगजी और मानमलजी नामक दो पुत्र हुए। दूसरे पुत्र मानमल जी दत्तक चले गये। छोगजी के बागजी नामक एक पुत्र हुए। आप दोनों ही पिता पुत्र अपने पूर्वजों के खजाने के काम को करते रहे। बागजी के संतान न होने से मेघराजजी दत्तक लिये गये।

सेंट मेघराजजी का जन्म संवत् १९१५ में हुआ। जिल आप केवल १० वर्ष के थे तब से ही खजाने के काम का संचालन कर रहे हैं। इस समय आपकी आयु ७६ वर्ष की है। इतने वृद्ध होने पर वर्तमान महाराजा साहब बीकानेर आपकों अलग नहीं करते हैं। आपके कांग्यों से दरबार बड़े प्रसन्न हैं। आपकों दरबार की ओर से साह की सम्मान सूचक पदवी प्राप्त है। साथ ही गाँव की जागीर के अलावा आपको अलांटस तथा बोड़े की सवारी का खर्च मिलता है। आप समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपकों अलांटस तथा बोड़े की सवारी का खर्च मिलता है। आप समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपकों वार पुत्र हैं जिनके नाम कमका प्रमर्चंदजी, अभयराजजी, मुनीलालजी और धनराजजी हैं। इन में से प्रमर्चंदजी और मुनीलालजी का स्वर्गवास हो गया है। आप दोनों ही कमका अपने पितोजी के साथ खजाने वा तथा कलकते की फर्म का संचालन करते रहे हैं। यह फर्म संवत् १९६४ में कलकत्ते में स्थापितं हुई थी। इसका नाम मेससे मुनीलाल धनराज है। पता ११३ कास स्ट्रीट है। यहाँ कपड़े का ब्यापार होता है। इस समय इसका संचालन अभयराजजी कर रहे हैं और धनराजजी स्टेट बैंक के ट्रेसर हैं।

ं बा॰ प्तमवन्दजी के माणकर्चदजी तथा धनराजजी के शिखरचन्द्रजी नामक एक २ पुत्र है । माणक्चन्दजी अपने दादाजी के साथ खजाने का काम करते हैं।

इस परिवार की बीकानेर में अच्छी प्रतिष्ठा है। इस समय चूरू परगने का 'बूंटिया' नामक एक गाँव इस परिवार की जागीर में है।

### सेठ कोड़ामल नथमल बोथरा, छ्नकरणसर (वीकानेर)

इस परिवार के पुरुष करीब ४०० वर्ष पूर्व मारवाड़ से चलकर ल्हनकरणसर नामक स्थान पर आकर बसे। इसी परिवार में सेठ मोतीचन्दजी हुए। मोतीचन्दजी के पुत्र आसकरनजी भी वहीं देश में रहकर ब्यापार करते रहे। सेठ आसकरनजी के हरकचन्दजी और कोड़ामलजी नामक दो पुत्र हुए।

सेट हरकचन्द्जी और कोड़ामलजी दोनों ही भाई सम्वत् १९३३ के साल वंगाल मे गये। वहाँ जाकर वे प्रथम नौकरी करते रहे। इसके पश्चात् सम्बत् १९३५ मे आप लोगों ने कालिमपींग मे अपनी एक फर्म मेससे हरकचन्द्र कोड़ामल के नाम से स्थापित की और इस पर किराने का न्यापार प्रारम्भ किया। आप दोनों ही भाई न्यापार-कुशल और मेधावी सज्जन थे। आपकी न्यापार-कुशलता से फर्म की बहुत तरक्की हुई। आप लोगों का न्यापार भूटानी, तिव्वती, नेपाली और साहब लोगों से होता है। आप दोनों भाइयों का स्वर्गवास हो गया। हरकचन्दजी के कोई पुत्र न हुआं। कोड़ामलजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम फ्रमशः जेठमलजी, टाकरसीदासजी और नथमलजी है। इनमें से तीसरे पुत्र नथमलजी अपने चाचा सेट हरकचन्दजी के नाम पर दत्तक रहे।

वर्तमान में भाष तीनो ही भाई कर्म का संचालन कर रहे है। भाष तीनों ही वहै योग्य और ध्यापार कुशल हैं। भाष लोगों ने भी फर्म की अच्छी उन्नति की। आपके समय में ही इस फर्म भी एक शाखा कलकत्ता नगर में भी खुली। इस फर्म पर कोड़ामल नथमल के नाम से कपड़े का इम्पोर्ट तथा बिक्री का काम होता है। कालिमपोग में आजकल कोड़ामल जेठमल के नाम से कस्तूरी, ऊनी कपड़ा, ऊन और गहें का ब्यापार होता है।

इस समय सेठ जेठमळजी के दो पुत्र है जिनके नाम गुमानमळजी और सोहनळाळजी है। ठाकरसीदासजी के पुत्रों का नाम नारायशचन्द्रजी और प्नमचन्द्रजी है। सेठ नथमळजी के पुत्रों के नाम माठचन्द्रजी, दुक्तिचन्द्रजी, धर्मचन्द्रजी और सम्पतरामजी हैं। अभी ये सब लोग बालक है।

इस परिवार के सज्जन श्री॰ जैन तेरापंथी श्वेताम्बर धर्मावलम्बीय सज्जन है। आप लोगों ने अपने पिताजी, माताजी, दादाजी और दादीजी के नाम पर ल्हनकरनसर मे शहर सारणी की थी, जिसमें आपने बहुत रूपया खर्च किया। ल्हनकरनसर मे इस परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है। वहाँ तथा सरदार शहर में आपकी सुन्दर हवेलियां बनी हुई है।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ प्रतापमलजी वांधरा, राजलहेसर.



वाव् सम्पतमलर्जा वोधरा. राजलदेसर.



हवेली (स्त्रमानंद सागरमल त्रोधरा) चूरू.

सेठ फतेचन्द, चौथमल, करमचन्द बोथरा, राजलदेसर (बीकानेर-)

करीब १५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष राजलदेसर में १० मील की दूरी वाले प्राम छोटिइया
से आये। राजलदेसर में सर्व प्रथम आने वाले व्यक्ति गिरधारीमल्ली के पुत्र सेठ फतेचन्दली थे।
संवत् १८६७ में आप व्यापार के निमित्त बंगाल प्रांत के रंगपुर नामक स्थान पर गये। वहाँ जाकर
आपने फतेचन्द् पनेचन्द के नाम से एक फर्म स्थापित की। जिस समय आपने फर्म स्थापित की उस
समय आज कल जैसा सुगम मार्ग नहीं था, अतपुत्र बढ़े कठिन परिश्रम से आप करीब ६ माह में राजलदेंसर
से बंगाल में पहुँचे थे। वहाँ जाकर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की। आप व्यापार-चतुर पुरुष थे।
आपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। आप के शार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः बालचन्दजी,
पनेचन्दजी, चौथमलजी, और हीरालालजी हैं। आप चारों ही आई पहले तो शामलात मे व्यापार करते
रहे, मगर फिर अलग अलग हो गये। बालचन्दजी का व्यापार इसी फर्म की सिराजगंज वाली बांच पर
रहा। शेष भाइयों का व्यापार रंगपुर ही मे रहा।

सेट बालचन्दजी के हजारीमलजी, पृथ्वीराजजी और भैरींदानजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया। हजारीमलजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम अमोलकचन्दजी और इरकचन्दजी ये। पृथ्वीराजजी के पुत्र मालचन्दजी हुए जो सेट भैरींदानजी के यहाँ दक्तक रहे। अमोलकचन्दजी के चार पुत्र दीपचन्दजी, चन्पालालजी, रायचन्दजी और शोभाचन्दजी इस समय विद्यमान है। हरकचन्दजी के इस समय हुलासमलजी और आसकरनजी नामक दो पुत्र हैं। इसी प्रकार मालचन्दजी के भी सात पुत्र हैं, जिनके नाम कमशः हुलासमलजी, धरमचन्दजी, धगनमलजी, जवरीमलजी, इन्द्रचन्दजी, नेमीचन्दजी और प्र्रामलजी हैं।

सेठ पनेचन्दजी के पुत्र कालरामजी का स्वर्गवास हो गया। आपके चन्द्र्लालजी नामक पुत्र राजलदेसर ही में रहते हैं। आपके भीखमचन्दजी और मोहनलालजी नामक दो पुत्र हैं।

सेठ चौथमलजी इस परिवार में प्रतिष्ठित ब्यक्ति हुए। आपने ब्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। आपके प्रतापमलजी नामक पुत्र हुए। आप मिलनसार हैं। आपके घार्मिक विचार तेरापंथी जैन श्वेताम्बर संम्प्रदाय के हैं। प्रायः आपने सभी हरी छोड़ रखी है। आजकल आप ब्यापार के निमित्त कलकत्ता बहुत कम आने जाते हैं। आपके सम्पत्तमलजी नामक एक पुत्र हैं। आप ही अपने ब्यापार का संचालन करते हैं। आपके भँवरिलालजी और कन्हैयालालजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ प्रतापमलजी की दो पुत्रियों ने जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय में दीक्षा ले रखी है। आपका ब्यापार इस समय कलकत्ता में सम्पत्तमल भँवरिलाल के नाम से १५ नारयल लोहिया लेन में जूट और हुंदी चिट्टी का होता है।

इसी फर्म की एक ब्राँच यहाँ सूज़ापट्टी में और है जहाँ प्रतापमल बोधरा के नाम से बर्तनों का ज्यापार होता है। इसी प्रकार रंगपुर---माहीगक्ष---में फतेचन्द प्रतापमल और नवावगंज में सम्पत्तमल वोधरा के नाम से वर्तन, जूट, और जमींदारी का ज्यापार होता है। मेमनसिंह में आपके मकानात बने है।

सेठ हीरालालजी भी पहले तो अपने भाई के साथ ज्यापार करते रहे, मगर फिर नहीं बनी, अतः अलग-अलग हो गये। आपके कर्मचन्दजी और मगराजजी नामक दो पुत्र हुए। आप लोग भी फर्म का संचालन करते रहे। सेठ कर्मचन्दजी के मिर्जामलजी और सोहनलालजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ मिर्जामलजी सम्वत् १९९० के साल अलग हो गये और गायवंधा में जूट का ज्यापार करते हैं। आपके चन्दनमलजी और जयचन्दलालजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ मघराजजी के पुत्र हंमराजजी आजकल पाटकी दलाली का काम करते हैं। इस परिवार के लोग तेरापंथी खेताम्बर जैन धर्मानुयायी है।

#### सेठ रुक्मानन्द सागरमल, चूरू ( वीकानेर )

इस जानदान के पूर्वजों का मूल निवासस्थान जालोर (मारवाड़) का है। आप लोग श्री जैन इवेतान्वर सम्प्रदाय के तेरापंथी आम्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। इस परिवार वाले जालोर से मंडोवर कोइमदेसर, बीकानेर आदि स्थानों में होते हुए रिणी में आकर बसे। इस परिवार में यहाँ पर पनराजजी हुए। सेठ'पनराजजी के सुलतानचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई संवत् १८८० में चूरु चले गये और वहीं अपनी हवेलियाँ वगैरह बनवाई।

सेठ सुलतानचन्दजी के गणेशदासजी और गणेशदासजी के मिलापचन्दजी नामक पुत्र हुए। आए स्रोग भोषाल नामक स्थान पर सराफी का कारबार करते रहे। आप सब लोगों का ज़्वर्गवास हो गया है। सेठ मिलापचन्दजी के सेठ स्वमानन्दजी एवं सागरमलजी नामक दो पुत्र हुए।

सेट रुक्मानन्दजी का जन्म संवत् १९३२ में और सागरमलजी का संवत् १९३५ में हुआ। आप ही दोनों भाइयों ने अपने हाथों से हजारों रुपये कमाये हैं। प्रारम्भ में आपकी स्थिति साधारण थी। आप दोनों भाई कमकाः संवत् १९४९ तथा संवत् १९५१ में कलकत्ता व्यापार निमित्त गये। यहीं पर आपने पहलें पहले गुमास्तागिरी और फिर कपड़े की दलाली का काम किया। इन कार्क्यों में आप लोगों को काफी सफलता मिली और सं० १९६५ में आपने कलकत्ता में 'रुक्मानन्द सागरमल' के नाम से कपड़े की दुकान स्थापित की। संवत् १९७० में इस फर्म पर 'मेसर्स सदासुख गंभीरचन्द' के साझे में जापान 'और इंग्लैण्ड से कपड़े का डायरेक्ट इम्पोर्ट करना प्रारम्भ किया। तदन्तर संवत् १९८२ से आप लोगों ने

# श्रोसवाल जाति की इतिहास



सेठ रुक्मानंदजी वोथरा (स्वमानंद सागरमल) कलकत्ता



कुँ॰ जयचद्रालजी वाथरा (रुग्मानंद सागरमल) कलकत्ता



सेठ सागरमलजी बोधरा (रक्मानद गागरमल



कुँ० हुलासचंदजी बोथरा (रुक्मानद सागरमल)

अपने नाम से इम्पोर्ट करना गुरू कर दिया। कपड़े के इस इम्पोर्ट व्यवसाय में आपको बहुत सफलता प्राप्त हुई। स्वदेशी वस्त्रान्दोळन के समय से आप खोगों ने कपड़े का इम्पोर्ट निजिनेस बन्द कर दिया है। इस समय आपकी फर्म पर सराफी जुट और जमीदारी का काम होता है।

सेट रुक्मानन्दजी के जयर्चद्लालजी नामक एक पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९४९ में हुआ। आप इस समय फर्म के न्यापार कार्य्य में भाग हेते हैं। आपके बालचन्दजी, शुभकरणजी, बन्छराजजी और कन्हैयालालजी नामक चार पुत्र हैं।

सेठ सागरमलजी के हुलासचन्दजी, मदनचन्दजी, प्रमचन्दजी एवं इन्द्रचन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए हैं। बाबू हुलासचन्दजी बढ़े उत्साही तथा फर्म के काम में सहयोग लेते हैं। आपके हैमराजजी एवं ताराचन्दजी नामक दो पुत्र हैं।

इस परिवार की ओर से चूरु (बीकानेर-स्टेट) में मुसाफिरों के आशम के लिये स्टेशन के पास एक नोहरा बनवाया गया है जिसमें करीब बीस हजार दाया हुगा होगा। आप लोग इस मकार के अन्य कार्यों में भी भाग लेते रहते हैं। आपका न्यापार इस समय कलकत्ता में 'रुक्मानन्द सागरमल' के नाम से २०१ हरिसन रोड मे न्याज, जूट और वैद्धिग का होता है। आपके तार का पता 'Bitrag' और टेलीफोन नं 4165 B. B. है। इसके अतिरिक्ति 'जयचंदलाल हुलासचंद' के नाम से दीवाजपुर (पुलहाट) में एक चांवल का मिल है और डाबवाली मंडी (हिसार) में मे बालचन्दनी बोधरा के नाम से किराने व आदत का काम काब होता है। कलकत्ता में आप होगों के तीन मकानात हैं जिनसे किराये की आमदनी होती है तथा देश में भी आपकी सुन्दर हवेलियाँ बनी हुई हैं।

## सेठ चुत्रीलाल प्रेमचन्द बोथरा सरदारशहर

इस परिवार वालों का मूल निवास राजपुरा (बीकामेर) का है। करीब ४५ वर्ष पूर्व इस परिवार के सेठ उमचंदजी बहुत साधारण स्थिति में यहाँ आये। आपके सेठ जुझीलालजी और सेठ प्रेम-चन्दजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ जुक्कीलालजी का जन्म संवत् १९०९ में हुआ। आपका विवाह मलानिया निवासी सेठ प्रेमचंद्जी सेठी की सुपुत्री बुल्सी बाई के साथ हुआ जिनका स्वर्गवास संवत् १९८७ में हो गया। सेठ जुक्कीलालजी बढे प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे। आपने पहले पहल कलकत्ता जाकर सदाराम प्रनच-द मैरोंदान भंसाली के यहाँ नौकरी की। पश्चात् संवत् १९६० में आपने अपने हाथों से अपनी निज की

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

एक फर्म स्थापित की तथा इसे बहुत उन्नित पर पहुँचाया। साथ ही मैरोंदानजी वाली फर्म पर जब आप उसमें मुनीमात का काम करते थे सारी उन्नित आप ही के द्वारा हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १९८३ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः वा क्र जसकरनजी, जेठमलजी और बुधमलजी है। आप तीनों ही भाई समझदार एवम् सज्जन व्यक्ति हैं। आप लोगों का व्यापार सामलात में कलकत्ता में १९ सेनागोग स्ट्रीट में जूट तथा आदत का होता है। तार का पता "Free holder" है।

सेठ प्रेमचंदजी भी पहले अपने भाई के साथ ज्यापार करते रहे मगर आपके स्वर्गवास होजाने पर आपके युत्र कर्म से अलग हो गये एवम् अपना स्वतंत्र ज्यापार करने लगे। आपके पुत्रों का नाम सेठ भैरोंदानजी प्वम् सेठ हीरालालजी हैं। आप भी मिनलसार ज्यक्ति हैं। मेठ भैरोंदानजी के गुलावचन्दश्री झ्रमरमलजी, विरदीचन्दजी और कन्हैयालालजी नामक चार पुत्र हैं। आप लोगों का ज्यापार विहारीगंज (भागलपुर) वरेड़ा (पूर्णियाँ) में जूट का होता है।

यह परिवार जैन इवेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय का मानने वाला है।

#### श्री नथमलजी बोधर। इन्दौर

श्रीयुत नथमलजी ना संवत् १९४२ में जन्म हुआ। आप इन्दौर ने सुप्रसिद्ध स्व० कोठारी गुलानचंदजी के भानेज हैं। उक्त कोठारीजी ने ही बाल्यावस्था से आपका लालन पालन किया और उन्होंने स्थावर, जहम जायदाद का आपको स्वामी वनाया।

श्रीयुत गुलाब चंदजी कोठारी वा आप पर बढ़ा प्रेम था और श्राप ही ने आपको हिन्दी, मराठी और अंग्रेजी की शिक्षा दिल्वाई । उक्त कोठारी साहब उस समय इन्दौर राज्य के खजांची थे । आपने अपने भाणेज श्री बोथराजी को अपने पास रख कर उन्हें आफीस के काम में होशियार कर दिया । कार्य का अनुभव-प्राप्त करने के कुछ वर्ष बाद श्रीयुत बोथराजी इन्दौर राज्य के डेप्यूटी खजांची नियुक्त हुए । इस कार्य को आपने बढ़े ही उत्तमता के साथ किया जिसकी प्रश्ना उच्च अफसरों ने की । कई वर्ष तक इस पद पर काम करने के बाद आप इंदौर राज्य के डेप्यूटी अकाउन्टेन्ट जनरल हुए । वहीं भी आपने अपनी अच्छी कार्य्य कुशलता दिखलाई । इसके बाद लगभग ईसवी सन् १९२७ में आप २५०) मासिक वेतन पर मिलिटिरी सेकेटरी हुए । इन्दौर राज्य के फीजी विभाग को आपने इतनी उत्तमता के साथ संगठित किया कि जिसकी प्रशंसा तत्कान्टीन कमान्डर-इन-चीफ तथा अन्य उच्च अफसरों ने की । आपने फीजी विभाग में नवीन जीवन सा ढाल दिया । ईसवी सन् १९३३ में आपने अपने पद से अवसर प्रहण किया।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



सेठ ताराचन्दजी गेलडा (पूनमचंद ताराचंद) मदास



सेठ जेठमलजो बोथरा (चुक्रीलाल प्रेमचंद) सरदारशहर.



सेठ त्रासकरण्जी बोथरा (चुन्नीजाज प्रेमचई) सरदारशहर.



सेठ बुधमलजो बोथरा (चुकीलाल प्रेमचंद्) सरदारशहर.

आपको इस समय इन्दौर राज्य से पूरी पेंशन मिलती है। इस समय आप कोयले के व्यवसाय (Coal Business) में लगे हुए हैं।

## सेठ काळूराम अमरचंद बोथरा, नवापारा ( राजिम )

इस कुदुम्ब का खास निवास समराज (जिला जोधपुर) में है। संवत् १९३४ में बोथरा धमरचंदजी देश से जँटों के द्वारा राजनाँद गाँव होते हुए ३॥ मास में राजिम आये तथा यहाँ उन्होंने रघुनायदास बालचन्द चौपढ़ा छोहाबट बालों की दुकान पर मुनीमात की। संवत् १९३८ में आपने अपना घरू
काम-काज ग्रुरू किया। तथा ध्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। आप रायपुर डिस्ट्रिक्ट
कौंसिल और लोकल बोर्ड के २० सालों तक मेम्बर रहे। नागपुर के चीफ़कमिदनर ने १९१६ में आपको
एक सार्टिफिकेट दिया। रायपुर प्रांत के आप गण्यमान्य व्यक्ति थे। आपके पुत्र भीकचन्दजी, हस्तीमलजी
तथा ताराचन्दजी का जन्म क्रमशः १९५०,५३ तथा ६२ में हुआ।

बोधरा अमरचन्द्रजी राजिम के प्रतिष्ठित ज्यापारी हैं। आप बन्धुओं ने, अपनी बहिन के स्वर्गवासी होने के बा्द उनकी रकम जोशियाँ जैन बोदिंग को दी। समराज गाँव तथा स्टेशन के मध्य में एक कुआ बनवाया, इसी तरह धार्मिक कामी में सहयोग लिया। आपके यहाँ उपरोक्त नाम से माल गुजारी तथा ज्यापार होता है।

बोधरा अमरचन्द्रजी के छोटे आता अलसीदासजी के पुत्र जीवनदासजी बोधरा उत्साही युवक हैं। आप राष्ट्रीय कार्य करने के उपलक्ष में १९२० तथा ३२ में छह-छह मास के लिये २ बार जेल यात्रा कर चुके हैं।

#### सेठ मोतीचन्द मनोहरमल बोथरा, इगतपुरी ( नाशिक )

इस परिवार के पूर्वजों का मूछ निवासस्थान तापू (ओशियाँ के समीप-मारवाइ ) का है। आप छोग श्री जैन बनेताम्बर स्थानकवासी आग्नाय को माननेवाछे हैं। इस परिवार में सेट थानमछजी हुए। आपके साहबचन्दजी तथा साहबचन्दजी के आसकरणजी, मोतीचन्दजी और मनोहरमछजी नामक पुत्र हुए। इनमें से सेठ मोतीचन्दजी और मनोहरमछजी संवत् १९३४ मे न्यापार निमित्त इगतपुरी आये। आप दोनों माइयो ने अपनी व्यापार चातुरी से एक 'फर्म स्थापित की और उसकी बहुत उसति की। सेठ

आसकरणजी का स्वर्गवास सं० १९८५ मे, सेठ मोतीचन्द्जी का संवत् १९७५ मे तथा सेठ मनोहरमहजी का संवत् १९५९ मे हुआ।

सेठ आसकरणजी के दौर तरामजी तथा दौलतरामजी के बस्तीमल की नामक पुत्र हुए। सेठ दौलतरामजो का संवत् १९६६ मे स्वर्गवास हो गया है। सेठ मोतीचन्द्रजो के लादूरामजी एवं मूलचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। इनमे से लादूरामजी अपने काका मनोहरमल्जी के यहाँ पर गोद गये।

सेठ छादूरामजी का जन्म संवत् १९४५ में हुआ। आप समझदार और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आपकी नाशिक व खानदेश की ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके चम्पालालजी तथा वंशीलालजी नामक दो पुत्र हैं। चम्पालालजी दुकान के काम को संभालते हैं। सेठ मूलचन्दजी का जन्म संवत् १९५४ में हुआ। आप भी प्रतिष्ठित व्यक्ति है। सेठ बस्तीमलजी के गणेशमलजी नामक पुत्र है। आप छीगों का मेसर्स मोतीचंद मनोहरमल के नाम से लेन-देन का काम काज होता है।

### लाला शिब्बूमलजी जैन-बोथरा का खानदान, फरीदकोट

यह खानदान करीब २०० वर्ष पहले से ईसेखां के कोट (फरीदकोट) से फरीदकोट में आकर निवास करने छगा। इस खानदान में लाला मयमलजी हुए। आप फरीदकोट स्टेट के खजांची रहे। आपके छाला.शिष्ट्रसल्जी,और नंद्मलजी नामक दो पुत्र हुए।

लाला शिब्बूसलजी बड़े लोकप्रिय सजान थे। आप यहाँ की स्टेट के ट्रेसरर भी रहे हैं। आप पर यहाँ के तृत्कालीन महाराजा विक्रमसिंहजी की बड़ी कृपा रहा करती थी। आपके स्वर्गवासी होजाने के समय सवत् १९६१ में आपका शव किले के दरवाजे के अंदर लाया गया, और उस समय आपके मृतदेह का वहाँ के महाराजा ने खुद आकर फोटो लिवाया। आपके लिये, ऑइनाए ब्रांड बंश फरीदकोट स्टेट हिस्ट्री पृष्ट ६९७ में लिखा है कि "क़दीमों की क़दर आफजाई में यहाँ तक बदिले इल्तफात फरमाया कि अगर उनमें से कोई आलिमे जावदानी को चल बसा तो उनके जनाजे की वो इज्जत की जिसकी तमन्ना ज़िर्दे हजार जान से करें"। लाला शिब्बूमलजी के लाला देवीदासजी नामक पुत्र हुए। आप भी फरीदकोट स्टेट के तोशे खाने का काम संवत् १९७० तक करते रहे। आपका संवत् १९८९ में स्वर्गवास हुआ। इस समय आपके पुत्र लाला बालगी पालजी, कृष्णगोपालजी, विष्णुगोपालजी उर्फ प्यारेलालजी विद्यमान है। लाला कृष्णगोपालजी फरीदकोट स्टेट में मुलाजिम हैं। आप होशियार तथा मिलनसार सज्जन है।

## लाला रूपलालजी जैन, फरीदकोट

इस खानदान के पूर्वज इसके समय से फरीदकोट में ही निवास करते हैं। आप छोग श्री जैने हवेतास्वर समाज के स्थानकवासी आस्नाय को मानने वाले हैं। इस परिवार में छाला मोतीरामजी हुए। छाला मोतीरामजी के छाला सोभागमङ्जी नामक पुत्र हुए। आप छोग फरीदकोट में ही ज्यापार करते रहे। सोभागमङ्जी के छाला स्पन्नाल्जी नामक पुत्र हुए।

खाला रूपलालजी का जन्म संवत १९३९ में हुआ। आपने सन् १९०० में फरीदकोट में अंग्रेजी का इम्तहान दिया और फिर भौकरी करने लगे। आप वर्तमान में फरीदकोट नरेश के रीडर (पेशकार) हैं। इसके अतिरिक्त आप स्थानीय जैन सभा के ग्रेसिडेन्ड, श्री जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूलां की मेनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेक्ट, स्थानीय जैन कन्या पाठशाला के मैनेजर, एस० एस० जैन सभा पंजाब के मेम्बर तथा अमृतसर टेंपरंस सोसाइटी के व्हाइस प्रेसिडेक्ट हैं। आपका स्वभाव बंदाही सरल है।

लाला रूपलालजी के देवराजजी और इंसराजजी नामक दो पुत्र हैं। लाला देवराजजी इसे वर्ष बी. ए. एवं इंसराजजी इस समय मेट्रिक की परीक्षा में बैठे हैं। लाला रूपलालजी बारह बतधारी आवक हैं, एवं चतुर्थ बत का आपको नियम है।

#### बोथरा परिवार फरीदकोट

बोधरा खानदान के ज्यक्तियों में बोधरा गुजरातीमलजी संवत् १८४५-४६ मे रियासत की ओर से अंग्रेजी सेना को मुद्दकी की पहली लड़ाई के समय हाथियों पर रसद पहुँचाते थे। उस समय फरीदकोट स्टेट ने बृटिश सेना को इमदाद पहुँचाई थी। इस सम्बन्ध मे ऑइनाएबाड वंश हिस्सा नं ० ३ केंग्रंट ५४% फरीदकोट स्टेट हिस्ट्री में लिखा है कि "इंडेंट के मुतादिक तमाम जिसें फिलफोर हाथियों और जँटों पर लद्दा कर गुजरातीमल साहुकार के मार्फत मौका जरूरत पर पहुँचा दी गई।" इसी तरह इस ख्यात के पृष्ट ६४४ मे लिखा है कि "अगरचे खजांची भावदा अकीम में से इंतखाब करके खजाना और तोसाखाना के तह-वील बनाये हुए थे"। इससे माल्य होता है कि यहाँ के बोधरा जैन समाज ने लम्बे समय तर्क स्टेट के खजाने ना काम किया था। इनमें मुख्य लाला मुलामकजी, लाला शिव्हमूं हुजीं, लाला देवीदासजी, लाला गोपीरामजी बोधरा, आदि हैं। इसी प्रकार लाला मीकामलजी गांधैयाजी स्टेट खजाने का काम करते रहे।

ए जान प्रान्त में श्रोसवाल श्रादि जैन मनावलिनयों को "भावड़ा" के नाम-से बोलते हैं।

### क्रासर्वाल जाति का इतिहास

लाला गोकुलमलजी व रघुनाथदासजी फरीदकोट महाराजा बलवीरसिंहजी के प्राइवेट खजांची रहे थे। आप दोनों मौजूद हैं। चौधरी हरभजमलजी स्थानीय म्यु॰ के वाइसप्रेसिडेंट थे। लाला मुंशीरामजी, चौधरी हैं। इसी तरह लाला परमानंदजी, पालामलजी व उत्तमचन्दजी का स्टेट खजाने से ताल्लुक रहा है।

### बाबू किशोरीलालजी जैन, बोथरा-फरीदकोट (पंजाब)

लाला जातीमलजो साहुकारे का काम करते थे। इनके हरभजमलजी वसंतामलजी, सोना-मलजी व चांदनरायजी नामक ४ पुत्र हुए। लाला हरभजमलजी फरीदकोट म्यु॰ के वाइस प्रेसिकेंट तथा बाहर के चौधरी थे। उमर भर आप सरकारी कामों मे सहयोग देते रहे। १९१४ के युद्ध में रिकट भरती कराने में आपने इमदाद दी। १९८२ मे आप गुजरे। आपके भाई धन्धा करते रहे।

काला सोनामलजी के पुत्र लाला किशोरीमल जी जैन बी० ए० से सन् १९२७ में एल० एल० बी० की डिगरी हासिल की। आप गुरुकुल पंच कूला में १॥ साल तक अधिष्ठाता रहे। तथा १९२३ से ६ सालों तक आफ़ताब जैन के सहायक सन्पादक तथा सन्पादक रहे।

### सेठ नथमल जीवराज बोथरा, मद्रास

इस परिवार के पूर्व पुरुष पहुले पहल खेजडले मे रहते थे। वहाँ से आप लोग सरियारी और फिर आडआ ठाकुर के प्रयत्न से चकपटिया (सोजत) में लाये गये। वहाँ पर आप लोगों को नगर सेठ की पदवी देकर उक्त ठाकुर साहब ने सम्मानित किया। आप श्री जैन श्वेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय को मानने बाले हैं।

इस खानदान में सेठ आकाजी हुए। आपके ग्रुकनाजी और ग्रुकनाजी के नथमलजी नामक पुत्र हुए। आप लोग वहाँ के ठिकाने के कामदारी का काम करते रहे। सेठ नथमलजी के पुत्र जीवराजजी हुए।

सेठ जीवराजजी का जन्म संवत् १९२६ में हुआ था। आप संवत् १९५८ में मद्रास आये और यहां आकर पट्टालमस्ला गैन्सरोड मे अपनी फर्म स्थापित की। आप संवत् १९६६ मे मारवाद में स्वर्गवासी हुए। आपके केशारीमलजो, बस्तावरमलजी तथा पन्नालालजी नामक तीन पुत्र है। आप तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः संवत् १९४४, १९४८ और १९५६ का है। आप तीनों इस समय सम्मिलित रूप से ही ज्यापार करते हैं। आप लोगों ने अपनी फर्म की ठीक उन्नति की है।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



रा॰ ब॰ सेठ लखमीचढ़जी बाधरा, कटंगी.



स्त्र० सेठ श्रमरचन्द्रजी बोधरा. नवापाडा. राजिम.



लाला रूपलालजी जैन बोधरा, फरीदकोट.



बा॰ किशोरीलालजी जैन. B A LL B., फरीइकोट

सेठ बख्तावरमलजी के घीस्कालजी नामक एक पुत्र हैं। े आप की फर्म पर मेससँ जीवराज केशरीमल नाम पड़ता है।

## रायबहादुर सेठ लखमीचंदजी बोथरा, कटंगी ( सी. पी. )

इस द्कान का स्थापन सवत् १८९५ में सेठ गोकुलचन्द्रजी बीधरा ने अपर्ने निवास स्थान माताजी की देशनोक (बीकानेर-स्टेट) से आकर कटंगी में किया। अगेप कंपड़े का कार्मकांज करतें हुंप संवत् १९४२ की पोष सुदी १४ को स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र लखमीचन्द्रजी हैं।

बोधरा छखमीचन्द्रजी बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के प्रतिष्ठित ब्यक्ति हैं। आप बालाघाट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड तथा लोकल बोर्ड के ४० साल तक मेग्बर रहे, ४० सालों तक कटंगी सेनीटेशन कंमेटी के प्रेसिडेण्ट रहे। सन् १९०३ से आप कटंगी-बेंच के सैकण्ड झास ऑनरेरी मिलस्ट्रेट हैं। आप के मकान पर ही कोर्ट भरती है, तथा आपके सिवाय कटंगी में दूसरे मिलस्ट्रेट नहीं है। आपने यहाँ एकं जैन मिल्दर्र बनवाया है। सन् १९०० में आप से प्रसन्त हो इर भारत सरकार ने आपको रायबहातुर का सम्मान बल्झा है आपके यहाँ का इतकारी तथा मालगुजारी का काम होता है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्रीयुत देवीचंदली हैं।

## सेठ नथमल जुगराज, बोथरा दुर्ग (सी. पी.)

इस हुकान के मालिक तींवरी (मारवाड़) के निवासी हैं। लगभग २४ साल पहिलें सेठ नथमलजी बोथरा ने इस हुकान का स्थापन किया, तथा न्यापार को आपके ही हाथों उन्नति प्राप्त हुई। आपने परिश्रम करके हुगै में मारवाड़ी हिन्दी स्कूल बनवाया और अपनी ओर से भी काफी इमदाद पहुंचाई आप समझदार पुरुष थे। संवत् १९९० के ज्येष्ठ मास में आपका शरीरावसान हुआ।

वर्तमान समय में इस दूकान के मालिक सेठ नथमलजी के पुत्र जुगराजजी तथा हणुतमलजी हैं। आपके यहाँ कपड़ा, चांदी, सोना और साहूकारी न्यवहार होता है।

# हरसाणी

इस परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थान मंडोवर का था। वहाँ से आप लोग कोदमदेसर आकर बसे। उस समय इस परिवार में सेठ नागरपालजी के पुत्र नागदेवजी थे। आपको रात्र बीकाजी कोडमदेसर से बीकानेर ले गये। सेठ नागदेवजी के बच्छराजजी, पास्जी, जूणोजी, कल्याणजी, रतनसीजी, इंग्रसीजी, चौवसीजी, दासुसाजी, और अजवोजी नामक नौ पुत्र हुए। इनमें से यह परिवार दासुसाजी के वंशज होने से दस्साणी के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

### बीकानेर का दस्साणी परिवार

सैठ दासुजी के खेतसीजी, चांदमलजी, पदमसीजी, और मांडण नी नामक चार पुत्र हुए। यह परिवार पदमसीजी से सम्बन्ध रखता है। पदमसीजी के ,नेणटासजी और अगरसेनजी नामक दो पुत्र हुए। नेणदासजी के बाद क्रमशः तिलोकचन्द्रजी, सांवन्तरामजी व हंसराजजी हुए। इंसराजजी के स्रवाजजी नामक दो पुत्र सल्ज व जेठमलजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ स्रजमलजी के संतोपचन्द्रजी, रायसिंहजी, फूंदराजजी, ज्ञाव-मलजी और सवाईसिंहजी नामक पाँच पुत्र हुए।

# सैठ ज्ञानमलजी का परिवार

. आपके जीवनदासजी तथा अवीरचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाइपों का जन्म क्रम्याः सं० १८६१ व १८६४ का था। आप लोग व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आप लोग व्यापार निमित्त विदन्दर, बेतूल आदि स्थानों को गये। वहाँ पर आपने पहुछे पहुल सर्विस की और फिर अपनी स्वतन्त्र फर्में मेसर्स जीवनदास रूखमीचन्द तथा अवीरचन्द वीजराज के नाम से स्थापित की। इन फर्मों के व्यवस्थाय में आप लोगों के हाथों से खूब वृद्धि हुई। सेठ जीवनदासजी संवत् १९४० के आवण में तथा सेठ अवीरचन्दजी संवत् १९४० के कार्तिक में स्वर्गवासी हुए। सेठ जीवनदासजी के पन्नालालजी, लखमीचन्दजी प्रवं मुन्नीलालजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से आपके प्रथम दो पुत्रों का स्वर्गवास संवत् १९५१ तथा १९७२ में होगया। सेठ लखमीचन्दजी के फतेचन्दजी नामक पुत्र हुए।

वर्तमान में इस परिवार मे सेठ मुन्नीलालजी प्रधान व्यक्ति हैं। आप व्यापार कुन्नल एवं मिलन-सार सजन है। आपके नथमलजी नामक पुत्र हैं जो अवीरचन्द्रजी के परिवार में उत्तक गये हैं। सेठ फरेचन्द्रजी के अभयराजजी तथा सोभाचन्द्रजी नामक दो पुत्र है। सेठ अवीरचन्द्जी के बीजराजजी तथा चांदमळजी नामक दो पुत्र हुए। आप छोग भी क्यापार कुशल सज्जन थे। आपका स्वर्गवास क्रमशः संवत् १९५३ व १९७५ में हुआ। सेठ बांदमळजी के दीप-चन्दजी नामक एक पुत्र हुए। आप बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी हुए। आपकी धर्मपत्नी श्री इन्द्रकुँवर ने जैन स्थानकवासी सम्प्रदाय में सं० १९६७ में दीक्षा ग्रहण की।

सेठ चांदमलजी के कोई पुत्र न होने से आपने अपने माई मुझीलालजी के पुत्र नथमलजी को दलक लिया। आप नवयुवक विचारों के पड़े लिखे सज्जन हैं। आप बढ़े सरल स्वमाव वाले तथा मिलनसार हैं। आपके भैंवरलालजी नामक एक पुत्र है।

आपकी फर्म पर आठन्र ( बदन्र-वेतृत ) में वींजराज चांदमल के नाम से जमींदारी, हुंडी चिट्ठी, देकिंग, सोना चांदी का तथा कलकत्ते में चांदमल नथमल के नाम से ५९ स्ता पट्टी में विकासती भीती का न्यापार होता है।

# फूँदराजंजी का परिवार

सेठ फूंदराजजी के शुभकरनजी, (कोड्रामलजी) जीरावरमंत्रजी और मदनचन्दजी नामक सीन पुत्र हुये। सेठ मदनचन्दजी के हीरालालजी, माणकचन्दजी, हरकचन्दजी, सुगनचन्दजी, मूलचन्दजी, केवलचन्दजी तथा सर्वसुखजी नामक सात पुत्र हुए। सेठ केवलचन्दजी का परिवार गरोठ (इन्दौर स्टेट) में तथा अन्य सभी भाइयों का परिवार बीकानेर में ही निवास करता है।

सेट कोड्।मछजी का परिवार रायपुर (सी० पी०) में है। सेट जोरावरमछजी ने सदनचन्द्रजी के दूसरे पुत्र माणकचन्द्रजी को दत्तक लिया। आपके नथमछजी, वागमछजी और मेघराजजी नामक पुत्र हैं। इनमें बागमछजी का स्वर्गवास होगया है। आपके पुत्र दुर्छीचन्द्रजी नथमछजी के यहाँ गोंद गये हैं। -मेघराजजी के जोगीछ।छजी तथा डूंगरमछजी नामक पुत्र हैं।

सेठ हरकचन्द्रजी के मुक्तीलालजी व मेरोंदानजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से प्रथम दस्तक चले गये। आपके रतनलालजी नामक पुत्र हैं। भेरोंदानजी के जेठमलजी, प्रनमचन्द्रजी, भॅवरलालजी प्रवं सम्पतलालजी नामक पुत्र हैं। सेठ सुगनचन्द्रजी के परिवार में इस समय कोई नहीं है। सेठ मूल- चन्द्रजी के बुलाखीचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। आप धार्मिक प्रकृति के पुरुष हैं। आप अपने कलकते के व्यवसाय को वयोवृद्ध होने के कारण समेट कर बीकानेर में शांति लाम कर रहे हैं। आपके सोहनकाल जी नामक एक पुत्र हुए जिनका स्वर्गवास हो गया है।

# मुहणोत

मुहण्यात गोत्र की उत्पत्ति — मुहणोतों की उत्पत्ति राठों इ वंश से हुई है। मुहणोतों को ख्यातों में लिखा है कि जोधपुर के राव रायंपाल जी के तेरह पुत्र थे। इतमें बड़े पुत्र कन्हपाल जी तो राज्याधिकारी हुए और चतुर्थ पत्र मोहनजी मुहणोत या मोहनोत कुछ के आदि पुरुष हुए। भाटों की ख्यातों में लिखा है कि एक समय मोहनजी शिकार खेलने गये थे। आपकी गोली से एक गर्भवती हिरनी मर गई। इसी बीच में उसके गर्भ से बच्च हुआ और वह अपनी मरी हुई माता का स्तन पीने लगा। यह करुणापूर्ण दृश्य देख कर मोहनजी का कोमल हृद्य पसीज गया। उन्हें अपने इस हिंसाकाण्ड से बड़ी घृणा हुई। उनके सामने उक्त हिरनी और उसके बच्चे का करुणापूर्ण दृश्य नाचने लगा। वे बड़े गम्भीर विचार में पड़ गये और खेड़ ग्राम की एक बावड़ी के पास बैठ गये। इतने ही में जैनाचार्य यति शिवसेनजी ऋषिश्वर उधर से निकले और आपने मोहनजी से जल छानकर पिलाने को कहा। इस पर मोहनजी आनन्द से गद्र गद्र हो गये। उन्होंने ऋषिश्वर को जल पिला कर अपने आपको धन्य समझा। इसके बाद मोहनजी ने बड़ी टीनता के साथ उक्त बिताों से निवेदन किया कि अगर आपकी मुझ पर कुछ भी द्या है तो इस हिरनी को जीवदान दीजिये। इस पर ऋषिश्वर ने उक्त हिरनी पर अपने हाथ की लकड़ी फेरी लिससे वह जीवित हो उठी। यह देखकर मोहनजी बड़े ही प्रसन्न हुए उनकी आत्मा को बड़ी शांति मिली। उन्होंने ऋषिद्वर शिवसेन जी को अपना गुरु स्वीकार कर सम्बन् १३५१ की कार्तिक सुदी १३ को खेड़ नगर में जैनधर्म का अवस्थन लिया।

उपरोक्त घटना वर्णन में कुछ अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह निष्ट्रचय है कि किसी करुणो-त्पादक घटना से प्रभावित होकर मुहनोतवंश के जनक मोहनजी ने यति श्री शिवसेन ऋपिश्वर से जैन धर्म स्वीकार किया और तब से ओसवाल जाति में उनकी गणना होने लगी।

# . सपटसेनुर्जा

आप मोहर्नजी के पुत्र थे। आपका दूसरा नाम सुमरसेनजी भी था। भाटों की ख्यात में लिखा है कि आप जोधपुर नरेश राव कन्हपालजी के समय में प्रधानगी के पद पर रहे। सम्बत् १३०१ में आप मौजूद थे। आपके पीछे आपकी पत्नी श्रीमती जीवादेवी सती हुई। आपके दो पुत्र थे—(१) महेश

जी और (२) भोजराजजी। महेशजी के देवीचन्द्र और लालचन्द्र नामक दो पुत्र थे। देवींचन्द्रजी के बाद कम से शार्द् लसिंहजी और देवीदासजी हुए, जिनके समय में कोई महत्व-पूर्ण घटना नहीं हुई।

### **ख**तसिंहजी

आप संवत् १४५४ मे राव चुन्डाजी के राज्यकाल मे मारवाह की पुरानी राजधानी मण्डोवर आये । क्यातों में लिखा है कि आपने मारवाड़ राज्य की, स्थापना तथा विस्तार में राव चुण्डाजी का बहुत साथ दिया था,।

### मेहराजजी

आप राव जोधाजी के समय में मण्डोवर से जोधपुर आकर बसे । क्यातों मे छिखा है कि आप जोधाजी के समय में प्रधान के पद पर रहे । सम्वत् १५२६ में आपने किले के पास हवेली बनवाई । आपके बाद श्रीचन्द्रजी, भोजराजजी, कालुजी, बस्तोजी, मोहनजी (द्वितीय) सामन्तजी, नगाजी, और स्जाजी हुए जिनका विशेष वृतान्त नहीं मिलता है।

#### त्रचलाजी

आप सुशाजी के पुत्र थे। ज़ब राव चन्द्रसेनजी ने विपतिप्रस्त होकर जोधपुर छोड़ दिया था और सम्बत् १६२७ में मारवाड़ के सीवाण के जंगल में रहे थे, तब अचलाजी भी आपके साथ थे। इसके बाद सम्बत १६३१ में जब चन्द्रसेनजी मेवाड़ परगने के मुराड़ा # गाँव में जाकर रहे थे, तब भी अचलाजी आप के साथ थे। वहाँ से रावजी सिरोही इलाके के कोरंट प्राम में डेड़ वर्ष तक रहे। वहाँ भी अचला जी आपकी सीवा में बराबर रहे। इसके पश्चात रावचन्द्रसेनजी हूँ गरपुर के राजा के पास गये। वहाँ वन्होंने आपको गलियाकोट नामक प्राम दिया जहाँ रावजी लगभग ३ धर्ष तक रहे। यहाँ भी राजभक्त अचलाजी ने आपके साथ विपति के दिन बिताए। इसके पश्चात रावजी के पास म रवाड़ के सरदारों का सन्देश आया कि मारवाड़ का राज्य खाली है। आप तुरन्त पधारिये। तब रावजी मारवाड़ के सोजत नगर की ओर गये। कहना न होगा कि अचलाजी भी आपके साथ आये। इसी समय फिर बादशाह अकवर ने चन्द्रसेन पर फौज मेजी। सम्बत् १६३५ के आवणब्द ११ को सोजत परगने के सवराड़ गाँव

<sup>\*</sup> यह त्राम इस वक्त मारबाट के बाली परगने में हैं। यह गाँव गव चन्द्रसेनजी की राणी को उदयपुर राणाजी की श्रीर से दादजे में मिला था।

### श्रोसदाल जाति का इतिहास

में उक्त फौज से रावजी का युद्ध हुआ । वहाँ अन्य वीरों के साथ अचलाजी भी वीरगति को प्राप्त हुए। इनके स्मारक में उक्त ग्राम में एक छत्री बनवाई गई जो अब तक विद्यमान है।

### जयमलजी

मुहणोत वंश में आप बड़े प्रतापशाली पुरुष हुए। आपका जन्म सम्बत् १ ६३८ की माधसुदी ९ बुधवार को हुआ। आपका पहला विवाह वेद मुहता लालचन्द्रजी की पुत्री स्वरूपादे से हुआ, जिनसे नैणसीजी, सुन्दरसीजी, और आसकर्णजी हुए। दूसरा विवाह सिंहवी विददसिंहजी की पुत्री सुहागदे से हुआ, जिनसे नृतिसहदासजी हुए।

जयमलजी बहे वीर और दूरदर्शों मुस्सही थे। महाराजा सूरसिहजी ने आपको बदनगर (गुज-रात) का सूवा बना कर भेजा था। इसके बाद जब सम्बत् १६०२ में फलोदी पर महाराजा सूर-सिहजी का अधिकार हुआ तब मुहणोत जयमलजी वहाँ के शासक बनाकर भेजे गये। महाराजा सूरिह जी के बाद महाराजा गर्जसिहजी जोधपुर के सिहासन पर विराजे। सम्बत् १६७७ के बैसाख मास में गर्जसिहजी को जालोर का परगना मिला। उस समय जयमलजी वहाँ के भी शासक बनाये गये। महा राजा गर्जसिहजीने आपको हवेली, बाग, नौहरा और दो खेत इनायत किये। जब सम्बत् १६७६ में शाहजादा छुरम ने महाराजा गर्जसिहजी को सांचोर का परगना प्रदान किया, तब जयमलजी अन्य परगनों के साथ साथ सांचोर के शासक भी नियुक्त किये गये।

सम्बत् १६८४ में जयमलजी ने वाड़मेर कायम कर स्राचन्द्र, पोहकरण, राऊददा और मेवासा के बागी सरदारों से पेशकशी कर उन्हें दण्डित किया ।

विक्रम सम्वत १६८३ मे महाराजा गजसिंहजी के बढ़े कुँवर अमरसिंहजी को नागोर मिला। इस वक्त जयमङ्जी नागोर के शासक बनाये गये।

जयमलजी की वीरता—हम अपर कह चुके है कि मुहणोत जयमलजी बढ़े वीर पुरुष थे। सम्बत १६७१ में जब महाराजा गर्जासंहजी को सांचोर का परगना जागीर में मिला तब कोई ५००० काच्छी झांचोर पर चढ़ आये। उस समय जयमलजी वहाँ के हाकिम थे। इन्होंने काच्छियों के साथ वीरतापूर्वक युद्ध किया और उन्हें मार भगाया। इसी प्रकार आपने जालोर में बिहारियों से लढ़ कर वहां के गढ़ पर अधिकार कर लिया था। सम्बत १९८६ में आपको दीवानगी का प्रतिष्ठित पद प्राप्त हुआ।

जयमलजी के घार्मिक कार्य-जयमलजी मुर्तिपुजक जैनश्चेताम्बर एंथ के थे। आपने कई

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



हव॰ तुह्रणोत नेणसी दीवान राज्य मारवाड, जोधपुर.

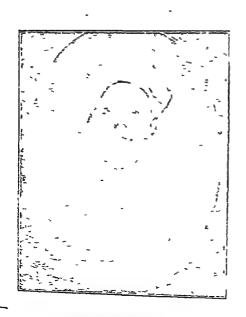

श्रो बृद्राननी मुहग्रोत, नोधपुर.



स्व गुहलोत सुन्दरसा दीवान जो ६५र.



स्व॰ लेठ लड़मगादासजी गुहगोत रीयावाले. हुचामग

स्थानों में जैनमन्दिर और उपाश्रय बनवाये। उन सब का हाल उपलब्ध नहीं है। पर जिन जिन की पता लगा है उन पर थोड़ा सा प्रकाश ढालना आवश्यक प्रतीत होता है।

(१) जालोर मारवाड़ का एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान है। जयमलजी यहां के शासक रह खुके थे। इस किले पर जो जैन मन्दिर हैं, उनका जीणोंद्धार जयमलजी ने करवाया और उनमें प्रतिमाएं प्रतिष्ठित करवाई। इसके सिवा आपने उक्त नगर में तपागच्छ का उपाश्रय भी बनवाया।

इसके अतिरिक्त यहीं अत्पने चौमुखबी के मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाई थी, जिसका सविस्तार वर्णन हम जालीर के मन्दिरों के प्रकरण में कर चुके हैं।

इनके अतिरिक्त सम्बत् १६८३ में आपने शत्रुंजयजी में एक जैन मन्दिर बनवाया । आपने मेड्ता, सीवाणा, फलौदी आदि नगरों में भी जैन मन्दिर और उपाश्राय बनवाये ।

सम्बत् १६८३ मे आएने शतुंजय, आबू और गिरनारजी की यात्राएँ की और बड़े-बड़े संघ निकल्यापें । सम्बत् १६८६ में जयस उजी ने जोधपुर मे चौमुखजी का मन्दिर बनजाया ।

सम्बत् १६८७ में आपने हजारों भूखों और अनाथों को अझ और वस्र दान दिया। एक वर्ष तक बराबर दान देते रहे। आपकी दानवीरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी।

ठाकुर मुहणोत नैयासी—जिन महापुरुषों ने राजस्थान के राजनैतिक, सैनिक और साहित्यिक हितहास को गौरवान्वित किया है, उनमें मुहणोत नेणसी का आसन बहुत ऊँचा है। आपकी कीर्ति राजस्थान तक ही परिमित नहीं है, पर वह सारे भारतवर्ष के साहित्य संसार में फैली हुई है। आप कलम और तलवार के धनी थे। अर्थात् आप वीर और विद्वान् दोनों ही थे। आपका सारा जीवत राज्य कार्य, देश सेवा, नियानुराग, और परोपकार वृति में लगा। आपने राजस्थान् का एक अमूल्य हितहास प्रंथ लिखा, जिससे आज के बड़े २ दिगाज हितहासवेत्ता प्रकाश ग्रहण करते हैं। आपने मारवाड़ के ग्रामों को खानाशुमारी की और प्रत्येक गांव की जन संख्या, कुंओ, जमीन और आय आदि का पूरा हाल अपने श्रंथ में दिया। आपने महाराज। जसवन्तिसहजी के समय में दीवान पद पर रह कर कई मार्के के बड़े २ काम किये। अब हम आपकी महाराज। जसवन्तिसहजी के समय में दीवान पद पर रह कर कई मार्के के बड़े २ काम किये। अब हम आपकी महाराज। जसवन्तिसहजी के समय में दीवान पद पर रह कर कई मार्के के बड़े २

आप, जैसा कि हम ऊपर कह चुके हैं, जयमलजी के पुत्र थे और आपका जन्म जयमलजी की अयम पत्नी सरूपदे से हुआ था। आपका पहला विवाह मंडारी नारायगदासजी की पुत्री से और दूसरा विवाह मेहता भीमराजजी की कम्या से हुआ। दूसरी पत्नी से कमैसीजी,बेरीसीजी और समरसीजी हुए।

नेग्रासी जी के सैनिक कार्य - नेणसीजी बड़े बहादुर सैनिक थे। आपको अपने जीवन में कई

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

लड़ाह्याँ लड़नी पड़ी। सम्वत् १६८८ में मंगरे के मेवों (मीनों) ने बड़ा उत्पात मचाया था। लड़मार से इन्होंने प्रजा को बड़ा तंग कर रखा था। महाराजा गर्जासहजी की आज्ञा से आपने उन पर सैनिक चढ़ाई की और मेवों का (मीनों) दमन कर वहाँ शान्ति स्थापित की।

वि० सं० १७०० में महेचा महेसदास बागी होकर राड्घरे के गाँवों मे विगाड़ करता रहा, जिस पर महाराज जसवन्तिसंह ने नैणसी को राड्घरे मेजा। उसने राड्घरे को विजय कर वहाँ के कोट (शहरपनाह) और मकानों को गिरवा दिया तथा महेचा महेसदास को वहाँ से निकाल कर राड्घड़ा अपनी फौज के मुखिया रावल जगमल भारमलोत (भारमल के पुत्र) को दिया। सं० १७०२ में रावत नराण (नारायण) सोजत की ओर के गाँवों को लटता था, जिससे महाराज ने मुहणोत नैणसी तथा उसके छोटे भाई मुन्दरदास को उस पर भेजा। उन्होंने क्कड़ा, कोट, कराणा, माँकड आदि गाँवों को नष्ट कर दिया। वि० सं० १७१४ में महाराज जसवन्तिसंह (प्रथम) ने मियाँ फरासत की जगह नैणसी को अपना दीवान बनाया। महाराज जसवन्तिसंह और औरंगजेब के बीच अनवन होने के करण वि० सं० १७१५ में जैसलमेर के रावल सवलिसंह ने फलोदी और पोकरण जिलों के १० गाँव लटे, जिस पर महाराज ने अहमदाबाद जाते हुए, मार्ग से ही मुहणोत नैणसी को जैसलमेर पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी। इस पर वह जोधपुर आया और वहाँ से सैन्य सहित चढ़कर उसने पोकरण में डेरा किया। इस पर सवलिसंह का पुत्र अमरिसंह, जो पोकरण जिले के गाँवों में था, भागकर जैसलमेर से तीन कोस की दूरी के गाँव बासणपी में जा टहरा। परन्तु जब रावल किला छोड़ कर लड़ने को न आए, तव नैणसी आसणी कोट को लटकर छीट गये।

नैग्रासी की मृत्यु—संवत् १७२३ मे महाराज जसवन्सिंस औरंगावाद में थे उस समय मुहणोत मैंणसी तथा उसका भाई मुन्दरदास दोनों उनके साथ थे। किसी कारण वशाद महाराज उनसे अप्रसन्न होरहे थे, जिससे पौष सुदी ९ के दिन उन दोनों को क़ैद कर दिया। महाराज के अप्रसन्न होने का ठीक कारण ज्ञात नहीं हुआ। परन्तु जनश्रुति से पाया जाता है कि नैणसी ने अपने रिश्तेदारों को बड़े बड़े पदों पर नियत कर दिया था और वे छोग अपने स्वार्थ के छिये प्रजा पर अत्याचार किया करते थे। इसी बात के जानने पर महाराज उससे अप्रसन्न हो रहे थे।

वि॰ सं॰ १७२५ में महाराज ने एक लाख रुपया दंड लगाकर इन दोनों भाइयों को छोड़ दिया; परन्तु इन्होंने एक पैसा तक देना स्वीकार न किया । इस विषय के नीचे लिखे हुए दोहे राजपूताने में अब तक प्रसिद्ध हैं—

१ मगरा-पहाड़ी प्रवेश, सोजत श्रीर जैतारण परगने में अर्वेली पहाड़ की श्रेणी को कहते हैं।

वास वासाराँ नीपने, वह पीपन री सास । नार्टियो मूँतो नैपासी, ताँनो देख तन्नाक ॥ १ ॥ वेसो पीपन नास, नास नुसाराँ नामसो । ताँनो देख तनाक, नरिया सुन्दर नेपासीक ॥ २ ॥

नैणसी और सुन्दरदास के दण्ड के रुपये देना अस्वीकार करने पर वि॰ सं॰ १७२६ माघ बुंदी

1 को फिर क़ेंद्र कर दिए गए और उन पर रुपयों के छिये सिल्तयाँ होने छगी। फिर क़ेंद्र की हाछत में ही

हन दोनों को महाराज ने और गावाद से मारवाड़ को भेज दिया। दोनों वीर प्रकृति के पुरुष होने के कारण

हन्होंने महाराज के छोटे आदमियों की सिल्तयाँ सहन करने की अपेक्षा वीरता से मारना उचित समझा।

वि॰ सं॰ १७२७ की भादपद बदी १६ को इन्होंने अपने पेट में कटार मारकर मार्ग में ही शिशांत कर दिया।

इस प्रकार महा पुरुष नैगसी की जीवन छीला का अंत हुआ और महाराज की बहुत कुछ वंदनामी हुई।

नैण्हीं की साहित्य सेवा—जैसा कि इम उत्पर लिख चुके हैं मुहणोत नैणसी बड़े विद्वान, साहित्य सेवी और इतिहास-प्रेमी थे। वीर कथाओं से आपका बढ़ा अनुराग था। राजस्थान के इतिहास पर आपने एक बढ़ा ही प्रसाणिक और महत्यूण प्रन्थ लिखा जो 'मुहणोत नैणसी की ख्यात' के नाम से
प्रसिद्ध-है। इस प्रन्थ-रत्न में राजपूताना, गुजरात, काठियावाड़, कच्छ, बवेल्डलण्ड, बुन्देलखण्ड और मध्य भारत आदि के इतिहास से सम्बन्ध रखनेवाली बढ़ी ही बहुमूल्य सामग्री भरी हुई है।
राजपूताने के इतिहास के लिये तो यह ग्रन्थ अमूल्य है।

इस प्रंथ रत की सामग्री इकट्टा करने में नैणसीजी ने बढ़ा परिश्रम किया। जहाँ २ से आपकी सामग्री मिली वहाँ से आपने संग्रह की। इससे यह ग्रंथ इतिहास वेताओं के लिये बढ़ा ही उपयोगी और मूल्यवान हो गया। वि० सं० १३०० के बाद से नैणसी के समय तक के राजपूर्तों के इतिहास के लिये तो मुसलमानों को लिखी हुई फ़ारसी तवारीखों से भी नैणसी की क्यात कहीं २ विशेष महत्व की है। राजपूर्ताना के इतिहास में कई जगह जहाँ प्राचीन शोध से प्राप्त सामग्री इतिहास की पूर्ति नहीं कर सकती, वहाँ नैणसी की क्यात ही कुछ-कुछ सहायता देती है। यह इतिहास का एक अपूर्व संग्रह है। स्वर्गीय मुंशी देवीग्रसादनी तो नैणसी को "राजपूर्ताने का अब्बुलफ़जल" कहा करते थे, जो अयुक्त नहीं है। क्यात की भाषा लगागग २०५ वर्ष पूर्व की मारवाड़ी है, जिसका इस समय ठीक २ समझना भी सुलभ नहीं है। नैणसी ने जगह जगह राजाओं के इतिहास के साथ २ कितने ही लोगों के वर्णन के गीत, दोहे, छप्पय आदि

<sup>\*</sup> राय बहादुर भोभाजी के लेख से।

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

भी उद्धत किये हैं, जो डिंगल भाषा में है। उनमें से कुछ तो २०० वर्ष से भी अधिक पुराने है। उनका समझना तो कहीं-कहीं और भो कठिन है।

### मुह्रणोत सुन्दरसीजी

आप जयमलजी के तीसरे पुत्र और नैणसीजी के भाई थे। सम्बत् १६६८ की चैत्र सुदी ८ शिनवार को आपका जन्म हुआ। महाराजा यशवन्तसिंहजी ने सं० १७११ में आपको "तन दीवानगी" (Private Secretary) का पद प्रदान किया। सम्बत् १७२३ तक आप इस पद पर रहे।

सम्बत् १७१३ में सिंधलवाग पर महाराजा जसवन्तसिंहजी ने फौज भेजी। उक्त सिंधलवाग अपनी फौज सहित लड़ने को तैयार वेटा था। महाराजा की फौज में ६९१५ पेटल थे, जिनके दो विभाग किये गये। पहले विभाग का सेनानायक राठौड़ लखधीर विट्टलदासोत को दिया गया। दूसरे विभाग का जिसमें ३६७२ सैनिक थे, सञ्चालन भार मुणोत सुन्दरसी पर रखा गया। सिंधलों और महाराजा की फौजों में लड़ाई हुई, जिसमें महाराजा की फौजों की विजय हुई। संवत् १७२० में महाराजा जसवन्तसिंहजी की सेनाने बादशाह औरज़जेब की ओर से प्रातःस्मरणीय छत्रपति शिवाजी पर चदाई की। कुँडाणे के गद पर लड़ाई हुई। इस युद्ध में सेना के भागे रह कर महणोत सुन्दरसी बड़ी वहादुरी से लड़े थे। वे इस युद्ध में जखमी हुए। पर इसमें गढ़ पर से महाराजा की फौज पर इतने भयद्वर गोले बरसे कि उनकी फौजों को पिछे हटना पड़ा।

सम्वत् १७१४ में पांचोंटा और कंवला के सरदारों ने महाराजा के खिलाफ विद्रोह किया, जिसे सुन्दरसीजी ने दवाया।

सम्बत् १७१६ में महाराजा जसवन्तिसहजी गुजरात के सूचे पर थे। वहाँ से उन्होंने महाराज कुमार श्री पृथ्वीसिहजी को बादशाह के हुजर में भेजे। उनके साथ सुन्दरसीजी और राठोड़ भीमसिहजी गोपालदासोत को भेजे।

महाराजा जसवन्तिसहजी की कई पासवाने औराङ्गाबाट थीं। उन्हें छेने के लिये महाराजा ने पूने के मुकाम से सम्वत् १७२० की अपाद वदी ५ को सुदरसीजी को मेजा और उनके साथ २१०० सवार इनके साथवाली वैलों की जोड़ियों पकड़ ले गये। सुंदरसीजी ने उनका पीछा किया। लड़ाई हुई और सुंदरसीजी ने वैलों की जोड़ियों खुड़ाली।

सम्वत् १७२३ की पौप सुदी ९ को महाराजा यशवन्तसिंहजी ने किसी कारणवश नाराज होकर सुंदरसीजी से "तन दीवानगी" का पद छेलिया। सम्वत् १९२७ में आप अपने भाई नैणसीजी के साय पेट में कटारी खाकर वीरगति को शास हुए, जिसका उल्लेख नैणसीजी के धृतान्त में दिया गया है।

### दीवान कर्मसीजी

शाप सुप्रस्थात् दीवान नैणसीजी के प्रथम पुत्र थे। सम्बत् १६९० के वैसाख सुदी २ को शापका जन्म हुआ। आपका ग्रुम विवाह कोठारी जगन्नाथिसहिन्नी की पुत्री से हुआ, जिनसे आपको प्रतापिसहिन्नी और संप्रामसिहनी नामक दो पुत्र हुए।

सम्बत् १७१४ की भाइपद सुदी १० को तत्कालीन सुगल बादशाह शाहजहाँ दिल्ली में बीमार होगया। इससे वह मार्गशीर्ष बदी ५ को आगरे चला आया। बादशाह की बीमारी का समाचार पक्त युवराज दाराशिशोह को लोड़ कर दूसरे सब शाहजादे बादशाहत लेने के लिए अपने अपने सूर्वों से रवाना हुए। जब यह बात बादशाह को मालुम हुई तब उसने औरक्रजेब और मुराद को (जो दक्षिण के सूर्वे पर थे-) रोक्ने के लिए महाराजा यशवन्तिसहजी को २२ बादशाही उमरावों के साथ रवाना किए। सम्बत् १७१४ की मालबदी ४ को आप लोग उज्जैन पहुँचे। जब महाराजा को उज्जैन में यह सूचना मिली कि शाहजादा मुरादबल्श उज्जैन आ रहे हैं तो आप लोग भी मुकाबले के लिए खाचरोद मुकाम पर पहुँचे। वहाँ से मुराद पीछा फिर गया और वह औरक्रजेब के शामिल होगया। इस पर महाराजा ने खाचरोद से कूच कर उज्जैन से पाँच कोस के अन्तर पर चोरनराणा (वर्तमाम में इसे फितयाबाद कहतें हैं) गाँव में मुकाम किया। औरक्रजेब भी अपनी फौज सहित वहाँ आ पहुँचा। बादशाह के २२ उमरावों में से १५ औरक्रजेब के साथ मिल गये। इससे महाराजा यशवन्तिसिह की स्थिति बढ़ी कमजोर हो गई। फिर भी महाराजा ने औरक्रजेब से युद्ध किया। इस युद्ध में करमसीजी भी बढ़ी बहादुरी से लड़कर घायल हुए थे। आपके अरिरिक्त इस युद्ध में महाराजा के १५२ सरदार, ७०१ राजपूत और ३०१ घोड़े मारे गये। बहुत से आदमी घायल भी हुए। इस युद्ध में महाराजा की हार हुई। वे कुछ घायल भी हुए। उन्हें लीट कर जोधपुर आना पड़ा।

संवत् १७१८ में कर्मसीजी महाराजा के साथ गुजरात में थे। जब महाराजा को बादकाही से हाँसी हिसार के परगने मिले तो अहमदाबाद के मुकाम से उन्होंने इनको संवत् १७१८ के मार्गशीर्ष बदी ८ को वहाँ के शासक नियत कर भेजे। ये परगने (तेरह लाख की आमदनी के) गुजरात के सूबे की एवज़ में मिले थे। कर्मसीजी हाँसी हिसार में संवत् १७२३ तक रहे। संवत् १७२७ में इनके पिता

कर्मसीजी के अतिरिक्त इस लडाई में और भी कई ओसवाल मारे गये तथा घायल हुए जिनमें मुहता कृष्णदास, मुहता नरहरिदास, सुराणा ताराचन्द, भवडारी ताराचद मारणीत (दीवान) भएडारी अभयराज रायमलीत के नाम इल्लेखनीय है।

मणसीजी और काका सुन्दरदासजी की मृत्यु घटना से श्री महाराजा ने इन्हें तथा इनके भ्राता वैरसीजी, समरसीजी, और सुन्दरदासजी के पुत्र तेजमालजी, मोहनदासजी को छोड़ दिए थे, परम्तु उस समय महाराजा के पास इनके शानुओं का ज़ोर बहुत होने से इनको यही आशंका बनी रही कि कही फिर हम लोगों को भय का सामना करना न पड़े। इसी से कर्मसीजी नागौर के राजा रायसिंहजी \* की सेवा में चले गए। इनको इसी संवत् में राजाजी ने 'दीवानगी' और जागीर' इनायत की।

संवत् १७३१ के अपाद वदी १२ को शोलापुर (दक्षिण) में राव रायिसंहजी केवल चार घड़ी बीमार रह कर देवलोक हो गए। सरदार मुत्युडी आदि ने जो इनके साथ थे, वहाँ के वैद्य से उनकी इस अकस्मात मृत्यु का कारण पूछा, तो उसने, अपनी साधारण भापा में कहा कि "कर्मानो दोप छै" अर्थात् कर्म की गित ऐसी ही थी। परन्तु उन सरदार आदि ने यह समझ लिया कि इस कर्मा अर्थात् कर्मसी (मोहनोत ) ने कुछ ऐसा पड़यंत्र किया कि जिसमे इनकी मृत्यु हुई है। उस समय सिंहवी चूहदमलजी दीवान थे, और उनको कर्मसीजी का नागोर में (राजाजी के समीप) रहना बहुत अखरता था इन्होंने भी कर्मसीजी के खिलाफ बहुत जहर उगला। समय अनुकूल देख कर कर्मसीजी को तो वहीं (शोलापुर में ) भीत में चुनवा कर मरवा दिये और इनके परिवार वालों को भी मरवा देने के लिए नागौर के खूँवर इन्द्रसिंहजी से विनती की। इस पर नागोर में नीचे लिखे इनके कुटुम्बी मरवाये गये।

- (२) सुन्दरदासजी के पुत्र मोहनदासजी और तेजमालजी।
- (१) कर्मसीजी के ज्येष्ट पुत्र प्रतापसिंहजी।
- (१) मोहनदासजी के साले हरिदासजी।
- (३) मोहनदासजी के पुत्र गोकुलदासजी, जो केवल २४ वर्ष की वय के थे, और दो छोटे वसें।
- (१) कला का पुत्र नारायणदास, जो करमसीजी के साथ में था, वही मारा गया।

=

इस शकार निर्दोष हत्याएँ कर राज्य को कलंकित किया गया। किन्तु ईश्वर की लीला अपरम्पार है। इस कहावत के अनुसार कि "जिनको रक्ले साँ ईया, मार सके निहं कोय। उस जगदीश्वर को इस कुटुम्ब की जड़ फिर भी हरी रखना स्वीकार थी। करमसीजी के द्वितीय पुत्र संप्रामसिंहजी और नैणसीजी के द्वितीय पुत्र समरसीजी के द्वितीय पुत्र समरसीजी

नागोर का राज्य उस समय जोधपुर राज्य से स्वतंत्र था ।

और बेरसीजी ( नैजसीजी के द्वितीय और तृतीय पुत्र ) माख्ये की ओर से आकर रहें थे । सिंहवी विद्वल-दासजी ने कुँवरजी से निवेदन कर अपने दौहित्र टोड्रमल ( सुन्दरदासजी के पौत्र और तेजमालजी के पुत्र ) को क्षियों और बाल बच्चों सहित मारने से बचाया।

### मुह्योत संयामासंहजी.

आप करमंसीजी के पुत्र और दीवान नैणसी के पौत्र थे। आपका विवाह मुहता काल्दरामजी की पुत्री से हुआ जिससे आपको भगवतसिंहजी और सिहोजी नामक पुत्र हुए।

कर्मसीजी के दीवाल में जुनाये जाने का तथा उनके कुटुम्बियों के मारे जाने का हाल हम पहले लिख जुके हैं। ऐसे कठिन समय में नागोर से फूला नामक एक विश्वसनीय धाय बालक संग्रामिसहजी को लेकर कुल्णगढ़ चली आई। तब से आप वहीं रहने लगे। कुल्णगढ़ महारामा ने इन पर बढ़ी कुपा रखी और इन्हें कुए, खेत आदि प्रदान किये।

कुछ वर्ष व्यंतीत होने पर भण्डारी खींवसीजी (प्रधान ) और भण्डारी रघुनाथजी (दीवान) में तस्काळीन जोधपुर नरेश महाराजा अजितसिंहजी से निवेदन किया कि संप्रामसिंहजी और वैरीसिंहजी के पुत्र सामन्त्रसिंहजी जोधपुर जुळा िक्ये जावे । महाराजा ने यह बात स्वीकार करळी । आप छोग जोधपुर बुळा िक्ये गये । इतना ही नहीं संप्रामसिंहजी को सात परगनों की हुक्मतं दी गई । आपने बड़े २ सैनिक पदों पर भी कार्य किया ।

सम्वत १७३६ में जब बाहरी शत्रुओं के धेरे के कारण राज्य परिवार ने जोधपुर किला खाली कर दिया, तब माजी साहबा वाघेलीजी तथा दूसरे जनाना सरदारों ने मुहणोतीं की श्रहवेली में निवास करने की इंच्छा प्रकट की। तदनुसार कुछ दिनों तक राज्य कुटुम्ब की महिलाएँ मुहणोतीं की हवेली में रहीं।

सम्बत् १७८२ में महाराजा अभयसिंहजी ने संप्रामसिंहजी को मेड़ता मे बाग बनवाने के लिये १६० बीधा जमीन इनायत की, जो अभी तक उनके वंशजों के अधिकार में है। यह बाग मुहणोतों के बाग के नाम से मशहूर है।

### भगवतासिंहजी

आए संग्रामसिंहजी के पुत्र थे। आएका विवाह मुहता श्रीचन्द्रजी की पुत्री से हुआ। आएके तीन पुत्र थे, जिनका नाम स्रतरामजी, साहिबरामजी और अणदरामजी था : इनमें साहिबरामजी के

औलाद नहीं हुई और अणदरामजी की कुछ पीदियों तक बंश चल कर कुछ समय बाद उसका अन्त हो गया।

### रावजी सुरतरामजी

भाप भगवतिसंह जी के पुत्र थे। मुहणोत खानदान मे आप भी बड़े प्रतापी और बहादुर हुए। महाराजा बखतिसंह जी के राज्य काल में सम्वत् १८०८ में आप फौज बख्शी के उच्च सैनिक पद पर नियुक्त किये गये। आपने यह कार्य्य बड़ी ही उत्तमता के साथ किया। महाराजा ने आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर आपको २००० रेख के छुनावास और पार्छ नामक दो गाँव जागीर में दिये। आपने कई युद्धों में प्रधान सेनापित की हैसियत से सेना संचालन किया था। दरबार आपकी बहादुरी और कार्य्य कुशलता से बहुत प्रसन्न हुए और आपको दीवानगी तथा १५०००) प्रतिसाल की रेख के गाँव और पालकी तथा बहुमूल्य शिरोपाव देकर आपकी प्रतिष्ठा की।

सम्बत् १८२२ में दक्षिणी खानू मारवाड़ पर चढ़ आया। महाराजा के हुक्म से सुरतरामजी हसके मुकाबले के लिये गये। युद्ध हुआ और इसमे सुरतराम को सफलता मिली। उन्होंने शत्रुओं की सामग्री छीनली। खानू तो अजमेर की ओर तथा उसके सहायक चंपावत सरदार सांभर भाग गये। इस युद्ध को जीत कर वापस आते समय आपने पीह नामक ग्राम में मुकाम किया। वहाँ से पर्वतसर जिले के बसी नामक गाँव मे जाकर घेरा ढारा। वहाँ के सरदार मोहनसिंहजी ने सामना किया। पर वे हार गये। सुरतरामजी मोहनसिंह से दण्ड वसूल कर जोधपुर लौट आये, जहाँ महाराजा ने आपकी वड़ी इजत की। वे आपके साहस पूर्ण कारयों से बड़े प्रसन्न हुए।

इसी असें मे उदयपुर के महाराणा राजसिंहजी का देहान्त हो गया और उनके स्थान पर महाराणा अरसीजी राज्य सिंहासन पर बैठे। ये बढ़ी निर्बंख प्रकृति के थे। सरदारों ने इनके खिलाफ़ विद्रोह का सण्डा उठाया। महाराणाजी घवराये और उन्होंने जोधपुर के महाराजा विजयसिंहजी से सहायता मांगी और इसके बदलें मे गोडवाढ़ का परगना देने का चचन दिया। इस पर महाराजा विजयसिंहजी ने महाराणाजी की सहायता के लिये सेना भेजी। राणाजी की मनोकामना सिद्ध हुई और उन्होंने गोडवाढ़ का परगना महाराजा विजयसिंहजी को लिख दिया। महाराजा ने सेना भेजकर गोडवाड़ पर अधिकार कर लिया। इस गोडवाड़ के देसूरी नामक कस्बे में जोधपुर दरबार प्रधारे और महाराणा अरसीजी वहीं आकर महाराजा से मिले। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि गोडवाड़ के मामले को तय करने में सब से प्रधान हाथ मुहणोत सुरतर।मजी का था। इस समय महाराणा अरसीजी ने महाराजा विजयसिंहजी

को जो खरीते भेजे उनकी असली नकलें हमारे पास है। उनसे मेवाद की तत्कालीन निर्वेल अवस्था पर बहा ही सुन्दर प्रकाश गिरता है।

सम्बन् १८३० की फाल्गुन सुदी ३ को महाराजा ने सुरतरामजी को मुसाहिबी, 'राब' की पदवी और कगभग ३०००) रुपयों की कागत का बहुमूल्य सिरोपाव प्रदान किया। इसके अतिरिक्त आपको आपके कामों की प्रशंसा में कई खास रुक्के प्रदान किये।

सम्बत् १८३१ के द्वितीय वैशाख सुदी ८ को राव स्रतरामजी को कर्णमूळ नामक रोग हुआ और उसीसे दो दिन के बाद आपका स्वर्गवास हो गया । आपकी दाह किया नैणसीजी के बाग में हुई। आपके साथ दो सितयाँ हुई। आपकी वैकुण्डी तेरह खण्डी बनी थी। आपकी स्मशान यात्रा में सब प्रसिद्ध २ सरदार जागीरदार और रूगभग ५००० मनुष्य थे।

संवत् १८३१ के ज्येष्ट वदी १४ को राव स्रतरामजी के मकान पर स्वयं जोधपुर नरेश महाराजा विजयसिंहजी पधारे और अपके पुत्र सवाईरामजी और ज्ञानमळजी को बढ़ी तसछी दी और बहुत बोक प्रकट किया।

मुहणोत खानवान में राव स्रतरामजी बढ़े प्रभावशाली, वीर और कार्यंकुशल मुस्सही हुए । आपने प्रधान सेनापति, दीवान, प्रधान आदि बढ़े २ पढ़ों पर बढ़ी सफलता के साथ काम किया ! जोधपुर महाराजा ने आपको बढ़े २ सन्मान प्रदान किये थे। अन्य बढ़े २ महाराजा भी आपका बढ़ा आदर करते थे। तत्कालीन बुन्दी नरेश ने आपको उठकर ताज़ीम देने का, तथा बांह पसार कर मिलने का कुरव प्रदान किया था। कोटा नरेश ने भी आपको इसी प्रकार का उच्च सम्मान प्रदान किया था। बीशनेर दरबार खदे होकर आपको नजर छेते थे। जैसलमेर, कृष्णगढ़, इंदौर और गवालियर के नरेश आपको "ठाकुरां दीवान श्रीस्रतरामजी" लिखा करते थे।

मुहणोत ठानुर सर्वाईरामजी—मुहणोत स्रतरामजी की मृत्यु के बोद उनके बहे पुत्र मुहणोत सवाईरामजी विक्रम सम्वत् १८३१ में जोधपुर के मुसाहिव आखा (Prime minister) बनाये गये। आपके समय में २०००० रेख की जागीर बराबर चळती रही। सम्वत् १८४९ में बीकानेर नरेश श्री गजराजसिंहजी और उनके कुँवर के बीच झगड़ा हो गया। इस समय जोधपुर दरवार ने एक बड़ी सेना देकर सवाईरामजी को बीकानेर मेजा। आपने बहां पहुँच कर पिता पुत्र के बीच मेळ करवा दिया।

दीवान मुहणोत ज्ञानमलजी—मुहणोत वंश में आप बड़े प्रतापी, राज्य कार्य कुशल और वीर मुरसदी हो गये। आपका जन्म सम्वत १८१६ के चैत्र बदी १२ ज्ञुकवार को हुआ।

जोधपुर नरेश महाराजा विजयसिंहजी ने केकड़ी नरेश राजा अमरसिंहजी को कृष्णगढ़ के पास

का स्पनगर नामक गांव इनायत कर दिया। इस नगर पर अधिकार करने के लिये जीधपुर महाराजा ने जोधपुर से सींघी अक्षयदासजी, अण्डारी गंगारामजी और मुहणोत ज्ञानमलजी को सेना लेकर भेजे। सात मास तक बराबर युद्ध होता रहा। अन्त में रूपनगर पर महाराजा जोधपुर का अधिकार हुआ और किशनगढ के महाराजा प्रतापसिंहजी ने हार मानकर तीन लाख रुपया देना स्वीकार किया और जोधपुर आकर वहां के दरबार से मुजरा किया | सम्वत् १८४७ में माधवजी सिन्धिया मारवाड पर चढ़ आया । इसके मुकाबिले के लिये मुहणोत ज्ञानमलजी, सिघवी भीमराजजी, कोचरमुहता सूर्यमलजी स्रोदा साहसमलजी और भण्डारी गंगारामजी आदि भेजे गये, मेड्ते मुकांम पर सम्बत १८४७ की भाउ बदी १ को भारी छड़ाई हुई। जोधपुरी सेना ने इस युद्ध में इतनी वीरता का प्रदर्शन किया कि जिसकी प्रशंसा सिन्धिया के सेनापतियों ने अपने पत्रों में और अंग्रेजी और मराठी लेखकों ने अपने प्रत्यों में की हैं। दैव राठौदों के अनुकूल नहीं था। इससे उनके हाथों से सैनिक दृष्टि से कई भूलें हो गई'। इसके अतिरिक्त मराठी फौजें सुप्रख्यात् फ्रेंब्च सेनापति डी॰ बोइने के कुशल सञ्चालन में थीं। - वे नदीन अस्त्र शस्त्रों से सुसजित थीं। इससे उनकी विजय हुई। पर इस समय जोधपुरी फीजों ने जिस अंतुलनीय पराक्रम का परिचय दिया, उसे देख कर महादजी का फ्रेन्च सेनापति डी॰ बोयने भी आइचर्य-चिकत होगया । उसने देखा कि जोधपुरी सेना के अधिकांश मनुष्य धराशायी हो गये हैं और उसके मुही, भरःवीर .केसरिया पहन कर मराठी सेना पर टूट पड़ते हैं और अपनी जानकी कुछ भी पर्वाह न कर शत्र सेना में हाहाकार सचा देते हैं। मराठी और अंग्रेजी के लेखकों ने जोधपुरी सेना की अपूर्व वीरता की बढ़ी प्रशंसा की है 1. मराठी सेना के एक अफसर ने अपने एक खानगी पत्र में लिखा था "यह वर्णन करने की मेरी छेखनी में शक्ति नहीं है कि केसरिया पोशाक वालों ने अपनी जान हथेली मे रख कर क्या क्या बहा-दुरी दिखलाई। मैंने देखा कि उस समुग्र लैन टूट चुकी थी। पन्द्रह या बीस मनुष्य हजारों मनुष्यों पर टूट पड़े थे। उस असंख्य मराठी सेना के सामने इन्होने जान झींक कर युद्ध किया और इतनी अपूर्व बीरता का परिचय दिया कि इतिहास में जिसके उदाहरण मिलना मुश्किल है। आखिर ये वीर तोपों से डड़ा दिये गये । इस युद्ध मे सूर्य्यमलजी आदि कुछ ओसवाल सेनानायक भी मारे गये । पर इसमें मराठों की विजय हुई । .जोधपुर नरेश ने क्षति पूर्ति के लिये साठ लाख रुपया देने का वादा कर अपना पिंण्ड छुड़ाया । ... इन रुपयों में से कुछ तो नन्द, कुछ पर्गने और कुछ . मनुष्यों को ओल मे दिये गये । भोल में दिये जाने वाले लोगों में मुह्णोत ज्ञानमलजी भी थे।

सम्वत् १८६० में जब महाराजा भीमसिंहजी का देहान्त हुआ, तब आपने महाराजा मानसिंहजी के जोधपुर आते.तक, किसे का बढ़ी योग्यता से प्रबन्ध किया। महाराजा मानसिंह को राज्यगद्दी दिस्त्वाने में जिन-जिन पुरुषों का हाथ था, उनमें मुहणोत ज्ञानमञ्जी भी एक प्रधान पुरुष थे। दसके लिये महाराजा मानसिंहजी ने भापको कई जास रक्के दिये जो अब-भी भापके वंशज श्रीयुत बृद्राजजी और श्री सरदारमञ्जी मुहणोत के पास हैं। खास रक्कों के भतिरिक्त आपको मुसाहिब भाजा का पद और अस्की जाशीर भी दी गई।

सम्वत् १८६१ में जयपुर राज्य के शेखावतों से डिडवाना छुटा और उसपर अपना अधिकार कर छिया। महाराजा ने ज्ञानमळजों को उनके मुकाबले पर सेना देकर मेजा। आपने शेखावतों को वहाँ से निकाल कर न केवल डिडवाना ही पर वरन् उनके शाहपुरा गांव पर भी अधिकार कर छिया। आपके इस विरोचित कार्य्य के लिये श्रो दरवार ने एक खास इनके में आपकी बड़ी प्रशंसा की है।

सम्बत् १८६२ में मारवाड़ पर चढाई करने के लिये किशनगढ़ राज्य के तिहोद नामक गांव में
मुकास किया। इस चढ़ाई को रोकने लिये जानमछजी से कहा गया। आपने बढ़ी बुद्धिमानी से इस
कार्य्य को किया। सम्बत् १८६३ में जब जयपुर की फौजों ने जोधपुर पर घेरा डालां तब झानेमछजी ने
अन्य कुछ मुत्सिहियों के साथ गज्य रक्षा के लिये बढ़े-बढ़े प्रयत्न किये, जिनकी जोधपुर नरेश ने अपने खोस
दक्षों में बढ़ी प्रशंसा की है।

'त्रवत्तमत्त्वी और प्रतापमत्त्वी—आप ज्ञांबमल्जी के इक्लीते पुत्र थे। आपका जन्म सं० १८१६ में हुआ। आप भी अपने पिताजी की तरह 'वीर और कुशंल सेना नायक थे। 'संन्तत् १८६१ में आपने सिरोही को विजय किया और उस पर भारवाड़ का सण्डा उड़ाया। आपकी सेवाओं की तरकाली जो अपने दो ख़'स रक्कों में बड़ी प्रशंसा की है। आपके प्रतापमल्जी नामक पुत्र-थे। महाराजा मानसिंहजी के समय में आपने बढ़े-बढ़े ओहदों पर काम किया। सम्वत् १९०८ में मःशवाड़ के जागीरदारों के आपसी सगड़ों को कुशलता पूर्वक निपदाने के उपलक्ष्य में आपको पासी परगने में उदावन नामक गांव जागीर में मिला। सम्वत् १९२० में आपने महाराजा तखतिसहजी की आज्ञा से तखतपुरा नामक गांव जागीर में मिला। सम्वत् १९२० में आपने महाराजा तखतिसहजी की आज्ञा से तखतपुरा नामक गांव वसाया। ब्रिटिश सरकार के साथ जोधपुर राज्य की सन्धि करवान में आपका प्रधान दाथ था। प्रतापमल्जी के जोरावरमल्जी और गणेशराज्ञजी नामक दो पुत्र हुए। जोरावरमल्जी ने जालोर और सोजत की हुकुमतों का काम किया। आपने और भी अनेक पढ़ों पर काम किया। सीमा सम्बन्धी कई सगड़ों का योग्यता पूर्वक फैसला किया। आपके छोटे माई गणराज्ञजी ने मारवाड राज्य के ख़्जांची का काम किया। आपने कई परगनों की सायरों पर काम किया।

जोरावरमळजी के पुत्र प्रहृद्गळजी हुए। दरबार ने पंचाक प्रदान । कर आपका सन्मान किया था। सम्बद् १९४३ में राथ मेहता पत्राहाळजी के निमन्त्रनंग से आप उदयपुर गये और कुम्भलगढ़ के हाकिम बनाये गये । गणराजनी के भीमराजनी, वृद्धराजनी और बुधराजनी नामक तीन पुत्र हुए । श्री वृद्धराजनी बड़े योग्य और देश भक्त सजन हैं । आपने बड़ोरे के कला मदन में कपड़े बुनने का काम सीखा और वहाँ की परीक्षा पास की । इसके बाद आपने मारवाड़ की वकालत परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की । अब आप चीफकोर्ट में वकालत करते हैं । आपको राज्य में अपने कुटुम्ब के प्राचीन प्रथा के अनुसार मान सम्मान प्राप्त है

धूहद्मलजी के गम्भीरमलजी और गम्भीरमलजा के सरदारमलजी नामक पुत्र हुए। सरदार-मळजी को इतिहास का प्रेम है। आपके पास जोधपुर राज्य के इतिहास की अच्छी सामग्री है।

### मुह्णोंत परिवार, किशनगढ़

हम ऊपर जोधपुर के मुर्णोत परिवार में इस वंश के पूर्व पुरुषों का इतिहास लिल चुके हैं। मोणजी की १८ वीं पुस्त में मेहता अर्जुनजी हुए। इनके पुत्र रोहीदासजी किशनगढ़ चले गये। इनके परिवार के लोग आज भी किशनगढ़ में निवास करते हैं। मेहता रोहीदासजी के रायचन्द्रजी नामक पुत्र हुए।

रायचन्द्रजी—जोधपुर के राजा झूरसिंहजी के छोटे भाई का नाम कृष्णसिंहजी था। आपको राज्य से दूदोड़ आदि १६ गाँवों की जागीर का पष्टा मिला था। संवत् १६५६ में आपकी नवाब मुराद् अली (जो अजमेर का तत्कालीन स्वेदार था) के द्वारा बादशाह अकवर के दरवार में पहुँच हुई। बादशाह ने आपके व्यवहारों से प्रसन्न होकर संवत् १६५५ में हिन्होन आदि सात परगने प्रदान किये। इसके तीन साल बाद आपने अपने नाम से एक नया नगर बसाकर उसका नाम कृष्णगढ़ रखा। जो वर्तमान में एक स्टेट है।

जब महाराजा कृष्णसिंहजी ने जोधपुर से प्रयाण किया था उस समय रायचन्द्रजी तथा आपके भाई शंकरमणिजी दोनों साथ थे। कृष्णगढ़ बसाने तक आप दोनों भाइयों ने महाराज की बहुत अच्छी सेवाएँ कीं। जिनसे प्रसन्न होकर महाराज ने रायचन्द्रजी को अपना मुख्य मंत्री नियुक्त किया। तथा आप दोनों भाईयों के रहने के लिये बड़ी २ दो हवेलियाँ बनवादीं। आज वे बड़ी पोल और छोटी पोल के नाम से प्रसिद्ध हैं।

रायचन्द्रजी ने संवत् १७०२ में एक जैन मन्दिर श्री चिन्तामणी पाश्वेनाथजी बनवाकर उसकी श्रतिष्ठा करवाई । यह मंदिर अभी भी किशनगढ़ में मौजूद है।

महाराजा कृष्णसिंहजी के बाद उनके उत्तराधिकारी महाराजा मानसिंहजी हुए। आपने भी

रायचन्द्रजी का बड़ा सम्मान दिया। संवत् १७१६ में महाराजा आपके वर पधारे तथा वहीं भोजन किया। संवत् १७१७ में उक्त महाराजा साहब ने आपको पालदी नामक एक गाँव की जागीर प्रदान की। संवत् १७२३ में आपका स्वर्गवास हो गया।

वृद्धमानजी-आप महाराजा मानसिंहजी के तन दीवान थे इस कारण आपको हमेशा उनके साथ ही रहकर सेवा करनी पडती थी। संवत् १७६५ में आपका स्वर्गवास हो गया।

कृष्णदासजी—आप महाराजा मानसिंहजी कृष्णगढ़ नरेश के राज्य में मुख्य मंत्री रहे। महाराजा साहव तो विशेष कर बादशाह औरंग्रज़ेब के पास उसकी सेवा में रहते थे, इस कारण राज्य के सब काम काल आपही के हाथ में थे। संवत् १७५० में महाराज ने आपके कामों से प्रसन्त होकर आपको 'बुहास' नामक जागीर का पृष्टा प्रदान किया। वह आपकी विद्यमानता तक बना रहा। संवत् १७५६ में जब अबदुद्धाखाँ अपनी फीज लेकर कृष्णागंह में बादशाही थाना जमाने के छिए आया, उस समय आपने उससे युद्ध कर पराजित किया। आपका संवत् १७६६ में स्वर्गवास हो गया।

त्रासकरण्जी - आप महाराज राजसिंहजी के समय में कृष्णगढ़ में संवत् १७६५ में दोवान नियत किये गये। आपने संवत् १८१९ में कृष्णगढ़ के दक्षिण की तरफ एक आस्तिक माता का मन्दिर बनवाया था नो वर्तमान में भी वहाँ मौजूद है। आपके २ पुत्र हुए बड़े देवीचन्दजी तथा छोटे रामचन्द्रजी वर्तमान वंश रामचन्द्रजी का है।

रामचन्द्रजी—आपने संवत् १७८१ के वर्ष से कृष्णगढ़ के महाराज श्री बहादुरसिंहजी के समय में दीवानगी का काम किया। आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमकाः हटीसिंहजी, सूर्यसिंहजी, और बावसिंहजीं था।

हठीसिंहजी—आपको कृष्णाद महाराजा बहादुरसिंहजी साहब ने १८३१ में दीवानगी का काम प्रदान किया था। इसके साथ ही ताज़ीम तथा हाथी और सिरोपाव प्रदान किया। जिसमें सलवार और कटार दैने की विशेष कृषांथी। बाधसिंहजी इसी समय में फौज बक्षी का काम करते थे।

सूर्व्यसिंहजी—आप भी उपरोक्त महाराजा शहन के समय में जागीर बक्षी का काम करते रहे। आपके १ पुत्र हुए । जिनके नाम क्रमशः पृथ्वीसिंहजी, हिन्दूसिंहजी, हमीरसिंहजी उम्मेदसिंहजी, नवलसिंहजी और श्यामसिंहजी थे।

इन बन्धुओं में हिन्दूसिंहजी, हमीरसिंहजी तथा नवलसिंहजी के कोई संतान नहीं रही तथा उम्मेद-सिंहजी और श्यामसिंहजी का परिवार उदयपुर गया, जिनका परिचय नीचे दिया गया है। सबसे बड़े भाई पृथ्वीसिंहजी का परिवार किञ्चनगढ़ में निवास करता रहा, इनके पुत्र भीमसिंहजी हुए।

मुहणोत इटीसिंहजी नामाङ्कित व्यक्ति हो गये हैं, आजकल आपके नाम से किशगगढ़ का

मुहणोत परिवार "हटीसिंहोत" कहलाता है मुणोत हटीसिंहजी के जोगीदासजी शिवदासजी तथा शम्भूदासजी नामक ३ पुत्र हुए। जोगीदासजी ने कृष्णगढ़ महाराजा विरदिसंहजी तथा प्रतापसिंहजी के समय
में राज्य की दीवानगी काम किया। तथा किशनगढ़ दरबार प्रतापसिंहजी का जोधपुर महाराजा विजयसिंहजी
के साथ मित्रता कराने में आपने एवं आपके चचेरे माई हमीरसिंहजी ने बहुत श्रम किया, इस कार्य में कृत
कार्य्य होने से जोधपुर दरबार ने संवत् १८४९ की द्वितीय वैसाख वदी १० को ताजीम मोती, कड़ा और
सोने की जनेफ प्रदान की। इसी तरह किशनगढ़ दरवार ने भी ताजीम जीकारा और दरवार में सिरे बैठक
हाथी सिरोपाव और जागीरी प्रदान की। हिन्दू सिंहजी ने महाराजा बहादुरसिंहजी के राज्य काल में माई•
दासजी के साथ दीवानगी की।

शिवदासजी - आप भी १८८७ में महाराजा कल्याणसिंहजी के समय दीवान रहे। जयपुर इरबार ने आपको जागीरी के गाँव दिये जो अब तक आपके परिवार के तावे में हैं।

मेहता शंभूदासजी के महेशदासजी तथा शिवदासजी के गंगादासजी और भवानीदासजी नामक पुत्र हुए। महेशदासजी के पुत्र छगनसिंहजी कृष्णगढ़ महाराजा मदनसिंहजी की भगिनी और अवलर नरेश की महाराणी के कामदार थे। आपको अलवर तथा किशनगढ़ दरवारों ने सोना तथा ताजीम इना- धत की थी। आपके पुत्र नारायणदासजी बी॰ ए॰ आगरे में डिप्टीकलेक्टरी का अध्ययन कर रहे हैं। आपकी वय २७ साल की है। मेहत गंगादासजी, महाराजा मोहकमसिंहजी के समय में राज्य के मुख्य कोषाध्यक्ष रहे। इनके पुत्र गोविंदसिंहजी कई स्थानों के हाकिम रहे और इससमय गोविंददासजी के दमक पुत्र सवाईसिंहजी किशनगढ़ स्टेट में हाकिम है। भवानीदासजी के पश्चात् क्रमशः भगवानदासजी, रामसिंहजी तथा सोहनसिंहजी हुए। इनके पुत्र सवाईसिंहजी, मेहता गोविंदसिंह, के नाम पर दत्तक गये हैं।

मेहता पृथ्वीसिंहनी किशनगढ़ स्टेट में हाकिम रहे इनके भीमसिंहनी हुए। एवं भीमसिंहनी के पुत्र सोभागसिंहनी, अनीतसिंहनी, जसवन्तसिंहनी और अनोपसिंहनी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सोभागसिंहनी के पुत्र नेतसिंहनी और सालमसिंहनी तथा पौत्र मर्नसिंहनी और फूलसिंहनी हुए मदनसिंहनी उदयपुर तथा किशगढ़ स्टेट में हाकिमी करते रहे। अभी मदनसिंहनी के पुत्र वुधसिंहनी और फूलसिंहनी के पुत्र रणजीतसिंहनी मौजूद हैं।

मेहता स्थासिंहजी के छोटे भाई बाधसिंहजी महाराजा बहादुरसिंहजी के समय फौजबल्शी-रहे। इनके प्रतापसिंहजी व धीरजमलजी पुत्र हुए। मेहता प्रतापसिंहजी, महाराजा श्री प्रतापसिंहजी के कृपापात्र थे। धीरजमलजी सरवाड़ के हाकिम रहे। मेहता धीरजसिंहजी के बाद क्रमशः गोवर्द्वनदासजी, नरसिंहदासजी कृष्णसिंहजी, फोजसिंहजी हुए । नरसिंहजी कारखाने जात का काम करते रहे फोजसिंहजी उदयपुर तथा किशनगढ़ स्टेट के हाकिम रहे । अभी फोजसिंहजी के पुत्र उदयसिंहजी विद्यमान हैं । -

### राय बहादुर मेहता विजयसिहजी का खानदान जोधपुर

इस प्रतिष्ठित कुटुम्ब का विस्तृत परिचय ऊपर किशनगढ़ के इतिहास मे दे चुके हैं। इसी परिवार के मेहना आसकरणजी के पुत्र मुहणोत देवीचन्द जी रूपनगर महाराजा के दीवान थे। इनके पुत्र चैन-सिंहजी, महाराजा प्रतापिसहजी किशनगढ़ के दीवान रहे। इनके पुत्र करणसिंहजी संवत् १८६१ से७७ तक किशनगढ़ राज्य के मन्त्री और १८९६ तक दीवान रहे। अपने समय मे इन्होने मरहठा, सिंधिया और अजमेर के इस्तमुरारदारों से कई युद्ध किये। संवत् १८९६ में आपका शरीरान्त हुआ।

मेहता करणसिंहजी के मोखमसिंहजी, विजयसिंहजी तथा छतरसिंहजी नामक र पुत्र हुए। मेहता मोखमसिंहजी संवत् १८९६ से १९०८ तक किशनगढ़ स्टेट के दीवान रहे।

महता विजयसिंहजी—आपका जन्म संवत् १८६३ की पौष वदी ५ को हुआ । बाल्यावस्था से ही आप बडे होनहार प्रतीत होते थे। संवत् १८८७ में भीमनाथजी महाराज ने जोधपुर नरेश से इनका परिचय कराया। महाराजा ने इन्हें होनहार जान अपने पास बुका किया, तब से मेहता विजयसिंहजी जोधपुर रहने लगे।

संवत् १८८८ में बगड़ी ठाकुर जैतिसिंहजी व शिवनाथिसिंहजी दरवार के विरोधी हो गये, उनकी दबाने के लिए फौज के साथ विजयसिंहजी भेजे गये, वहाँ इन्होंने अच्छी बहादुरी दिखाई, इसलिये छौटने पर दरवार ने इन्हे जैतारण परगणे का आरसलाई गाँव इनायत किया।

संवत् १९०१ में मेहता विजयसिंहजी ने कणवाई (डीडवाना) के डाकुओं को तथा धनकोछी (डीडवाणा) के विद्रोही ठाकुर को बड़ी बहादुरी से दबाया इसी साल आपने खादू (नागोर) पर चढ़ाई कर जोधसिंह की जगह भीमसिंह को गही पर बिठाया। कुछ ही दिनों बाद इसी साल शेखावाटी प्रांत के २ बंदे जोरावर लुटरे हूँ गरिंदह और जवाहरसिंह आगरे के किले से भाग गये और नसीराबाद छावनी का खज़ाना लूट कर मारवाड़ प्रांत में आगये जब ए० जी० जी० ने महाराजा को उन्हें एकड़ने के लिये पन्न भेजा तब महाराजा जोधपुर ने मेहता विजयसिंहजी, सिंधवीकुशलराजजी और किलंदार अनाइसिंहजी को फौज देकर डाइओं के एकड़ने के लिये मेजा। थोड़े समय बाद ए० जी० जी० ने अपने नायब ई० एंच० मोक्-मेसन और कप्तान हार्ड के साल को मारवाद की सेना के साथ भेजा इस फीज के साथ मारवाद के और भी

कई ठाकुर और सरदार थे। इस हमले में मेहता विजयसिंहजी ने कप्तान हार्डकेसल के साथ रह कर उक्त डाकू को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। इसकी खुशी में दरवार ने उनको एक खास रुक्का दिया और कसान ने भी एक पत्र द्वारा आपके चतुराई, दढ़ता और साहस की प्रशंसा की।

संवत् १९०४ में उक्त डाकुओं के हिमायती सीकर रावराजा के पुत्रों को दवाने के लिये आप एजंट के लेफ्टिनेण्ट के साथ गये, उसमें भी उक्त एजंट ने इनके साहस की बहुत प्रशंसा की। संवत १९०५ में दरवार ने प्रसन्न होकर इन्हें एक मोतियों की कंटी प्रदान की। इसी साल इनको दरवार ने एजंटी का वकील बनाया। इनके लिये जोधपुर का पोलिटिकिल एजंट लिखता है कि "ये एक ऐसे मनुष्य है जिनका निर्भय विद्यास किया जा सकता है इनके समान मारवाड़ी अफसरों में बहुत कम आदमी पाये जाते है।" उन्हीं दिनों इन्हें दरबार ने दीवानगी के काम पर कई सज्जनों के साथ में नियुक्त किया और एक सहस्र रुपये मासिक वेतन कर दिया। इनकी स्वामिभक्ति, सत्यता, वीरता आदि से दरवार इतने प्रसन्न हुए कि संवत् १९०८ में इन्हें दीवानगी प्रदान की। संवत् १९१३ की पौपसुदी ११ को दरवार ने आपको ३ गॉव प्रदान किये।

संवत् १९१४ में मेहताजी ने अन्य मुत्सुहियों के साथ आउवे पर चढ़ाई की। इनकी सहायता के लिये दृटिश सेना भी आई थी। संवत् १९१६ में आसोप-आरुणियावास, गूलर और वाज्वास के वागी ठाकुरों पर चढ़ाई कर उन्हें दवाया। संवत् १९२० में जयपुर दरवार ने उन्हें हाथी सिरोपाव और पालकी का सिरोपाव दिया। संवत् १९२१ की माधसुदी ११ के दिन दरवार ने प्रसन्न होकर राजोद (नागोर) नामक गाँव जागीर में दिया।

मेहता विजयसिंहजी दरवार के ही कृपापात्र नहीं थे प्रस्युत पोलिटिकल एजंट और अन्य अंडेज आफापिसर भी समय २ पर कई सार्टिफिकेट देकर उनकी योग्यता को सराहते रहे है। सन् १८६५ की ४ जून को पोलिटिकल एजंट एफ० एफ० निक्सन लिखते है, कि "यह एक बुद्धिमान और आदर्श देशी सज्जन हैं, इन्हें भारवाद की प्री जानकारी है, इत्यादि"।

१० सितम्बर १८७१ को भूतपूर्व ऑफिशिटिंग पोलिटिकल एजंट जे० सी० ब्रुक लिखते हैं कि "मैं मेहता विजयसिंहजी को बहुत अरसे से जानता हूं " " " चे एक योग्य तथा फुर्तीले पुरुष हैं, ये उन थोड़े पुरुषों में से एक हैं जो राज्य के कार्य्य करने की योग्यता रखते हैं"।

संवत् १९२८ में द्वितीय महाराजकुमार जोरावरसिंहजी ने खाटू, आगृंता तथा हरसोलाव के टाकुरों की सलाह से मागोर पर कव्जा कर लिया। इसके लिये युवराज को समझाने के लिये फौज देकर मेहताजी मेजे गये। मेहताजी ने नागोर के किले पर घेरा डाला, इसी अरसे में स्वयं दरवार और पोलि-टिकल एजंट भी बहुत सी सेना लेकर पहुँच गये, और एजंट सहित कई मुसाहिवों ने कुमार को समझाया

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



रा० व॰ स्वर्गीय मेहता विजयसिंहजी दीवान, जोधपुर



श्री मेहता कृष्णसिंहजी, जोधपुर



स्वर्गीय श्री मेहता सरदारसिंहजी दीवान, जोधपुर



श्री मुणोत सुकनराजकी जोधपुर।

इस प्रकार जोरावरसिंह को मूंदवे में महाराज के पास हाजिर किया । फ़िरखाद पर चढ़ाई करके वहां के ठाकुर को भगा दिया। इससे प्रसन्न हो दरबार ने इनको खास रुक्का दिया। संवद १९३९ से ३१ तक दीवानगी का कार्य फिर मेहताजी के पास रहा।

संवत् १९२९ की माधसुदी १५ को जब महाराजा तस्तिसिंहजी स्वर्गवासी हुए और उनके स्थान पर महाराजा यवावन्तिसिंहजी गदी पर बैठे उन्होंने भी मेहताजी की दीवान पदवी कायम रक्खी और उन्हें सुवर्ण का पाद भूषण और ताजीम दी। संवत् १९३३ की माध सुदी १५ को दरबार ने मेहताजी को दीवानगी का अधिकार सोंपा जिसे आप आजन्म करते रहे। संवत् १९३४ की बैत वदी १४ को गवर्नीर ने प्रसन्न होकर आपको रायबहादुर का सम्मान दिया।

संवत् १९४६ में परगने जोधपुर के बीरहाबास और बिरामी नामक गाँव जो संवत् १९६२ में खालसे हो गये थे पुनः इन्हें जागीरी में मिले। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वंक जीवन बिताते हुए आप संवत् १९४९ की भाववा बदी १२ को स्वर्गवासी हुए। आप अपनी आमदनी का दशांश धर्म कार्व्यों में छगाते थे। दिव तथा बाल विधवाओं को गुप्त सहायता पहुँचाया करते थे। आप विशिष्टाद्वेत वैष्णव सम्प्रदाय के अनुयायी थे। आपने फतेसागर के उत्तरी तट पर श्री रामानुज कीट का मन्दिर बनवाया और वहां कूप तथा कृषिका बनवाई इसके अलावा आपने फतहसागर को गहरा तथा मजबूत करवाकर उसका सम्बन्ध कार्गदी के पहाड़ों से तथा गुलाब सागर में आनेवाले बरमाती पानी से करा दिया। १९४६ में रामानुज कोट में वापने दिश्य देश नामक मन्दिर बनवाया। इस मन्दिर की सुक्यवस्था के लिये स्थायी प्रबन्ध है जो एक कमेटी द्वारा संचालित होता है।

मेहता सरदारसिंहजी—आपका जन्म संवत् १८७५ की कातीवदी १४ को हुआ । संवत् १९१० में आपको वरवार ने जालोर की हाकिमी और मोतियों को कंठी तथा कड़ा भेंट किया । संवत् १९२० के फालगुन सुदी ४ को आप नागोर के हाकिम बनाये गये । संवत् १९२८ में जब स्वयं महाराजा तथा पोलिटिकल एजंट फौज लेकर नागौर पर चढे थे, उस समय उन्होंने उस परगने की हुकूमत आपको दी थी रायबहादुर मेहता विजयसिंहजी के स्वर्गवासी होजाने पर उनके स्थान पर संवत् १९४९ की भादवासुदी १६ को आप दीवान बनाये गये इस प्रतिष्ठित पद पर आप जीवन भर काम करते रहे । आपका स्वर्गवास आषाद सुदी ४ संवत् १९५८ को हुआ । जोधपुर स्टेट के ओसवाल समाज में सबसे अंतिम दीवान आप ही रहे ।

सन् १८७८ में जब श्री सिंह सभा की। स्थापना हुई उस समय जोधपुर के भोसवाल समाज की भोर से आपको उस सभा के त्रथम सभापति का सम्मान प्राप्त हुआ था आपने उसके लिए २४००) की सहायता भी भेंट की थी। महता कृष्णासिंहजी—आपका जन्म संवत् १९३४ में हुआ, आप प्रतापगद के मेहता अर्जुनिसंह जी के पुत्र हैं। संवत् १९४५ में रायबंहादुर मेहता विजयसिंहजी ने आपको दत्तक लिया। संवत् १९४६ में आपको दरशार से कान के मोती भेंट मिले। संवत् १९४७ में आपको कदा, दुपहा, मंदील, दुशाला और खीनखाब प्राप्त हुआ। सन् १९२१ में आप होममेन्बर जोधपुर के प्रसनल असिस्टेंट हुए। उसके बाद आप स्टेट ट्रेश्वरी के आफ़िसर रहे। जब ट्रेश्वरी इम्पीरियल बैंक में रहने लगी तब सन् १९२८ में आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हुए। राण बण मेहता विजयसिंहजी को जो बिरामी और बीड़ावास नामक गाँव जागीरी में मिले थे उनका आप इस समय भी उपभोग करते हैं। जोधपुर के मुत्सुदी समाज में आप एक वजनदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। आप भी वैष्णव धर्मानुयायी हैं। आपके पुत्र मेहता गोबिन्दिसंहजी तथा गोपालसिंहजी पढ़ते हैं।

### मेहता लल्लमनसिंहजी मुह्णोत का परिवार, उदयपुर

इस उपर जोधपुर और किशनगढ़ के मुहणोत परिवार का काफ़ी परिवय दे चुके हैं। जिसे पढ़कर पाठकों को भली-भाँ ति विदित हो गया होगा कि इस परिवार वाले सज्जनों ने दोनों ही रिवासतों में किस-किस प्रकार के कार्य्य सम्पन्न कर अपनी प्रतिष्ठा एवम् सम्मान को बढ़ाया और इतिहास में अपना नाम अमर किया। अब हम इसी वंश की किशनगढ़ शाखा से निक्ले हुए मेहता स्ट्येंसिंहजी के वीथे पुत्र उम्मेदिसिंहजी और छोटे पुत्र दयामसिंहजी के परिवार का परिचय देते हैं। आप लोगे किशनगढ़ से चलकर उद्येपुर में निवास करने लग गये थे।

मेहता उम्मेदिसहजी महाराणा भीमसिंहजी के राज्यकाल में याने संवत् १८६६ में उद्यपुर आये। यहाँ आकर आप प्रथम कर्र्टम के काम पर नियुक्त हुए। उस समय आपको सांत रुपया रोज़ाना वेतन मिलता था। इससे गुज़ारा न होने के कारण आप महाराणा की ओर से मरहट्टा-शाही में चले गये। इस समय पश्चात् किशनगढ़ के तत्कालीन महाराजा मेहता उम्मेदिसंहजी को वापस किशनगढ़ ले गये। केिकन थोड़े ही समय पश्चात् महाराणा साहब ने इन्हें खास रुक्ता भेजकर वापस उद्यपुर बुलवाया। अत्यव आप संवत् १८८० में बापस उदयपुर आये। इस समय महाराणा ने आपको तनख्वाह के सिवाय दो कुँए जागीर में प्रदान किये। इसी समय से महाराणा साहब ने आपके पुत्र रघुनाथिसहजी को भी अपनी सेवा में बुलवा लिया।

जब महाराणा जवानसिंहजी गही पर विराज़े तो आप भी मेहताजी पर बहुत प्रसन्न रहे। इसी समय आप जहाजपुर में हाकिम बना कर भेजे गये। इसके १ में साक प्रभात आप वापस उदयपुर बुखवा लिये गए एवम न्याय के महक्में का काम आपके सिपुर्द किया गया। इसके बाद आप डोली के (माफ़ी के) काम पर नियुक्त हुए। इसी समय आपको सिरोड़ी नामक गांव जागीर में बक्षा गया। इसके परचात आप वापस महकमा न्याय में नियुक्त हुए। आपको दरबार में बैठक और जीकारा आदि बक्षे हुए थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९०४ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः रघुनाथसिंहजी, दौलतिसिंहजी और मोतीसिंहजी थे। इनमें से मोतीसिंहजी मेहता दयामसिंहजी के पुत्र रामसिंहजी के नाम पर दत्रक चले गये।

मेहता रचुनाथिसहजी पर महाराणा स्वरूपिसहजी की बड़ी कृपा रही। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणा साहिब ने आपको गांव प्रदान किया। आप जहाजपुर के पांच परगना-मगरा, खेरवाड़ा आदि जिलों में हाकिम रहे। आपने महाराणा शंधुसिंहजी के समय में अहलियान दरबार (मिनिस्टरशिप) का काम किया। संवत् १९२५ के चैत्र मास मे आपने महाराणा साहब की पधरावनी की। इस अवसर पर महाराणा साहब ने प्रसन्न होकर आपको पैरों मे पहनने के लिए सोने की कहा जोड़ी प्रदान कर सम्मानित किया। दरबार ने आपके पुत्र माधोंसिहजी को कंठी तथा आपके छोटे माई दौलतिसिहजी और मोतीसिहजी तथा। मतीजे वर्जुनिसहजी को कंठी और पौंचे बक्षकर सम्मानित किया। मेहता रघुनाथिसिहजी ने सरहदी जिलों में रहकर सरहद के सगड़ों का निपटारा किया, जिलों की तहसील की आपने कृदि की और हर तरह दरबार को प्रसन्न रखा। महाराणा साहब ने भी प्रसन्न होकर समय २ पर कई पटे, परवाने, खास रक्के, जीकरा, आदि बक्ष कर आपका सम्मान क्याया। आपका क्यांवास संवत् १९२८ में हो गया। आपके नाम पर बावनी की गई थी उसमे महाराणा साहब ने २५००) प्रदान किये थे।

मेहता माधोसिंहजी भी अपने पिताजी की ही भांति मगरा, लेरवाड़ा, कुम्हलगढ़, लमनोर, सायरा आदि स्थानों पर हाकिम रहे। संवत् १९३१ में आप फीजनक्षी नियुक्त हुए। आपके कामों से प्रसन्न होकर दोनों ही महाराणाओं ने आपको जीकारा, बैठक, मुद्दा, तथा बैरों में सोना बक्षा। इसी समय आपको पालकालेड़ा नामक प्राम जागीर स्वरूप मिला। जिस प्रकार उदबपुर के महाराणा साहब की आप पर बहुत कृपा रही, उसी प्रकार किश्वनगढ़ नरेश श्री पृथ्वीसिंहजी और शार्वृक्षसिंहजी की भी आप पर बहुत कृपा रही। आप लोग भी आप की हवेली पर प्रधारे थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९४६ में हो गया। आपके कोई पुत्र न होने से किशनगढ़ से मेहता पृथ्वीसिंहजी की पौत्र मेहता बलवन्तसिंहजी को आपने दक्तक लिया।

### श्रीसवाल जाति का इतिहास

मेहता बलवन्तिसहजी पर महाराणा फतेसिंहजी की बड़ी कृपा रही। आपके पिताजी का स्वर्गवास हो जाने पर आपको पुरतैनी फौजबक्षीिगरी का काम मिला। आपको भी बैठक और जीकारा बक्षा हुआ था। आपका स्वर्गवास बहुत शीघ्र ही हो गया। आपके एकमात्र पुत्र लक्ष्मनिसहजो हैं।

मेहता ल्लंगनिसहजी इस समय नाबालिंग थे जब कि आपके पिताजी का स्वर्गवास हुआ था। अतएव आपकी पुश्तैनी बक्षीगिरी का काम आपके नामसे मेहता दौल्तिसहजी देखते थे। बालिंग होने पर संवत् १९६३ में आपको रंग अवन की खिदमंत दी गई। संवत् १९७२ में आपको बक्षी-गिरी फिर से दी गई। संवत् १९७९ में आप ट्रेसररी आफ़िसर नियुक्त हुए। महाराणा भोपालसिंहजी की भी आप पर बड़ी कृपा है। दरबार जागीर के अलावा आपके लिए खास तौर पर तनख्वाह भी मुकरैर फरमाई तथा नाव की बैठक भी बक्षी। आपके केसरीसिहजी नामक एक पुत्र है।

कुँवर देसरीसिंहजी की पढ़ाई एक. एक. बी., तक हुई। आपको वर्तमान महाराणा साहब ने स्वरूपसाही रुपयों तथा पाटों को गळवाकर उनके स्थान पर नये चित्तौड़ी रुपये ढळवाने के छिए कळकत्ता मिंट में भेजा। सन् १९३२ में आप वहाँ से पौने दो करोड़ रुपये ढळवाकर उदयपुर छाये। इस काम को आपने बड़ी होशियारी से किया। इससे प्रसन्न होकर महाराणा साहब ने आपको ७५०) रुपये इनाम स्वरूप प्रदान किये तथा आपके लिये स्थायी वेतन का भी प्रवन्ध कर दिया। आपके खुमानसिंहजी नामक एक पुत्र हैं।

मेहता स्थामसिंहजी के पुत्र रामसिंहजी के कोई पुत्र न होने से मेहता उम्मेदसिंहजी के तीसरे पुत्र कुँवर मोतीसिंहजी दत्तक लिये गये। आप बुद्धिमान और होशियार व्यक्ति थे। आप संवत् १९२० मे फौज़ी के सेनापित रहे। आपने अपने समय मे कई कार्य्य किये। इसके अतिरिक्त आपने हुरहा जिले में अपने नाम से मोतीपुरा नामक एक ग्राम बसाया। पहाड़ी जिले मे, नवा शहर जिसे आजकल देवरिया भी कहते हैं, आप ही ने आबाद किया। आप सहाड़ी, हुरड़ा, मांडलगढ़ इत्यादि जिलों में हाकिम रहे। आपके कार्मों से प्रसन्न हो र तत्कालीन महाराणा शम्मुसिंहजी ने बोरडी का खेड़ा उर्फ मोतीपुरा नामक ग्राम आपको जासीर मे बक्षा। आपको दरबार मे बैठक का सम्मान भी प्राप्त था। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके दो पुत्र हुए, जिनके नाम मेहता सोहनसिंहजी और मोहनसिंहजी हैं। सोहनसिंहजी किशानगढ़ में रामसिंहजी मेहता के यहां दत्तक गये।

मेहता मोहनसिंहजी अपने जीवन मे बढ़े उद्योगी व्यक्ति रहे। आपने कई स्थानों मे काम किया। आप हैदराबाद, जोधपुर, मावनगर, अल्प्षर, इन्दौर आदि कई स्थानो पर काम करते रहे। करीब तीन साल से आप दरबार की ओर से उदयपुर बुलवार्य गये। वर्तमान समय में आप यहाँ ओवर सियर के पद पर काम कर रहे हैं।

### मेहता सुकनराजजी मुह्णोत, जोधपुर

मुहणोत हरीसिंहजी के पुत्र दीपचन्दजी संवत् १८८८ में जोधपुर में हाकिस थे। दीपचन्दजी के जीवराजजी, धनराजजी, शिवराजजी और उदयराजजी नामक थ पुत्र हुए। इनमें से मुहणोत धनराजजी दौळतपुरा, जालोर, सांचोर तथा भीनमाल के हािकम रहे। संवत् १९०२ में जोधपुर दरबार ने इन्हें युवराज श्री जसवन्तसिंहजी के अध्यापक बनाकर अहमदनगर भेजा। संवत् १९१६ में आप जालोर के कोतवाल और फिर बाईसाहिबा के इजाफ़े के गाँवों के प्रबन्धक बनाये नये। ये महाराजा श्री तखतसिंहजी की महाराणी राणावतजी के कामदार थे। इनके विजयराजजी, रूपराअजी तथा फोजराजजी नामक ३ पुत्र हुए।

मुहणोत-रूपराजजी जयपुर के महाराजा स्वाई रामसिंहजी के यहाँ संवत् १९३२ से ४१ तक रसोड़ा तथा ऐन कोठार के दारोगा रहे। परचात् जागीर दारों के इंतजामी सीगे में जोधपुर में मुलाजिम हुए और ठिकाना कुड़की तथा पांचोता के पष्टों का काम करते रहे। संवत् १९५४ में इनका वारीरान्त हुआ। इनके छोटे भाई फोजराजी बाई साहिबा के इजाफ़े के गाँवों का काम करते रहे।

मुहणीत रूपराजजी के सीहनराजजी तथा मुकनराजजी नामक दो पुत्र हुए। मुणोर्त सुकनराजजी का जन्म संवत् १९४१ की पौष वदी ८ को हुआ। आप बड़े योग्य-और मिलनसार सज्जन हैं। ओसवाल समाज के हितसम्बन्धी कार्यों में आप बड़ा भाग छेते हैं। आप श्री सिंह सभा की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य तथा फूलचन्द कन्यापाठशाला के सेकेंटरी हैं। आप राजपूताना इन्शोरेन्स कंपनी के डायरेक्टर हैं आपकी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा है। सन् १९०२ से आप पी० डब्ल्ल् डी० और ऑइस फेक्टरी में सर्विस करते रहे। इधर १३ सालों से आप जोधपुर स्टेट इलेक्ट्रिक कारखाने में स्टीर कीपर हैं। आपकी संट में ३१ सालों की सर्विस है। आपकी स्राता सोनराजजी कस्टम इन्स्पेक्टर थे।

इसी प्रकार इस परिवार में विजयराजजी के पुत्र कुशलराजजी ने ३५ सालो तक पुलिस विभाग में सर्विस की। इनके पुत्र विशामराजजी जनानी क्योदी पर नौकर हैं, मुणोत फोजराजजी के पुत्र गुमानराजजी सायर इंस्पेक्टर हैं। इसी प्रकार मुणोत जीवराजजी के प्रश्राच क्रमशः पृथ्वीराजजी और चन्द्रराजजी हुए। इस समय चन्द्रराजजी के पुत्र इंसराजजी कालोर में वकालत करते हैं। मुणोत उद्यराजजी के प्रपीत्र स्रजराजजी पी० डब्ल्यू० डी० वाटर वर्षस मे है।

#### रीयांवाले सेठों का खानदान अजमेर

राजा भूहद्वती के पश्चात् क्रमशः रायपालजी, मोहणजी, महेशजी, छेवटजी, पहेलजी, कोजाजी, जयमलजी और दोलाजी हुए। दोलाजी की सन्तानें दोलावत ग्रुणोत कहलाई । इनके पश्चात् होलाजी, तेजिसहजी, सिंहमलजी और जीवनदासजी हुए।

नगर सेठ जीवनदासजी— मुहणोत जीवनदासजी कई पीढ़ियों से रीयों (पीपाड़ के पास ) में निवास करते थे। सेठ जीवनदासजी अथवा इनके पिताजी रीयों से दक्षिण प्रांत में गये और वहां पेश-वाओं के खुजांची मुकर्रर हुए तथा पूने में इन्होंने दुकान स्थापित कर काफी सम्पत्ति और स्थाई जायदाद उपाजित की। आपके समय से ही यह खानदान प्रसिद्धि में आया। कहते हैं कि एक बार जोधपुर सहाराजा मानसिंहजी से किसी अंग्रेज ने पूछा कि मारवाड़ में कितने घर हैं, तो दरवार ने कहा कि "ढाई घर है, पुक घर दीयों के सेठों का, दूसरा वीड़काड़े के दीवानों का और आधे मे सारा मारवाड़ है।"

कहने का ताल्प्यं यह है कि उस समय यह परिवार ऐसी समृद्धि पूर्ण अवस्था में था। जोधपुर दरबार महाराजा विजयसिंहजी ने संवत् १८२९ में सेठ जीवनदासजी को नगर सेठ की उपाधि तथा १ मास तक कूँद में रख़ने का अधिकार बख्शा था। रियां में इनकी उसम छत्री मनी हुई है। मारवाद में यह किम्वदन्ती प्रसिद्ध है, कि पुक बार जोधपुर दरबार को द्रुच्य की विशेष आवश्यकता हुई और दरबार सांदनी पर सवार होकर रीयां गये, उस समय यहां के सेठों ने एक ही सिक्के के रुपयों के उँदो की रीयां से जोधपुर तक कतार छगवा हीं। इससे रीयांगांव, सेठों की रीयां के नाम से विख्यात हुआ। इस प्रकार की कई बातें सेठ जीवन-दासजी के सम्बन्ध में प्रचलित है। जोधपुर राज्य की ख्याति के अलावा पेशवा राज्य में भी इनका काफी दुबदबा था। उस समय ये करोड़पति श्रीमंत माने जाते थे। पूना तथा पेशवाई हह में इनकी कई दुकानें थी, इसके अलावा अजमेर में भी उन्होंने अपनी एक बांच खोली थी। इनके गोवर्डनदासजी रख़नाथवासजी तथा हरजीमळ्जी नामक तीन पुत्र हुए। मुहणोत गोवर्डनदासजी के खींचराजजी तथा हरचन्ददासजी, रखनाथ दासजी के शिवदासजी और हरजीमळ्जी के छक्षमनदासजी नामक पुत्र हुए। इनकी दुकानें दक्षिण तथा राजपताने के अनेकों स्थानों में थी। शिवदासजी के छक्षमनदासजी नामक पुत्र हुए। इनकी दुकानें दक्षिण तथा राजपताने के अनेकों स्थानों में थी। शिवदासजी के छक्षमनदासजी नामक पुत्र हुए।

मुहणात रामदासजी तथा लक्षमण्दासजी—आप पर जोधपुर महाराजा मानसिंहजी की बड़ी छपा थी। दरवार ने इन दोनों सजानों को समय-समय पर पालकी, सिरोपान, कृदा कंटी, कीनखान, मोती वगैरा इनायत किये थे। महाराज मानसिंहजी और उदयपुर दरवार से इन्हें कई परवाने मिले थे। संबत् १८९९ में मुणोत लक्षमणदासजी का देहान्त हुआ। इस समय इनका परिवार कुवामण में बसता है। जिसमें पन्नालालजी, तेजमलजी, मुजानमलजी वगैरा इस समय विद्यमान हैं।

सेठ हमीरमलजी—मुहणोत रामदासजी अजमेर में और लख्मणदासजी कुचामण में निवास करने हो। रामदासजी के पुत्र हमीरमलजी हुए। इनकी सिंधिया दरवार में बैठक थी। संवत् १९११ में जोधपुर दरवार ने इन्हें पुनः सेठ की पदवी और पालकी, सिरोपाव, दरवार में बैठने का सम्मान तथा व्यापार के लिए आधे महस्ल की मानी का आर्डर और उनके घरू व्यवहार के माल पर पूरी चुन्नों माफ रहने का हुकुम प्रदान किया। जब सेठ हमीरमलजी अपने पंजाब के खजानों की देख-भाल करने गये, तब फायनेंस कमिभर पंजाब और कमिभर जालंघर डिविजन ने तहसीलदारों के नामपर सेठ हमीरमलजी की पेशवाई के लिए हरेशन पर हाजिर रहने के हुनम जारी किये थे। सेठ हमीरमलजी के धीरजमलजी की पेशवाई के लिए मलजी नामक तीन पुत्र हुए, इन तीनों आताओं का कारवार संवत् १९३४—३५ में अलग-अलग होगया। धीरजमलजी के कनकमलजी तथा धनरूपमलजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें से धनरूपमलजी, चंदनमलजी के नाम पर दत्तक चले गये। इस समय कनकमलजी के पुत्र सागर में तथा खनरूपमलजी लशकर में न्यापार करते हैं।

राय साहित सेठ चादमलजी —सेठ चांदमकजी का जन्म संवत् १९०५ में हुआ। संवत् १९६१ में जोषपुर ने पुनः इनको "सेठ" की पदवी दी। इनके समय में कोहाट, कुरैम, मलाकान, पेशावर, जालंबर, हुशियारपुर, भागस्, सागर और सुरार, सांभर, पचपदरा, डीडवाना के बृटिश खजाने इनकी फूम के अधिकार में थे और बम्बई, जबलंपुर, नरसिंहपुर, मिरजापुर, धर्मशालां, पेशावर, गवालियर, जोधपुर, सागर, अजमेर, भेलसा, इन्दौर, हांसी, मेमिन और आज़मगढ़ में दुकानें और यू० पी०, सी० पी० में जमीदारी थी।

रायसाहब सेट चांदमलजी लोकप्रियं पुरुष थे। संवत् १९२५ तथा ३४ के राजप्ताने के बीर दुष्कालों के समय आपने गरीब प्रजा की बहुत सहायता की थी। आप जबान के बढ़े पबके जीवद्या और परोपकार के कार्मों में उदारतापूर्वक सम्पत्ति सर्च करनेवाले व्यक्ति थे। आप स्थानकवासी जैन कार्न्मेंस के जन्मदाता और जनरल सेकेटरी थे तथा उसके मोरवी के प्रथम अधिवेशन का प्रमुख स्थान आपने सुशामित किया था। इसी तरह उसके अजमेर वाले चौथे अधिवेशन के समय में भी आपने हजारों रुपये व्यय किये थे। सन् १८६८ में आप म्युनिसिपल कमिश्वर और १८७८ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट दर्जा दोयम बनाये गये। सन् १८७७ के देहली दरवार में आप निमंत्रित किये गये, उस समय लार्ड लिटन ने आपको राय साहिब का खिताब, स्वर्णपदक तथा सार्टिफिकेट दिया था। सन् १८७८-७९ में जब काबुल का युद्ध आरम्भ हुआ तब आपने गवनमेंट को १ करोड़ रुपये खजाने से दिये थे इससे प्रसन्ध होकर पंजाब गवनर ने सेटजी के एजंट को खिलअत और दुपटा इनायत कियाथा। इस प्रकार प्रतिहापूर्ण जीवन विताकर १९७१ में आपको देहावसान हुआ। आपके देहावसान के समय एक बड़ी रक्तम घरमादा खाते निकाली गई थी। आपके घनद्याम-

# श्रोसवाल जाति का इतिहास

दासजी, रा॰ व॰ छगनमलजी, मगनमलजी और प्यारेलालजी नामक ४ पुत्र हुए । इन आताओं में से सेठ घनश्यामदासजी का कारवार संवत् १९७३ के आवण मास में अलग हो गया । सेठ धनश्यामदासजी को छोड़कर और आताओं के कोई सन्तान नहीं हुई ।

्रें सेंठ वनश्यामदासंजी आपका जन्म संवत् १९४१ में हुआ । आपका शरीरावसान संवत् १९७५ की फीगुन वदी ९ की हुआ । आपके नौरतनमलजी तथा रिखबदोसजी नामक २ पुत्र हुए ।

रीय बहादुर सेठ छगनमंछजी को जन्म संवत १९४३ में हुआ। स्था॰ कान्फ्रेंस की ऑफिस जब अजमेर में थी, तब आप उस के सेकेंटरी थे। आप अजमेर के म्युनिसिपल कमिशनर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट शिंप के सम्मान से सम्मानित हुए थे। भारत सरकार ने आपके गुणों से प्रसन्न हीकर आपको रायबहादुर का खिताब इनायत किया। ७ वर्ष तक आप दवे॰ जैन कान्फ्रेंस के ऑनरेरी सेकेंटरी रहे। आपने अपने व्यय से एक हुकरशाला चलाई थी। आपको देहांवसान संवत १९७४ की चैत सुदी ४ (ता० २६ मार्च सन् १९२०) को केवल ३१ साल की वय में हो गया।

सेठ मगनमलजी का जन्म १९४५ में हुआ। भापकी धार्मिक कार्यों में विशेष रुचि थी आप बड़ी कांतवृत्ति के पुरुष थे आपका अंतिकाल १९८२ की मगसर सुदी ८ की हुआ। सेठ प्यारेलालजी का जन्म १९५१ की माध सुदी २ की हुआ। आप इस समय विद्यमान हैं। आप दोनों आताओं ने सार्वजनिक व लोकप्रिय कार्यों में बहुत-सा सहयोग लिया। पुष्कर गौशाला, अहिंसा पचारक, बंगलोर गौशाला, घाटकोपर जीवदया मंडल आदि संस्थाओं को आपने बहुतसी सहायतायें दी हैं। आपके विचार साखिक हैं। आपके बड़े आता मगनमलजी, अजमेर के म्युनिसिपल कमिश्नर और आनरेरी मिकेस्ट्रेंट थे। आप स्था॰ कान्फ्रेन्स के जनरल सेकेटरी और सुखदेव सहाय जैन प्रेस के ऑनरेरी सेकेटरी थे।

सेट नौरतनमंछजी रीयां वाले का जन्म संवत् १९५८ की आसोज सुदी १ की हुआ। आपका कारवार कई स्थानों पर फैटा हुआ है, धार्भिक और सामाजिक कार्यों में आप खूर्व भाग छेते हैं।

े सेठ रिखबदांसजी की जन्म संवत् १९६४ के आवण पौर्णिमा को हुआ था। ४-५ सालों तक इन्होंने गुँहकुर्ल कांगड़ी में शिक्षा पाई थी, इनका विवाह कोट में बड़ी भूमधाम से हुआ था। इनका संवत् १९८४ की आसोज वदी ७ को अवानक पति पत्नी का एक साथ अंतकाल हो गया। इसे समय आफ्की कोई संतान नहीं है।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेंठ नौरतनमलजी रीया वाले, अजमेर.



मेहता सोहनसिंहजी मुखोत, किशनगढ़.



भी मिश्रोतातजी सुवात, ब्यावर,



मेहता मोहनसिंहजी सुखोत, उदयपुर.

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝





श्री मिश्रीलालजी मुखात, ब्यावर,



मेहता सोहनसिंहजी सुखोत, किशनगढ़,



मेहता मोहनसिंहजी मुखोत, उदयपुर.

# सेठ लल्लमणदासजी मुद्रणीत रीयांवालों का परिवार, कुचामण

इस परिवार का मूल निवास स्थान रीयां है। रीयां के नगरसेठ जीवनदास जी अपने समय के नामी गरामी श्रोमंत थे। आपका विस्तृत परिचय अपर दिया जा चुका है। सेठ जीवनदास जी के गोवर्द ने दास जी, रघुनायदास जी तथा हरजीमल जी नामक तीन पुत्र हुए। संवत् १८६९ में सेठ हरजीमल जी के पुत्र मुहणोत लख्मणदास जी रीयाँ से देवगढ़, किश्वनगढ़ आदि स्थानों में होते हुए कुचामण आये और यहीं आपने अपना निवास बनाया।

मुहणोत रहुनाथदासची के पौत्र रामदासजी तथा छछभणदासजी पर जीधपुर दरबार महाराजी मानसिंहजी वदी कृपा रखते थे। राज्य के साथ इनका छेनदेन उस समय बढ़े परिमाण में होता था हनकी मातवरी से खुश होकर दरबार ने इन्हें कई खास इनके भी इनायत किये थे। जीधपुर दरबार ने पालकी, सिरोपाव, कड़ाकंडी, मोती, हुपहा, कीनखाव वगैरा समय-समय पर भदान कर इस परिवार की इजत की थी। साथ ही इन आताओं के छिये मारवाड़ में बहुत-सी छागों भी बंद कर दी थीं।

इसी प्रकार रामदासजी तथा छछमणदासजी को भी उदयपुर दरबार से ज्यापार करने के छिये आधे महत्त्व की माफी के पन्न मिछे थे। इस परिवार ने मेवाद प्रान्त में।भी अपनी दुकानें स्थापित की थी। संवत् १८७७ की काती वदी १३ को रामदासजी तथा छछमणदासजी का कारवार अछग-अछग हुआ। इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन बिताते हुए सेठ छछमनदासजी का संवत् १८९९ की जेठ सुदी थ को स्वर्गवास हुआ। सेठ छछमणदासजी के पुत्र फतेमछजी सवत् १९०९ की आसीज सुदी १० को गुजरे।

सेठ फतेमलजी के नाम पर नीमाली से सेठ धनरूपमलजी मुहणीत दत्तक राये गये, इनके समय
में अजमें, जयपुर तथा सांभा में दुकानें रहीं। संवत् १९५३ की माघ सुदी १० को इनका शारीरान्त
हुआ। इनके स्रजमलजी, पजालालजी तथा तेजमलजी नामक तीन पुत्र हुए, इनमें सेठ स्रजमलजी संद्रत
1९६१ में गुजरे। सेठ पकालालजी ने ५ साल पहिले हिंगानघाट में तथा २ साल पहिले कम्बई में -हुकानें की। सेठ स्रजमलजी के पुत्र कल्याणमलजी, पजालालजी के युत्र उरमेदमलजी तथा तेजमलजी
के पुत्र कल्यागमलजी, सरदारमलजी और इन्द्रमल है। इस कुदुम्ब के लिये कुचामण में कहें हैं।
छागे बना है तथा यह परिवाद यहाँ "सेठ" के नाम से व्यवहत होना है। आपके यहाँ छनदेन तथा बोहरगत का व्यवसाय होता है।

# सेठ लक्ष्मीचंदजी मुह्योत उन्जैन

इस परिवार का इतिहास रीयां के सेठों से शुरू होता है। उसी खानदान के सेठ गुमानजी के पुत्र प्रतापमळजी करीन १०० वर्ष पूर्व मेळसा नामक स्थान पर ज्यापार के निमित्त गये। वहाँ आप साधारण लेनदेन का ज्यापार करते रहे। आपके क्रमशः सेठ नवलमळजी और किशनचंदजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों ही मेळसा से जवलपुर गये और वहाँ राजा गोकुळदासजी के यहाँ काम करने लगे। पश्चात् अपनी होशियारी से नवळमळजी जबलपुर की बंगाल बैंक शाखा के खजांची हो गये। आपने अच्छी सम्पत्ति उ गर्जित की। आपके पुत्र न होने से आपके भाई किशनमळजी के दो पुत्रों में से एक लक्ष्मीचंदजी को दत्तक लिया तथा दूसरे पुत्र फूळचंदजी अपने पिताजी के पास ही रहे।

वाबू रूखमीचंदजी बढ़े योग्य, होशियार और समझदार व्यक्ति हैं। पहले तो आपने राजा, गोकुलदासजी के यहाँ काम किया पश्चात् आप उन्जैन के विनोद मिल में एकाउन्टेन्ट हो गये। आज कल आप बीमा की एजंसी का काम करते हैं। आप यहाँ के आनरेरी मजिस्ट्रेट तथा चेम्बर आफ़ कामर्स के सेकेटरी हैं। आपके समीरचंदज़ी नामक एक दत्तक पुत्र है। आपने अपने पिताजी के स्मारक स्वरूप अपने भवन का नाम 'कृष्ण निवास' रखा है।

# मृह्णोत हस्तीमलजी, जोधपुर

मुहणोत सोभागमरूजी जालीर में निवास करते थे तथा वहाँ के कोतवाल थे। उनका अंत-काल कगभग संवत् १९५६ में हुआ। इनके पूर्वजों का राजकुमार पाल के समय का बनाया हुआ मन्दिर जालीर के क्रिके में विद्यमान है।

मुहणोत सौभागमलजी के २ पुत्र हुए । मिश्रीमलजी तथा हस्तीमलजी । मिश्रीमलजी का संवर्ष १९५७ में अन्तकाल हो गया । मुहणोत हस्तीमलजी का जन्म संवत् १९३४ में हुआ । आपने जालौर में हिन्दी तथा उर्दू का ज्ञान प्राप्त किया और संवर्ष १९५५-५६ से जोधपुर चीफ कोर्ट की वकालत शुरू की । इस समय आ। जोधपुर में फर्स्ट क़ास वकील माने जाते हैं।

मुहणोत हस्तीमळजी के मांगीळाळजी, मोहनळाळजी तथा रङ्गरूपसलजी नासक तीन पुत्र हैं। मांगीळाळजी का भादवा सुदी ७ संवत् १९६१ में जन्म हुआ। आपने सन् १९३१ में इलाहाबाद युनिवर्सिटी से बी ए एळ. एळ. बी. पास किया, तथा वर्तमान में आप बालोतरा (जोधपुर-स्टेट) में वकीली करते हैं। इन्होंने सन् १९२७ में एक साल तक महक्रमा वन्दोबस्त में माफीयात आफीसर का काम किया था। आपके छोटे भाई पढ़ते हैं।

# सेठ मिश्रीमलजी मुह्णोत, ब्यावर

यह परिवार सं० १९०१ तक तीन पीढ़ियों से जोधपुर में उदयचन्द बरदीचन्द के नाम से ध्यापार करता रहा। वहाँ से इसी साल उम्मेदराजजी मेघराजजी दोनों आता पाली चले गये, तथा वहाँ दलाली करने लगे। इनके पुत्र कुन्दनमलजी तथा जसवन्तरायजी हुए। कुन्दनमलजी का जन्म संवत् १९०१ में हुआ। आप १९२८ मे पाली से ब्यावर चले आये। पाली में आपका कपड़े का ब्यापार था तथा अभी भी वहाँ इस परिवार के मकान हैं। कुन्दनमलजी का शरीरावसान् १९५३ की अधीद सुदी ११ को और जसवन्तरायजी का वैशाल वदी १६ संवत् १९८० में हुआ।

मुहणोत कुन्दनमलजी के जवानमलजी मिश्रीमलजी तथा केसरीमलजी नामक है पुत्र हुए, इनमें मिश्रीमलजी, जसवन्तराजजी के नाम पर दत्तक गये। मुहणोत मिश्रीमलजी का जन्म संबत् १९३६ की मगसर सुदी है को हुआ। आपने बहुत सदा किया, १९५२ में कपदे की दुकान की, पर संवत् १९७६ तक आपको विशेष लाम न हुआ। १९७६ में पत्रालालजी कांकरिया की भागीदारी में १ लाख रुपया सहें में कमाया। इस समय भी आपके यहाँ प्रधानतया सहे का ही काम होता है।

मुहणोत मिश्रीमलजी की धार्मिक व परोपकारी कार्मों की ओर अच्छी निगाह है। आप ब्यावर के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके बड़े पुत्र गुलावचन्दजी २१ साल के हैं। दोष मूलचन्दजी, लखमीचन्द तथा केवलचन्द हैं।

# सेठ छोगमल इजारीमल मुह्णोत इटारसी

यह परिवार नागोर (जोधपुर स्टेट) का निवासी है। वहाँ से सेठ छोगमरूजी मुहणोत संवत् १९४६ में इटारसी आये, तथा अनाज किराना और सराफी कारबार चाल किया। संवत् १९५५ में आपका शारीरान्त हुआ। आपके पुत्र सेठ हजारीमळजी मुहणोत का जन्म संवत् १९६७ में हुआ। सेठ हजारीमळजी मुहणोत ने इस दुकान के ज्यापार में तथा खानदान की इज्जत आवरू में सरकी की। आपके नाम पर सेठ हैमराजजी मुहणोत नागोर से दत्तक छाये गये। आपके दत्तक आने पर पर्झा ने फैसछा कर सेठ हजारी-मछजी मुहणोत की कन्या मैना बाई तथा आपके हिस्से से १० हजार रुपया मन्दिर बनवाने के अर्थ निकाले। कछतः सेठ हेमराजजी मुहणोत ने संवत् १९७८ में एक श्वे० जैन मन्दिर का निर्माण कराया। आपने भी दुकान के न्यापार तथा मितछा को अच्छी उन्नति प्रदान की। संवत् १९८७ में आपने नोपतजी की भोछी का उपना तथा साम्बीजी रतनश्रीजी का चतुर्मास कराया। इस समय आपके यहाँ इटारसी में जोगमठ हजारीमछ मुहणोत के नाम से सराफो तथा बेड्रिंग कारबार होता है।

# सेठ रतनचन्द इगनमल मुह्णोत, अमरावती

छगभग संवत् १९२० में सेठो की रीयां नामक स्थान से ज्यापार के निमित्त सेठ हुकमीचन्द्रजी मुहणोत के पुत्र मानमलजी, गुलावचन्द्रजी, तखतमलजी और वख्तावरमलजी ने दक्षिण प्रांत के केलसी (रत्नागिरी) नामक स्थान में जाकर दूकान की । थोड़े समय बाद सेठ मानमलजी और गुलावचन्द्रजी दोनों भाइयों ने लख्मनदासजी मुहणोत की भागीदारी मे अमरावती में दूकान की । सेठ लख्मनदासजी मुहणोत सवत् १९३३ मे रीयाँ से अमरावती आये ।

सेठ मानमल्जी के नवलमल्जी तथा धनराजजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें धनराजजी को गुलाबचन्दजी के नाम पर दत्तक दिया। मुहणोत नवलमल्जी ने संवत् १९५१ मे बम्बई तथा गुलेजगुद मे कूनों कीं। इनके रतन्वन्दजी, चांदमल्जी तथा सूरजमल्जी नामक नीन पुत्र हुए, जिनमें रतनचन्दजी, तखतमल्जी के नाम पर दत्तक गये। मुहणोत धनराजजी के पुत्र पनराजजी और मगनमल्जी तथा रतनचन्दज़। के पुत्र लगनमल्जी और फतेचन्दजी हुए। इन आताओं में सेठ मगनमल्जी और फतेचन्दजी का न्यापार समिलित है। मुहणोत भीकमचन्दजी ने रीयां में एक धर्मशाला और कबूतरखाना बनवाया है। आप ल्लामनदासजी के नाम पर दत्तक आये हैं। इस समय सेठ मगनमल्जी तथा फतेचन्दजी का न्यापार अमरावती में रतनचन्द लगनमल्ज के नाम से, गुलेजगुड़ मे धनराब मगनमल्ज नाम से, अंजरला ( रत्नागिरी , में मानमल गुलाबचन्द के नाम से तथा केलसी ( रत्नागिरी ) में नवलमल चांदमल के नाम से होता है।

# सेठ हणुंतमल त्रमरचन्द गुहगोत रालेगाँव (बरार)

यह परिवार हरसोर (पीथावला—अनमेर के पास) नामक स्थान से लगभग 100 साल पूर्व हिंगनधाट आया। सेट हणुतमल्जी मुहणीत ने हिंगनधाट आकर व्यवसाय ग्रुक्ट किया, यहाँ से आपने रालिगाँव (हिंगनधाट से १२ कोस पर) नामक गांव में कृषि का काम बढ़ाया और लगभग २० साल पूर्व से आप रालेगाँव में हो निवास करने लग गये। आपने मुहणोत अमरचन्दजी को पीपाड़ से दत्तक लिया। सेट रतनचन्दजी मुहणोत ने बहुत संस्पत्ति उपाजित की। आरका संबद १९०० में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र रतनचन्दजी का जन्म संबद्द १९४० में हुआ। सेट रतनचन्दजी मुहणोत ने कारबार की और अपादा बढाया। आपके यहाँ मालगुजारी, कृषि और साहुकारी लेन-देन का ज्यापार होता है। बरार प्रांत के प्रधान लक्षाधीश ओसवाल सजनों में आपकी गणना है।

सेट रतनचन्दजी ग्रहणोत स्थानकवासी आम्नाय पालते है। आपके कोई पुत्र नहीं है। आप को धार्मिक जानकवी अच्छी है।

# सेठ केसरचन्द गुलावचन्द मुह्ग्णोत, त्रहमदनगर

यह कुटम्ब बुजकुला (मेनाद) का निवासी है। बायूलालजी मुहणोत मेनाइ से ज्यापार के निमित्त अहमदनगर निष्ठें के अन्तर्गत नेनाला प्राम में आये। इनके पुत्र केशरीचन्दली का जन्म १९२२ में और गुलाबचन्दली का १९३२ में हुआ। केशरीचन्दली ने इस दूकान के धन्धे को ज्यादा बदाया तथा अपनी एक बांच अहमदनगर में खोंली। गुलाबचन्दली का संवत् १९७५ में शरीगवसान हुआ।

सेठ केशरीचन्दजी के पुत्र मोतीलालजी का जन्म १९५० में, चन्द्रनमलजी का जन्म १९६० में नेमीचन्दजी का १९६४ में तथा चांद्रमलजी का १९६७ में हुआ। इन बन्धुओं में से दी बड़े बन्धु नेशाल की दूकान का तथा छोटे भाई अहमदनगर की दूकान का काम देखते हैं। सेठ गुलाबचन्दजी के पुत्र माणिकचन्दजी का जन्म संवत् १९५८ में हुआ।

वर्तमान में इस दूकार पर नेवाला में खेती तथा साहुकारी और अहमदनग्र में गला, कपास और तेल का व्यापार होता है। मोतीलाल में के कनकमलजो, धनराजजो, पन्नालालजों, प्रेमराजजी तथा स्राजमलजी नामक पाँच पुत्र हैं, जिनमें धनराजजी, माणिकचन्द्रजी के नाम पर दक्तक गये हैं। मेमीचन्द्रजी के पुत्र शांतिलालजी हैं।

# सिंचकी

भोसवाल जाति के इतिहास में सिंघवी वंश बड़ा प्रतापी और कीविंमान हुआ। सिंघवी वंश के नरपुड़वों के गौरवशाली कारयों से राजस्थान का इतिहास प्रकाशमान हो रहा है। इन्होंने अपने युग में राजस्थान की महान् सेवाएँ की और उन्हें अने क दुभें प्र आपित्तयों से बचाया। राजनीतिज्ञता, रणकुज्ञता और स्वामिमिक के उच्च आदर्श को रखते हुए इन्होंने एक समय में मारवाड़ राज्य का उद्धार किया। अब हम इस गौरवशाली वंश के इतिहास पर थोड़ा सा ऐतिहासिक प्रकाश डालमा चाहते है।

# सिघवी गौत्र की स्थापना

जिस प्रकार ओसवाल जाति के अन्य गौत्रों का इतिहास अने क चमकारिक दन्त कथाओं से आवृत है, ठीक वही बात सिववी गौत्र की उत्पत्ति के इतिहास पर भी लागू होती है। सिविवयों की ख्यातों में, इस गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा है, उसका आशय यह है—'ननवाणा शोहरा जाति में देवजी नामक एक प्रतापवान पुरुष हुए। उनके पुत्र को सांप ने काटा और एक जैनमुनि ने उसे जीवित कर दिया। इस समय से इनका इष्टदेव पुण्डरिक ना दिव हुआ। लगभग २३ पीढ़ी तक तो वे ननवाणा बोहरा ही रहे। इसके बाद सम्बत् ११२१ में उक्त बोहरा वंशीय आसानन्दजी के पुत्र विजयानन्दजी ने सुप्रख्यात्-जैनाचार्थ्य श्री जिनवल्लभसूरि के उपदेश से जैन धर्म को स्वीकार किया। इन विजयानन्दजी के कुछ पीढ़ियों के बाद श्रीधरजी हुए। इनके पुत्र सोनपालजी ने सम्बत् १४८४ में शत्रुक्षय का बढ़ा भारी संब निकाल, जिससे ये सिववी कहलाये।"

यह तो हुई सिघियों की उत्पत्ति की बात । इसके आगे चल कर सोनपालजी के सिहाजी, भगाजी, रागोजी, जसाजी, सदाजी तथा जोगाजी नामक इः पुत्र हुए ।

इनमें से सिंहाजो जसाजी तथा रागोजी का परिवार जोधपुर मे तथा बागोजी, सदाजी, और जोगाजी का परिवार गुजरात मे हैं। उपरोक्त ६ माइयों में से बड़े आता सिहाजी के चापसीजी, पारसजी, गोपीनाथजी, मोंडणजी तथा पछाणजी नामक ५ पुत्र हुए, इन पाँचों माइयों से सिंघवियों की नीचे लिखी खापें निकली—

(१) चापसीजी—इनसे भींवराजीत, धनराजीत, गाड़मलीन, महादसीत शाखाएँ निकली इनके घर जोधपुर, चंडावल तथा खेरवामें है।

- (२) पछाणजी--इनसे वागमलोत हुए जिनके घर पर्वतसर में है।
- (३) पारसजी—इनसे सुखमलीत, रायमलीत, रिद्मलीत, परतापमलीत, जोशवरमलीत, हिन्दूमलीत, मूलचंदीत, धनरूपमलीत तथा हरचंदीत हुए। इनके परिवार जोधपुर, सोजत, नागीर, मेडता, पीपाइ, रेणा, लाडन्ं, डीडवाना, पाली, सिरियारी, चाणोद, काल, आदि स्थानों में है।
- ( ४ ) गोपीनाथजी—इनसे भागमलोत हुए । यह परिवार गुजरात में है ।
- ( ५ ) मोडणजी-इनका परिवार कुचेरा में है।

# सिंघवी भींवराजीत

उत्तर हम सिंहितियों की पाँचों लोगों का संक्षिप्त विवेचन कर चुके हैं। वैसे तो जोधपुर के इतिहास में इन पाचों ही शालाओं के महापुरुषों ने बड़े २ महत्वपूर्ण कार्य्य करके दिखलाये हैं और अपनी जान को हथेली पर रखकर राज्य की रक्षा और उन्नति में सहयोग दिया है किर भी जोधपुर के राजनैतिक इतिहास में भींवराजोत शाला का नाम सबसे अधिक प्रखर प्रताप के चमकता हुआ दिखलाई देता है।

इतिहास खुछे तौर में इस बात की साक्षी दे रहा है कि महाराज मानिसहजी के समय में जबिक जीधपुर वा शजिसह। सन अयंकर संकट प्रस्त हो ग्या था और उसका अस्तित्व तक खतरे में जा गिरा था उस समूच जिन बीरों ने अपनी मुजाओं के वल पर उस गिरते हुए बैभव को रोका था उसमें भींवराजीत शाखा के सिंघवी इन्द्रराज सबसे प्रधान थे। जोधपुर के इतिहास में सिंघवी इन्द्रराज का नाम एक तेज-पूर्ण नक्षत्र के तुल्य चमक रहा है। स्वयं महाराजा मानिसहजी ने स्पष्ट शब्दों में सिंघवी इन्द्रराज को लिजा था कि ''आजसू थारो दियोडो राज है। स्वरं महाराजा मानिसहजी ने स्पष्ट शब्दों में सिंघवी इन्द्रराज को लिजा था कि ''आजसू थारो दियोडो राज है। स्वरं राठोडा रो वश रेसी ने औ राज करसी उन्ना थारा घर मुण्डसान मन्द रेसी" के इसी प्रकार इनके भाई गुलराजजी इनके पुत्र फतेराजजी आदि विक्तियों ने भी जोधपुर के राज नैतिक इतिहास में अपना विशेष स्थान प्राप्त किया था। नीचे हम इसी गौरवशाली बन्न का संक्षिप्त परिचय देने का प्रथरन करते हैं।

# सिंघवी भीवराजजी

इस शाखा का प्रारम्म सिंघवी भीवराजजी से होता है। सिंघवी भीवराजजी अपने समय के वर्दे प्रसिद्ध मुत्सुही थे। जोधपुर पर आने वाली कई राजनैतिक विपत्तियों का मुकाबिला आपने बड़ी बहा-

पूरे चन्ते की नकल श्रोसवालों के राजनैतिक महत्व नामक श्रध्याय में पृष्ठ ६० पर देखिए ।

दुरी और साहस से किया था। संवत् १८२१ के आधिन मास में उज्जैन के सिन्धिया ने मारवाड़ पर आक्रमण करने के इरादे से कूच किया। जब यह समाचार जोधपुर में सिंघवी भींवराजजी को मिला तो उन्होंने तत्काल मन्दसोर आकर सिन्धिया को तीन लाख रुपये देकर युक्ति पूर्वक वापिस लौटा दिया। इसी प्रकार जब दक्षिण के सरदार खानू ने मारवाड़ पर चढ़ाई की, उस समय भी सिंघवी भींमराजजी ने उसका सामना करने के लिए मुहणोत स्रतरामजी तथा दूसरे कई सरदारों के साथ सेना लेकर मारोठ पर देश किया। 'इस लड़ाई में खानू बहुत बुरी तरह पराजित होकर अजमेर भाग गया और उसका सामान सिंघवी भींवराजजी ने लूट लिया। इसके पश्चात् आपने वसी नाम इस्थान पर घेरो डाला और वहां के डाक्कर मोहनसिंह से १०००० जुर्माना लेकर उसे फीज में शामिल कर लिया।

संवत् १८२४ में उदयपुर के राणा अरिसिंहजी और उनके भतीजे रतनिसंहजी में किसी कारण वश अगड़ा हो गया। उस समय राणा अरिसिंहजी ने महाराजा जोधपुर के पास अपना वकील भेज कर सहायता की याचना की। इस पर महाराज ने सिंधवी इन्द्रराजजी और सिंधवी फतेराजजी (रायमलोत ) को सेना देकर उदयपुर भेजा कव' रतनिसंहजी को यह बात माल्यम हुई तो उन्होंने इन्हें खर्च देकर वापिस कर दिये। संवत् १८२० में महाराणा अरिसिंहजी ने जोधपुर दरवार को गोड़वाड़ प्रान्त दे दिया, उस समय सिंधवी भीवराजजी तथा मुहणोत सुरतरामजी ने ही बाली जाकर उस आर्डर पर अमल किया। संवत् १८२९ में जयपुर के महाराजा रामसिंहजी स्वर्गवासी हो गये उस समय सिंधवीजी ने परवतसर के डाकिम मनरूवजी को साम्भर पर अधिकार करने के लिये लिखा और पीड़े से फीज लेकर आने का आधासन दिया।

संवत् १८२४ की फाल्गुन वदी १० को महाराजा विजयसिंहजी ने सिंघवी भींबराजजी को बख्तीगिरी इनायत की जो संवत् १८३० तक चलती रही। उसके पश्चात् संवत् १८३२ में दरबार ने भापको बुलाकंर पुनः बक्षीगिरी का खिताब इनायत किया। आपकी सेवाओं से प्रसन्त होकर महाराजा ने छः हजार की भामदेनी के चार गाँव आपकी जागीर में दिये। आपके आता इतिहास प्रसिद्ध सिंघवी धनराजजी भी अजमेर फतेह करते समय काम आये।

संवत् १८३४ में जब अम्बाजी इंगालिया की फीज द्वढाड़ (जयपुर स्टेट) को छह रही थी तब सिंघवी भींवरांजजी पन्द्रह हजार फीज लेकर जयपुर की मदद को चढ़ दौड़े। आपकी सहायता के बल से जयपुर की फीज ने मरहहों की फीज को मार भगाया। उस समय जयपुर दरबार ने जोधपुर दरबार को पन्न लिखते हुए लिखा था कि " मींवर जजी और राठाड़ वीरहों और हमारी आम्बर रहे।"

जंद बादशाह भौज छेकर रेवादी आया तब जयपुर महाराज प्रतापसिंहजी ४ हजार, नजबकुळी

खां १० हजार और भींवराजजी १२ हजार फीज लेकर उससे मिलने गये और एक लाख रुपयों की हुण्डी लिखकर उसको रवाना किया। बादशाह ने प्रसन्न होकर इन हो "तखत का पाया" कहकर सम्मानिर्ति किया और सिरोगाव, तलवार, नथा मकना हाथी इनायत किये। जयपुर दरबार ने भी इन्हें चीड़ा और सिरोगाव बख्शे।

राजनीति ही की तरह सिंघवी भींवराजजी का धार्मिक जीवन भी बहुत उत्कृष्ट रहा। सोजत में आपका बनाया हुआ भींवसागर नामक कुंआ अभी भी विद्यमान है। इसके अतिरिक्त आपने श्री नर-सिंहजी और रघुनायजी के भन्य मन्दिर भी बनवाये। आपका स्वर्गवास संवर्ष १८४८ में हुआ।

आपके छः पुत्र हुए जिनके नाम क्रमकाः अभवराजजी, अवेराजजी, इन्द्रराजजी, बनराजजी गुळराजजी तथा जीवराजजी था। इनमें से अभवराजजी और जीवराजजी का बंदा आगे नहीं चला।

# सिघवी श्रवेराजनी

सिंचवी अलैराजजी की संवत् १८४७ में बक्शी गरी का पद मिछा। जब किशनगढ़वाओं ने आखाजी इंगलिया को बहका कर सात हज़ार फीज के साथ मारवाड़ पर चढ़ाई की उस समय सिंचवी भीवराजजी ने भण्डारी गंगारामजी और सिंघवी अलैराजजी को-उनका सामना करने को भेजा। इस छड़ाई में मराठों के पैर उलड़ गये, इसपर सिंघवीजी ने बीकानेर से खर्च के लिये तीन छाल रुपये छेकर किशनगढ़ पर चढ़ाई कर दी। संवत् १८५२ में देस्री के पास छड़ाई करके उन्होंने गोडवाड़ तथा जालौर इत्यादि स्थानों से तहसीछ वस्छ की। संवत् १८५५ में आपने जालौर का घेरा दिया इसी साछ आप जालौर में कैद कर लिए गये और फिर मुक्त होकर सवत् १८५६ की चैत बढ़ी ६ को पुनः बल्हागिरी के पद पर नियुक्त हुए। इस प्रकार आपके जीवन का पुक-पुक क्षण राजनैतिक घटनाओं और युद्धों में गुंथा हुआ रहा, आपकी बहादुरी और साहस के सबूत कदम-कदम पर मिलते रहे। आपका बनाया हुआ अलैतलाब इस समय भी विद्यमान है। आपका स्वर्गवास संवत् १८५७ में हुआ। आपके कोई सन्तान न होने से आपने अपने भतीजें भेगराजजी को इक्त लिया।

संवत् १८५७ में अखैराजजी के स्वर्गवासी हो जाने पर सिंघवी मेघराजजी को बख्शीगिरी का पट प्राप्त हुआ। संवत् १८०२ सक वे उस पद पर काम करते रहें। संवत् १९०२ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके परवाद इनकी संतानों में क्रमशः शिवराजजी, प्रयागराजजी और उगमराजजी हुए। उगमराजजी के पुत्र बख्वन्तराजजी अभी विद्यमान हैं। अपने पूर्वजों की महान सेवाओं के उपलक्ष में इन्हें स्टेट से पेंशन मिछती है। इनके जसवंतराज और दल्जपतराज नामक दो पुत्र हैं। सिंघवी शिवराजजी संवत्

1९२९ में जोधपुर के हाकिम बनाये गये। इनको दरवार से पैरों में सीना, हाथी और सिरोपाव बख्शा या था। इनके पुत्र प्रयागराजजी को भी पैरों में सीना बख्शा हुआ है।

## सिंघवी इन्द्रराजजी

प्रियवी इन्द्रराजजी उन महापुरुषों में से थे, जो अपने अद्भुत और आश्चर्यत्रनक कार्यों से सारे खानदान के नाम को चमका देते हैं, और इतिहास के अमर पृष्ठों पर बळात् अपना अधिकार कर छेते है।

ग्ररू-ग्ररू में सिंघवी इन्द्रराजजी पचभदरा और फ़ुछौदी के हाकिम रहे । संवत् १८५९ में जब कई सरदारों ने मिलकर दीवान जोधराजजी का सिर काट लिया, तब महाराजा भीमसिंहजी ने इन्द्रराजजी को फौज देकर उन सरदारों से बदला लेने को भेजा । उन्होंने जाकर उन सब सरदारों को दण्ड दिया और उनसे हजारों दाये वसूल किये। संवत् १८६० की कार्त्तिक सुदी ४ को जब महाराज भीमसिहजी का स्वर्गवास हो गया और राज्य का अधिकारी महाराजा मानसिंहजी के सिवाय दूसरा कोई न रहा उस समय जोधपर से धाय भाई शम्भूदानजी, मुणोत ज्ञानमलजी तथा भण्डारी शिवचंदजी ने सिंघवी इन्द्रराजजी और उनके मामा भण्डारी गंगारामजी को लिखा कि "महाराजा भीमसिंहजी परम धाम पथार गये हैं और ठाकर सवाईसिंहजी पोकरन हैं उनके आने पर तुम्हें लिखेंगे तुम अभी घेरा बनाए रखना, " पर सब परिस्थितियों पर विचार करके इन्होंने महाराज मानसिंहजी को जोधपुर केजाना उचित समझा और इसी अभिप्राय से अमरचंदजी कछवानी को मानसिंहजो के पास गढ़ में भेजा और स्वयं भी जाकर निछरावल की ओर घेरा उठा दिया। संवत् १८६० की मगसर वदी ७ को आपने जोधपुरवालों को लिखा कि राज्य के अधिकारी मानसिंहजी ही हैं। ये बढ़े महाराज की तरह सब पर दया रक्जेंगे। मैं इनका रुका सबके नाम पर भेनता हूं। जब महाराजा मानसिंहजी जोधपुर के गढ़ में दाखिल हो गये तब उन्होंने प्रसुष्त हो धर भण्डारी गंगारामजी को दीवानगी और सिंघवी इन्द्रराजजी को मसाहिबी इनायत की । इसके सिवाय मेघराजजी की बख्शीगिरी और कुशल-राजजी को सोजत की हाकिमी दी। इसी समय महाराजा ने सिंघवी इन्द्रराजजी को एक अत्यन्त महत्व-पूर्ण रुका इनायत किया जो इस प्रन्थ के राजनैतिक महत्व नामक अध्याय में हम प्रकाशित कर चुके हैं।

संवत् १८६३ में किसी कारणवश महाराजा मानसिंहजी सिंघवी इन्द्रराजजी और भण्डारी गंगारामजी से नाराज हो गये और इन दोनों को इनके भाई बेटों सहित कैंद्र कर दिया।

संवत् १८६३ के फाल्युन में जोधपुर के कई सरदार धौंकलसिंहजी को \* गद्दी दिलाने के उदेश्य

<sup>- \*</sup> जन महाराणा मीमसिंहजी स्वर्गवासी हुए तन उनकी रानी गर्भवती थी, महाराज की मृत्यु के बाद उनके
पुत्र हुआ जिसका नाम धींकलसिंह रक्खा गया था।

से जयपुर और बीकानेर की एक लाल फीज को चढ़ा लाये। इस विशाल सेना ने लोंबपुर पर घेरा डालकर सरदार धौंकलिंसह की दुहाई फेर दी, सानिसंह जी का अधिकार केवल गढ़ ही में रह गया। जोधपुर के हितहास में यह समय ऐसा विकट था कि बाद पूरी सावधानी के साथ इसका प्रतिकार न किया जाता ती मारवाद के हितहास के पृष्ठ ही आज दूसरी तरह से लिले जाते। अस्तु, ऐसी अर्थकर विपत्ति के समय में महाराज ने विधवी इन्द्रराजनी और भण्डारी गंगारामजी को केद से बुलाकर इस विपत्ति से मारवाद की रक्षा करने को कहा। इस स्थान पर इन दोनों मुस्सुदियों की उन्ह स्वामिमिक का आदर्श देखने को मिलता है। जितने कष्ट इन लोगों को मिले थे उन्हें देखते हुए यदि ये लोग ऐसे समय पर उदासीनता भी बतलाते तो हितहासकार इन्हें दरा नहीं कहते, मगर इन दोनों खानदानी पुरुषों ने सब बातों की मूलकर, उस विपत्ति के समय में भी सच्चे हृदय से सेवा की। ग्रुष्ट र में तो इन्होंने धौंकलिंसह के तरफदार पोकरन ठाकुर सवाईसिहजी से समसौते की बातचीत की, मगर अब उसमें कामयाबी न हुई तो उन्होंने मीरखाँ पिण्डारी को चार-पाँच लाख हुपये देने का बादा कर अपनी ओर मिला लिया और अपनी तथा उसकी फीज के साथ इंडाद को खटते हुए जवपुर की बोर कूँच किया। रास्ते में इन्होंने जयपुर के बएशी शिवलाल को लुट लिया तथा इस घटना की खबर बारहट सांइदान के साथ महाराजा मानिसहजी को भेजी, बारहट ने निक्नांकित दोहा महाराजा के पास भेजा था:—

फागेजुब पाई फते, लूट लियो शिवलाल । व कागद में ऋषित्रया, मान विजाही मान ॥

कहना न होगा कि जयपुर पहुँचकर सिंघवी इन्द्रराजजी और मीरखां ने अपनी छट शुरू कर ही। यह खबर जब जयपर की फौज को जोधपुर में छगी तो उसने घवरा कर संवत् १८६७ की भादवा सुदी दे को जोधपुर का घेरा उठा दिया और अपने अपने राज्यों की ओर प्रस्थान कर दिया।

जब जयपुर की विजय की खबर महाराज मानसिंहजी की मालस हुई तो वे बढ़े खुश हुए, भौर उन्होंने एक बढ़ा महस्वपूर्ण रुक्का सिंघवी इन्द्रराजजी को बएशा जो इस प्रन्थ के राजनैतिक महस्व नामकं अध्याय में दिया गया है। इसी समय इन्द्रराजजी को प्रधानगी का यद बढ़शों गया।

संवत् १८६५ में सिंघवी इन्द्रराजजी और मुदणीत सूर्वामलजी ने १० हजार जीधपुर की तथा १० हजार बाहरी फीज लेकर बीकानेर पर आक्रमण किया। उसं समय बीकानेर नरेश स्रतिसहजी ने चार लाख रुपये देने का बादा किया तथा पाँच गाँव देवनाथजी को जागीर में दिये। जिस समय सिंघी इन्द्रराजजी फीज के साथ बीकानेर गये थे उस समय पीछे से महाराजा मानसिंहजी ने मीरखां को उसकी फीज के खर्च के लिये पर्वतसर, मारोठ, डीडवाणा और साम्मर मार्या का प्रगना लिख दिया था।

# त्रीसवाल जाति का इतिहास

जब बीकानेर से विजय प्राप्त नरके उक्त फौज वापस छौटी तब महाराज मानसिंहजी ने खुश होकर कहा कि जैसी बात बीकानेर में रही ऐसी ही जयपुर में रह जाय तो बढ़ा अच्छा है। इस पर इन्द्र- राजजी के पुत्र फृतेराजजी ने मुहणोत सूरजमलजी और आउवे के ठाकुर के साथ जयपुर पर चढ़ाई की और अपना छहा हुआ सामान वापस छे आये।

संवत् १८७२ की आसीज सुदी ८ के दिन जब सिघवी इन्द्रराजजी और महाराज देवनाथजी खावकों के महल मे बैठे हुए थे, उसी समय मीरखां के सिपाही आये और उन्होंने सिघवी इन्द्रराजजी से महाराज मानसिहजी द्वारा दिये हुए चार परगने और निश्चित् एकम मॉगी। इस सम्बन्ध मे सिंधवी इन्द्रराजजी और उनके बीच बहुत कहा सुनी हो गई, फलस्वरूप उन सिपाहियों ने सिघवी इन्द्रराजजी को कल्ल कर डाला। इस घटना से महाराज मानसिहजी को बहुत भारी रंज हुआ। उन्होंने उनके शव को बही इज़्त बक्षी जो राजघराने के पुरुषों के शवों को दी जाती है। अर्थात् उनकी रथी को सवींपोल निकाला और ''रोसालई' पर उनका दाहसंस्कार हुआ। वहाँ पर अभी भी उनकी छतरी बनी हुई है। इनकी मृत्यु के रंज पर महाराज ने इनके पुत्र फ़तहराजजी को एक खास रक्षा इनायत किया जो ''राजनैतिक महत्व'' नामक अध्याय में दिया जा चुका है।

सिंघवी फतेराजजी—सिंघवी इंद्रराजजी के दो पुत्र थे, सिंघवी फतेराजजी और सिंघवी उम्मैद-राजजी। सिंघवी इन्द्रशाजजी के मारे जाने पर दीवानगी का पद और पश्चीस हजार की जागीरी का पद्दा सिंघवी फ़तेराजजी को मिला। संवत् १८७२ से १८९५ तक आप सात वार दोवान हुए। जब संवत् १८७३ में मुत्सुहियों के पड़्यंत्र से गुलराजजी का चूक (कल्ल) हुआ तब सिंघवी फतेराजजी अपने कुटुम्ब सिंहत कुचामन चल्ले गये, पर बृहाँ के ठाकुर शिवनाथसिंहजी के कहने से वे संवत् १८७५ में फिर जोधपुर आये, वहाँ महाराज मानसिंहजी ने उनका बड़ा सत्कार किया। संवत् १८७६ के आषाद में आपको फिर दीवानगी बल्ली और साथ ही कड़े, कंठी, पालको और सिरोपाव की इज्ज़त भी बल्ली तथा सुगयता गांव जागीर में दिया। संवत् १८८१ में एक पड्यन्त्र के कारण इनको महाराजा ने फिर नज़रबन्द कर दिया और दस लाख रुपये जुर्माना किये। मगर जब इस पड्यंत्र का भण्डाफोड़ हुआ तो महाराज मानसिंहजी ने संवत् १८८५ में इन्हें फिर दीवान बनाया। इसके पश्चात् फिर संवत् १८८७, १८९२ और १८९४ में ये पुनः २ दीवान बनाये।

सिंघवी इन्द्रराजजी के छोटे पुत्र सिंघवी उम्मेदराजजी अपने पिता की आकस्मिक मृत्यु के समय देवल चार साल के थे। ये अपने जीवन में हुकुमत का काम करते रहे। संवत् १९२६ में इनका देहान्त

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्वं शिववी जोधराजजी दीवान, जोधपुर.



रव॰ सिघवी प्रयागराजजी ( भीवराजीत ) जोधपुर,



स्व॰ सिंववी मोतीचन्दजी ( गजराज श्रनराज ) सोजत.



सिंघची बलवन्तराजजी ( र्भ वराजीत ) जीधपुर.

हुआ। इनके तीन पुत्र हुए। हरकराजजी, देवराजजी और मुकुन्ददासनी। इनमें से देवराजजी सिंघवी कौजराजजी के नाम पर दत्तक गये।

सिंघवी फतेराजजी के दो पुत्र हुए, उदयराजजी और प्रेमराजजी। उदयराजजी भिन्न-भिन्न स्थानों की हुकूमत करते रहे। इन्हें अपने पूर्वजों की सेवाओं के उपलक्ष्य में तनस्वाह मिलती रही। संवत् १९२५ में इनका देहान्त हुआ। विघी प्रेमराजजी कोठार के आफिसर (हाउस होल्ड आफिसर) रहे। इसके बाद आपने महाराजा तखतिसहजी को राज्याधिकार दिलाने का उद्योग किया, जिसके उपलक्ष्य में संवत् १९०० की कार्तिक बदी सप्तमी को महाराजा साहव ने आपको एक खास रुका बस्का। आप उक्त महाराजा के राजकुमारों के गार्जियन भी रहे।

सिंचवी प्रेमराजजी के हुकुमराजजी, चन्दनराजजी और सोहनराजजी नामक तीन पुत्र हुए।
हुकुमराजजी जोधपुर स्टेट के द्रेसरी आफिसर तथा नागौर, साम्मर इत्यादि भिन्न-भिन्न स्थानों पर गिराही
सुपिरण्डेण्डेण्ट रहे। संवत् १९६५ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके छोटे माई चन्दनराजजी १९७०
मे गुजरे। सोहनराजजी इस समय विद्यमान हैं, इन्हें स्टेट से पेन्शन मिछती हैं। इनके पुत्र छक्ष्मणराजजी
महनमा खास में कुई हैं। हुकुमराजजी के पुत्र दुकहराजजी तथा उगमराजजी हुए। इनमें उगमराजजी
सिंधवी प्रयागराजजी के नाम पर दक्तक गये, तथा दुकहराजजी रूपराजजी के नाम पर दक्तक गये।

सिववी उदयराजजी के पुत्र पृथ्वीराजजी हुकुमत इत्यादि का काम करते हुए संवत् १९४८ में स्वर्गवासी हुए। आपके पनराजजी और विशानराजजी नामक दी पुत्र हुए। पनराजजी के पुत्र सिंघवी रंगलालजी तथा खेमराजजी अभी विद्यमान हैं। इन्हें रियासत से पेंशन मिलती है। रगराजजी के पुत्र विजयराजजी तथा खेमराजजी के पुत्र अजितराजजी हैं।

सिंघनी फतराजनी के छोटे भाई उम्मीदराजजी के पुत्र हरकराजजी जेतारण के हाकिम रहे । देवराजजी संवत 1911 से 1926 तक फीजनल्सी रहे । युकुन्दराजजी जयपुर के वकील बनाए गये । आपने रिया-सत के सरहही हगाईों को निपटाने में बड़ा कार्य्य किया । इसके पश्चात आप वाकयान कमेटी और मंजुनि-सिपल कमेटी के मेम्बर हुए । संवत् १९५७ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके मदनराजजी, मोहन-राजजी तथा मनोहरलालजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें से मोहनराजजी देवराजजी के नाम पर दिसक गये । मदनराजजी संवत् १९५७ से ८५ तक म्यूनिसिपल कमेटी के मेम्बर रहे । आपके चौकड़ी छोटी (बीलाइा) नामक गांव जागीर में है । कई रियासतों से आपको पालकी और सिरोपाव मिला है । सिंघवी मोहनराजजी महाराज सुमेरसिंह के युवराजकाल में बनानी ड्योदी पर काम करते थे । संवत् १९७५ में इनका

# श्रोसवाल जाति का इतिहास

देहान्त हुआ । इनके पुत्र तखतराजजी ने संवत् १९३३ में इण्टर मीजिएट की परीक्षा दी । इनकी अपने प्रवंजी की सेवाओं के उपलक्ष्य में रियासत से तनस्त्राह मिस्ती है ।

# सिंघवी बनराजजी

सिंघवी बनराजजी सिंघवी भींवगाजजी के चीथे पुत्र थे। ये भी बदे साहसी और बहादुर थे। जब महाराज भीमसिंहजी महाराज विजयसिंहजी के परलोकवासी होने के समाचार सुनकर जैसलमेर से लीटे उस समय मानसिंहजी की पार्टी वाले लोदा बाहमलजी आदि सरदारों ने आसपास के प्रामों में विद्रोह मचाना ग्रुक किया। इनको दवाने के लिए महाराज भीमसिंहजी ने सिंघवी बनराजजी को फौज लेकर भेजा। उस समय ये मेदने के हाकिम थे। जालोर के पास माण्डोली नामक गाँव के समीप, मानसिंहजी के पक्षपाती सिंघवी शम्भुमलजी ओर सिंघवी बनराजजी की फौज का मुकावला हुआ। घोर युद्ध के पक्षात् बनराजजी की फौज विजयी हुई। मगर सिंघवी शम्भुमलजी ने तरकाल फिर फौज को इकटा कर, फिर एवं की। इस लड़ाई में बनराजजी के भोला लगा था। संवत् १८५९ में महाराज मीमसिंहजी ने फिर फौज देकर आपको जालौर पर घेरा डालने के लिए मेजा। पीछे से भण्डारी गंगारामजी और सिंघवी इन्द्रराजकी भी इस घेरे में सम्मिलित हुए। संवत् १८६० की सावण सुदी ६ को मयझर लड़ाई हुई, इसमें जालौर तो फतह हो गया मगर बनराजजी गोली लगने से मारे गये। जालौर के दरवाजे के पास उनका दाहसंस्कार हुआ जहाँ उनकी छतरी बनी हुई है। इनकी मृत्यु के समाचार से महाराजा को बढ़ा दु:ख हुआ, वे उनकी मातमपुर्सी के लिए उनकी हवेली गये और उन हे पुत्र कुशलराजजी को जालौर की हुकुमत और सुरायता गांव पहे दिया। सिंघवी बनराजजी के पुत्र मेघराजजी, कुशलराजजी एवं सुखराजजी हुए। इनमे से मेघराजजी सिंघवी अखैराजजी के नाम पर दत्तक गये।

सिंघवी कुशलराजजी को दरबार की ओर से कड़े, मोती की कंटी और पालकी तथा सिरोपाव का सम्मान मिला। संवत् १८९० में सिंघवी कुशलराजजी और रायपुर ठाकुर वे फौज लेकर बगड़ी और बूड़्सूँ के बागी आदिमियों को परास्त किया, इसके नवाजिश में आपको कोसाणां गांव जागीर में दिया। संवत् १९१६ में इन्होंने गूलर ठिकाने पर दरबार का अधिकार कराया। संवत् १९१४ में गदर के टाइम पर आपने बिटिश सेना को बहुत सहायता दी। इसके लिए सी० एम० वाल्टर और एडमण्ड हार्ड कार्ट आदि अंग्रेज अफसरों ने उन्हें कई अच्छे र सार्टिफिकेट दिये। संवत् १९२० में इनका स्वर्गवास हुआ। इनकी मातमपुर्सी के लिए दरबार इनकी इवेली प्रधारे।

सिंघवी सुखराजजी बनराजजी के छोटे पुत्र थे। ये सोजत, जोधपुर इत्यादि स्थानों के हाकिम

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ श्री सिंघी सुखराजनी (भीवराजोत) जोधपुर



स्व॰ श्री सिंघीं वच्छराजजी फोजबस्की राज मारवाड़ जोधपुर



श्री सिंघी हसराजजी (भींवराजीत) हाकिम, जोधपुर

बनाये गये। सं० १८९८ में इन्हें दीवानगी का पद इनायत हुआ। इन्हें पालकी और सिरोपाव का सम्मान मिला था। संवत् १९०२ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके समर्थराजजी, सांवतराजजी, मगनराजजी और छगनराजजी चार पुत्र हुए।

सिंघवी कुशलराजजी के पुत्र सिंघवी रतनराजजी परवतसर और मारीठ के हाकिम रहे इनका स्वर्गवास संवत् १९२० की काती वदी ४ को हुआ। इनके पुत्र सिंघवी जसराजजी मेडते के हाकिम थे इनके पैरों में सोना था। इनके यहाँ भमृतराजजी दत्तक आये हैं। सोजत परगने का शेखावास गाँव इनकी जागीर में है।

सिंघवी सुखराजजी के पुत्र सिंघवी समस्थराजजी संवत् १८९४ से १९१५ तक हाकिम रहे, बीच में ये जोधपुर के वकील की हैसियत से एजण्ट के पास भी रहे थे। संवत् १९१९ में ये फौजवस्त्री हुए। इन्होंने संवत् १९१० में जयपुर मे अपने पिता की छतरी की प्रतिष्ठा की। इनके स्रजराजजी और सुलहराजजी नामक दो पुत्र हुए। सोजत जिले का धूँघला गाव इनकी जागीर में था वह अब भी इनके वंशजों के पास है। महाराज तखतसिंहजी ने भापको पैरों में सोना, ताज़ीम और हाथी बएशा था। इनके पुत्र स्रजराजजी का देहान्त इनकी मौजूदगी में हो गया।

सिंघनी करणराजजी सिंघनी स्रजराजजी के पुत्र थे। संवत् १९३१ में इन्हें बक्शीगिरी इनायत हुई और संवत् १९३४ में इनका स्वर्गवास हो गया। इनको भी महाराज जसवन्तसिंहजी ने सीना, ताजीम और सिरोपाव बक्शा था। इनके गुजरने पर इनके दक्तक पुत्र किशनराजजी को भी नहीं इज़्त मिली। किशनराजजी को संवत् १९३५ में बक्शीगिरी मिली। बाद में संवत् १९४९ से आप परवतसर और नागौर के हाकिम रहे। नागौर से इनके पुत्र हंसराजजी और परवतसर में इनके मतीजे दौलतराजजी हुकुमत का काम करते थे और आप दोनों स्थानों पर मिगरानी रखते थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७३ में हुआ। आपके पुत्र सिंघनी इंसराजजी हुकु नो सिंघनी अस्तराजजी के नाम पर दक्तक गये।

सिंघवी सुखराजजी के दूसरे पुत्र मगनराजजी के नाम पर समरथराजजी के छोटे लड़ के सुलह-राजजी दत्तक लिये गये। इनका स्वर्गवास संवत् १९६१ की काती सुदी ६ को हुआ। इनके पुत्र रूप-राजजी कोलिया और सांचोर के हाकिम थे। इन्हें भी पालकी और सिरोपाद हुआ। संवत् १९८७ में इनका स्वर्गवास हुआ, इनके पुत्र दूलहराजजी अभी विद्यमान हैं।

सिंघनी सुखराजी के तीसरे पुत्र सांनतराजजी का स्वर्गनास संवत् १९२६ में हुआ । इनके सिंघनी बछराजजी और अमृतराजजी दी पुत्र हुए।

## श्रासवाल जाति का इतिहास

सिंघवी बछराजजी — सिंघवी बछराजजी का जन्म संवत् १९०५ में हुआ। आप मुस्सुहियों के इस पतनकाल में भी जोधपुर के अन्तर्गत एक तेजपूर्ण नक्षत्र की तरह चमके, आप बड़े बहादुर, साहसी और दिलेर तिबयत के मुत्सुही थे। आप जोधपुर में, फी नबस्शी और स्टेट कौंसिल के मेम्बर रहे। आपका परिचय इस प्रनथ के राजनैतिक महत्व नामक अध्याय में पृष्ठ ९६ पर दिया गया है। आपका स्वर्गवास संवत् १९७५ की माघ बदी ११ को हुआ।

सिंघवी हैसराजजी—सिंघवी बछराजजी के पुत्र-सिंघवी हंसराजजी का जम्म संवत् १९४७. में हुआ। ग्रुरू में आप मारांठ और सोजत में हाकिम रहे। फिर जोधपुर के सिटी मजिस्ट्रेट बनाए गये। इसके पश्चात् आप संवत् १९८२ में साम्मर के और संवत् १९८६ में जोधपुर के हाकिम बनाए गये। इस समय आप इसी पद पर काम कर रहे हैं। आपको मी स्टेट से हाथी और सिरोपाव बख्शा हुआ है। आप जोधपुर के मुत्सुहियों में अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति हैं आपके पुत्र मैट्टिक में है।

सिंघवी सुखराजजी के छोटे पुत्र छगनराजजी थे। इनके पुत्र गणेशराजजी १९६२ में गुजरे। गणेशराजजी के पुत्र दौलतराजजी हुए।

# सिंघवी गुलराजजी

ये सिंघवी मींवराजजी के पांचवें पुत्र थे। महाराजा भीमसिंहजी के समय में ये हुकुमत का काम करते रहें। महाराजा मानसिंहजी ने गही नशीन होने पर इन्हें फौजवन्दी का सिरोपाव बंधाया। इसी साल चैत मिहने में जब होलकर ने मारवाइ पर चढाई की, तब ये और मण्डारी धीरजमलजी फौज लेंकर भेजे गये। इन्होंने तथा शाह कस्याणमलजी लोवा ने होलकर को समझा बुझाकर वापिस कर दिया। संवत् १८७२ में इन्द्रराजजी के मारे जाने पर इन्हें बख्शीगिरी इनायत हुई। जब कई सरदार और मुखुहियों ने मिलकर महाराज मानसिंहजी के नाबालिंग युवराज छन्नसिंह को गही दिलाई उस समय गुल्लराजजी वह प्रभावशाली व्यक्ति थे। महाराजा मानसिंहजी के हित की दृष्टि से ये गदी दिलाने के पक्ष में न थे। इसका परिणाम यह हुआ कि कई वज़नदार सरदार इनके विरुद्ध हो गये और संवत् १८७३ की चैशाख सुदी १ को इन्हें किले में चूक (कल्ल) करवा दिया गया। इनके पुत्र फौजराजजी उस समय बालक थे।

गुलराजजी के पुत्र भौजराजजी को संवत् १८८१ में खास रुका भेज कर दरबार ने जोधपुर बुलाया। यहाँ आने पर दरबार ने इन्हे खालखे की दीवानगी का काम सौँग। उसके पश्चात सम्बत् १८८२ से लेकर १९१२ तक ये फ़्रौजबख्शी का काम करते रहे। जब १९१२ में इनका स्वर्गवास होगया तब बल्कोगिरी इन्हीं के नाम पर रही और इनके कामदार मेहता काल्रामजी काम देखते रहे। फिर सम्वत् १९१९ में इनके पुंत्र देवराजजी फौजबल्की बनाए गये। इसके पहले आप शिव के हाकिम थे। आपको भी पैरों में सोना, हाथी और सिरोपाव का सम्मान मिला था। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९६७ में हुआ। आपके नाम पर तिघवी मोहनराजजी दत्तक आये। परबंतसर परगने का रघुनाथपुरा गाँव आपके पर्टे में था। मोहनराजजी का स्वर्गवास सम्वत् १९७५ में हुआ। इनके पुत्र तखतराजजी अभी विद्यमान है। अपने पूर्वजों की सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको रियासते से १००) मासिक मिलता है।

# सिघवी रायमलोत परिवार, जोधपुर

हम अपर बतला कुके हैं कि सिंधी शोभाचन्दजी के सुखमलजी, रायमलजी, रिटमलजी और प्रतापमलजी नामके चार पुत्र हुए। इनमें दूसरे पुत्र रायमलजी से रायमलोत नामक खांप निकली। यहाँ इसी रायमलोत शास्त्रा का सिक्षस परिचय दिया जाता है।

सिंधी रायमजानी—आप बडे प्रतापशाली पुरुष हुए। सम्वत् १९६७ में आपको राज्य की महान् सेवाओं के उपलक्ष्य में २०,०००) की रेख के १६ गांव जागीर में मिले। सन्वत् १६७१ में आपने जांकोर में बिहारी मुसलमं जों से युद्ध किया और उन्हें परास्त कर जालीर की जोधपुर राज्य के आधीन किया। सिंधी रायमलजी महाराजा गजसिंहजी के समय में जोधपुर की दिवानगी के प्रतिष्ठित पद पर थे। आपके पुत्र सिंघवी जीतमलजी हुए।

सिंवनी जीतमलजी—आप बड़े वीर प्रकृति के पुरुष थे। सम्बन् १६८१ में. आप जोधपुर राज्य के प्रधान सेनापित बनाये गये और उसके दूसरे ही साल एक युद्ध में बीरता-पूर्वक लड़ते हुए काम आये। आपके एक पुत्र थे, जिनका नाम आनन्दमलजी था। आनन्दमलजी के दो पुत्र थे, जिनका नाम हरस्पमलजी, और सरूपमलजी था।

सिंघवी सरूपमलजी - सम्वत् १७८१ में जब महाराजा बलतसिंह मी नागौर के राज्यसिंहासन पर बैठे और उन्होंने राजाधिराज की उपाधि धारण की, उस समय सिंघवी सरूपमलजी वहाँ के दीवान बनाये गये थे। आपके फतहमलजी, सांवतमलजी तथा बुधमलजी नामक तीन पुत्र हुए।

सिंघवी फतहचन्दजी—आप भी अपने पिताजी के पश्चात् सम्बत् १७९३ से १८०७ तक नागौर के दिवान रहे। आपको तत्कालीन नागौर नरेश ने खुँश होकर पालकी, सिरोपाव, कड़ा, मोतियों की कंठी आदि प्रदान कर आपको सम्मान किया। आपके छोटे भाई सांवतरामजी भी नागौर के दिवान रहे थे।

संस्वत् १८०६ में जब महाराजा मानसिंहजी ने मेड्ते पर अपना अधिकार कर लिया। उस समय सिंघवी फतहचन्दजी ने राठौड़ सरदारों पर 'पेश कशी" लगाई। आप संवत् १८०७ में मेडता के पास लहते हुए ज़ब्सी हुए। जत्र संवत् १८०८ में आषाढ़ सुदी र की महाराजाधिराज बख्तसिंहंजी जोधपुर के स्वामी हुए, उस समय सिंघवी फतेचन्दजी ने राजतिलक किया और महाराजा साहब ने प्रसन्न होकर उन्हें दीवानगिरी का दूपटा, सिरोपाव, पालकी आदि सम्मान प्रदान किये। इतना ही नहीं इस समय राज्य की ओर से आपको कई गांव जागीरी में मिले । जिनकी वार्षिक आय हजारों रूपयों की थी । संवत् १८१८ तक आप इस पद पर रहे । सवत् १८१३ में फतहचन्दजी ने महाराज रामसिंहजी से जालौर, सोजत. और मेड्ता के लिये और उन पर जोधपुर राज्य का अधिकार स्थापित कर दिया। इसी वर्ष आप प्रतः महाराज विजयसिंहजी के द्वारा मेड्ते की लड़ाई में भेजे गये। इस लड़ाई में विजय प्राप्त कर आपने अपनी वीरता का परिचय दिया। संवत् १८१४ में आपने मेड्तियों को पूर्णरीति से परास्तकर उनसे जेतारण, सोजत और मेड्ता आदि परगने जीते और उन्हें जोधपुर राज्य में मिला लिये. | संवतु १८२३ की आसोज सदी ५ को सिंघवी फतहचन्दजी पुनः इस राज्य के दीवान बनाये गये, इन्होंने अपनी वीरता एवं युद्ध कौशल से मेड्तियों को परास्त कर मारवाड़ से भगा दिया। संवत् १८२३ में फतहचन्द्रजी के पुत्र ज्ञानमळ्जी को जोधपुर की हुकुमत् दी गई। संवत १८२३ की चैत्र सुदी ५ को दरवार ने सिंधवी फ़तेचन्दजी को जीवन पर्यंत के लिये दीवान का पद दिया तथा मोतियों का कंठा, सिरोपाव, कड़ा, पालकी तथा १४०००) वार्षिक की जागीरी प्रदान कर इनकी सेवाओं का सरकार किया। फतहचन्दजी संवतु १८३७ की आसोज सुदी १० को स्वर्गवासी हुए।

सिंघवी ज्ञानमलजी—फतेहंचन्द्रजी के स्वर्गवासी हो जाने के बाद भी संवत् १८४७ तक आपके पुत्र ज्ञानमलजी इस राज्य के दीवान का काम करते रहे। ज्ञानमलजी तक इस घराने को हजारों रुपये प्रतिवर्ष आय की जागीर थी, जिसकी सनदें आज तक विद्यमान हैं। ज्ञानमलजी के पुत्र बस्तावरमलजी को चैत्र सुदी ११ संवत् १८६६ में खानसमाई का पद मिला, जिसके साथ-साथ एक सिरोपाव- भी दिया गया। आपके पुत्र कानमलजी हुए। मेड्ता परगने का गोळ नामक गांव आपको जागीर में दिया गया शा अपने जेतारण और नॉवॉ की हुक्मत भी की।

सिंचनी ऋद्धमलजी—सिंघनी कानमलजी के सरदारमलजी तथा शिनरामदासजी नामक दो पुत्र थे। सरदारमलजी के पुत्र पृथ्वीराजजी तथा ऋद्धमलजी थे। इनमें श्री ऋद्धमलजी मेडिकल डिपार्टमेंट में हुके थे। आपको अपने उत्तम कार्यों के लिये कई प्रमाण-पन्न मिले हैं। आपका ईस्वी सन् १९२४ में देहान्त हुआ । सरदार हाईस्कूल में आपके नाम से "ऋष्ट्रि-प्याक" बनाई है। इस समय आपके पुत्र जगरूपमलनी मेडिकल डिपार्टमेंट में एवं रंगरूपमलबी बोधपुर रेल्वे विमाग में सर्विस करते हैं।

पृथ्वीराजनी के पुत्र सजनराजनी एवं सुकनराजनी हुए। सजनराजनी का स्वर्गवास हो गया है। उनके पुत्र हनुतराजनी हैं। सुकनराजनी मेडिक्छ विभाग में तथा हनुतराजनी रेखवे विभाग में काम करते हैं।

# सिघवी सावन्तमलजी का परिवार

1

सिंघवी सार्वतमल्जी जोधपुर के तन दीवान रहे थे। इनके तीन पुत्र हुए—सगतमल्जी, जीवनमल्जी और बहादुरमल्जी। जीवनमल्जी के कार्यों से प्रसन्त होकर इन्हें जोधपुर दरबार ने सं० १८४४ की वैशाल वदी २ को एक हवेली प्रदान की थी। बहादुरमल्जी महाराजा मानसिंह के समय में कोतवाल तथा जोधपुर के हाकिम थे। जीवनमल्जी के जीतमल्जी और शम्मूमल्जी नामक २ पुत्र हुए। जीतमल्जी महाराज मानसिंहजी के समय में थांवले के हाकिम थे। उनके पुत्र स्राजमल्जी का जन्म संवत् १८७९ की मगसर सुदी २ को हुआ।

सिंघवी सूरजमलजी—आप कई स्थानों पर हाकिस रहे। इसके अतिरिक्त आप कस्टम डिपार्टमेंट के आगेंनाईजर हुए। इसके पूर्व आप पुनसाइज सुपिस्टेन्डेन्ट भी रहे थे। आपको स्त्यु पर संवत १२५२ में मारवाद गजट ने बदा चोक प्रकंट किया था। कई अंग्रेज अफसरों से आपको अच्छे २ सटींफिकेर्ट मिले थे। सिंघवी सूरजमलजी के सोमागमलजी, सुमेरमलजी, रखुनाथमलजी, कस्त्रमलजी, दूलहमलजीतथा मूलचंदजी नामक ६ पुत्र हुए। सोमागमलजी सीवाणा और दौलतपुरे के हाकिस थे।

तियनी कस्तूरमलजी—सियनी कस्तूरसलजी का जन्म संवत १९१४ की आसोज नदी १४ को व्रुजा। संवत १९३९ से ६ सालों तक आप सायर दारोगा जोधपुर रहे। इसके बाद आप सन् १८८९ से ३४ साल तक विभिन्न स्थानों में हाकिम रहे। आपके समय में स्टेट की आमदनी में विशेष डक्सते हुई। ता॰ ८ मार्च सन् १९२३ को आपका अंतकाल हुआ। 'आपके अच्छे कार्यों से प्रसन्न होकर महाराजा सर॰ दारसिंहजी बहादुर जोधपुर, सर सुखदेबप्रसादजी मारवाड, रेजिडेन्ट कर्नलविडहम इत्यादि कई सज्जनों ने सार्टिफिकेट दिये हैं। आप बड़े प्रबन्ध कुशल सज्जन थे। आपके पुत्र किशोरमलजी एवं कानमलजी हुए। सियनी किशोरमलजी ने अपने बैड्डिंग ब्यापार को अच्छी तरकी दी। आपका अंतकाल ता॰ ३० जून सन् १९२० को ३४ साल की अह्यवय में हो गया। इस समय आपके पुत्र सिंघनी माणिकमलजी हैं। और

होनहार नवयुवक हैं। इस समय आप एफ॰ ए॰ में अध्ययन कर रहे है। आप अपने बैंकिंग न्यापार कां संचालन करते हैं। सिंघवी कानमलगी भीबैंकिंग का कारोबार करते हैं।

सिंघवी कस्तूरमलजी के बड़े आता सिंघवी सोआगमलजी के पुत्र सिंघवी रंगरूपमलजी एवं सिंघवी जसवंतमलजी हैं। सिंघवी रंगरूपमलजी इस समय असिस्टेन्ट कस्टम सुपिरन्डेन्ट है। आपकी सिंवस ४२ साल की है। कई अच्छे २ आफ़िसरों से आपको सार्टीफिकेट मिले है। इनके पुत्र सिंघवी दशारथमलजी लखनज में एलएल० बी० की शिक्षा पा रहे है।

सिंघवी स्रजमलजी जब कस्टम सुपरिन्टेंडेंन्ट थे तब उनके पुत्र सुमेरमलजी असिस्टेट सुपरिन्टेडेन्ट थे। जब स्रजमलजी गुजर गये तब सुमेरमलजी कस्टम सुपरिन्टेन्डेन्ट हुए।

सिंधवी बहादुरमलजी (सावंतमलजी के प्रत्र) के पश्चात् बनेमलजी, इन्द्रचंदजी तथा सुमेर-मलजी हुए। वर्तमान में सिंधवी सुमेरमलजी के पुत्र केवलमलजी ऑडिट ऑफिस मे तथा पारसमलजी नागौर में सर्विस करते हैं।

# श्री जी० रघुनाथमल बैंकर्स हैदराबाद (दिच्रणः)

इस खानदान का मूल निवास स्थान सोजत (जोधपुर-स्टेट) है। आप ओसवाल इवेताम्बर समाज के सिंघवी गौत्रीय सज्जन है। जोधपुर के सुप्रसिद्ध सिंघवी रायमलजी के वंश में होने से आपका खानदान "रायमलोत सिंघवी" के नाम से प्रसिद्ध है। इस खानदान में सिंघवी बच्छराजजी बहुत प्रतापी हुए। इनके लड़के कनीरामजी और पोते सदारामजी हुए। आप दोनों सज्जनों के पास मारवाद में हुकूमतें रही। श्रीयुत सदारामजी ने दो विवाह किये। प्रथम विवाह आलमचंदजी कंटालियावालों के यहाँ तथा द्वितीय सरूपचन्दजी कोठारी विंरािटयाँ वालों के यहाँ हुआ। आपके प्रथम विवाह से श्री कालः रामजी तथा द्वितीय से रूपचन्दजी, प्नमचन्दजी, जवाहरमलजी तथा जवानमलजी नामक पुत्र हुए। इनमें से श्रीयुत प्नमचंदजी के पुत्र श्रीयुत गणेशमलजी हुए। आपका जन्म सम्वत् १९३० में हुआ था

श्रीयुत प्तमचन्दनी सोजत से हैदराबाद गये और वहाँ जाकर आपने सबसे पहले नौकरी की। आपने थांदे ही समय के पश्चात 'प्तमचन्द गणेशमल' के नाम से दुकान खोली तथा इसके कुछ ही समय बाद गणेशमलजी को ढाई वर्ष की निपट नाबालिंग अवस्था में छोड़कर आप स्वर्गवासी हुए। श्रीयुत गणेश-मलजी की नाबालिंगी में आपकी मातेश्वरीजी ने बहुत होशियारी के साथ दुकान के काम को सम्हाला और अवसाय को पूर्ववत तरकी पर रक्खा। मगर दुँदेव से आपका भी संवत् १९५३ में स्वर्गवास हो गया।

# असिवाल जाति का इतिहास रू



स्व॰ सेऽ गर्ष्यशमत्त्रज्ञो सिघयी (रायमत्तोत), हैटराबाट



श्री रघुनाथमत्त्रजी सिघवो (रायमत्तोत), हैदरावाद.



थी मोतीखाखजी कोठारी (जारावरमज मोतीखाख) सिकन्दरावाद. ( आपका प्रिचय कोठारी गोत्र में देखिये)

अपनी मातेश्वरी का स्वर्गवास हो जांने के पश्चात् श्रीयुत राणेशमळजी ने दुकान के काम को सँभाला । आप बढ़े उदार हृदय, दयाञ्ज तथा छोकप्रिय पुरुष थे । आपने अपने हाथीं से "जीवरक्षा-ज्ञान-प्रचारक मण्डल, स्थापित कर उसके ऑनरेरी. सेकेटरी का काम बड़ी योग्यता से किया । तदनन्तर आपने "Society for prevention of cruelty to the animals" नामक संस्था स्थापित कर उसे गवर्नमेंट के सुपुर्ट कर दिया तथा आप उसके ऑनरेरी सेकेटरी की काम सुचारु रूप से सपादित करते रहे। स्वयं निजाम सरकार ने इस संस्था को बहुत बड़ी सहायताएँ प्रदान कर उत्साहित किया जिससे यह संस्था आज भी चल रही है। आपने अझूतों के लिये भी 'आदि हिन्दू सोशल सर्विस लीग' मे भाग लेकर बहुत काम किया। जब आप सोजत गये उस समय भंगियों को पानी की सख्त तकलीफ में देखकर आपने उन छोगों के छिए सोजत के बाहर एक कुत्रा खुद्वाया और उसे उन छोगों के सुपुर्द कर दिया यह कुँआ आज तक विद्यमान है। इसके साथ ही साथ आपने सोजत में एक प्यांक भी स्थापित की जो आज तक चल रही है। आपको गुप्त तान से भी विशेष प्रेम था । आपसे कई विधवाएँ, अनाथ और गरीव विद्यार्थी गुप्त रूप से सहायता पाते थे। इस के अतिरिक्त आपका हृद्य अपने आइयो एवं परिवार के लोगों की तरफ बहुत उदार था। आप हैदराबाद के जिस महत्ले में रहते थे उसके "मीर मोहला" भी थे । मतलब यह कि आपका हृद्य सभी दृष्टियों से अत्यन्त उच्च और उदार था। यही कारण था कि हैदराबाद और सीजत की जनता-क्या हिन्दू और क्या मुसलमान-सभी आपको हृद्य से चाहती थी। जिस समय सवत् १९४८ की फाल्युच सुदी ४ को आपका स्वर्गवास हुआ, उस समय हैदराबाद की करीब २००० जनता आपके शव के दर्शन के लिये उपस्थित हुई थी । उसी समय आपके शव का-फिल्म भी लिया गया था। हैदराबाद की जनता ने आपकी शोक-स्मृति में पुलिस कमिश्नर-के सभापतित्व में एक विशाल सभा भी की थी।

आपके श्रीयुत रघुनाथमलजी नामक एक पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९४५ में हुंआ था। आपने अपने पूज्य पिताजी साहब के संरक्षण में उनके सभी गुणों को प्राप्त किया। आप बढ़े योग्य मनस्वी तथा होनहार सज्जन हैं। आपका हृद्य जैसा उदार है वैसी ही आपकी ज्यापारिक दूरदिशता भी बढ़ी चढ़ी है। आपने हैदराबाद के अन्तर्गत इंगलिंग पद्धित से एक बैद्ध स्थापित किया है। मारतवर्ष मे शायद यह पहला या दूसरा ही बैद्ध है कि जिसके 'सोल प्रोप्रीइटर एक मारत्नाड़ी सज्जन हैं। इस बैद्ध के अन्दर इंगलिंग-पद्धित के सब तरह के अकाउण्टस्, जैसे दूसरे बड़े बैद्धों में होते हैं, खुले हुए हैं। हैदराबाद-स्टेट मे इस बैंक की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है। तमाम बढ़े र आदिमियों, जागीरदारों तथा रॉयल फेमिली के अकाउण्ट भी यहाँ पर रहते हैं। प्रति वर्ष दीपमालिका के अवसर पर स्वयं निजाम महोदय इस पर पघार कर इस बैंक को सम्मानित करते हैं।

व्यापारिक दूरदर्शिता की ही तरह आपकी धार्मिक और परोपकारक वृत्ति भी बहुत बढ़ी हुई है। आपने हैदराबाद तथा सोजत की दादाबादियों में बहुतसी बातों की सुविधाएँ करवाई। आपकी ओर से बहुतसे विद्यार्थियों को गुप्त रूप से छात्रवृत्ति दीजाती है। आप शिवपुरी बोर्डिझ हाउस को भी गुप्त रूप से बंहुत सहायता प्रदान करते रहते हैं। हैदराबाद के मारवाड़ी सार्वजनिक जीवन में आप बहुत बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। आपकी पुरानी फर्म पर ''मेसर्स प्नमचन्द गणेशमल" के नाम से गल्ले का न्यापार होता है। आपकी हैदराबाद में बहुत बड़ी २ इमारतें हैं जिनसे काफी आमदनी होती है। आपका हैदराबाद का पता मेंसर्स जी० रधुनाथमल बेंद्वर्स रेसिडेन्सी बाजार हैदराबाद है।

# सिघवी कस्तूरमलजी का परिवार, मेंड्ता

यह परिवार भी रायमलोत सिंघवियों की एक शाखा से निकला हुआ है। यद्यपि इस परिवार वालों का सिलसिलेवार इतिहास उपलब्ध नहीं होता है फिर भी पुराने कागज-पत्रों से यह बात मालूम होती है कि पहले इस परिवार के लोग राज्य और समाज में बड़े प्रतिष्ठित माने जाते थे। कुछ कागजातों से ऐसा भी मालूम होता है कि किसी समय में इस परिवार वालों के लिये मारवाड़-राज्य से अधकरी महस्तूल की माफी के आर्वर मिल् थे। इस परिवार में बहादरमलजी, नाहरमलजी, कल्याणमलजी और कस्तूरमलजी हुए। श्री कस्तूरमलजी छबड़े (टांक) में लोढ़ों के यहाँ हेड़ मुनीमी का काम करते रहे। आप मेड़ता और छबड़ा में बड़ी प्रतिष्ठा को निगाह से देखे जाते थे। आपके कोई पुत्र न होने से आपके यहाँ कालू से सिंघवी गोवर्द्धनमलजी के पुत्र सिंघवी मिश्रीमलजी दत्तक लिये गये। वर्तमान में आपही इस परिवार में बड़े ब्यक्ति हैं। आप मिलनसार, सज्जन और योग्य पुरुष है। आपके श्री आनन्दमलजी और वन्हैयालालजी नामक दो पुत्र हुए थे, मगर खेद है कि आप दोनों का कम उन्न में ही स्वर्गवास होगया।

### शिवराजजी सिंघवी कोलार गोल्डफील्ड

इस परिवार के मालिकों का मूलिनवास स्थान अनन्तपुर काल (मारवाड़) है। आप ओस-वाल समाज के सिंघवी गौत्रीय जैन क्वेताम्बर समाज के मन्दिर आम्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। इस परिवार में श्री बुंधमलजी हुए जिनके चार पुत्र हुए। इनमे से सबसे छोटे पुत्र अनोपचन्दजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम श्री गम्भीरमलजी तथा श्री सुखराजजी था। श्री सुखराजजी सिंघवी के श्री सिवराजजी नामक पुत्र हुए। श्री शिवराजजी का जन्म संवत् १९६० का है। सबसे पहिले आप काल, से संवत् १९५९ में वंगलोर आपे और वहाँ आकर आपने अपनी एक कर्म स्थापित की। इसके दो वर्ष बाद कोलार गोल्ड फील्ड में आपने अपनी वेंकिंग व लेन देन की एक फर्म स्थापित की जो इस समय तक बढ़ी सफलता के साथ वल रही है। आपने अपने भतीजे समरयमलजी सिंचवी के पुत्र अमोलकचन्दजी को अपने नाम पर दत्तक लिया है। श्री अमोलकचन्दजी का जन्म संवत् १९७० का है। आप भी इस समय फर्म के व्यवसाय में सहयोग देते हैं। श्री शिवराजजी बढ़े सजन पुरुष हैं। आपने अपने ज्यापार को अपने ही हाथों से बढ़ाया। आप धार्मिक और परोपकारी कामों में बहुत सहायता देते रहते हैं।

# सेट सुखराजजी जेठमलजी सिघवी ( रायमलीत ), दारवा ( बरार )

सिंबनी खुशालचन्द्रजी के पुत्र ताराचन्द्रजी जोधपुर स्टेट में सर्विस करते थे। आपको जागीर में गाँव और जमीन मिली थी। आप जोधपुर से पीपाड़ चले आये। इनके पुत्र अमी-चन्द्रजी तथा प्रेमचन्द्रजी और अमीचन्द्रजी के पुत्र करत्रचन्द्रजी, पीरचन्द्रजी, मल्द्रकचन्द्रजी एवं बएतावरमलजी हुए थे।

सिंघवी पीरचन्द्रशी के पुत्र सुखराजजी और जहारमलजी हुए और वस्तावरमलजी के लालचंद्रजी, हीरालालशी और चंपालालजी हुए। इन बंधुओं में सिंघवी छहारमलजी संवत् १८९०—९५ में पीपाइ से म्यापार के निमित्त दारवा (वरार) गये, और आपने वहाँ अपना कारोबार स्थापित किया। सिंघवी छहारमलजी के नाम पर चन्पालालजी, एवं सुखराजजी के नाम पर जेठमलजी ( हीरालालजी के पुत्र ) पीपाइ से दारवा दत्तक आये।

सिंघनी हीरालालजी, सिंघनी हिन्दूमलजी के नाम पर सारथल ( झालावाड़ स्टेट ) में दसक गये थे। हिन्दूमलजी और हीरालालजी सारथल ठिकाने के कामदार रहे। होरालालजी का शारीरान्त १९४० में हुआ। इनके पुत्र जेठमलजी दारवा में दसक गये। इस समय जेठमलजी के यहाँ कृषि तथा क्यापार कार्व्य होता हैं। आपके पुत्र दुलीचन्द्रजी तथा सुगनचन्द्रजी हैं।

इसी तरह इस परिवार में पेमचन्द्रजी के पुत्र गुराबचन्द्रजी इन्द्रराजजी तथा अभयराजजी हुए गुरुाबचन्द्रजी के पुत्र केसरीमरुजी थे तथा केसरीचन्द्रजी के फूलचन्द्रजी तथा मुकुन्द्रचन्द्रजी नामक पुत्र हुए। इनमें मुकु द्वन्द्रजी विद्यमान हैं।

## सिंघवी जोरावरमलोत

सिंघवी सोनपालजी का परिचय अपर दिया जा चुका है। इनके ६ पुत्र हुए जिनमें बहे [संघाजी थे। सिंघाजी के चापसीजी, पारसजी गोपीनाथजी आदि ५ पुत्र हुए। इनमें पारसजी के राणोजी हंसराजजी हरचन्द्रजी दुरजानजी तथा सुन्दरदासजी नामक पुत्र हुए। इन आताओं में सुन्दरदास जी के ७ पुत्र हुए जिनमे छठे मूलचन्द्रजी थे। मूलचन्द्रजी के परिवार वाले मूलचदोत सिंघवी कहलाये। सिंघवी मूलचंद्रजी के अनोपचंद्रजी खुशालचंद्रजी वर्द्धमानजी तथा जेठमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें जेठम अजी के पुत्र हिन्दूमलजी जोरावरमलजी धनरूपमलजी तथा मानमलजी हुए। जोरावरमलजी का परिवार जोरावरमलोत सिंघवी कहलाया। मूलचंद्रोत, जेठमलोत और जोरावरमलोत सिंघवी एक ही परिवार की शाखाएँ हैं।

सिंघवी मूलचन्दजी—ंथे सिंघवी सुन्दरदासजी के पुत्र थे। आप संवत् १७७२ में गुजरात के तोपखाने के अफ़्सर होकर छड़ाई में गये और वहीं कातिक सुदी ११ को काम आये। आपकी छतरी अभी तक अहमदाबाद में मौजूद है।

सिंघवी जठमलजी — सिंघवी मूलचन्दजी के अनोपचन्दजी, कुशलचन्दजी, विरद्मानजी और जेठमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें अनोपचन्दजी दौलतपुर के हाकिम थे। महाराजा अभयसिहजो के ये कुपा पात्र थे। संवत् १८११ में इन्होंने मेड़ते की लड़ाई में मदद की, फिर इन्होंने नहेदा तथा कागेपर का मोरचा तोड़ा, इस प्रकार अनेकों लड़ाइयों में आप सन्मिलित हुए। संवत् १८११ की चैत वदी ८ को महाराजा विजयसिहजी ने एक रुक्का दिया उसमें लिखा था कि "तथा गढ़ ऊपर तुर्राकयों मिल गयों सूँ चैतवद १ ने बारला हाको कियो सूँ निपट मजबूनी राखने मार हटाय दिया, सूँ चाकरी री तारीफ़ कठा तक फरमावां" इत्यादि इस तरह के कई रुक्के मिले। इन्होंने दक्षिणियों से जालोर का क़िला वापिस लिया। विलाड़ा तथा भावी के आप हाकिम बनाये गये।

चांपावत सवलसिंहजी महाराजा विजयसिंहजी से वाग़ी हो गये थे। उन्हें दवाने के लिये संवत् १८१७ में २७ सरदारों और ४०० घोड़ों के साथ सिंघवी जेठमलजो विलाड़े पर चढ़ आये। सावण सुदी ५ को जेठमलजी शत्रु पर दूट पड़े। विरोधियों की तादाद ज्यादा थी फिर भी सवलसिंहजी और उनके २२ सरदार मारे गये, और जेठमलजी का सिर भी काट डाला गया। कहा जाता है कि फिर भी इनका श्रद लड़ता रहा। इस प्रकार ये वीर झुंझार हुए। इनके झुंझार होने के स्थान याने विलाड़े के तालाब पर

सरदार लोग महाराजा विजयसिंहजी से नाराज इसिलये होग्ये थे कि दरवार ने शराव की मट्टी तथा मांस
 वैचना वंद करवा दिया था ।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व । सिंधी जेटमलजी दीवान राज भारताड, जोधपुर ।



स्व• सिंघी जसवंतमलजी ( जोरावरमलोत ) जोघपुर ।



स्व॰ सिघा फतमस्त्रा दावान राज मारवाद, जोधपुर ।



रव॰ सिंघी सुकनमलजी (जे मलोत ) जोधपुर।

इनकी छतरी बनी हुई है, जहाँ झुन्झारजी की पूजन होती है और प्रत्येक श्रावण सुदी ५ को वहां उत्सव होता है। जेउमलजी के हिन्दूमलजी, जोरावरमलजी, धनरूपमलजी और मानमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सिंघवी हिन्दूमलजी, सिंघवी अनोपचन्दजी के नाम पर दत्तक आये। इन्होंने बल्झीगिरी की।

रिंघवी जोरावरमलजी—इनके पिता की मृत्यु पर दरबार ने एकं दिलासा का पर्त्र दिया कि "" "मू किणी बातसूँ उदास हुयजे मती "" जेठमल दरवार रे अरथ आयो चाकरी शे अंडो सीरछे।"

संवत् १८१९ में सिंघवी जोरावरमलजी ने पाली नगरी आवाद की । इसी से उस समय "पा नि जोरा की" इस नाम से सम्बोधित की जाती थी । संवत् १८२९ में जीतमलजी के हाथ से बचे हुए प बागी सरदारों को द्वाने के लिए ये सोजत के हाकिम बनाकर भेजे गये । वहाँ इन्होंने पाँचों को पकद लिया । १८२३ में इनको १२०५) की रेख के दो गाँव इनायत हुए । सम्वत् १८२४ में इन्होंने पटायत जगतसिंह को सर किया । १८२८ में देस्री के सोलंकी वीरमदे आदि जागीरदारों को दबाकर इन्होंने अपने चचेरे भाई खूबचन्दली, मानमलजी, शिवचंदली, बनेचन्दली और हिन्दमलजी की मदद से गोडवाद का परगना लागया । १८२९ में घाणेशव चाणोद के मेड्तियों को आधीन किया । इसी साल इन्हों गाँव मोकमपुर इनायत हुआ । दरवार की ओर से इन्हों १८४७ में वैठने का कुछव और १८४८ में कदा पालकी, और सिरोपाव इनायत हुआ । इसी वर्ष फागुन सुदी १४ को आप स्वर्गवासी हुए । आपकी सन्तानें जोशवरमलोत कहलाती हैं।

सिंघवी खूबचन्दजी—सिंघवी जीरावरमक्षजी के बद्दै भाई विरद्भानजी के शिवचन्दजी, बनेचंदजी तथा खुबचन्दजी नामक १ पुत्र हुए। सिंघवी खुबचन्दजी ने बीकानेर के २०० सिपाहियों को बढ़ी वीहता और कुशलता के साथ केवल १० घोड़ों से भगा दिया। इसका वर्णन कर्नल टॉड साहब ने अपने इतिहास में किया है। इसके बाद इन्होंने उमरकोट के दंगे को शांत किया तथा उसपर मारवाड़ का झण्डा फहराया। उस स्थान के हाकिम इनके भानेज छोड़ा शाहमलजी बनाये गये।

सिंघवी खूबचन्द्र श बहे मानी थे। ये मारवाड़ दरबार के सिवाय और किसी को प्रणाम नहीं करते थे। जब माघोजी सिन्धिया दे जयपुर पर चढ़ाई की और जयपुर के महाराजा प्रतापसिंहजी ने जोधपुर से मदद मांगी; उसमें खूबचन्द्रजी इसीलिए नहीं गये कि जयपुर दरबार को सिर नवाँना पढ़ेगा। इसी ऐंड के कारण पोकरन ठाकुर सवाईसिंहजी ने विजयसिंहजी के पढ़दायत गुलाबरायजी को इनके खिलाफ़ बहक,या और संवत १८४८ की श्रावण बदी अमावस्था को इनको पढ़यन्त्र से मरवा दिया। इसी तरह

-इन हे बड़े भाई बनेचन्दजी और बड़े पुत्र हरकचन्द्जी भी मरवा दिए गये। बाद भेद खुलने पर पासवान-जी बहुत पछताई ।

सिंघवी जीतमलजी और उनके बन्धु—सिंघवी जोरावरमङ्जी के फतेमङ्जी, सूरजमङ्जी, केसरी-मल्जी, जीतमरुजी, शम्भूमलजी और अर्गद्मलजी नामक ६ पुत्र हुए। जब कुँवर भीमसिहजी ने अपने पिता महाराज विजयसिंह भी के जीतेजी ही जोधपुर पर अपना आधिपत्य जमाया, उस समय मारवाड़ के अधिकांश सरदार उमराव, कुँवर भींवसिंहजी की मदद पर थे। जब भींवसिंहजी अपने भाइयों और भतीजों को भरवाने की कोशिश कर रहे थे, उस समय पासवानजी ने कुँवर शेरींसहजी और महाराज कुमार मानसिंह भी को जालोर लेजाने के लिए सियवी जीतमलजी और उनके बन्धुओं से कहा। इसपर जीतमल-जी, फतेमलजी, शिम्भूमलजी और सुरजमलजी कुँवरीं को लेकर जालीर दुर्ग चले गये। इसके दो दिन बाद ही भींवसिंहजी ने पासवानजी को मरवा डाला और सिंघवीं जीतमलजी की हवेली लुटवा दी। महाराज विजयसिंहजी के विजयी हो जाने पर शेरसिंहजी ज लौर से वापस चले आये और मानसिंहजी वहीं रहने छगे। फिर जब महाराजा विजयसिंहजी भी स्वर्गवासी हो गये और भींवसिंहजी ने जोधपुर पर अपना अधिकार जमा खिया, उस समय मानसिंहजी का अधिकार केवल जालोर और उसके समीपवर्ती परगर्नी पर ही रह गया था। इस समय इनके दीवान सिंघवी जीतमळ्जी बनाये गये थे। ऐसी स्थिति में भींमसिंहजी ने जाळोर-के चारों ओर घेरा डळवा दिया जिससे मानसिंहजी बड़ी कठिनाई में पड़ गये। मानसिंहजी की इस विकट स्थिति में सिंघवी शम्भूमलजी इधर उधर से छट खसोट कर रसद आदि सामान जालोरगढ़ को पहुँचाते रहे । इतना ही नहीं, इधर-उधर से सेना इकड़ी करने और भींनसिंहजी की फौजों को खदेदने का काम भी ये ही सिंव्त्री बन्धु करते थे। ऐसी विपत्ति के समय में मदद पहुँचानेवाले सिंघवी बंधुओं को मानसिंहजी ने अनेक रुक्के आदि देकर इनकी स्वामि भक्ति की बड़ी प्रशंसा की थी, इन रुक्कों में से कुछ हम नीचे उद्धत करते है।

#### श्री रामजी

सिंघवी जीतमल सुँ म्हारो जुहार बाचने थूँ मारेघंग्री बात छ फौजरा खरच वरच री ने काम काजरी मोकली थारा जीवन अदाछे पिण करा कऊँ अठे खजानो होवे तो थने फोडा पड़न देवां नहीं जोषपुर सूँ ही थूँ लेने आयो छे ने सारो ही कामकाज था सूँ निवियो है ने ह मेही सारो कामकाज थारे मरोसे छे थारी चाकरी थाने मरदेसा ने था सूँ कदे उसरावण हुसा नहीं श्री जालंधरनाथ सारी बात आछी करसी । फतेमल अगुदमल मारी मरजी माफक बदगी करे छे । सम्वत १८४० रा जेठ वदी ३

# इसी प्रकार दूसरा परवाना इसी आशय का दिया कि ---

िंघनी जीनमल सूँ माहारो जुहार बाचजो तथा मा दीसा यूँ किएी बात रो अविसन्नास मती राखने था सूँ में कोई बात छोंनी राखसा के मरजी सिवाय जान करसा तो परमेशनर सूँ वे मुख हुसा जोधपुर सूँ उर्याजला माय सूँ यूँ लेने आया नहीं ठो काका बाना में हुई सूँ मा सूही होती सूँ था सूँ कीएी बातरो अंतर असल हुसी तो ना राखसी। मासूँ थारा इसा अनसान है यूँ आदी रोटी खानए नु देने तोही थासूँ और तरे न जाए, सूँ अठ तो सारी बात मौजूद हे कोले ही आयोडीसी बेमरजादिक बात हुनए में आयगई सूँ रात की इसी उदासी लाग रही है सूँ परमेशनर जाएों के एकर सूँ अठ आयने मिल जाने तो ठीक है सेवत् १ पर रा जेठ बद २ नार बुष

सिंवती शिजूमलजी—ये अपने अन्य बन्धुओं के साथ विसे विपत्ति के समय महाराजा मानसिंहजी की सेवा में तन सन धन से छते थे। महाराजा मानसिंहजी इन पर बहुत विश्वास काते थे तथा उनसे इनकृष्ट घरेल पत्र ज्यवहार होता था। मानसिंहजी ने एक बार इनके छिये कहा है "जोरावर सुत पाँच शंजू तामे घणो सप्त।" जब जालोर घेरे में अञ्चयन की कमी हुई उस समय शम्मूमलजी खुफ़िया तौर से जालोर के किले में रसद व समाचार मेजते रहे थे। संवत् १८५८ में शम्भूमलजी के भाई जीतमलजी ने हिन्दूमलजी के पुत्र ब्यतावरमलजी को जालोरगढ़ में रखा। साथ ही उन्होंने महाराजा भीमसिंहजी की जोर से घेरा देनेवाले सरदार मुख़ुहियों को समझने की कोशिश की।

जब संवत् १८६० में मानसिंहजी जोधपुरकी गदी पर बैठे तब जीतमंछजी को पाछी और नागीर की हाकिमी और फतेहमकजी को घाणेराव देस्रो और सोजत का हाकिम बनाया । इसी तरह संवत् १८६६ मे जब जोधपुर पर बड़ी मारी फीज चढ़ आई थी उस समय भी इन बन्धुओं ने दरवार की अच्छी सेवा बजाई थी जिसके छिये दरवार ने इन्हें स्नके आदि देकर सम्मानित किया था।

सिंघवी गरमीरमली और इन्द्रमलजी—सिंघवी फतेइमलजी के पुत्र गरमीरमलजी और जीतमलजी की पुत्र इन्द्रमलजी और नींवमलजी हुए। संघत् १८८८ में सिंघवी गरमीरमलजी को और १८८२ में इन्द्रमलजी को जीधपुर राज्य के दींवान का सम्माननीय पद दिया गया। इस समय भी इन बन्धुओं ने दरबार की काफी सेवाएं कीं। संवत् १८९२, १८९५ और १९०० में सिंघवी गरमीरमलजी पुनः २ दीवान बनाये गये जो संवत् १९०२ तक रहे। संवत् १८९७ में इन्द्रमलजी को भी पुनः दीवान का सम्मान प्राप्त हुआ। इन बन्धुओं को महाराजा मानसिंहजी ने ताजीस कुरब कायदा और जागीर देकर सम्मानित किया।

खगभग १० हजार की आय की जागीर आपके पास रही, जिनमें जालौर परगने का साँथू नामक १ ग्राम अब भी इस परिवार के एक सज्जन के अधिकार में है। विध्वी गंभीरमलजी ने गुलाब सागर पर श्री रघुनाथजी का मन्दिर व महामन्दिर में एक रामद्वारा बनाया।

गम्भीरमलजी के पुत्र हमीरमलजी तथा पौत्र सिरेमलजी हुए। सिरेमलजी के अधिकार में भागासणी व सांध् नामक प्राम थे। इन्होंने राज्य का कोई ओहदा स्त्रीकार नहीं किया। इनके वहादुर-मलजी व सुकनमलजी नामक र पुत्र हुए। सिंचवी सुकनमलजी वीर प्रकृति के पुरुप थे। आप संवत् १९७० में अपनी जागिरी के गाँव सांध् के अधिकारों की रक्षा के लिये राजपूत भोमियो से लड़ते हुए काम आये। इनके साथ ही इनके कामदार मेड़तिया लखिंसहजी भी अपनी स्वामिमिक का परिचय देते हुए काम आये। इस समय सुकनमलजी के पुत्र मानमलजी सवाईमलजी तथा अचलमलजी मौजूद है। मानमलजी अपनी जागीरी के गाँव सांध् को देखरेख व महकमे खास में सर्विस करते है। आपके छोटे आता पदते है।

सिंघवी हिन्दूमलज़ी के पुत्र बख्तावरमलजी हवाला सुपरेन्टेण्डेण्ट थे। इस समय उनके प्रपौत्र किशनमलजी जेतारण में रहते है।

्रेशिंग् सिंघवी इन्द्रमल्जी के बाद क्रमशः दूलहमल्जी तथा जगरूपमल्जी हुए। इस समय जगरूपमल्जी के पुत्र सिवदानमल्जी तथा शिवसोभागमल्जी महकमें खास मे सर्विस करते है।

सिंघवी नींवमलजी उमरकोट के हाकिम थे। इनके समरथमलजी तथा दूलहमलजी नामक हो पुत्र हुए, जिनमें दूलहमलजी, सिंघवी इन्द्रमलजी के नाम पर दत्तक गये। सिंघवी समरथमलजी हाकिम रहे। सिंघवी समरथमलजी के जसवन्तमलजी कानमलजी तथा केवलमलजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें केवलमलजी मौजूद हैं। उसवन्तमलजी संवत् १९४४ से १९७० तक हाकिम रहे। इनके पुत्र गणेशमलजी भी हाकिम थे। गणेशमलजी के पुत्र शिवनाथमलजी तथा कल्यागमलजी है।

सिंघवी कानमलजो के नथमलजी, बुधमलजी और वीसनमलजी नामक पुत्र विद्यमान हैं। सिंघवी नथमलजी समझदार व्यक्ति हैं। आपके पुत्र रणजीतमलजी एवं सरदारमलजी राज्य कर्मचारी हैं तथा गजमलजी बो॰ कॉम में अध्ययन कर रहे हैं। बुधमलजी के पुत्र गुलावमलजी, मोतीमलजी, मदनमलजी सथा चाँदमलजी राज्य कर्मचारी हैं। श्रीयुत चाँदमलजी बी॰ ए॰ जोधपुर के सिंघवी परिवारों में प्रथम श्रेज्युष्ट हैं। आप प्राइवेट सेकेंटरी आफिस में सर्विस करते हैं।

- इसी तरह सिंघवी शंभूमलजी के पृत्वित् में इस समय माधोमलजी तथा सरदारमलजी के कुटुंब में भेरूमकजी तथा रहरू मलजी है।

#### श्री सुधराज रूपराज सिंघवी ( घनराजीत ) जालना

यह परिचार जोघपुर के सिंघवी मींबराजजी के छोटे माई धनराजजी का है। सिंघवी लखमीचन्दजी के सार्वतिसहजी, जीवराजजी, भींवराजजी तथा धनराजजी नामक ४ पुत्र हुए हिनमें भीवेँराजजी के परिचार का विस्तृत परिचय जपर दिया जा जुका है।

सिंग्नी घनराजनी—संत्रत १८४४ (सन् १७८७) में जोघपुर महाराजा विजयसिंहनी ने मर-हठों के हमले से अजमेर को मुक्त किया, तथा यहाँ के शासक सिंघनी घेनराजनी को बनाकर मेजा, लेकिन चार साल बाद हो मरहठों ने फिर मारागढ़ पर चढ़ाई की और मेड़ता तथा पाटन की लड़ाइयों मे उनकी विजय हुई। इस समय मरहठा सेनापित ने फिर मजमेर पर धाना किया। बीरवर सिंघनी घनराजनी अपने मुद्दी भर बोरों के साथ किले की रक्षा करते रहे और मरहठों को केवल किले पर घेरा डाले रह कर ही संतोष करना पड़ा।

पाटन की पराजय के बाद महाराजा विजयसिंहजी ने धनराजजी को आज्ञा दी कि 'किला, शाहुओं के सिपुर्द करके जोधपुर लौट आओ, लेकिन इस प्रकार किला छोड़ कर सिंग्नी धनराजजी ने आना उचित नहीं समझा, अतप्त्र स्वामी की आज्ञा पालन करने के लिए इन्होंने हीरे की कणी खाली, उनके अन्तिम शब्द ये थे कि "जाकर महाराज से कही कि उनकी आज्ञा पालन का मेरे लिए केवल यही एक मार्ग था। मेरे मृत शरीर के अपर से ही मरहदे अजमेर में प्रवेश कर सकते हैं" अस्तु।

सिंघवी जोधराजजी-सिंघवी धनराजजी के हंसराजजी, जोधराजजी तथा सावन्तराजजी नामक ३ एक हुए ! हनमें सिंघवी जोधराजजी के जिस्से संवत् १८५८ की आसीज सुदी ३ को जोधपुर महाराजा ने दीवानगी का ओहदा किया, लेकिन कई कारणों से वहाँ के कई सरदार आपके ख़िलाफ हो गये, अतर्ष्व उन्होंने संगठित रूप से आपकी हवेली पर चढ़ाई करके भादवा बदी २ संवत् १८५९ को आपका सिर काट हाला, इससे महाराजा भींवसिंहजी को बढ़ा दु ख हुआ और इसका बदला लेने के लिये इनके चचेरे आता सिंघवी इन्द्रराजजी को भेजा। इन्द्रराजजी ने ठाकुरों को दण्ड दिया, तथा वनसे हजारों रुपये वस्त किये।

सिंघनी नवजराजजी—सिंघनी बोधराजजी के नवलराजजी निजैराजजी सथा शिनराजजी नामक दे पुत्र हुए। इनमें सिंगनी नवलराजजी ने भी जोधपुर में दीवानगी के ओहदे पर कार्य्य किया, आपकां बहुत छोटी अवस्था में स्वर्गनास हो गया था। सिंघनी विजेराजजी पर किसी कारणवत्र जोधपुर दरवार की नाराजी हो गई अतः इस खानदान के लोग चण्डानल, बगड़ी, खेरना, पाली आदि स्थानों में जाबसे।

सिंघवी विजैराजजी के पुत्र जीतराजजी तथा अमृतराजजी ये इनमें जीतराजजी के खानदान के छोग इस समय परमणी में रहते हैं। सिंघबी अमृतराजजी के पुत्र असराजजी जालमा गृथे तथा संवत् १९७४ में स्वर्गवासी हुए। इस समय आपके पुत्र सुखराजजी विद्यमान है सिंघवी सुखराजजी का जन्म स्वित् १९२९ में हुआ, आपके पुत्र रूपराजजी हैं। इनके यहाँ रुई, गल्ला व आढ़त का कार्य्य होता दै।

' सिंघवी जेतराजजी के चिमनीरामजी तथा जसराजजी नामक पुत्र थे इनमे जसराजजी, सिंघवी अमृतराजजी के नाम पर दत्तक गये। चिमनीरामजी के पुत्र सोहनराजजी हुए।

#### सिंघवी गजराजजी अन्नराजजी सोजत

संघपित सोनपालजी के चौथे पुत्र सिंहाजी थे। उनके बाद क्रमशः चापसीजी, हेमराजजी और गणपतजी हुए। सिंघवी गणपतजी के गाढ़ मलजी तथा मेसदासजी नामक दो पुत्र थे। सिंघवी मेसदासजी तक यह खानदान सिरोही मे रहा। वहाँ से सिंघवी मेसदासजी जब सोजत आये तब अपने साथ सरगरां, बांभी, नाई, सुतार आदि कई जातियों को लाये। इन जातियों के लिये आज भी स्टेट से बेगार माफ़ है। सिंघवी मेसदासजी के ल्लाजी, लालाजी तथा पीथाजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से पीथाजी के प्रपौत्र सिंघवी भीमराजजी और उनके पुत्रों ने जोधपुर राज्य में बहुत महत्वपूर्ण कार्य्य किये।

सिंघवी छूणाजी के पश्चात् क्रमशः खेतसीजी, सामीदासजी, दयालदासजी दुरगदासजी और संतोषचन्दजी हुए। सिंघवी संतोषचन्दजी के मोतीचन्दजी तथा माणकचन्दजी नामक २ पुत्र हुए।

सिंघवी मोतीचंदजी बहुत बहादुर तिवयत के व्यक्ति थे। छोटी उमर में ही इनकी दिलेरी देख जोधपुर दरबार मीमसिंहजी ने इन्हें एक बढ़ी फ़ौन देकर जालोर घेरे में भेजा। साथ ही जागीर और हतबा भी बढ़शा, जालोर घेरे में इन्होंने बहादुरी के साथ लड़ाई की। इसके अलावा सिंघवी मोतीचंदजी के नाम पर कई हुकूमतें भी रहीं। सिववी मोतीचन्दजी (मोतीरामजी) के बाद क्रमशः सायवरामजी और कालरामजी हुए।

सिंघवी काल्हरामजी ब्यापार के निमित्त सोलापुर (दक्षिण) गये और वहाँ सन् १९२१ में दुकान खोली। इनके जीवराजजी माधोराजजी और हरकराजजी नामक ३ पुत्र हुए। संवद् १९३० के लगभग जीवराजजी ने गुलबर्गा में (निजाम स्टेट) कपड़े का कारबार झुरू किया। संवद् १९५७ में काल्हराम जी का, संवद् १९५८ में जीवराजजी का, संवद् १९६८ में माधोराजजी का तथा संवद् १९७५ में हरखराज जी का अंतकाल हुआ। इस समय काल्हरामजी के तोनों पुत्रों की गुलबर्गा में अलग २ दुकानें हैं।

वर्तमान में जीवराजजी के पुत्र गजराजजी तथा हरखराजजी के पुत्र अनराजजी तथा सम्पतराज जी विद्यमान हैं। माधौराजजी के पुत्र किशनराजजी का संवत् १९८३ में स्वर्गवास हो गया है।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सिघी दीपराजजी, सोजत.



सिवां ताराचदजी कोठारी, ग्राहोर.



सेठ श्रीचंदजी (संघी (चुन्नीलाल श्रीचंद) लोनार.



सेठ शिवराजजी सिधी, कोलारगोर्ड प्रीर्ड.

सिंघवी अनराजजी का शिक्षण केम्ब्रिज सीनियर तक हुआ । अंग्रेजी का आपको अच्छा अभ्यास है। आपने १२ साल पहले सोजत में श्री महाबीर वाचनालय की स्थापना की । आपने सर प्रताप हाई स्कूल जोधपुर में शिक्षक तथा जैन इवेतास्वर विद्यालय में प्रधानाध्यापकी का काम. किया । १९३३ में आप मारवादी विद्यालय बस्बई के मंत्री रहे थे। आप शिक्षा प्रेमी तथा उन्नत विचारों के सज्जन हैं। इस क्रुटुस्व का इस समय बस्बई बस्बादेवी में अनराज सम्पतराज के नाम से आदृत का तथा गुलबर्गा में काल्ह्याम जीवराज, आदि भिन्न २ नामों से कपड़े का ज्यापार होता है।

#### सिघवी दीपराजजी, सोजत

जपर के परिचय में बतलाया गया है कि सिंघवो मोतीरामजी के छेटे श्राता सिंघवी माणकचंदजी ये। इसके बीद क्रमश' छोगमलजी और कस्त्रमलजी हुए। सिंघवी कस्त्रमलजी के 'फूलचंदजी, हमीर मलजी तथा गंभीरमलजी नामक ३ पुत्र हुए। इन बंधुओं में से सिंघवी फूलचन्दजी ने मारवाद स्टेट में सायर दरोगाई का काम बढी मुस्तेदी से किया। आपकी होशियारी से प्रसन्न होकर सिरोही दरबार ने अपनी स्टेट में सायरात का प्रबन्ध करने के लिये जोधपुर स्टेट से आपको मांगा। सिरोही में कस्टम का इन्होंने अच्छा इंसजाम किया। इसके लिये सिरोही दरबार ने इन्हों सार्टिफिकेट प्रदान किया। संवस् १९५५ की फा गुन सुदी १२ को नागोर में इनका शरीरान्त हुआ।

फूलचंदनी के कार्यों से प्रसन्त होका इनके छोटे भाई हमीरमलजी को भी सिरोही स्टेट ने अपने पहाँ स्थान दिया। आपके पुत्र सिंघनी दीपराजनी इस समय सिरोही स्टेट के आबू रोढ नामक स्थान पर नायन तहसीलदार हैं। आपके पुत्र देवराजनी तथा जसनंतराजनी हैं। सिंघनी देवराजनी, Mutual Rajputana & Co Limited Beawar के मेनेजिंग एजंट हैं और इंटर मे पढ़ते हैं। इनके पुत्र रागिसह है।

## सिंघवी सुकनमलजी (गाढ़मलोत) जोधपुर

सिंघवी सीनपालजी के पेत्र चापसीजी से भींवराजीत, धनराजीत, गढ़मलीत आदि शाखाएं निकलीं। गढमलीत परिवार के कई न्यक्तियों ने राज्य के काम और हुकूमतें कीं। इनके अच्छे कामों के एवज में जोधपुर दरवारने इन्हें डीडवाना तथा परवतसर परगने में जागीर प्रदान की, जो अभी तक सिंघवी सुकनमलजी के परिवार के तावे में है।

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

सिंघवी गुलराजजी के रूपराजजी एवं रूपराजजी के हरसमलजी तथा जीवनमलजी नामक २ पुत्र हुए। हरसमलजी के पुत्र सिंघवी गणेशमलजी संवत् १९७६ में गुजरे, इसी तरह जीवनमलजी के पुत्र भेरूमलजी १९७४ में गुजरे।

सिंघवी गणेशमळजी के पुत्र सुकनमळजी का जन्म संवत् १९५९ की काती वदी ११ को हुआ है। आप राज मारवाड़ में पोतदार हैं और इस समय हुकूमत बाड़मेर में काम करते हैं। सिंघवी भेरूमळजी के पुत्र मुकनमळजी और मोहनळाळजी जोधपुर में व्यापार करते हैं।

#### सिंघवी समरथमलजी का खानदान सिरोही

संवत् १६५६ में इस परिवार के पुरुषों ने भाउवा (जालोर) में महावीर स्वामी का एक मन्दिर बनवाया तथा गिरनार और शशुंजय के संघ निकाल कर रूपा का करुश और थाली लाण में बाटी। इसिल्ये यह परिवार सिंधवी कहलाया। बहुत समय बाद रतनिसहजी के पुत्र नारायणसिंहजी कोमता (भीनमाल) से सिरोही आये। इनके बाद क्रमशः खेतसीजी पन्नाजी और रूपाजी हुए। रूपाजी कृपदे का ज्यापार करते थे। इनके पुत्र कृप्रचंदजी, धन्नाजी, केशेंगजी, ल्लाजी, कञ्चवाजी, मल्लकचंदजी हुए। सिहवी धन्नाजी भी कृपदे का ज्यापार करते रहे। इनके समरथमलजी तथा रतनचंदजी नामक दो पुत्र हुए।

सिघवी समर्थमलजी ने सिरोही में अच्छा सम्मान पाया। इनका जन्म संवत् १९१२ की माघ वदी ८ नी हुआ। स्वर्गवासी होने से पहिले १५ साल तक ये जेनखास के आफीसर रहे इसके साथ साथ १० सालों तक रेनेन्यू कमिश्नर का कार्य्य भी इनके जिम्मे रहा। आपका प्रभाव दीवान से भी अधिक था। सन् १८९२ की ५ मार्च को सिरोही दरवार महाराव केशरीसिंहजी ने इनको लिखाः — "राज साहबान जगतिसंह जी का रियासत के साथ तनाजा था उसे निपटाने तथा मटाना, मगरीवाडे के सरहदी तनाजे का निपटाने में तथा हजुर साहव जोधपर गये तब उनकी पेखवाई वगरा के इन्तजाम में बहुत होशियारी से काम किया।

संवत १९४६—४७ की सिरोही स्टेट की एडिमिनिस्ट्रेशन रिपोर्ट में एडिमिनिस्ट्रेटर ने इनके लिये -िळला है िक:—राज के मुलकी मामजात को तय करने म इन्हान बहुत मदद दी इसके लिये में इनका बहुत अमारी हू ।

इसी तरह रेजिडेंट वेस्टर्न राजप्ताना व सिरोही स्टेट के दीवानों ने भी सरहही तनाजों को इिस्ता पूर्वक निपटाने के सम्बन्ध में आपको अनेकों सार्टिफिकेट देकर आपकी अक्लमन्दी, कारगुजारी, बफा॰ सारी और तनदेही की तारीफ की।

सिववी समरथमलजी की चतुरता से प्रसन्न होकर सन् १९०४ में दरवार इनकी इनेली पर पथारे और एक परवाना दिया कि—' थे रियासतरा शु-चिन्तक पणा में रेया जणी सु शाने सोना हो कुरुव इना-यत करवा में आयो है सी थारी हयाती तक पाल्या अवसी।"

संवत् १९४२ को चैत वदी १ को दरबार ने इन्हें कुँए के क्रिये जमीन बढ़तो इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन विताते हुए संवत् १९६२ की चेत सुदी ११ को इनका स्वर्गवास हुआ। इनके पुत्र माणकचंदजी तथा चंदनमळजी विद्यमान है। सिघवी माणकचंदजी का जन्म संवत् १९३३ में हुआ। अपने पिताजी के गुजरने पर ८ साळों तक आप जेबखास के आफिसर रहे आपके पुत्र सरदाग्मलजी तथा चंदनमळजी हैं।

#### सिंघवी सलमलोत परिवार, जोधपुर

सिंववी सोनपालजी तथा उनके पुत्र सिंहाजी और पौत्र पारसंजी का परिचय अपर सिंघवी गौत्र की उत्पत्ति में दिया जा जुका है। पारसंजी के पुत्र पदमाजी और उनके पुत्र शोभाचन्द्रजी हुये।

सिंघनी शोभानन्दजी—इनको सम्बत् १६४७ में महाराजा उदयसिंहजी के समय में दीवानगी का सन्मान मिला। १६६८ में जब मारवाद का परगने वार का काम बाँटा गया तब उसमें कोधपुर परगने पर सिंघनी शोभाचन्दजी मुकरेर किये गये। इन्होंने अपने भाइयों के साथ सिंदियों के मुहल्ले में श्री जागोड़ी पार्श्वनाथजी का मन्दिर बनवाथा। ये सम्बत् १६७० में मंडल (मेवाड़) के झगड़े में महाराजा स्रसिंहजी की बल्झीगिरी में उनके साथ गये। तथा वहाँ मारे गये। आपके मुख्यमलजी, रायमलजी, रिदमलजी तथा परतायमलजी नामक ४ प्रत हए।

सिंघवी युवमलजी—जब सम्बत् १६०८ में लोधपुर पर शाहजादा खुरैम चढ़कर आमा और शहर में बढ़ी गढ़बढ़ी मची। उस समय दरबार ने राठौढ़ खाना खींजावत और युवमलजी को जोधपुर की रक्षा के लिए रक्षा और भण्डारी ल्लाजी को फ़ीज के सामने मेजा। सम्बत् १६९० में महाराजा गजसिंहजी ने इन्हें दीवानगी का सम्मान बख्शा। इस ओहदे पर आपने सम्बत् १६९७ की पौष बदी ५ तक बढ़ी मोग्यता से कार्य्य किया, आपको दरबार ने बैठने का कुछव और हॉसल की माफी दी इन्होंने सम्बत् १६९३ में मेड्ता के फलोदी-पाहर्वनाथजी के मन्दिर की मरम्मत कराई। तथा कोट, बाग और कुँआ ठीक करवाया। इनके पुत्र सिंघवी पृथ्वीमलजी हुए।

सिंधवी पृथ्वीमकजी को अपने पिताजी के सर्व कुरव प्राप्त थे, महाराजा जसवँतसिंहजी के समय में

इन्होंने बड़े-बड़े ओहदों पर काम किया, पृथ्वीमलजी के विजेमलजी तथा दीपमलजी नामक २ पुत्र हुए। विजेमलजी के बख्तावरमलजी या बखतमलजी, तखतमलजी, जोधमलजी, तथा जीवणमलजी नामक ४ पुत्र हुए, और दीपचन्दजी के मनरूपमलजी, इन्द्रभाणंजी, चन्द्रभाणंजी, उदयभाणजी तथा राजभाणजी नामक ५ पुत्र हुए।

सिंघवी बख्तावरमख श्रीर तख्तमख श्री निजेम छ पुत्रों में से प्रथम २ पुत्र विशेष प्रतापी हुए, जब महाराजा अजितिसहजी के जमाने में मारवाड़ पर मुसलमानों का अधिकार हो गया। तो इन चारों भाइयों ने मुसलमानों के राज्य में रहना पसन्द नहीं किया और आप जोधपुर छोड़कर बीकानेर चले गये। बीकानेर महाराज श्री अनूपिसहजी से गढ़ सगर में इनकी भेंट हुई, महाराज ने खास रका देकर इन भाइ शों को खातरी दिलाई। एक रुक्के में लिखा था कि—

"सिंघनी वर्षतमल तंखतमलं नीकानेंर छे सो इंडजैत कायदो भली-मॉति राखजो के सीरोपान दीजो सम्बत् १७५२ रा मिती मादना वदी १२ मुकाम गढसगर।"

जब जीधपुर से मुसलमानों का कठजा हटा, और महाराज अजितसिंहजी गही पर बैठे, इस समय उनको योग्य दीवान की आंवश्यकता हुई अतः सिंघवी बखतावरमलजी, तखतमलजी, जोधमलजी और जीवणमलजी को जोधपुर बुलाया और सम्बन् १७६६ में सिंघवी वस्तावरमलजी तथा तखतमलजी को दीवान कै ओहदे का सम्मान दिया।

सिंघवी जोधमलजी ने भी कई वड़े-बंड़े ओहदों पर काम किया जब सम्बद् १७८७ में महाराजा श्रीअमयसिंहजी के पास गुजरात के सूचे का अधिकार हुआ, उस समय अहमदाबाद के सब से बड़े पराने पैटलाद में सिंघवी जोधमलजी को सूचेदार बनाकर मेजा। आपने उस जिले की तीन साल की आय के १६०५०००) एकत्रित किए।

सिंघवी हिन्द्मलनी—सिंघवी चन्द्रभानजी के पुत्र हिन्द्मलजी थे। आपने सम्वत् १८३० से ३२ तक मारवाड़ राज्यं की फौजबख्शी (कमाँडर-इन-चीफ) का काम किया आपके पुत्र उम्मेटमलजी परवतसर व फलोदी के हाकिम रहे। आप बहुत अच्छे फौजी आफिसर थे। सम्वत् १८६६ में आपने सिरोही की लड़ाई में बहुत बहादुरी दिखाई और सिरोही फतहकर वहाँ पर जोधपुर दरवार का शासन कायम किया। इससे महाराजा मानसिंहजी ने आपको प्रसन्न होकर प्रशंसा का रुका तथा ३ गाँव जागीर में दिये। जिनमें से रेहतड़ी नामक एक गाँव अब भी इनके परिवार के ताबे में है। राज्य की सेवा करते हुए युद्ध में ही इनका शरीरान्त हुआ।

हिंचनी चीरजमलजी—आप दीवान विधवी तस्वतमलजी के पुत्र थे। इनको बैठने का कुरुव, हाँसल की माफी और सैर की चौहट नामक सन्मान प्राप्त हुए! जेतारण में आपको कुछ जागीर मिली जो अभी तक आपके वंशवालों के अधिकार में है। इन्होंने वहाँ घीरजमल की बावड़ी नामक एक बावड़ी तैयार करवाई। इनके पास खातासणी गाँव पट था। उदयपुर दरबार ने भी समय र पर इनको खास सनके दिये थे। इनके तेश्वसलजी तथा तिलोकचन्दजी नामक पुत्र हुए।

सिंधवी तेजमलजी तिलोकचन्दजी—तेजमलजी साँचीर नावाँ परवतसर के हाकिम तथा जीयपुर किले पर मुसरफ रहे। आपके खारी (जीधपुर) और हूँ गरवास (मेइता) नामक गाँव जागीरी में रहे।
सिंधवी तिलोकचन्दजी भी १९४० में पाली तथा १९५२ में फलोदी की हुकूमत करते रहे। सिंधवी
तिलोकमलजी के सुमेरमलजी, हरलमलजी तथा गिरिधारीमलजी नामक ३ पुत्र हुये। इनमें से सिंधवी
सुमेरमलजी महाराज मानसिंहजी के दपतर दरोगा और हाकिम रहे। सिंधवी सुमेरमलजी के पुत्र
गम्भीरमलजी और वत्तके पुत्र नथमलजी हुए। नथमलजी के पुत्र मेरूमलजी दौलतपुरे में हाकिम रहे।
इनके पुत्र रखनाथमलजी जोअपुर स्टेट में सर्विस करते हैं। आपके पुत्र अचलमलजी और मोतिमलजी हैं।
इसी मकार इस लानदान में सिंधवी बलतमलजी के परिवार में छोटमलजी, और गोविंदमलजी है, सिंधवी
लोधराजजी के परिवार में बहादुरमलजी वगैरा हैं और सिंधवी उम्मेदमलजी के कुदुम्ब में कल्याणमलजी
तथा जसवन्तमलजी हैं।

#### सिंघवी कल्याग्रमलजी ( सुखमलोत ) मेड्ता

सिंघवी सुखमलजी तथा उनकें पौत्र वस्तावरमत्या जोधपुर के दीवान रहे, उस समय इस परिवार ने अनेकों बहादुरी के कार्य्य किये, उनके पश्चात् सिंघी सवाईरामजी तक इस परिवार के पास कोई इतिहास उपलब्ध नहीं है।

सिधवी सामजीदासनी के बाद क्रमनाः भगोतीदासनी, मथानंदनी और सवाईरामनी हुए। सवाईरामनी को नोधपुर दरबार महाराजा विजयसिंहनी ने संवत् १८२३ की आसोज सुदी ८ के दिन बणज न्यापार करने के लिये सायर के आधे महस्ल की माफी के हुक्म दिये। सवाईरामनी के हुक्मचन्दनी, आलमचन्दनी, तथा अमरचन्दनी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें आलमचन्दनी के सूरजमलनी और करणचंदनी नामक दो पुत्र थे। सिंघी करणमलनी के पुत्र हजारीमलनी, चांदमलनी तथा चंदनमलनी हुए। इनके समय में संवत् १८९९ की मगसर सुदी ७ को पुनः इस परिवार को आधे महस्ल की

#### श्रीसवाख जाति का इतिहास

माफ़ी के हुकुम मिले ! इससे ज्ञात होता है कि संवत् १८०० से १९०० तक इस परिवार का ज्यापार उन्नति पथ पर था तथा मेड़ते के अच्छे समृद्धिशाली कुटुम्बों में इस परिवार की गणना थी।

सिंघवी चांदमलजी के पुत्र धनरूपमलजी और चंदनमलजी के रिखबदासजी थे। रिखबदासजी, अजमेर वाले भड़गतिया कुटुम्ब के यहाँ मुनीम रहे तथा संवत् १९५९ में गुजरे। इनके मनसुखदासजी तथा कल्याणमलजी नामक दो पुत्र हुए। सिंघवी मनसुखदासजी, जोधपुर मे लोदों के यहाँ खजाश्ली थे, इस समय इनके पुत्र शिखरचंदजी उम्मेदपुर में अध्यापक हैं। सिंघवी कल्याणमलजी का जन्म १९५१ में हुआ, आपके यहाँ इस समय लेन-देन का न्यवसाय होता है।

#### ्र सिंघवी हीराचन्द्जी श्रनोपचन्द्जी ( रायमलोत ) नागोर

सिंघवी रायमछोत खानदान में सिंघवी साहमछजी हुए, इनको जोधपुर दरबार महाराजा
.भीमसिंहजी ने चेनार में २ छुवे और १ बावड़ी की आमद बतौर जागीरी के इनायत की। इनके पुत्र
शिवदासजी आगरा फौज की ओछ में दिये गये और वहीं काम आये। आगरे में काम आने की वजह से
.जोधपुर दरबार ने इनको ९ खेत जागीरी में दिये, जो अभी तक इनके परिवार के पास है। सिंघवी
साहमछजी के प्रपौत्र सिंघवी शिवदानमछजी नागोर के कोतवाल थे।

सिंघवी साहमलजी के बाद क्रमशः श्रीचन्दजी, पेमराजनी, कप्रचंदजी, साहबचंदजी, पुनमचंदजी तथा मेहताबचन्दजी हुए। सिंघवी मेहताबचन्दजी के हीराचन्दजी अनोपचन्दजी केसरीचंदजी तथा कानचंदजी नामक ४ पुत्र हुए। हीराचन्दजी १५ सालों तक नागोर म्यु० के मेम्बर रहे। आप बहोरगत का व्यापार करते हैं। सिंघवी अनोपचन्दजी वकालत करते हैं। सिंघवी केसरीचन्दजी बी० ए०, जोधपुर की तरफ से ए० जी० के यहाँ वकील थे। आप फलोदी, मेदता पाली और वाली के हाकिम भी रहे थे। इस समय आपकी विधवा पक्षी को आप के नाम की पेंशन मिलती है। सिंघवी अनोपचन्दजी के पुत्र सजनचन्दजी बी० ए०, एल० एल० बी०। जोधपुर में वकालत करते हैं।



# सिंघकी-बलदोटा मुंशिदाबाद का सिंघकी परिकार

सुनिंदाबाद के ओसवाल परिवारों में यहाँ का सिंपवी परिवार बहुत अग्रगण्य और प्रसिद्ध हैं। बल्कि यह कहना भी अखुक्ति न होगी कि भारतवर्ष के चुने हुए ओसवाल परिवारों में यह भी एक है। बाटकों की जानकारी के किये अब हम इस परिवार का संक्षिप्त विवरण नीचे लिख रहे हैं—

ऐसी किम्बद्गित है कि संबद् ७०९ में रामसीण नामक नगर में श्री प्रधोतनसूरि महाराज ने चाइंद्देव को जैन धर्म का उपदेश देकर श्रावक बनाया । चाइंद्देव के पुत्र बालतदेव से बलदोटा गौत्र की स्थापना हुई । इन्होंने अपने नाम से बलदोटा नामक एक गाँव श्रावाद किया । इनके पुत्र भीमदेव के अरिसिंह, और अरिसिंह के पुत्र जयसिंह और विमलसिंह हुए । जयसिंह के पुत्र राणासगता इनके पुत्र अलहा, इनके महिषद और महीधर के उदयवन्द नामक पुत्र हुए ।

उद्यक्त के तीन पुत्र हुए। श्रीखेताजी, नरसिंहजी और महीधरजी। इनमें से प्रथम पुत्र खेताजी ने संवत् १२५१ के साल ५१ मोहता उपर प्रधाना किया। दूसरे पुत्र नरसिंहजी बलदौटा ने इसी साल वित्तीदगढ़ पर एक जैन मन्दिर बनवाया। इसकी प्रतिष्ठा श्री मानसिंहसूरि द्वारा करवाई गई। तीसरे पुत्र महीधरजी के ६ पुत्रों में से वापढ़देव एक थे। वापढ़देव के पश्चात् इनके वंश में क्रमशः सरस कुँवर, भीमसिंह, जगसिंह, विनयसिंह बालदेव, विशालदेव, संसारदेव, देवराज और आसकरण हुए। आसकरण के पाँच पुत्रों मे से भीकोजी एक थे। इनके बाद क्रमशः करमा, बरसिंह, नरा, देवसिंह और अरिसिंह हुए।

अस्तिह के कोई पुत्र न था। अतएव इन्होंने प्रतिज्ञा की कि यदि मेरे पुत्र हो जाय तो यात्रा का एक संघ निकाल, और उसमें एक लाख बत्तीस हजार रुपया खर्च करूँ। इससे इनके वर्दमान नामक एक पुत्र हुआ। प्रतिज्ञानुसार यात्रा की। साथ ही बावनी भी की। इसमें एक पिरोजी ( मुहर ) एक थाल तथा एक लह्ह लहान स्वरूप बाँटा। बलदीटा सिंघवी देवसिह के पुत्र काला और गोरा दोनों दुधद से चल कर किशनगढ़ आये। सहा गोराजी के पुत्र दीताजी और दीताजी के रूपाजी हुए।

साहा रूपाजी ने शत्रुंजय का एक बहुत बढ़ा संघ संवत् १५०९ की बैशाख सुदी १ को निकाला । जब यह संघ यात्रा करता हुआ दान चौकी के पास पहुँचा तो हाजीखॉन के आदमियों ने इसे रोका । यह देखकर संघ के गण्यमान्य व्यक्ति हाजीखाँन के पास गये। वहाँ हाजीखाँन ने रूपाजी बड़दौटा को पहचान लिया। इसका कारण यह था कि एक बार इन्होंने अजमेर में हाजीखाँन को एक बहुत बड़ी विपत्ति से बचाया था। हाजीखाँन ने इन्हे देखते ही पूछा "कहाँ जा रहे हो।" इसके प्रत्युत्तर में रूपाजी ने कहा संघ सिहत तीर्थ यात्रा को जारहा हूँ। हाजीखाँने बदले का ठीक उपयुक्त समय समझ कर उनसे कहा यह तीर्थयात्रा में अपनी तरफ से करवाऊँगा। इसमे जितने भी रूपये मोहरें खर्च होंगी, सब मैं खर्च करूँगा। बहुत कुछ इनकार करने पर भी रूपाजो को हाजीखाँन की बात मानना पड़ी। हाजीखाँ संघ के साथ में हो लिया। बड़ी धूमधाम से श्री शात्रुंजय तीर्थ की यात्रा की। एक स्वामी वात्सल्य किया गया। साथ ही एक मुहर तथा एक र लड्डू लहान स्वरूप बाँटा गया। इस संघ में ९९०००) खर्च हुए। इसी समय जाति, के लोगो ने आपको संघवी की पदवी प्रदान की।

सहा रूपाजी के पश्चात् क्रमशः भदाजी, इसरजी, कुँवरींजी, विरघोजी, लूभाजी, हरिजी, मेघ-राजजी, उत्तमाजी, जीवराजजी, लूणांजी, वेनोजी, किसनोजी, कालूजी, हेमराजजी, राजसिंहजी, कपुरचन्द्रजी (दत्तक), बोरिब्याजी और द्यालदासजी हुए। द्यालदासजी के दो पुत्र हुए। वलराजजी और सवाईसिंहजी।

इस परिवार के पुरुष बाबू सवाईसिंहजी बाबू रायसिंहजी (हरिसिंहजी) और बा० हिम्मतसिंहजी नामक अपने दो पुत्रों को छेकर सम्वत् १८४९ के माघ सुदी ५ को अजीमगंत्र सुर्शिदाबाद में आकर बसे। आपने अपना ज्यापार आसाम प्रांत के अंतर्गत ग्वालपाड़ा नामक स्थान में प्रारंभ किया। आपका स्वर्गन्वास संवत् १८८३ में हो गया।

बाबू रायसिंहजी — आपका जन्म संवत् १८२९ के चेत्र माह में हुआ। अपने पिताजी भी मृखु के पश्चात् आपने अपने कारोबार का संचालन किया। आपकी पुत्री श्रीमती गुलाबकुँवरी का विवाह बंगाल के प्रसिद्ध जगत सेठ इन्द्रचन्दजी के साथ हुआ। आपका दूसरा नाम हरिसिंहजी भी था। आपके इसी नाम से कलकत्ते की मशहूर फर्म मेससे हरिसिंह निहालचन्द की स्थापना हुई। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९०० में हुआ। आपके हुलासचन्दजी नामक पुत्र हुए।

बाबू हुलासचन्दर्जी—आपका जन्म संवत् १८५४ के करीब हुआ। मेसर्स हरिसिंह निहालघंद नामक फर्म को आप ही ने स्थापित किया। आप बढ़े बुद्धिमान, दूरदर्शी, ज्यापारकुशल और धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे। श्रावक के १२ वर्ती का आप पूर्ण रूप से पालन करते थे। दिल्ली के तत्कालीन अंतिम सुगल सम्राट् बहादुरशाह के दरवार में भी आपने कुछ समय तक कार्य्य किया था। आपके कार्य्य से प्रसन्न हो कर बादशाह ने आपको खिल्लत तथा राय की पदवी प्रदान की थी। इस खिल्लत के साथ में बादशाह

# स्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ यात्रु डालचंदजी सिधी, सुशिदायाद.



बाबू बहादुरस्सिहजी मिघी, करकता.



ने आपको एक पन्ने की अंगूठों भी प्रदान की थी। इस अंगूठी पर आपका खिताब सहित नाम एवम्-संवर् खुदा हुआ है। वह अंगूठों अभी भी आपके वंश जों के पास विद्यमान है। आपने पैदल रास्तों से सब तीर्थस्थानों की यात्रा को और इसके स्मारक स्वरूप आपने एक डायरी भी लिखों जो हाल में मौजूद है। आपका स्वर्गवास संवत् १९४७ में हुआ। आपके कोई पुत्र न होने की वजह से आपके नाम पर सरदार्श्वाहर से चौरिड़िया गौत्र के बाबू निहालचन्दजी दत्तक आये।

बाबू निहालचन्द्रकी आपका जन्म संवत् १९०१ में हुआ। आप संवत् १९०५ में अजीमगंज में दत्तक आये। आपका विवाह मुशिदाबाद के सेठ मगनीरामजी टांक की पुत्री से संवत् १९१६ में हुआ। आप फ़्रोरेसी मीया के विद्वान और शाया थे। संस्कृत का भी आपको अच्छा ज्ञान था। प्रायः अस्वस्थ-रहने के कारण आपका समय अधिकनर धर्मध्यान हो में बोता। आपका स्वर्गवास सवत् १९५८ में हुआ। आपके बाबू डालचन्द्रजी नामक पुत्र हुए।

वानू डालचन्दजी—आपका जन्म संवत् १९२७ में हुआ तथा आपकी विवाह संवत् १९२५ में मुर्शिदाबाद निवासी बा॰ जयचन्दजी वेद की पुत्री से हुआ। आप जैन समाज में बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न पुरुष हो गये है। प्राचीन जैन मन्दिरों के जीणोंदार में, तथा जैन सिद्धान्तों के प्रचार में आपने बहुत धन व्यय किया। आप बढ़े स्पष्ट वक्ता और अपने सिद्धान्तों पर अटल रहने वाले सज्जन थे। जिस समय कलकत्ता में जूद बेल्स असोसिएशन की स्थापना हुई, उस समय सर्व प्रथम आपही उसके सभापति बनाये गये। चित्तरंजन सेवासदन कलकत्ता में भी आपने बहुत सहायता पहुँचाई। आपके द्वारा आपके रिश्तेदारों को भी बहुत सहायताएँ मिलती थीं। मृत्यु के समय आप कई लाख रुपये अपने रिश्तेदारों को वितरण कर गये। आप बढ़े दूरदर्शी और व्यापार कुशल पुरुष थे। मेसर्स हरिसिंह निहाल चन्द्र नामक फर्म को आपने बहुत उन्नति पर पहुँचाया। धार्मिक विषयों के भी आप अच्छे जानकार थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८४ में होगयो। आपके एक पुत्र है जिनका नाम बाबू बहादुरसिंहजी हैं।

बाबू बहादुरसिंहजी—आपका जन्म संवत् १९४२ के असाद बदी १ को हुआ। आपका विवाह संवत् १९५४ में मुर्किदाबाद के सुश्रसिद्ध राय छलमीपतिस्ह बहादुर की पौत्री से हुआ। मगर हालही संवत् १९८७ के भाद्रपद में आपकी धर्मपत्नी का स्वर्णवास होगया। आपने हिन्दी, अंग्रेजी, वंगला आदि भाषाओं में उच्च श्रेणी की शिक्षा प्राप्त की है। आपको स्वभाव बढ़ा सरल और मिलनसार है। आपको पुरानी कारीगरी का बेहद शौक है। पुरानी कारीगरी की कई ऐतिहासिक वस्तुओं का आपने अपने यहाँ बहुमूल्य संग्रह कर रखा है। महराज छत्रपति शिवाजी जिन राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुष्त, सीता, महादेव आदि मूर्तियों की पूजा करते थे, तथा जो बहुमूल्य पन्ने की बनी हुई हैं। उनका आपने अपने यहाँ

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

संग्रह कर-रखा है। अरेबियन और परिसयन इस्त लिखित पुस्तकों का भी आपके यहाँ बहुमूल्य संग्रह है। ये प्रन्थ पहले देहली के बादशाहों के पास थे। इनमें से कई एक पर तो उनके हस्ताक्षर भी हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त प्राचीन हिन्दू, कुशान और गुप्त काल के राजाओं के तथा मुसलमान काल के भी बहुत से सिक्कों का आपके यहाँ संग्रह है।

आपको प्राचीन ऐतिहासिक पुरातत्व ही की तरह सार्वजनिक जीवन में भी बहुत दिलचस्पी है। सन् १९८६ में बन्बई में होने वाको जैन स्वेताम्बर कान्फ्रोन्स के विशेष अधिवेशन के आप समापित रहे। पंजाब के गुजरान वाला गुरुकु के छटवें वार्षिक अधिवेशन के भी आप समापित रहे। यहाँ आपका बहुत महत्वपूर्ण भाषण भी हुआ था।

इसके अतिरिक्त भापने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। किव सम्राट रवीन्द्रनाथ के शांति निकेतन बोलपुर में भापने सिंघवी जैन विद्यापीठ की स्थापना की। इस विद्यापीठ में जैन धर्म के सुप्रसिद्ध विद्यान और पुरातत्वज्ञ श्री जिनविजयजी आचार्य्य का काम कर रहे हैं। जिससे इस विद्यापीठ में सोने के साथ सुगन्य की कहावत चरितार्थ हो रही है। इस विद्यापीठ में जैन आगम मंथ, जैन प्रकरण प्रंथ, जैन कथा साहित्य, देशी भाषा साहित्य, लिपि विज्ञान, ऐतिहासिक संशोधन पद्मति, स्थापत्य विज्ञान, भाषा विज्ञान, धर्म विज्ञान, प्रकीण जैन वाड्मय इत्यादि जैन संस्कृति से सम्बन्ध रखने वाले सभी विषयों की शिक्षा देने का प्रबंब किया जा रहा है।

इसी विद्यापीठ के साथ एक विशाल ग्रंथ भण्डार और जैन प्रन्थों का संग्रह भी बनाया जा रहा है। तथा सिंघवी जैन प्रन्थमाला के नाम से एक प्रंथमाला भी निकलती है। जिसमें कई बहुमूल्य प्रंथ प्रकाशिन हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त और भी प्रायः सभी सार्वज नेक कार्यों में आप बड़े उत्साह के साथ भाग लेते रहते हैं।

आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः बा॰ राजेन्द्रसिंहजी, बा॰ नरेन्द्रसिंहजी और बाद्

बाबू राजन्द्रसिंहजी-आपका जन्म संवद १९६१ में हुआ। आपका अध्ययन बी॰ ए॰ क्लास तक हुआ। आप बढ़े योग्य, बुद्धिमान और मिलनसार सज्जन है। आप के इस समय दो पुत्र हैं, जिनके नाम बा॰ राजकुमारसिंहजी और बाबू देवकुमारसिंहजी हैं।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



बाबू राजेन्द्रसिंहजी सिवी, कलकत्ता.



बाबू नरेन्द्रासिहजी सिघी, कलकत्ता,



वाबू राजकुमारासिह सिघी S/o बाबू राजेन्द्रसिहजी, कलकत्ता.



बाब् देवकुमारसिह सिधी S/o बाब् राजेन्द्रसिहजी, कलकत्ता.

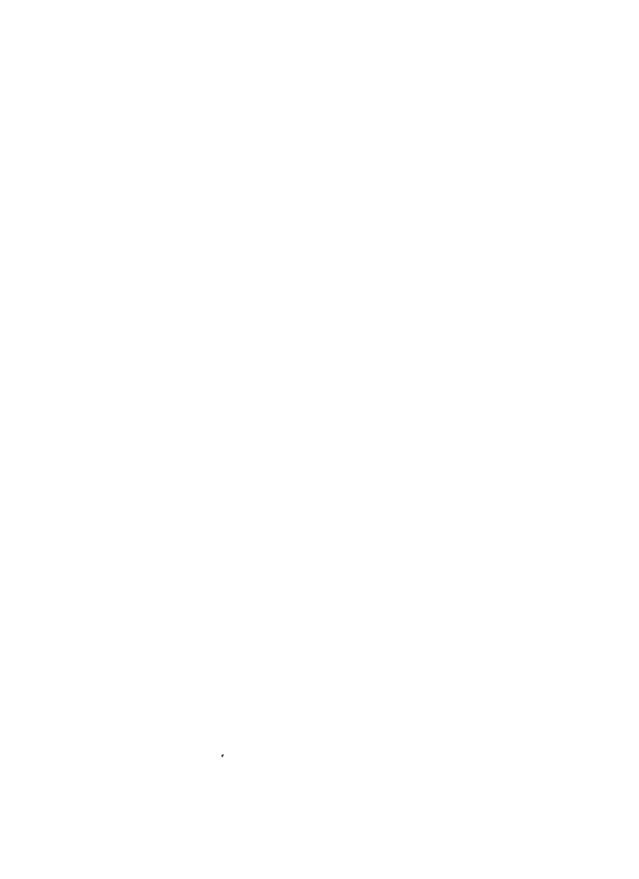

बातू वीरेन्द्रसिंहजी-अगवका जन्म संवत् १९७१ में हुआ। आप इस समय बी० एस॰ सी० में विशाध्यन कर रहे हैं।

इस समय इस परिवार की कर्मीदारी चौबीस परगना, पूर्णियां, मारूदह, मुशिदाबाद इत्यादि जिलों में फैली हुई है। इसके अतिरिक्त मेससे हरिसिंह निहालचन्द के नाम से कलकत्ता, सिराजगंज, अजीमगंज, फारवीसगंज, सिरसाबाड़ी, मइंगामारी इत्यादि स्थानी पर आपका जूट का व्यापार होता है। आपका हेड आफ्स कलकत्ता है।

# सिंबनी-डीड्

#### सिंघवी खेमचन्दजी का खानदान, सिरोही

कहा जाता है कि उपनेन जिले के दोवर नामक स्थान में परमार यंशीय राजा सीम राज करते थे। उनकी बीसवीं पुरत में माधवजी नामक न्यकि हुए, जिन्होंने जैनाचार्य्य श्री जिनमसङ्गसूरिजी से संतान प्राप्ति की इच्छा से जैन धर्म अडीकार किया। उस समय से इनका गौत्र डींडू और इनकी कुल देवी चक्रेश्वरी मानी गई। माधवजी की पांचवी पुरत में समधरजी हुए इनके पुत्र नानकजी ने शत्रुंजय का संघ निकाल तब से ये सिंघवी कहलाये। क इस खानदान में आगे चलकर सिंघवी श्रीवन्तजी हुए जिन्होंने सिरोही स्टेट में दीवानगी की। राजप्ताने की सभी रियासतों पर आपका बढ़ा ध्यापक प्रभाव था। श्रीवन्तजी के पुत्रों में रेखाओं और सोमजी का परिवार चला।

सिंघनी रेखाजी का परिवार—रेखाजी के पौत्र सिंघनी लखमीचन्द्रजी हुए। इनके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम खूबचन्द्रजी, हुकुमाजी और हीरानन्द्रजी थे। सिंघनी हीरानन्द्रजी के चार पुत्र हुए। जिनके नाम अदजी, जैनजी, जीनजी और गुलावचन्द्रजी था। इनमें इस समय अदजी के परिवार में सिंघनी अनराजजी, सिंघनी मिलापचन्द्रजी और सिंघनी टेकचन्द्रजी हैं। सिंघनी अनराजजी के पुत्र मूलचन्द्रजी सिरोही में नकील हैं, सिंघनी मिलापचन्द्रजी जोधपुर ऑडिट ऑफिस में सेनशत हेड हैं और सिंघनी टेकचन्द्रजी बी॰ ए॰ फेनिनस मिल बस्बई में सेकेटरी हैं। सिंघनी चैनजी के नंश में उनके पौत्र सिंघनी समस्थमलजी इस समय सिरोही हिज हाइनेस के असिस्ट्रेण्ट प्रायद्वेट सेकेटरी हैं।

यहाँ पर यह बात खवाल में रखना चाहिए कि जोधपुर के नाम पूजक सिविवों से ये स्वितं जिलकुल
 अलग है। उनकी उत्पत्ति ननवाणा बोहरों से हैं और इनकी परमार राजपृत से।

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

इनके पुत्र श्री देवीचन्द्रजी जो इनके भाई खेमचन्द्रजी के नाम पर दत्तक गये है इस समय एफ॰ ए॰ में पढ़ते है। सिंघवी जोरजी सिरोही स्टेट में नामाङ्कित न्यक्ति हुए, आपने सन्हर्दी झगड़ों को निपटाने में बढ़ा परिश्रम किया। आप संवत् । १९१६ में सिरोही स्टेट के दीवान हुए। इनके खानदान में इस समय नैनमलजी, बाबूमलजी और केसरीमलजी विद्यमान हैं।

सिंघनी सोमेजी का परिवार—सिंघनी सोमजी के पुत्र अनोपचन्दजी, सुन्दरसी, और विजयरात्र जी हुए। इनमें से सिंघनी सुन्दरसीजी ने सिरोही राज्य की दीवानगी की। इनके चौथे पुत्र सिंघनी अमरसिंहजी के चार पुत्र हुए जिनमें सिंघनी दौलतिसिंहजी का वंश आगे चला। श्री विजयराजजी के दो पुत्र हुए, जिनके नाम नेमचन्दजी और केसरीमलजी था। सिंघनी दौलतिसिंहजी के खींनजी, लालजी, मालजी न फ्लेचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इस सारे परिवार को सिरोही दरवार ने प्रसन्न होकर निम्नलिखित परवाना दिया।

#### श्री सारणेश्वरजी

#### महारावजी श्री परतापसिंहजी व कुँवरजी श्री तखतिसहजी वचनायता-

सिंघवी दौलतिसेंह वीरचन्द फतेचन्द माला लाला अमरिसंह सुप्रसाद बांचजो अप्रच थारे परदादा श्रीवंतजी स्यामजी व दादा सुन्दरजी अमरिसहजी वगरा ने रियासत रा काम में बढ़ी मदद व इमानदारी से काम वढ़ा महाराजाजी श्री सुलतानासिंहजी व अखेराजजी वेरीसालजी दरजनिसंहजी मानिसहजी रीवार काम दीवाण गीरी रो कियो व जोधपुर जैपुर री फीज आवती उग्र में मदद की फीज पाछी वाली व मुलक आवाद राखियो जिए सु में धापर प्रसन्न वे खुशनुदी रो परवाणी कर दियो है और आगाने थे इग्र माफक चालसो जिएरी माने उमेद है सो थे भी थारा दादा परदादा माफक चालजो।

#### सम्वत् १८२५ रा चैत सुढः १२ वार सूरज—

सिंघवी राज्यों ने ईंडर के राज्य में दीवानगी की । इनके तीन पुत्र थे—हेमराजजी, कानजी तथा पोमाजी। इन तीनों ने सिरोही राज्य में टीवानगी की । कानजी तो तीन वार दीवान हुए । पोमाजी ने सिरोही राज्य की बहुत सेवाएँ की । जब मीना भीलों के हमले के कारण व जोधपुर राज्य की लट्टों के कारण मुल्क वीरान हो रहा था उस समय पोमाजी ने पोलिटिकल एजण्ट तथा सरदारों से मिलहर शांति स्थापित करने में बड़ी योग्यता से परिश्रम किया। पोमाजी के परिवार में इस समय सिंघवी चुनीलालजी और सोहनमलजी हैं।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 📆 🤝

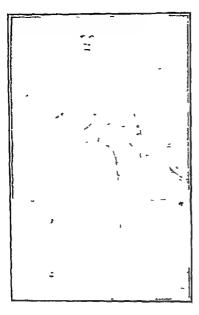

स्व॰ सिघी जवाहरचंदजी दीवान, सिरोही.



स्व॰ सिघी कस्तूरचंदजी दीवान, सिरोही.



सिधी खेमचंदजी एम. ए., सिरोही



सिधी हिम्मतमलजी बी. ए., सिरोही.

सिघवी दोलतींसहजी के तीसरे पुत्र मालजी के परिवार में सिघवी कात्र्यन्दजी ने संवत् १९१९, १९२५, और १९३२ में सिरोही स्टेट की दींबानगी का काम िहया। इन्हीं मालजी के दूसरे पुत्र माणक चन्दजी के परिवार में राय वहातुर जवाहरचन्दजी बढ़े नामाहित हुए। आप संवत् १९४८, ५५ और ५९ में क्रमण्ञः तीनवार सिरोही स्टेट के दीवान रहे। संवत् १९५६ के अकाल में आपने गरीबों की बहुत सेवाएँ की, इसके उपलक्ष्य में गवर्नमेण्ट की ओर से आपको "राय बहातुर" का सम्माननीय खिताब प्राप्त हुआ। आपका स्वर्गवास संवत् १९६० में हुआ। आपके छः पुत्र हुए जिनमें सिघवी नरसिंहमलजी और हजारोमलजी विद्यमान है। शेष चार पुत्रों के वंशज भी इस समय विद्यमान है।

सिंधवी दौलतिसहजी के चौथे पुत्र फतेचन्द्रजी के परिवार में सिंधवी प्रमचन्द्रजी हुए, आप १४ वर्षों तंके सिरोही स्टेट में रेवेन्यू कमिश्नर रहे। गवनंभेण्ट की ओर से आपको राय साहब का सम्मानीय खिताब प्राप्त हुआ। आंपका स्वर्गवास संवत् १९८२ में हुआ। इनके समरथमलजी, भभूतमरजी और दुलिचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। श्री मभूतमलजी (बी॰ पी॰ सिंघई) बडे उत्साही, धार्मिक, विक्तित और साहित्य प्रेमी सजन हैं। सार्वजनिक कार्यों में आप बड़ी दिलचस्पी से भाग छेते हैं। आपके छोटे भाई दुलिचन्द्रजी प्रिक्टवर कॉलेज प्ना में पहते हैं।

सिंचवी सामजी के तीसरे पुत्र दिवा विजयराजजी के नेमचन्दजी और केसरीम्हजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें नेमचन्दजी कापरिवार पाली और घाण में निवास करता है। केसरीमहजी के परिवार में क्रमशः प्रेमचन्दजी, किशनजी, जेठाजी और हिन्दूमहजी हुए। इनमें सिंघवी जेठाजी बढ़े धनाहण व्यक्ति थे। सिंघवी हिन्दूमहजी के पुत्र क्पचन्दजी, हॅसराजजी और ताराचन्दजी थे। सिंघवी रूपचन्दजी पोस्टह विभाग के देड हेट्र आफिस राजप्ताना में मैंनेजर रहे। सिंघवी हॅसराजजी २५ सालों तक पोस्ट मास्टर रहे। सिंघवी क्पचन्दजी के मूलचन्दजी, खेमचन्दजी और हिम्मतमहजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें सिंघवी खेमचन्दज़ी हंसराजजी के नाम पर दत्तक गये।

सिंघवी खेमचन्दजी का जन्म १९४१ में हुआ और सन् १६०८ में आपने एम० ए० की हिम्री हासिल की। सिरोही स्टेट में आप सब से पहले एम० ए० हैं। प्रारम्भ में आप सिरोही सेटलमेण्ट आफिसर मि० कीन के परसनल असिरटेण्ट रहे व उसके पत्रचात् लिसरेण्ट सेटलमेण्ट ऑफिसर होकर रेवेन्यू कमिन करा हुए। आपको महाराव केसरीसिंहजी व कई अंग्रेज असफरों ने अच्छे र सार्टीफिकेट दिये। वाइसराय के आवर से तत्कालीन ए० जो० जो० आगमी विपारमेन्ट ने आपके कार्यों की गाजट ऑफ् इण्डिया में बहुत प्रशंदा की सन् १९२४ से १९२९ तक आप जोधपुर स्टेट में लेण्ड और रेहेन्यू सुपरिटेण्डेण्ट रहे। इस समय अप आव देलवाड़ा जैन टैन्पल और बामनवाड़जी जैन टैन्पल की मैनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके छोटे

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

और आप एफ॰ ए॰ में पदते है।

भाई सिंघवी हिस्मतमलजी का जन्म १९४४ में हुआ। सन् १९९३ में आपने एल॰ एल॰ वी॰ की हिन्री प्राप्त की। शुरू र में आप मारवाड़ के इन्सपेक्टर ऑफ स्कूल्स रहे और इस समय आप जोधपुर महकमा सास में ऑफिस सुपरिटेण्डेण्ट के पद पर काम करते है। आपके पुत्र राजमलजी, पुखराजजी और सुप्रालचन्दजी हैं।

यह सिंघनी परिवार सिरोही स्टेट में अग्रगण्य और शिक्षित माना जाता है।

#### सिंघवी कुशलराजजी, मेड़ता

महाराजा तखतसिंहजी के राज्यकाल में इस खानदान को नागौर के ताऊसर नामक गाँव में ३०० बीचा जमीन मिली जो संवत् १९०४ तक इस कुटुम्ब के अधिकार में रही । सिंघवी छज्जूमलजी और उनके पुत्र गाद्मलजी तथा पौत्र फौजमलजी नागोर में निवास करते रहे। सिंघवी फौजमलजी के चंदनमलजी समीरमलजी तथा घेवरचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सिंघवी चन्दनमलजी संवत् १९१९ में नागोर के हाकिम थे, आप नागौर से मेंद्रता आये। आपके फतेराजजी तथा जसराजजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें जसराजजी, सिंघवी समीरमलजी के नाम पर दत्तक गये। फतेराजजी का स्वर्गवास संवत् १९६५ में तथा जसराजजी, सिंघवी समीरमलजी के नाम पर दत्तक गये। फतेराजजी का स्वर्गवास संवत् १९६५ में तथा जसराजजी का संवत् १९६० में हुआ। सिंघवी फतेराजजी के धनराजजी तथा कुशलराजजी नामक् २ पुत्र हुए। धनराजजी गूलर ठिकाने में काम करते थे तथा जबलपुर में रीयाँवाले सेटों की दुकान पर मुनीमात करते थे, इनका शरीरावसान संवत् १९८५ में हुआ, इनके पुत्र गणेशराजजी आरायज नवीस है। सिंघवी कुशलराजजी का जन्म संवत् १९६५ से ओसोज सुरी में हुआ, आप जोधपुर राज्य और ठिकानों को सर्विस के बाद संवत् १९६५ से मेदते में वकालात करते है, तथा यहाँ के मोअजिज सजन माने जाते हैं। आपके पुत्र नथराजजी तथा मदनराजजी है। नथराजजी की वय १९ साल की है,

## सेठें छोगमल वरदीचन्द संघी, गुड़ीवाड़ा (मद्रास)

इस परिवार का मूळ निवास आहोर है। वहाँ से ज्यापार के निमित्त संवत् १९४४ के पृहिले संघी जमाजी के बड़े पुत्र जसराजजी, मळली पट्टम आये, पीछे से जसराजजीं के छोटे श्राता छोगमलजी तथा. वरदीचन्द्रजी भी वहाँ आ गये। आप लोग १९७० तक मळली पट्टम मे कपढ़े का घंघा करते रहे,पश्चात् वहाँ से दुकान गुड़ीवाड़ा ( महास ) छे आये । गुडीवाड़ा आने के बाद इस दुकान पर तांतेड़ तारावन्दजी के पुत्र मंछाठाछजी का भाग सिम्मिछित हुआ, आप सिरोही के पाडीव नामक ग्राम के निवासी हैं । गुड़ीवाड़ा आने के बाद इस दुकान ने अच्छी तरकों व इजत पाई । सेठ मंछाठाछजी तांतेड़ ने गुड़ीवाड़ा में जैन मिद्दर के बनवाने में और अमीजरा पार्थनाथजी का प्रतिमा के उद्धार और प्रतिष्ठा मे आस पास के जैन संघ की सहायता से बहुत परिश्रम उठाया । मंछ।छाछजी विचारवान व्यक्ति हैं ।

सेठ छोगमलजी तथा चरदीचंदजी मौजूद हैं। छोगमलजी के पुत्र जैठमलजी, तथा चरदीचन्दजी के बभूतमलजी बस्तीमलजी, जीवराजजी तथा शांतिलालजी हैं। आप छोगों के यहाँ कपड़े तथा ज्याज का काम होता है। इस दुकान के भागोदार सेठ प्रागचंद कपूरजी तथा सूरमल केसरजी हैं।

### सेठ मानकचन्द गुलजारीमल सिंघ्वी देहली

यह खानदान जैन स्थानकवासी आज्ञाय का माननेवाला है, और लगभग १०० सालों से देहलीं में निवास कर रहा है। इस खानदान में लाला बख्तावरमलजी सिंघवी हुए, आपके लाला शादीरामजी, लाला मानिकचन्दजी, लाला मानिकचन्दजी, लाला गुलावसिंहजी, लाला मुनीलालजी और लाला छुटनलालजी ५ पुत्र हुए। इनमें इस खानदान में अच्छे प्रतिब्दित पुरुष हुए। आपका नामक जन्म संवत् १९०६ में तथा स्वर्गवास संवत् १९७६ में हुआ। आपके पुत्र लाला गुलंजारीमलजी का जन्म संवत् १९७६ में तथा स्वर्गवास संवत् १९७६ में हुआ। लाला गुलजारीमलजी भी बढ़े योग्य पुरुष थे। आपके मनोहरलालजी तथा मदनलालजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें मनोहरलालजी का जन्म संवत् १९७२ में हुआ। आप दोनों अता सज्जन व्यक्ति हैं, तथा व्यापार का संचालन करते हैं।

### सेंठ चुत्रीलाल श्रीचन्द सिघवी, लोनार ( बरार )

इस परिवार का मूछ निवास बोशवड़ (मारवाड़) है। वहाँ से छगभग ६० साछ पहिछे सेड काल्डामजी सिरोया सिंघवी न्यापार के छिए छोनार आगे और यहाँ आकर इन्होंने ब्यापार आरम्भ किया, संवर १९३५ मे इनका स्वर्गवास हुआ। इनके स्तनचन्दजी तथा चुन्नीछाछजी नामक दो पुत्र हुए। सेट चुन्नीछाएजी सिंघवी का जन्म सं० १९०५ में हुआ था, आपके हाथों से दुकान को तरकी मिछी। संवत् १९४६ में इनका शरीरावसान हुआ।

सेठ चुन्नी लिखनी के बाद उनके पुत्र श्रीचन्द्जी सिंघनी ने इस दुकान की सम्पत्ति को विशेष बढ़ाया। आपका जन्म संवत् १९३५ में हुआ। आपके यहाँ रुई के ज्यापार का काम और लेनदेन का ज्यापार होता है, तथा इस समय आप लोनार के प्रमुख सम्पत्तिशाली समझे जाते हैं। आपके पुत्र सुगनचन्द्र न मदनलाल हैं।

## सिंचकी पाताकत

सिंघवी ताराचन्दजी कोठारी, त्राहोर ( मारवाड़ )

पातावत सिंघवी खानदान का निवास भी बनवाणा बोहरा जाति से बतलाया जाता है। कहा जाता है कि डीसा से १२ कोस ढीलड़ी गाँव में टेलडिया बोहरा आसधवलजी रहते थे। इनको जैना-चार्य्य श्रीचन्द्र प्रभू सूरिजी ने जैन धर्म अंगीकार कराया। आसधवलजी की पीढ़ी में कुँ वरपालजी ने संघ निकाला, अतप्व इनका कुटुम्ब सिंघवी कहलाया। इनकी कई पीढ़ियों बाद पाताजी हुए, जिनकी संतानें पातावत सिंघवी कहलाई। ये भी नागपूजक सिंघवी हैं

पाताजी की कई पीदियों में सिंघवी दीपराजजी हुए थे और इनके पुत्र कल्याणजी भी आहोर ठिकाने में काम करते रहे, ठिकाने का काम करने से ये कोठारी कहालाये। कल्याणजी के दूँगरमलजी तथा लखमीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। लखमीचन्दजी संवत् १८७० में ठाकुर अनाव्हिंसहजी के साथ कोटा की ओर गये। इस समय लखमीचन्दजी का कुटुम्ब सारथल (कोटा के पास) रहता है। लखीमचन्दजी के बढ़े भाई, दूँगरमलजी, ठाकुर अनाव्हिंसहजी के बढ़े पुत्र शक्तिसिंहजी के यहाँ कार्य्य करने लगे। दूँगरमलजी के पुत्र हरखचन्दजी १९५० में गुजरे इनके पुत्र अलेचन्दजी, रतनचन्दजी तथा ताराचन्दजी हुए। इनमें सिंघवी ताराचन्दजी विद्यमान है। सिंघवी ताराचान्दजी का जन्म सवत् १९३५ में हुआ। आपने बहुत समय तक आहोर ठिकाने का काम किया। आप समझदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। कोठारी अलेचन्दजी ने ठाकुर रावतसिंहजी की न।बालगी के समय ठिकाने का कार्य्य सम्भाला था, अभी इनकेनाम पर ताराचंदजी के पुत्र नेनचन्दजी दत्तक हैं।

## मण्डाशी

मारवाद के इतिहास के पृत्र भण्डारियों के गौरवा नेवत काय्यों से प्रकाशमान हो रहे हैं।
भण्डारियों की काय्य वर्ली का विवरण राजस्थान के इतिहास में एक अभिमान की वस्तु है। मारवाद के
इतिहास में भण्डारियों का एक विशेष युग रहा है और उन्होंने अपने समय में न केवल मारवाद की राज-वीति ही को सञ्चालित किया चरन उन्होंने तत्कालीन मुगलसाम्राज्य की नीति पर भी अपना विशेष प्रमाव डाला है। दु ल है कि इस गौरवशाली वंश . का कमबद इतिहास उपलब्ध नहीं है। मारवाद की विभिन्न क्यातों, अंग्रेजी, संस्कृत और फारसी के प्रामाणिक इतिहास ग्रन्थों में भण्डारियों के इतिहास की सामग्री विलारी पूई है, उसी के आधार से उनके इतिहास पर कुछ प्रकाश डाला जा रहा है।

मर्चारी बरा की उत्पत्ति—इस वंश की उत्पत्ति नाडौल के चौहान राजवंश से हुई है। विक्रम सम्बद्ध की ग्वारहवीं सदी मे नाडौल में राव लाखणसी नामक एक प्रतापशाली राजा हुआ। यह शाकंमदी (साग्मर) के चौहानवंशी राजा वावपितराज का पुत्र था। इसका छुद्ध नाम लक्ष्मण था। अचलेश्वरं के मन्दिर में लगे हुए सम्बद्ध १२७७ के लेख से माञ्चम होता है कि लाखणसी ने अपने बाहुबल से नाडौलें के इलाके पर नवीन राज स्थापित किया। इसके समय के विक्रम सम्बद्ध १०२४ और १०३९ के दो शिलालेख कर्नल डॉड साहब को मिले थे। कर्नल डॉड लिखते हैं:—

"बीहानों की एक बढ़ी शाखा नाढोल में आई, जिसका पहिला राजा राव लाखण था। उसने सम्बद् १०३९ में अगहिल शाड़े के राव से यह परगना छीन जिया। गजनी के बादशाह सुबुक्तगोन व उसके पुत्र स्कुलान महम्मद ने राव लाखण पर चढाई करके नाढोल को लूटा और वहा के मन्दिर तोड़ ढाले। छेकिन चौहानों ने फिर वहाँ पर अपना दखल जमा लिया। यहाँ से कई शाखाएँ निकली, जिन सबका अन्त देहली के बादशाह अल्लाउदीन खिलाजी के वक्त में हुआ। राव लाखण अनिहलवाडे तक का दाण (सायर का महस्ल ) लेता था और मेवाड़ का राजा भी उसे खिराज देता था" # राय

समय दस से उँचालिश बार एक ता पांटणा पोला पेप दाण चौहाण उपालीमेवाइ धणि दरह मरी विसवार राव लाखण थपी, जो ऋारम्मा सो करि

राव राखण द्वारा मेवाह के राजा से खिराज लिये जाने की पुष्टि निम्न लिखित पुराने दोहे से भी होती है।

बहादुर महामहोपाध्याय पं॰ गोरीशंकरजी ओझा अपने सिरोही के इतिहास के पृष्ठ १६९ में लिखते हैं:—
"रांव लाखणसी बड़ा बहादुर हुआ वर्तमान जोधपुर राज्य का कितना ही हिस्सा इसने अपने आधीन
कर लिया था।"

भण्डारियों की क्यात में राव लालणजी के वारहवें पुत्र राव दुदाली से भण्डारियों की उत्पत्ति वतलाई है। उसमे लिला है कि:—"नाडोल के राव लालणसी के चौबीस रानियाँ थीं, पर उनमें से किसी के सन्तान नहीं हुई। प्रसंगवध जैनाचार्य्य श्री यशोमद्रस्रि नाडौल पहुँचे। राव लालणसी ने भापका बढ़ा सरकार किया। राव लालणजी ने निःसन्तान होने के कारण आपके आगे दुःल प्रकट किया और आचार्यवर्य को इस सम्बन्ध में शुभाशीष देने के लिये निवेदन किया। इस पर आचार्य श्री ने उत्तर दिया कि तुम्हारी प्रत्येक रानी के एक एक पुत्र होगा। तुम अपने चौबीस पुत्रों में से एक पुत्र को हमारे हवाले करना। राव लालणसी ने यह बात स्वीकार करली। सौभाग्य से रावजी की प्रत्येक रानी को एक एक पुत्र हुआ। इनमें बारहवें पुत्र का नाम दूदाराव था। इन्हें आचार्य्य श्री ने जैनी बनाया। राज्य के लजाने का काम दूदारावजी के सिपुर्द था, इससे ये भण्डारी कहलाये। यह घटना सम्बत १०३९ की है।

उपरोक्त वर्णन में अतिशयोक्ति हो सकती है, पर यह निश्चय है कि भण्डारियों की उत्पत्ति नाडील के चौहानों से हुई। इसके लिए कई प्रवल प्रमाण हैं। पहले तो यह कि भण्डारियों और चौहानों की कुलदेवी आसापुरीजी है। आसापुरी माता का मन्दिर नाडील में है, जहाँ भण्डारियों के बच्चों का झड़ला उतारा जाता है।

अब हम मण्डारियों के उपलब्ध इतिहास के सम्बन्ध में जो कुछ ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त हुई है, उसी के आधार पर नीचे कुछ प्रकाश डाल्ते हैं।

समराजी—भण्डारियों के वंशवृक्ष में सबसे पहला नाम राव समराजी भण्डारी का है। आपने और आपके पुत्र राव नरीजी ने जीधपुर के संस्थापक राव जीधाजी को उनकी अत्यन्त संकटावस्था में किस प्रकार सहायता की और किस प्रकार राव समराजी राव जीधाजी की रक्षा के लिए मेवाड़ की सेना से लड़- कर काम आये और उनके पुत्र नरीजी ने अन्त तक अनेक विपत्तियों को सहकर किस प्रकार संकटप्रस्त राव जीधाजी का साथ दिया इसशा वर्णन हम "ओसवालों के राजनैतिक महत्व" नामक अध्याय में दे चुके हैं। इससे अधिक आपके सम्बन्ध में कोई ऐतिहासिक तथ्य खोजने पर भी नहीं मिला है। इसलिए यहां हम भण्डारियों की जुदी-जुदी खांपों (शाखाओं) का परिचय देते हैं।

#### दीपावत भगडारी

नराजी भण्डारी के राजसीजो, जसाजी, सिहोजी, खरतोजी, तिलोजी, निस्वोजी और नाथोजी नामक सात पुत्र थे। इनमें भण्डारी नराजी के दूसरे पुत्र जसाजी के जयमळजी नामक पुत्र हुए। भण्डारी जयमळजी के पुत्र राजसिंहजी और पौत्र दीपाजी हुए। इन्हीं दीपाजी की सन्तान दीपावत भण्डारी के नाम से मशहूर हुई। भण्डारी दीपाजी के भोजराजजी, खेतसीजी, रामचन्दजी, रायचन्दजी तथा रासाजी नामक पाँच पुत्र हुए।

हीतहास प्रायः अन्यकाराउन है। राज्य की ओर से अरिया नामक गाँव में भण्डारी दीपाजी को जोधपुर द्वार की ओर से पाँच खेत जागीर में मिले थे, वे ही खेत पीछे जाकर उनके पौत्र भोजराजवी को सम्वत् १०७० के प्रथम अथाद सुदी १४ को महाराजा अजितसिंहजी ने बस्ने। इसके छिए जो परवाना दिया गया था उसमें लिखा था— × × \* "तथा गांव अरिया बहा में मयडारी दीपाजी रा खेत छे सो भयडारी मेघराज (मोजराजीत) ने हुजुर सु इनायत हुआ छे सो प सदावन्द पाया जावसी । " उत्त छेख से यह अवश्य पाया जाता है कि भण्डारी दीपाजी ने जोधपुर राज्य की छुछ न कुछ सेवाएँ अवश्य की होंगी और उनके छिए उन्हें कुछ जागीरी मिली थी। अब हम दीपाजी के बेटे पोता का परिचय देते हैं।

मण्डारी मीजराजजी—आप शेपानी के सबसे बहे पुत्र थे! आपके पुत्र मेघराजजी हुए।
दीपाजी के खानदान में पाटबी होने से महाराजा अजिनसिंहजी ने दीपाजी की जागीरी के खेत इन्हें इशायत
किये! भण्डारी मेघराजजी भण्डारी रघुनाथसिंहजी की दीवानगी के समय सम्वत् 1994 में
जैतारण के हाकिम रहे। भण्डारी मेघराजजी के आईटानजी, गोवईनदासजी, कन्हीरामजी तथा
देवीचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें गोवईनदासजी विशेष प्रतापी हुए। जोधपुर की
ख्यात में आपके बीरोचित कारयों के प्रशंसनीय उच्छेख हैं। आप भण्डारी रघुनाथसिंहजी के समकालीन
थे, यह बात भण्डारी रघुनाथजी के हारा आपके नामपर मेजे हुए एक पत्र से प्रकट होती है। भण्डारी गोवईन-दासजी के दुर्गदासजी तथा मुकुन्ददासजी नामक तीन पुत्र हुए। इन बन्धुओं में दुर्गदासछी के पुत्र भगवानदासजी तथा गुलावचन्दजी थे। भण्डारी गुलावचन्दजी का परिवार इस समय उज्जैन
में रहता है। भण्डारी भगवानदासजी के मानमल्जी, जीतमलजी तथा बल्तावरमलजी नामक तीन पुत्र हुए।
इनमें भण्डारी मानमल्जी सम्वत् १८५० में जैतारण के हाकिम रहे। आपने सम्वत् १८६९ में बांकड़िया

<sup>\*</sup> यह मूल परवाना जैतारण में भएडारी ऋमयराजजी के पाम है। इस परिवार में इस वक्त भएडारी बालक्टजी, सुक्तचन्दजी ऋदि है।

बड़गांव पर फीजी चढ़ाई की और वहां अपना अधिकार किया। इसके छिए महाराजा मानसिंहजी ने आपको जो पत्र दिया था उसमें छिखा था—" × × ॐ जीरा माया प्रताप सु वडागांव कायम हुआ सी खुरी। हुई निवाजस होसी। अब थाएो। बडागांव में मजबूत राख कूच आगे करजो। उठी रो वन्दोवस्त तसली आच्छी रीत करजो। समाचार इन्द्रराज सूरजमलरा कागज सु जाएजो सम्वत १८६५ रा जेठ सुदी १४। '

जिस समय मानमल्जी जैतारण के हाकिम थे उस समय सारे मारवाढ़ में अशान्ति के वादल घिर रहे थे। चारों ओर की आपित्तयां उसपर आ रही थीं। उस समय में हाकिमी का काम भी आज जैसा सरल नहीं था। उन्हें राज्य-रक्षा के लिए फौजी नाकेवन्दियां करनी पड़ती थीं। सम्वत् १८६४ की भादना सुदी र को जैपुरवाली फौज की नाकावन्दी करने के लिए सिंधवी इन्द्रराजजी ने इन्हें लिखा था:— "× × × घाटारा जावता कराय दीजो सो फौज चढ सके नटीं। फिर टेवगढ तथा सोलंकिया सु ने मेरासुप की बन्दोवस्त कर घाटे नहीं चढे सो करजो।" इसी तरह भादवा सुदी १२ को आपके नाम जोधपुर से जो रक्का आया उसमे लिखा था—"जयपुरवाला घाटे हुय उदयपुर जाय-सके नहीं। इसी घाटारो बन्दोवस्त करणो।"

मण्डारी मानमलजी का सम्बत् १८८४ की पौप सुदी १२ को जैतारण में देहान्त हुआ आपकी द्वितीय धर्मपत्नी आपके साथ सती हुई। आपके पुत्र प्रतापमलजी मेदता और दौलतपुरा के हाकिम रहे। आपने स्वयुरी फौज पर गिगौली की घाटी पर हमला किया था। सम्बत् १८७६ की पौष सुदी ३ को हिरहार में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके साथ भी आपकी धर्मपत्नी सती हुई जिनकी छन्नी बनी हुई है। इनके पश्चात् भण्डारी मानमलजी के कोई सन्तान नहीं रही। अतप्व उन्होंने अपने तीसरे भाई बप्तावर-मलजी के मझले पुत्र कस्सूरमलजी को दत्तक लिया। कस्तूरमलजी के पुत्र मण्डारी रत्नमलजी ने दौलतपुरे में हुकूमत की। आपके पुत्र भण्डारी देवराजजी इस समय उदयपुर में विद्यमान हैं और आप देवस्थान महकमें में काम करते हैं। आपके पुत्र- उदयशजजी और तेजराजजी हैं, जिनमें उदयशजजी उदयपुर राज्य में मुलिस सब इन्सपेवटर हैं।

.- ` भण्डारी मानमलजी के छोटे भाई जीतमलजी थे। इनके पश्चात् क्रमशः सुलतानमलजी, अम्हतमलजी, धनरूपमलजी और रंगराजजी हुए। इस समय इनके परिवार में कोई नहीं है।

मण्डारी मानमलजी के सबसे छोटे भाई बख्तावरमलजी के बदन मलजी, कस्त्रमलजी, चंदनमलजी नामक तीन पुत्र हुए । भण्डारी बदनमलजी कोलिया, जैतारण तथा देसूरी के हाकिम रहे । आपको दरबार से सिरोपाव मिला था । भण्डारी चन्दनमलजी सम्वत् १८९०-९१ में नागौर तथा मेड़ते के हाकिम रहे । सम्वत् १९०२ की श्रावण सुदी १४ को इनका शरीरान्त हुआ । इनके साथ इनकी धर्मपत्नी सती हुई

जिनकी तिवारी जैतारण में वनी है। इनके पुत्र राजमलजी हुए। आप पर्वतसर और मारौढ के हाकिम रहे। सम्बत् १९२८ में इनका स्वर्गवास हुआ। आपके दानमलजी, जीवनमलजी तथा सांवतरामजी नामक तीन पुत्र हुए। इस समय दानमलजी के पुत्र पृथ्वीराजजी और सुकनराजजी मौजूद-हैं। भण्डारी सांवतरामजी के अभयराजजी और वष्ट्रराजची नामक दो पुत्र विद्यमान हैं, इनमें अभयराजजी जीवनमल्जो के नामपर दत्तक गये हैं। बच्छराजजी जीतारण में वकाजत और अभयराजजी जीनिंग फैक्टरी का काम करते हैं।

#### रासाजी का परिवार

दीपाजी के सबसे छोटे पुत्र का नाम रासाजी था। आप बदे वीर थे। आपने छोटी मोटी कई कढ़ाइयों में हिस्सा लिया था। सम्बत १७३९ के भादवा बदी ९ को गुजरात का मुसलमान शासक सैज्यंद मुहम्मद राणपुर में बढ़ कर आया। इस समय जोधपुर नरेश महाराजा अजितिसहजी सिरोही राज्य के कालेद्री नामक गाँव में थे। महाराजा की ओर से उनके मुकाबले के लिये जो सेना गई थी उस के प्रधान सेनापति मण्डारी दीपाजी के चौथे पुत्र भण्डारी रायचंद्रजी थे। रायचंद्रजी के बढ़े भाई रासाजी भी कौड के एक अफसर थे। आप दोनों भाई बड़ी बोरता से युद्ध करते हुए बीरगित को मास हुए।

#### भराडारी खींवसीजी

जिन महान् पुरुषों ने मारवाद के इतिहास को उज्जवल किया है उनमें अण्डारी खींवसीजी का आसन बहुत ऊँचा है। जिस समय इस महान् राजनीतिज्ञ का उदय हो रहा था, वह समय भारत के इतिहास में मयंकर अज्ञानित का था। सम्राट औरंगजेब मर जुका था और उसके वंदाजों के निर्वल हाथ भारत की घासन नीति को सज्ज्ञालित करने में असमर्थ सिद्ध हो रहे थे। "जिसकी लाठी उसकी भेंस" की कहांवत चरितार्थ हो रही थी और चारों ओर नयी नयी वाक्तियों का उदय हो रहा था। जबर्दस्त आदमी अपने मजबूत हाथों से बादशाहों को बनाते और विगाइते थे। ऐसे नाजुक समय में तत्कालीन भारतीय साम्राज्य नीति को उगमगाने वाले महाराजा अजितसिंहजी की प्रधानगी के पद को भण्डारी खींवसीजी शोभायमान कर रहे थे।

भण्डारी खींवसीजी का उदय क्रमशः हुआ। पहले सम्बत् १७६५ में वे हाकिम के साधारण पद -पर नियुक्त हुए। इसके बाद सम्बत १७६६ में आप दीवान के उच्च पद परः प्रतिष्ठित किये गये तथा इसी समय आप राय की पदवी तथा हाथी पाछकी कड़े मोती के सम्मान से विभूषित किये गये। इसके बद आप प्रधान के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्टित निये गये। कहने का अर्थ यह है कि आप अपनी प्रतिमा अपनी योग्यता—और कार्य्य कुशलता से मारवाइ राज्य के सर्वोच्च पद पर अधिष्ठित किये गये। इन सन्वोच्च पदों पर रहते हुए आपने मारवाइ राज्य की जो महान् सेवाएं की है, उनका थोड़ा सा उल्लेख यहां किया जाता है।

सम्बत् १७६७ में बादशाह बहादुरशाह दक्षिण से अजमेर आया। इस समय एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्य्य के लिये महाराजा ने भण्डारी खोंक्सीजी को मेजा। वे बादशाह से शाहजाद अजीम के मार्फत मिले बादशाह भण्डारीजी से बढ़ा प्रसन्न हुआ और वह उन्हें अपने साथ लाहीर ले गया। कहने की आवश्यंकता नहीं उन्होंने महाराजा के मिलन को सफल किया।

-सम्बत १७७१ में भण्डारी खींवसीजी के प्रयत्न से महाराजा को फिर से गुजरात का सूबा मिला। इसके लिये तुलराम नामक एक बादशाही अधिकारी के साथ बादशाही फर्मान भी महाराजा के पास भेज दिया गया। इसके बाद-महाराजा ने भण्डारी विजयराज को अहमदाबाद भेजे, जहाँ जाकर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। पश्चात अपाढ मास में कुँवर अभयसिंहजी और भण्डारी खींवसीजी बादशाही दरबार से छीटकर जोधपुर आये और-उन्होंने महाराजा से मुजरा किया और गुजरात की सुभायत पाप्त करने के सारे समाचार कहे। इस पर महाराजा अजितसिंहजी बड़े प्रसन्न हुए। सम्बद १७७२ में भण्डारी खींवसीजी प्रधानगी के सवींच्च पद पर फिर से प्रतिच्ठित किये गये।

ं इसके एंकाध वर्ष बाद गुजरात की सुनायत महाराजा से वायस छे छी गई। इस पर महार राजा ने भण्डारी खीवसीजी को दिल्ली में लिखा कि हम तो द्वारका की यात्रा के लिये जा रहे हैं, तुम जैसे बने-वैसे गुजरात का सूबा वापस प्राप्त करना। खींवसीजी ने इसके लिये जोरों से प्रयत्न करना शुरू किया भीर आपको सफलता होगई। गजरात का सूबा किर से महाराजा के नाम पर लिख दिया गया। यह कार्य्य कर खींवसीजी जोधपुर आये, जहाँ महाराज ने आपका बड़ा आदरातिथ्य किया।

सम्बद् १७७५ को फाल्गुन सुदी १० को सुप्रसिद्ध नवाब अब्दुल्लाखां और असनअलीखां # ने अजितसिंहजी से बादशाह फर्रू खशियर को तस्त से हटाने के काम में सहयोग देने के लिये कहा। इस सलाह मशिवरे में कोटा के तस्कालीन राजा दुर्जनसिंहजी तथा रूपनगर के राजा राजसिंहजी भी शामिल

ये दोनों भाई सैयद बन्धु मों के नाम से मराहूर थे। समय पाकर इन्होंने वडी ताकत प्राप्त करली थी। इतिहास में ये बादशाह को बनाने वाले तथा विगाडने वाले कहे गये हैं। बादशाह फर्डखिशियर को इन्हो ही तस्त पर बैठाया और बाद में इन्होंने ही उसे तखने से उतार कर करल करवा दिया।

किये गये । फिर ये सब छोग ज्ञामिल होकर बादशाह के हुजूर में काल किले गये । बाशाह फर्कलिशियर असमय में इन्हें आते हुए देखकर जनानलाने में चला गया। सुप्रख्यात इतिहास-वेत्ता विलियम इद्वीन अपने Later Moghuls नामक प्रन्य के प्रथम भाग के पृष्ठ ३८२ में इस वृतान्त की इस प्रकार छिखता है: — "फर्इंखशियर अपने जनानलाने मे चला गया वहाँ नेगमों और रखेलियों ने ,उसे घेर लिया। तुकीं युवितयों को महलों की रक्षा का भार दिया गया। सारी रात महलों में कृहणा कन्दन होता रहा। कुनुलडलमुल्क ने जाफरखां को महलों से निकाल दिया और दीवानखाने के पहरे पर अपने सैनिक रखे। इसी समय फर्र्स्वशियर ने अजितसिंहजी को अपनी ओर मिलाने का विफल प्रयत्न किया । एक खोजे ने पहरेदारों की आंखों से बचकर फर्रू खशियर का पत्र अजितसिंहजी के जैब मे बाल दिया उसमें लिखा था-"राजमहल के पूर्वीय भाग पर सस्त पहरा नहीं है । अगर तुम अपने कुछ भादमी वहाँ भेत दो तो मै निकर जाऊँ । इस पर अजितासिंहजी ने जवाब दिया कि 'अब वक्त चला गया है। मैं बना कर सकता हूँ। कुछ इतिहासकारों का-यह भी मत है कि अजितसिंहजी-ने यह पत्र फरू स-शियर के पास भेज दिया मारवाद की क्यात में इस घटना को इस तरह लिखा है— "फरू खिशियर ने जनान= खाने से महाराणा अजितसिंहजी के पास एक पत्र भेजा जिसमें जिला था- "तुम लोगों के दिल..मे मेरे . लिये हूँ अ बहम पैदा कर दिया नाम है। मेरी बादशाहत में जो कुछ आप करोगे वही होगा। मै आप . कोगों से कोई फर्क नहीं समझुंगा । मेरे आपके बीच में कुरान है। यह पत्र पढ़ कर महाराजा अजितसिंह जी खींबसीजी को लेकर एकान्त में चले गये और उन्होंने वह पत्र भण्डारी खींबसी की दिया। पत्र पढ़ कर खींवसीजी का हृदय करूणा से पसीज गया । उन्होंने बादशाह की जान बचाने के लिये महाराजा से अनुरोध किया और कहा कि इस मुसीवत में अगर हमने बादशाह की सहायता की तो वह बढ़ा कृतज्ञ. होगा और साम्राज्य नीर्तत पर अपना जबदैस्त वर्चस्व हो जायगा इस पर महाराजा अजितसिंहजी मे कहा कि फर्स बिशियर पहले भी मुझ से तीन दफा घोखा कर चुका है। उस वक्त सैव्यद बन्युओं ने मुझे मदद दी। इसिक्वि सैयदों ही का साथ देने का मेरा निचार है। यह सलाई मशिवरा हो ही रहा था कि सैयदों के . आदमी जनानखाने में गये और उन्होंने फर्रू खिशयर की यकदा । सारे रनवास में भग्नद्भर चीरकार मच गई ! बेगमों ने बादशाह को पकड़ लिया । पर ये वेचारी अबकाएँ कर-ही क्या सकती थीं । सैयशे के आदमी बादशाह की परुद छाये और उसे केंद्र का छिया। इसके थोदे दिनी बाद अत्यन्त करता के साथ यह अभागा बादुशाह मार डाला गया !!

खींवसीजी द्वारा नये बादशाह का चुनाव-हमने अपर दिखछाया है कि खींवस्तीजी भण्डारी का दिखी की साम्राज्य नीति पर भी बढ़ा प्रमाव था। वे एक महान् राजनीतिक और मुस्सदी समझे जाते थे।

सम्बत् १७०५ के आसोज मास में भण्डारी खीवसीजी और सैयदों के वज़ीर राजा रतचन्द शाहजादों में से नये बादशाह को जुनने के लिए दिल्ली भेजे गये। २२ वर्ष के सुन्दर गवयुवक शाहजादे महम्मदशाह ने इनकी दृष्टि को विशेषरूप से अपनी ओर आकर्षित किया। कहने की आवश्यकता नहीं कि इन्होंने महम्मदशाह को पसंद कर लिया पर महम्मदशाह की माता मंजूर नहीं हुई। उसने समक्षा कि बादशाह बनने से जो गित पहिले दो तीन बादशाहों की हुई वही महम्मदशाह की भी होगी। इस पर खींवसीजी ने महम्मदशाह की माता को बहुत समझाया और उसे हर तरह की तसली दी। इतना ही नहीं उन्होंने इष्टदेव की सौगन्ध खाकर महम्मदशाह के जीवन रक्षा की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ली। इस पर महम्मदशाह की माता राजी हो गई। कहने की आवश्यकता नहीं कि खींवसीजी महम्मदशाह को ले आये और जब वह दिल्ली के तत्त पर बैठा तब उसका एक हाथ महाराजा अजितसिंहजी के हाथ में और दूसरा हाथ नवाब अन्दुलालाँ के हाथ में था। सुप्रसिद्ध इतिहासवेत्ता विलियम इन्हिन ने भी भण्डारियों द्वारा बादशाह के जुने जाने की बात का उल्लेख किया है। इस समय महाराजा अजितसिंहजी का बादशाह पर जो अपूर्व प्रभाव पढ़ा उसका अजुमान सहज ही लगाया जा सकती है।

इसके बाद जीवसीजी ने प्रयत्न कर अपने स्वामी जोधपुर नरेश केलिए बादशाह सेराजराजेश्वर की पदनी प्राप्त की। इसी समय महाराजा ने भण्डारी जीवसीजी को दिखी लिखा कि "हिन्दुस्थान की हिन्दू प्रजा पर जिजीया कर लगता है। किसी तरह यत कर उसे माफ करवाना। भण्डारी जीवसीजी ने महाराजा की यह इच्छा बादशाह पर प्रकट की। उन्होंने बादशाह को जिजिया कर के भयद्वर जतरे बतलाये। बादशाह को भण्डारी जीवसीजी की युक्ति जंच गई और उन्होंने जिजिया कर माफ कर दिया। इस प्रकार भण्डारी जीवसीजी-ने अपनी कुशल नीति से सारे भारतवर्ष की हिन्दू प्रजा का असीम कल्याण किया।

इन दिनों भण्डारी खीवसी को बादशाह के पास कुछ अधिक दिनों तक रहने का काम पड़ा । बादशाह इनकी राजनीतिज्ञता और कार्य्यकुशछता से बड़ा प्रभावित हुआ । बादशाह महम्मदशाह की ओर से जोध्रपुर नरेश की तरफ का सिरोपाव भण्डारी खीवसीजी को हुआ । यह बात जयपुर नरेश जयसिंहजी को अच्छी न छगी । इसके बाद जब भण्डारी खींवसीजी ने सीख छी तब फिर उन्हें तथा उनके साथ वाले १९ उमरावों की बादशाह की ओर से कीमती पोशाकें मिछीं । इसके बाद खींवसीजी ने जोधपुर आकर महाराजा अजितसिंहजी से मुजरा किया । महाराजा ने आपका बढ़ा सत्कार किया और कहा कि मुत्सही हो तो ऐसा हो जिसने मेरी ऐवजी का काम बादशाह से करवा लिया ।

संवत् १७०९ में महाराजा ने मण्डारी खींवसीजी को इसिल्ये दिखी मेजा कि वह बादशाह को समझा बुझा कर नवाब इसनअलीखाँ को कैंद्र से खुड़वा देवे। यह इसनअलीखाँ सैयद बन्युओं में से था जिसने फर्फ खिशयर को बादशाह बनाया था और बाद में उसे मरवा भी दिया था। महाराजा अजित-सिहंजी इसे अपना मित्र मानते थे। भण्डारी खींवसीजी दिल्ली पहुँचे। वहाँ पहले पहल जयपुर नरेश जयसिहजी से आपकी मुलाकात हुई। जयसिहजी ने आपसे कहा कि इसनअलीखाँ का छुटना सब दृष्टियों से हानिकारक है। फिर भण्डारी खींवसीजी नाहरखाँ से मिले और उन्होंने उसके द्वारा महाराजा का संदेश बादशाह के पास पहुँचाया। नाहरखाँ ने वादशाह से जा कर उल्टी बात कह दी कि जबतक इसनअलीखाँ निन्दा हैं तबतक महाराजा अजितिसिहजी दिल्ली नहीं आवेंगे। इस पर इसनअलीखाँ मरवा दिया गया इसके बाद भण्डारी खींवसींजी और नाहरखाँ साम्भा आये जहाँ महाराजा का मुकाम था। महाराजा खींवसींजी पर बहुत नाराज हुए और कहा कि हमने नो तुम्हे इसनअलीखाँ को बचाने के लिये भेता था, तुमने उच्छा उसे मरवा दिया। इस पर खींवसींजी ने कहा कि मैंने तो आप का सन्देश नाहरखाँ द्वारा बादशाह के पास भेजा था पर नाहरखाँ ने बादशाह से उल्टी बात कह दी। इसपर महाराजा ने नाहरखाँ को मरवाने का हुकम दे दिया। यह बात भण्डारी खींवसीजी को अच्छी न छगी। वे बहाना बना कर जोधपुर चछे गये और महाराजा के आदिसियों ने नाहरखाँ के डेरे पर इसला कर उसे मारवाछा।

जब यह लबर बादशाह महम्मदशाह के पास पहुँची तो वह वहा क्रोधित हुआ। उसने गुजरात का स्वा महाराजा से छीन कर हैदरमछीखाँ को और अजमेर का स्वा शुजरफरमछीखाँ को दे दिया। पर महाराजा भिजतिसिंहजी का बढ़ा दबदवा था, अतएव गुजरफरमछीखाँ की हिम्मत अजमेर आने की न हुई। इसिंछिये बादशाह ने हैदरमछीखाँ की जलमेर पर जाने की आज्ञा दी और तदनुसार वह अजमेर पर चढ़ आया इसके बाद भण्डारी खींवसी और भण्डारी रघुनाथ के प्रथमों से आपस में सन्धि हो गुई। कुछ समर प्रधात भण्डारी खींवसीजी विद्रोही सरदारों को मनाने के छिये मेहते मेजे राये। खहीं सम्बत् १७:३ के जे : बदी द को भण्डारी खींवसीजी का स्वर्गवास हुआ।

ं जब भण्डारी खींवसीजी का देहान्त हुआ तब तत्काळीन छोघपुर नरेश महाराजा बरतिसहती \* दिल्की में ये ) आप भण्डारी खींवसीजी की मृत्युका समाचार सुनकर बढ़े दुःखित हुए र आप दिल्ली में भण्डारी खींवसीजी के छोटे पुत्र भण्डारी असरसीजी के डेरे पर मातमपुरसी के लिये प्यारे और

सम्वत् १७६० की अपाट सुरी १३ की-मुख्याना अजित्तिंक्वनी की स्वर्गनास हो-गया था। , अपके नाद महागूना वस्तिसिंवनी जोधपुर के राजिसिंकासन पर बैठे थे।

उन्हें बड़ी तसव्ली दी। इतना ही नही खींवसीजी के शोक मे एक दिन तक नौवत बन्द रखी गई। बादशाह ने भी बड़ा दुःख प्रकट किया।

मण्डारी अमरसिंह—भण्डारी खींवसीजी के स्वर्गवास होने के बाद महाराजा बस्तिसहजी ने उनके पुत्र भण्डारी अमरसिंहजी को दीवानगी का सिरोपाव, बैठने का कुहब, पालकी, हाथी, सरपेंच, मोतियों की कण्ठी और जड़ाऊ कड़ा आदि देकर उन्हें सम्मानित किया। इसी समय महाराजा ने दूसरे दीपावत भण्डारियों को भी विविध पदों से विभूषित किया।

सम्वत् १७८६ के कार्तिक मास में महाराजा जोधपुर गढ़ में दाखिल हुए, उस समय भण्डारी अमरसिंह देहली में थे। इन्होंने वहाँ से १५ छाख रूपया निकल्वा कर भेजे, जिससे महाराजा ने अहमदाबाद क्य करने की तैयारी की। अहमदाबाद फाह होने के बाद भण्डारी अमरसिंह सम्वत १७८७ से १७८९ तक गुजरात के निर्वयाद प्रान्त के शासक रहे।

सं० १७९२ में सुरत का सूवा दस हजार फौज लेकर अहमदाबाद पर चढ़ भाषा । अमरसिंहजी और रत्नसिंहजी ने उसका मुकाबला किया । सूवा सरायतलाँ इस युद्ध में मार्श गया और उसकी फौज भाग गई इस-लड़ाई में रत्नसिंहजी के चार घाव लगे ।

सम्बत् १७९२ में भण्डारी अमरसिंहजी जब दिल्ली गये तब बादशाह ने आपकी बड़ी खातिर की और आपको सिरोपांत प्रदान किया। सम्बत् १७९३ में महाराजा ने आपको रायांरात की सम्मान्नीय उपाधि से विभूषित किया। सम्बत् १८०१ तह आप दीवान के उच्च पद पर अधिष्ठित रहे। सम्बत् १८०२ में अमरसिंहजी का मारोठ में स्वर्गवास हुआ। इस समय महाराज नागोर में बिराजते थे। उन्हें अमरसिंहजी की मृत्यु से बड़ा दुःख हुआ। उनके शोक में एक वक्त के लिये नौबत का बजना बन्द रखा गया इतना ही नहीं आप अमरसिंहजी के भतीजे दौलतरामजी और चचेरे भाई मनरूपजी डेरे पर मातमपुर्सी के लिये भी पधारे।

थान्सिंहजी — आप भण्डारी अमरसिंहजी के भाई थे। आपने भी जोधपुर राज्य में विभिन्न पहों पर काम किया। आपने महाराजा अजितसिंहजी के हुक्म से सांभर में नाहरखों के उपर हमला कर उसे तलवार के घाट उतारा था। आप अपनी हवेली में एक राजपून सरदार के द्वारा मारे गये। आपके दौलतरामजी और हिम्मतरामजी नामक दो पुत्र थे।

पोमासिंहजी —आप अण्डारी खींवसीजी के बढ़े आता थे। सम्बत् १७६५ ६६ में आप जास्त्रोर के हाकिम बनाये गये। सम्बत् १७६६ में अण्डारी पोमसिंह ने देवगाँव पर फौजी चढ़ाई की और १५०००) रुपये पेशकशी के छेकर वापस छौट आये। जब मराठों ने मारवाड़ पर चढ़ाई की और उन्होंने जास्त्रोर के

किले पर घेरा डाला तंव पीमसी अपनी सेना लेकर किले पर पहुँचे और उस पर अपना अधिकार कर लिया । सम्बत् १७६९ में आप मेड्ते के हाकिम हुए । सम्बत् १७७२ की नेठ सुदी १३ को भण्डारी पोमसी और मण्डारी भनोपसिंडजी सेना छेकर नागोर पहुँचे । नागोराधिपति इन्द्रसिंहजी से तीन प्रहर तक इनकी भारी खड़ाई हुई। आखिर इन्द्रसिंह हार गये और नागीर पर इन मण्डारी बन्धुओं ने अधिकार कर लिया। जब यह खबर दरबार के पास अहमदाबाद पहुँची तो उन्होंने पोमसीजी को सोने के मूठ की तलवार भेजी और उन्हें नागीर का हाकिम बनाया और उनके नाम की मेहता की हुरूमत भण्डारी खेतसीजो के पोते गिरधरदासजी को दी।

मण्डारी मनरूपजी अपर भण्डारी पोससी नी के क्येष्ठ पुत्र थे। सम्बत् १७८२ में आप मेड़ते के हाकिम नियुक्त हुए। सम्बल् १७८२ में जब मराठों ने ५०,००० फ़्रीज़ से मेड्दे पर हमला किया, उस समय भण्डारो मनरू ाजी और भण्डारी विजयराजकी ने मेड़ना, मारोठ और पर्वतसर की फ़ौज़ों की छेकर मेहता के मालकोट नामक किले की किलेबन्दी कर मराटों की फ़ौज़ों से मुकाबला किया। बढ़ा वमासान युद्ध हुआ । आखिर दरबार ने कई छाख रूपये देकर सन्धि करछी ।

जब मण्डारी अमरसिंह ती दीवान हुए तब भण्डारी मनरूपजी की एक सूबे का शासक बनाया और उन्हें पालकी, सिरोपान, कड़ा, मोती और सरपंच मेंट किये। सम्वत् १८०४ के भाइपद मास में भाप दीर्वानगी के पद पर प्रतिष्ठित कियें गये और इसी समय आएको दरवार से बैठने का कुरुव और हाथी सिरोपात इनायत हुआ। आप इस पद पर सम्वत् १८०६ के मार्गशीर्ष मास तक रहे।

सम्बल् १८०५ की अवार् मुंदी १५ को महाराजा अभयसिंहती का स्वर्गवास हो गया और महाराजा रामसिंहजी जोधपुर के राज्यसिंहासन पर बैठे। इस समय महाराजा रामसिंहजी ने मनरूपजी के बद्दे पुत्र सुरतरामंजी को वीवानगी का उच्चपंद प्रदान किया और आपने मनरूपंजी तथा पुरोहित जगुजी को अजमेर भेजा। इसके बाद महाराजाधिराज बख्तसिंहजी और रामसिंहजी में बड़ा वैमनस्य हो गया। दोनों के बीच ळड़ाइयाँ हुई। यद्यपि इस परिस्थिति में मनरूपनी ने बढ़ी कुशळता से कार्य किया, पर बर्ज्नसिंहनी यह ब त मली प्रकार जान गये कि मनरूप मण्डारी हर तरह से रामसिंहजी की सिंहायता कर रहे हैं। अतर्व उन्होंने इन्हें मरवाने का निश्चय हिया।

जब भण्डारी मनरूवजी सम्बद् १८०७ की कार्तिक सुद २ की महाराज रामसिंहजी के सुनरे से छौट कर पालकी से उत्तर रहे थे, उस समय बढ़तसिंहजी के मेंचे हुए पातावत ने उन पर तलवार से हमला किया । मनरूपजी हुरी तरह बायल हुए और उनके १३ टॉके करो । जब यह समाचार महाराजा रामसिंहजी को मिला तो वे बड़े दुः खिस हुए और वे तुरम्त मनरूपजी के डेरेपर कुनार्क समाचार

पूछने-के लिये गये और उन्होंने इनके पुण्य के लिये ४०००) धर्मार्थ में बाँटे। पीछे सम्वत् १८०७ की कार्तिक सुद १४ को मनरूपजी दीपावड़ी नामक गांव में स्वर्गवासी हुए।

- भण्डारी सूरतरामजी—आप भण्डारी मनरूपजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। सम्वत् १७९९ के कार्तिक मास-में दरवार ने इन्हें फ़ौज़ देकर अजमेर की ओर मेजा। आपने अजमेर, राजगढ़, भीनाय, रामसर आदि स्थानों पर अधिकार किया। इन स्थानों पर जयसिंहजी के जो हाकिम थे, ने भाग गये। उनके स्थान पर जोधपुर के हाकिम रखे गये। इसके वाद सम्वत् १८०४ में भण्डारी स्रतरामजी जोधपुर के हाकिम बनाये गये। महाराजा रामसिंहजी सम्वत् १८०६ की श्रावण सुदी १० को जोधपुर के राज्यसिंहासन पर विराज और उसी दिन आपने भण्डारी स्रतरामजी को दीवानगी के पद पर नियुक्त किया। उक्त पद के कार्य संचालन में भण्डारी थानसिंहजी के पुत्र (खींवसीजी के पौत्र ) भण्डारी दौलतरामजी भी सम्मिलित थे। इस पद पर आप लोग सम्वत् १८०७ की आसोज सुदी १० तक रहे। इसी साल के कार्तिक मास में स्रतरामजी और दौलतरामजी आदि को क़ैद हुई और सवा लाख रुपये की क्खलियत करवा कर थे छोड़े गये। जब १८०७ में राजाधिराज बल्तसिंहजी ने जोधपुर पर अधिकार किया उस समय भण्डारी दौलतरामजी उनके ख़ास सुसाहिबों में से थे।

मनरूपजी के दूसरे पुत्र मलुकचन्दजी के खींवसीजी की हवेली में मारे जाने का हाल हम पहले दे चुके हैं। भनरूपजी के वंश में इस वक्त भण्डारी मकत्लचन्दजी हैं, जो इस वक्त जोधपुर में वकालात करते हैं।

म्यडारी दोलतरामजी—आप भण्डारी थानसिंहजी के पुत्र थे। जब महाराजाधिराज बढ़तसिंहजी सम्वत् १७९० में अहमदाबाद से जोधपुर लौटे तब दरबार ने आपको अपने हाथी के हौंदे पर बैडाया और रुपयों की उछाल करवाई। सम्वत् १७९९ में आप जोधपुर के हाकिम हुए। सम्वत् १८०४ के भादवा में मनरूपजी के दीवान होने पर आपको स्बेदारी, बैठने का कुल्ब और पालकी, सिरोपाव ह्नायत हुआ। सम्वत् १८०७ की वैशाख बदी ९ के दिन एक लड़ाई में भण्डारी दौलतरामजी के हाथ पर तीर लगा और उनका घोड़ा मारा गया। सम्वत् १८१२ की ज्येष्ठ सुदी १५ को भण्डारी दौलतरामजी तथा उनके छोटे आता हिम्मतरामजी, भण्डारी अमरसिंहजी के पुत्र भण्डारी जोधसिंहजी और भण्डारी स्रतरामजी को क़ैद से सुक्त किया गया। सम्वत् १८१७ की वैशाख सुदी १२ को भण्डारी दौलतरामजी का स्वर्गवास हुआ। उनकी धमैपत्नी उनके साथ सती हुई।

मण्डारी मवानीरामजी—आप भण्डारी दौलतरामजी के पुत्र थे। सम्वत् १८१३ की श्रावण बदी १२ को आप जोधपुर राज्य के फौजनख्की (प्रधान सेनापति) के उच्चपद पर अधिष्ठित किये गये। आपने कई वीरोचित कार्क्य किये। भण्डारी थानसिंहजी के वंश में इस समय भण्डारी किशोरमलजी, भण्डारी जीवनमलजी, भण्डारी लाभमलजी, भण्डारी मोतीचन्दजी आदि सज्जन है। भण्डारी किशोरमलजी कलकत्ते में व्यापार करते है। भण्डारी जीवनमलजी कई वर्ष तक रीयां ठिकाने के कामदार रहे और इस वक्त शायद वकालात करते है। भण्डारी लाभचंदजी महाराजा फतहसिंहजी के पास कामदार हैं। भण्डारी मोतीचन्दजी सोजत में पुलिस सर्कंड इन्सपेक्टर हैं। इस महक्रमे में आप अच्छे लोकप्रिय रहे। भण्डारी जीवनमलजी के पुत्र नवरलमलजी ने गतसाल बी॰ प॰ पास किया है। ये होनहार युवक मालूस होते हैं।

भगडारी अमरसिंहजी का वरा—मण्डारी अमरसिंहजी के जोधिसहजी और सावंतसिंहजी नामक दो पुत्र हुए । जोधिसहजी मेड्ता अजमेर आदि कई स्थानों के हाकिम रहे । आप बढ़े पहलवान थे । आपने एक नामी पहलवान को पछाड़ा था । आपका मेड्ते में स्वर्गवास हुआ, जहाँ अभी आपके स्मारक में जीतरा बना हुआ है । इनके छोटे आना सावन्तसिंहजी भी हाकिम रहे । जोधिसंहजी के पाँच पुत्र हुए, जिनमें कल्याणदास और अचलदासजी का परिवार मौजूद है ।

मयहारी हरिदासजी - आप कक्याणदासजी के पौत्र थे। आप नामाङ्कित हुए। आप साम्भर और नावां के हाकिम रहे और सम्बत् १९४३ से १९६० तक जोधपुर के खर्माची रहे। आपका स्वर्गवास ६८ वर्ष की आयु में सम्बत् १९६० की माघ सुदी २ को हुआ। आपके दो पुत्र भण्डारी किशनदासजी और भण्डारी विशनदासजी अभी विद्यमान हैं। मंडारी हरिदासजी के गुजरने के बाद किशनदासजी ने सम्बत् १९६० से सम्बत् १९७८ तक खजांची (पोतदारी) का काम किया। मंडारी विशनदासजी ने भी खजाने में सर्विस की। आप सुधारक विचारों के सज्जन हैं। कला से आपको प्रेम है। मंडारी किशनदासजी के दो पुत्र हुए जिनमें माणकराजजी सम्बत् १९७५ में स्वर्गवासी हुए। दूसरे पुत्र मदन-राजजी घरू कारोबार करते हैं। माणिकराजजी के पुत्र मोहनराजजी ट्रिट्युट में सर्विस करते हैं। मंडारी विशनदासजी के पुत्र इन्द्रसिंहजी पुलिस विभाग में सर्विस करते हैं और अमरसिंहजी पढ़ते हैं।

मण्डारी करणीदानजी-अाप अचलदासजी के पुत्र थे आप मेड़ते के हाकिम रहे । सम्वत् १९२६ , की अपाद बदी ७ को आपका देहावसान हुआ । आपके महादानजी, सतीदानजी, आईदानजी, जगजोत-दानजी आदि भाठ पुत्र हुए। इनमें जगजोतदानजी इस समय विद्यमान हैं। दीपावत भंडारियों में आप सबसे बुजुर्ग सजन हैं। आपको अपने पूर्वजों के पर्वानों पर जोधपुर दरवार से गतसाल ४००) का पुरस्कार मिला है। भंडारी खानदान के कई रुक्के आपके पास हैं। आपके पुत्र भगवतीदानजी कलकत्ते में जवाहरात का काम करते हैं और फतहदानजी के पुत्र अम्बादानजी जवाहरात की दलाली करते हैं।

#### जेठमल लाडमल भंडारी, मद्रास

भंडारीं जेठमलनी खींबसीजी के परिवार में हैं। आपका कुटुम्ब सांचोर में रहता है। भंअरी जेंडमेंलेंनी का स्वर्गवास सवद १९७४ में हुआ। आपके प्रतापमलनी, लाडमलजी तथा हीरालालनी नामक ३ पुत्र हुए इनमें प्रतापमल जी तथा हीरालालजी सांचोर में ही निवास करते हैं।

भंडारी लाइमलजी का जन्म संवत् १९६५ में हुआ। आपने एफ॰ ए॰ तक शिक्षा पाई। आपका विवाह जोंधपुर में गणेशमलजी सराफ के वहाँ हुआ है। इस समय आप उनके पुत्र सरदारमलजी सराफ के साथ सरदारमल लाडमल के नाम से मदास में कारवार करते हैं।

#### भगडारी रायचन्दजी का परिवार

भंडारी रायचन्द्रनी, भंडारी दीपाजी के चतुर्थ पुत्र थे। आप बढ़े वीर और रणकुशक थे। आप जोधपुर राज्य की सेना के प्रधान सेनापित थे और आपने कई छोटी बड़ी रूढ़ाइयों में भाग लिया था। सम्बन्द १७३९ की भादना नदी ९ को राणापुर में मुजरात के शासक महम्मद के साथ जोधपुरी सेना का युद्ध हुआ था, उसमें भंडारी रायचन्द्रजी बड़ी नीरता के साथ युद्ध करते हुए काम आये।

मण्डारी रघुनाथसिंहजी — जिन महान् राजनीतिज्ञों एवं वीरों ने राजस्थान के इतिहास के पृष्ठों को उठावे किया है, उनमें भंडारी रघुनाथसिंहजी का आसन बहुत केंचा है। ये अपने समय के महापुरुष थे और मारवाद की राजनीति के मैदान में इन्होंने बढ़े-बढ़े खेल खेले। आज भी मारवाद की जनता बढ़े गौरव के साथ इनका नाम लेती है। "अजे दिलीरो पातशाह और राजा त् रघुनाथ" की कहावत मारवाद के बच्चे-बच्चे के मुँह पर है। यह बात निःसन्देह रूप से कही जा सकती है कि मारवाद में जितना प्रकाश इनकी कीर्ति का फैला उतना दो एक मुत्सिहयों ही का फैला होगा। खींवसीजी ही की तरह इनका प्रभाव भी केवल राजस्थान की सीमा तक ही परिमित नहीं था, वरन उत्तर में ठेठ दिली और दक्षिण पिक्चम में गुजरात तक की राजनीति पर इनका बड़ा प्रभाव था। महाराजा अजितसिंहजी के जमाने में मुश्सिहयों में दो सबसे अधिक प्रकाशमान तारे थे—एक खोंवसीजी और दूसरे रघुनाथसिंहजी। दुःख की बात है कि इनका प्रा इतिहास उपलब्ध नही है।

सम्वत् १७६६ में भंडारी रघुनायजी दीवानगी की प्रतिष्ठित पद पर अधिष्ठित किये गये। इस दीवानगी के काम को आपने बड़ी ही उत्तमता के साथ किया और इसके उपलक्ष्य में महाराजा अजितसिंहजी में सम्वत् १७६७ में आपको रायरायां की सर्वोच्च उपाधि से विभूषित किया। इसी समय महाराजा ने आपको हाथी, पालकी, सिरोपाव, मोतियों की कंठी आदि देकर सम्मानित किया। सम्बत् १७७१ में बादशाह फर्र्छसियर किसी- कारणवत् महाराजा अजितसिंहजी से नाराज हो गया और उसने अपने सेनापित सैयट हुसेनअली बख़शी को बड़ी सेना देकर मारवाड़ पर भेजा। इस समय महाराजा-ने अपने राज्य के हित की दृष्टि से बादशाही फौज से छड़ना ठीक नहीं समझा। उन्होंने सैयद हुसेनअली से सन्धि करली। इतना ही नहीं उन्होंने बादशाही दरवार में अपने अमुकूल परिस्थिति पैदा करने के लिए महाराजकुमार अमयसिंहजो और मंडारी रघुनाथसिंहजी को मेजा। बादशाह ने आप लोगों का बड़ा आदर किया। मंडारी रघुनाथसिंहजी ने बादशाह को बड़ी ही कुशलता के साथ समझाया और महाराजा अजितसिंहजी के लिए उसके मनमें सद्भाव उत्पन्न कर दिये। मंडारी रघुनाथसिंहजी ने बादशाह को इतना खुश कर दिया कि उसने महाराजा का मन्सव छः हजारी जात छः हजार सवारों का कर उन्हें गुजरात की सुबेदारी पर नियुक्त किया। सम्बत् १७७२ मे जब भंडारी रघुनाथसिंहजी महाराजा कुमार अभयसिंहजी के साथ जोघपुर छोटे तब वहां उनका राज्य की ओर से बड़ा आदरातिथ्य किया गया। इरवार ने उनकी इन महान सेवाओं की बड़ी प्रशंसा की।

सम्बत् १७७० के चैत्र में भंडारी खीवसीजी क़ैद से मुक्त हुए और त्रवार ने आसीप के डेरे में उन्हें प्रधानगी का सर्वोच्च पद प्रदान किया गया। इस समय भंडारी रघुनाथ भंडारी खीवसीजी के साथ प्रधानगी का काम करने लगे। कुछ वर्षों तक आप लोगों ने साथ-साथ काम किया। महाराजा आपके कामों से बड़े प्रसन्न हुए और आप दोनों बन्धुओं को हाथी, पालकी, सिरोपाव, जड़ाज कड़ा, मोतियों की कंडी, तलवार और कडारी देकर सम्मानित किया।

सम्वत् १७७९ में महाराजा अजितसिंहजी ने फिर महाराजकुमार अभयसिंहजी के साथ मंडारी रघुनाथसिंहजी को बादबाह के हुजूर में दिख्ठी मेजा । इस समय आप कई मास तक दिछी रहे ! आपकी बादबाह से बड़ी बनिश्ता हो गईं। बादबाह आपकी सलाह को बहुत मान देने लगा ! इसके बाद जब आप दिछी में थे तब संवत् १७८१ की अषाद सुदी १२ को महाराजा अजितसिंहजी उनके पुत्र बख्तसिंहजी द्वारा मार डाले गये।

सरदारों की नाराजी—मंदारी रघुनाथ और भंडारी खींवसी का अपूर्व प्रताप मारवाड़ के सरदारों से देखा न नया। वे उनसे बड़ा विद्वेष करने छो। और किसी म किसी प्रकार उन्हें अपने गौरव से गिराने का यत्न करने छो। बहुत से सरदारों ने विद्वोह कर दिया। मधुरा मुकाम पर कुछ सरदारों ने तत्काछीन महाराज से कहा कि सब सरदार भंडारियों से नाराज है और जब तक मंडारी कैंद न किये जावेंगे वे सन्तुष्ट न होंगे। महाराजा ने अपनी इच्छा के विरुद्ध सरदारों की बात स्वीकार करछी। उन्होंने भंडारियों को कैंद करने का हुक्म दे दिया। इस समय भंडारी खींवसी के पुत्र

भंडारी थानसिंह और पोमसिंह भंडारी के पुत्र मल्ल्कचंद्र को देवड़ा रीवा नामक राजपूत सरदार ने मार डाला। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि महाराजा की आज्ञा उन्हें मरवाने की न थी, सिर्फ केंद्र करने की थी। भंडारी खींवसी और भंडारी रघुनाथ भी केंद्र कर लिये गये। इस समय प्रायः सब के सब नामी भंडारी जेल में डाल दिये गये। कई भंडारी पीछे रुपये देकर हूटे। राजनैतिक परिस्थिति ने महाराजा को भंडारी रघुनाथ को छोड़ने के लिये मज़बूर किया। फिर भंडारी रघुनाथ को राज्य-कार्यं सींपा गया।

हसके बाद सम्वत १७४५ में फिर अन्य मंडारियों के साथ राय रघुनाथिसिंहजी को भी कैंद् हुई। पर थोदे ही दिनों के बाद जयपुर नरेश ने जोधपुर पर चढ़ाई की । जयसिंहजी के पास बढ़ी भारी फीज यी और जोधपुर राज्य का अस्तित्व तक खतरे में पढ़ गया था। ऐसी कठिन परिस्थिति में निरुपाय होकर दरवार ने फिर मंडारी रघुनाथ को कैंद्र से मुक्त किया और उन्हें बुलाकर कहा कि हालत बढ़ी नाजुक है। जयसिंहजी फीज लेकर चढ़ आये हैं और घर का भेद फूटा हुआ है। तुम बढ़े फाढ़ तोड़ करने वाले आदमी हो। अब ऐसा उपाय करो जिससे जयसिंहजी वापस लौट जावें। अगर तुम यह काम कर सको तो तुम्हारी बढ़ी भारी बंदगी समझी जायगी। इस पर मंडारी रघुनाथिसिंहजी ने अर्ज की कि खाविंदो की कुपा से सब ठीक हो जायगा। इसके बाद मंडारी रघुनाथजी जयसिंहजी के पास गये। यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि जयसिंहजी पर भंडारी रघुनाथजी का बढ़ा भारी प्रभाव था। वे इन्हें राजस्थान के बढ़े मुस्सुदी मानते थे। ज्याँही भंडारीजी जयसिंहजी के पास पहुँचे खाँही महाराजा जय सिंहजी ने खदे होकर आप का स्वागत किया और पीछे मारवादी भापा में कहा—"भंडारी आवो माको आवणों हुवो जद थाँको छुटको हुवो।"

- इसके बाद भंडारी रघुनाथजी ने जयसिंहजी को फौज खर्च के लिये दस लाख रुपये देने का वायदा कर उन्हें वापस लौटा दिया। रुपयों की जमानत के लिये खुद भंडारी रघुनाथ, भंडारी मनरूप, भंडारी अमरदास, भंडारी रत्नसिंह और भंडारी मेवराज आदि मुन्धुदियों को ओल में दे दिये गये। हम पहले कह चुके हैं कि भंडारी रघुनाथजी का जयपुर नरेश महाराजा जयसिंहजी पर बढ़ा प्रभाव था। ये शीव्र ही छूट कर जोधपुर आगये और उन्होंने महाराजा से मुजरा किया।

इस प्रकार जोधपुर राज्य की कई महत्वपूर्ण सेवाएं करने के बाद भंडारी रघुनाथ सम्बत १७९८ में मेड्ता मुकाम पर स्वर्गवासी हुए।

मरा श्री मारा में सारा स्थान के पुत्र थे । आप बड़े बहादुर और

रण कुताल थे। आप जोधपुर के हाकिम थे। आपने नागोर पर चढ़ाई कर नहीं किस प्रकार अपना अधि-कार किया इसका नर्णन हम "ओसवालों के राजनैतिक महत्व" नामके अध्याय में कर चुके हैं।

सम्बत १०१७ में महाराजा अजिनसिंहजी ने आपको फीज देकर अहमदाबाद भेजी । वहाँ जाकर आपने उक्त नगर पर अधिकार कर लिया। फिर अडारी रत्नसिंहजी को वहाँ का शासन भार सींप कर आप लीट आये।

सम्बत १७८२ के मान मास में जन महाराजा अमर्यासहनी दिखी पधारे तन भारताद का शासन भार राजाधिराज बक्तसिंहची पर रखा गया और मंडारी अनोपसिंहजी उनके सहायक बनाये गये।

सरवत १७८५ में आनन्दसिंद रायसिंह ने जालीर के गाँवों पर हमला किया, तब उनके सुका-विके में भंडारी अनोपसिंह ससैन्य भेजे गये। आपके पहुँचते ही दोनों वागी सरदार भाग सहे हुए। दरवार के हुक्म से आपने पोकरण पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार कर लिया।

मण्डारी केसरेसिंहजी—आप मंडारी अनीपसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र थे। जान पड़ता है कि भंडारी अनीपसिंहजी के और भी पुत्र थे, जिनमें माणिकचंद्रजी का नाम हमने पुष्कर के पँढे की बही में देखा। पर उनके अन्य पुत्रों का हाळ उपरूक्ष नहीं है।

भंडारी केसरीसिंहनी का समय दीपानत भंडारियों की अननित का था। इस समय अर्थाव सम्मत १७८० के लगभग मंडारी खींवसीजी के वंशन और केसरीसिंहजी कैंद्र किये हुये थे। भंडारियों की खगत में केसरीसिंहजी के कैंद्र होने और उन्हें सरेदारों के सिप्दें होने मात्र का उन्हेंख है। जान पदता है कि इनके समय में राज्य द्वारा भंडारी रचुनायको की हवेलो और जायदाद जप्त करली गई और ये बड़ी मुसीनत की हालत में नैतारण चले गये। इन के दो पुत्र थे, जिनमें पहले पुत्र अक्षेत्रन्दजी जैतारण रहे और दूसरे मेहते तथा बीलाई रहे। भंडारी केमरीसिंहजी का सम्मत १८५५ के लगभग जैतारण में देहानत हुआ। उनकी पत्नी उनके साथ सती हुई जिसका चौंतरा बना हुआ है। भंडारी अखेत्रन्दजी के फीजराजनी और जवाहरमलजी नामक दो पुत्र हुए। फोजराजनी के मुख्तानमलजी और गम्भीरमलजी नामक दो पुत्र हुए। फोजराजनी के मुख्तानमलजी और गम्भीरमलजी नामक दो पुत्र हुए। सम्मत १९१४ के विद्रोह में आप अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए मौर योदे ही दिनों में अंग्रेजी भारतीय फीज में अफसर हो गये। आपकी अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए मौर योदे ही दिनों में अंग्रेजी भारतीय फीज में अफसर हो गये। आपकी अंग्रेजी सेनापितियों से अच्छे अच्छे प्रशंसायत्र मिछे थे। मुख्तानमलजी और गम्भीरमलजी निःसन्तान गुजरे।

जवाहरमळजी के शिवनाथचंदजी नामक पुत्र हुए । आप व्यापार करनें के लिए केतुली (मालवा) गये थे । नहीं सम्बत १९२५ में पचीस वर्ष की अवस्था में आपंका देहान्त हुआ । आपके पुत्र मण्डारी जसराजजी हुए। मण्डारी जसराजजी — आपका जन्म सम्वत १९१६ में हुआ। अपने पिताजी की मृत्यु के समय इनकी अवस्था केवल ९ वर्ष की थी। दस वर्ष की अवस्था में आप कची सदक से ऊँट की सवारी पर जैतारण (मारवाइ) से भानपुर (इन्दौर राज्य) में आये और अपने नाना जीतमलजी कोठारी के निरीक्षण में द्कान का काम करने लगे। थोड़े ही दिनों में आपने ज्यापार में अच्छी पारदिशता प्राप्त करली। सम्वत १९४८ में काप वहाँ की सुप्रसिद्ध श्रीकिशन शिवनारायण नामक फर्म पर अपने नाना के स्थान पर मुनीम हो गये। उक्त फर्म के मालिक इन्दौर के सुप्रसिद्ध जागीरदार श्रीमान् सांवतरामजी कोठारी थे। भण्डारीजी ने उक्त फर्म का कार्य सुचारू रूप से सञ्चालित किया। इसके बाद सम्वत १९५७ में आपने जसराज सुखसम्पतराजं नामक स्वतन्त्र फर्म खोलो। भानपुर में इस फर्म की अच्छी प्रतिष्ठा थी। भण्डारी जसराजजी भानपुर परगने में अच्छे लोक्पिय और प्रतिष्ठित साहूकार समर्स जाते थे। आपका देहान्त सम्वत १९८१ में हुआ। आपके सुखसम्पतराज, चन्द्रराज, मोतीलाल और प्रेमराज नामक चार पुत्र हुए।

मण्डारी बन्यु—जसराजजी के बदै पुत्र सुखसम्पितराः की का जन्म सम्वत १९५० की अगहन सुदी १४ को हुआ। ईसवी सन् १९१३ में आप श्री वेद्वटेश्वर समाचार और सन् १९१४ में सदर्म प्रचारक के संयुक्त सम्पादक हुए। ईसवी सन् १९१५ में इन्होंने पाटि प्रक्षत्र के संयुक्त सम्पादक का कार्य किया। इस समय इस पत्र के प्रधान सम्पादक सुप्रख्यात इतिहास वेचा श्रीमान् के॰ पी॰ जायसवाल बैरिस्टरं थे। इसके दूसरे ही साल थे इन्दौर राज्य के "मल्लारि मार्तण्ड" नामक साप्ताहिक पत्र के हिन्दी सम्पादक हुए। ईसवी सन् १९२३ में इन्होंने अजमेर से "नवीन भारत" नामक साप्ताहिक पत्र को सज्ज्ञालित किया। ईसवी सन् १९२६ से आपने इन्दौर दरबार की सहायता से "किसान" नामक मासिक पत्र निकाला जो चार वर्ष तक चलता रहा। इस पत्र की स्वर्गीय लाला लाजपतराय ने अपने (People) नामक सुप्रख्यात पत्र में बड़ी प्रशंसा की और भारतवर्ष के घर-घर में इसके प्रचार की आवश्यकता बतलाई और भी कई देशमान्य नेताओं ने, कृपि विद्या विशारदों ने तथा हिन्दी के प्रायः सब समाचारय पत्रों ने "किसान" की बढ़ी सराहना की।

कई प्रसिद्ध पत्रों के सम्पादन करने के अतिरिक्त भण्डारी सुखसम्पातरायजी ने हिन्दी में लाभग बाबीस प्रन्थ लिखे। इनमें "भारतदर्शन" पर स्वर्गीय लाला लाजपतरायजी ने और "तिलक दर्शन" पर माननीय पण्डित मदन मोहन मालबीयजी ने भूमिका लिखी। इनका राजनीति विज्ञान हिंदी साहित्य सम्मेलन की उत्तमा परीक्षा में राजनीति विषय की पाठ्य पुस्तक मुकरेर की गई है। "भारत के देशी राज्य" नामक प्रन्थ पर इन्हें इन्दौर दरबार से १५०००) का बृहत पुरस्कार मिला। राजपूताना सेन्ट्रल इण्डिया के एज्युकेशन बोर्ड ने इस ग्रन्थ को एफ० ए० के लिये रेपिड रोडिंग ग्रन्थ के बसौर स्वीकार किया था।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🦷



श्री सुखसम्पत्तिरायजी भगडारी एम. श्रार. ए. प्स., इन्हौर.



श्री मोतीलालजी गण्डारी एच. एस. एस., इन्दौर.



श्री चन्द्रराजजी भृग्डारी 'विशारद', मानपुरा ( इस्दौ



श्री प्रेमराजजी भगडारी बी. ए. सपलीक, इन्दौर.

इन्होंने लगभग नीस हजार पृष्टों का एक विशाल अंग्रेजी हिन्दी कोष लिखा है। डॉक्टर गंगानाथ झा, सर पी० सी॰ रॉय, डाक्टर राघाकुमुद मुक्जी, डॉक्टर वुलनर आदि कई अन्तर्राष्ट्रीय कीर्ति के विद्वानों ने इस ग्रन्थ को भारतीय साहित्यका अटल स्मारक कहा है। इसके अतिरिक्त नॉम्बे क्रॉनिकल, पायोनियर, ट्रिब्यून आदि प्रतिष्ठित अंग्रेजी दैनिकों ने इसे भारतीय साहित्य का सबसे बड़ा प्रयक्त कहा है। "प्रताप" "भारत" "स्वतन्त्र" 'भारतिमग्न' 'अभ्युद्य' आदि बीसों पन्नों ने इस ग्रन्थ के महत्व और उपयोगिता पर लक्ष्ये-लक्ष्ये सम्पादकीय लेख लिखे हैं। इस कोष के काम को श्रीमान वाइसराय महोदय मे "महान प्रयक्ष" कहा है और उसके लिये हर प्रकार की सहायता का ऑफर दिया है।

ईसवी सन् १९२०-२१ के राजनैतिक आन्दोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। इसी साल ये ऑल इण्डिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चुने गये। यहाँ यह बात ध्यान में रखना चाहिये कि देशी राज्यों में सबसे पहले ईसवी सन् १९२० में इन्दौर में इन्होंने कांग्रेस कमेटीकी स्थापना की और इसका दफ्तर इनके मकान ही पर रहा। इन्दौर में प्रजा परिषद होने के लिये इन्होंने "मलारि मार्तण्ड विजय" में जोरों का आन्दोलन उटाया और वहाँ धूमधाम से परिषद हुई। नागपुर कांग्रेस के समय देशी राज्यों की प्रजा के उध्यानके लिये राजप्ताना मध्य मारत सभा की स्थापना हुई जिसके सभापति श्रीयुत राजा गोविंदलालजी पीती, प्रधान मन्त्री श्रीयुत कुँवर चांदकरणजी शारदा तथा संयुक्त मन्त्री श्रीसुखसम्पतिरायजी चुने गये। इस समय आपका विशेष समय साहित्य सेवा ही में जा रहा है।

जसराजजी के दूसरे पुत्र श्री चन्द्रराजजी का जन्म सम्बत १९५९ के कार्तिक सुद १२ को हुआ। सम्बत १९७६ में इन्होंने हिन्दी साहित्य सम्मेळन की विशारद परीक्षा पास की। इसके बाद ये साहित्य सेवा में छगे। इन्होंने करीब १५ महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखीं जिनमें भगवान महाबीर और समाज विज्ञान का बढ़ा आदर हुआ यह प्रन्थ हिन्दी साहित्य सम्मेळन की उत्तमा परीक्षा के पाठ्य कम में नियत है और इस पर इन्दीर की होळकर हिन्दी कमेटी ने स्वर्ण यदक प्रदान किया है भगवान महाबीर की एं० लालन और लाला हरदवाल सरीखे प्रतिष्ठित विद्वानों ने बड़ी प्रशांसा की। समाज विज्ञान को डा० गंगानाथ मा इत्यादि हिन्दी के कई प्रख्यात विद्वानों ने अपने विषय का अपूर्व प्रन्थ कहा और हिन्दी के प्रायः सब समाचार पत्रों ने इसकी वड़ी ही अच्छी समालोचना की। कुछ पत्रों में तो इस प्रन्थ के महत्त्व पर स्वतन्त्र लेख प्रकाशित हुए। 'विश्वाल भारत' भाष्ट्री' 'सुधा' 'चाँद' और ''वीणा" नामक मासिक पत्रों में इनके कई विचारपूर्ण लेख प्रकाशित होते रहते हैं। इन्होंने अपने कुछ मित्रों के सहयोग से भारतीय ज्यापारियों का इतिहास नामक महाविशाल प्रन्थ प्रकाशित किया, जो तीन बड़ी-बड़ी जिल्हों में है हाल में इन्होंने "संसार की भावी संस्कृति" नामक प्रन्थ लिखा है जो शीव्र ही प्रकाशित होगा।

#### त्रोसवाल जाति का शतिहास

जसराजजी के तीसरे पुत्र का नाम श्री मोतीळाळजी मंडारी हैं। मैट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर इन्होंने वैद्यक और होमियोपैथी का अध्ययन किया। इन्होंने पटना के होमियोपैथिक कॉलेज से डिग्री श्राप्त की और इस वक्त ये इन्दौर में सफलता पूर्वक होमियोपैथी की प्रेक्टिस करते हैं।

जसराजजी के चौथे पुत्र का नाम प्रेमशाजजी भण्डारी है। इन्होंने इसी साल बी॰ ए॰ पास किया। ये नवीन विचारों के और समाज सुधारक हैं। इन्होंने पर्दा की हानिकरक प्रथा को अपने घर से उठा दिया। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती सी॰ नजरकला सुशिक्षित महिला है।

भंडारी सुखसम्पितरायजी के पुत्र प्रसन्नकुभार, वसंतकुमार, चन्द्रराजजी के प्रभात कुमार, भौर विजय कुमार तथा भंडारी मोतीला अजी के पुत्र नरेन्द्रकुमार हैं। प्रेमराजजी की कन्या का नाम शारदा देवी है। भंडारी सुखसम्पतीरायजी की बड़ी कन्या स्नेहलता कुमारी की वय १४ साल की है। ये विद्याजिनोदिनी की प्रथमा परीक्षा पास कर जुकी हैं। गृह कार्य्यं व सीनेपिरोने की कला में दक्ष हैं तथा सुधारक विचारों की बालिका हैं।

## भएडारी खेतसीजी का परिवार

भयङारी खेतसीजी—आप भंडारी दीपाजी के द्वितीय पुत्र थे। आपने जोधपुर राज्य की प्रशंसनीय सेवाएँ कीं। जब महाराजा जसवन्तिसहजी का सम्बत् १७३५ में पेशावर मुकाम पर स्वर्गवास हो गया, तब वहां से महाराजा की फौज को वापस छानेवाले व्यक्तियों में भंडारी भगवानदासजी, मंडारी खेतसीजी और भंडारी छालचन्दजी आदि थे। आपके उदयकरणंजी, विजयराजजी, ठाकुरदासजी और छश्मीचन्दजी नामक चार पुत्र हुए।

मण्डारी विजयराजजी—जिन ओसवाल मुत्सिहियों ने जोधपुर राज्य के इतिहास को गौरवान्वित किया है उनमें भण्डारी विजयराजजी अपना विशेष स्थान रखते हैं। पहले पहल सम्बत् १७६७ में आप मेड्ते के हाकिम बनाये गये। जब सम्बत् १७६८ में शाहजादा फर्रुज़िस्यर ने ८०००० फौज लेकर दिल्ली पर चढ़ाई की उस समय जोधपुर दरवार की ओर से भण्डारी विजयराजजी तत्कालीन मुंगल बादशाह की सहायता के लिये ससैन्य भेजे गये। उस समय महाराजा अजितिसिहजी ने आपको यह संकेत कर दिया था-कि दो दलों में जिस दल की विजय हो उसी ओर तुम मिल जाना। मंडारी विजयराजजी ने महाराजा की इस सूचना का भली प्रकार पालन किया। शाहजादा फर्रुज़िस्यर ने विजयी होकर जब दिल्ली के तिल्ल की ओर प्रयाण किया तो मंडारी विजयराजजी उसकी ओर मिल गये।

सम्बत् १७७१ में अंडारी खींवसीजी ने आपको मारोठ, परवतसर, केकड़ी आदि पररानों पर अधिकार करने के लिये भेजे ।

सम्बद् १७६९ में आपने जोधपुर राज्य की ओर से डीडवाणा सकाम पर सगलसेना से सामना किया और उसमें विजय प्राप्त की। सन्वत १७७१ के मिगसर मास में आप गुजरात के सूबे पर अमरू करने के लिये भेजे गये और उसमें आपको सफलता मिली। सम्वत १०७१ में महाराजा ने बादशाही सुसाहिव नाहरलां को गरवा दिया। इससे बादकाह बढ़ा क्रोधित हुआ और उसने हुसेनअछीलां के नेतृत्व में एक बढ़ी सेना मेजी। सवाई जयसिंहजी भी अपने बहुत से उमरावों के साथ शाही सेना में मिल गये। भंडारी विजयसिंहजी शाही सेना से सुकावला करने के लिए प्रस्तुत हो गये। अन्त में सन्धि हो गई और शाही सेना वापस लौट गई।

सम्वत १७८५ में जोधपुर महाराजा को बादशाह से अहमदाबाद का सूवा मिला, लेकिन वहीं के नराव ने इनसे कहा कि "सूबा कागजों से नहीं, तलवारों से मिलता है" इस समय महाराजा बहुतसी सेना लेकर अहमदाबाद पर चढ़ दौड़े, उस समय लड़ाई में एक मोर्चे का सुखिया भंडारी विजेराजजी को तथा २ मोचौं का मुखिया इनके भतीजे भंडारी गिरधरदासजी तथा भंडारी रखर्सिहजी की- बनाया । संवतं १०८७ की आसोज सुदी १० को भारी लड़ाई हुई और इसमें दरबार की विजय हुई और इन्होंने शत्रु की बन्द्कें तथा हाथी छीन लिये। संवत् १७८१ में भंडारी विजयराजनी की मारोठ तथा परवतसर का हाकिम बनाया और सिरोपाव प्रदान किया ।

संवत् १७८७ के अवाद मास में मराठे २० इजार फीज लेकर चौथ लेने के लिए मारवाड़ पर चद आये, तब मारोठ की फौज छेकर भंडारी विजेराजजी ने उनका सामना किया । इसी प्रकार संवत-१७८९ के फाल्युन में मराठों ने ७० हजार फीज से युनः चढ़ाई की, उस समय भंडारी विजयराजजी तथा रक्षसिंहजी ने मारोठ और परवतसर की सेना से तथा मनरूपजी ने और मूळाजीवराज ने सोजत की सेना से -मुकाबिळा किया। थोड़ी छड़ाई के बाद चौथ के २ छाल रूपये छेकर मराठे वापस हो गये। संवत् १७८७ के माध मुास में बाजीराव फीज लेकर अहमदावाद पर चढ़-आये। उस समय भंडारी विजेराज उनके सामने मैजे गुये। सम्वत् १७९२ में भंडारी विजेराजजी सरसा भाटनेर की ओर फौज लेकर गये। इस प्रकार आपने अनेकों फीजों तथा लढ़ाइयों में योग दिया । आपके बढ़े भ्राता उदयकरणजी के गिरधरदासजी, रतन सिंहजी तथा भीमसिहजी नामक ३ पुत्र हुए ।

भंडारी गिरधरदासजी--आप १७८२ में मेडते के हाकिस थे। आप गुजरात और मारवाद की कई लड़ाइयों में अपने छोटे बन्धु भंडारी रतनिसहिजी और काका विजेराजंजी के साथ युदों में भाग होते रहे। संवत् १७८२ में आपको जोधपुर की स्वेदारी इनायत हुई। जब रायरायां भंडारी खींवसीजी के पुत्र मंडारी अमरसिंहजी दीवान हुए तब गिरघरदासजी को सिरोपाव, बैठने का कुरूब,-पालकी, मोतियों को कंडी और सरपेंच मिला था। सम्बत् १८०१ में आप दीवान के पद से सुशोभित किये गये। इस पद पर आप १८०४ तक रहे।

मंडारी रलसिंहजी — मंडारी खींवसीजी और मंडारी रखुनाथजी की तरह मंडारी रलसिंहजी भीमहान प्रतापी हुए। ये बड़े मुत्सही, शासन कुशल और वीर थे। सम्बत् १७८७ में आपने जोधपुर की
ओर से गुजरात पर सैनिक चढ़ाई की और उसमें आपको बड़ी सफलता मिली। इसके बाद गुजरात के
सूबे पर महाराजा अभयसिंहजो का अधिकार हो गया और मंडारी रत्नसिंहजी वहाँ के नायब सूबा बनाये
गये। वहाँ कुछ वर्षों तक आपने इस प्रतिष्ठित पद पर बड़ी ही सफलता के साथ काम किया। इस वक्त
एक प्रकार से आप गुजरात के कर्ता भर्ता थे। गुजरात के इतिहास में भी आपके गौरव का प्रशंसनीय
उल्लेख है। सम्बत् १७७२ में सूरत के सूबा सरवलां ने १० हजार फौज से अहमदाबाद पर आक्रमण
किया। मंडारी रत्नसिंहजी ने बड़ी ही वीरता के साथ इससे लोहा लेकर इसे पूर्ण रूप से पराजित किया।
इतना ही नहीं रत्नसिंहजी ने ४० मील तक इसका पीछा किया। इस लड़ाई में सरबलां मारा नया और
रत्नसिंहजी के चार घाव लगे।

- इसके बाद सम्वत् १७९० में आप अजमेर के गवर्नर बनाये गये। चार वर्ष-सक आप इस पद पर रहे। इस समय आपको कितने ही युद्ध करने पड़े। सम्वत् १८०३ में- आपने बीकानेर पर चढ़ाई की जहाँ बड़ी वीरता से युद्ध करते हुए आप काम आये। जब आपकी मृत्यु का समाचार महाराजा अभय्सिंहजी ने पुष्कर मे सुना तत्र आपको हार्दिक दुःख हुआ और आपके शोक में एक वक्त नौबत बन्द रक्खी गई।

भड़ारी रत्नसिंह जी के सवाईरामजी तथा जोरावरमळजी नामक दो पुत्र थे। इनमे जोरावर-मळजी मंडारी विजयराज जी के नाम पर इत्तक गये। भंडारी सवाईरामजी के बाद क्रमशः तखतमळजी, सुखमळजी, चांदमळजी, नथमळजी और अभयराज जी हुए। इस समय भंडारी अभयराज जी के पुत्र मंडारी सम्पतराज जी विद्यमान हैं। आपने अजमेर के रायबहादुर सेठ नेमीचन्द जो की ओर-से-अरतपुर, करोळी आदि कई रियासतों में खजांची काम किया। इस समय आप कोट के सेठ दीवान बहादुर के सरी-सिंह जी को ओर से आबू में खजांची का काम करते हैं। आपका कई बढ़े-बड़े पोळिटिकळ ऑफ़िसरों से बड़ा-अच्छा सम्बन्ध रहता है और उनकी ओर से आपको कई अच्छे र प्रशंसा-पन्न मिले हैं। मेड़ते में आपके प्रवंजों की बनाई हुई हवेळी है। भंडारी जारावरमलजी—आप भंडारी रत्नसिंहजी के द्वितीय पुत्र थे। सम्बत् १७९६ में जोधपुर और जयपुर में जो युद्ध हुआ था उस समय आप जोधपुर दरवार की श्लोर से कई बढ़े-बढ़े मुस्सिंहयों के साथ ओल में दिये गये थे। तब से आप वहीं बस गये। संवत्-१,७२० की चैत वदी १४ को तत्कालीन जोधपुर नरेश विजयसिंहजी ने जयपुर नरेश महाराजा पृथ्वीराजजी को चिद्वी लिखकर आपको बुलाया। पर महाराजा पृथ्वीसिंहजी ने आपको मेजना स्वीकार नहीं किया। आप जयपुर द्वारा बक्शी गई हवेली ही में निवास करते थे।

संस्वत् १८५० के छ्याभग इनको २ हजार रूपया प्रतिवर्ष खजाने से मिछता रहा । २३००) की जागीरी का गाँव भीनापुरा इनके पास रहा । इनके गणेशमछजी शिवदासजी, भनानीदासजी तथा धीरजमछजी नामक ५ एत हुए। इनको संवत् १९१० की अवाद सुदी १५ के दिन २ हजार की जागीरी के बजाय ५००) की रेख का गाँव मोजा राजािकशन मिछा। तब से यह जागीर इन बंधुओं के परिवार में चछी आती है।

मंडारी गणेशदासजी के बाद क्रमशः हरकचन्दजी अर्जुनिसंहजी तथा रणजीतसिंहजी हुए। रणजीतसिंहजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। भंडारी शिवदासजी के परिवार में कल्याणमलजी तथा भवानी दासजी के परिवार में प्तमचन्दजी गुलाबचंदजी ताराचंदजी और फतेचंदजी हैं। इनकी रंगून में प्तमचंद ताराचंद के नाम से फर्म है। भंडारी धीरजमलजी के पुत्र रिघकरणजी हुए। इनके पुत्र भंडारी बुधमलजी की वय ६८ साल की है, आपने अपने पुत्रों को शिक्षित करने की ओर उत्तम लक्ष दिया है। आपने १९४० में उमारिया में दुकान की, आप वहाँ के प्रतिष्ठित सज्जन समझे जाते हैं। वहाँ के आप सरपंच-(ऑनरेरी मजिल्ट्रेंट) रहे थे। आपके बदे पुत्र धनरूपमलजी भण्डारी खड़पुर (बंगाल) में धनरूपमल भंडारी एण्ड-संस के नाम से बेंकिंग व मोटर का बिजिनेस करते हैं। दूसरे पुत्र मंडारी दौलतमलजी ने लखनऊ छे.१९३० में एल० एल० बी० तथा १९३१ में एम० ए० पास किया है और इघर १९३० से आप चीफ़ कोर्ट जयपुर में प्रेक्टिस करते हैं। आपके छोटे आई प्रेमचन्दजी एफ़० ए० फाइनल में पदने हैं भंडारी धनरूपमलजी के ज्ञानचंद गुमानचंद आदि ५ पुत्र हैं। यह परिवार जयपुर में निवास करता है। तथा यहाँ के ओसवोल समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है।

### लूणावत भंडारी

हम उपर बतला चुके हैं कि नाडोल के चौहान अधिपति राव लाखनसी की १८ वीं पीढ़ी में समराजी हुए, और इनके पुत्र भंडारी नराजी संवत् १४९३ में राव जोधाजी के साथ मारवाड़ (मांडोर में) आये। इन भंडारी नराजी तक उनका परिवार जैनी चौहान राजपूत रहा। संवत् १५१२ में भंडारी नराजी का विवाह मुहणोंतों के यहाँ हुआ, तब से ये जैन ओसवाल हुए। कक्षा जाता है कि भंडारी नराजी की राजपूत पत्नी से राजसीजी, जसाजी, सीहोजी और खरतोजी नामक ४ पुत्र हुए, और मुहणोत पत्नी से तीलोजी नीवोजी और नाथोजी नामक ३ पुत्र हुए।

भंडारी जदाजी—-भंडारी नराजी के सबसे छोटे पुत्र नाथोजी के चौथे पुत्र भंडारी कदोजी थे। भंडारी कदाजी को संवत् १५४८ में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा ने प्रधानगी का और दीवानगी का सम्मान बक्झा। आपके पुत्र भंडारी बागोजी और पौत्र गोरोजी हुए।

मंडारी गोरोजी—आपने जोधपुर महाराजा राव गांगोजी के समय में प्रधानगी का काम किया। इनके खूणाजी, सार्वजी, सुलतानजी और जेवंतजी नामक ४ पुत्र हुए। इन बंधुओं में खूणाजी की संतानें खूणावत भंडारी कहलाई।

मंडारी लूगाजी—आप ल्लावतों में बहुत प्रतापी पुरुष हुए। आपकी वहादुरी तथा मोतवरी से तत्कालीन जोधपुर दरबार बहुत प्रसम्भ थे आप को महाराजा उदयसिंहजी; स्रसिंहजी तथा गजसिंहजी ने व बार प्रधानगी का सन्मान दिया। संवत् १६५१ से १६८१ तक आप १५ सालों तक प्रधान रहे। संवत् १६७६ में जब आपको प्रधानगी का सन्मान दिया, उस समय दरबार स्रसिंहजी ने दक्षिण में रवाना होते समय आपको ८० हजार की जागीर के गाँव इनायत किये। जब स्वत् १६८२ मे महाराजा गजसिंहजी को मेडता पुनः प्राप्त हुआ तब भंडारी लूणाजी ने मेडते जाकर वहाँ दरवार का अधिकार स्थापित किया। इस प्रकार अनेकों कार्य्य आपके हार्थों से हुए। संवत् १६८१ के कार्तिक मे आप स्वर्गवासी हुए।

मंडारी रायमलजी-आप भंडारी छूणाजी के पुत्र थे। पिताजी के स्वर्गवासी हो जाने पर उनकी जागीरी के गाँव आपको इनायत हुए। संवत् १६९७ में आपको जोधपुर दरबार ने दीवानगी का ओहदी बहुशा-तथा इस पद पर आपने १६९७ की पीप वदी ५ तक कार्य्य किया।

मंडारी मगवानदासजी—आप भंडारी रायमळर्जा के पुत्र थे। महाराजा जसवंतसिंहजी के साथ आप पेशावर में विद्यमान थे। संवत् १७६६ की सावण वदी ३ को जो फ़ीज जोधपुर से देहली गई उसमे आप गये थे।

मंडारी विदुलदासजी-आप भंडारी भगवानदासजी के पुत्र थे। आप महाराजा अजितिसिंह के

साथ जालोर में रहे। जब संवत् १७६३ में महाराजा अजितसिंहजी के हाथ में जोधपुर के शासन की बागडोर आई तब उन्होंने भंडारी बिद्व इदासजी को दीवान बनाया और उन्हें २४९२५) की जागीरी के १४ गाँव इनायत किये।

सम्बत् १७६५ की फालान सुदी १० के दिन महाराजा अजितसिंहजी भंडारी विद्वलगासजी के घर आरोगने (भोजन के लिये) पघारे उस समय दरबार को विद्वलदासजी ने ६६ हजार रुपये नजर किये। दरबार ने प्रसन्न होकर इन्हें हाथी सिरोपाव भेंट किया। इसी साल सावण सुदी १३ को आप को फिर से दीवानगी का पद मिला। सम्बत १७६६ की आषाड बदी ६ को आपको प्रधानगी का सम्भान, सासा सिरोपाव और जबाज कटारी भेंट मिली। आपके आता भंडारी नारायणदासजी सम्बत १७६५ में मेहते के हाकिम थे। इसी परिवार में भंडारी माईदास जी हुए।

महारी माईदासजी—आप भंडारी देवराजजी के पुत्र थे। सम्बत १७६५—६६ में जब भंडारी खींवसीजी देश वीवान थे उस समय उनके तन दीवान भंडारी माईदासजी बनाये गये। सम्बत् १७६७ में आपको केंद्र हुई और थोड़े ही समय में आप मुक्त हो गये। इसी समय बणाइ नाम का गाँव आपको जागीरी में दिया गया। सम्बत १८६९ के फाल्गुन में भंडारी माईदासजी, समददिया मूथा—गीकुरुदास जी के साथ दीवान बनाये गये।

भंडारी विद्व खदासजी के पश्चार् इस परिवार का सिकसिलेबार कुर्सीनामा नहीं प्राप्त होता। संमव है भंडारी विद्व खदासजी के प्रत्र या पौत्र भंडारी जसराजजी हों, । इन्हीं जसराजजी भंडारी के प्रत्र भंडारी गंगाराजी हुए, जो उन्नीसवी बाताबिर के मध्य में जोधपुर के राजनैतिक गगन में तेजपुरूज नक्षत्र की तरह प्रकाशमान हुए।

#### भंडारी गंगारामजी

t

X

आप जोधपुर के इतिहास में अपने समय में बड़े प्रताणी पुरुष हुए । जोधपुर महाराजा विजयसिंह जो ने फोज देकर आपको किश्तनगढ़ तथा उमरंकोट की छड़ाइयों में मेजा । सम्बत १८४४ में महाराजा विजयसिंह जो ने आपके वीरोजित कारवीं से प्रसन्न होकर आपको ६ हजार की जागीरी देकर सम्मानित किया । जब संवत् १८४९ में महाराजा विजेसिंह जी का स्वर्गवास हुआ और उनकी गद्दी पर महाराजा मींवसिंह जी बैठे उस समय मंदारी गंगारामजी और उनके माणेज सिंघ वी इन्द्रराजजी उनके सेना नायक थे। इन्होंने बढ़ी बढ़ी फोजें छेकर जाछोर पर घेरा डाला जहाँ महाराजा मानसिंह जी अपनी थोड़ी सी सेना के साथ किले में घिर कर अपनी रक्षा कर रहे थे। छगातार कई वर्षों तक दोनों पाटवीं

में मोर्चा वंदियाँ और छड़ाइयाँ होती रहीं। जब संवत् १८६० की काती सुदी ४ को जोधपुर में महाराजा भीमसिंहजी का स्वर्गवास हो गया और राज्य का अधिकारी कोई न रहा, ऐसे समय में जोधपुर स्थित प्रधान ओह देदारों ने मंडारी गंगारामजी तथा सिंघवी इन्द्रराजजी को घेरा वनाये रहने का आदेश किया। छेकिन इन वीरों ने तमाम परिस्थिति को सोचकर और राज्य का हकदार एक मात्र महाराजा मानसिंहजी को ही मानकर मोरचाबंदी तथा घेरा उठा दिया और स्वयं गढ़ में जाकर मानसिंहजी की निछरावछकी, तथा जोधपुर चछकर राज्यासन पर विराजने के छिये अरज की। इसी तरह जोधपुर के अधिकारियों तथा सरदारों को भी महाराजा मानसिंहजी को ही राज्यासन पर बैठाये जाने की स्वना मेजी और उन्होंने छन्हे विद्वास दिखाया कि मानसिंहजी तुम्हारे पर किसी प्रकार की सखती नहीं करेंगे। इस प्रकार आप छोगों ने मानसिंहजो को सम्बत १८६० के मगसर मास में राज्यासन पर अधिष्ठित कराया। इनकी इन बहुमूल्य- सेवाओं से प्रसन्न होकर दरबार मानसिंहजी ने इन्हे दीवानगी का सम्मान, सिरोपाव, कुरुब और बणाइ नामक गाँव तथा ख़ास रहा इनायत किया, जिसमें महाराजा ने अपने राज्यासीन होने के कार्यों में अंडारी गंगारामजी ने जो बहुमूल्य सेवाएं की थी उनका कृतज्ञता एवंक उन्हेख किया।

संस्वत १८६३ के फालगुन मास में जोधपुर के इतिहास में एक नवीन घटना घटी।, महा-राजा मानसिंहजी को राज्यासन पर बैठे थोड़ा ही समय हुआ था, और वे अपने सरहार मुखुदियों के बीच का मनोमालिन्य दूर-भी नहीं कर पाये थे, कि इसी बीच इन्होंने अपने दोवान भंडारी गंगारामजी और फीज के प्रधान सिंघवी इन्द्रराजजी को उनके पुत्रों सहित गिरफ्तार कर लिया । इस प्रकार के अनेक कारणों से राज्ये में बड़ी गढ़बड़ी मची हुई थी। इसका परिणाम घह हुआ कि मारवाइ के सरदारों ने धौंकलसिंहजी को राज्य का स्वामी मान कर उपदान उठाया। वे जयपुर और बीकानेर की लगभग । लाख फीज को जोधपुर पर चढ़ा लाये। जब इस विशाल सेना ने जोधपुर पर घेरा डाला, और राज्य के बचने की किसी तरह उम्भीद न रही, तब ऐसे कठिन समय में महाराजा मानसिंहजी उक्त आपित्त से अपनी रक्षा करने की चिन्ता में पड़े। ऐसी स्थित में इन्हें सिवाय भण्डारी गंगारामजी और सिंघवी इन्द्रराजजी के दूसरा अपना कोई सहायक न दिखा। फलतः महाराजा मानसिंहजी ने उनके पुत्रों को कुँद में रखकर इन दोनों बीरों को बुलाया तथा इस आपित्त से अपने राज्य-की रक्षा करने की अभिलापा दक्तयी। इस पर इन दोनों मुस्सिहयों ने दरबार को सब प्रकार से परिस्थित ठीक कर देने का विश्वास दिलाया तथा उसी समय वे इस प्रयत्न में लग गये। इस जगह इस बात का उल्लेख करना आवश्यकीय होगा कि भंडारी गंगारामजी को अपने एवज़ में अपने पुत्र को गिरफ्तार रखने की महाराज मानसिंहजी की नीति पर बड़ा खेद हुआ। होकिन उस समय उनके सामने प्रधान छह्य राज्य की रक्षा करना था, अतः वे केंद्र से रिहा होते ही समझौते के प्रयत्न में छग गये, जिसका विवरण पहले दिया जा चुका है।

इसके थोड़े ही दिनों बाद भण्डारी गगारामजी ने अपने अन्य सहयोगियों के साथ भारी फीज है कर बीकानेर पर चढ़ाई की। वहाँ के महाराजा स्रतिसहजी ने इन्हें साढ़े तीन छाल रुपये देने का वापदा किया, तब ये वहाँ से वापस और आये। इसी तरह आपने नवाब मीरला तथा छोदा घाड़ कल्याणमळजी के साथ पोकरण पर चढ़ाई की। वहाँ के ठाकुर से एक छाल रुपयों की आपने कब्छियतें छिलवाई।

भंडारी गगारामजी तथा सिंघवी इन्द्रराजजी का प्रेम—ये दोनों अरुषुदी मामा तथा मानेज थे। भण्डारी गंगारामजी मेघावी, दूरदर्शी और वहादुर प्रकृति के नस्वीर थे। इनके विषय में यह कहना भरुरिक न होगी कि भण्डारी गंगारामजी का मस्तिक और सिंघवी इन्द्रराजजी का साहस इनके कार्यों को सफल करने में सार्थक हुआ। इनके विषय में इस प्रकार का एक प्रचलित है कि—

इद की फद गंग जाखे, न गगु की गोबिंद जाखे।

जयपुर, बीकानेर आदि की विजय के पश्चात सिंघवी इन्द्रशानजी रिधासत के दीवान बनाये गये। इनके सन्मान और मधिकार में उत्तरोत्तर इद्धि हुई। ऐसे समय में उनकी मण्डारी गंगारामजी की खुदाई बहुत ही न्यादा अखरी। कहा जाता है कि मण्डारी गंगारामजी को तरकाळीन रोजनीति पर बढ़ा असंतोष हुआ। अपने बदले में अपने पुत्र को कैंद में रखे जाने का उन्हें बढ़ा सदमा हुआ, और वे अपना अन्तिम समय हरिद्वार में बिताने के लिए रवाना हो गये। इस प्रकार महाराजा विजैसिंहजी, महाराजा भीवसिंहजी तथा महाराजा मानसिंहजी इन तीन नरेशों के राजत्व काल में रियासत की तन मन है सहायता करते हुए इस वीर पुत्रव ने अपने जीवन के अन्तिम दिन हरिद्वार में ही बिताये तथा धार्मिक जीवन विताते हुए वहीं आपका स्वर्गवास हुआ।

मंडारी मवानीरामजी आप अण्डारी गङ्गारामजी के पुत्र थे। संवत् १८६३ में आएको अपने पिनाजो के साथ केंद्र हुई तथा जोधपुर के रक्षार्थ उनके छोड़े जाने पर आप को उनके एवजू में केंद्र रक्षा। ज्यपुर विजय के बाद आप छोड़े गये तथा उस समय भण्डारी गंगारामजी को खोधपुर परगने का बणाइ नामक गांव जागीर में दिया गया। यह गांव इनके अधिकार में संवत् १८०९ तक रहा। पीछे उनको परवतसर परगने का बेसरोली गाँव जागीरी में मिला, जो इनके पास संवत् १८८५ तक रहा। थे भी जीधपुर राज्य की सेवाएँ करते रहे।

<sup>(</sup>१) सिंगवी इन्हराजनी । (२) मण्डारी गङ्गारामनी । (२) मगवान् ईश्वर ।

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

भण्डारी भवानीरामजी के पश्चात् उनके परिवार के न्यक्तियों का सिलसिलेवार कुर्सी नामा नहीं प्राप्त होता, पुष्कर में भण्डारियों के पण्डे की बही में देखने से हमें भण्डारी भवानीरामजी के पुत्र भण्डारी आसारामजी के होने का पता चलता है। अन्तु। अनुमान किया जाता है कि सोजत के भण्डारी पृथ्वीराजजी, भण्डारी गंगारामजी के भतीजे थे।

- मंडारी पृथ्वीराजजी - भण्डारी अभेमलजी के तीसरे पुत्र भण्डारी पृथ्वीराजजी थे। इन्होंने भी जोधपुर राज्य के लिये कई बहादुरी के कार्य्य किये। इन्हा निवास सोजत में था। संवत् १८६४ में इनको सोजत का सरवादारा नामक गांव जागीर में मिला। जब जोधपुर पर जयपुर और वीकानेर की फौज़ों ने संवत् १८६४ में चढ़ाई की। उस समय मीरखों को मिलाकर सिंघवी इन्द्रराजजी, कुचामन ठाकुर शिवनाथिसहजी तथा भण्डारी पृथ्वीराजजी ने जयपुर पर चढ़ाई की थी। जब जयपुर विजय के समावार जोधपुर पहुँचे थे, उस समय महाराजा मानसिंहजी ने भण्डारी पृथ्वीराजजी के नाम एक रुक्ता भेजा था कि:

भड़ारी पृथ्वाराज दिसे सुप्रसाद बाचनों, तथा श्रीजीरा इकवान सुं बंदगी तू श्रीछी पोंहतों. जस बंदगीरों आयोः हान सुदी जेपुर वाना अठा सुं कूंच मोरचा उठाय कियोः अने थारी मारग में हनकारां री सावधानी रास आछी रीत समाधानरी तजवीज करेः संवत् १८६४ रा मादवा सदी १४

संवत् १८६५ के फाल्गुन में भण्डारी पृथ्वीराजजी फलोदी खाली कराने के लिये भेजे गये। उमरकोट के युद्ध में सिंघवी गुलराजजी के साथ आप भी भेजे गये थे। संवत् १८७९ में आपको खरवाण (भाद्राजण) नामक गांव जागीरी में मिला। कहा जाता है कि एक समय मीरखां ने सोजत को लटने के इरादे से हमला कर दिया। कारण कि उस समय सोजत भींवराजोत आदि सिंघवियों का निवास स्थान था। ऐसे समय मीरखां के पगड़ीबंद भाई भण्डारी पृथ्वीराजजी ने मीरखां से कहा कि "खुशी की बात है कि आज तुम सोजत लुटने आये हो। पहिले अपने दलबल समेत चलकर अपने माई का घर लुटना उचित न समझा तथा वहाँ से कूँच किया। इस प्रकार सोजत लुटी जाने से बची। सोजत से आगे जाकर उसने सिरिमारी पर धावा मारा, जहाँ मुन्सुदियों की बहुत-सी छिपी हुई सम्पत्ति उसके हाथ लगी। संवत् १८८० की जेठ सुदी ९ के दिन भण्डारी पृथ्वीराजजी जालोर के समीप युद्ध करते हुए मारे गये। इनकी धर्मपत्नी इनके साथ सती हुई। जालोर के हरजी नामक स्थान में और सोजत में इनकी छतरी वनी हुई है। इनके पुत्र फीजनस्वी हुए।

महारी फीजमलजी—आप संबत् १८७७ में जालीर के हाकिम हुए। पिताजी के गुजरने पर उनके नाम की जागीरी के गांव खारिया, नींबरा तथा चविष्टया इनके नाम पर हुए। संवत् १८८३ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके पुत्र सुलहराजजी के पास अपने पितामह के नामकी जागीरी के दो गांव रहे। इनको कड़ा, मोती, तुशाला आदि जोधपुर दरबार से इनायत हुआ इनका स्वर्गवास संवत् १८९० के लगभग छोटी वथ में हां हो गया। मण्डारी सलहराजजी के गुन्न-जसराजजी ने कोई कार्य नहीं किया तथा मोज से अपने पूर्वजों की सम्पत्ति उदाई। इनके पुत्र अमृतराजजी ५० सालों तक जोधपुर स्टेट में थानेदार रहे। संवत् १९४८ में इनका शरीरान्त हुआ। आपके रूपराजजी, सोहनराजजी तथा चैनराजजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें बढ़े दो भाई निसंतान गुजरे। इस समय मंदारी चैनराजजी की अवस्था ४८.साह की है तथा ये मेससे जी रहनाथमल बेंकसे हैदराबाद (दक्षिण) की दुकान पर रहते हैं। इनके भी कोई पुत्र नहीं है।

#### भएडारी सम्पतराजजी करणराजजी, सोजत

जपर भण्डारी खणाजी का परिचय दे चुके हैं। इनके परिचार में भंडारी धनराजजी हुए जिनकी संतानें धनराजोत भंडारी कहलाती हैं।

भंडारी धनराजनी महाराजा स्रसिंहजी के समय में राज्य के उच्च पद पर कार्य्य करते थे। ये सोजत में आकर रहने छगे। इनकी सातवी पीढ़ी में द्याछदासजी के प्रत्र विद्वछदासजी प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। भंडारी विद्वछदासजी ने तोपखाने के प्रमुख नियुक्त होकर गोड़वाड़ प्रान्त के घाणेराव नामक नगर को फतह किया और मारवाइ राज्य में मिछाया। मेड़ते के पास गींगोली की घाटी की छड़ाई में भी इन्होंने बहांदुरी के काम किये। इससे प्रसन्न होकर द्रवार ने संवत् १९५२ की वैसाख बदी २ को इन्हें वाली और सोजत में वेरे तथा खेत इनायत किये, ये वेरे ओर खेत अभी भी इनकी संतानों के कबजे में हैं। जिस समय जोधपुर निवासी सेठ राजारामजी गढ़िया ने श्री शत्रुंजयजी का संघ निकाला था, उसमें राज की तरफ से इंतजाम के लिये भण्डारी विद्वछदासजी भेजे गये थे। उस समय शत्रुंजय तीर्थ पर इन्होंने कोशिश कर एक पेड़ी कायम करवाई जो दूसरे नाम से इस समय मौजूद है। सम्बन् १८८२ में आप गुजरे।

भण्डारी विद्व छदासूँजी के गोविन्ददासजी और गिरधरदासजी नामक र पुत्र हुए। गोविन्ददासजी तोफखाने के अफसर थे, आपके अमीदासजी और देवीदासजी नामक र पुत्र हुए। भण्डारी गिरधरदासजी प्रमुद्रा के हाकिम थे। भण्डारी देवीदासजी का छोटी उम्र में ही अन्तवाल हो गया था। इनके बदे आता भण्डारी अमीदासजी ६ साल की उम्र से ही अंधे थे। अंधे होते हुए भी आपकी पहिचान शक्ति तीह थी। कई प्रकार के सिक्कों की परीक्षा आप कर लेते थे आपके और आपके पुत्रों के नाम हुकूमतें रहीं। आपका अंत काल संवत् १९३९ में हुआ। अंण्डारी अमीदासजी के शंकरदासजी मिश्रीदासजी हरिदासजी और गणेशदासजी नामक थ पुत्र हुए, इनमें से शंकरदासजी, भण्डारी देवीदासजी के नाम पर दक्तक दिये गये। भण्डारी शंकरदासजी बाली के हाकिम थे। इनके समय तक इस णरिवार के पास तोपखाने की आफ़्सरी का काम रहा। आपकी याददाशत तेज थी। इनका अंतकाल संवत् १९८२ में हुआ आपके लोटे भाइयो ने राज की नौकरियाँकी। आपके पुत्र भण्डारी जोरावरमलजी का अन्तकाल संवत् १९९० में हुआ। इनके पुत्र सम्पत्राजजी का जन्म संवत् १९४५ में हुआ।

भण्डारी सम्प्रतराजजी आरम्भ में सिरोही स्टेट के फोरस्ट मे असिस्टेण्ट इन्स्पेक्टर थे। बाद आपने जोधपुर में वकीली परीक्षा पास कर सोजत मे प्रेक्टिस ग्रुरू की तथा इस धन्धे में इजारों रुपये आपने पेदा किये। आपने अपने पिताजी के नाम से जैनशंकर बाग नामक बगीचा बनाया। आपके इंसराजजी और धनपतराजजी नामक २ पुत्र हैं। भण्डारी इंसराजजी ने इन्दौर मे बी० ए० तक का अध्ययन किया है तथा इस समय एल० एल० बी का अध्ययन कर रहे है।

मंडारी करणराजजी—इसी परिवार में भण्डारी करणराजजी हैं। आपने बहुत छोटी उमर में ही सोजत कोर्ट के वकीलों में अच्छी तरक्की की। सोजत के ओसवाल समाज में जो ६ सालों से धड़े बन्दियाँ थीं, उसे कोशिश करके करणराजजी ने एक करवा दिया। इस सफलता के उपलक्ष्य में ज्युडिशियल सुपरिण्टेण्डेण्ट सोजत ने इन्हें सार्टिफ़िकेट दिया।

फरवरी १९६० में सोजत के अस्पताल में बहुत बीमार एकत्रित हो गये, तब भण्डारी करण-राजजी ने उदारता पूर्वक बर्तन आदि के द्वारा उनकी सहायता की। इसके उपलक्ष्य में प्रिन्सीपल मेडिकल ऑफिसर ने खुद भी धन्यवाद दिया तथा जोधपुर दरबार को लिखा, जिससे वाइस प्रेसीडेण्ट कौंसिल ने १४-३-३० के दिन सार्टिफिकेट भेज कर करणराजजी का उत्साह बढ़ाया। आप बड़े मिलनसार तथा उत्साही सज्जन हैं। इस समय आप सोजत कोर्ट में वकील का कार्य्य करते हैं।

#### श्री दुलीचन्दजी मंडारी, सादड़ी (गोडवाड़)

यह ल्लावत भण्डारी परिवार साद्की (गोडवाड़) निवासी श्वे० जैन सन्दिरमार्गीय आश्राय का मानने वाला है। भण्डारी फूलचन्दजी ने साद्की में ४० अठाई राणकपुरजी का मेला आदि कई कार्ये कर धर्मध्यान में नाम पाया। १९६० में आप गुजरे। आपके पुत्र जसराजजी तथा सरदारमलजी आपके

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 📺



श्री सम्पतराजजी भगडारी वकील, सोजत.



श्री रूपराजजी भगडारी वकील, जालोर,



सेठ संतोषचंदजी भगडारी, कानपुर.



श्री प्रेमराजजी भगडारी ( मूथा ) श्रहमदनगर.

सामने ही गुजर गये। सण्डारी जसराजजी के पुत्र दुखीचन्दजी तथा चन्दनमळजी और सरदारमळजी के पुत्र तेजमळजी हुए । इनमें चन्दनमळजी का स्वर्गवास हो गया है।

भण्डारी दुर्लीचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आप गोइवाइ के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। साद्दी की पंचायती में आप आगेवान व्यक्ति हैं। भण्डारी तेजमलजी तथा चंदन-मस्जी के पुत्र केसरीमलजी और पुखराजजी संवत् १९०८ में कोयम्बद्धर गये, और वहीं भागीदारी में जरी का व्यापार शुरू किया। इधर ६ सालों से आप लोग तेजपाल पुखराज भण्डारी के नाम से कोयम्बद्धर में अपना धरू काम करते हैं। दुलीचन्द्रजी के पुत्र घीसूलालजी हैं।

## सेठ गुलावचन्द मुकनमल मंडारी, चांद्र बाजार

ल्यावत भण्डारी तेजमलजी लगभग १०० साल पहिले जोधपुर से चांदूर बाजार (सी० पी०) आये तथा यहाँ ज्यापार ग्रुरू किया। इनके पुत्र तखतमलजी का परिवार कळकते में, बस्तावरमलजी का हैदराबाद में तथा गुलावचन्द जी का यहाँ चान्दूर में है। भण्डारी गुलावचन्द जी ९५ साल की लम्बी उमर पाकर संवत् १९८० में गुजरे। आप यहाँ के ओसवाल सभाज में अच्छे इजतदार व्यक्ति थे। इनके सीनमलजी, खंदनमलजी, जवाहरमलजी, ग्रुकनमलजी, लखमीचन्द जी तथा प्रत्नमलजी नामक ६ पुत्र हुएं। इनमें ग्रुकनमलजी मौजूद हैं। आप सेठ रामलाल मूलचन्द के यहाँ ग्रुनीमात करते हैं। आपके पुत्र मेधराजजी व केसरीमलजी हैं। इनमें केसरीमलजी, जवाहरमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। सोनमलजी के पुत्र बस्तीमलजी तथा चाँदमलजी बदनूर में सेठ प्रतापमल लखमीचन्द गोठी के यहाँ सर्विस करते हैं तथा प्रत्नमलजी के पुत्र छोगामलजी मुगलचावदी में रहते हैं।

# मंडारी अनीपसिंहोत, मेसदासोत, परतापमलोत और कुशलचंदोत

हम जपर लिख चुके हैं कि भण्डारी नराजी की पांचवी पीढ़ी में भण्डारी गोराजी हुए ! इनके हरणाजी साद्कजी, सुलतानजी और जैवंतजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें ल्याजी की संतानें ल्यावत भण्डारी कहलाई ! जिनका परिचय अपर दिया जा चुका है । ल्याजी के छोटे आता साद्वजी के बदे पुत्र भीवराजजी थे । इनके ७ पुत्र हुए जिनमें चौथे पुत्र कल्याणदासजी थे ।

भण्डारी करवाणदासजी के अनोपसीजी, मेसदासजी, सिरदारमलजी, परतापचंदजी तथा कुशल-चंदजी हुए। इन वंधुओं ने भी मारवाद राज्य की बहुत सी सेवाएँ की। इनकी संतानें कमशः अनोपसिंहोत, मेसदासीत, परतापमखोत और कुशलचंदीत कहलाई, जिनका परिचय नीचे दिया जा रहा है।

### मंडारी उमरावचन्दजी भाणकचन्दजी (अनोपसिंहोत) जोधपुर

यह हम पहले लिख ही चुके हैं कि भण्डारी कल्याणदासजी के सर्व पुत्रों से अलग २ शाखाएँ निकली । यह शाखा भी उनके प्रथम पुत्र अनोपसिंहजी से निकली है । अनोपसिंहजी बड़े वीर पुरुष थे । आपको पैरों में सोना प्राप्त था । आपके पुत्र सरूपचन्दजी मेंद्रता के पास होने वाली लड़ाई में काम आये ! इनके पुत्र हरकचन्दजी हुकुमत तथा कोतवाली में सर्विस करते रहे । इरकचन्दजी के पश्चात् आपके पुत्र करमचन्दजी और करमचन्दजी के पुत्र घरमचन्दजी हुए आप रागी देवड़ीजी के कामदार रहे । आपका स्वर्गवास हो गया है । आपके रूपचन्दजी, लालचन्दजी, मानचन्दजी और माणकचन्दजी नामक चार पुत्र हुए । इनसे से माणकचन्दजी का स्वर्गवास हो गया है ।

मंदारी रूपचन्दर्जी—आप करीब ४० वर्ष तक महकमा ईवाले में इन्स्पेक्टर रहे। इस समय आप रिटायर हैं। आपके उमरावचन्दर्जी, सरदारचन्द्रजी और सुमेरचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। बढ़े पुत्र उमरावचन्दर्जी ने अपनी कार्य्य तत्परता से अच्छी उन्नति की। आप मेड्ता, जोधपुर, फलोदी, बावमेर तथा बिलाड़े के हाकिम रहे। इसके पश्चाद आप सिटी कोतवाल जौर मालानी डिस्ट्र वट केल्युडिशियल सुपरें-टेण्डेण्ट बनाए गए। इस पद पर आप वर्तमान में भी कार्य करते हैं। आपको कई प्रशंसा पत्र भी मिले हैं। आपके भाई सरदारचन्द्रजी बी० ए० हैं। आप प्रारम्भ में रेखे में नौकर हुए। पश्चाद पुलिस इंस्पेन ए बने। फिर कई स्थानों पर हाकिम रहे और आजकल जालीर में हाकिम हैं। आपके भाई सुमेरचच्द्रजी बी० ए० एक० वी० आजकल जोधपुर में मेनिटस करते हैं।

मंडारी लालचन्दजी — आप करीब २० तक हवाले में-नौकरी करते रहे । आजकल आप रिटायर हैं। आपके भाई मानचन्दजी हवाले में इन्स्पेक्टर रहे। आप दोनों भाइयों के कोई संतान नहीं है। मंडारी माणुकचन्दजी — करीब २२ साल से जोधपुर में वकालत कर रहे हैं। आप यहाँ के प्रतिष्ठित और फर्स्टक्रास वकील माने जाते हैं। आपके चार पुत्र हैं। बड़े मुकुनचन्दजी सोजत में हवाला दारीगा हैं शेष प्रतापचन्दजी, किशोरचन्दजी और भोपालचन्दजी अभी पढ़ रहे हैं।

#### मंडारी बादरमलजी किशनमलजी ( परतापमजीत ) जोधपुर

भण्डारी कल्याणदासजी के चीथे पुत्र परतापमलजी हुए, इनके नैशज प्रतापमलोत भण्डारी कहलाते हैं। इस परिवार में भण्डारी रूबरालजी, सम्बत् १८९२ में फतेपोल के चौकी नवीस थे। संबद् १८९३ में इनको गाँव नीबाड़ी कला जागीरी में मिली जो १९०० में जंस हो गई, ये इस्तरेखा के बड़े जानकार थे।

मंडारी बहातुरमलजी—आपभण्डारी प्रतापमल नी की पांचवीं पीढ़ी में हुए, अपका जन्म १८७३ में हुआ महाराजा तखतिसह्जी के समय में इनका बढ़ा प्रभाव और जोर था, इनके सम्बन्ध में उस समय कहाँवत भी कि... .. "बारे नाचे बादरियो—सां, नाचे नाजिरयो"। ये सम्वत् १८९६ से १९४२ तक जोधपुर स्टेट में हाकिम सायर, खासा खजाना, हुजूर दफ्तर, अज कोठार के दारोगा और साल्ट विभाग के सुपिरिटेण्डेण्ट पद पर रहे। संवत् १९३२ में साल्ट सुपिरिटेण्डेण्ट पद पर सिवंस करते समय ३ हजार की रेख का हरडागी नामक गाँव आपको जागीरी में मिला। आपको महाराजा तखतिसह ने प्रसन्नता के कई क्वके दिये थे। आप कहर तैरापंथी आम्नाय के मानने वाले महानुमान थे। आपको १८८३ में नागोर का गाँव सिलारिया जागीरी में मिला। आपका संवत् १९४२ में स्वर्गवास हुआ।

मडारी किश्नमलजी —आप भण्डारी बाद्रमलजी के पुत्र थे। आप खजाने वाले भण्डारीजी के नाम से मशहूर थे। आप पहले हाकिम, एन कोठार, और बागर आफ़िसर रहे। पश्चात् संबत् १९४२ से १५ सालों तक खासा खजान। के आफ़ि पर रहे। आप से जोधपुर दरबार तथा महाराज प्रतापिंसहजी बहुत खुश रहे। इनकी जमाखर्च की जानकारी प्रशंसनीय थी। किवता करने का आपको बड़ा प्रेम था, आपने बहुत रुपया खर्च कर मारवाद की पुरानो तवारीख का संग्रह किया तथा गर्च और पद्य में मारवाद के ताजिमी सरदारों की तवारीख लिखी। आपको पालकी और सिरोपाव प्राप्त हुआ था। आपका स्वर्गवास संवत् १९६२ में हुआ। आपके पुत्र माधोमलजी का छत से गिर जाने से अन्तकाल हो गया। आपके नाम पर आपके छोटे आता मानमलजी दत्तक लिये गये, इनका भी स्वर्गवास हो गया अतगुव इनके नाम पर अपको छोटे आता मानमलजी दत्तक लिये गये। इस समय भण्डारी जवरमलजी विद्यमान हैं। इनके नाम पर अपने पूर्वजों के गाँव सिलारिया की जागीरी बहाल रही। भण्डारी जवरमलजी ने इस वर्ष बी० ए० एल एल० बी की बिगरी हासिल की। आपको जोधपुर दरवार से "कैफियत और जी कारा" शक्ष है।

## भण्डारी अखेराजजी प्रयागराजजी (मेसदासीत) जोधपुर

मेसदासीत भंडारी भी भंडारियों की एक शाखा है जिसकी उत्पत्ति कल्याणदासजी के दूसरे पुत्र तथा भंडारी कुशलचंदजी के बड़े श्राता मेसदासजी-से हुई है। जब महाराजा अभयसिंहजी ने इनके बड़े आता भण्डारी अनोपसिंहजी को चूक करवाया उस समय ये अपने भाइयों के पुत्रों को लेकर देहली चले गये थे। वहीं वाटशाह ने इन्हें खानसामाई का काम दिया। कुछ समय पश्चात् नागोर के राजा रामसिंहजी ने इन्हें अपने पास बुलवा लिया एवम् संवत् १७७२ में अपना दीवान नियुक्त किया। जब संवत् १८०८ में महाराजा बखतसिंहजी नागोर से जोधपुर के महाराजा होकर आये तब आप भी साथ थे। यहाँ आप महाराजा के तन दीवान रहे। आपका संवत् १८२६ में स्वर्गवास हो गया। आपके नरसिंहदासजी, मनोहरदासजी, और माधोसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए।

मंडारी नरसिंहदासजी—बड़े बीर पुरुष थे। आपको संवत् १८०८ में डीहवाना की छड़ाई में जाना पड़ा। वहाँ जाकर आपने सफलता पूर्वक डीहवाना पर अधिकार कर लिया। इसके बाद आप जसवंतपुरा के हाकिम रहे। इस समय भी यहाँ बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। इन्हीं में से एक छड़ाई में इनके छोटे आता मनोहरदासजी काम आये। आगर के पास अभी भी इनकी छत्री बनी हुई है। नरसिंह दासजी के कामों से असझ होकर महाराजा साहब ने आपको नागोर परगने का सिंगरावत तथा डीहवाने परगने का अमरपुरा नामक गाँव जागीर में बल्झा। आपसंवत् १८१९ में जोधपुर के दीवान रहे। आपने डीहवाने में कालीजी का मन्दिर तथा कुँआ बनवाया। आपके गोळुलदासजी पुत्रम शिवदासजी नामक दो पुत्र हुए। नरसिंहदासजी के दूसरे भाई माधौसिंहजी अजमेर के सूबे रहे। संवत १८२५ में महाराजा की ओर से उदयपुर के तत्कालीन महाराजा अरसीजी की सहायतार्थ और २ मुसुहियों के साथ सेना लेकर गये थे। इसी सहायता के उपलक्ष्य में महाराजा ने गोइवाइ का परगना महाराजा जोधपुर को दिया था। संवत् १८३९ में ये मेडता के पास मराठों के साथ होनेवाले युद्ध मे हु झार हुए। मालंकोट के पास इनकी छत्री बनी हुई है।

भण्डारी गोकुलदासजी नागोर, मेड्ता और डीडवाना के हाकिम रहे। आपके कोई संतान न हुई। भण्डारी शिवदासजी बहुत समय तक डीडवाना, सांभर और पचपदरा के हाकिम रहे। नमक के पांच दरीवे आपके आधीन थे। आपका स्वर्णवास हो गया। आपके अचलदासजी तथा इसरदासजी नामक दो पुत्र थे। अचलदासजी अपने पिताजी के पश्चात् नमक दरीवों के हाकिम रहे। इसके पश्चात् ये सांभर, नागोर, मेड्ता, पाली और फलोदी की हुकूमत पर भी रहे। आपका स्वर्णवास संवत् १९२८ में हुआ। अपके गणेशदासजी, सामदासजी और सांवतराजजी नामक तीन पुत्र हुए। अचलदासजी के भाई भण्डारी इसरदासजी भी सांभर पचपदरा, डीडवाना इत्यादि स्थानों पर नमक के दरीवा के हाकिम रहे। आपका स्वर्णवास संवत् १९२९ में हुआ। आपके रामदासजी तथा सिरेराजजी नामक दो पुत्र हुए।

- मंडारी अचलदासजी का परिवार—भण्डारी गणेशदासजी जोधपुर से उदयपुर चले गये एवम् वहाँ
-भीलंबाढ़ा के गिरोही आफीसर रहे । इसके बाद आप कई स्थानों पर हाकिस रहे । संवत् १९५९ में जोधपुर
में इनका स्वर्गवास हुआ । ६नके जसवंतरायजी और फीजराजी नामक दो पुत्र हुए । भण्डारी गणेशदास ,
जी के दोनों भाइयों का निःसंतान ही स्वर्गवास हो गया उनमें से सांवतरामजी फलोदी के हाकिस रहे थे।

भण्डारी गणेशदासजी के पुत्र जसर्वतराजजी स्टेट सर्विस में रहे। इसी प्रकार इनके आई फौजराजजी भी कस्टम दरोगा रहे । आप दोनों का स्वर्गवास होगया है। जसवंतरायजी के फतेचंदजी नामक एक पुत्र हुए। ये हवाले में काम करते रहे। इनके पुत्र ईसराजजी का स्वर्गवास निःसंतानावस्था ही में हो गया।

महारी ईसरदासजी का परिवार—भण्डारी ईसरदासजी के बढ़े पुत्र रामदासजी थे। ये मेवाड़ के परगनों के हाकिम थे। इनके दौलतरामजी, मुकुन्दरामजी और अभयराजजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोग डदयपुर स्टेट में सर्विस करते रहे। भण्डारी मुकुन्दरामजी वहाँ के कुँभलगढ़, राजनगर, खमनोर, उरड़ा, बागोर आदि जिलों के हाकिम रहे। आप तीनों भाइयों का स्वर्गवास हो गया है। तीसरे भाई अभयराजजी के पुत्र चन्दवमलजी इस समय उदयपुर में सर्विस करते हैं।

रामदासजी के माई सिरेराजजी भी उदयपुर में हाकिम रहे। इनका स्वर्गवास कैसरियाजी में हुआ। आपकें अखेराजजी, ज्ञावराजजी और प्रयागराजजी नामक तीन प्रत्र हुए। अण्डारी अखेराजजी जोधपुर स्टेट के जालोर नामक स्थान में सायर दरोगा रहे। इस समय आपकें कीई संतान नहीं है। आप बड़े सज्जन एवं इतिहास प्रेमी महानुभाव हैं। आपके छोटे आता छगनछाछजी पहले पुलिस में रहे। पश्चाद आप कमका पर्वतसर, जोधपुर जसवंतपुरा, और बाढ़मेर के हाकिम रहे। इसके बाद आप ज्यूं विशिष्ठ सुपिरेटेंडेन्ट भी रहे। आपका निःसंतनावस्था ही में स्वर्गवास हो गया है। आपके छोटे आता भण्डारी प्रयागि हाजजी जोधपुर चीक्नकोर्ट में बकाळात कर रहे हैं। आप जोधपुर के प्रसिद्ध सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं। आपके छामराजजी और छुल्गराजजी नामक दो पुत्र हैं।

## भएडारी हखनंतचंदजी फौजचंदजी का परिवार, जोधपुर

यह परिवार कुशलचन्दोत परिवार की एक शासा है। कुशलचन्द्रजी के सात पुत्रों में से बंदे माणकचंद्रजी थे। इनके-रतनचंद्रजी और रूपचंद्रजी नामक दो पुत्र हुए। भण्डारी रतनचंद्रजी का जन्म संवत् १७९६ के लगभग हुआ था। ये बड़े बहादुर और रण-कुशल थे। संवत् १८५० में महाराजा भीमसिंहजी की और से डीडवाने पर चढ़ाई कर उस पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में इन्हें एक खास रुका एवम दौलतपुरे में २०० बीघा जुमीन मय कुँए के जागीर में मिली थी। इनका स्वर्गवास संवत् १८६१ में हुआ। आपके लालचंद्रजी, हीराचंद्रजी और श्रीचंद्रजी नामक तीन पुत्र हुए।

मंडारी जाज चदजी-आपवीर प्रकृति के पुरुष थे। महाराजा भानसिंहजी के राजत्वकांल में आपकी आलीर से लेकर आबू तक के डाकुओं को सर्र करने का कार्य मिला। इसे आपने बड़ी उत्तमता से किया।

यहाँ तक कि डाकू छोग आपके नाम से कांपने छगे। आपने पाछी, जाछोर, भीनमाल आदि परगनों की हुकूमत की। सम्वत् १९०९ में आपका हणेन्द्र (आबू) नामक स्थान पर स्वर्गवास हो गया। आपके छोटे भाई निःसन्तान स्वर्गवासी हुए।

मंडारी श्रीचंदजी—आप राजनीतिज्ञ और कार्य्य-कुशल व्यक्ति थे। महाराजा मानसिंहजी ने पहले आपको नागोर की हुकूमत पर भेजा। इसके पश्चात आपने क्रमशः आबू बकीली, दीवानी और फौजदारी अदालत की जजी, फौज मुसाहबी आदि कई बढ़े पदों पर सफलता पूर्वक कार्य किया। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर महाराजा साहब ने आपको हज़ार रुपये सालाना की जागीर के गांव, तथा खांस रुवके इनायत किये। इसके अतिरिक्त आपको पालकी, छड़ो और मोहर की हज़त भी प्राप्त थी। आप मूर्ति पूजक सज्जन थे। आपने जोधपुर से तीन चार भील की दूरी पर अपनी कुलदेवी आसापुरी का, तथा मंडोवर में हनुमानजी का मन्दिर बनवाया था। आपका स्वर्गवास संवत् १९१५ में हो गया। आपके बंखतावरमल्जो, सुमेरचन्दजी, हणवंतचंदजी और बलवंतचंदजी नामक चार पुत्र हुए।

अण्डारी बख्तावरमल्जी ने अदालत दीवानी का काम किया। आप साधु प्रकृति के सजन थे। आपको पालकी, सिरोपाव का सम्मान प्राप्त हुआ था। आपका स्वर्गवास संवत् १९५२ में हो गया। आपके दौलतचंदजी मंगलचंदजी और विरदीचंदजी नामक तीन पुत्र थे। पहले दौलतचंदजी मारवाद के कई जिलों में सायर दरोगा रहे। दूसरे मंगलचंदजी सोजत, परवतसर आदि परगनों पर हाकिम रहे। आप दोनों का स्वर्गवास हो गया।

भण्डारी सुमेरचंदजी गदर के समय में दरबार की ओर से आजवे ठिकाने पर फौज छेकर गये ये। ये कई स्थानों के हाकिम रहे। आपके पुत्र सरूपचंदजी नावा और पाली के हाकिम रहे। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र गौरीचंदजी इस समय घरू व्यापार करते हैं। इनके पुत्र शमशेरचंदजी बी॰ ए॰ पास हैं।

मंडारी हर्गुवंतचंदजी—आपका जन्म संवत् १८९२ में हुआ। महाराजा तज़तसिंहजी की आज्ञातुसार आपकी फारसी की पढ़ाई महाराज कुँमार जसवंतसिंहजी के साथ हुई। सर्व प्रथम संवत् १९११ में आप पाळी की हुकूमत पर मेजे गये। गदर के समय में आपने कई युरोपियनों की जानें बचाई। इसके बाद आपने क्रमशः अदालत दीवानी, नागौर और मारोठ की हुकूमत वकालात रेसीडेंसी, वकालात आबू, अदालत अपील आदि स्थानों पर कार्य किया,। आप बड़े प्रतिभाशील व्यक्ति थे। आप मेम्बर कौंसिल भी रहे। उस समय आपको ४००) मासिक वेतन मिलता था। आपको महाराजा साहव ने पालखी, सिरोपाव, छड़ी और मोहर प्रदान कर सम्मानित किया था। आप निर्भयचित्त और सच्चे व्यक्ति

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ हणुवतचन्द्रजी भंडारी, जोधपुर,



स्व॰ रिधेचन्द्जो भंडारी, जोधपुर.



स्व॰ रा॰ सा॰ फाँजचन्दजी भडारी, जोधपुर.

थे। रियासतों सम्बन्धी पुरामी जानकारी मी आपको अच्छी थी। आप करीब १३ वर्ष तक ओसवाल जाति की संघ सभा के प्रेसीबेण्ट रहे। आपने अपने जीवन में अपने पुत्रों के पौत्रों तक को गोद खिलाया था। आपका स्वर्गवास संवत् १९७१ में हो गया। आपके फौजचंदजी, जोधचंदजी, केवलचंदजी, करन चंदजी और गंगारामजी नामक पाँच पुत्र थे।

भएडारी फीजचन्द्जी—आपका जन्म संवत् १९१२ का था। आप जब २३ साल के ये तब आप पचपद्रा के हाकिम बनाये गये। इसके बाद आपने क्रमशः अदालत अपील के जज्ञ, आबू बकील, सिविल जज्ज आदि कई उँचे २ पदों पर कार्क्य किया। बुद्धावस्था हो जाने के कारण आपने स्टेट सर्विस से अवसर महण कर लिया था। इरवार साहब ने आपको भी पालकी, सिरोपाव तथा मोहर बक्श कर सम्मानित किया था। आपका स्थानीय ओसवाल समाज में अच्छा प्रभाव था। आप ओसवाल संघ समा के प्रेसीवेण्ट थे। सरदार स्कूल के खुलवाने में आपने बहुत परिश्रम किया। आप कई वर्ष तक उसकी मैनेनिंग कमेटी के प्रेसीवेण्ट रहे। आपका स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् आपके समारक स्वरूप सरदार हाईस्कूल के सेंटर हाल में आपका चित्र लगाया गया है। आपके खेमचंदजी और बजरंगचंदजी नामक दो प्रत्र हैं। खेमचंदजी को दरवार की ओर से पालकी, सिरोपाव, तथा मोहर का सम्मान प्राप्त है। आपके पुत्र गोवर्ड नचंदजी जोधपुर के नायब हाकिम हैं।

भण्डारी केवलचंदजी अपनी २३ वर्ष की उम्र में जतौर हाकिम के पचपदरा भेजे गये। इसके बाद आप नावा के हाकिम रहे। करीब १६ वर्ष तक आपने अपने पिताजी के स्थान पर अपील अदालत का काम किया। आप न्युनिसियाँलेटी के मेम्बर भी रहे। आपका जाति में अच्छा सम्मान है। आपके माई करनचंदजी इस समय जवाहरातखाने की कमेटी के मेम्बर है।

मंडारी बलवत नंदनी—आप पहले पहल एरिनपुर के बकील बनाकर भेजे गये । इसके बाद आप हाकिम मोराठ हो गये । संवत् १९४५ में आप रेसिडेन्सी बकील बनाए गये । महाराजा जसवंतिसंहजी आपकी हाजिर जबाबी से खुदा थे । आपका स्वर्गवास हो गया है । आपके सालमचंदजी, जसरूपजी, और रघुवीरचंदजी नामक तीन पुत्र हुए । भण्डारी सालमचंदजी ने मारोठ, परवतसर, दीडवाना, जालोर आदि २ परगर्नों की हुकुमतें कीं । आपका स्वर्गवास संवत् १९८५ में हो गया।

# भएडारी लच्मिचंदजी और केशरीचन्दजी का परिवार ( कुशलचन्दोत )

भण्डारी कुशलचन्द्जी के तीसरे पुत्र भण्डारी साहबचन्द्जी के पौत्र (भण्डारी कस्तूरचन्द्जी के पुत्र ) भण्डारी लक्ष्मीचन्द्जी और केशरीचन्द्जी हुए । भण्डारी लक्ष्मीचन्द्जी ने जोधपुर दरबार में अच्छा

सम्मान पाया । महाराजा मानसिंहजी ने आपको पहले फौजबख्शी तथा पीछे दीवानगी के महत्व पूर्व पर पर प्रतिष्टित किया । आंपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में आपको दो हजार रुपयों की जागीरी भी प्राप्त हुई । संवत् १८९८ तक आप दीवानगी के पद पर रहे, वहाँ से रिटायर होकर आपने अपना शेष जीवन काशी में विताया । वहीं आएका देहान्त हुआ । आएके भण्डारी शिवचन्दजी, कानचन्दजी और धरमचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए । भण्डारी शिवचन्दजी महाराजा मानसिंहजी के समय में कई महकमीं के अफसर रहे। मानसिंहजी के पश्चात् महाराजा तखतसिंहजी ने संवत् १९०२ में आपको दीवानगी का पद और पाँच हजार की जार्ग र बख्शी। संवत् १९७५ में आपका स्वर्गवास हो गया। इनके दीपचन्दजी और मोकमचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। भण्डारी दीपचन्दजी ने महाराज जसवन्तसिंहजी के समय मे कई स्थानों पर हक्कातें की। आप स्टेट की ओर से ए० जी० जी० के आफिस में वकील भी रहे थे। संवत् १९३२ में दरवार ने आपको पैरों में सोना और २५००) की आय का एक गाँव भी जागीर में बख्शा था। संवत् १९३५ में सरदारों के विद्रोह के समय आप महाराजा जसवन्तिसहजी के साथ थे। आपको कई अंग्रेज अफसरी से अच्छे सर्टिफिकेट प्राप्त हुए थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९५० में हुआ। आपके भण्डारी जीतचन्द्रजी कल्याणचन्द्जी, शिवदानचन्द्जी और बहुभचन्द्जी नामक चार पुत्र हुए। भण्डारी शिवदानचन्द्जी का जन्मं संवत् १९४५ में हुआ । आप पहले प्रोवेशनरी हाकिम और उसके पश्चात् महकमा लास के कान्फ्रेडेन्शि बल महकमें में रहे । उसके पश्चात् आप कई स्थानों पर हाकिम रहे । सन् १९३१ में आप रिटायर कर दिये गये। आपके छोटे भाई बहुभचन्दजी पाली, सांचोर आदि स्थानों पर हाकिम रहे। सन् १६३० में इनका स्वर्गवास हो गया । शिवदानचन्दजी के पुत्र श्यामचन्दजी और वहुभचन्दजी के पुत्र सोनचन्दजी इस समय विद्याध्ययन कर रहे हैं।

मयडारी केशरीचन्दजी का परिवार—दीवान भण्डारी लक्ष्मीचन्दजी के छोटे भाई केशरीचन्दजी के मालमचन्दजी, मिलापचन्दजी नामक पुत्र हुए | मालमचन्दजी जोधपुर स्टेट मे हाकिम रहे । इनके परिवार मे इस समय इनके पौत्र भण्डारी जगदेवचन्दजी, शिवदेवचन्दजी तथा प्रपौत्र धनरूपचन्दजी विद्यमान हैं ।

भण्डारी मिलापचन्दजी तामील व षट्दर्शन के महकसे में काम करते थे। आपके पुत्र भण्डारी रिधेचन्दजी का जन्म संवत् १८८६ में हुआ। आप स्टेट की ओर से संवत् १९१३ में एरनपुरा के और १९१६ में उद्यपुर वकील बनाकर भेजे गये। आपके कामों की तत्कालीन पोलीटिकल एजण्टो ने बहुत प्रशंसा की। इसके परचात् आप मारोठ और पचपदरा के हाकिम नियुक्त हुए। संवत् १९६२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके दो पुत्र हुए। मण्डारी रधुनाथचन्दजी और भण्डारी अम्बाचन्दजी—भण्डारी रघुनाथचन्दजी १९५५ के फागुन में उद्यपुर रेसिडेन्सी के वकील बनाकर भेजे गये। संवत् १९५७ में आपके शरीर का अन्त हुआ।

भण्डारी अम्बाचन्द्रजी का जन्म संवत् १९४३ में हुआ । आप सन् १९०६ में पच्पदरा के, हाकिम बनाये गये । इसके परचात् आप शेरगढ, सांचोर, बाळी, जेतारण आदि स्थानों पर हाकिम रहे । सन् १९३० में वाणोरात के नाबाळिगी ठिकाने के खुडिशियळ ऑफिसर और गार्जियन मुकर्रेर हुए । सन् १९३२ में आप आफिशिएटेड जूडिशियळ सुपरिटेण्डेण्ट, और जोचपुर के सिटी कोतवाळ बनाए गये । इस समय आप साम्भर में खुडिशियळ सुपरिटेण्डेण्ट का काम कर रहे हैं । आपके पुत्र, जारायणचन्द्रजी और अमुचन्द्रजी पहते हैं ।

भएडारी हेम जन्द भी—भण्डारी कैशरीसिंहजी, के सबसे छोटे पुत्र हेमचन्द जी थे। स्टेट की ओर से आप १९१६—१४ में उदयपुर में और सन् १९२७ से इर सक ए०जी० जी के आफ़िस में वक्षील रहे। अपिक नाम पर भण्डारी कानचन्द जी के पुत्र मानचन्द जी दत्तक आये। भण्डारी मानचन्द जी रियासत में भिन्न भिन्न स्थानों पर काम करते रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८२ में हुआ। आपके नाम पर आपके छोटे माई बलदेवचन्द जी दत्तक आये। भण्डारी बलदेवचंद जी उदयपुर के वक्षील और राजपूत हितकारिणी भाभा के सेक्नेटरी रहे। आपका स्वर्गवास सं० १९७९ में हुआ। आपके नाम पर भण्डारी रंगरासचंद जी दत्तक आये। आपका जन्म १९४९ में हुआ। आप सन् १९२१ में मारवाद सोलजैस बोर्ड के अ० सेक्नेटरी हुए निया १९२१ से राजपूत हितकारिणी सभा के सेक्नेटरी है। आपके रामनाथचन्द जी, और जगन्नाथचन्द जी नामक दो पुत्र हैं।

# मंडाशी मनमोहनचन्दजी मगरूपचन्दजी ( कुशलचन्दोत ) जोधपुर

भण्डारी कुशलचन्द्रजी के पाँचवे पुत्र खूबचन्द्रजी थे। इनके पुत्र नेनचन्द्रजी ब्ययसाय करते थे। इनके भागचंद्रजी, दर्श्चंद्रजी और उम्मेद्रचंद्रजी नामक १ पुत्र हुए। इनमें दर्श्चंद्रजी सम्बत् १९४४ में तथा शेष थे। भाई १९४१ में स्वर्णवासी हुए। भंडारी भागचन्द्रजी के पुत्र सबलचंद्रजी और भनोहरचंद्रजी जोधपुर स्टेट में हाकिम रहे। भण्डारी द्रश्चेन्द्रजी के पुत्र बादलचंद्रजी थे। इनका संवत् १९३७ में स्वर्णवास हुआ। आपके मेघचन्द्रजी, रणजीतचंद्रजी, शुभचंद्रजी, बुधचन्द्रजी और परमचंद्रजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमे सबलचंद्रजी के नाम पर रणजीतचंद्रजी और किशनचंद्रजी के नाम पर परम-चन्द्रजी दस्तक गये। इन माह्यों में शुभचंद्रजी सायर थानेदार, बुधचन्द्रजी ह्वाला - इन्स्पेक्टर और पदम-चन्द्रजी पोलिस इन्सपेक्टर थे।

इस समय इस परिवार में भण्डारी शुभचन्द्जी के पुत्र मनमोहनचन्द्जी, भण्डारी बुधचन्द्जी के पुत्र उगमचदजी, भण्डारी प्रदमचन्द्जी के पुत्र मगरूपचन्दजी और रणजीतमलजी के पुत्र दिलसोहनचन्द्जी तथा बदनमलजी हैं। भण्डारी मनमोहनचन्द्रजी का जन्म १९४२ में हुआ आप २८ सालों से जोधपुर रेलवे में सर्विस करते हैं और इस समय वाइमेर के स्टेशन मास्टर हैं। इनके पुत्र सुजानचन्द्रजी देहली में डेरी फॉर्मिंग का काम सीखते हैं। भण्डारी उगमचन्द्रजी २० सालों तक रेलवे में असिस्टेंट केशियर रहे। भण्डारी मगरूपचन्द्रजी का जन्म १९५७ में हुआ, इन्होंने १९७८ में एल० एल० वी की डिगरी हासिल की। १९८२ आप हाकिम हुए। तथा सोजत निलाइ। जोधपुर रहते हुए इस समय मेड्ते में हैं। भण्डारी दिलमोहनचन्द्रजी इस समय पोलिस अकाउंटेंट हैं, तथा बदनचन्द्रजी बी० ए० जोधपुर म्युनिसिपल इंस्पेक्टर ऑफ सेनिटेशन हैं।

## सेठ नंदलालजी भएडारी का परिवार इन्दौर

इस परिवार के पूर्वज़ों का मूल निवास स्थान नाढोल (मारवाड़) का है। सब से प्रथम चौहान वंशीय राजपूत यहीं से जैन बनकर ओसवाल भण्डारी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। भापके पूर्व पुरुष करीब २६० वर्ष पूर्व व्यापार के निमित्त सीतामऊ गये, जहाँ पर यह खान दान करोब ६० वर्ष तक रहे। इसके पश्चात् आप लोग सीतामऊ से होलकर राज्यान्तर्गत रामपुरा नामक नगर में आकर बसे, जहाँ पर आज भी आपकी हमेलियाँ बनी हुई है। इस परिवार में सेठ चरणनी बड़े नामाङ्कित हुए। सेठ चरणनी भण्डारी रामपुरा के प्रमुख व्यापारियों में से थे। उस समय आपका व्यापार खूब चमका हुआ था। परोपकार की तरफ भी आपकी काफ़ी दृष्टि थी। आपने जनता की सुविधा के लिये एक धर्मशाला तथा रमशान मे एक विश्राम गृह भी बनाया था जो आज भी अच्छी स्थित में विद्यमान है। आपने केदारेश्वर में एक चौतरा भी बनवाय। था। इस प्रकार के कई सार्वजनिक कार्य्यों में आपने हाथ बटाया। आपके पश्चात् सेठ पन्नालालजी तक के वंशजों की स्थित साधारण रही। सेठ पन्नालालजी ७५ वर्ष पूर्व रामपुरा से इन्दौर जा बसे। आप लोगों का परिवार तमी से इन्दौर में ही निवास कर रहा है।

सेठ पन्नालालजी ने इन्दौर में जाकर अफीम और कपड़े का व्यापार करना आरम्भ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हुई। आपके नंदलालजी नामक एक पुत्र हुए।

सैठ नंदछाछजी हाथों से इस फर्म की बहुत ही उन्नति हुई। आपने अपने जीवन में काफ़ी सम्पत्ति, सम्मान तथा प्रतिष्ठा को प्राप्त किया। आप धीरे २ इन्दौर के धिनक क्यापारियों में गिने जाने लगे। इतना ही नहीं इन्दौर दरवार में भी आपका समुचित सम्मान था। आप कई वर्षों तक इन्दौर—ग्युनिसिपैछिटी के कार्पोरेटर तथा ऑनरेरी मिजस्ट्रेट के सम्मान से भी सम्मानित किये गये थे। सारे मध्यभारत के ओसवाङ समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा थी।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ नन्दल।लजी भंडारी, इन्दौर.



श्रीयुत मोतीलालजी भंडारी, इन्दौर.



सेठ कन्हेयालालजी भंडारी, इन्दौर.



श्रीयुत सुगनमलजी भंडारी, इन्दौर,

रामपुरा की जनता भी आपका बहुत आदर करती थी। आप बड़े सजन, मिल्लनसार, दानी तथा परोपकारी सजन थे। आपके धार्मिक विचार भी बड़े चढ़े बढ़े थे। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम श्री कन्हैयालालजी, सुगनमलजी एवं मोतीलालजी हैं। इस प्रकार यशस्त्री जीवन विताते हुए अपने पुत्रों के लिए धन-जन सम्पन्न घर को छोड़ कर आप परलोक सिधारे।

# श्री० कन्हेंयालालजी मण्डारी

श्री कन्हैयालालजी भण्डारी उन ज्यक्तियों में से एक हैं जिन्होंने अपनी बुद्धिमानी, ज्यापार— कुक्कलता और तील ज्यवस्थापिका—शक्ति से अपने ज्यवसाय को तरकी पर पहुँचाया। जिन लोगों को आपके संसर्ग में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है ने आपकी जबरदस्त ज्यवस्थापिका—शक्ति से भली-माँति परिचित हैं। इन्दौर का मण्डारी मिल आपकी इस शक्ति का बढ़ा ही ज्वल्यत उदाहरण है। यह मिल जिस समय स्थापित हुआ था उस समय सभी दूर की ज्यापारिक स्थिति बढ़ी डावांडोल हो रही थो ओर लोगों को बिलकुल आशा न थी कि यह इतनी सफलता से आगे जाकर चल निकलेगा। मगर भण्डारी कन्हैयालालजी की कार्य्य-शीलता तथा ज्यापारिक विवेक ने इस मिल को इतनी उन्नति पर पहुँचाया कि आज ज्यवस्था और सफलता की दृष्टि से यह मिल इन्दौर की सर्व प्रधान मिलों में से एक गिना जाता है और भण्डारी कन्हैयालालजी सारे भारतवर्ष के ओसवाल समाज में पहले या दूसरे नम्बर के इण्डस्ट्रियालिस्ट (Industrialist) माने जाते हैं।

श्री कन्हैयालाकजी का जम्म सम्वत् १९४५ में हुआ। आप प्रारम्भ से ही व्यापारिक लाइन में बड़े प्रतिभावाली रहे। आपने सन् १९१९ में 'स्टेट मिल्स लिमिटेड इन्दौर' की २० वर्ष के लिये देने पर लिया। आपने इस मिल की कम-से-कम खर्चे में अच्छी-से-अच्छी व्यवस्था की। साथ ही इस मिल के कपड़े की दूर २ के प्रान्तों मे खपाने के लिये कानपुर व अमृतसर में कपड़े की दुकानें भी स्थापित को। आपने करीब छः लाख रुपये की नई मशीनरी खरीद कर इसमें रहाई वगैरह का काम भी ग्रुरू कर एक नया जीवन ला दिया। इस समय भी आप इस मिल की व्यवस्था कर रहे हैं।

सन् १९२२ में आपने अपने पिताजी के नाम से इन्दौर में ही तीस छाख की पूँजी से ""नन्दछाछ भण्डारी मिल्स लिमिटेड" नामक एक ओर मिल खोला। जिस समय यह मिल खोला गया था उस समय की भारत की व्यापारिक स्थिति पर हम लोग प्रथम ही लिख चुके हैं। मगर मिल लाइन में तथा मशीनरी के सम्बन्ध में आपकी विशेष योग्यता, ज्यवस्थापिका-शक्ति और बुद्धिमानी के परिणाम स्वरूप इसमें आपको बहुत सफलता प्राप्त हुई। फलतः वर्तमान में यह मिल बहुत ही सफलता प्रवंक

#### श्रोसवाख जाति का इतिहास

चल रहा है। इस मिल के खुलने के ६ वर्ष वाद अर्थात् सन् १६२८ में आपने मूलजी हरिदास मिल्से कल्याण को ७२५०००) में खरीदकर उसकी सारी मशीनरी इस मिल में मिन्मिलित कर दी जिससे इस मिल में एक नया जीवन आ गया और तेजी के साथ इस मिल में बहुत अधिक मात्रा में माल निकलने लगा। इस समय यह मिल रात और दिन चौबीसों घंटा चलता रहता है।

इसी प्रकार आपने सन् १९२८ में इन्दौर में, एक बहुत बड़े स्केल पर पीतल का कारखाना भी स्थापित किया। यह कारखाना सन् १९३१ से बिजली द्वारा चलाया जाने लगा। वर्तमान में इस पीतल के कारखाने से दूर २ के प्रान्तों में पीतल आदि के बर्तन भेजे जाते हैं। इसी कारखाने में मशीनरी के बहुत से पुरजे भी ढाले जाते हैं।

#### श्रा कन्हैयालालजी की सार्वजनिक सेना

श्री कन्हैयालालजी एक बड़े योग्य ज्यापारी तथा कुशल ज्यवस्थापक होने के साथ ही साथ बड़े सुधरे हुए नवीन विचारों के शिक्षित सज्जन हैं। आपने मिलों में काम करने वाले ज्यक्तियों तथा साधारण जानता की सुविधा के लिये अनेक उपयोगी संस्थाएँ खोल कर अपनी उदारता का परिचय दिया है। पाठकों की जानकारी के लिये आपकी ओर के बनाई गई कुछ संस्थाओं का हम नीचे उल्लेख करते हैं।

सन् १९२२ में आपने अपने पिताजी के नाम से एक विद्यालय स्थापित किया। इस विद्यालय के लिये आपने २ १०००) की लागत का एक मकान बनवा कर इसके सुपुर्द किया। सन् १९६० से आपने खजूरी बाजार में ६००००) की लागत से मकान तैयार करवा कर उसमें नन्दलाल भण्डारी हाईस्कूल की स्थापना की जो आज भी बहुत सफलता पूर्वक चल रहा है। यहाँ पर प्रति वर्ष सैकड़ों विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते हैं। इस हॉयस्कूल को चलाने में आपकी ओर से करीब १८०००) प्रति वर्ष खर्च किया जाता है।

इसी प्रकार मिल में काम करने वालों की सुविधः के लिये आपकी ओर से एक दवाखाना, शुद्धपानी का एक कुंआ, भोजन करने का हाल आदि २ कई मकान बनाये गये हैं जिनसे प्रतिदिन सैकड़ों खी-पुरुष लाभ उठाते हैं।

इसके अतिरिक्त स्नेहलतागंज इन्दौर के अन्तर्गत आपकी ओर से एक विशाल प्रस्तिगृह इसी वर्ष स्थापित किया गया है जिसके भवन २२५००) में मोल लिये गये हैं। इस प्रस्तिगृह के अन्तर्गत मजदूर और सर्व साधारण जनता के लिये सब प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था रक्खी गई है। मई सन् १९३४ से यह प्रस्तिगृह सर्व साधारण की सेवा करने के लिये खुल गया है। इसमें सभी प्रकार के अनुभवी और यांग्य डाक्टर रक्षे गये हैं। यह गृष्ट बहुत विशास है तथा आखन्त सुन्यवस्थित हंग से बलाया जा रहा है। इसका वार्षिक सर्च १८०००) के करीब पढ़ता है जो सब आप ही की तरफ से दिया जाता है।

इसी प्रकार आपकी जन्मभूमि रामपुरा में भी श्री नन्दलाल मण्डारी बोहिंग हाउस नामक बोहिंग भी आप ही के द्वारा खोला गया जिसमें बहुत से विद्यार्थी रहते तथा विद्याध्ययन करते हैं। इस बोहिंग भी आप ही के द्वारा खोला गया जिसमें बहुत से विद्यार्थी रहते तथा विद्याध्ययन करते हैं। इस बोहिंग की ध्यवस्था के लिये आपकी ओर से १९०) प्रति मास वर्तमान में दिया जा रहा है। आप उक्त बोहिंग हाउस के लिये रामपुरा नगर के बद्दे बाजार में एक बहुत बंदा २५०००) की लगत का स्वतन्त्र मकान भी बना रहे हैं जिसका काम बहुत तेजी के साथ चल रहा है। इसके अतिरिक्त महाराजा तुकोजी राव हॉस्पिटल में अपने पत्थ पिताजी के नाम पर मन्दलाल मण्डारी फेमिली वार्ड, रामपुरा में दमशान-विश्वान्तिगृह, ओसवाल अवन रामपुरा में एक अखादा आदि २ कई सार्वजनिक भवन व संस्थाएँ आपकी बोर से चल रही हैं। कहने का मतलब यह है कि आपने क्या क्यापार, क्या परोपकार, क्या जाति सेवा तथा क्या समाज सुधार सब में अपनी प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया है। आपकी ओर से कई गरीब विद्यार्थियों को स्कॉलरांशिय आदि भी दी जाती है। प्राया सभी सार्वजनिक और परोपकार के कारवाँ में हजारीं रुपये आपकी ओर से सहायतार्थ दिये जाते हैं।

आपका जाति प्रेम भी अत्यन्त सराहनीय है । ओसवाल जाति के नवशुवकों के प्रति आपके हत्य में बहुत गहरा स्थान है। सैकड़ों ओसवाल नवशुवक आपकी वजह से जीविका उपार्जित कर रहे हैं । आति सुधार के सम्बन्ध में भी आपके विचार बदे में जे हुए हैं। आर सामाजिक सुधारों को व्यवहारिक रूप देने के बहुत ज़बरदस्त हामी हैं। विवाह, शादी, ओसर मोसर इत्यादि सामाजिक लुरीतियों की वेदी पर जो हजारों लाखों रूपया सर्च होता है उसको तोड़ कर आपने उस पैसे को विद्या प्रचार, समाज सुधार इत्यादि उपयोगों कार्थों के अन्दर खुले दिल से खर्च किया है। आप कई समाज संस्थाओं के प्रेसिडेण्ट तथा पदाधिकारी रहे हैं। आपके द्वारा स्थापित की हुई सार्वजनिक संस्थाएँ ओसवाल जाति के अन्दर काफी तौर से प्रकाशमान हैं।

आपका ओसवाल जाति के अंतर्गत भी काफी सम्मान है। आप सन् १९३३ के नासिक जिला भोसवाल सम्मेलन के सभापित भी चुने गये थे। इस पद को आपने वड़ी योग्यता से सम्पादित किया।

श्री कन्हैयालालजी भण्डारी इन्दौर नगर के एक अच्छे प्रतिष्ठित सजान हैं। आपका यहाँ की जनता में और इन्दौर दरबार में भी काफी सम्मान है। इन्दौर राज्य के शिक्षित प्रमुख धनिक जागरिकों में भाषका स्थान जेंचा है। आपको सन् १९२८ में होलकर सरकार की ओर से इन्दौर म्युनिस्पिल कमेटी में नामजद किया गया जिसके तीन वर्ष तक आप कार्पोरेटर रहे। इन तीन वर्षों में आपने अपने काम को बड़ी योग्यता से सम्हाला । आप इन तीन वर्षों में म्युनिसीपैलिटी को आर से इन्दौर म्युनिमिपल इम्प्र्व्हमेंट ट्रस्ट बोर्ड के ट्रस्टी भी चुने गये थे । आप सरकार की ओर से सन् १९२८ में तीसरे दर्जे के आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाये गये । आपने इस पद पर लगातार चार वर्षों तक काम किया । आपकी कार्य्य कुशलता और योग्यता से प्रसन्न होकर होलकर गवर्नमेंट ने आपको सन् १९३२ से द्वितीय दर्जे के आनरेरी मजिस्ट्रेट के सम्माननीय पद से विभूषित किया । आज भी आप इस पद पर हैं और बड़ी योग्यना से सब कार्य्य सञ्चालित करते हैं । आप सन् १९३३ में "इन्दौर स्टेट मिनरल सरव्हे" के मेम्बर बनाये गये तथा आज तक उसके मेम्बर हैं ।

इसके अतिरिक्त आप कोआपरेटिव्ह सोसाइटी के प्रेसिडेव्ट, राज गुरुकुल की गव्हिना बॉडी के मेम्बर, तथा इसी प्रकार की कई सभाओं के व संस्थाओं के आप सभापित वगैरह हैं। तात्पर्य्य यह है कि आप बहुत बड़े बुद्धिमान, व्यापार कुशल, सुधारक और ओसवाल समाज के चमकते हुए व्यक्ति हैं।

भापके छोटे आता श्री मोतीलालजी एवं सुगनमलजी भी भापके साथ व्यापार, मिल की व्यवस्था तथा अन्य कार्यों में सहायता देते हैं। आप दोनों आता भी बड़े मिलनसार सजन हैं।

यह परिवार रामपुरा तथा इन्दौर ही नहीं वरन् सारे मध्यभारत की ओसवाल समाज में अप्र-गण्य तथा ओसवाल समाज में दिखता हुआ परिवार है।

# सेठ बालग्रुकुन्द चन्दनमल ( भंडारी ) मूथा, सतारा

्रह्स प्रतिष्ठित परिवार का मूल निवास स्थान पीपाड़ है। जोधपुर स्टेट में कॅचे ओहरों पर कार्य करने से इस कुटुम्ब को मूथा,पदवी का सम्मान मिला। पीपाड़ से मूथा गुमानचन्दजी के दूसरे पुत्र मोखमदासजी लगभग १०० साल पूर्व अहमदनगर होते हुए सतारा आए तथा आपने कपड़े का व्यव-साथ आरम्भ किया।

सेठ हजारीमलजी मूथा—आप मूथा मोखमदासजी के पुत्र थे। आपका जन्म सम्वत् १८७४ में हुआ। आपने कपड़ा, सूत और न्यान के न्यवसाय में अच्छी सम्पत्ति कमाई। धार्मिक कामों में भी आपकी रुचि थी। सम्वत् १९४७ की प्रथम भादवा वदी १२ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपके बालमुकुन्दजी और चन्दनमलजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ वालमुकुन्दजी मूथा—आपका जन्म संवत् १९१४ की फाल्गुन वदी में हुआ। जैन शाखों में आपकी समझ ऊँची थी। केवल ३० साल की अल्पायु में आपकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ। ऐसी स्थिति में भी आपने द्वितीय विवाह करना अस्वीकार कर अपने दृढ़ मनोवल और उच्च आदर्श का परिचय दिया। आप,

सतारा म्युनिसिपेछेटी के मेम्बर और महाराष्ट्र प्रान्तीय जैन कान्फ्रेंस के सभापति निर्वाचित हुए थे। भारत के स्थानकवासी जैन समाज ने जिल्ल भारतीय स्था॰ जैन कान्फ्रेंस के अजमेर वाले तीसरे अधिवेशन का सभापति जुनकर आपको सम्मानित किया था। कहने का तत्पर्य्य यह कि आप महाराष्ट्र प्रान्त की जनता में तथा भारत के जैन जगत में प्रतिभावान पुरुष थे। छन्नपति शिवाजी के वंशज सतारा महाराज एवं अन्य बढ़े २ रईस जागीरदारों से आप भनी लेजिड़ विजिनेस करते थे। संवत् १९७६ की जेठ बढ़ी ११ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके सम्मान स्वरूप सतारा के बाजार बंद रखे गये थे।

सेठ चन्द्नमत्त भी मूथा—आपका जन्म संवत् १९२१ की सावण सुदी प को हुआ । आप फर्म का काम बड़ी तत्परता से संचालित करते हैं। आप सतारा के व्यापारिक समाज में मितिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति माने जाते हैं। सन् १९१४ के दुष्काल में सस्ता अनाज वितरित करके आपने गरीब जनता की इमदाद की थी। पूता के स्थानक वासी वोडिंग के स्थापन में आपने १० हज़ार रुपयों की सहायता दी थी। धार्मिक कामों की ओर आपका अच्छा छक्ष्य है। इस समय आपके कोई पुत्र नहीं है।

राय साहित सेठ मेातीलालजी मूत्रा —आपका जन्म संवत् १९४७ के दूसरे भादवा बदी है को हुआ। महाराष्ट्र प्रान्त के प्रधान धनिक न्यापारियों में आपकी फर्म की गणना तो थी ही, पर उस सन्मान की सेठ मोतीलालजी मूथा के सार्वजनिक कामों में सहयोग केने से अत्यधिक दृद्धि हुई। सन् १९१४ में सेठ मोतीलालजी मूथा न्युनिसिपल कॉसिलर चुने गये और लगातार २ चुनाव सक मेन्बर रहे। सन् १९१७ से १९२२ तक आप सतारा एडवर्ड पांजरापोल के प्रसिटेंट और चैयरमैन चुने गये। इस समय १५ सालों से सतारा तालुका लोकल बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट रहे एवं वर्जमान में प्रेसिडेंट हैं। ६ सालों से आप हिस्ट्रिट लोकल बोर्ड के मेन्बर हैं। इसी तरह जेल कमेटीडिस्पेंसरी आदि संस्थाओं में भी आप सहयोग देते हैं।

राय साहेब सेठ मोतीलालजी मृथा अपने पिताजी की तरह ही धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में ख्यातिवान क्यक्ति हैं। आप की गणना सतारा लिले के प्रधान व्यक्तियों में है। जैन जनता में आप आदर-णीय व्यक्ति हैं। आप महाराष्ट्र ओसवाल कान्फ्रेंस के अहमदनगर वाले अधिवेशन के समापति रहे थे। १२ सालों से स्था० कान्फ्रेंस का अधिवेशन बन्द हो गया था, उसे कई सक्जनों के साथ परिश्रम करके आपने पुन: मलकापुर में कराया। उक्त अधिवेशन में आप स्वयंसेवक दल के सेनापित थे। इस अधिवेशन के समय से आप स्था० जैन कान्फ्रेंस के रेसिडेंटल जनरल सेकेंटरी हैं। आपके गुणो एवं कार्यों से प्रसन्न होकर भारत सरकार ने सन् १९३१ में आपको रायसाहिब की पदची से सम्मानित किया है। आप कई सालों से सतारा बेंच के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। हर एक सार्वजनिक व धार्मिक कार्मों में आप उदारता एवंक

सहायताएं देते हैं। आपकी फर्म बम्बई में बालमुकुन्द चन्द्रनमल मुथा के नाम से आदत का और सोला-पुरमें चन्द्रनमल मोतीलाल मुथा के नाम से कपड़े का ज्यापार करती है। सतारा में मोलमदास हजारीमल के नाम से इस फर्म पर बैंकिंग एवं मनीलेंडिङ ज्यापार होता है। रायसाहेब सेठ मोतीलाल्ज़ी के पुत्र झंकारमलजी की उन्न ५ साल की है।

# भगडारी रूपराज्जी, ( निम्बावत ) जालीर

भण्डारी नराजी के छटे पुत्र निम्बाजी हुए। इनके वंश मे आगे चल कर नथमलजी हुए। इनके पुत्र ईसरदासजी और करमसीजी संवत् १७७४ में जालोर आये। भण्डारी करमसीजी के पुत्र सरदारमलजी (सदांणजी) और जोगीदासजी हुए। भण्डारी जोगीदासजी थिरात (पालनपुर) के पास युद्ध करते. हुए झुँझार हुए। इनके पुत्र दुरगदासजी के साथ इनकी धर्मपत्नी १७०६ की चेत वदी ९ के दिन सती हुई, तब से इस परिवार में चेत वदी ९ की पूजा होती है। दुरगादासजी के पुत्र मानमलजी की पत्नी भी उनके साथ सती हुई।

भण्डारी सरदारमलजी के पौत्र प्रेमचन्दजी संवत् १८६४ मे भीनमाल की लड़ाई में खुँसार हुए। वहाँ तालाव पर उनका चौंतरा बना है। झुँसार होने से इनके पुत्रों को संवत् १९४० तक ३००) सालियाना मिलते रहे। भण्डारी प्रेमचन्दजी के किशनचन्दजी, मयाचन्दजी और जालमचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। उनमें किशनचंदजी के परिवार में इस समय चन्पालालजी विजयराजजी और सजनराजजी हैं। भण्डारी जालम चन्दजी के पुत्र ज्ञानमलजी और भभूतमलजी हुए। ये दोनों आता जालोर किले और कोनवाली में मुलान जिस थे। ज्ञानमलजी के पौत्र छग्नराजजी हैं। इनके पुत्र सम्पतराजजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। भण्डारी भभूतमलजी संवत् १९५७ में खग्वासी हुए।

भण्डारी भमूतमलजी के पुत्र दोलतमलजी, मुकुन्दचन्दजी तथा रूपचन्दजी विद्यमान हैं। दोलत मलजी ने बहुत समय तक जोधपुर मे सिर्विस की। भण्डारी रूपराजजी का जन्म संवत् १९५४ मे हुआ। आपने सन् १९१९ में बकालात पास की तथा तब से ये जालोर में प्रेक्टिस करते हैं। आप-यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आपने रादेलाल तालाब मे दुरुस्ती कराई, बड़ी पोल के दुरवाजे में वारिश में मवेशियों के लिये राह ठीक कराई तथा सरदार हाई स्कूल में कमरा बनवाया। दौलतमलजी के पुत्र निहालचन्दजी जोधपुर में सर्विस करते हैं। निहालचन्दजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है और किशोरचन्दजी पदते हैं।

# भीनमाल का भएडारी खानदान (निम्बावत)

भण्डारी दुरगावासजी के पुत्र भण्डारी जेठमळजी, मानमळजी और सरवारमळजी का परिचय हम जगर दे जुके हैं। भण्डारी सरदारमळजी १८८३ में मीनमाल के हाकिम हुए और ४ साल बाद तीनों भाई सांचोर, जालोर, तथा भीनमाल के हाकिम हुए तथा बहुत वर्षों तक इस पंदं पर काम करते रहे। इन भाइयों को १८९० में दरवारने सिरोपाव मोतियों की कण्ठी, कड़ा, दुशाला, खासा घोड़ा आदि के सन्मान बण्हो। मानमळजी ने सिरोही इलाके के बागी देवड़ा को परास्त कर गिरपतार किया। मानमळजी के पुत्र सुल्तानमळजी जालोर के कोतवाल थे। इन्होंने २२ परगनों से रेख को रकम वस्त्र करने का काम किया। सं० १९१८ में आप नागोर की तरफ के परगनों के बागी आदमियों को इवाने के लिये गये। इस तरह कई ओहदों पर इस परिवार के व्यक्तियों ने काम किया। इस कुदुम्ब में इस समय मण्डांश सळहराजजी, जसवन्तराजजी, नथमळजी तथा दानमळजी विध्यान हैं। सळहराजजी के पुत्र मनोहरमळजी किशोरमळजी तथा नथमळजी के पुत्र हस्तीमळजी खुकनमळजी जोचपुर तथा सिरोही स्टेड के कस्टम विभाग में सर्विस करते हैं। दानमळजी के पुत्र मुनीळाळजी सांवतमळजी तथा पृथ्वीराजजी हैं। सांवतमळजी मिळनसार और सजन युवक हैं।

# सेठ लालचन्द प्रेमराज-( भंडारी ) मुथा, अहमदनगर

लगभग ७५ साल पहिले भण्डारी मृथा प्तमचन्द्रजी पीषाड़ से अहमदनगर आये! आएने पहाँ नौकरी की। आपके पुत्र धनराजजी ने प्तमचन्द्र धनराज के नाम से कारबार ग्रुक्ष किया। तथा ब्यवसाय जमाकर सम्बद् १९५३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र लालचन्द्रजी और आलमचर्द्रजी हुए। भण्डारी लालचन्द्रजी के हाथों से इस फ़र्म के न्यापार को अच्छी उन्नति मिली। आप कान्मेंस और जाति के कामों में आगेवान रहते थे और जाति के सर पंच ये आपका अंत सं० १९६४ में हुआ। आपके आर वर्ष बाद थालचन्द्रजी और आपके पुत्र प्रेमराजजी अलग २ हो गये। भण्डारी मृथा प्रेमराजजी सार्वजिनक कामों में अच्छा सहयोग लेते हैं। आपके यहाँ लालचन्द्र प्रेमराज के नाम से कपड़े का व्यापार होता है। आप स्थानकवासी आग्राय के मानने वाले हैं।



# वेद मेहता

# वेद मेहता गौत्र की उत्पत्ति

कहा जाता है कि जब अद्वारह जािंत के राजपूत लोग आचार्य श्री रत्नप्रमुस्ति के उपदेशों से प्रभावित होकर ओसवाल हुए, उस समय उनमें राजा उपलदेव भी एक थे। ये पंचार जाित के राजपूत राजा थे। इन्हीं उपलदेव की संतान आचार्य श्री के द्वारा श्रेष्ठी गौत्र में दीक्षित हुईं। इनकी कई प्रशां के पश्चात् इसी वंश में संवत् १२०० के करीब दुल्हा नामक एक प्रसिद्ध ज्यक्ति हुए। इनके पितामह वैद्य का काम करते थे। ऐसी किम्बदन्ती है कि एक बार चित्तौड़ के तत्कालीन महाराणा की रानी की ऑखे खराब हो गईं। उस समय बहुत से ज्यक्ति इलाज करने के लिये आये, मगर सब निपफल हुए। इसी समय दुल्हाजी भी मुनि श्री जिनदत्तस्ति के हारा प्राप्त दवाईं को लेकर राज महल में गये और अपनी दवाईं से महारानी के चक्षु ठीक कर दिये। यह देख महाराणा बहुत प्रसन्त हुए और उन्होंने दुल्हा को वेद की पदवी प्रदान की। इसी समय से इनका श्रेष्ठी गौत्र बदल कर वेद गौत्र हुआ। इसके पश्चात् इस परिवार के लोगों का राज्य में विशेष काम काज रहा। इसीसे इन्हें मेहता पदवी मिली। तभी से ये वेद मेहता कहलाते चले भा रहे हैं। स्थ

#### वेद मेहता परिवार बीकानेर

कहना न होगा कि इस परिवार का इतिहास बढ़ा गौरवमय और कीति शाली रहा है। इस परिवार के महापुरुषों ने क्या राजनीति क्या समाजनीति और क्या युद्धनीति, सभी क्षेत्रों मे ऐसे २ आइचंपें जनक कार्य्य कर दिखाये हैं, जिससे किसी भी जाति का इतिहास उज्वल हो सकता है। इन सब बातों का परिच्या पाठकों को समय २ और स्थान २ पर मिलने वाले परिचयों से प्राप्त हो जायगा।

संवत् १४५० के करीब की बात है मंडोवर नगर में राठोड़ वंशीय राव चूंडाजी राज्य करते थे। उस समय इस परिवार के पुरुष मेहता खींवसीजी राव चूंडाजी के दोवान थे। करीब २ इसी समय का जिक्र है कि राव चूंडाजी को मेवाड़ के तत्काछीन महाराणा कुम्भाजी ने आक्रमण करके मण्डोवर से बेदखळी कर दिया था। इसी समय मेहता खीवसीजी ने बड़ी बहादुरी और बुद्धिमानी से युद्ध कर अपनी कारगुजारी एवम् होशियारी के द्वारा फिर से मंडोवर नगर पर अपने स्वामी का अधिकार करवाया था।

ऐसा भी कहा जाता है कि उपलदेव के पुत्र वेदाजी से वेद गौत की उत्पत्ति हुई।

संवत् १५१५ में जब कि राव जोधाजी ने अपने नाम से जोधपुर शहर बसाया था, उस समय भी इस खानदान वाळे सज्जों ने रियासत में दीवानगी जैसी जंबी र जगहों पर काम कर अपनी कार्य्युजारी का परिचय दिया था। इसके पश्चात् एक समय का प्रसंग है कि किसी का एण वश्च राव जोधाजी के बढ़े राजकुमार बीकाजी अपने उत्तराधिकार के सारे स्वर्तों को छोड़ कर कितपय स्नेही जानों को साथ छै, जोधपुर को छोड़कर एक नवीन राज्य की स्थापना करने के उहें श से चल पढ़े। इन स्नेही व्यक्तियों में कई छोगों के साथ इस परिवार के छाछा छाखणसी ( छाछसीजी, छाछोजी ) भी थे। छाखनसीजी के साथ आपके दो माई छोणाजी और जैतसीजी भी साथ आये थे, जिनका परिवार इस समय क्रमशः करीदी और भारवाड़ के अन्य स्थानों में निवास कर रहा है।

वेटलाला लालनसी—आप दीवान खींवसीजी की पांचवी पुरत में हुए। आपने राव बींकाजी को नवीन राज्य स्थापित करने में जो बहुमूल्य मदद पहुँचाई उसका जिन्न बींकानेर के इतिहास में भलोसांति किया गया है। जिस समय बींकानेर बसाया गया उस समय भी आपने इसके बसाने में पूरी र कोशिश की थी। प्रथम २७ मोहलों में से १४ मोहल्ले आपके द्वारा बसाए गये। शेष बच्छराजजी मेहता के द्वारा बसे। उस समय बींकानेर राज्य में आप या मेहता बच्छराजजी दोनों ही व्यक्ति ऐसे थे जो राजा और प्रजा दोनों में बड़े सम्मानित समझे जाते थे। आप दोनों ही के द्वारा अपने २ बसाए प् मुहलों में कई नियम प्रचारित किये गये थे, जिनमें से कुछ आज भी मुचाररूप से चल रहे हैं। मेहता छालनसीजी के श्रीवन्तजी और श्रीवन्तजी के अमराजी एक्स स्रजमलजी नामक दो पुत्र हुए। अमराजी के पुत्र जीवनदासजी ने बींकानेर स्टेट में जीवनदेसर नामक एक गाँव भाशद किया। जीवनदासजी के पुत्र जीवनदासजी ने बींकानेर स्टेट में जीवनदेसर नामक एक गाँव भाशद किया। जीवनदासजी के पुत्र का नाम मेहता ठाकुरसीजी था।

महता ठाकुरसीजी—आप राजा रायसिंहजी के राजत्वकाल में रियासत बीकानेर के दीवान रहें। आपके समय में बहुत सी लड़ाइयाँ हुई। जिस समय राजा रायसिंहजी ने दक्षिण विजय क्षिया उस समय मेहता ठाकुरसीजी उनके साथ थे। इस युद्ध में विजय प्राप्त करने के कारण बादशाह अकवर राजा रायसिंहजी से बढ़े प्रस्व हुए। उन्होंने इन्हें ५२ परागने का एक पट्टा इनायत किया। इसी समय आपने मेहताजी की चाकरी 'पर खाविदी फरमा कर एक त चार और मटनेर नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया, जिसे आजकल हनुमानगढ़ कहते हैं। साथ ही इस परगने का काम भी आपके सुपूर्व हुआ। आपके सांवलदासजी एवम् राजसीजी नामक दो पुत्र हुए। आप छोगों ने भी राज्य में ऊँचे पदों पर कार्य्य किया। आपके समय में ६, ९ गाँव की जागीर आपके अधिकार में श्री।

#### श्रीसंवाल-जाति का इतिहास

मेहता सांवलदासजी के पश्चात् क्रमशः आसकरणजी, रामचन्द्रजी, दौलतरामजी, माणकचंद्जी और घमंडसोजी हुए ।

महता घमंडसीजी—आप महाराजा स्रतिसहजी के राजत्व-काल में हुए। आप बड़े कारखाने एवम् श्रीजी के निज के खर्च के बन्दोबस्त के काम पर नियुक्त किये गये। इस कार्य को आपने बड़ी होशियारी और बुद्धिनानों के साथ किया। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम मेहता मूलवन्दजी और मेहता अवीरचन्दजी था।

महता मूलचन्दजी—आप मेहता घमंडसीजी के बड़े पुत्र थे। अपने पिताजी के स्वर्गवासी हो जाने पर आप उनके रिक्त स्थान पर नियुक्त हुए। सम्वत् १८७० में आप चूरू के सरदार के साथ होते वाले युद्ध में महाराजा के साथ गये थे। इस युद्ध में आपने अपनी बहादुरी एवम वीरत्व का खासा परिचय दिया था। यहां आप बरळी के द्वारा घायळ हुए थे। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर तत्काळीन महाराजा साहब ने आपको बड़े कारखाने का काम भी सौंपा। इसी समय नौरह्नदेसर नामक एक गाँव भी आपके गुजरान के लिये बक्षा गया। आपके स्वर्गवासी हो जाने पर तत्काळीन महाराजा रतनसिंहजी सम्वत् १९०५ में आपके मकान पर पधारे और मातम पुरसी की। आपके चार पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः मेहता अमो- ळकचन्दजी, मेहता हिन्दूमळजी, मेहता छोगमळजी और मेहता अनारसिंहजी थे।

महता अवीरचन्दर्जी—आप महता घमंडसोजी के दूसरे पुत्र थे। आप राज्य में होने वाली डकेंतियों की देखभाल के काम पर नियुक्त हुए थे। यह काम उस समय बहुत ज्यादा खतरनाक था। आजकल की मांति व्यवस्था न होने पर भी आपने यह कार्य्य बहुत बुद्धिमानी एवम् होशियारी तथा बीरता से सम्पादित किया। इस काम को करते समय आपको कई बार डाकुओं का सामना करना पढ़ा और उनसे युद्ध करना पढ़े। इन युद्धों में आपको कई घाव भी लगे। कुछ समय के पश्चाद महाराजा ने आपको ईस काम से हटाकर रियासत बीकानेर की ओर से देहली में बकील के स्थान पर भेजे। इस उत्तरदायित पूर्ण कार्य्य को भी आपने बढ़ी होशियारी और बुद्धिमानी से संचालित किया। आपके कार्य्य से महाराजा एवम् रेसिडेण्ट दोनों ही सजन बढ़े प्रसन्न रहे। संवत् १८८४ में देहली ही में डाकुओं के साथ होनेवाली लड़ाह्यों में जो घाव लगे थे, उनके खुल जाने से आपका स्वर्गवास हो गया।

महता हिन्दूमलजी—आप मेहता मूळचन्द्रजी के द्वितीय पुत्र थे। इस परिवार में आप बड़े बुद्धिमान प्रतिभा सम्पन्न और मेथावी व्यक्ति हुए। आप सम्वत् १८८४ में रियासत की ओर से देहली वकालत पर भेजे गये। इसके परचात् आपके बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्च्यों से प्रसन्न हो कर महाराजा साहब ने आपको अपना दीवान बनाया। धीरे २ आपको सिक्केदारी की सुहर भी प्रदान करदी गई याने राज्य का सारा

कार्य जापके सुदुर्व हो गया। संवत् १८८८ में मेहता हिन्त्मलजी बादशाह के पास देहली गये। वहीँ बादशाह को अपने कार्यों से खुश कर अपने स्वामी महाराजा रतनींसहजी के किये आप नरेन्द्र शिरोमणि का सम्मानीय खिताब छाये। इससे खुश होकर महाराजा ने आपको 'महाराव' का खिताब प्रदान किया। तथा घर पधार कर मोतियों का हार इनायत किया ।

जिस समय वहाँ के रेसिडेण्ट मि॰ सदालैण्ड थे, उस समय काबुल और नोधपुर के हमले में महाराव हिन्दुमलजी ने कासीद व रसद भेजने का बहत अच्छा इन्तजास किया था। भारत सरकार भी आपका बहुत विश्वास करती थी । यहाँ तक कि जयपुर के तत्काळीन एजेण्ट जब स्वर्गवासी हो गये तब वहाँ का शासन भी आपकी राय से किया गया था। रियासत बीकानेर की ओर से सालाना २२ हजार रुपया भारत सरकार को फीज खर्च के लिये देना पड़ते थे। आंपने सरकार से कह सुन कर इस कर को जाफ़ कर-वाया । आपके उचित प्रबन्ध के कारण सरकार ने बीकानेर में एजेण्ट रखना भी उचित नहीं समझा ।

एक बार हनुमानगढ़ और मावलपुर की सरहह का मामला बढ़ गया यहाँ तक कि काफ़ी तनाजा हो गया, उस समय आपने बड़ी बुद्धिमानी, खुडी एवम् मेहनत से इस मामळे को निपटा दिया और जमीन का बटवारा कर दिया। मीके की जमीन होने से इसमें बहुत से गाँव आबाद हो गये। ऐसा करने से राज्य की आमदनी में बहुत बृद्धि हो गई।

ं मि॰ कर्नियम आपके कार्यों से बदे खुश रहा करते थे। 'एक बार वे आपको शिमका के गये। वेहाँ तत्कालीन वाइसराय मि॰ हाउँज से भापकी मुलाकात करवाई। इस बार शिमला दरबार में भारत सरकार ने आपको खिछत प्रदान की । इस समय के पत्र का सारांश नीचे दिया जा रहा है: ---

"सन् १८४६ की ३ री मई को राईट आनरेवल गवरनर जनरल लाई हार्डिज शिमला, दरबार के बक्त मेहता महार व हिन्दूमठ दीवान बीकानेर से मिले और खिल्लत बक्षी । अभीमान् ने उनके ओहदे और सचित्रि के मुताविक इजत के साथ वर्ताव किया"।

संवत् १८९७ में जब कि महाराजा स्तनसिङ्जी और उदयपुर के तत्काकीन महाराणा सरदार-सिंहजी श्री लक्ष्मीनाथजी के मन्दिर से दर्शन कर वापस आये तब गोठ भरोगने आपकी हवेली पर प्रधारे। इस समय दोनों दरवार ने एक २ कण्ठा महारान हिन्दूमळजी को, मेहता मूळचन्दजी को और मेहता छोगमलजी को पहना कर सम्मानित किया। इसी अवसर पर महाराणां ने महाराजा से कहा कि हमारी उदयपुर रियासत की भी भोछावण महारावजी को दीजावे। यह सुन कर महाराजा साहब ने महाराव हिन्दू मलजी से कहा 'हिन्दू मल सुणे है। इसके उत्तर में महारावजी ने हाथ जोड़ कर निवेदन किया

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

कि "ताबेदार जैसो बोकानेर की गद्दी को चाकर है वैसो ही उदयपुर की गद्दी को भी चाकर है। साबन्द आ बात कांई फ़ुरमाइजे है"।

महाराव हिन्दूमलजी का स्वर्गवास संवत् १९०४ में ४२ वर्ष की अवस्था में हो गया। आएके स्वर्गवास पर महाराजा साहब ने एक खास रुक्ता भेज कर आपकी मृत्यु पर अफ़सोस जाहिर किया। साथ ही आपके पुत्रों के प्रति सद्भावना प्रदर्शित की। आपके स्वर्गवास के एक साल के पश्चात् आपके पिता मेहता मूलचन्दजी का भी स्वर्गवास हो गया। महारावजी के स्वर्गवास के पश्चात् उन के क्रियाकर्म एवम् बाह्मण भोजन का सारा खर्च महाराजा साहब ने अपने पास से किया। आपके तीन पुत्र थे। जिनके नाम क्रमशः महाराव हरिसिंहजी, राव गुमानसिंहजी और राव जसवन्तिसिंहजी थे। महारावजी को सं० १९०२ में नेटराणा नामक एक गाँव जागीर में मिला था। आपको समय २ पर यों तो बहुत से सम्मान मिले ही थे मगर ताज़ीम का सम्मान विशेष रूप से था।

सन् १९२८ में महाराजा गंगासिंहजी वहादुर ने महाराव हिन्दूमलजी के सरहही मामले में विशेष दिलवस्पी लेने एवम उसका निपटारा करने के उपलक्ष्य में उनके नाम को चिरस्थाई करने के हेतुसे हिन्दूमल कोट नामक एक कोट स्थापित किया।

# मेहता जोगमलजी

अप महाराव हिन्दूमलजी के छोटे भाई थे। आपका जन्म संवत् १८६९ में हुआ था। आप बढ़े बुद्धिमान और अध्यवसायी व्यक्ति थे। आप महाराजा स्रतसिष्ठ जी के समय में कई बरसों तक हाजिर बस्ती रहे। महाराजा स्रतसिष्ठजी के पश्चात् महाराजा रतनसिष्ठनी वीनानेर की गडी पर बैठे। आपकों भी आप पर बढ़ी कृपा रही। मेहता जी ने इसी समय कर्नल सदरलैंड, सर हेनरी लारेंस, सर जार्ज लारेंस ऑदि कई अप्रेज रेसिडेण्टों की मातहती में रेसिडेंसी वकालात का काम किया। इन लोगों ने आपके कार्यों से प्रसन्न होकर कई सार्टिफिकेट प्रदान किये थे।

संवत् १९०९ में जब कि सरहह बंदी का काम हुआ उस समय आपने इस काम को वडी मिहनत और खूबी के साथ करवाया। साथ ही सरहह पर होने वाले बहुत से झगड़ों का निपटारा कर वाया। इससे कई आबाद शुदा गाँव रिशासत बीकानेर में मिला लिवे गये। इम काम में आपके वडे आता महारावजी का भी पुरा २ हाथ था। आपके इस कार्य्य से प्रसन्न होकर महाराजा सरदारसिंहजी ने अपने गले में से कंठा निकाल कर आपको इनायत किया।

ं संवत् १९१४ में जब कि गदर हुआ था उस समय आप बीकानेर की ओर से गदर में सरकार

अंग्रेज को सद्द देने के लिये मेज गये थे। वहाँ आपने बढ़ा अच्छा काम किया। संवत् १९२९ में महाराजा सरदारसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। इस अवसर पर राज्य गड़ी की मालिकी के सम्बन्ध में बढ़ा विवाद हो गया। इस अवसर पर भी आपने महाराजा हूँ गरेसिंहजी को हर तरह की कोश्विरा करके गड़ी पर बिठाने में सहायता पहुँचाई। इस सहायता के उपलक्ष्य में महाराजा साहब ने आपके लिये एक खरीता जनरल जै॰ सी॰ बुक एजन्ट दू दी गवरनर जनरल आबू के नाम भेजा था।

संवत् १९३२ में जब कि तत्कालीन प्रिंस ऑफ़ वेब्स भारत में आये थे उस समय तथा संवत् १९३४ में देहली दरवार के समय आप महाराजा की प्राज्ञा से देहली गये थे। वहाँ आपको खिल्लत बक्षकर आपका सम्मान बढाया था।

सवत् १९३५ में बेरी और रामगुरे के झगड़ों को निष्टाने के लिये आप जयपुर भेजे गये। वहाँ आपने अपने कागजों से सबूत देकर मामले को तय करवा दिया। इसकी तारीफ में कर्नल बेनन महोदय ने, जोकि उस समय जयपुर के पोलिटिकल एजण्ड थे, आपके कार्यों से खुश होकर एक बहुत अच्छा सर्टिफिकेट प्रदान किया था, तथा दरबार को भी आपके आर्यों से वाकिफ किया था।

मेहताजी संवत् १८८८ से संवत् १९१४ तक कई बार वकीली की जगह पर भेजे गये। संवत् १९२६ से संवत् १९४० तक आप आवू वकील रहे। इसके अतिरिक्त भी आपने कई वड़े-बड़े ओहदों पर काम किया। आप मुसाहिब और मेम्बर कैंसिल रहे। आपको तनख्वाह के अतिरिक्त सारा खर्च राज्य की ओर से सिलता था। यही नहीं बिल्क जादी और गमी के समय भी रियासत ही सार खर्च उठाती थी। सबस् १९०२ में महाराजा रतनसिंहजी ने ह्रॅगराणा तथा संवत् १९३९ में महाराजा हूँगरसिंहजी ने रूलपदेसर नामक एक २ गांव जागीर में प्रदान किये। संवत् १९४८ में आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय महाराजा गंगासिंहजी मातम-पुरसी के लिये आपके घर पर पथारे और आपका सम्मान बढ़ाया। आपके केसरीसिंहजी और विज्ञानसिंहजी नामक दो पुत्र थे। इनमें से मेहता केसरीसिंहजी अपने चाचा मेहता अनारसिंहजी के यहाँ द्वक रहे।

मेहता अनारसिंहजी ने राज्य में कोई काम नहीं किया। उनका ध्यान व्यापार की ओर रहा। जवाहरात का न्यापार करने के लिये वे जयपुर गये वहीं संवत् १९०२ में आपका स्वर्गवास हो गया।

महारात हरिसिंहजी—आप महाराव हिन्दूमलजी के प्रथम पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १८८३ में हुआ था। आप अपने समय के मुत्सुदियों में होशियार व्यक्ति माने जाते थे। राज्य में आपका बहुत प्रभाव था। संवत् १९१४ में जब कि भारतवर्ष के रणांगण में चारों और गुदुर मचा हुआ था, तब आप भी महाराजा की ओर से ब्रिटिश सरकार को मृदद पहुँचाने वे उर्देश्य से भेजे गये थे। वहाँ और र होगों के साथ आपने भी पूर्ण रूप से उसकी सहायती की। इससे प्रसन्न होकर सरकार ने टीवे के परगने महाराजा साहब को दिये। इसके पश्चात् सवत् १९२० में आप मुसाहब आला बनाये गये। इसी अवसर पर-आपको मोहर का अधिकार भी बक्षा गया। संवत् १९२९ में गही नशीनी के अवसर पर आपने भी अपने चाचा-मेहता छोगमलजी के साथ पूरी २ मदद की। इससे प्रसन्न होकर महाराजा हुँगरसिंहजी ने आपको अमरसर और पलाणा नामक दो गांव जागीर में प्रदान किये। जिस समय-आप आव् बकील रहे थे उस समय आपको हाथी, खिछत और चंवर का सम्मान प्रदान किया था। आपको पुरतेनी सारे अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार भी मिला था। महाराव की पदवी आप लोगों को पुरतेनी रूप से मिली हुई है। आपका संवत् १९३९ में स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र थे, जिनके नाम क्रमशः मेहता किशानसिंहजी, महाराव स्वाईसिहजी और मेहता वछभिंहजी थे।

राव गुमानसिंहजी— आप महाराव हरिसिंहजी के छोटे भाई थे। आपका जन्म संवत् १८८८ का था। आपको संवत् १९१० में मुसाहिबी का सम्माननीय ओहदा दिया गया। संवत् १९१४ में आप भी गदर के इन्तिजाम के लिये भेजे गये। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर दरबार ने भिन्न-भिन्न समय में आपको कदा, मोतियों की कंठी एवम् सिरोपाव प्रदान किये। एक बार महाराजा साहब आपकी हवेली पर गोठ अरोगने पधारे। इस अवसर पर आपको हमेशा के लिये पैरों में सोना पहनने का अधिकार बक्षा। आपका संवत् १९२५ में स्वर्गवास हो गया। आपके जवानसिंहजी और दलपतिंहजी नामक दो पुत्र थे।

रावं जसवेतसिंहजी—आप भी महाराव हरिसंहजी के छोटे भाई थे। संवत् १८९८ में आपका जन्म हुआ। आप बीकानेर स्टेट वी कौंसिल के मेम्बर रहे। संवत् १९१४ में गदर के समय तथा संवत् १९२९ में महाराजा को गदी पर विठलाते समय आपने बहुत परिश्रम और बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य किये। संवत् १९३० में आप आवू वकील रहे। संवत् १९३६ में महाराजा हूँगरसिंहजी आपकी हवेली पर गोठ अरोगने पधारे। इस अवसर पर आपके द्वारा की गई सेवाओं के उपलक्ष्य मे आपको बरसनसर नामक एक गांव जागीर में प्रदान किया गया। साथ ही राव की उपाधि और ताजिम प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया। आपको हाथी और खिल्लत का भी सम्मान प्राप्त हुआ। आप भी इस परिवार में नामांकित व्यक्ति हुए। आपका स्वर्गवास संवत् १९४० हो गया। आपके छन्नसिंहजी और अभयसिंहजी नामक २ पुत्र थे।

# महाराव हरिसिंहजी का परिवार

महता किश्नसिंहजी--आपका जन्म संवत् १९१२ में हुआ। आप महाराव हरिसिंहजी के प्रथम पुत्र थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९३६ में केवल २४ वर्ष की आयु में ही हो गया। इसके एक साल पूर्व आप रियासत के दीवान बनाये गये थे। आपके तीन पुत्र मेहता शेरसिंहजी, मेहता छछमन- सिंहजी और मेहता पन्नेसिंहजी थे।

सेहता शेरसिंहनी ने राज्य में कई स्थानों पर कार्य किया। आपके कार्यों से प्रसन्त होकर महा-राजा साहब ने आपको राव की उपाधि प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया। आपका स्वर्गवास संवत् १९८६ में हो गया। इस समय आपके रघुरावसिंहजी, कल्याणसिंहजी और आनन्दिसहजी नामक तीन पुत्र हैं। श्री० आनन्दिसहजी स्टेट बैंक में काम करते हैं। आपके किशोरसिंहजी नामक एक पुत्र हैं। मेहता लख्यनसिंहजी और मेहता पनेसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। लख्यनसिंहजी के गुलाबसिंहजी नामक एक पुत्र हैं।

महाराव सवाहे सिंह जी—आप सह। राव हिरिसंह जी के दूमरे पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १९१४ का था। प्रारम्भ में आप राजगढ़ की हवलदारी पर भेजे गये। इसके बाद आप वर्तमान सहाराजा गंगासिह जी के मिनिस्टर और वेटिंग रहे। इसके परचात् आप क्रमशः बढ़ते ही गये और अंत में मेन्त्रर कौंसिल नियुक्त हुए। आपने महाराजा बूंगरिसंह जी के समय में फौजदारी दीवानी वगैरह की कुल मुहकी का काम किया था। इन्हीं सब कायों से प्रसन्त हो कर महाराजा साहब ने आपको पन्ने का कंटा और पैरों में सोने की सांट बक्षी। इसके अतिरिक्त आपको अपनी पुश्तेनी ताज़ीम, वगैरह पहलेही से थी। आपका सम्वत् १९७९ में स्वर्गवास हो गया। आपके रामसिंह जी और गोविंद सिंह जी नामक दो पुत्र थे। इनमें रामसिंह जी मेहता जवान सिह जी के यहाँ दत्तक चले गये। इसरे गोबिंद सिंह जी नामक दो पुत्र हैं। महाराव खुमान सिंह जी को अपने पुत्रतेनी सब सम्मान प्राप्त हैं। आप शिक्षित और मिलन सार्ग विव्व सिंह जी का अपने पुत्रतेनी सब सम्मान प्राप्त हैं। आप शिक्षित और मिलन सार्ग विव्व सिंह जी के यहाँ दत्तक चले गये। घल मिलन सार्ग विव्व सिंह जी के पहाँ दत्तक चले गये। घल मिलन सार्ग विव्व सिंह जी के पहाँ दत्तक चले गये। घल मिलन सार्ग विव्व सिंह जी के पहाँ दत्तक चले गये। घल मिलन सार्ग के पहाँ दत्तक चले गये। घल मिलन सिंह जी स्वेट में हिकम रहे थे। आपका स्वर्गवास हो गया है। मोहन सिंह जीके एक पुत्र सोह निसंह जी है। मोहन सिंह जीके एक पुत्र सोहन सिंह जी है।

#### राव गुमानसिंहजी का पारवार

राव जवानसिंहजी—आप राव गुमानसिंहजी के प्रथम पुत्र थे। आपका जन्म सम्वत् १९१२ का था। आप पहले हाकिम नियुक्त हुए। पश्चात् अफसर दिवानी रहे। सम्वत् १९३९ तक फिर आप अफसर फीजदारी रहे। इसके पश्चात् आप अफसर खरीव महकमा रहे। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९४८ में हो गया। आपके कोई पुत्र न होनेसे आपने रामसिंहजी को दक्तक लिया। आपका मी स्वर्गवास हो गया। आपके मेहता धनपतिसहजी और मेहता दौलतिसहजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें से दौलतिसहजी का स्वर्गवास हो गया। मेहता धनपतिसहजी इस समय नायव तहसीलदार हैं। आपके तेजिसह, अमरिसह और जोरावरसिंह नामक तीन पुत्र हैं।

#### राव जसवन्तासिंहजी का परिवार

राव छत्रसिंहजी—आप जसवन्तसिंहजी के प्रथम पुत्र थे। आप शा जन्म सम्वत् १९०८ का था। आप पहले पहल अफसर फौजदारी नियुक्त हुए। सम्वत् १९३९ में आप हनुमानगढ़ के हाकिम हुए। इसके एक साल के पश्चात् ही आप मेम्बर कौंसिल नियुक्त हुए। इसी प्रकार सुजानगढ़, रिणी आदि कई स्थानों पर आप नाजिम रहे। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९६९ में हो गया। आपके भाई मेहता अभवसिंहजी का जन्म सम्वत् १९१० में हुआ था। आप नौहर और हनुमानगढ़ नामक स्थान पर हाकिम रहे। जयपुर और जोधपुर के आप वकील रहे। इसके पश्चात् आप बीकानेर के हाकिम बनाए गए। आप चीफ कोर्ट के थर्ड जज्ज भी रहे। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९८२ में हो गया। आप दोनों ही भाइयों के कोई पुत्र न था अतपुव आपके यहाँ मेहता गोपालसिंहजी गोद आये। आपको राव का खिताब तथा ताजिम बक्षी हुई है। इस समय आप अब्द में वकील हैं। आपके इस समय गोर्धनसिंह, नारायणसिंह, सम्पतसिंह, रूपसिंह, नरपतसिंह और सूरतसिंह नामक छः पुत्र है।

## मेहता छोगम्लजी का परिवार

मेहता केसरीसिंहजी—आप मेहता छोगमळजी के प्रथम पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १९०९ में हुआ। आप पहले तो अपने पिताजी के साथ काम करते रहे। पश्चात् आप स्वयं आबू वकील हो गये। इस समय आपको सब खर्च के अतिरिक्त एक हजार रुपया मासिक वेतन मिलता था। वकालत के काम को आपने बढ़ी सफलता और होशियारी से सम्पन्न किया। आपको इस विषय में कई बढ़े २ अंग्रेज

आफिसरों से सर्टिफिकेट प्राप्त हुए थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७८ में हो गया। आपके पाँच पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः फतहसिहजी, बहादुरसिहजी, उमरावसिंहजी, अनोपसिंहजी और अर्जुनसिंहजी हैं।

इनमें से मेहता फतेहसिंहजी का स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनका नाम क्रमशः गोपालसिंहजी, मुकुनसिंहजी और ज्ञानसिंहजी हैं। इनमें से गोपालसिंहजी दत्तक गये हैं। मेहता वहातुरसिंहजी राज्य में जोधपुर व शलात का कम करते रहे। आपका स्वर्गवास हो गया। मेहता उमराव सिंहजी का ध्यान व्यापार को ओर रहा। आप मिलनसार सज्जन हैं। मेहता अनुपसिंहजी के ५ पुत्र हैं जिनका नाम क्रमशः भगवतसिंहजी, मोहव्यतसिंहजी, जुगलसिंहजी, मोतीसिंहजी और प्रतापसिंहजी हैं। मेहता अर्जुनसिंजी के मेघसिंह नामक एक पुत्र हैं।

मेहता विश्वनिस्हिची—आप मेहता छोगमळची के पुत्र ये। आपका जन्म संवत् १९१८ का था। आप संवत् १९१८ में महकमा माल के काम पर नियुक्त हुए। संवत् १९१६ में दिवालों के अवसर पर कपडे में आग लग जाने से आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र मेहता हुधिसहिची इस समय विद्यमान हैं। आप पहले जयपुर वकील और फिर आबू वकील रहे। अब आप हाकिम देवस्थान हैं।

इस परिवार में छोटे से छोटे बचे तक को पैरों में सोना बक्षा हुआ है। इस समय इस 'परि-वारवालों की जागीर में सान गाँव हैं।

# वेद पारिवार, रतनगढ़

इस परिवार का इतिहास बड़ा गौ। व मय रहा है। बोकानेर के वेद सज्जन इसी वेद गौत के हैं। इस परिवार के पुर्व पुरुष गोपाल पुरा नामक स्थान पर बास करते थे। वहाँ से थानसिंहजी लालसर नामक स्थान पर आकर रहने लगे। थानसिंहजी के ५ पुत्रों में से हिम्मतिंसहजी नामक पुत्र रतनगढ़ से तीन मील की दूरी पर पापली नामक स्थान में आकर रहे। आपके ६ पुत्र हुए जिनके नाम कमशः नेठमलजी मयाचंदजी, पृथ्वीराजजी, मोकमसिंहजी, मदनसिंहजी, और हरिसिंहजी था। मयाचन्दजी के चार पुत्रों में बाधमलजी, भगवानदासजी, और गजराजजी नि-संतान स्वर्गवासी हो गये। चौथे पुत्र भीमसिंहजी के पाँच पुत्र मानसिंहजी, गंगारामजी, केसरिसिंहजी गुमानसिंहजी और सरदारमलजी थे। सेट भीमसिंहजी का स्वर्गवास हो जाने पर इनकी धर्मपत्नी अपने पुत्रों को लेकर रतनगढ़ चली आई। इनमें से गुमानसिंहजी और सरदारमलजी निःसंतान स्वर्गवासी हो गये। शेप तीजों में से यह परिवार मानसिंहजी से सम्बन्ध रखता है।

#### श्रांसवाल जाति का इतिहास

मानसिंहजी के ६ पुत्र थे जिनका नाम हरनाथसिंहजी, धनराजजी, नवलसिंहजी, लच्छीरामजी रतनचन्द्रभी और चुनेरूपंजी था। इनमें से हरनाथसिंहजी के दो पुत्र हुए। इनका नाम माणकचन्द्रजी और बींजराजजी था। सेट बींजराजजी अपने चाचा सेठ बवलसिंहजी के नाम पर दक्तक गये।

सेठ माणकचन्दजी और सेठ बींजराजजी दोनों भाइयों ने मिलकर पहले पहले कलकत्ता में मेसर्स माणकचंद हुकुमचंद के नाम से फर्म स्थानित की । इनके पूर्व आप लोग राजलहेसर की प्रसिद्ध फर्म मेसर्स खर्दगसिंह लच्छीराम नेद के यहाँ साझीदार में काम करते थे ।

#### सेठ माणकचन्दर्जा का परिवार

सेंड माणकचन्दजी इस परिवार में प्रतिष्ठित ज्यक्ति हुए। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेंड ताराचन्दजी (सोमजी, और सेंड काल्द्रामजी था। सेंड माणकचन्दजी का स्वर्णवास संवत् १९३९ में हो गया।

सेठ ताराचनद्जी-आपका जन्म संवत् १८९८ का था आप अपने पिताजी के समय में ज्यापार करने लग गये थे। संवत् १९२४ में आपकी फर्म मेससे खड़गसिंह लच्छीराम से अलग हुई। संवत् १९३४ में आपने हुकमचन्दजी के साथ से भी अपना साझा अलग कर लिया। इस समय से आपकी फर्म का नाम मेससे माणकचन्दजी ताराचन्द पड़ने लगा। इस पर प्रारंभ से ही आढ़त और कमीशन का काम होता चला भा रहा है। सेठ ताराचन्दजी इस परिवार में बढ़े बोग्य, क्यापार-चतुर और कुशल-व्यवसायी व्यक्ति हुए। आपने अपनी फर्म पर डायरेक्ट कपड़े का इम्पोर्ट करना प्रारम्भ किया तथा लाखों रुपयों की सम्पति उपार्जित की। आपके पास उस समय २० हजार गांठ कपड़े की हर साल आया करती थी। आपका स्वर्गवास संवत् १९१७ में हो गया। आपके दो पुत्र सेठ जयचन्दलालजी और मेघराजर्जा थे।

सेठ कालूरामजी—आप बड़े धर्म प्रेमी सज्जन थे। आपको जैनधर्म के सूत्रों की अच्छी जानकारी थी। आपके इस समय मोहनलालजी नामक एक पुत्र हैं। आपके कोई संतान न होने से अपने भतीजे प्नमचन्दजी के पुत्र सोभागमलजी को दत्तक लिया। संवत् १९६२ तक आप दोनों भाइयों का कारोवार शामलात में होता रहा। इसके पश्चात् अलग रूप से ज्यवसाय हो रहा है।

सेठ जयचन्दलाल जी—आपका जन्म संवत् १९१६ में हुआ । तथा स्वर्गवास संवत् १९६२ में आपके पिताजी के सामने ही हो गया था । आपके चार तुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः सेठ प्तमचन्दजी, रिखबचन्दजी. दौलतरामजी, और सिचियालालजी हैं। आप सब लोग मिलनसार सज्जन हैं। आप लोगों का व्यापार कलकत्ता में १६ कैनिंग स्ट्रीट में बैंकिंग और कपड़े का होता है।

# स्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ ताराचंदजी वैद, रतनगढ़.



सेठ रिखबचंदजी वैद, रतनगढ़...



सेठ दौलतरामजी वैद, रतनगढ़.



सेठ सींचियालालजी वैद, रतनगढ़.

सेठ मेघराजिजी--आप भी प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे । आपका स्वर्गवास हो गया । भापके पुत्र वा॰ स्रजमलजी विद्यमान है। आप बड़े मिलनसार, शिक्षित और सज्जन पुरुष हैं। ब्यापार मेसंस् सरिशंचन्द मैचराज के नाम से नं॰ ४ नारायणर्पसाद छेन में होता हैं। आपके रतनचन्द्जी नामक एक प्रश्न हैं।

#### सेठ बीजराजजी का परिवार

यह हम उपर लिख ही चुके हैं कि सेठ वींजराजजी पहले अपने माई के साथ रहे। पश्चात् संवत् १९३४ में अलग हुए i अलग होने पर आपने मेसर्स शिंजराज हुकुमचन्द्र के नाभ से कारो**बार** प्रारंभ किया। इसमें आपको अच्छी सकलता मिली। आपके हुकमचंद्की नामक एक पुत्र हुए।

सेठ हुक्म चन्दती आएका जन्म संवत् १९०७ में हुआ। आएके अपनी स्थापार चातुरी, हुदिमानी और होशियारी से फर्म की बहुत तरकी की। साथ ही आपने फर्म से छाखीं रूपया पैदा -किया। आपका स्वर्गवास-संवत् १९६८ में हो गया । आपके तीन पुत्र हुए । जिनके नाम क्रमशः सेट जसकरनजी सेट मालवन्दजी, और सेठ दीपचन्टजी था। इनमें से द्वितीय और तृतीय पुत्र का स्वर्गवास श्रोगया। मालचन्दजी के सोहनलाकजी नामक एक पुत्र हैं। आप नवयुवक और मिलनसार हैं। आपके भी भीखमचन्द नामक एक पुत्र 🕏 ।

सेठ जसकरनजी -- आपका जन्म संवद १९३३ का है। आप बड़े विद्या प्रेमी सज्जन हैं। आपको नैन धर्म की अच्छी जानकारी है। आपका जीवन बढ़ा सादा और मिलनसार है। आप हमेशा सार्वजनि ह और सामाजिक कार्यों में अपने समय को न्यय करते रहते हैं। आपने ,रतनगढ़ में एक विजक पाठशाला स्थापित कर रखी है। इसमें करीब १७५ विद्यार्थी विद्याध्ययनं करते हैं। इसके अतिरिक्त आपने यहाँ एक बाल वाजनालय भी स्थापित कर रखा है। आपके इस समय पांच पुत्र हैं। जिनके नाम बा॰ हूँगरमलजी, मोतीलालजी, गुलाबचन्दजी, मोहनलालजी और रामचंदजी हैं। आप सब भाई मिलनसार और व्यापार चतुर हैं। सोहनलालजी बी॰ ए॰ में पढ़ रहे हैं।

बाबू हूँ गरमलजी के मूरामलजी और नेमचन्दजी, बाबू मोतीलालजी के सुमेरमलजी, दुलियनदजी और नेमचन्दली, बाबू सोहनलालजी के जतनमलजी और लामचंद्जी के तेलकरनली नामक पुत्र हैं।

कलकत्ता, नाटोर, खानसामा (रंगपुर) माथा माँगा (कूँच बिहार), इरबानी (रंगपुर) इत्यादि स्थानीं पर आपका जूट, नमीं नारी और हुँड़ी चिही का व्यापार होता है। यह फर्म तमाखू का काम भी करती **\$** }

100

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

हैं। करुकत्ता कर्म पर एक्स रोर्ट इम्पोर्ट ब्यापार किया जाता है। वहाँ तार का- "Zephyr" है। आफ़िस का पता ३० काटन स्ट्रीट है।

यह परिवार रतनगढ़ ही में नहीं प्रत्युत सारी विकानेर स्टेट में -प्रतिष्ठित माना जाता है। इस. परिवार के लोग श्री जैन क्वेताम्बर तेरा पंथी संप्रदाय के मानने वाले हैं।

# वेद परिवार, चुरू

कहा जाता है कि इस परिवार के पूर्व पुरुष जब कि बोकाजी ने बीकानेर बसाया था, उनके साथ थे। यहाँ से वे फतेहपुर के नवाब के यहाँ चले गये। जब वहाँ नवाब से अनबन हो गई तब फतेहपुर को छोड़ कर गोपालपुरा नामक स्थान पर आकर बस गये। उस समय गोपालपुरा पर इनका और वहाँ के टाकुर का आधा र कड़जा था। महसूल की रकम आप दोनों ही ज्यक्तियों की ओर से इकट्टी की जाती थी। ऐसा भी कहा जाता है कि आप दोनों ही की ओर से एक र आदमी बीकानेर दरबार की चाकरी में रहता था। इन्हीं के वंशमें मेहता तेजिसहजी हुए। ये बड़े पराक्रमी पुरुष थे। इन्होंने अपने जीवन में बहुत सी छड़ाइयाँ छड़ीं और उनमें सफलता प्राप्त की। इनकी बहादुरी के लिये थली प्रांत में निम्न कहावत प्रचलित है।

#### ''तिपया मुहतो तेजासेंह और मारिया सत्तरखान''

मेहता तेजसिंहजी के पश्चात् कीरतमळ्जी हुए। आपने राज्य में काम करना बन्द कर दिया और महाजनी का काम प्रारम्भ किया। इनके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः रूखमीचन्दजी, जोधरांजजी और उदयचन्दजी था। आप तीनों ही भाइयों ने संवत् १९१४ में करूकते में उदयचन्द पत्नालाल के नाम से अपनी फर्म स्थापित की। इसमें आप लोगों को अच्छी सफलता मिली। सेट पत्नालालजी जोधराजजी के पुत्र थे। आप लोगा, गोपालपुरा से रामगढ़ आ गथे। उदयचन्दजी के पुत्र हजारीमल्जी हुए। आप रामगढ़ रहे और पत्नालालजी चुरू चले गये। जिस समय आप चुरू गये उस समय दखार ने आपको जगात के महसूल की माफ़ी का परवाना इनायत किया।

उद्यक्त के पुत्र हजारीमलजी इस समय विद्यमान हैं। आपके दुलिचन्दजी नामक एक पुत्र है। प्रशालालजी के सागरमलजी और जबरीमलजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई अलग २ हो गये एउस स्वतन्त्ररूप से व्यापार करते हैं।

सेठ सागरमलजी के धनराजजी और हनुतमलजी नामक दो पुत्र हैं। आजक्र आप दोनों भाई

भी अलग र हो गये है और दायरेक्ट कपढ़े का इम्पोर्ट करते हैं। आप लोगों की फर्मे क्रमशः कैनिंग स्ट्रोट और स्तापट्टी में है। सेठ सागरमलजी चूरू ही में शान्तिलाभ करते है-।

सेठ जबरीमलंजी भी मिलनसार ब्यंक्ति हैं। बीकांनेर स्टेट में आपका अच्छा सम्मान है। आपके गणेशमलजी, रावत मलजी, मोइनलालजी और रामचन्द्जी नामक चार एक है-। सब छोग ध्यापार में भाग छेते हैं। इस फर्म का कलक्सा आफिस ६२ कासस्ट्रीट में उदयचन्द पक्षालाल के नाम से है। इस फर्म पर बायरेक्ट कपड़े का इम्पोर्ट होता है।

इस परिवार की चूरू और कलकता में बड़ी २ हवेलियाँ बनी हुई है। आप लोग इवेताम्बर जैन तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं।

#### वेद पारिवार राजलदेसर

इस परिवार का प्राचीन इतिहास बढ़ा गौरव पूर्ण एवम् कीर्तिशाली रहा है। जिसका जिक हम इसी प्रन्थ में बीकानेर के प्रसिद्ध महाराव वेद परिवार के साथ कर चुके हैं। करीब ५००, ६०० सी वर्ष पूर्व की बात है—जब कि बीकानेर नहीं बसा था—इस परिवार के प्रथम पुरुष दृश्युणी जोधपुर छोड़ कर यहाँ राजलदेसर से तीन मील की दूरी पर आये। यहाँ आकर आपने अपने नाम से दृश्युसर नामक एक गाँव बसाया जो आज भी विद्यमान है। यह गाँव चारणों को दान स्वरूप देदिया गया। इसी दृश्युसर में आपने यहाँ के निवासियों के आराम के लिये एक कुवा बनवाया या जिस पर आज भी उनका शिला-लेख लगा हुआ है। यहाँ से आप राजलदेसर आ गये और वहीं रहने लगे।

आपकी कुछ पीदियों के पश्चार इस खानदान में मेहता हिर्सिहजी बदे नामांकित व्यक्तिहुए। आप तस्कालीन राजलदेसर के राजा रायसिंहजी के दीवान थे। कहा जाता है कि भापके समय में एक बार किसी राश्च ने राजलदेसर पर चदाई की थी। इस युद्ध में आप राजा रायसिंहजी के पुत्र कुँचर जयमल्जी के साथ जूँझार हुए थे। याने अपना सिर कट जाने के पश्चार भी आप दोनों ही सज्जन तल्वार हाय में लेकर कुछ सिनिट तक शत्रु सेना का मुकावजा करते रहे थे। जिस स्थान पर आपका सिर गिरा था चह स्थान आज भी "जूँझारजी" के नाम से प्रसिद्ध है तथा वहाँ इस वंश वाले अपने यहाँ होने वाले किसी भी ग्रुम कार्य पर कुउदेव स्वरूप पूजा करते हैं, जिस स्थान पर आपका शव गिरा वह स्थान आज भी मुथाथल के नाम से पुकारा जाता है। इसके अतिरिक्त इस खानदान में मेहता सवाईसिहजी भी जूँझार हुए। जिस स्थान पर आप जूँझार हुए वह स्थान आजस्ल बीदासर और राजलदेसर के बीच में हैं और वहाँ आज भी मिशान स्वरूप एक गिराहुआ चव्हारा बना हुना है।

आपके कुछ वर्षों के पश्चात् जोधपुर राजवंश के कुमार बीकाजी ने अपने शीट्यें एवम् पराक्रम से बीकानेर राज्य की नींव डाजी तथा बीकानेर शहर बसाया। कहना न होगा कि इस समय राजलदेसर भो बीकानेर स्टेट में आ गया। जब यह बीकानेर मे आगया तब भी इस वंश वाले सजन स्टेट की ओर से कामदार वगैरह २ स्थानों पर कान करते रहे। इन्हीं में मेहता मनोहरदासर्जा बढ़े प्रसिद्ध क्यक्ति हुए। आप हो के नाम से आपके वंशज आज भी मनोहरदानोत वेद क इलाते हैं। आप के पश्चात् कमगः दीपचन्दजी, अचलदासजी एवम् सॉवतिसहजी हुए।

सेठ सांवतिसहिनो के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः उम्मेदमलजी एवम् दानिसहिनो था। उम्मेदमलनी वहीं राजलदेसर तथा आसपास के प्रामों में अपना लेनदेन का व्यवसाय करते रहे। तथा दानिसहिनो वहाँ से चल कर मुर्शिदाबाद नामक स्थान पर आकर बस गये। तय से आपके वंशज यहीं निवास कर रहे हैं।

सेठ उम्मेदमलजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमशः सेठ लच्छीरामजी, सेठ जैसराजजी एवम् सेठ मेघराजजी था। सेठ लच्छीरामजी वहाँ राजलदेसर निवासी सेठ खड़गसिंहजी के यहाँ दत्तक चले गये तथा मेघराजजी के परिवार वाले अलग हो गये। अतएव दोनों भाइयों का इतिहास नोचे अलग दिया जा रहा है। वर्तमान इतिहास सेठ जैसराजजी के परिवार का है।

## सेठ जेसराजजी का परिवार

सेठ जेनिराजजी—आपका जन्म संवत् १८८४ में हुआ। आपने अपने चाचा दानसिंहजी के साथ रह कर मुर्शिदाबाद में प्रारम्भिक विद्याध्ययन किया। आपको विद्या से बढ़ा प्रेम था। आपने उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। पढ़ाई खतम करते ही आपने अपने नाम से कलकत्ता में कपड़े का ज्यापार प्रारम्भ किया। इन्ही दिनों आपके आता सेठ लच्छीरामजी भी कलकत्ता आये। संवत् १९०५ मे आप तीनों भाइयो के साले मे मेसर्स खड़गसिंह लच्छीराम के नाम से चलानी का काम करने के लिये कर्म स्थापित की। आप तीनों ही भाई बढ़े प्रिंभा सम्पन्न एवम् ज्यापार चतुर पुरुष थे। आप-लोगों ने अपनी ज्यापार चतुर्ग से कर्म की बहुत उन्नति की। यही नहीं बिक्त आपने गया, नाटोर, अढंगाबाद चौंपाई, नवावगंज आदि स्थानों पर अपनी शाखाएँ स्थापित कीं। सेठ जैसराजजी का स्थावास संवत् १९१७ मे गया। अपने जयचन्दलालजी नामक पुत्र हुए।

करने लग गये थे । संवत् १९३९ तक इस फर्म पर खदगसिंह लच्छीराम के नाम से ध्यापार होता रहा।

इसके पश्चात् आपने अपना व्यवसाय अलग कर अंशनी फर्म का नाम, मेसर्स जैसराज जैचन्दलाल रखा । इसके पश्चात् नाटोर, राजशाही, दिनाजपुर, और कामागढी नामक स्थानों पर भी आपने अपनी जाखाएं खोली।

कडकत्ता फर्म पर भी संवत् १९६५ में आपने जूर की पन्नी गांठों के वेखिंग- का काम प्रारंभ क्रिया। इस पर आपका मार्का "जयवन्द एम प्रूप" हुआ। संवत् १९६७ में आपने जयपुरहार, एवं जमालगंज (बोगडा) नामक स्थानों पर भी सेसर्स होरालाल चांदमल के नाम से जूर एवं धान चानल का न्यवसाय करने के लिये हो बाखाएं खोली।

उपरोक्त प्रायः सभी स्थानों पर आपके बहुत मकान एवं गोदास वगैरह बने हुए हैं। सोनातीला ( बोगदा ) के पास लाट काबुलपुर के पांच गोव की कमींदारी भी आपकी है। यह सब आप ही के हारा खरीड़ी गई। आप बड़े ज्यापार कुतल एवं मेघावी व्यक्ति थे। आपने राजलदेसर से र मील की खूरी पर-राजाणा नामक स्थान पर एक धर्मकाला तथा कुण्ड बनवाया है। राजलदेसर एवं सारे आसपास के प्रामों के ओसवाल समाज में आपका बहुत बढ़ा प्रभाव एवं सम्मान था। बीकानेर दरवार भी आपका अच्छा सरकार करते थे। आपको आपके दोनों चाचा सेट लच्छीसमजी एवं सेट मेघराजजी के साथ संवर्त 14२३ की असाब सुदी के को दरबार की ओर से साहूकारी का पहा- इनायत किया गया था। इसके अतिरिक्त संवर्द १९५३ में बीकानेर दरबार ने आपको आपके कार्यों से प्रसन्त होकर छड़ी चपरास का सम्मान बक्षा। आपका स्वर्गवास संवद् १९६९ में हो गया। आपके दाह संस्कार के स्थान पर आपके स्मारक स्वरूप एक ग्राडण्ड घेर कर सुन्दर करती भी बनवाई गई। जिस पर एक मार्बल का शिलालेख स्थापित किया गया। वर्तमान में इस कर्म के संचालक आपके सातों पुत्र हैं। जिमके नाम कमशः सेट- बॉजराजजी सेट सीचियालालजी, हीरालालजी, चांदमलजी, नगराजजी, इन्द्रराजमलजी तथा चम्पालालजी हैं। आप लोगों का परिवार श्री जैन श्रेतास्वर तेरापंधी सम्प्रदाय का अनुयाशी है।

इस कर्म का अंग्रेंजी कर्मों के साथ विशेष सम्बन्ध है। इस कर्म में संबद १९७६ से क्रपड़े का ज्यापार प्रारंभ किया तथा संबद १९८६ से यह कर्म मेससे Kettle weel bullen and Co. Etd. के पीस गुड्स वि. की सोळ बेनियन हुई। इसके पश्चाद संबद १९८६ से मेससे बाबरिया कॉटन- मिल्स कं० कि., दी डनवार मिल्न कि, और दी न्यू रिंग मिल्स कं. कि. नामक तोनों कॉटन मिलों की सोळ बेनियन हुई। इस कर्म के वर्तमान संचाळकों का परिचय इस प्रकार है।

ना॰ नीजराजजी-आपका जन्म संवत् १९३६ में हुआ । आप वहें थोग्य तथा इस फर्म हे प्रधान संचालक हैं । आपका राजलदेसर के नागरिकों में अच्छा सन्मान है । आप वहां की स्युनिसीपालिटी के प्रारम्भं से ही ब्हाइस चेशरमैन हैं। बीकानेर हाई कोर्ट के आप जूरी भी है! आपको सन् १९२१ ही सेन्सस के समय मदद करने के उपलक्ष में बंगाल सरकार ने एक सर्टिफिकिंग प्रदान कर सम्मानित किया था। आप कलकत्ता श्री जैन खेताग्वर तेरा पंथी सभा के कई साल तक उप सभापित तथा जैन खेताग्वर ते. स्कूल के संभापित का आसन ग्रहण कर चुके हैं। आपके छः पुत्र हुए जिन केनाम क्रमशः मालचन्दजी, लखमीचंदजी अमोलकचन्दजी, श्रीचन्दजी, फतेहचन्दजी और प्नमचन्दजी है। इनमें से लखमीचन्दजी जिन्होंने I. A. की परीक्षा की तथारी की थी परन्तु परीक्षा के पूर्व ही स्वगैनासी हुए। आपके किशनलालजी नामक एक पुत्र हैं। बाबू अमोलकचन्दजी ने सपत्नीक श्री जैन स्वेताग्वर तेरापंथी सम्प्रदाय में संवत् १९४८ के ज्येष्ठ गुक्ला १३ को दीक्षा ग्रहण करली। आपके शेय चार पुत्रों में से तीन व्यापार में सहयोग लेते हैं और एक पढ़ते हैं। बाल सिचियालाजजी—आपका जन्म संवत् १९४३ का है। आप धार्मिक विचारों के पुरुष हैं। आपके चार पुत्र हुए थे जो छोटी वय में ही स्वगैवासी हो गये। तथा संवत् १९७६ में जब कि आपकी अवस्था केवल ३२ वर्ष की थी, आपकी धर्मपत्नी का भी स्वगैवास हो गया। इसके बाद आपने विवाह नहीं किया। आपने आपके छोटे माई सेठ चांदमलजी के पुत्र बाल बच्छरीजजी को इसक लिया है। आप [. A. तक विद्याध्ययन कर फर्म के काम में सहयोग लेते हैं।

बा॰ हीराजालजी —आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आप दयाछ तथा मिलनसार प्रकृति के पुरुष हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम पद्मालालजी है। आप भी व्यापार में भाग छेते हैं।

बा॰ चान्दमलजी—आपका जन्म संवत् १९४७ का है। आप कुशल न्यापारी हैं। जैन धर्म की आपको विशेष जानकारी है। आप बड़े सरल एवं योग्य सज्जन हैं। आपके पांच पुत्र हैं जिनके नान बच्छराजजी जी सींचियालालजी के यहां पर दत्तक गये हैं, खेमकरणजी, ल्रंकापतिसहजी, शेषकरणजी और अज़ीपचन्दजी है। बा॰ खेमकरणजी न्यापार में सहयोग लेते है। शेष पढ़ते हैं।

ं वा० नगराजजी — आपका जन्म संवत् १९४८ का है। आप भी इस फर्म के संचालन में भाग छेते हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम बा० कन्हैयालालजी, नेमचन्दजी तथा नन्दलालजी हैं। बा० कन्हैयालालजी और नेमचन्दजी व्यापार में भाग छेते हैं। बा० कन्हैयालालजी के २ पुत्र हैं जिनमें बड़े का नाम भैवरलालजी हैं।

बा॰ हंसराजनी आपका जन्म संवत् १९५१ में हुआ। तथा आपका स्वर्गवास संवत् १९८२ की महा सुदी में हो गया। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः बा॰ माणकचन्दजी जो मेट्रिक में पढ़ते हैं, रतनलालजी और गोपीलालजी हैं। आप लोग भी पढ़ते हैं।

आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमकः बा॰ ऋषकरणजी, सागरमलजी, पुर्व मांगीलालजी हैं। ऋषकरणजी, न्यापार में भाग छेते हैं तथा शेष पदते हैं।

बा॰ चम्पालाजजी - आपका जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आप बड़े थोग्ग, व्यापार कुशल तथा मिलनसार सजन हैं। आप ही इस फर्म के कार-भार को बढ़ी योग्यता से संचालित कर रहे हैं। आप ही के द्वारा इस फर्म का बहुत सी अंग्रेजी फर्मों के साथ कारबार होता है। आ(पका बहुत से≂ बड़े २ अग्रेजों , से परिचय है। -आप ही के द्वारा इस फर्म के साथ अंग्रेजों का सम्बन्ध स्थापित हुआ है। आएकी बढ़े र, गवर्नमेंट अफसरों, गवर्नरों तथा उच्चपदाधिकारियों से पर्सनल मैत्री है।

इस परिवार की ओर से श्री० जैन खेतान्वर तेरा पंथी समा तथा स्कूछ और वि० स॰ वित्राखय और औषधालय आदि संस्थाओं को भी काफी सहायता प्रदान की गई है। हाल ही में राजकदेसर गांव में वेर परिवार का अगुना कुआ नामक एक जीण शीर्ण कुए का आप लोगों ने जीणींदार करवाया जिसमें आपने हजारों रूपये लगाये।

यह परिवार इस समय सारा समिछित रूप से रहता तथा. सम्मिछित रूप से ही स्थवसाय करता है। ऐसे बड़े परिवार बालों का बड़े स्तेह से सम्मिलित रूप से- रहना प्रशंसनीय है। इस परिवार की राजलदेसर में बहुत सुन्दर हवेलियां बनी हुई हैं। इसी प्रकार लाडन् नामक स्थान में भी अपकी एक बहुत बड़ी हवेली बनी हुई है।

# सेउ मेघराजजी का परिवार

- इस परिवार का पूर्व परिचय हम ऊपर लिख ही चुके हैं। सेठ मेघराजजी सेठ उम्मेदमळजी के तीसरे पुत्र थे। आप भी बद्दे प्रतिभा सम्पन्न पुरुष थे। आपने हजारों कास्त्रों क्रयमों की सम्पन्ति उपार्जित की। आएका स्वर्गवास हो गया । आपके तीन पुत्र हुए । इनके नाम क्रमका सेठ छोगमछ री, सेट उसचन्दर्जी और सेठ तनसुखरायजी थे । आप तीनों ही आता अलग २ हो गये । इस समय आप तीनों का परिवार अकृत २ रूप से व्यापार कर रहा है। जिनका भक्षिस विवरण नीचे दिया जा रहा है।

सेठ छीगमलजी-आएने अपने भाईयों से अलग होकर फर्म की अच्छी उन्नति की। आएने कडंगाबाद ( मुर्शिदाबाद ) में अपनी फर्म स्थापित की जो आज करीव १०० वर्षों से चल रही है। इस समय वहां, जूद, दुकानदारी और जमींदारी का काम हो रहा है। इसके पश्चात् ही आपने कलकत्ता . १५ नारमल कोड़िया लेन मे अपनी फर्म खोली। इस पर इस समय जूट, कमीशन एजेन्सी और. वैंकिंग का ,ब्यापार हो रहा है। आपका स्वर्गवास स्वित् १९७३ में हो गया। आपके इस समय सेट मन्नालालजी एवं काल्ह्राम

जी नामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी कर्म के कार्य का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। मन्नोलालजी के भँवरलालजी पूर्व पूनमचन्दजी और काल्ह्समजी के चन्दनमलजी और जँवरीमलजी नामक पुत्र हैं। चन्दनमलजी उत्साही युवक हैं। आप भी फर्म का संचालन करते हैं।

सेठ उमचन्दर्जा—आपने भी अपनी फर्म की अच्छी उन्नति की। तथा मेघराज क्रमचन्द के नाम से च्यापार करना प्रारम्भ किया। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके सात पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः माळचन्द्जी, शोभाचन्द्जी, हीरांठाळजी, संतोषचन्द्जी, चम्पाळाळ गी, सोहनळाळजी और श्रीचन्द्जी हैं। आप सब लोग मिळनसार व्यक्ति हैं। आप लोगों का व्यापार शामळात ही में हो रहा है। आपकी फर्म कलकत्ता में २६११ आर्मिनियन स्ट्रीट में है यहां जूट का काम होता है। इसका तार का पता Sohanmor है। इसके अतिरिक्त मिनन २ नामों से राजशाही, जमाळगंज, और चरकांई (बोगड़ा) नामक स्थानों पर जूट तथा, जमींदारी और गल्ले का व्यापार होता है।

सेठ तनसुखरायजी — आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ। आर बचपन से ही बढ़े चंचल और प्रतिमा वाले थे। आपने पहले तो अपने भाई छोगमलजी के साथ व्यापार किया। मगर फिर किसी कारण से आप अलग हो गये। अलग होते ही आपने अपनी बुद्धिमानी एवं होशियारी ना परिचय दिया और फर्म को बहुत उन्नित की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके भूरामलजी नामक एक पुत्र थे। आपने भी योग्यतापूर्वक फर्म का संचालन किया। मगर कम वय में ही आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः बाबू संतोषचन्दजी, धर्मचन्दजी और इन्द्रचन्दजी हैं। बाबू संतोषचन्दजी बढ़े मिलनसार, शिक्षित और सज्जन प्रकृति के पुरुष हैं। आपके भाई अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं। आपकी फर्म इस समय कलकत्ता में मेघराज तनसुखगास के नाम से १९ सैनागो स्ट्रीट में है। जहाँ वैकिंग जूट एमं क्मीशन को काम होता है। इसके अतिरिक्त चंपाई (नवाबगंज) में भी आपकी एक फर्म है। वहाँ जूट का क्यापार होता है। यहाँ आपकी बहुत सी स्थायी सम्पति भी बनी हुई है।

इस परिवार के छोग श्री तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं । आप छोगों की ओर से राजलदेसर स्टेशन पर एक धर्मशाला बनी हुई है। जिसमें यात्रियों के ठहरने की अच्छी व्यवस्था है।

# सेठ लच्छीरामजी का परिवार:-

हम यह जपर लिख ही चुके हैं कि सेठ छच्छीरामजी सेठ उम्मेदमलजी के पुत्र थे। ये राजलदेसर के प्रसिद्ध सेठ खड़गसेनजी के वहाँ दत्तक आये। ये बड़े प्रतिमा सम्पन्न एवं ज्यापार कुशल व्यक्ति थे। आपने उस समय में अपनी फर्म कलकत्ता में स्थापित की थी जब कि मारवाड़ियों की इनी रीगी फर्म

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ तनसुंखदासजी वैद (वैद-परिवार) राजलदेसर.



बाबू धनराजजी बैद ( बैद-परिवार ) राजलदेसर.





कुॅवर मोहनलालजी S/o धनराजजी वैद, राजलदेसर.

कलकत्तें में चल रही थीं। आंपकी फर्म पर चलानी का काम बहुत बढ़े परिमाण में होता था। कुछ समय पश्चात् सब भाई अल्पां हो गये। सेठ लच्छीरामजी के आसकरनजी नामक एक पुत्र हुए। सेठ आसकरनजी ने भी अपनी फर्म की बहुत उन्नित की। आपने गया जिले में बहुत बड़ी जमीदारी खरीद की तथा वहाँ अपनी एक फर्म स्थापित की। आपका धार्मिकता की और भी बहुत ध्यान रहा। आपने अपने पिताजी ही की भौति हजारों लाखों रुग्यों की सम्पत्ति उपार्जित की। आपका बीकानेर दरवार अच्छा सम्मान करते थे। आपको राज्य की और से छड़ी चपरास का सम्मान प्रदान किया हुआ था। जिस प्रकार आपको सम्मान प्राप्त था, उसी प्रकार आपके पिताजी को भी था। दरवार की ओर से आपके पिता सेठ लच्छीरामजी को उनके आता सहित साहुकारी का पहा इनायत हुआ था। साथ ही एक पढ़ा और संवत् १९२३ आसाद सुदी ७ को मिला था। जिममें इनके सम्मान को बदाने वाली बहुतसी बात थीं। स्थानाभाव से वह यहां उध्त नहीं किया जा संका। सेठ आसंकरमजी का स्वर्गवास हो गया। आपके द पुत्र हुए, जिनके नाम कमशः सेठ मोतीलालजी, भीमराजजी धनराजजी, बुधमलजी, गिरधारीमलजी, और सिंचयालालजी हैं। इनमें से प्रथम दो का स्वर्गवास हो गया उनके पुत्र अपना स्वतन्त्र काम करते हैं।

सैठ धनराजजी का जन्म संवत् १९४३ का है। आप बढ़े डरसाही, मिलनसार और सजन व्यक्ति हैं। आपका व्यापार कलकत्ता में मेससे लच्छीराम प्रेमराज के नाम से ५१६ आर्मेनियन स्ट्रीट में जूट और बैंकिंग का होता है। साथ ही आपकी बहुत सी स्थायी सन्यत्ति भी बनी हुई है। आपके मोहनलालजी और बच्छराजजी नामक दो पुत्र हैं।

चौथे पुत्र बुधमलजी बंगाल के चगढ़ा बाना ( कुचिबहार ) नामक स्थान पर रहते हैं और वहीं व्यापार करते हैं। पांचने गिरधारीमलजी राजलदेसर ही रहते हैं तथा बैंकिंग का स्थापार करते हैं । गटनें पुत्र सिचयालालजी अभी नाबालिंग हैं। आपकी फर्म कलकत्ता में खड़ंगसिंह लब्छीराम के नाम से , ४ दहीहद्दा में हैं। जहां कमीशन का काम होता है। तथा गया वाली फर्म पर कपदा, ज्याज और जमींदारी का काम होता है। आपके यहाँ मुनीम लोग फर्म का संचालन कर रहे हैं।

# सेठ आसकरन गुल्तानमल नेद, लाडन

कुछ वर्ष पूर्व इस परिवार की फर्म मेससे अमरचन्द्र आसकरन मुस्तानमक के नाम से श्री। मगर संवत् १९६१ में यह माम बदल कर आसकरन मुस्तानमक कर दिवा गया। इसका आफ़िस ४२ अमेनियन स्ट्रीट कलकसा में है। तार का पता Mulchouth है। यहां जूद का स्वापार तथा आदत का काम किया जाता है। इस फर्म के मालिक वर्तमान में सेठ आसकरनजी के प्रश्न मुख्तानमलजी, तनसुखलाल जी, जोधराजजी और चौथमलजी हैं। सेठ मुख्तानमलजी का स्वर्गवास हो गया। आप लोगों की ओर से लाडन में एक पाठशाला चल रही है। आप लोग जैन क्वेताम्वर तेरापंथी संप्रदाय के अनुयायी हैं।

### मेहता सौभागमलजी वेद का खानदान, अजमेर

्रह्स प्राचीन परिवार के पूर्वज़ों का मूल निवास स्थान मेड़ता (मारवाड़) दा है। वहाँ से भाप होते हुए अजमेर में आकर बसे और तभी से यह खानदान अजमेर में निवास करता है।

इस परिवार में मेहवा खेतसीजी मेडते में बड़े नामांकित साहूकार हो गये हैं। आपके पुत्र चूड़मलजी के थिरपालजी तथा बखतावरमलजी नामक दो पुत्र हुए। मेहता थिरपालजी के पुत्र चन्द्रभानली के हिन्मतराजी, दौलतरामजी, स्रतरामजी तथा मोतीरामजी नामक चार पुत्र हुए। आप चारों भाई सब से प्रथम करीब १२५ वर्ष पूर्व अजमेर आए। किर मेहता स्रतरामजी का परिवार तो उदयपुर जा बसा, जिनका परिचय मेहता मनोहरमलजी वेद के शीर्षक में दिया गया है। शेष तीनों भाई अजमेर में ही बस गये। आप लोग बड़े ही क्यापार कुशल तथा धार्मिक सज्जन थे। आपने हजारों लाखों रुपये कमा,कर अनेक हवेलियाँ बनवाई; सिद्धाचल और मेदते में सदावत खोले तथा कई धार्मिक कार्य्य किये। मेहता दौलतरामजी के गम्भीरमलजी नामक एक पुत्र हुए।

मेहता गम्भीरमलजी—आप यहाँ के एक प्रसिद्ध बैद्धर हो गये हैं। आपके लिए "गम्भीरमल मेहता का तोल, और हुंदी सब की लेवे|मोल" नामक कहावत प्रचलित थी। आपने ८००००) की लागत से पुष्कर का घाट, बनाया। इसके अलावा पुष्कर के नाना के मन्दिर का बाहरी हिस्सा, गौधाट पर महादेव का मन्दिर, खोवरिया भेरू की घाटी और अजमेर में डिम्मी का तालाब आदि स्थान बनवाये इसी प्रकार और भी धार्मिक कार्थ्यों में सहायता दी। आपके इन कार्य्यों से प्रसन्त होकर लाई विलियम वैटिंग ने आपको एक प्रशंसा पन्न लिखा था। आपके प्रतापमलजी एवं इन्द्रमल्जी नामक दो पुत्र हए।

मेहता प्रतापमलजी-आपभी बंदे नामांकित न्यक्ति हो गये हैं। आप बंदे रईस,न्यापार कुशल तथा बुद्धिमांन सज्जन थे। आपका न्यापार बहुत बदा-चदा था। कलकत्ता, हैदराबाद, पूना, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, इन्दौर, टॉक, उज्जैन आदि स्थानों पर आपकी फ़र्में थीं। राजपूताने की रियासतों में भी आपका बहुत सम्मान था। जोधपुर-राज्य की ओर से आप ऑनरेरी दीवान के पदपर संघत् १९२३ की कार्तिक

# श्रोरा गाज जाति का इतिहास 💍 🤝



स्वर्गीय बुधकरणजी मेहता, श्रजमेर.



श्री गुलाबचन्दजी डड्ढाएम. ए., जयपुर (परिचय पृष्ठ २६६में)



श्री देवकरणजी महता अजमेर.



थी रूपकरगाजी मेहता बी. ए , अजमेर

बदी ६ को नियुक्त किये गये थे। इसके अतिरिक्त जोघपुर दरबार ने आपको हाथी सिरोपान प्रदान किया था। आपकी कलकत्ता, हैदराबाद, प्ता, उदयपुर, जयपुर, जोघपुर, इन्दौर, टोंक, उज्जैन वगैरा स्थानों में दुकानें थीं। आपका शाही सदबाट था। आपने अपने भाइयों के साथ सम्वत् १९०५ में गोड़ी पार्श्वनाथजी का मन्दिर व धर्मशाला बनवाई। आप सम्वत् १९२६ में स्वगैवासी हुए। आपके नाम पर आपके छोटे भ्राता इन्द्रमल्जो के पुत्र कानमल्जी दत्तक लिये गये। आप भी अल्पायुं में ही स्वगैवासी हुए। आपके नाम पर मेहता सोभागमल्जी बीकानेर से दत्तक लिये गये।

मेहता सोम गमलजी—आपका जन्म सम्वत् १९२६ में हुआ। ८ साल की वय में आप बीकानेर से दत्तक आये। उस समय बीकानेर दरवार की ओर से आपको सोना और जाजिम बख्शा गया था। इसके अतिरिक्त जोधपुर दरवार की ओर से आपको तीन वार पालकी सिरोपाव प्राप्त हुए। इतना ही नहीं बल्क जोधपुर नरेश सरदारसिंहजी के विवाह के समय महाराजा सर प्रतापिंहजी ने आपको विवाह में सिमालित होने के लिये पत्र व तार द्वारा निमत्रित किया था। अजमेर में आपकी बहुत-सी स्थायी सम्पत्ति है। आपके पास प्राचीन तस्वीरें, जेवर, हथियार, चीनी का सामान और शाही जमाने की लिखित पुस्तकों का संग्रह है, जिन्हें देखने के लिये कई पुरातत्व वेचा व गण्य मान्य अग्रेज आपकी हवेली पर आते रहते हैं। आपकी तस्वीरें बिढायत के एक्सीवीजन में भी गई थीं। गोडी पार्यनाथजी के मंदिर की व्यवस्था आपके जिरमे है। आपको त्तिशिक जीतमलजी, हमीरमलजी और समरथमलजी नामक तीन पुत्र हैं। जीतमलजी वे बी० ए० तक अध्वयन किया है।

इस परिवार में मेहता चन्द्रभानजी के चौथे पुत्र मोतीरामजी की संतानों में इस समय मेहता रघुनाथमलजी तथा जैठमलजी अजसेर में, वस्तावरमलजी ब्यावर में तथा भगोतीलालजी और गणेशमलजी जोधपुर में निवास करते हैं। मेहता बस्तावरमलजी पहले झालाबाद स्टेट मे कस्टम सुपरिण्टेण्डेण्ट थे। आपको कई अंग्रेजों से अच्छे सार्टिफिकेट मिले हैं वहाँ से रिटायर होकर वर्तमान में आप रतनचन्द्र संवेती फैक्टरी ब्यावर के मेनेजर हैं। आपके पुत्र अभयमलजी आगरे में ज्यापार करते हैं।

# वेद मेहता बुधकरणजी का खानदान, अजमेर

इस परिवार का इतिहास वेद मेहता खेतसीजी के पौत्र मेहता वखतमलजी से प्रारम्भ होता है। मेहता वखतमलजी से पहले का विस्तृत परिचय हम इसके ऊपर दे चुके है।

महता लाल चन्दर्जा — मेहता वलतमलजी के लाल चन्द्रजी तथा अमेदचन्द्रजी नामक दो पुत्र - हुए। मेहता लाल चन्द्रजी व्यापारकुशल व्यक्ति थे। आप सम्बत् १८३० में सवालियर गये। वहाँ जाकर आपने झाँसी, फरुलाबाद, मिर्जापुर, मोपाल, जयपुर आदि स्थानों में सराफी दुकानें स्थापित की। आपका देहान्त सं० १८५१ में सतवास (गवालियर) में हुआ, जहाँ पर आपकी छत्री बनी हुई है। सं० १९२२ तक आपके परिवार की ओर से उक्त स्थान पर सदावृत बंटता रहा। आपके छोटे माई मेहता उम्मेदचन्द्रजी बहे धार्मिक पुरुष थे। आपका जोधपुर दरबार से एवं मेहते के आसपास के बेढ़े २ जागीरदारों से लेन देन का सम्बन्ध था। जोधपुर दरबार ने १८५६–६० और ६३ में सास रुक्ते देकर सम्पानित किया था। आप सं० १८६९

. . . . .

में मेड़ते में स्वर्गवासी हुए । आपकें पुत्र श्रीचन्द्रजी तथा उद्यचन्द्रजी किश्तनगढ़ में निसंतान स्वर्गवासी हुए अतः श्रीचन्द्रजी के नाम पर मेहता सिद्धकरणजी दत्तक आये। किश्तनगढ़ में आपका सदावृत जारी था। मेहता लालचन्द्रजी के पुत्र स्त्नकरणजी ने ब्यापार की बड़ी तरकों की। आपने रतलाम, जावरा, आस्या, उद्यपुर, अजमेर, चंदेरी, भिंड, अटेर टॉक, कोटा आदि स्थानों में दुकानें खोलीं। आप अपने पुत्र रिधकरणंजी तथा सिद्धकरणजी सहित संवत् १८८५ के करीब किश्तनगढ़ से अजमेर आये। और "स्त्रकरण रिद्धकरणं के नाम से अपना कारबार चलाया। आपने दूर २ स्थानों पर करीब २५-३० दुकानें खोलीं जिन पर सराक्षी तथा जमींदारी का घंघा होता था। आपका देहान्त अजमेर में सम्वत् १८८९ में हुआ। जहाँ स्थान के खेतरों में आपकी बड़ी बारादरी बनी है।

मेहता रिचकरण्यी—आप धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे। आपने श्री शत्रुंजय, गिरनार का एक संघ निकाला था। आपका किशनगढ़, जावरा आदि रियासतों से लेन देन का सम्बन्ध था। इन रियासतों ने 1८९६ और १९०६ में आपको खास रुक्के भी दिये थे। किशनगढ़ के मोखम विलास नामक महल में आपकी तिबारी बनी हुई है। सं० १८९५ में जोधपुर नरेश की ओर से आपको बैठने का कुरुव प्रदान किया गया था। आपके सहस्रकरणजी, तेजकरणजी, स्रक्षकरणजी, जेतकरणजी तथा जोधकरणजी नामक पांच पुत्र हुए। मेहता सिद्धकरणजी ने १८९० से उम्मेदचन्द श्रीचन्द के नाम से अलग न्यापार करना ग्रुरू कर दिया। आपकी मृत्यु के पश्चात् आपके नाम पर आपके भतीजे सहस्रकरणजी गौद आये। मेहता सहस्रकरणजी बढ़े भाग्यशाली पुरुष थे। आपको सं० १८९५ में जोधपुर राज्य से हाथी पालकी और कंटी का कुरुव प्राप्त हुआ था। अजमेर के अंग्रेज़ आफिसरों में आपका बढ़ा सम्मान था। आपके मुनीम जोशी रघुनाथदासजी तक अजमेर के आनरेशी मिजिस्ट्रेंट थे। आपने अपने माइयों के साथ अजमेर में गोड़ी पार्श्वनाथजी का मन्दिर बनवाया। आनासागर पर सम्बत् १९०५ में बाग और घाट बनवाया। आप पाँचों भाइयों का कम उम्र में ही स्वर्ग वास हो गया था। आप पाँचों भाइयों के बीच मेहता तेजकरणजी के पुत्र बुधकरणजी ही थे।

मेहता बुधकरण्जी—आप लालचन्द्रजी और उम्मेदमलजी दोनों आताओं के उत्तराधिकारी हुए। आपने बहुत पहें ले एक० ए० की परीक्षा पास की थी। आप बढ़े गम्भीर और बुद्धिमान थे। समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। आप संस्कृत और जैन शार्खों के अच्छे ज्ञाता तथा कानून की उत्तम जानकारी। रखने वांले पुरुष थे। आपके देवकरणजी तथा रूपकरजी नामक दो पुत्र हुए।

मेहता देवकरणजी तथा रूपकरणजी—आपका जन्म क्रमशः १९२५ के भाद्रपद मे तथा १९३४ के श्रावण में हुआ। आप दोनों सज्जन अजमेर की ओसवाल समाज में वजनदार तथा समझदार पुरुष हैं। आप छोग बढ़े विद्या-प्रेमी भी हैं। मेहता देवकरणजी ओसवाल हाई स्कूल के व्हाइस प्रेसिडेण्ट तथा रूपकरणजी बी॰ ए० उसके मंत्री हैं। रूपकरणजी के पुत्र अभयकरणजी सज्जन व्यक्ति हैं।

्यह खानदान अजमेर में एक प्राचीन तथा प्रतिष्ठित खानदान माना जाता है। आपके पास कई प्राची वस्तुओं, हस्तिकिखित पुस्तकों तथा चित्रों का अच्छा सम्रह है। आपके गृह देशसर में कई पीढ़ियों से सम्बद् १५२७ की श्री पार्श्वनाथ की सूर्ति एवं सम्बद् १६७७ की एक चन्द्रप्रभु स्वामी की मूर्ति है।

## मेहता मनोहरलालजी वेद का खानदान, उदयपुर

i,

इस प्राचीन खानदान के प्रारम्भिक परिचय को हम इसके पूर्व में प्रकाशित कर चुके हैं। इसका इतिहास मेहता थिरपाछजी के पौत्र तथा चन्द्रभानजी के तृतीय पुत्र सुरतसमजी से प्रारम्भ होता है। यह हम प्रथम ही लिख आये हैं कि आप अपने माहयों के साथ अजमेर आये और यहाँ से आप उदयपुर चले गये। उसी समय से आपका परिवार उदयपुर में निवास कर रहा है।

मेहता स्रतरामजी के रायभानजी तथा बदनमलजी नामक दो पुत्र हुए। आप लोगों का व्यव साय उस समय खूब धमका हुआ था! मेहता बदनमलजी संवत् १८९८ के लगभग उदयपुर आये। आपने आकर अपने व्यवसाय कों और भी चमकाया तथा बम्बई, रंगून, हाइकांग, कलकत्ता आदि सुदूर के नगरों में भी अपनी फर्में स्थापित कीं। उस समय आप राजपूताने के प्रसिद्ध धनिकों में गिने जाते थे। आपकी धार्मिक भावना भी बदी चदी थी। आपकी धमंत्रानी श्रीमती चाँदवाई ने उदयपुर में एक धमंत्राला तथा एक मन्दिर भी बनवाया जो आज भी आपके नाम से विख्यात है। आपने मेवाइ के कई जैन मन्दिरों के जीगोंदार भी करवाये। मेहता बदनमलजी के निःसंतान स्वर्गवासी हो जाने पर आपके यहाँ आप के भतीज मेहता बनकमलजी दत्तक आये।

मेहता कनकमलजी का राज दरवार में ख्व सम्मान था। आपको उद्यप्तर के महाराणा सरूप-सिंहजी ने संवत् १९१४ में सरूपसागर नामक तालाव के पास की २९ बीघा जमीन की एक बाढ़ी बक्षी थी। जिसका परवाना आज भी आपके वंशजों के पास मौजूद है। इसके अतिरिक्त आपको राज्य की ओर से बैठक, नाव की बैठक, दरवार में कुसीं की बैठक, सवारी में घोड़े को आगे रखने की हजात, बलेणा घोड़ा आदि २ कई सम्मान प्राप्त थे। आपने सबसे पहले उदयपुर महाराणाजी को बच्ची नजर की थी। आपके जवातुम्हजी तथा उदयमलजी नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों का आपकी विद्यमानता में ही स्वर्गवास हो गया। अतः आप अपने यहाँ बीकानेर से पत्रालालजी को दत्तक लाये। मेहता पत्रालालजी के मनोहरलालजी तथा सुगनमलजी नामक दो पुत्र हुए।

मेहता मनोहरलां का जन्म संवत् १९४४ की भादता वदी अमावत्या को हुआ। आपने बी॰ ए॰ की परीक्षा पास कर एक वर्ष तक लॉ में अध्ययन-किया। आप नरसिंहगद में सिटी मिलिस्ट्रेट, सिविल्जन तथा कस्टम्स और एक्साइन ऑफीसर रहे। इसके साथ ही आप वहाँ की म्युनिसीपेलिटी के ब्हाइस मेसिडेण्ट तथा वहाँ की सुप्रसिद्ध फर्म मगनीराम गणेशीलाल के रिसीब्हर भी रहे। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर रीजेंसी कींसिल के प्रेसीडेण्ट कर्नल लुआर्ड, नरसिंहगढ़ तथा भोपाल के

तत्कालीन पोडिटिकल एजण्ट लानवहादुर इनायत हुसैन, व्हाइस प्रेसिडेण्ट तथा दीवान आदि सजनों ने आपको कई प्रशंसापत्र दिये।

जिस समय आप नरिंसहगढ़ में थे उस समय आपको गवालियर महाराज ने करटम सुपिरण्टे ण्डेण्ट की जगह के लिये बुलाया था। मगर उदयपुर के महाराणाजी ने आपको उदयपुर बुलाकर १ दिसम्बर सन् १९२३ में असिस्टेण्ट एक्साइज कमिश्नर के पद पर निश्चक्त किया। इसके पश्चाद आप सन् १९२५ में असिस्टेण्ट करटम सुपिरेन्टेंडण्ट बनाये गवे। तदनंतर आप कस्टम सुपिरेंटेन्डेण्ट और फिर सन् १९२५ में एक्साइज कमिश्नर बनाये गये। आप आज कल छोटी सादड़ी के हाकिम हैं इसी प्रकार आप अका-उटंट जनरल, तीन साल तक म्यु० मेम्बर और ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे। आपके कार्यों से रियासत और दोनों बहुत प्रसन्न रहे।

मेहता सुगनलालजी का संवत् १९५० की फागुन बदी ९ को जन्म हुआ । आपबी० ए० एल ०एल बी० पास हैं । वर्तमान मे आप रासमी में डिस्ट्रिक्ट मिनस्ट्रेट हैं । आपके दिलीपसिंहजी सथा रणजीत-सिंहजी नामक दो पुत्र हैं ।

#### मेहता रामसिंहजी वेद का घराना, उदयपुर

इस परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थान मेड्ता (मारवाड़) का है। आप श्री जैन श्वेताम्बर मंदिर आम्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। मेड्ता से इस परिवार के पूर्व पुरुष मेहता आलमचन्द्रजी डदय-पुर आकर बस गये थे। तभी से यह खानदान यही पर निवास करता है। इनके पुत्र उम्मेद्मलजी के रिखबदासजी तथा राजमलजी नाम के दो पुत्र हुए।

मेहता राजमलजी के अम्बालालजी और रामसिंहजी नामक दो पुत्र हुए। मेहता अम्बालालजी पुक अच्छे मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। आप मेवाड़ के नामी वकीलों में गिने जाते थे। मेहता रामसिंहजी का जन्म संवत् १९२५ में हुआ। आप इस समय मेवाड़ राज्य के महकमा खास में हेड इक हैं। आपने जैम क्वेताम्बर मूर्ति पूजक बोर्डिङ्ग हाउस को स्थापित करने में बड़ी कोशिश की। इसी प्रकार आपने पुक चाँदी का हाथी भी बनवाया जो समय २ पर भगवान की रथवात्रा के काम में आता है।

आपके हिम्मतिसहजी तथा खुमानिसहजी नामक दो पुत्र है। हिम्मतिसहजी एश्रीकछचर की तालीम पाकर इस समय असिस्टेंट सेट्छमेंट आफीसर के पद पर काम कर रहे हैं। खुमानिसहजी इस समय पढ़ रहे हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेंड रामासिहजो मेहता, उन्यपुर.





कुँवर डूंगरमत्तजो ऽ/० जसकरणजी चैट, रतनगद.



कुँ॰ साहनलालजी ১/० जसकरण्जा वेंड, रतनगढ़.



संड मनोहरलालजी मेहता, उदयपुर

कुँ॰ लाभचदर्जा अण जसकरणजा वेट,



# म्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री गद्मलजी वेद ( माण्कचन्द गद्मल ), मदास.



श्री गुलावचन्द्रजी वेद ( माण्रच्चद गेदमल ), मदास.



श्री धनराजजी वेद ( माण्कचन्द्र गेदमल ), मदास.



क्कें॰ देवाचन्दजी S/o गुलावचन्द्रजी वेद, महास.

## सेट माणिकचंद गॅदमल वेद, मद्रास

इस परिवार का मूल निवास स्थान फलौदी (मारवाड) का है। आप श्री रवेतास्वर जैन सम्प्र-दाय के मंदिर आस्नाय को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार में सेठ मोतीलालजी हुए। आपके मेघ-राजजी नामक एक पुत्र हुए। आप ही ने सबसे पहले करीब साठ वर्ष पूर्व मद्रास आकर पुरस्थाकम् में बैंकिंग की फर्म स्थापित की। आपके माणकचंदजी, शिवराजजी तथा जोगराजजी नामक तीन पुत्र हुए।

सेठ माणकचंद्रजी बहै ही ब्यापार-कुशल और समझदार सज्जन थे। आप के द्वारा फर्म के ब्यापार में बही तरकी हुई। आपका संवत् १९८० में स्वर्गवास होगया। आपने अपने माई के प्रश्नों के साथ भी समानता का ब्यवहार किया। आपके भनराज्ञी नामक एक प्रश्न हुए। आपका सं० १९७० में जन्म। हुआ। आप वर्तमान में बैंकिंग का स्वतन्त्र ब्यापार करते हैं।

सेठ शिवराजजी भी बढ़े ध्यापार में होशियार थे। मगर आपका स्वर्गवास संवत् १९६२ में कम उन्न में ही हो गया। आपके गेंद्मलजी नामक एक पुत्र हुए। आपका सं० १९५७ में जन्म हुआ आप बढ़े ही साहसी और ज्यापारी व्यक्ति हैं। ज्यापार में हजारों लाखों की जोखिम में पढ़जाना आपका रोजाना का काम है। इस समय आप सोने और गिन्नी का अलग ज्यापार करते हैं। मद्रास में सोने के ज्यापारियों में आपका प्रथम नम्बर है।

सेठ जोगराजजी छोटी उम्र में ही स्वर्गवासी हुए। आपके गुलाबचन्दजी नामक पुत्र हुए। आपका जन्म संवत् १९६५ में हुआ। आप भी स्वतन्त्ररूप से बैंकिंग का ज्यापार करते हैं। आपके देवीचन्दजी नामक एक पुत्र है।

इस जानदान की दान-धर्म और सार्वजनिक कार्यों की तरफ़ रुचि रही है। सम्वत् १९८५ में इस कुटुम्ब के सज्जनों ने ओदियाँ के मन्दिर पर सोने का कछश चढ़ाया तथा मदास-की दादाबाड़ी की छत्री के आसपास एक बराण्डा और हॉड तय्यार कर नया। इस कार्य में आपके करीब ५०००) छगे होंगे। फछौदी में आपने अपनी कुछदेवी के मन्दिर का जीणोंदार भी करवाया। वहाँ आप छोगों की ओर से एक छत्री भी बनवाई गई है।

## सेठ रावतमल सूरजमल वेद, मेहता मद्रास

इस परिवार का मूल निवास स्थान नागौर (मारवाइ) का है। आप लोग श्री जैन श्वेतास्वर स्थानकवासी आस्नाय को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार में सेठ तुलसीरामजी हुए। आपके रावत- मलजी, जेटमलजी तथा अमानमलजी नामक तीन पुत्र हुए। करीब साट पेंसट वर्ष पूर्व सेट रावतमलजी नागौर से पैदल रास्ते द्वारा मद्रास आये और सेंट थामस माउण्ट में अपनी दुकान स्थापित की। आप वहें धार्मिक और साहसी व्यक्ति थे। आपके हाथों से फर्म की तरको हुई। आप संदत् १९७७ में अस्सी वर्ष की आयु में गुजरे। आपके सूरजमलजी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ स्रजमलजी का जन्म संवत् १९३४ में हुआ। आप भी व्यापार में बड़े होंशियार थे। आपने अपनी फर्म की खूब बृद्धि की। आप संवत् १९७१ में स्वर्गवासी हुए। आपके निःसंतान गुजरने पर आपके नाम पर सेठ अमानमलजी के तीसरे पुत्र सेठ शम्भूमलजी गोद आये।

सेट शम्भूमङजी का जन्म सम्वत् १९७९ में हुआ। आप शांत प्रकृति के धार्मिक पुरुष है। आपकी ओर से गरीबों को सदावत दिया जाता है। आपके मांगीलालजी नामक एक पुत्र है।

## सेठ गुलाबचन्दजी वेद, जौहरी जयपुर

उदयपुर स्टेट के खंडेला नामक स्थान से सेठ चुक्कीलालजी वेद जयपुर आये। आपके पुत्र
गुलाबचन्दजी कलकत्ता गये। आप विलायत से पन्ना मंगाकर भारत में वैचते तथा यहाँ से विलायत के लिए
जवाहरात भेजते थे। इस क्यापार में आपने अच्छी इज्जत और सम्गत्ति उपार्जित की। तदनंतर
आपने कलकत्ते में दो विशाल कोठियाँ खरीदीं। संवत् १९५८ में आप स्वर्गवासी हुए। वेद गुलाबचन्दजी के मिलापचन्दजी तथा प्नमचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। जौ इरी प्नमचन्दजी ने जयपुर में दो बगीचे
बाजार में दुकानें तथा हवेलियाँ खरीद कर अपने कुटुम्ब की स्थाई सम्पत्ति को बढ़ाया। जयपुर महाराजा
माधौसिंहजी की इन पर कृपा थी। इन्हें राज्य की ओर से लवाजमा और राज दरवार में जाने के लिये
चोबदारों का सम्मान प्राप्त था। मिलापचन्दजी का स्वर्गवास संवत् १९५८ में तथा प्नमचन्दजी का
संवत् १९८० में हुआ।

जौहरी पूनमचन्दजी के पुत्र चम्पालालजी का जन्म सम्वत् १९६२ में हुआ। आपके यहाँ जना-हरात का ज्यापार और स्थाई सम्पत्ति के किराये का कार्य्य होता है। कलकरों में आपकी फर्म पर बैंकिंग 'तथा किराये का काम होता है। यह परिवार जयपुर की जौहरी समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है।

### ंवेद मेहंता रामराजजी, मेड़ता '

वेद मेहता रामराजजी के पूर्वज मेहता दीपचन्द्रजी महाराजा बखतिसहजी की हाजिशी में नागौर में रहते थे। जब महाराजा बखतसिंहजी और उनके भतीजे रामिसहजी के बोच सीजत के पास लुंदावास नामक स्थान में सगदा हुआ, उस छढ़ाई में महाराजा बखतिसहजा की और से छढ़ते हुए मेहता दीपचन्दजी काम भाये थे। अतर्वं उनके पुत्र भागचन्द्जी की सम्वत् १८०८ में मेड्ते परगर्ने का चीलियास नामक ५००) की रेख का गाँव जांगीरी में मिला।

सम्बत् १८११ में महाराजा विजयसिंहजी का मेड़ते के पास युंद हुआ, उसमें मेहता भाग वंदजी दर्खार की अोर से लड़ते हुए काम आये। जब सम्बत् १८४७ में मराठों की फौज ने मारवाद पर हमला किया, उस समय मार्गचन्दजी के पौत्र सवाईसिंहजी जीधपुर दरवार की अोर से युद्ध में हाजिर थें। इसी तरह इस परिवार के व्यक्ति महाराजा भानसिंहजी की भी सेवाएँ करते रहे।

मेहता सवाईसिंहजी के बाद क्रमका हिन्दूसिंहजी, शिवराजजी तथा सुबराजजी हुए । सुबराजजी 🕏 धनराजजी, अनराजजी और दीपराजजी नामक ३ पुत्र थे। इनमें दीपराजजी के पुत्र रामराजजी मौजूद हैं । आप धनराजजी के नाम पर दसक आये हैं । आपके पुत्र मोहनराजजी तथा सोहनराजजी हैं ।

## वेद मेहता हेमरांजजी चौधरी, मेड़ता

इस परिवार के पूर्वं मेहता साईदासजी के पुत्र किशनदासजी और मोहकमदासजी को बादशाह भारूमगीर के जमाने में कई परवाने मिलें। उनसे मारुमं होता है कि इनको शाही जमाने से चौधरी का पद मिला। भीसवाल समाज में धदे बन्दी होने से बहुत से लोग जब मोहकमसिंहजी के पुत्र विजयचन्द्रजी की चौंधरी नहीं मानने करो, तब सम्बत् १८३६ की पौष सुदी ५ को जोघपुर दरबार ने एक परवाना देकर हुन्हें चौधरायत का पुनः अधिकार दिया । चौधरी विजयचन्द्जी के बाद क्रमशः मूलचन्द्जी, रूपचन्द्जी, नगराजजी और धनराजजी हुए। ये सब सजन न्यापार के साथ चौधरायत का कार्य भी करते रहे। धनराजजी का स्वर्गवास सम्वत् १९४७ में हुआ । इस समय इनके पुत्र हैमराजजी चौधरी विद्यमान हैं। आप भी मेड्ता की ओसवाल न्यात के चौधरी हैं।

# सेठ गुलाववन्द मुलतानचन्द वेद मेहता, चांदोरी

इस परिवार का मूल निवासस्थान पी (पुण्कर के समीप ) है। आए 'इवेतास्वर जैन समाज के स्थानकवासी भाम्नाय को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार में सेठ मीवराजजी हुए। आप ८० साल

194

पहले मारवाड़ से अंकाई ( नाशिक ) और फिर वहां से चांदोरी गये। महाँ पर आपने अपनी एक दुकान स्थापित की। आपके हरकचंद्रजी तथा नारायणदास्त्रजी नामक दो पुत्र हुए । आपने बहुत साधारण हालत से अपनी प्रशंसनीय उन्नति की। आप दोनों भाई अपनी मौजूदगी ही में अलग २ होगये थे। सेठ हरकचंद्रजी के प्रेमराजजी तथा नारायणदास्त्रजी के रतनचंद्रजी व मुलतानचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ प्रेमराजजी के पुत्र खुशालचन्दजी वर्तमान में विद्यमान हैं और खुशालचन्द प्रेमराज के नाम से व्यापार करते हैं। सेठ रतनचन्दजी संवत् १९७० में गुजरे। आपके भीकचन्दजी तथा गुलावचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से गुलावचन्दजी सेठ मुलतानचंदजी के नाम पर इत्तक गये सेठ मुलतानचंदजी सम्बत् १९४० में स्वर्गचासी हुए। वर्तमान में सेठ भीकचंदजी तथा गुलावचन्दजी विद्यमान है। आप लोगों का जन्म क्रमशः सम्बत् १९५६ और १९४८ में हुआ। आप दोनों धार्मिक तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

सेठ गुलाबचन्दजी के मिश्रीमलजी, दीपचन्दजी तथा माणकचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। दीपचन्दजी भीकचन्दजी के नाम पर दत्तक गये हैं। सेठ भीकचन्दजी 'भीकचन्द रतनचन्द' के नाम से तथा गुलाबचन्दजी 'गुलाबचन्द मुलतानचन्द' के नाम से ज्यापार करते हैं।

### सेठ पृथ्वीराज श्तनलाल वेद मेहता, आकोला

इस परिवार के पूर्वजों का मूल निवासस्थान जोधपुर (मारवाद) का है। वहाँ से यह कुटुम्ब गोविन्दगढ़ (अजमेर जिला) में आकर बसा। तभी से यह परिवार वहीं पर निवास करता है। इस परिवार वाले श्री जैन दवेतान्वर मन्दिर आग्नाय को मानने वाले सजान हैं। इस परिवार में सेठ पृथ्वीराजजी हुए। आपका जन्म सम्बत १९२१ में हुआ। सबसे प्रथम आप ही ने आकोला जाकर सोना चांदी व आदत का काम प्रारंभ किया। इस समय आप विद्यमान हैं और अकोला की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं। आपके नाम पर रासा से रतनलालजी दक्तक आये हैं।

## वेद मेहता जीवनमल बहादुरमल का परिवार, खिंदवाड़ा

सम्बत् १९२८ में वेद मेहता जीवनमलजी और उनके पुत्र बहादुरमलजी नागोर से कामठी गये आर वहाँ से आप दोनों पिता पुत्र खिंदवाड़ा आये। यहाँ भाकर आप लोगों ने कुछ मास तक सेठ रतनचन्द्र केशरीचन्द छल्लानी के यहाँ सर्विस की और पीछे कपड़ा सोना चांदी आदि का घरू रोजगार छुरू किया। सेठ जीवनमलजी का सम्बत् १९६१ में स्वर्गवास हुआ। आपके ४ पुत्र हुए जिनमें बहादुरमलजी तथा



अमरसागर—सेठ हिम्पतरामजी बापना का मन्दिर जैसलमेर ( श्री बा॰ प्ररणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से )

नीचे के भाग में तीन कोष्ट में अष्ट माइलिक खुदे हुए हैं, और मध्य में तीन कोष्टक में नद्यावर्त और स्वस्तिक है। परन्तु इस लेख में कोई संवत् मिति अथवा प्रतिष्ठा करनेवाले आचार्य्या करानेवाले आवक अथवा खोदनेवाले का नाम अथवा प्रतिष्ठा स्थानादि का उल्लेख नहीं है। \*

## श्रमरसागर का मादिर

यह स्थान जैसलमेर से पाँच मील की दूरी पर है। यहाँ तीन जैन मंदिर हैं। इनमें से दो सुप्रख्यात् वापना वंशीय सेठों के बनवाये हुए हैं। छोटा मंदिर श्री सवाईरामजी वापना ने संवत् १८९७ में और बदा मंदिर श्री सेठ हिम्मतरामजी वापना ने संवत् १९२८ में बनाया था। इन दोनों मंदिरों की प्रतिष्ठा खरतरगच्छाचार्थ जिनमहेन्द्रसूरिजी के हाथ से हुई है। इनमें से बढ़ा मंदिर बहुत ही सुन्दर और विशाल है। इसके सन्मुख बढ़ा ही सुरम्य उद्यान है। इस मंदिर में शिल्प कला का बढ़ा ही सुन्दर काम हुआ है। यह देखकर सचमुच बढ़ा आश्चर्य होता है कि ऐसी विशाल मरुभूमि में मकराने के परथर पर भारतीय शिल्पकल का कितना बढ़िया काम हुआ है।

् इनके अतिरिक्त जैसलमेर के पास देवी कोट, ब्रह्मसर आदि स्थानों में भी छोटे मोटे जैन मंदिर हैं। वहाँ का दादाजी का स्थान भी ऐतिहासिक है।

## जैसलमेर के जैन मंदिर और शिल्प कला

हमने गत पृथ्वों में जैसलमेर के विविध ऐतिहासिक जैन मंदिरों और शिलालेखों का विवेचन कियां है। अब हम इन मंदिरों की शिल्पकला के सम्बन्ध में भी दो शब्द लिखना आवश्यक समझते हैं। कुछ शिल्पकला विशारदों ने इन मंदिरों की अपूर्व कारीगरी की बड़ी प्रशंसा की है। पुरातत्व विषयक सुप्रक्यात् अप्रतिक पत्रिका की ५ वीं जिल्द के पृष्ट ८२-८३ में जैसलमेर के जैन मदिरों और वहाँ के श्रीमान् लोगों की रमर्णाय अहालिकाओं की प्रशंसा में एक विद्वतापूर्ण लेख प्रकाशित हुआ है। जैसलमेर के स्टेट इक्षीनी-यर महोदय ने हाल ही में स्थापत्य शिल्प नामक प्रबंध प्रकाशित किया है। इसमें उन्होंने वहाँ की शिल्प-

<sup>&</sup>amp; Jam Inscriptions Jaisalmer (By B. Puranchandra Ji Nahar M. A. B. L.) Page 177.

### श्रोसवाल जाति का इतिहास

कला का सचित्र परिचय दिया है। हम भी इस अंथ में जैसलमेर के कुछ जैन मंदिरों के चित्र दे रहे हैं। इनसे पाठकों को वहाँ की शिश्पकला की उत्कृष्टता का थोड़ा परिचय अवश्य होगा। इसमें विशेषता तो इस बात की है कि जैसलमेर जैसे दुर्गम स्थान पर भारत के शिल्प एका विशारदों ने जो भड़्य मदिर बनवाये हैं, वे तत्कालीन जैन श्रीमानों की धर्म-परायणता और शिल्प-प्रेम के ज्वलंत उदाहरण हैं।

इन मंदिरों में पाषाण में जिस कौशल्य से शिल्पी मूर्तियाँ बनाई गई हैं; वह उस समय की कारीगरी पर बहुत ही अच्छा प्रश्वाश खालती हैं। आप शान्तिनाथजी के मंदिर को ले लीजिये। उक्त मंदिर के ऊपर का दश्य क्या ही सुन्दर है। इसे देखकर शिल्प-विद्या-विशारद यह कहे बिना न रहेंगे कि इसमें शिल्प कला की सर्व प्रकार की श्रेष्ठता विद्यमान है। मंदिर के ऊपर खुदे हुए मूर्तियों के आकार बहुत ही बारीक अनुपात से बनाये गये हैं। यही कारण है कि ऊपर से नीचे तक के सम्पूर्ण दश्य चिताकर्षक हैं। कही भी सौन्दर्य की कमी नहीं माद्यम होती।

इसके अतिरिक्त इसमें यह भी एक विशेषता है कि बहुत सी मूर्तियों के रहने पर भी दृश्य भरं-कर अथवा सघन नहीं दिखाई पड़ते। इस मंदिर पर की गई अद्भुत शिल्पकला के काम को देखकर जावा के सुप्रसिद्ध बोरोबोड़ नामक स्थान के प्राचीन हिन्दू मंदिर नाम स्मरण हो आता है क्योंकि उक्त मंदिर ् के जपर का दृश्य और मूर्तियों के अनुपात भी प्रत्यः इसी प्रकार के हैं हैं।

जैसलमेर के श्रीपारवंनाथजी के मंदिर की कारीगरी भी अपने ढंग की अपूर्व है। वहाँ की मूर्नियों में भारतीय कला की श्रेष्ठता झलकती है। उनमें सौन्दर्य और गम्भीर्थ्य दोनों का समावेश है। अमर सागर में भी वर्त्तमान शताब्दी की कारीगरी का उज्जवल उदाहरण दिखाई देता है। उक्त मंदिर के शिक्ष-कौशल्य को देखने से उसके निर्माता के अगाध शिल्प प्रेमका परिचय मिलता है।





# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ मिश्रीचालजी वेद, फलौदी.



सेठ पूनमचंदजी वेद, रतनगढ़.



सेठ पांच्लालजी वेद, फलौदी.



श्री सूरजमलजी नाहठा, इन्दौर (पेज नं ४०४)

समीरमञ्जी का परिवार चला तथा शेष ठाकुरमञ्जी और जेठमञ्जी निसंतान गुजरे। सेठ बहादुरमञ्जी का सम्बत १९८७ में स्वर्गवास हुआ। आपके नथमछर्जी, बुधमछर्जी, गुलावचन्द्रजी, चांदमळर्जी, केशरी-चन्दनी, मोतीलांखजी और माणकचन्दनी नामक ७ पुत्र हुए, इनमें बुवमलजी, गुलाबचन्दनी, केशरीचन्दजी और मोतीलालजी विद्यमान हैं तथा शेष ३ आता स्वर्गवासी होगये । आप सब आह्यों का स्वापार संवत् १९८७ से अछम असम होगया है। :

वेद मेहता बुधमछजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है, आपने कपड़े व सराफी के व्यापार मे अच्छी उसति की। आपके छोटे भाई गुलाबचन्दजी ने सन् १९१९ में बी॰ ए०, बी० कॉम की परीक्षा पास की । कुछ समय तक हाई स्कूल में सर्विस करने के बाद अब आप कपदे का न्यापार करते हैं । आपको नागपुर कॅवि सम्मेलन में तुकवंदी के लिये पुरस्कार मिला था। सन् १९१९ से २४ तक आप मारवादी सेवा संघ के सभापति रहे । सी॰ पी॰ बरार की ओसवाल सभा के स्थापकों में भी आपका नाम है । छेख तथा पुस्तिकाएं लिखने की ओर, भी आपकी रुचि है।

मेहता समोरमलजी विद्यमान है। आपके पुत्र इन्द्रचन्द्जी, ताराचन्द्जी,चेनकरणजी, प्रेमकरणजी, प्नमवन्दजी और स्रजमलजी हैं। इनके यहाँ इन्द्रचन्दजी ताराचन्द तथा प्रेमकरण चैनकरण के नाम से कपदा, होयजरी और किराने का काम होता है। इन्द्रचन्द्जी तथा ताराचन्द्जी नवीन विचारों के युवक हैं।

#### लाला कल्याणदास कपूरचन्द वेद मेहता, आगरा

यह परिवार कमभग १५० साल पूर्व भागरा में भाया। इस कुटुम्ब में काला बसन्तरायजी हुए, आपके पुत्र कल्याणदासजी ने खामग १०० साल पहिले आगरे में उपरोक्त नाम से फर्म स्थापित की, उस समय से अब तक यह परिवार सम्मिलित रूप से व्यवसाय कर रहा है । लाला कल्याणदासजी के कप्रचन्दजी, कुन्दनमलजी और गदोमलजी नामक पुत्र हुए।

छाला कप्रचन्द्रजी इस परिवार में नामी व्यक्ति हुए, आपने बहुत सी रियासर्तों से जवाहरात तथा गोटे का न्यापारिक सम्बन्ध स्थापित किया । भाषके पुत्र मोतीलाङजी ने न्यवसाय की अन्छी उसति की । सम्बत् १९७९ में आप स्वर्गवासी हुए । आपने अपने भतीजे पद्मचन्द्जी को दत्तक लिया, आप योग्यं व्यक्ति हैं।

लाला कुन्दनमलजी धर्मात्मा व्यक्ति थे, सम्बत् १९८० में आप स्वर्गवासी हुए। भाषके पुत्र लाला चुन्नीलालजी का ४६ साल की भायु में सम्बत् १९६७ में स्वर्गवास हुआ। ये इद्-चरित्र के व्यक्ति थे। आपके रुखमीचन्द्जी, फूलचन्द्जी, बाब्लालजी, और पदमचन्द्जी नामक ४ प्रत्र हुए, इनमें से पदम-चन्द्जी, लाला मोतीलालजी के नाम पर दक्तक गये। लाला बाब्लालजी विद्यमान हैं। आपके ५ पुत्र तथा पदमचन्द्जी के १ पुत्र है। आपके यहाँ आरम्भ से ही बेंद्विगे, गोटा तथा जवाहरात का स्थापार होता है।

## सेठ दीपचन्द पाँचूलाल वेद, फ़लोदी

वेद मुकुन्देसिहंजी के पुत्र रासोजी सम्वत् १६८१ में फलोदी आये, इनकी ट वी पीदी में सेट प्रमचन्द्रजी हुए। आपके रेखचन्द्रजी, जुहारमलंजी और दीपचन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सेठ जुहारमलंजी ने सम्बत् १९४२ में धमतरी में रेखचन्द्र जुहारमलं के नाम से दुकान की, तथा सब भाइयों में मिलकर ब्यापार की तरकी की। रेखचन्द्रजी के पुत्र लामचन्द्रजी विद्यमान हैं। वेद जुहारमलंजी के पुत्र सुगनचन्द्रजी तथा पौत्र राजमलंजी चन्पालालंजी और पाँच्लालंजी हुए। इनमें पाँच्लालंजी, दीपचन्द्रजी के नाम पर वसक गये। सम्बत् १९८८ में दीपचन्द्रजी का स्वर्गवास हुआ। इनकी धर्मपतंनी श्री धृलीबाई ने अपने स्वर्गवासी होने के समय एक संघ निकालंग की थी इच्छा प्रगटकी अतएव इनके पुत्र पांच्लालंजी ने संवत् १९८९ की माघसुदी ९ को फलोदी से जेसलंकर के लिये एक संघ निकाला। इस संघ में १८०० यात्री २१ साथू और ६८ साध्वयां थीं। इसमें सर्वारी के लिये पुत्र माइयाँ तथा १४७ केंट थे। इस इस संघ में लगभग ५० हजार रुपये व्यय हुए।

## सेठ सुगनचन्द रतनचन्द वेद, बरोरा

इस परिवार के सेठ पोमचन्द्रजी वेद सम्बत् १९३५ के पूर्व अपने निवास बीकानेर से हिंगनघाट आये, तथा यहाँ से नागपुर जाकर सेठ अमरचन्द गेंदचन्द गोलेखा के यहाँ मुनीम रहे। इनके पुत्र मुगन-चन्द्रजी वेद सम्बत् १९४६ में बरोरा गये तथा वहाँ सेठ अमरचन्द सिंवकरण गोलेखा की भागीदारी में कारबार गुरू किया। सम्बत् १९७९ तक सिंग्मिलित कारबार रहा, इस न्यापार को मुगनचन्द्रजी वेद के हाथों से अच्छी उन्नति मिली। पश्चात् उपरोक्त नाम से आपने अपनी स्वतन्त्र दुकान की। बरोरा तथा भादकजी के तीथों के कायों में भी आग सहयोग लिया करते थे। सम्बत् १९८९ की काती मुदी ११ को आपका स्वर्गवास हुआ।

इस समय सुगमचन्द्रजी वेद के पुत्र रतनचन्द्रजी, सागरमाजजी तथा फूलचन्द्रजी मेससे सुगमचन्द्र रतनचन्द्र के नाम से गाह्या तथा कमीशन का काम करते हैं। आप मन्द्रिर मार्गीय आमनाय के मानने वाले है।

मानकारमाजालस्वारक्षकात्रात्रावक्क्ष्वाव्यक्षकारमाथकारमायवक्षणायाः त्रात्रमावेद्ववक्ष्वमायमानमान्याव्यक्षिक्षविक्षिक्षिक्षित्रम् । स्ट्रिंट्रे जेक्क्रायाव्यक्षकात्रमायम् । स्ट्रिंट्रे जेक्क्ष्यकारमायम् । स्ट्रिंट्रे जेक्क्ष्यमायमायम् । स्ट्रिंट्रे जेक्ष्यम् । स्टर्ट्रे जेक्ष्यम् जेक्ष्यम् । स्टर्ट्रे जेक्ष्यम् जेक्ष्यम् अस्टर्ट्रे जेक्ष्यम् । स्टर्ट्रे जेक्ष्यम् जेक्ष्यम् अस्टर्ट्रे जेक्ष्यम् अस्टर्ट्रे जेक्ष्यम् अस्टर्ट्रे जेक्ष्यम् अस्टर्ट्रे जेक्ष्यम् अस्टर्ट्रे अस्टर्ट्रे जेक्ष्यम् अस्टर्ट्रे जेक्ष्यम् अस्टर्ट्रे जेक्ष्यम् अस्टर्ट्रे जेक्ष्यम् अस्टर्ट्रे जेक्ष्यम् अस्टर्ट्रे जेक्ष्यम्यम् अस्टर्ट्रे जेक्ष्यम् अस्टर्ट्रे अस्टर्रे अस्टर् त्यकत्यकत्यकत्याक्त्रात्मात्मायत्रिक्षत्र्वत्यात्र्यत्यात्रित्रम्भित्रदेश्यात्रित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम् त्याप्याव्यात्रम्भित्यात्रम्भव्यत्यम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम्भित्रम् ्रीत्रहात्वार् व्रित्रहोत्रीज्ञात्रम्। यथे मित्रप्रण्नीकृष्णं मुत्रायतिन्डवानिन्डवस्तरत्रस्तिनानिव्योज्ञात्रहेन वीत्रकृष्त्रण्यानित्रात्ता सम्बद्धां विद्यानाम् स्थानम् स्थानमसीराच्यानम् प्राप्तानम् । सम्बद्धाः सर्वानम् महामन् स्थानम् स्थानम् । स्थानम् पात्रमें तुर्गात्रमें प्रतासकामान्यका का मुख्यातामान्यम् योजनानम् अपने महाने महाने महाने महाने महाने महिल्लामा महिल्लिस महाने महाने महामहाने महिल्ले महिल्ले महाने महिल्ले सहामका महिल्ले स्पानका के स्पानका महाने महिल्ले मह सिल्लिस महिल्ले सहामहिल्ले महिल्ले महिल्ले महिल्ले महिल्ले महिल्ले महिल्ले महिल्ले महिला महिला महिला महिला सिल्ले । श्रीपार्स निमयएम्।

अमरसागर---वाफ्एा हिम्मतरामजी के मंदिर की प्रशस्ति जैसलमेर ( भ्री वा॰ प्रणचन्द्रजी नाहर के सौजन्य से

#### वापनावंश की उत्पत्ति

क्षेन सम्प्रदाय शिक्षा नामक प्रन्थ में बापनावंश की उत्पत्ति का विवेचन काते हुए लिखा है कि "धारा नगरी का राजा पृथ्वीधर पँवार राजपूत था। उनकी सोलहवीं पीदों में जीवन और सच्चू नामक दो पुत्र हुए । ये दोनों भाई किसी कारणवश धारा नगरी से निकल गये और उन्होंने जांगलू पर विजय प्राप्तकर वही अपना राज्य स्थापित किया। विक्रम सम्बत् ११७० में तत्कालीन जैनावार्य्य श्री जिनदत्तस्रिजी ने इन दोनों भाइयों को जैन धर्म का प्रतिकोध देकर महाजन वंश और बहुफ़णा गोन्न की स्थापना की।"

उपरोक्त कथन को ऐतिहासिक महत्व किन अंशों में प्राप्त है यह यद्यपि निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता, तथापि इसमें सन्देह नहीं कि उक्त प्रान्त में बापना वंश वाळे बढ़े प्रतापी और प्रसिद्ध रहे हैं। नीचे हम इसी वंश का उपलब्ध कमबद्ध इतिहास देने का प्रयत्न करते हैं -

## जैसलमेर का बापना (पटवा) खानदान

भोसवास जाति के जिन गौरवशासी वंशो ने राजस्थान के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त-किया है, जिन्होंने राजनैतिक, व्यापारिक और धार्मिक जगत में अपने गौरव और प्रताप का अपूर्व प्रकाश डाला है, उनमे जैसलमेर के वापनावंश का आसम बहुत ऊँचा है। इस वंश में कुछ विभूतिया ऐसी हो गई हैं, जिनके हारा निर्माण की हुई निर्मल स्पृतियां आज भी उनके गौरव का गान कर रही हैं।

#### बापना परिचार का व्यापारिक विकास

इस खानदान का प्राचीन इतिहास यद्यपि इस समय उपलब्ध नहीं है, फिर भी बापना हिम्मत-रामजी द्वारा बनाए हुए अमरसागर की प्रशस्ति में बापना देवराजजी से छेकर आगे की पुक्तों का सिछसिछे-वार वर्णम पाया जाता है। उससे माल्स होता है कि सेठ देवराजजी बापना के पुत्र सेठ गुमानचन्द्रजी बापना हुए। सेठ गुमानचन्द्रजी के पाँच पुत्र थे (१) सेठ बहादुरमलनी (२) सेठ सनाईरामजी (३) सेट मगनीरामजी (४) सेट जोरावरमलजी और (५) सेट प्रतापचन्दजी। इनमें से सेट बहादुरमलजी ने भीटा शहर में, सेठ सवाईरामजीने झालरापाटन में, सेठ मगनीरामजी ने स्तलाम में, सेठ जोरावरमळजी ने

उदयपुर में और सेठ प्रतापचन्दजी ने जैसलमेर और इन्दौर में अपनी अपनी कोठियाँ स्थापित कीं। उस समय इस परिवार वालों के हाथ में बहुत सी रियासतों का सरकारी खजाना भी था। इसके अतिरिक्त राजस्थान के पचासों व्यापारिक केन्द्रों में इनकी कुल मिलाकर करीब चार सौ दुकाने थी। इनमें से एक दुकान सुदूरवर्त्ती चायना देश में भी खोली गई थी। इनमें से कई केन्द्रों में आपने कई बहुमूल्य इमारतें भी बनवाई। जो अब भी पटवों की हवेलियों के नाम से स्थान २ पर प्रसिद्ध हैं।

#### नापना परिवार के धार्मिक कार्य्य

कहना न होगा कि बापना परिवार ने राजनैतिक और व्यापारिक क्षेत्र में अपनी महान् प्रांतिमा का प्रदर्शन किया। उसी प्रकार बिल्क उससे भी किसी अंश मे एक पैर आगे उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में अपनी महान् कीर्ति स्थापित की। जैसलमेर का सुप्रसिद्ध अमर सागर नामक वाग जो क्या प्राकृतिक सौन्द्रव्यं की दृष्टि से, क्या स्थापत्यकला की दृष्टि से, सभी दृष्टियों से अत्यन्त सुन्दर है, इसी बापनावंश के महान् पुरुषों के द्वारा बनाया गया है। इस बाग में दो मन्दिर है, जिनमे से एक छोटा सम्बद् १८९७ में सेठ सवाईरामजी ने और दूसरा बड़ा सम्बद् १९२८ में सेठ प्रतापचन्द्र जी के पुत्र सेठ हिम्मतरामजी ने बनाया। इनमें से बड़ा मन्दिर बहुत ही सुन्दर, दुमंजिला और विशाल बना हुआ है। मन्दिर के सामने ही सुरम्य उद्यान है। इस मन्दिर में संगमरमर की कोराई और शिल्प-कार्य्य का सौन्दर्य बहुत ही अच्छा प्रस्कृटित हुआ है। सुद्र मरुभूमि में ऐसा बिशाल मूल्यवान भारतीय शिल्पकला का नमूना अवश्य ही

• • • इस अमरसागर में एक विशाल प्रशस्ति \* लगी हुई है। इस प्रशस्ति से माल्य होता है कि संवत् १८९१ में इन पांचों भाइयों ने मिलकर आवृ तारहा, गिननार और शत्रुंजय की यात्रा के लिए, एक बड़ा भारी संघ निकाला था। इस संघ को निकालने में आप सब भाइयों ने करीब २१ लाल रुपया खर्च किया। इस संघ की रक्षा के लिए उदयपुर, कोटा, वृन्दी, जैसलमेर, टोंक, इन्दौर तथा अंप्रेजी सरकार ने सेनाएं भेजीं, जिनमे ४००० पैदल १५०० सवार और चार तोप थीं। इस संघ के उपलक्ष्य में ओसवाल जाति ने आपको संघाधि पित की पदवी और जैसलमेर के महारावल ने संघवी सेठ की पदवी और लैहना नामक प्राम जागीर में वल्हा, तथा हाथी की बैठक का सम्मान भी दिया।

<sup>\*</sup> इस प्रशस्ति का तथा श्रमर सागर के मन्दिरों का चित्र इसी अन्थ में 'धार्मिक महत्त्व' नामक श्रध्याय में दिया गया है।

इस विशाल संघ ने मार्ग में स्थान २ पर कई क्षेत्रों में बहुत सा घन लगाया, तथा कई स्थानों पर स्थायात्रा के महोत्सव करवाये। बड़े बढ़े तीयों पर सुकुट, कुण्डल, हार, कंठी, सुनवन्द इत्यादि आमू पण और नगाही रुपये चढ़ाये। कई स्थानों पर बढ़े बढ़े भोज किये और लहाणें बांटी। कई पुराने मन्दिरों के जीणोंहार करवाये। उसके परचात जब वापिस आये तब जैसलमेर के रावलजी जनाने समेत आपकी हवेली पर प्रधारे। वहां पर आपने रुपयों का-वौंतरा कि किया। और सिरपेच, मोतियों की कण्ठी, कहें, दुशाले, हाथी, घोड़ा और पालकी रावलजी के नजर किये। प्रशस्ति में यह भी उल्लेख है कि आपकी हवेलियों पर जदयपुर के महाराणाजी, कोटा के महारावजी तथा बीकानेर, किशानगढ़, बृन्दी, और इन्दौर के महाराजा भी प्रधारे थे।

इसके अविधिक्त इस प्रशस्ति से यह भी मालम होता है कि इस परिवार ने भी धूलेवाजी के मिन्दर पर नौवतलाना किया और गहना चढ़ाया, जिसमें करीब एक लाल रुपया लगा । मक्षीजी के मिन्दर का जीगोंद्वार करवाया, उदयपुर और कीटा में मिन्दर, खत्री और धर्मशाला बनवाई । तथा जैसल मेर में अमरसागर का सुरम्य उद्यान बनवाया ।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट माळ्म होता है कि धार्मिक, ज्यापारिक और राजनैतिक क्षेत्रों में इस परिवार के महान् ज्यक्तियों ने कितनी महान् कार्य्यशीलता दिखलाई-।

## सेठ बहादुरमलजी श्रीर मगनीरामजी का परिवार

दम जपर किल आये हैं कि सेट गुमानमळजी जापना के पाँच पुत्रों में सबसे बड़े सेट बहादुरमळजी थे। इन्होंने अपने ज्यापार की प्रधान कोठी कोटा में स्थापित की थी। सेट बहादुरमळजी बड़े बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन्होंने गुरू गुरू में कुनादी ठिकाना, बूंदी राज्य और कोटा में छोटे बहेल पर न्यापार प्रारम्भ कर क्रमशः छालों रुपये की सम्पत्ति उपार्जित की, और धीरे धीरे आपने तथा आपके माइगों ने सारें भारत में करीने बारसी दुकान स्थापित की, जिनका उल्लेख हम ऊपर कर आये हैं। सेट वहादुरमळ जी का कोटा रियासत के राजकीय वातावरण में बहुत अच्छा प्रभाव था। रियासत से आपकी काफी धनिष्टता होगई थी और लेनदेन का ज्यापार भी बाळू हो गया था। कई बार तो रियासत की तरफ आपके

<sup>\*</sup> उस समय में राजस्थानी रिवासतों में चौतरे का बहुत रिवाल था । मेंट करने वाले की जितनी हैसियत कोती उसके श्रतुसार क्ययों का चौतरा बनवा कर वह महाराजा को इस पर विद्याता और फिर ये क्यबे नजर कर

दस दस लाख रुपया बाकी रहते थे। इसके सिवाय वृन्दी और टींक से भी आपका व्यवहार बहुत बढ़ा जिसके परिणाम स्वरूप बृन्दी से आपको रायथल और टींक से खुर्रा गांव जागीर में मिला।

सेठ बहादुरमलजी के समय में अंग्रेज गवर्नमेण्ट और देशी रियासतों के बीच अहदनामे होने में बड़ी शंझटें हो रही थी। कहना न होगा कि इन समस्याओं को सुलझाने में सेठ वहादुरमलजी और इनके छोटे माई जोरावरमलजी ने बड़ी सहायता पहुँचाई। इनके इस कार्य्य से प्रसन्न होकर गवर्ननेण्ट ने सेठ वहादुरमलजी को देवली एजेन्सी का खजानची मुकर्रर किया। तथा कोटा श्यासत से भी आपको चांदी की छड़ी, अडानी, छत्ते, मियाना, पालकी, ताम जाम, हाथी, घोड़ा मय सोने के साज के और जागीरी तथा कई पट्टे परवाने भी मिले।

सेट बहादुरमलजी की धार्मिक प्रवृत्ति भी बहुत बढ़ा चढ़ी थी। उपर वापना परिवार के जिन धार्मिक कार्य्यों का उल्लेख किया गया है, उनमें तो सेट बहादुरमलजी सम्मिलित थे ही, उनके अलावा भी इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कई कार्य्य किये, और अन्त में शत्रुंजय का एक बढ़ा संघ निकालने का भी विचार किया, मगर उस विचार के पूर्ण होने के पूर्व ही धि० सं० १८८२ में आपका स्वर्गवास होगया।

सेठ दानमलाजी—सेठ बहादुरमलाजी के कोई पुत्र न होने से आप अपने आता सेठ मगनीरामजी के पुत्र सेठ दानमलाजी को अपना उत्तराधिकारी बना गये और उनको अपने धर्म संकल्प अर्थाद शतुंजप यात्रा का संब निकालने का आदेश कर गये। सेठ दानमलाजी भी बढ़े धर्म निष्ठ और प्रतापी पुरुष हुए। आपने सेठ बहादुरमलाजी के कार्य को बढ़ी योग्यता से संचालिन किया। इन्हीं के समय में संवद १९०९ में पाँचीं भाइयों का यह सम्मिलित परिवार अलग र हुआ, जिसके अनुसार कोट का कारबार सेठ दानमलाजी के, सालावाड़ का सेठ सवाईरामजी के, रतलाम का सेठ मगनीरामजी के, उदयपुर का सेठ जोरावरमलाजी के और इन्दीर का सेठ परतापचंदजी के जिम्मे हुआ। इस प्रकार कारोबार विभक्त हो जाने पर सेठ दानमलजी स्वतन्त्र रूप से कोटे में अपना व्यापार करने लगे। आपने भी कोटा रियासत में कई प्रकार के सम्मान और जागीरी प्राप्त की। जिसके परवाने अभी भी आपके वंशाओं के पास विद्यमान हैं।

सेठ दानमलजी की धर्म पर भी अधिक रुचि थी। उधर आपको अपने पिता की आज्ञा पालन करने का भी पूरा ख्याल था। इसीसे आपने शत्रुक्षय यात्रा का संघ निकालने का निश्चय करके अपने चारों काकाओं को उदयपुर, झालरापाटन, इन्दौर और रतलाम से बुलवाये और संघ निकालने की पूरी तैयारी की। संघ के कर्ता धर्ता आप ही ये अतएव संघपित की माला आपको ही पहिनाई गई। इस संघ की हिफाजत के लिए अंग्रेज सरकार, उदयपुर, इन्दौर, टोंक, बूँदी, जैसलमेर और कोटा ने अपने अपने खर्चे से फीजें भेजी। इसमें सबसे ज्यादा फीज कोटा राज्य की थी १००० पैदल की पल्टन

# न्यंग गल सानि वा र्शनसन



१४० मेर बनाइस्माननी वादमा, शेरा ।



ध्या केट करूपत्महार्थे बार्चा, सामाम ।



रप्र॰ सेठ मगर्नारामजी वापना, कोटा ।



स्व॰ सेट दानमलजी यापना, कोटा ।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेंड पूनमचंदजी बापना, कोटा.



स्व॰ सेंठ दीपचंदजी वापना, रतलाम.



स्व॰ सेठ हमीरमलजी बापना, रतलाम.



स्व॰ कुंवर राजमलजी बापना, कोटा.

और सौ सवार, ९ ढाले, बार तोपें और नगारा निशान ) कोटा की इस विशाल सेना के आमदोरपत में करीब एक लाल रुपये के खर्च हुआ, जो सेठ दानसल्जी के आग्रह, करने पर भी कोटा नरेश ने में करीब एक लाल रुपये के खर्च हुआ, जो सेठ दानसल्जी के आग्रह, करने पर भी कोटा नरेश ने महिं लिया। इस संघ में खरतर गच्छ के जैनाचार्य थी जिन महेन्द्रस्तिजी के साथ और भी साथ साध्वर्य व यंती ये जिनकी संख्या कुल मिलांकर करीब १५०० थी। इसके अतिरिक्त कई अन्य गच्छ के आवार्य्य भी थे। इस संघन आह्र, विरनार, तारंगा, भी गोडवाड़ की पंच तीथीं कई एक यात्रायें की। रास्ते में भी थे। इस संघन आह्र, विरनार, तारंगा, भी गोडवाड़ की पंच तीथीं कई एक यात्रायें की। रास्ते में कई स्थानों पर जीर्णोद्धार कराये, कई स्थानों में दादा वाड़ियों बनवाई और बड़े बड़ें स्वामी वरसल भी किये। इस संव में लगभग रहे लाल राया खर्च हुआ। इस महान कार्य के लिए भी संघ ने तथा जैसलमेर दरवार ने सेठ दानमल्जी की संघवी की पदची, प्रदान की। इसके भलावा आपने दो जैन मन्दिर एक दानवाडी बनवाई जिसका इस्य देखने दो योग्य है। इसमें भी पादवनाथजी की सूर्ति स्थापित की है। इस प्रकार आप धर्म कार्य करते हुये सम्वत् १९२५ में स्वर्गवासी हो गये। आपके कोई पुत्र न होने के कारण आपने अपने भाता रसलाम वाले सेठ ममूतसिंहजी के नृतीय पुत्र हमीरमल्जी की गोड लिया।

सेठ इमीरमलती का बृतान्त लिखने के पूर्व हम यहाँ संक्षेप में रतलाम वाले बापनांशों का बृतान्त किल देना आवश्यक समझते हैं।

सेठ इसीरमल ही के दोनों माई सेठ प्नमचन्द्रजी और दीपचन्द्रजी शतकाम में ही रहे और वहीं पर अपना कारोबार करते रहे। आप रियासत जावरा और अँग्रेज सरकार की नीमच छावनी के खजानची भी थे। इस तरह से आपने भी काखों रूपये उपार्जन किये। धर्म में भी आपका अत्यन्त प्रेम था। दीपचन्द्रजो ने रतकाम में अपनी हवेली के सामने 'एक बगीचा बनवाकर, उसमें एक विशाल जैन मन्द्रिर बनवाया। छेकिन इसकी प्रतिष्ठा आपके हाथ से न हो सकी। सेठ प्रमाचंद्रजी के कोई पुत्र न था। सेठ दीपचन्द्रजी के दो पुत्र थे, सेठ चाँदमलजी और सेठ सोभागमलजी। सेठ सो

कोटे में सेट. हमीरमछजी बड़ी चतुरता से अपना कार्यं करते रहे। आपकी धर्मपंती का स्वर्गवास ३५ वर्ष की युवांवस्था में ही हो गया। उस समय आपके एक पुत्र सेट राजमलजी थे। पत्नी का देहान्त हो जाने कें परचात् आपने अपने कुटुन्वियों के आग्रह करने पर भी दूसरा ब्याह न कर अन्तिम समय तक ब्रह्मचर्यं का पालन किया। दुर्माग्य से आपके पुत्र राजमलजी का देहान्त आपकी मौजूदगी ही में केवल ३५ वर्ष की अल्पायु में हो गया। उस समय राजमलजी के पुत्र सेट केशरीसिंहजी की उन्न बहुत ही कम थीं।

तत्परचात् सेठ हमीरमळजी अपने पौत्र सेठ केशरीसिंहजी को धार्मिक और ज्यापारिक शिक्षा देते हुए कार्य को सुचार्श रूप से चळाते रहे । इनके काल में भी ब्रिटिश गवर्नमेंट तथा देशी राज्यों से बढ़ा घरोपा 'रहा । आपका स्वर्गवास सम्वत् १९५९ में हुआ ।

#### दीवान बहादुर सेठ केशरीसिंहजी

आपके पश्चात् आपके पौत्र दीवान बहातुर सेठ केशरीसिंहजी ने इस खानदान के व्यापार का सूत्र अपने हाथ में लिया । आप भी बड़े व्यापार कुशल और धार्मिक वृक्ति के पुरुष हैं। आपके कुल तीन विवाह हुए, जिसमें आपकी द्वितीय धर्म-पत्नी से आपको कुँवर बुद्धसिंहजी नामक एक पुत्र और एक कन्या हैं। कुँवर बुद्धसिंहजी बड़े होनहार और कुशाम बुद्धि के हैं। आपकी तोनों धर्म-पतियाँ धार्मिक वृक्ति की महिलायें थीं। इन्होंने वृत उद्यापन इन्यादि धार्मिक कार्क्यों में विपुल द्वस्य खर्ब किया। सेठ साहब ने भी करीब चार पाँच दफे सिद्धाचल आदि तीर्थों की यात्रा की जिसमें हजारों रुपये खर्च किये।

दीवान बहादुर केशरीसिंहजी की ब्रिटिश गवर्नमेंट सथा देशी रियासतों में बहुत इजत है। सन् १९१२ के देहली दरबार में गवर्नमेण्ट की तरफ से आपको भी निमन्त्रण मिला था, उस समय आपने राजपुताना ब्लॉक में साठ हजार की लागत का अपना निजी कैम्प स्थापित किया था। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने आपको सन् १९१२ में रायसाहब, १९१६ में रायबहादुर और १९२५ में दीवान वहादुर की सम्माननीय उपाधियों से विमूचित किया। इसके अतिरिक्त देवली और नीमच के सिवाय आबू, मेवाइ एजन्सी और मानपुर के खजाने भी आपके सुपुर्द किये। आपको कोटा, ब्र्दी, जोध-पुर, रतलाम, टोंक इत्यादि रियासतों से पैरों में सोना, जागीर व वाजीम मिली हुई है। आपकी मौजूदा सेटानीजी को भी जोधपुर व व्रूदी से पैरों में सोना और ताजीम बल्शो हुई है। केवल इतना ही नहीं प्रस्थुत आपके पुत्र, पुत्री, भानेज, श्वसुर, फूका और दो सुनीमों को भी टोंक रियासत ने सोना बल्शा है। जब आप टोंक जाते हैं तो वहाँ के एक उश्वाधिकारी आपकी अगवानी के लिये बहुत दूर तक सामने

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री स्व॰ सौभागमत्तजी बापना, रतलाम.



श्री॰ स्व॰ चांद्मलजी वापना, रतकाम.



दीवानबहादुर सेठ केशरीसिंहजी बापना, कोटा.



कुँवर बुधासिहजी S/o केशरीसिंहजी, कोटा.

一方子は出土山山

101

आते हैं। रतलाम दरबार से भी आपकी बड़ी धनिष्टता है। वहाँ से भी आपको सोना और तालीम के अतिरिक्त राज्यभूषण की सन्माननीय उपाधि प्राप्त है। इस रियासत के खजांची भी आप ही हैं। इन स्थानों पर आपको बड़ी २ इवेलियाँ बनी हुई हैं। आपको समय समय पर गवर्नमेंट से कई सिटिंफिकेट भी प्राप्त हुए हैं जिनमें से एक दो की कॉपी हम नीचे दे रहे हैं।

Diwan Bahadur Seth Kesri Singh has been connected with this Agency in his Capacity as Rajputana Agency Treasurer for over 5 years. During this period the work has been performed quite smoothly and to the great satisfaction of all concerned. He is one of the premier Seth of Rajputana and belongs to a very old and highly respectable family, distinguished for its loyal and meritorious services to Governments, the reputation of which the Seth continues to maintain admirably, I am very sorry to bid good bye to him

Camp Ajmer

Sd./- S. B Patterson

The 9th March 1927.

Agent, Governor General in Rajputana.

Rai Bahadur Seth Kesri Singh who is a well known Banker of Raiputana belongs to an old respectable family, members of which have rendered loyal service to Government. As Raiputana Agency Treasurer the Seth has been in touch with this Agency during the past three years and the work has been carried on to my entire satisfaction.

Dated, Camp Ajmer, 10th March 1925.

Sd./- R. G Holland,
Agent to the Governor General
RajPutana.

#### सेठ जोरावरमलजी का परिवार

सेठ जोरावरमलजी ऐसे समय मे अवतीर्ण हुए थे, जब कि भारतवर्ष की राजनैतिक स्थिति बे, तरह डांवाडोल हो रही थी। एक ओर औरंगजेब की मृत्यु हो जाने से दिल्ली का सिंहासन क्रमशः क्षीणः बल होता चला जा रहा था। दूसरी ओर मुसलमानी शासन की इस कमजोरी से लाभ उठा कर महाराष्ट्रीय लोग भारत के भिन्न २ प्रांतो में लूट मार और खून खराबी मचा रहे थे, और तीसरी ओर अंप्रेज शक्ति धीरे २ अपना विकास करती जा रही थी। जिस समय अंप्रेज लोग राजस्थान में राजपृत राजाओं के साथ मैत्री स्थापित कर उनके पारस्परिक वैमनस्य को कम करने का प्रयत्न कर रहे थे, उस समय सेठ जोरावरमलजी का बीकानेर, मारवाद, जैसलमेर, उदयपुर, इन्दौर इत्यादि रियासतो में अच्छा प्रभाव था। इसल्विये ब्रिटिश सरकार के साथ इन राजवाड़ों का मेल कराने में इन्होंने बहुत सहायता की। खास कर इन्दौर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्यों में सेठ जोरावरमलजी का बहुत हाथ रहा। सन् १८१८ में ब्रिटिश गवनैमेण्ड के बीच अहदनामें करवाये। ब्रिटिश गवनैमेंट और रियासतों के बीच जो अहदनामें हुए, उनमें कई मुहिकल बातों को हल करने में आपने अपने प्रभाव से बहुत सहायता ऐं कीं। आपकी इन सेवाओं से प्रसन्न होकर ब्रिटिश गवनैमेंट तथा होलकर गवमैंमेंट ने आपको परवाने देकर सम्मानित किया।

ईसवी सन् १८१८ में कर्नल टॉड मेवाड़ के पोलिटिकल एजंट होकर उदयपुर गये। उस समय मेवाड़ की आर्थिक दशा बहुत विगड़ गई थी। ऐसी विकट स्थिति में कर्नल टॉड ने महाराणा भीमसिंहजी को सलाह दी कि सेठ जोरावरमलजी ने इन्दौर की हालत सुधारने में रियासत को बहुत मदद दी है, इसलिये यहाँ पर भी उनको बुलवाया जाये। इस पर महाराणा ने सेठ जोरावरमलजी को इन्दौर से अपने यहाँ निमंत्रित किया, और उन्हे वहाँ बहुत सग्मान पूर्वक रखकर उनसे कहा कि "आप यहाँ पर अपनी कोठी स्थापित करें, और राज्य के कामों मे जो खर्च हो वह दें, और उसकी आमदनी को अपने यहाँ जमा करें। महाराणा की इस आर्जा को मानकर सेठ जोरावरमलजी ने उदयपुर में अपनी कोठी स्थापित की। नये गाँव बसाये, किसानों को सहायताएँ और लुटेरों को दंड दिल्याकर राज्य में शांति स्थापित करवाई। इनकी इन बहु मूख्य सेवाओं से प्रसन्न होकर रे६ मई सन् १८२७ को महाराणा ने उन्हें पालकी और छदी का सम्मान और "सेठ" की सम्माननीय उपाधि प्रदान की तथा बदनोर परगने का पारसोली गांव वंश परंपरा के लिये जांगीरी में दिया। पोजिटिकल एजंट ने भी आपको अत्यन्त प्रबंध कुशल देख कर अंगे जी राज्य के खजाने का प्रबंध भी आपके सुपुर्द कर दिया।

महाराणा सरूपसिंहजी के समय में राज्य पर २००००० बीस लाख रुपयों का कर्ज हो गया था, जिसमें अधिकांश सेठ जोरावरमलजी बापना का था। महाराणा-ने आपके कर्ज का निपटारा करना चाहा। उनकी यह इच्छा देखकर सन् १८४६ की २८ वीं मार्च को सेठ जोरावरमळजी ने महाराणा को अपनी हचेली पर निमंत्रित किया, और जिस प्रकार महाराणा ने चाहा, उसी प्रकार आपने कर्ज का फैसळा कर लिया। इस पर प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको कुण्डळ गाँव, आपके पुत्र चांदणमळजी को पाळकी और आपके पीत्र गंभीरमळजी और इन्द्रमळजी को भूषण और सिरोपाव दिये। इन्हीं के अनुकरण ,पर दूसरे लेनदारों ने भी महाराणा की इच्छानुसार अपने कर्जे का फैसळा कर दिया। इस प्रकार रियासत का भारी कर्ज सहज ही में अदा हो गया और इसका बुद्धिमानी पूर्ण फैसळा कर देने में सेठ जोरावरमळजी की बहुत प्रशंसा हुई।

इस प्रकार अपनी बुद्धिमानी, राजनीतिज्ञता और व्यापार-दूरदिशता से सारे राजस्थान में लोक प्रियता और नेकनामी प्राप्त कर सन् १८५३ की २६ फरवरी को इन्दौर में सेठ जोरावरमलजी का स्वर्गवास हो गया। यहाँ के तत्कालीन महाराजा ने बढ़े समारोह के साथ छत्रीबाग्र में आपकी दाह किया करवाई।

उपरोक्त अवत्रणों से यह बात सहज ही मालूम हो जाती है कि सम्पत्तिशाली होने के साथ ही साथ सेट जोरावरमलजी बहुत गहरे अप्रसोची, राजनीतिज्ञ और प्रवन्ध कुशल सज्जन थे। यही कारण है कि उदयपुर, जोधपुर, इन्दौर, कोटा, वूँदी, टॉक और जैसलमेर में आपका अत्यंत सम्मान रहा। गंभीर से गंभीर मामलों में भी अंग्रेंज सरकार तथा उपरोक्त राणा, महाराजा आपसे सलाह किया करते थे.।

केवल राजनैतिक मामलों में ही सेठ जोरावरमलजी ने कीतिं. प्राप्त की हो, सो बात - नहीं है। धार्मिक और परोपकार बृत्ति की और भी आपका बहुत बढ़ा लक्ष्य था। सन् १८३२ की २ दिसम्बर को आपने सुप्रसिद्ध ऋपमदेवजी के मंदिर पर ध्वजा दंढ चढ़ाया और वहाँ पर नक्कारखाने की स्थापना की।

उपरोक्त वर्णन से स्पष्ट माल्स हो जाता है कि सेट जोरावरमळ्जी जितने राजनैतिक और स्थापा-रिक जगत में अग्रगण्य थे, उतने ही वे धार्मिकता और दानचीरता में भी प्रसिद्ध थे। आएके दो पुत्र हुए—पहिले सुलतानमळ्जी और दूसरे चांदणमळ्जी। सिपाही-विद्रोह के समय सेट च दणमळ्जी ने जगह २ अंग्रेज सरकार के पास खजाना पहुँचा कर उसकी अच्छी सेवा की, जिससे सरकार दनसे प्रसन्न हुई।

सेट सुलतानमलजी के दो पुत्र हुए जिनका नाम क्रमका सेट गंभीरमलजी कोह. सेठ इन्द्रमलजी थे। सेठ गंभीरमलजी के सरदारमलजी नामक पुत्र हुए। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर सेठ समीरमलजी दत्तक लिये गये। इसी प्रकार सेठ इन्द्रमलजी के भी कोई पुत्र न होने से आपके अत्वाद कोठ नाम पर भी सेठ कुन्द्रनमलजी दत्तक लिये गये। इनके भी जब कोई संतान नहीं हुई तब आपके यहाँ सेठ संप्रामसिंहजी को दत्तक लिया गया।

#### श्रोसंवाल जाति का इतिहास

सेट चांदणमलजी के दो पुत्र हुए —सेट जुहारमलजी और सेट छोगमलजी। सेट छोगमलजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः श्री छगनमलजी, श्री सिरेमलजी, श्री देवीलालजी और श्री संप्राम-सिंहजी हैं। श्री छगनमलजी के धनरूपमलजी और सांवतमलजी नामक दो पुत्र हैं।

### श्रीमान रायवहादुर सिरेमलजी बापना सी० श्राई० ई०

आप उन प्रसिद्ध पुरुषों में से हैं, जिन्होंने अपनी अखण्ड प्रतिभा, बुद्धिमत्ता, योग्यता और चतुराई से क्रमशः उन्नति करते हुए इन्दौर स्टेट कें समान महत्वपूर्ण रियासत की प्राइम मिनिस्टरी को प्राप्त किया और उसका इतनी योग्यता से संचालन कर रहे हैं कि जिससे राज्य की प्रजा, महाराज और गवर्नमेण्ट तीनों ही अत्यन्त सन्तुष्ठ हैं।

आपका जन्म सन् १८८२ की २४ अप्रैल को हुआ। सन् १९०२ में आपने बी- ए. और बी. एस. सी. की परीक्षाओं में एक साथ सफलता प्राप्त की। इनमे आप विज्ञान विषय मे सारी युनिवर्सिटी में सर्वं प्रथम आये, जिस पर प्रयाग विश्वविद्यालय ने आपको इलियट छात्रवृत्ति और जुवीली पदक प्रदान किया। सन् १६०४ में एल० एल० बी० की परीक्षा में आप सर्व प्रथम उत्तीर्ण हुए। उसके पइचात आपने, अजमेर में वकालात आरम्भ की। तत्पश्चात आप इन्दौर राज्य की सेवा मे प्रविष्ट हुए। - सन् १९०७ में आप महिद्पुर मे डिस्ट्रिक्ट जज नियुक्त हुए, और दूसरे ही साल आप श्रीमंत एक्स महाराजा तुवीजीराव के कानूनी अध्यापक बनाये गये। सन् १९१० में आप महाराजा के साथ यूरोप भी गये । उसके परचात् महाराजा के राज्याधिकार श्राप्त कर छेने पर आप द्वितीय प्राह्वेट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त हुए । इसके पश्चात् आप सन् १९१५ मे होम मिनिस्टर बने और १९२१ तक इस पद पर रहे । - इसी साल ज़ंब - भापने इस सर्विस का त्याग पत्र दिया; तब राज्य ने आपको खास तौर पर पॅशन दी । इसके बाद आप पटियाला के एक मिनिस्टर हुए । वहाँ आप बहुत लोक-प्रिय रहे । सन् १९२३ में महाराजा होलकर ने आपको पुनः इन्दौर बुलाया और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के पद पर नियुक्त किया। .सन् १९२६ फरवरी मास में आप एक्स महाराजा तुकेजीराव के द्वारा श्रष्टम मिनिस्टर के पद पंर नियुक्त कियें गये और उनके सिंहासन त्याग करने के बाद भी सरकार हिन्द ने आपको उसी पद पर कायम रूप से नियुक्त किया । उसके पश्चात महाराजा श्री यशवंतराव बहादुर ने अधिकार प्राप्ति के पश्चात भी आप को इसी पद पर रक्षा । आपको सन् अकृत के में गवर्नमेण्ट ने "राय बहादुर" की पदवी से विभूषित किया। सन् १९२० में महाराजा तुकोजीराव बहादुर ने एतमाद-वजीर-उद्दीर्ज के पद का सम्मान दिया। सन् १९३० में महाराज यशवन्तराव बहादुर ने वजीर उडौला के पद से विभूषित किया । महाराजा यशवन्त-

# ऋोसवाल जाति का इतिहास



श्रीमात् सेठ जोरावस्मखजी बापना, ( स्वर्गाय )



श्रीमान् पुतमाद-वज़ीर-उद्दोखा रायबहादुर सिरेमतत्जी वापना सी. थाई. है., वी. एस. सी. एत एत. बी. प्राइम मिनिस्टर, इदौर स्टेट.

राव होलकर की नावालिगी के समय में आपने अत्यन्त सफलता पूर्वक शासन किया, इससे प्रसन्त होकर गवर्नमेण्ट ने सन् १९३१ की जनवरी में आपको सी॰ आई॰ ई॰ की सम्मानीय पदवी प्रदान की ।

#### नापना साहब के शासन की विशेषताएँ

श्री बापना साहब के शासन की तारीफ करते हुए ता॰ १३ मार्च सन् १९२९ के दिन मध्य भारत के भूतपूर्व ए॰ जी॰ जी॰ सर रेजिनॉल्ड ग्लेम्सी महोदय ने मानिकबाग पैलेस में एक क्याख्यान में निग्निखिखित उदगार कहे थे:—

"But I can say you have in Indore an efficient administrative machine, second to none amongst the states, I have seen. You have a Prime Minister and a cabinet genuinely devoted to the good of the states and you have also a number of conscientions officers:— I rank the Holkar administration very high amongst the States of India."

अर्थात्—"मैं कह सकता हूँ कि आपको इन्दौर का शासन यन्त्र बहुत ही सांगोपांग है। जितने राज्य मैंने देखे हैं, उनमें इस राज्य की गणना प्रथम अणी में हो सकती है। आपके प्राहम-मिनिस्टर और आपकी केविनेट ने राज्य की मलाई के लिए अपने आपको अर्थण कर रखा है। साथ ही आपके यहाँ कई अच्छे २ विवेकी आफिसर भी है। मैं भारतवर्ष के देशी राज्यों में होवकर राज्य के शासन की गणना बहुत ही उस श्रेणी में करता हूँ।"

श्रीमान बापना साहव का शासन कई विशेषताओं से परिपूर्ण रहा है। आपके समय में शिक्षा की अच्छी उन्नति हुई। नहाँ पहले प्रति वर्ष शिक्षा विभाग में ५ लाख रूपये खर्च होते थे, वहाँ आज सात आठ लाख रूपये खर्च होते हैं। आपके समय में एम॰ ए॰ और एल॰ एल॰ बी॰ की नवीन झासें लोली गई। शामपुरा और खरगोन में दो हॉब स्कूल सोले गये जो बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपके समय में एक ऐसी घटना हुई निसका इन्दीर राज्य के आधुनिक इतिहास में बढ़ा महत्व है। वह यह कि इन्दीर की छावनी जो कि जिटिश अधिकार में शी, इन्दीर राज्य में वापिस आ गई और साथ हीमानपुर भी स्टेट में आया। इतना ही नहीं श्रोमान वायसराय महोदय के पास इन्दीर राज्य का एक प्रतिनिधि भी रहने लगा। यह अधिकार इन्दीर राज्य को छोड़कर और किसी स्टेट को नहीं मिला है।

इन्दौर शहर में ड्रेनेज सिस्टिम न होने से शहर के बीच में बहनेवाली नदी में शहर के कुछ

हिस्से की गटो गिरती हैं, जिससे नदी का पानी बहुत गंदा हो जाता है और शहर की तन्दुरुस्ती में बहुत जुकसान होता है। अब ड्रेनेज सिस्टिम के हों जाने से-नदी का पानी बहुत साफ रहेगा।

वापना साहब और वॉटर सप्लाय वर्षस—पाठक जानते हैं कि गर्मी के दिनों में इन्दौर में पानी की कमी से बहुत बढ़ा कह हो जाया करता है। इस कह से लोगों को जो अमुविधाएँ होती हैं, उन पर्यहाँ प्रकाश डालने की आवश्यकता नहीं। जनता को इस अमुविवा को सदा के लिए मिटाने के हेतु स्टेट की ओर से बापना साहिब ने बढ़े २ दिग्गज इंजीनियरों की सलाह से गंभीर नदी को रोककर एक बढ़ा विशाल जलाश्य जिसकी लग्बाई १२ मील और चौड़ाई २ मील होगी, बनवाया है, इस जलाशय का नाम यशवंत सागर रनला गया है। इसके द्वारा इन्दौर में जलपूर्ति की व्यवस्था की जावेगी। इस आयोजन के संफलता पूर्वक बन जाने पर यह न केवल इन्दौर की डेढ़ लाख जनता को ही पानी दे सकेगा, वरन दो लाख जनता हो जाने पर भी यह सफलतापूर्वक सबको पानी सक्षाय करसकेगा। इस जलाशय से सब पानी बिजली के द्वारा लाया जायगा। इस विशाल कार्य में सारा खर्च करीव ७१॥ लाख रुपया होगा। यह एक ऐसा कार्य है, जिसने इन्दौर के इतिहास में बापना साहब का नाम अमर कर दिया है। कहा जाता है कि इसकी पाल में "साइक न स्थल वे" जो होगा वह दुनियाँ में सबसे बढ़ा है।

भारतीय रियासंतों के प्रधान सर्चिवों में श्रीमान बापना साहब का बहुत ऊँचा आसन है। कई प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ आपके बुद्धि कौंशल, आपके विशाल राजनैतिक ज्ञान और उलझनों को सुलझाने वाली आपकी सूक्ष्म दृष्टि की बड़ी प्रशंसा करते हैं। कई बड़े २ ब्रिटिश अधिकारी भी आपकी योग्यता के कायल हैं। इसी से गत राउण्डटेबिल कान्फ्रेन्स के लिये आप महाराजा की जगह चुने गये थे। वहां पर आपने बड़ी योग्यता के सार्थ कार्य किया।

यह कहने में तनिक भी अत्युक्ति न होगी कि बापना साहब सौजन्य की साक्षात् मूर्ति हैं। द्या, सहानुभूति, उरारता आदि समुक्त्रक गुण उनमें कूट २ कर भरे हुए हैं। हमने प्रत्यक्ष देखा है कि किसी दुखी को देख कर उनका अंतःकरण द्रनीभूत हो जाता है। खुद तकछीफ उठाकर भी वे ऐसे मनुष्य की सहीयता करने में तत्पर होजाते हैं। आज पचासों विद्यार्थी आपके गुप्तदान से विद्यालाभ कर रहे हैं। कंई विधवाएँ आपके आश्रय पर रहनी हैं। आपकी दानवारा धारा गंगा की तरह सब को एकसा फीयदा पहुँचाती है। आपको जाति पाँति का पक्षपात नहीं है। जो दीन दुखी और दरिद्री हैं याजी सहायता के अधिकारी हैं आपके यहाँ से विद्युख नहीं आते।

श्रीमान बापना साहब एक महान् कुछ में जन्मे हैं। जैसा उनका घराना है वैसी ही उनके हृदय की विशालता है। संकीर्णता तथा जातीय विद्वेश के श्रुद्धभाव आप तक फटकने तक नहीं पाते। सब

जातियों के लिये आप के हृदय में बरावर स्थान हैं। आपको सहानुभूति, आपका प्रेम किसी जाति तक परिमित नहीं है। आपकी यह बात आपके जीवन क्रम, में हमें प्रति दिन दिखलाई पड़ती है।

- श्रीयुत बापना साहब एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। आपकी राजनीति ग्रुद्ध और सात्विक है। कूटनीति से (Diplomacy) आप दूर रहते हैं। राज्य में होने वाले षड्यन्त्रों और राजनैतिक छल प्रपंचों से आपको बढ़ी घृणा है । आप इतने चतुर अवश्य हैं कि दूसरे के षड्यन्त्रों से अपने आप की तथा अपने शासन को बाल बाल बचा लेते हैं। आप कभी अपनी आत्मा की पड्यन्त्रीं में फँसा कर गंदी नहीं करते । राजनीति में जो गंदगी रहती है, उससे ये अपने आप को बचाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। पार्टी बन्दी से इन्हें बड़ी नफात है। ये बातें आपकी स्वामाविक प्रकृति के खिलाफ हैं। इसका नैतिक प्रभाव राज्य के वातावरण पर बहुत अच्छा पढ़ता है।

संसार में जितने बड़े २ राजनीतिझ हुए हैं उनके स्वभाव में, गभीरता और प्रकृति में शांति रही है। जिन कोगों को वापना साहब के सानिध्य में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वे आपकी गंभीरता और ज्ञान्त स्वभाव से भली मांति परिचित होंगे। कठिन से कठिन अवसरों पर भी आप उसेजित होना जानते ही नहीं । हमने देला है कि जब आए प्रातःकाल नक्षीबाग में घूमने आते हैं, तब कभी २ कुछ लोग उन्हें इतना तंग करते हैं कि साधारण मनुष्य यैसी अवस्था में उत्तेजित हुए बिना, नहीं रह सकता। पर उन भी चांति. रत्ती भर भी चल विचल नहीं होती। इसके कई उदाहरण इमारे सामने है।

इन्हीं सब मानसिक विदोषताओं का प्रताप है।कि आप क्रमशः विकास करते ९ इन्हींर -राज्य के समा महत्वपूर्ण राज्य के प्रधान सचिव के पद पर पहुँच गये तथा वर्तमान में आप बड़ी योग्यता और सफलता के साथ संचालन कर रहे हैं। आपने इन्हीं विशेषताओं से न केवल आरतीय राजनीति में वरन् भन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में भी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया है। आज सारे ओसवाल समान को आएका बहुत बढ़ा गर्व है। आएका विवाह सम्बन्ध सम्बन्ध १९५१ में उदयपुर के सुप्रसिद्ध मेहता भूपालसिंहनी को कन्या से हुआ। मेहता भूपालसिंहनी उदयपुर राज्य के दीवान थे तथा आपके पुत्र मेहता जगन्नाथसिंहजी भी बदयपुर के दीवान रहे।

श्रीमान बापना साहब के इस समय दो पुत्र और दो पुत्रियां हैं। बड़े पुत्र की नाम श्री कत्याणमकजी है। आप बी॰ ए० एछ० एछ० वी० हैं। इस समय आप इन्दौर राज्य के हिप्टी एक्साइज़ कमिश्तर हैं। आपके इस समय तीन पुत्र और एक पुत्री हैं। दो बड़े पुत्रों के नाम कमशः कुँवर यशवन्तिसहजी और कुँवर अमरसिंहजी हैं। श्रोमान बापना साहब के छोटे ,पुत्र श्री प्रतापसिंहजी हैं। आप एम० ए० एल० एल० बी० हैं।

#### बापना परतापंचन्दजी का खिनदान

सेठ गुमानचन्द्रजी के पाँचवे पुत्र सेठ परतापचन्द्रजी बापना थे 1 आपके परिवार बाले इस समय रामपुरा और सन्धारा में रहते हैं। आपके परिचय और रुक्ते परवानों के लिए हम आपके वंशजों के पास रामपुरा गये थे मगर दैवयोग से उस समय उनका मिलना न हो सका। इसलिए इस शाखा का पूरा इतिहास हमें प्राप्त न हो सका।

बापना परतापचन्दजी के पुत्र बापना हिम्मतरामजी बड़े वैभनशाली और मतापी पुरुष हुए। जैसलमेर रियासत में आपका बढ़ा प्रभाव था। आपके द्वारा किये हुए धार्मिक कार्य्य आज भी आपकी अमर कीर्तिको घोषित कर रहे हैं। आपके द्वारा बनाए हुए अमर सागर वाले मन्दिर का परिचय हम अपर दे चुके हैं। आपको जै 9 लमेर रियासत से जरुवां नामक गांव जागीर में मिला था। जैसलमेर दरबार की आपने अपने यहाँ पचरावणी की थी। सेट हिम्मतरामजी के जीवनमलजी, अखयदासजी, चिंतामण दासजी, और भगवानदासजी नामक चार पुत्र हुए। सेट चिंतामणदासजी के पुत्र कन्हैयालालजी और अनुपत्रलालजी इस समय सन्धार। में निवास करते हैं।

बापना हिम्मतरामजी के अतिरिक्त सेठ परतापचन्दजी के जेठमलजी, नथमलजी सागरमलजी और उम्मेदमलजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से सेठ नथमलजी के पुत्र सेठ केशरीमलजी हुए। आप रामपुरा में निवास करते थे। आपके लूणकरणजी और खेमकरणजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से खेमकरणजी इस समय विद्यमान हैं। रामपुरे में आपकी हवेली बनी हुई है। सेठ सागरमलजी के बोधमलजी और संगीदासजी नामक दो पुत्र हुए।

## राय साहब कृष्णलालजी वापना, बी० ए०-जोधपुर

इस खानदान के पूर्वज छगभग १५०। २०० वर्ष पूर्व बड़त्ह से जोधपुर आकर आबाद हुए। इस परिवार में मेहता काल्सामजी बापना बड़े प्रतापी व्यक्ति हुए।

महता कालूरामजी बापना—आप जोधपुर की जनता में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। जोधपुर शहर की जनता आपको काका साहब के नाम से व्यवहृत करती थी। जब जोधपुर के फौज बल्ही (कमांडर इन चीफ़) सिंघवी फोजराजजी का सम्बत १९१२ की आषाद बदी ३ को स्वर्गवास होगया, और उनका पद उनके पुत्र सिंघवी देवराजजी के नाम पर हुआ, उस समय सिंघवीजी की ओर से मेहना विजयमलजी मुहणोत तथा

# जाति का इतिहास 💍 🤝



स्वर्गीय महता कालूरामजी वापना, जोधपुर ( अपने पुत्र मेहता रामलालजी, मेहता ग्रुकुन्टलालजी तथा मेहता लच्मणलालजी सहित ).



रात्रसाद्वित कृष्यलालजी वापना, जोघपुर (स्रपने युत्रविष्णुतालजी, रयामसुन्दरखालजी, कंवरलालजी श्रीर पौत्रों साद्वित), मेहता कालुरामजी वापना संवत १९१९ की सावण बंदी १ तक उपरोक्त कार्य्य सम्हाळते रहे । संवत् १९३९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके रामलाळजी, मुक्तव्हाळजी और लक्ष्मणजी नामक ३ पुत्र हुए।।

महता रामलालजी नापना—आर्प जोवपुर महाराजा मानसिंहजी और महाराजा तलतसिंहजी के समय में जालोर; साँचीर आदि परगनों के हाकिम रहे। आप भी मुखुदी समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे।

महता मुकुन्दलालजी नापनी आप पारसी के विद्वान और किरिंदी पुरुष थे। आप महाराजा किशोरसिंहजी के नायन पद पर कार्य करते थे। महाराजा प्रतापसिंहजी आप पर अच्छा सेनेह रखते थे। मारवाद के सरहही संगदों को निंपटाने में कर्नेख वायखी सोहब के साथ आपने सहयोग दिया था।

में होता ल इंसिएजी बापना—आपमी अपने समय में नोधंपुर के प्रतिष्ठित पुरुष थे। जब संवत् . १९२९ में सिंघवीं देवराजेंजी के नाम का कौज वर्ष्त्री की पढ़ खालसे हो गया । उस समय आप \* उक्त यद की देख रेख करतें थे। सेवर्ष १९४० में आपका स्वर्गवांस हुआ।

राय सहिव वार्षना क्रनेगुलालजी बी व ए० — आप मेहती छक्ष्मणळाळजी बापना के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९११ में हुआ । अगप जोधपुर राज्य में हाकिम, राज एडवोकेंट, और इन्सपेक्टर, जनरळ पोळीस आदि कई सम्माननीय पदों पर काम करें चुके हैं। आपके सार्वजनिक कामी की एक छम्बी सूची है। सन् १९१४ में जोधपुर से "ओसवाङ" नामक जो मासिक पत्र निक्छता था, उसके उत्पादक आप। ही थे। जोधपुर की मारवाइ-हितकारिणी सभा के स्थापन में भी आपने प्रधान हाथ बटवाया था।

राजप्ताने की प्रजा परिषद् और अजमेर के आदर्श नगर के स्थापन में भी आपने प्रधान सह-योग दिया है। आपही के परिश्रम और उद्योग से अजमेर में ओसवाल सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन हुआ था। सामाजिक विषय पर आपने कई पुस्तिकाएँ और लेख लिखे हैं। आप वेदान्त मत के अनु गायी और स्वतन्त्र विचारों के पुरुष हैं। अभी आप अजमेर में ही निवास करते हैं। आपके खून में नवयुवकों जैसा उत्साह और जोश है। आपका सम्पर्क कई अंग्रेज आफिसरों से रहा है और समय २ पर उनकी ओर से आपकों कई प्रशंसा पत्र प्राप्त हुए हैं। औथोगिक विषय में आपकी बदी अभिकृत्व है। आपकी कास्टिक सोंदा बनाने की स्कीम को गवर्नमेण्ट ने पसन्द किया है। इसी तरह बेर के झाड़ पर लाख लगाने की आपको आयं जना को भी गवर्नमेण्ट कॉ लेज पूसा ने स्वीकार किया है। आपने जीधपुर के ओसवाल विधवा विवाह सहायक फंण्ड को ३ हजार रूपये प्रदान किये। आपके जीवन का प्रधान लक्ष्य नवीने विचारों का प्रकाश करना और नवीन संस्कारों की लिहर पैदा करना है। सन १९४७ में गवर्नमेण्ट ने

जीधपुर' के रेकार्ड में इस पर एनके नदे जाता मेहता रामलालजी ने काम किया था, ऐसी उन्सेख पासा काता है। लेखक'--

1

आपको राय साहब की पृद्वी से सम्मानित किया है। आपके विष्णुलालजी, अमृतलालजी और कँवर लालजी नामक ३ पुत्र हैं।

विष्णुलालजी वापमा जयपुर स्टेट के स्टेशनरी डिपार्टमेण्ट के हंचार्ज है। इनके दयामपुन्दरलालजी, जगदीशलालजी, द्रामोदरलालजी और त्रिभुवनलालजी-नामक ४ पुत्र हैं। अमृतलालजी वापना वस्त्र है पुम• बी॰ बी॰ ग्रुस॰-की परीक्षा पास करते ही जोधपुर राज्य में असिस्टेंट सर्जन हुए। इसके बाद आपने वांसवाद में चीफ मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्य्य किया। इस समय आप किशनगढ़ स्टेट में चीफ मेडिकल ऑफिसर तथा सुपिन्टेन्डेन्ट जेल के पद पर हैं। आप मिलनसार और लोक-प्रिय सज्जन हैं। आपके पुत्र चांदबिहारीलालजी और बुजबिहारीलाल है। कँवरलालजी वापना बी॰ ए॰ ने सन् १९२६ में पुल्ल एल॰ बी॰ की डिगरी-हासिल की। बाद आप अजमेर में वज्ञालत करने लगे। इसके बाद आप जयपुर में पुल्ल एल॰ बी॰ की डिगरी-हासिल की। बाद आप अजमेर में वज्ञालत करने लगे। इसके बाद आप जयपुर में पुल्ल एल॰ बी॰ की डिगरी-हासिल की। बाद आप अजमेर में वज्ञालत करने लगे। इसके बाद आप जयपुर में पुल्ल एल॰ बी॰ की डिगरी-हासिल की। बाद आप अजमेर में वज्ञालत करने लगे। इसके बाद आप जयपुर में पुल्लिक प्रासिक्यूटर हैं। आप अनाथालय, आर्व्य समाज, विधवा विवाह सहायक सभा, वाय स्काउट समिति आदि संस्थाओं में भाग, लेते रहते हैं। आप शेलावाटी बोडिंग के सुपिरेटेन्डेण्ट भी रहे थे। आपके सामाजिक विचार प्रगति शील, हैं। आपके पुत्र स्थामबिहारीलाल हैं।

#### वापना हुकमीचन्द्जी का खानदान, सिरोही

इस परिवार के पूर्वंज बापन। कलाजी सिरोही के पास द्वानी में रहते थे। दहाँ के तत्का-कीन जागीरदार से आप्नकी अनवन हो गई, अतएव आप अपने पुत्र हीराजी, अजबोजी, फत्ताजी, चतराजी और सूराजी को लेकर सिरोही चले आये। तबसे आपका परिवार सिरोही में निवास करता है, तथा दवानी वालों के नाम से मशहूर हैं।

बापना चिमनमलजी—बापना हीराजी के भूताजी, कमाजी, हेमराजजी और ख्बाजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें हेमराजजी के पुत्र चिमनमलजी, सिरोही स्टेट में दीवान रहे। इसके सम्मान स्वरूप उन्हें हाउस टैक्स माफ हुआ। वर्तमान में इस परिवार में कमाजी के पौत्र कुन्दनमलजी और मिश्रीमलजी, चिमनमलजी के पुत्र ताराचन्दजी और ख़्बाजी के पुत्र लखमीचन्दजी विद्यमान हैं। बापना कुन्दनमलजी जोधपुर ऑडिट आफिस में सर्विस करते हैं।

् बापना जालिमचन्दजी—बापना अजवाजी के पश्चात क्रमशः जोरजी, जेताजी और मूलचन्दजी हुए। बापना मूलचन्दजी के जुहारमलजी, लालचन्दजी, जालिमचन्दजी, नेनमलजी और चन्दनमलजी नामक ५ पुत्र हुए, इनमें जालिमचन्दजी विद्यमान हैं । आप जोघपुर के फर्स्ट क्रास वकील हैं, तथा वहाँ के शिक्षित समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं।

वापना चेनकरणाजी-वापना स्राजी के पुत्र फूलचंग्दज़ी और बनेचन्दजी हुए! फूलचन्दजी ने स्राजी फूलचन्द के नाम से दुकान स्थापित की। इनके पुत्र चेनकरणजी सम्बद् १८१७ में सवा साल तक सिरोही स्टेट के दीवान रहे और इसी वर्ष ४० साल की वय में आप स्वर्गवासी हुए। चैनकरणजी के पुत्र बापना मिलापचन्दजी जेबलास महकमे में सर्विस करते थे।

वापना चन्द्रमानजी (नेनमलजी)—आप वापना मिलापचन्द्रजी के पुत्र थे। अपने पिताजी के
गुजरने पर संवत् १९५४ में आप जेबलास महरूमें में नीकर हुए। इसके बाद सहसीलदार, दीवान के
सरिश्तेदार और अकाउण्टन्ट आक्तीसर रहे। ये तहरीरी काम में बढ़े होतियार थे। संवत् १९७४ की काती
बदी १० को आप स्वर्गवासी हुए। सर्विस के साथ र आप अपनी स्राजी फूलचन्द्र नामक फर्म ना संचालन
भी करते थे। यह फर्म कस्त्म तथा परगनों के इजारे का काम और जागीरदारों को रकमें देने का न्यापार
करती थी। आपके हुकमीचन्द्र भी तथा अमरचन्द्रजी नामक वो पुत्र विद्यमान हैं। बापना हुकमीचन्द्रजी
का जन्म संवत् १९६० में हुआ। आप इस समय सिरोही में वकालत करते हैं और साथ ही अपनी
"स्राजी फूलचन्द" नामक कर्म का बैकिंग बिजिनेस सम्हालते हैं। सन् १९२६ से आप सेंट्रल
इण्डिया और मेवाब के कई हिस्सों के लिए एच॰ सी॰ द्वानोवाला के नाम से पेट्रोल के एजण्ट हैं। बापना
हुकमीचन्द्रजी प्रतिष्ठित और सभ्य युवक हैं। आपके छोटे आता अमरचन्द्रजी ने प्ना कॉलेज से १९३३ में
प्रकृ प्रक बी० पास किया है, तथा इस समय वंगलोर में प्रेन्टिस करते हैं।

इसी तरह इस परिवार में बापना पनेचन्द्रजी के पौत्र रतमचन्द्रजी सिरोही के शहर कोतवाल रहे ! इस समय इनके प्रत्र बुक्षील लजी तहसीलदार हैं। बापना फत्ताजी के वंश में बापना सुर्लतानमलजी और जवेरजी हैं।

# ं नगर सेंठ प्रेमचन्द धरमचन्द बापना, उद्यपुर

इस परिवार का निवास उद्यपुर ही है। आप स्थानक वासी आम्नाथ के मानने वाले सकान हैं। इस परिवार में सेठ प्रेमचन्द्रजी बढ़े विख्यात और नामी पुरुष हुए।

नगरसेठ प्रेमचन्दर्जी आपना—आपको संवत् १९०८ में तत्कालीन महाराणा श्री स्वरूपसिंहजी ने "नगरसेठ" का सम्माननीय खिताब दिया। जब आप हे नगरसेठाई का तिलक किया गया था. तब \*\* \*\* \*\* \*\* \*\*

अक्षत के स्थान में मोती चेपे गये थे। इतना बंदा सम्मान रिधासत में केवल दीवान की ही मिलता है। साथही आपको हाथी और लवाजमा भी बख्शा गया। संवत् १९१७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र चम्पालालजी बापना भी प्रतिष्ठित महानुभाव थे। आपका संवत् १९४७ में स्वर्गवास-हुआ। आपके बाद फर्म के कारवार को आपके ज्येष्ठ पुत्र सेठ कन्हैयालालजी ने सम्हाला। आप संवत् १९६१ में स्वर्गवासी हुए।

नगरसेठ नन्दलालजी वापना — वर्तमान में नगरसेठ कन्हैयालालजी के पुत्र नगरसेठ नन्दलालजी बापना विद्यमान हैं। आपका जन्म संवत् १९३० के अषाढ़ मास में हुआ। उदयपुर की पंचायत में आपका पहला स्थान है। महाराणा की ओर से आपको पूर्ववत् सम्मान प्राप्त हैं। आपके पुत्र कुँवर गणेशी खालजी बी० ए० एल० एल० वी० मेवाड़ में हाकिम हैं, तथा छोटे पुत्र कुँवर मनोहरलालजी तथा बसंतीलालजी भी उच्चिशक्षा प्राप्त सज्जन हैं। इस समय आपके यहाँ जमीदारी गहनावट और जागीरदारों से छेनदेन का काम होता है।

#### सेठ छोगमल प्रतापचन्द बापना, हरदा

मेड्ता से स्वतार के पूर्वज सेठ अचलदासनी नापना लगभग १०० साल पूर्व अपने निवास स्थान मेड्ता से स्वतसाय के निमित्त हरदा आये। आप बड़े कार्य चतुर और बुद्धिमान पुरुष थे। आपने जंगल में हो-तीन गाँव आबाद किये और वहाँ लोगों को बसाया।

सेठ शोमाचन्दजी वापना—आप अचलदासजी वापना के पुत्र थे। आपने अपने खानदान की जमीदारी सम्पत्ति को बढ़ाने की ओर काफी लक्ष दिया और १५-१६ गाँवों में अपनी मालगुजारी तथा छेनदेन का कारबार बढ़ाया। आप धार्मिक प्रवृत्ति के महानुभाव थे। संवत् १९५२ में आपने हरदा में एक जैन मन्दिर बनवाना आरम्भ किया था। आप हरदा की जनता में प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। सर्व साधारण के लामार्थ आपने यहाँ एक भारी कुआँ खुदवाया था। संवत् १९६२ में आप स्वर्गवासी हुए।

सेठ छोगमलजी बापना—आप सेठ शोभाचन्दजी बापना के पुत्र थे। आपका जन्म संवर् १९१८ में हुआ। आपने अपने पिताजी द्वारा बनवाये हुए जैन मन्दिर की संवत् १९६७ में प्रतिष्ठा कराई। पिताजी के बाद आपने मालगुजारी के गाँवों में भी उन्नति की, हरदा की जनता में आप सम्माननीय व्यक्ति माने जाते थे। संवत् १९७३ की काली वदी ३ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र प्रतापचन्दजी तथा माणकचन्दजी विद्यमान हैं।

ः बॉपना प्रतापचन्द्जी का जन्म संवत् १९५२ की भादवा सुदी ४ की हुआ। आप सन् १९२५ से

हरदा के ऑनरेरी मजिल्ट्रेट हैं। हरदा की जनता व आफीसरों में आप सम्माननीय व्यक्ति हैं। आपके छोटे भाता माणकवन्दजी का जन्म संवत् १९५० की बैशाल सुदी ७ को हुआ। इस परिवार के पास इस समय २२ गाँवों की जमीदारी है। हरदा नथा आसपास के नामांकित कुटुम्बों में इस परिवार की गणना है। स्थानीय जैन मन्दिर की व्यवस्था भी आप छोगां के जिम्मे है। साणिकवम्दजी के पुत्र पूर्णवनद्रजी बापना

#### सेठ हीरालाल रिखवचन्द बापना, कोलारगोल्डफील्ड

इस परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थान महत्पुर (होलकर स्टेट) का है। आप श्री जैन प्रवेतास्वर मन्दिर आस्ताय को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार में जीवराजजी हुए। आप बढ़े धार्मिक पुरुष थे। आपके राजमलजी एवं हीरालालजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से सेट राजमलजी ने संवत् १९४५-४६ के लगभग पूज्य श्री मोहनलालजी महाराज के सदुदेश से दीक्षा प्रहण की थी। आप बढ़े स्थागी तथा धर्मप्रेमी सज्जन थे।

सेट होरालालजी का जन्म संवत् १९१९ में हुआ। आप बड़े योग्य, समझदार तथा धर्म-प्रेमी पुरुष थे। आपका पंच पंचायती में काफी सम्मान था। आपने संवत् १९४७ में बंगलोर में अपनी फर्म स्थापित की थी जिसकी आपके हाथों से बहुत उक्ति हुई। आपके रिखबर्चंदजी पूर्व हरक- चंदजी नामक दो पुत्र हुए।

सेट रिखबचंदजी का जन्म सं० १९४० में हुआ। आप भी बढ़े समसदार धार्मिक तथा व्यापार कुशल सजन हैं। आपने संवत् १९५७ में कोलार गोल्ड फील्ड में अपनी एक स्वतन्त्र फर्म स्थापित की जिसपर वैंकिंग तथा शेअसे का व्यापार होता है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम जयचंदजी, पारसमलजी, शांतिलालजी तथा नेमीचंदजी हैं। सेट हरकचन्दजी का जन्म संवत् १९६० का है। आप इस समय कोलार गोल्ड फील्ड में ही जनरल मर्चेडाईज़ की अलग दुकान करते हैं।

इस परिवार भी ओर से वर्तमान में कोलार गोल्ड फील्ड में एक मंदिर बनवाया जा रहा है। कोलार गोल्ड फील्ड की ओसवाल समाज में यह परिवार प्रतिष्ठित समझा जाता है।

#### सेठ तेजमल हीराचन्द बापना, सादड़ी

इसे खानदान के पूर्वज वापना फत्ताजी के पुत्र गंगारामजी ने संवत् १८५० के लंगभग अपनी दुकानें रतलाम और इन्दौर में खोलीं। इनपर अफीम का व्यापार होता था। इस व्यापार में आपने अच्छी सम्पत्ति कमाई थी। आपका स्वगंवास सम्वत् १८८५ में हुआ। उस समय आपके पुत्र वापना आलमचंदजी नावालिंग थे, अतप्व सब दुकानें उठा दी गई। आलमचंदजी के हंसराजजी, प्नमचन्दजी, हुकमीचन्दजी, निहालचन्दजी, हजारीमलजी तथा तेजमलजी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें हंसराजजी के पुत्र वालचन्दजी, बालचंद बंखतावरमल के नाम से मुजफ्फरपुर में व्यापार करते हैं। हुकमीचन्दजी के पुत्र सागरमलजी कलकतें में व्यापार करते हैं, इनके पुत्र फूलचन्दजी साददी के पहिले ओसवाल मेट्टिक्यूलेट हैं।

बापना आलमचन्द्जी के सबसे छोटे पुत्र तेजमलजी ने संवत् १९५० में मर्थदर (बम्बई) में दुकान खोली। आप विद्यमान हैं। आपके हीराचंदजी, जुनीलालजी तथा फूटरमलजी नामक तीन पुत्र है। बापना हीराचन्दजी का जन्म १९४९ में हुआ। आपने १९६४ में कोयम्बद्धर में 'हीराचंद जुनीलाल' के नाम से जरी कांठी का व्यापार शुरू किया। संवत् १९८० में बापना हीराचंदजी ने सादड़ी में सर्वं प्रथम "बर्द्धमान तप की ओली" की। इसमें आपने लगभग ५० हजार रुपये लगाये। सादड़ी की तमाम धार्मिक संस्थाओं में आपका सहयोग रहता है। आप "धर्मचंद द्याचंद" फर्म, और श्री आतमानन्द जैन विद्यालय कमेटी के मेम्बर हैं। इसी प्रकार न्यात का नोहरा और पांजरापोल के सेक्रेटरी है। आपके छोटे भाई जुनीलालजी ज्यापार में सहयोग लेते हैं और फूटरमलजी, बापना हिम्मतमलजी के यहाँ दत्तक गये हैं।

#### सेठ लालंचद जेठमल वापना, अमलनर

' इस परिवार का मूल निवास स्थान खिचंद '(मारवाड़) है। आप स्थानकवासी आग्नाय के माननेवाले हैं। इस परिवार के पूर्वंच सेठ मगनीरामजी के हीरचंदजी, सुजानमलर्जा, चांदमलजी, अगरचदजी तथा माणकचंदजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में से सेठ सुजानमलजी, चांदमलजी अगरचन्दजी तथा माणकचन्दजी संवत् १९३५ में व्यापार के लिये मद्रास गये, तथा वहां गिरवी का व्यापार शुरू किया। सेठ चांदमलजी छोटी वय में ही स्वर्गवासी हो गये। संवत् १९५७ तक इन बन्धुओं का कारबार मद्रास में रहा।

सेठ सुजानमळेजी विद्यमान हैं। आपकी वय ७१ साल की है। आपके पुत्र काक्चन्द्रजी, जेटमळजी तथा जसराजजी हैं। इनमें काळचन्द्रजी, चांदमळजी के नाम पर दत्तक गये हैं। आपका जन्म 'संवत् १९६० में हुआ है। इन तीनों बन्धुओं ने सम्वत् 1९८३ से अमुलनेर में कपड़ा, गिरवी और अनाज का कारबार शुरू किया। आप लोग यहां के न्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, तथा बड़े मिलनसार और सरल स्वभाव के न्यक्ति हैं।

#### सेठ जुत्रीलाल हीरालाल बापना, भिनासर

इस परिवार वालों का मूल निवास स्थान जैसस्मेर था। वहां से वे लोग कोटा होते हुए मांला-सर (बीकानेर) नामक स्थान पर आकर वसे। यहाँ आने वाले सेट ज्ञान मलजी थे। आपके पुत्र दुर्जनदास्जी मालासर में ही खेती बादी का काम करते थे। आपके गंगारामजी, छोगमलजी, लच्छीरामजी, जैतरूपजी और लखमोचन्द्रजी नामक पाँच पुत्र थे। आप सब लोग मालासर को छोदकर-भोनासर नामक स्थान में आकर बस गये। इनमें से सेट गंगारामजी बंगाल प्रान्त में आये। आपने कलकत्ता और गदगाँव (आसाम) में अपनी कर्मे स्थापित कीं। कुछ समय प्रचात उपरोक्त कर्में बन्द कर श्रीमंगल में, छोगमल मुल्लंबर के नाम से कर्म खोली। आपका स्वर्गवे स हो गया। आपके धनराजजी, जुन्नीलालजी और बलतावरमलजी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों भाइयों का परिवार इस समय स्वतन्त्र स्थापार करता है।

सेंठ धनराजजी आजकल धनराज जुहारमल के जाम से कपदे का स्थापार करते हैं। आपके जुहारमलजी, सुगनमलजी, दीपचन्दजी, मगनमलजी और छगनमलजी नामक पुत्र हैं। जुहारमलजी असग अपना व्यवसाय करते हैं। फर्म का संचालन सुगनमलजी करते हैं।

सेठ चुनीलाल जी व्यापार कुशल व्यक्ति हैं। आपने कलकत्ता, शाईस्तागंज और होबीगंज नामक स्थानों पर अपनी फर्में खोलीं। इनपर कपड़े, गल्ले, आदृत और दुकानदारी का काम हो रहा है। शाईस्तागंज में इस परिवार की दो और फर्में हैं। सेठ चुनीलाल जी के हमीरमल जी, हीरालाल जी, सोहनलाल जी और इस्तीमल जी नामक पुत्र हैं। हमीरमल जी अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। श्रेष तीनों भाई शामिक रहते हैं। आप लोग बाईस समादाय को मानने वाले हैं।

# सेठ व्यानमल साहबराम बापना, धृलिया

इस परिवार का मूल निवास स्थान हरसोलाव (मारवाड़) का है। इस परिवार में सेठ सवाईरामजी हुए। आपके पुत्र जेठमलजी करीब ७५ वर्ष पूर्व देश से स्थापार के निमित्त फागणा ( घूलिया के समीप )

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

आये और वहाँ पर अपनी साधारण दुकान स्थापित की। आपका संवत् १९४० में स्वर्गवास हो गया। आपके साहबरामजी, धीरजमलजी, बरुनावरमलजी तथा बनेचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। आप सब भाइयों के हाथों से फर्म की विशेष उन्नति हुई।

सेठ साहबरामजी ने फर्म के ज्यापार को निशेष उन्नति पर पहुँचाया। आपका गवर्नमेंट में भी काफी सम्मान था। आप संवत् १९७५ में स्वर्गवासी हुए। आपके स्वर्गवासी होने के बाद आपके सब भाई अलग २ व्यापार करने लगे। सेठ साहबरामजी के लगनमलजी, मूलचंदजी एवं मानकचंदजी नामक -तीन-पुत्र विद्यमान हैं।

सेठ छगनमलजी का जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आपने संवत १९०७ में धूलिया में अपनी स्वतन्त्र फर्म छगनमल साहवराम के नाम से अलग स्थापित की। आप बढ़े योग्य, ज्यापार कुशल तथा समझदार सजन हैं। आपके धार्मिक विचार उदार हैं। आप श्री धूलिया पांतरापोल के तथा प्राणी-रक्षक औषधालय के पाँच सालों तक सभापित रहे हैं। आपकी फर्म पर रुई तथा आढ़त का ज्यवसाय होता है। अभयके उत्तमचन्दजी, सींचियालालजी, मिश्रीलालजी तथा सुवालालजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से उत्तमचन्दजी ज्यापार में भाग लेते हैं। होठ माणकचन्दजी के मोहन्लालजी आदि पाँच पुत्र हैं।

## सेठ कुन्दनजी कालुराम बापना, मंदसौर

यह परिवार लगभग २०० वर्ष पूर्व पाली से इधर आया और . डेढ़सी वर्षों से मन्दसीर में निवास कर रहा है। संवत् १९०१-४ में सेठ कुन्दनजी बापना ने इस दुकान का स्थापन किया। आपके. बाद काल्हरामजी ने कार्य सम्माला। वर्तमान में सेठ काल्हरामजी के पौत्र सेठ ऑकारलालजी बापना इस फर्म के संवालक हैं। आप शिक्षित एवं उन्नत विचारों के सजन हैं। आपकी वम्बई में ऑकरलाल मिश्रीलाल के नाम से आदत की दुकान है। आपके पुत्र मिश्रीलालजी हैं। यह परिवार मन्दसोर में अच्छा प्रतिष्ठित है। आपके यहाँ हुंडी, चिट्ठी, सराफी और रुई का ज्यापार होता है।



# कोडारी-चीपड़ा

#### कोठारी ( चौपड़ा ) गौत्र की उत्पत्ति

इस गौत्र की उत्पत्ति मण्डोवर के पिड्हार राजपूरों से है। ऐसी किन्वदन्ती है कि संवत् १९५६ में मण्डोवर के तत्कालीन पिड्हार राजा नाहद्राव ने तत्कालीन जैनाचार्य श्री जिन ब्रह्मसूरि की, बहुत सेवा भक्ति की और प्रार्थना की कि गुरुदेव मेरे कोई संतान नहीं है और निःसन्तान का जीवन इस संवार में क्यर्य है, इस पर गुरुदेव ने अपना नासचूणें उन दोनों पित पत्नी के सिर पर डाल कर चार पुत्र होने का आश्रीवीद दिया। इसके पश्चात् संवत् ११६९ में आचार्य जिनदत्तसूरि ने डन सब को जैन धर्म में दोक्षिन कर चीपड़ा, कृष्ट चौपड़ा, गणधर चौपड़ा, चीपड़गांधी, वेहर सांड आदि गोत्रो को स्थापना की। इसी वंश्व में आने चलकर सोनपालजी हुए इनके पौत्र टाकुरसीजी बढ़े प्रतापी और बुद्धिमान हुए। ये राठौर राजा राव चूंडाजी के यहाँ कोठार को काम करते थे इसले कोठारी कहलाये। इसी स्नानदान में से भागे चलकर कुछ लोग बीकानेर तक चले गये और कुछ नागौर में बसे। नागौर वाले खानदान में कम से सांवतरामजी और गंगारामजी नामक दो भाई हुए। इनमें कोठारी सांवतरामजी तो अजमेर में रह कर क्यापार करते थे और कोठारी गंगारामजी नामक दो भाई हुए। इनमें कोठारी सांवतरामजी तो अजमेर में रह कर क्यापार करते थे और कोठारी गंगारामजी श्री गंगारामजी श्री गंगारामजी श्री गंगारामजी श्री गंगारामजी युवावस्था ही से सैनिक का काम करते थे। अवसर पाकर यही कोठारी गंगारामजी स्वर्गान महाराजा प्रथम तुकोजीराव के जमाने में, होलकरों की सेवा में भरती हुए। तभी से इस खानदान का पाया इन्दौर स्टेट में जमा।

#### रामपुरा भानपुरा का कोठांरी खानदान

#### कांठारी सावतरामजी का परिवार

कीठारी मवानीरामजी—आप कोठारी सांवतरामजी के एक लौते पुत्र थे। आपका जन्म संवत् 1/२९ में हुआ। आप कोठारी गंगारामजी के पास होल्कर दरवार की खिदमत में आये। ईस्वी सन् १८३१ में रामपुरा डिस्ट्रिक्ट का इंतजाम आपके जिम्मे किया गया, उस समय उस जिले में बहुत से ठाकुर बागी हो गये थे और व्यवस्था बहुत बिगड़ रही थी। कोठारी भवानीरामजी ने अपनी हिम्मत और हिकमत से उन लोगों को काबू में कशके सारे जिले में अमन अमान वर दिया। इसके उपलक्ष में आपको एक पालकी और लगाजमा बन्शा गया, जिसके खरच के लिये रामपुरा जिले की आमदनी से ७२०) की वार्षिक नेमणूक दी गई। उसके पश्चात् १५००) वार्षिक की एक और नेमणूक आपको प्रदान की गई। आपके पास रामपुरा जिले के कई गाँव इजारे में थे और उनकी आमदनी से ये सिपाहियों का एक मजबूत दल रखते थें, जो कि उस कठिन जमाने में शांति बनाये रखने के लिये आवश्यक था। सन् १८३५ में आपका स्वर्गवास हुआ।

काठारी शिवचन्दजी—कोठारी भवानीरामजी के पुत्र कोठारी शिवचन्दजी का जन्म संवत् १८६५ में हुआ। आपने अपने पिताजी के नाम को केवल कायम ही न रक्खा, बल्कि अपनी बहादुरी, चतुराई और प्रबन्ध कुशलता से बहुत अधिक चमका दिया। आपने रामपुरा भानपुरा जिले की प्रजा में अमन चैन और शांति स्थापित की। ईस्वी सन् १८६५ से १८६३ तक इस जिले का इन्तजाम शिवचन्दजी के पास रहा। इस समय में उस जिले की आमदनी में भी बहुत तरक्की हुई । सरकार ने आपकी इस खिदमत की बहुत कदर की और इसके उपलक्ष में तत्कालीन रेजिडेंट सर रावर्ट हेमिल्टन की शिफारिश पर आपको मोजा सगोरिया और खजूरी रूँडा पुश्तेनी इश्तमुरारी पट्टे पर वख्शा।

इंसवी सन् १६४६ में रामपुरा डिस्ट्रिक्ट इंतजामी सुभीते के लिहाज से २ हिस्सों में बांट दिया गया। कोठारी शिवचन्द्रजी को उत्तरीय हिस्से का अर्थात् भानपुरा डिस्ट्रिक्ट का काम सोंपा गया और वे जीवन पर्यंत इसी जिले के इंतजाम में रहे। भानपुरे की प्रजा उन्हें अत्यन्त प्रेमकी दृष्टि से देखती थी। आज भी भानपुरे जिले के घर घर २ में उनकी गुण गाथाएँ बड़े आदर और प्रेम से गायी जाती हैं।

पुसा माल्य होता है कि सन् १८४८ में आप इन्दौर रेसिडेंसी में दरबार की तरफ से वकील मुकर्रर किये गये। कहना न होगा कि इस नाज़क और जिम्मेदारी पूर्ण पद पर आपने बहुत संतोषजनक रूप से काम किया और अच्छी कीर्ति सम्पादन की। आपके कामों से सर हेमिल्टन बढ़े प्रसन्न रहते थे। इसी समय में आपने एक प्रत्यात डाकू फकीर महम्मद मकरानी को गिरफ्तार किया, जिसके उपलक्ष में बम्बई गवर्नमेन्ट ने आपको एक बहुमूल्य खिल्लत बल्शी। इस विषय में सर हेमिल्टन ने ता॰ १६ मई सन् १८२९ को एक धन्यवाद पत्र लिखा। इसके सिवाय और भी कई अंगरेज अफसरों से आप को अच्छे र सर्टिफिकेट मिले हैं।

कुछ समय के परचात गदर के इतिहास प्रसिद्ध दिन आये। उस समय में भानपुरा डिस्ट्रिक्ट, अराजक एवं असंतोषी छोगों का खास निवास स्थान था। बागियों की फोज से सारा जिला बड़े संकट में आ गया था। इस समय कोठारी शिवचन्दजी ने जिस बुद्धिमानी, चतुराई और राजनीतिज्ञता से वहाँ का इन्तजाम किया उससे इनकी योग्यता और प्रबन्ध कुशलता का पता बहुत आसानी से चल जाता

# श्रीसवाल जाति का इतिहास कि



स्व॰ सरदार शिवचन्द्जो कोठारी (प्रथम), भानपुरा.



रायबहादुर हीराचन्दजी कोठारी, इन्दौर.



स्व॰ सरदार सावन्तरामजी कोठारी, भानपुरा.



सरदार शिवचन्दजो कोठारी ( द्वितीय ), इन्दौर.

है। उन्होंने एक और तो बागी छोगों के पैरों को वहाँ महीं जमने दिया, दूसरी ओर बागियों का पीछा करने वाली वृदिश फौज को रसद और दूसरा सामान पहुँचाने की उत्तम व्यवस्था की और तीसरी ओर मिस्र भिन्न स्थानों पर पड़ी हुई वृदिश सेना को, बागी छोगों की गति विधि और उनके युकामों का संवाद पहुँचाने की व्यवस्था भी आपने की। ये सब काम आपने अत्यन्त फुर्ती और सावधानी से किये। इसके उपलक्ष में आपको कमोडिंग आफीसर के द्वारा छिखे हुए कई सार्टिफिकेट् भी प्राप्त हुए। इसी सम्बन्ध में नीमच के बड़े साहब ने कमिशनर अजमेर के जिर्ये सन् १८५८ में जो रिपोर्ट की, उसका मतलब इस प्रकार है—

इन्दौर के वकील ने बागी लोगों के पाटन पहुँ नते समय प्रगट किया था कि कोठारी शिवचन्दजी में अपने आदिमयों के साथ संघारे पर हिरा किया है। और वहाँ बहुत अच्छा इन्तजाम कर श्वला है। कीठारी जी इन्दौर रियासत में बहुत मर्द होशियार और कारगुजार व्यक्ति हैं। सर हेमिस्टन भी आपके कामों से बहुत खुश हैं। जिस समय हम सरहह के फैसले में गये थे उस समय कोठारीजी से मिलकर हमारी तिबयत बहुत मसन्न हुई। गदर के समय में इन्दौर, रियासत का अच्छा बंदोबस्त रखते हुए हमको क्षण क्षण में बागियों की खबर देकर बहुत खुश श्वला। वास्तव में चन्द्रावतों ने रामपुरे में बढ़ा सिर उठाया था, मगर कोठारीजी ने अपनी प्रबन्ध कुशलता से रामपुरा को इन्दौर रियासत में बनाए रक्खा। हमने इनको महाराजा व बृटिश गवर्नमेण्ट का खैरखाह समझ कर यह रियोर्ट किया है।

इस प्रकार प्रशंसापूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए सन् १८५९ ईस्वी में आपका स्वर्गवास हुआ।
कीठारी सावतरामजी—कोठारी विवचन्द्रजी के कोई संतान न होने से आपके नाम पर कोठारी सावंतरामजी को दत्तक किया गया। आपका जन्म संवत् १९०१ में हुआ। कहना नहीं होगा कि आप भी अपने प्रतापी पिता के प्रतापी पुत्र थे। आपने भी अपने प्रशंसनीय कार्यों से इस खानदान की इजात और आवस्त्र को बहुत बदाया। आपके किम्मे भानपुरा डिरिट्रक्ट का इन्तजामी चार्ज बना रहा और आप इस जिले के इज़ारदार भी रहे। इस जिले में सावन्तरामजी का प्रवन्ध अख्यन्त अक्छमुन्दी और उदारता से मरा हुआ था। आपके समय में सरकारी आमदनी भी खूब जोरों से बदी। खेती वादी अति बागवानी में आप बहुत दिल्वस्पी रखते थे। अपराधियों के साथ आपका वर्ताव अत्यन्त उदारता और दया से परिपूर्ण रहता था। इनकी उदारता, महानता और कला प्रेम की गाथा आज भी भानपुरा के

<sup>&</sup>quot;Kotharn Sahib has kept the district in excellent condition. He is a brave and inteligent and experienced officer in the Indore State Infact the Chandrawats had attempted a rise at Rumpura but Kothuru managed them excelently (and prevented it) It was owing to his tastful management that the Rampura district remained in the possession of the Holker Maharaja."

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

बन्ने २ के मुँह पर हैं। इतना होते हुए भी उनकी उदारता तथा दया-पूर्ण व्यवहार जिले की अराजकता को दवाने में बाधारूप नहीं हुआ। अराजकों, धादेतियों और छुटेरों को ने कठोर दंड देते थे, जिनकी कहानियाँ भानपुरा के पुराने लोग आजभी बढ़ी दिल्ल्चस्पी के साथ कहा करते हैं।

इन्दौर दरबार ने आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर मौजे सगोरिया को इस्तमुरारी पट्टें से बदलकर जागीर-में वर्ण्या जो आज भी उनके वंशजों के पास है।

कोठारी सार्वतरामजी ने सन् १८६९ में अपने पूज्य पिताजी की स्मृति में उनके दाह संस्कार की जगह गरोठ में एक सुंदर छत्री बनवाई जिसके खरच के लिये सरकार की ओर से २५ बीधा इनामी जमीन और १००) सालियाना वरूशा गया। इस रकम के कम पढ़ने की वजह से ६ बीधा जमीन और वहशी गई। अपनी सृत्यु से कुछ समय पहिले आप स्टेट कौंसिल के मेम्बर भी बनाये गये। आपका स्वर्गवास सन् १९०० में हुआ। कोठारीजी की मानपुरा में भी एक सुन्दर छत्री बनी हुई है जिसके साथ एक बगीचा भी है।

कोठारी सावंतरामजी के कोई संतान नहीं हुई अतः आपके नाम पर कोठारी शिवचन्दजी को इत्तक छिये गये। आप इस समय विद्यमान हैं। आप इस खानदान की पुरतेनी जायदाद और आमदनी के माछिक हैं। आप इन्दौर में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और जवाहरखाना कमेटी के मेम्बर हैं। आपको स्टेट से "सरदार राव" का सम्माननीय खिताव भी प्राप्त है। द्रखार में भी आपको बैठक प्राप्त है। आपके इस समय २ पुत्र हैं।

#### कोठारी गंगारामजी का खानदान

महाराजा होळकर की सेना में दाखिल होने के पश्चात भापने कई लड़ाइयों में बड़ी वीरता के साथ शुद्ध किया और अपनी योग्यता से बदते २ जावरे के गवनर के पद तक को आपने प्राप्त किया। महार राजा यश्चंतराव होल्कर ने अधिकारारूढ़ होने पर आपको रामपुरा भानपुरा आदि कई स्थानों का गवनर नियुक्त किया। \* उस समय में आपकी अधीनता में दस हजार सेना और दस तोपें रहती थीं तथा रेव्हेन्यु, दीवानी, फौजदारी इत्यादि सब प्रकार के अधिकार भी आपको दिये गये थे। इन परगनों में आपने शान्ति स्थापन का बहुत प्रयत्न किया और समय २ पर कई लड़ाइयाँ लड़कर अपनी बहादुरी और राजनीति कुशलता का परिचय दिया। आपकी वीरता और कारगुजारियों का वर्णन इन्दौर राज्य के हुजूर फड़नीसी के रिकाईों में, सरजान मालकम के मध्य भारत के इतिहास में तथा और भी कई प्रन्थों में मिलता है।

देखिये मि० एम्बरे मैक का चीफस आफ सेग्ट्ल इिख्या पृष्ठ ३०।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



कोठारी साहब की छुन्नी, गरोठ



श्री कोठारी हरिसिंहजी श्रपने पुत्र-पौत्र सहित, सैलाना.

आपका बिशेष परिचय इस इसी प्रत्य के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक अध्याय के १८ ११४-१५ में दे चुके हैं।

कोठारी गंगारामजी के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके पुत्र कोठारी मगनीरामजी अपने पिता के स्थान पर काम करते रहे। आपने अपनी जागीर के गांवों और बगीचे के लिए स्वर्गीय महाराजा मल्हारराव होछकर (द्वितीय) से पुन- सनद प्राप्त की। मगनीरामजी को भी उनके पिता के ही समान हजत और हक प्राप्त थे।

कोठारी मगनीराम जी के पश्चात् उनके पुत्र कोठारी रतनचन्द्जी हुए। इनके समय. में रामपुरा जिले का अधिकार इनको और कोठारी भवानीरामजी के पुत्र कोठारी शिवचंद्जी को आधा २ बाँट दिया गया। सन् १८६५ तक इस जिले पर इन म अधिकार रहा। आप रामपुरा के कुमेदान के पद पर भी रहे। उस समय आप रामपुरा के एक प्रभावशाली कारगुजार थे। आप बड़े साइसी तथा स्वामिन्यत सजन थे। आपने अपने आतं में बदमाशों तथा छुटैरों को उचित दण्ड देकर शांति स्थापित की थी। इसी प्रकार संवत् १९१६ के गदर के समय इन्दौर की बागी फौज को आपने अपने आधीन करने में बड़े साइस के काम किये थे। एक समय की बात है कि इन्दौर की फौज के कुछ छोगों ने फणसे को मारने का प्रयत्न किया, उस समय आपने नंगी तल्यार से कुछ समय तक युद्ध कर सारी फौज को भगा दिया था। तत्काछोन पोलिटिकल एजंट सेंडिस तथा नार्थ बुक ने आपको कई महत्व के काम सौंप थे।, सन् १८६६ में माछाहेदे वाले महाराजा कीजिसिहजी के जागीरी के सगड़े में व रामपुरा तथा संजीव ( जावशा स्टेट ) के सरहर्दी के झगड़े में उक्त पोलिटिकल एजंट शेंडिस तथा नार्थ बुक ने आपको केता था। आपने इन्हें बढ़ी योग्यता से निपटाया। इसके बाद आपके जपर सरकारी कर्जा अधिक बद्द जाने के कारण आपकी जागीरी के दीनों गाँव खालसे कर छिपे गये। तब आप सं० १९१८ में मारवाद चले गये। वहाँ जोधपुर दरवार की और से आपको पालको पालकी, नगारा, निशान छड़ी आदि का सम्मान मास हुआ। आप संवत् १९२५ में मारवाद में ही स्वर्गवासी हुए। आपके उद्देचन्दती, पूछवन्दन्जी, गुजावचंदजी तथा मूळवन्दजी नासक चार पुन्न हुए।

कीठारी उदेवन्द्रजी सर्व प्रथम जावरा के अधिकारी हुए। तद्गंतर आप महित्पुर फौज में तथा लडाई बन्द होने पर आप इन्होर मुनाफे के खजाने पर नियुक्त किये गये। आप आजीवन इसी पद पर काम करते रहे। आप और फूलचन्द्रजी ग्यारह दिन के अन्तर से साथ २ स्वर्गवासी हुए। आप दोनों भाइयों की मृत्यु के पश्चात आपके शेप दोनों भाई पहले मानकरी और फिर इन्दौर नरेश यशवंतराव होकलर और युवराज शिवाजीराव होलकर के प्राह्वेट सेकेटरी बनाये गये। तद्गंतर कोठारी गुलाबचंद्रजी क्रमशा मुनाफा खजांची, कारखानेदार, हुजूर खजांची, कोंसिल के मेम्बर आदि २ कामों पर तथा कोठारी मूलचन्द्रजी कार बानेदार, मनासा के अमीन, आदि २ कार्यों पर नियुक्त किये गये। आप दोनों बन्धुओं ने प्रयत्न करके अपने पूर्वजों के जप्त किये हुए जागीरी के गार्वों को पुनः प्राप्त करने के लिये प्रयत्न किया। इसके फलस्वरूप उन दोनों गाँवों के बदले में मौजा वासन्दा तथा कुछ जमीन बगीचे के लिये आप लोगों को इनायत की गई। इस प्रकार आप दोनों बन्धु होल्कर सरकार की सेवा करते हुए स्वर्गवासी हुए। इनमें से कोठारी मूलचन्द्रजी के हीराचन्द्रजी, दीपचन्द्रजी और देवीचन्द्रजी नामक तीन पुत्र विद्यमान है।

कोठारी हीराचन्दजी बदे मुसुत्ही, कार्य्य कुशल तथा योग्य सजन हैं। आपने अपनी योग्यता एवं कार्य्य कुशलता से एक साधारण पद से एक बहुत बढ़े सम्माननीय पद को प्राप्त किया है। आपने प्रारम्भ में इन्दौर के मुनाफा कारखाना, फड़नीसी दफ्तर, पोलिस निभाग तथा सायर के महकमें में काम कर अपने आपको युद्धि की ओर अप्रसर किया। आप इसके पश्चात कोठी कारखानदार और फिर मनासा के अमीन बना कर मेजे गये। इस समय मनग्सा परगने के आस पास बड़ी दुर्व्यवस्था और गड़बड़ी हो रही थी। इसे आपने मिटा कर वहाँ शांति स्थापित की तथा बड़ी योग्यता और दुद्धिमानी से कई उजड़े हुए गाँवों को बसाया। आपकी इस सुन्यबस्था तथा नवीन बसाहत से राज्य के तत्कालीन उच पदाधिकारी बढ़े संतुष्ट रहे और उन्होंने समय समय पर आपके कार्य्यों की खूब प्रशंसा की। आपके इन कार्यों के उपलक्ष्य में आपको रामपुरा के नायब सूबा और फिर महत्तुर का सूबा बनाया। तदनन्तर रामपुरा और भागपुरा इन दोनों परगनों को सिमिशिन कर आप उसके सूबा बनाये गये। इसी समय इन्होर नरेश महाराजा तुकोजीराव होल्कर ने इस जिले का दौरा करते समय आपके कार्यों से बड़ी प्रसन्तता प्रगट की और वहाँ के जागीरदारों और सरदारों से भरे दरबार में आपको १०००) नगद तथा फर्स्ट कलास सिरोपाव देकर सम्मानित किया।

तदनंतर क्रमशः आप रेव्हेन्यू किमश्नर, कस्टम किमश्नर, एवसाइज मिनिस्टर, रेव्हेन्यू मिनिस्टर, नायव दीवान खासगी आदि र उच्च पदों पर नियुक्त किये गये और फिर कौन्सिल के मेम्बर भी बनाये गये। इसके पश्चात् आप दीवान खासगी मुकर्रर किये गये तथा यहाँ से पेंशन प्राप्त होने पर आप फिर सेकींसिल के मेम्बर बनाये गये। कहने का तास्पर्य यह है कि आपने इस राज्य में बढ़े र उत्तरदायिलपूर्ण पदों पर रहकर बड़ी योग्यता से व्यवस्था की। जिस समय महाराजा होलकर विलायत गये हुए ये उस समय आप कौंसिल के समापति भी बनाये गये थे।

आपका इन्दौर राज्य में बंहुत सम्मान है। आपको सन् १९१४ में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने "राय बहादुर" के सम्माननीय खिताब से विभूषित किया। इसी प्रकार होल इर सरकार ने आपको "सुन्तिजम-ए-ख स" की पदवी तथा हुजूर प्रिवी कौंसिल के कौंसिलर बना कर सम्मानित किया। इतना हो नहीं इन्दीर शाल्य की ओर से आपकी धर्मपत्नी को ५०) मासिक का आजीवन के लिये अलाउन्सं भी कर दिया था, जो इस समय आपकी पुत्र वधु को मिल रहा है। आपने इन्दौर नरेश यशवंतराव होल्कर के विवाहीस्सव पर अत्यन्त सुवारु रूप से व्यवस्था की, जिससे प्रसन्न होकर होल्कर नरेश ने आपको ७०००)
विक्षिस में प्रदान किये थे। आपके संतीषचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। आप भी कई स्थानी पर असीन
रह जुके थे। आपका स्वर्गवास हो गया है।

कोटारी हीराचन्दजी के माई दीपचन्दजी भी कई स्थानों पर अमीन रहे । इस समय आप बड़वाह (नैमाड़) में अमीन हैं । आपके एक पुत्र है । इसी प्रकार कोटारी देवीवन्दजी भी सरकारी सर्विस करते हैं । आपके भी एक पुत्र हैं ।

## सेठ रामचन्द्र फूलचन्द कोठारी, भोपाल

इस कोठारी परिवार का मूल निवासस्थान बीकानेर है। वहाँ से १०० साल पूर्व कीठारी क्रिस्मन्द्रकी धार गये और वहाँ उन्होंने ध्यापार की अच्छी उन्नति कर धार, बदनावर, आधा, नागदा आदि स्थानों में १५ हुकाने खोछों। धार से कोठारी करमचन्द्रजी के पुत्र रामचन्द्रजी भानपुरा (इन्दौर स्टेट) गये। इनके कनकमलजी, हेमचन्द्रजी (उर्फ सावंतरामजी), नैमीचन्द्रजी व किशानचंद्रजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें में कीठारी नैमीचन्द्रजी सम्बद्ध १९३४-१५ में मानपुरा से भोषाल आये तथा कोठारी सावंतरामजी का विस्तृत परिचय हम अपर दे चुके हैं। कोठारी कमकमलजी के पुत्र कानमलजी और पीत्र जवानमलजी व पानमलजी हुए। इनमें से जवानमलजी मोपाल में नैमीचन्द्रजी के पुत्र मूलचन्द्रजी के नाम पर दत्तक आये तथा पानमलजी जीधपुर में अजमेर वाले सीतियों की दुकान पर काम करते हैं।

कोठारी निर्माचनद्वजी का श्रारीरान्त संवत् १९४६ में हुआ। आपके पुत्र मूखचनद्वजी का जन्म संवत् १९१६ में हुआ। इस समय आप बोकानेर में ही निवास करते हैं। कोठारी जवानमळजी का जन्म सं० १९५७ में हुआ। आपका कुटुन्य यहां की ओसवाळ समाच में प्रतिष्ठित समझा जाता है। आपके यहाँ रामचन्द्र फूढचंद के नाम से सराकी का ज्यापार होता है।

#### कोठारी हाकिम और शाह

कोठारी चौपड़ा गौत्र की उत्पत्ति का वर्णन करते समय हम उत्पर लिख आये हैं कि ठाकुरसीजी के पश्चात् इस खानदान के छुछ लोग बीकानेर की ओर चले गये। उनमें कोठारी चौथमलजी भी थे। आप राव बीकाजी के, जब कि वे नवीन राज्य की स्थापना के लिए जांगल प्रान्त मे गये थे, साथ थे। इनके सूरजमलजी नामक पुत्र हुए। सूरजमलजो के सात पुत्र हुए। जिनमें से पृथ्वीराजजी को तत्कालीन बीकानेर नरेश ने अपने राज्य में हाकिमी का पद प्रदान किया। वबही से पृथ्वीराजजी के वंशज हाकिम कोठारी कहलाते हैं। शेष छहीं माइयों की संतानें साहुकारी का नाम करने के कारण शाह कोठारी कहलाती हैं।

### सेठ रावतमल भैरोंदान कोठारी (हाकिम) वीकानेर

हाकिम कोठारी पृथ्वीराजजी के जीवनदासजी और जगजीवनदासजी नामक दो पुत्र हुए। आप छोग आजन्म रियासत बीकानेर में हाकिमी का काम करते रहे। इनमें जगजीवनदासजी के करमसिंहजी और खींवसीजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई भी हाकिमी का काम करते रहे। यह परिवार करमसीजी का है। करमसीजी के पश्चात उनके पुत्र सुल्तानसिंहजी और सुल्तानजिंहजी के पुत्र मदनसिंहजी हाकिम रहे। मदनसिंहजी के पुत्र रेखचंदजी को सरकारी नौकरी से अरुचि होगई। अतएव आपने सरकारी नौकरी करना छोड़ दिया और सरकार से साहुकारी का पट्टा हासिल किया। इनके अमोलकचन्दजी और रावतमलजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ रावतमलजी ने दोहद नामक स्थान पर साधारण कपड़े का ज्यापार प्रारम्भ किया था। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके भैरींदानजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ मेरींदानजी का जन्म संवत् १९३८ में दोहद नामक स्थान मे हुआ। संवत् १९५५ में आए कलकत्ता गये और वहाँ १०) मासिक पर नौकरी की। आप बड़े प्रतिमा सम्पन्न, और ब्यापार चतुर हैं। आपने शीघ्र ही नौकरी को छोड़ दिया और वहीं विलायती कपड़े को बेचने के लिये मेससे रावतमल मेरींदान के नाम से फर्म स्थापित की। जब इसमें आप असफल रहे तब आपने अपनी फर्म पर स्वदेशी कपड़े का ब्यापार करना प्रारम्म किया। इसमें आपके योग्य संचालन से आशातीत सफलता हुई। आपने लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। इतना ही नहीं वरन् उसका सहुपयोग भी किया। आपका ध्यान हमेशा धार्मिक एवं सामाजिक बातों की ओर भी रहता है। आपकी धर्मपत्नी के नवपद ओली के तप के उद्यापन में आपने करीब ५० हजार रुपया खर्च किया। एक सुन्दर चाँदी और सोने का सिंहासन बनाकर

श्री चिन्तामणिजी के मंदिर को मेंट किया। आपने बीकार्नर की श्री जैन पाठशाला को ५१००), कलकत्ता श्री चिन्तामणिजी के मंदिर को मेंट किया। आपने बीकार्नर की श्री जैन पाठशाला को ५१००), इसी प्रकार और भी कई संस्थाओं को सहायता पहुँचाई है। आपका विद्या को ओर भी अच्छा ध्यान है। आपने जैन साहित्य के प्रकाशनार्थ पं० काशीप्रसादजी जैन को ५ हजार रुपया प्रदान किया है। इसी प्रकार आप समय र परणुसदान भी करते रहते हैं। आपके यहाँ से बहुतसी अनाध विध्वाओं को सहायता पहुँचाई जाती है। लिखने का मतलब यह है कि आप उदार और दानी सज्जन हैं। आपका स्वभाव भिल्नसार है। आपको देशी कारीगरी का बेहद शौक है। आपने अपने यहाँ कई धाँदी सीने की कल मय वस्तुओं का बहुमूल्य संग्रह कर रक्खा है। आपका मकान एक दर्शनीय सकान है। आपके यहाँ एक देशी किवाइ जोडी को करीब र साल से र कारीगर बना रहे हैं। इस किवाइ जोड़ी की कारीगरी देखते ही बनती है। इसी प्रकार आपके मकान की छतों पूर्व दीवाछों पर का सुनहरी काम तथा चित्रकारी दर्शनीय है। आपका ज्यापार कलकत्ता में नं० ९०० कास स्ट्रीट में होता है।

#### सेठ जतनमल मानमलं कोठारी (शाह) बीकानेर

पह हम जपर लिख चुके हैं कि स्रामिश्वी को उन्न थे। जिनमें से प्रश्वीराज्ञ के वंशा हा किम कोठारी कहलाते हैं और शेष श्राताओं का परिवार शाह कोठारी कहलाते हैं। यह परिवार भी शाह कोठारी है। इस परिवार का प्रराना इतिहास बढ़ा गौरव-पूणे हैं। इस परिवार में ऐसे २ ज्यापार कृति हा सकता श्री से अव्भुत प्रतिभा के बलपर तत्कालीन ज्यापारिक फर्मों में अपनी फर्म का एक खास स्थान बना रकता था। इस परिवार के पुरुषों की फर्मों का है उन्होंने अपनी फर्म का एक खास स्थान बना रकता था। इस परिवार के पुरुषों की फर्मों का है उन्हों से अपनी फर्म का एक खास स्थान बना रकता था। इस परिवार के पुरुषों की फर्मों का है उन्हों से बी। वहाँ उस समय गुमानसिंह दानसिंह नाम पड़ता था। इसके बाद जबिक जयपुर बसा तब यह फर्म भी वहाँ से जयपुर छाई गई। इसी प्रकार इस परिवार की उस समय इन्होंर, पूना, गवालियर, उदयपुर, असरावती भादि प्रसिद्ध २ ज्यापारिक केन्द्रों में फर्मे खुली हुई थीं। जब बम्बई पोर्ट कायम हुआ तब इस परिवार की पूना वाली फर्म बम्बई लाई गई। इन्दौर वाली फर्म से स्टेट को काफी आर्थिक सहायता दी गई थी। इसके प्रमाण स्वरूप इस परिवार वालों के पास खास रुक्के मौजूद हैं। बीकानेर दरवार ने भी समय २ पर इस परिवार वालों को साहुकारी के सास रुक्के प्रदान कर सम्मानित किया है। उत्यपुर और गवालियर वियासत से भी कई रुक्के पास हुए हैं। लिखने का मतलब यह है कि इस परिवार का ज्यापारिक इतिहास प्राचीन और गौरव-मय स्थित में रहा है।

#### श्रोसवाल जाति का श्रातेहास

सेट सुजानमलजी इस परिवार में बड़े प्रालब्धी न्यक्ति माने जाते हैं। उनके समय तक फर्म बहुत अच्छी अवस्था में संचालित होती रही। सेट सुजानमलजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेट वाघमलजी, हजारीमलजी, मोतीलालजो और केसरीचन्दजी था। उपरोक्त फर्म सेट हजारीमलजी के परिवार की है।

सेठ हजारीमलजी के उद्यमलजी नामक एक पुत्र थे। आपके इस समय जतनमलजी नामक एक पुत्र हैं। सेठ जतनमलजी, बढ़े होशियार सज्जन और मिल्नसार न्यक्ति हैं। आजकल आपका न्यापार विहार प्रान्त में होता है। आपकी फर्म का हेड आफिस खगडिया (मुंगेर) में है तथा शाखाएँ मोकामा (पटना) और फूलबारिया (मुंगेर) में है। सब फर्मों पर मेससे जतनमल मानमल कोठारी के नाम से गल्ला, तिलहन और बैकिंग का न्यापार होता है। आपका मूल निवास स्थान बीकानेर हो है। आप मंदिर मार्गी सम्प्रदाय के सजन हैं। आपका बीकानेर के स्व० सेठ चाँदमलजी डहु। पर पूरा २ विश्वास था। आपका उनका पूरा २ दोस्ताना था। इसके पूर्व भी आपके पूर्वजी और उनके पूर्वजी का काफी मेल था। एकवार ज। आप पर आर्थिक संकट आया था और आपकी फर्म खतरे में पड़ गई थी, उस समय सेठ चाँदमलजी ने सहायता कर आपकी फर्म की रक्षा की थी। इसके बदले में आपने भी उनकी हृद्धावस्था में काफी सेवा की, जिसके लिये सेठ चाँदमलजी आपको सुन्दर सार्टीफिक्ट प्रदान कर गये हैं। आपके जतनमलजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी उत्साही नवयुवक हैं।



## श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ जतनमलजी कोठारी (जतनमल मानमल) बीकानेर.



जािलमसिहजी कोठारी, अजमेर.



कुँ॰ मानमलजी S/o जतनमलजी कोठारी.



सेठ नैनमलजी कोठारी, शिवगंज.

# कोहारी रखदीरोत

### कोठारी रगाधीरोत गौत्र की उत्पत्ति

कोठारी रणधीरोत गीय की उत्पत्ति के विषय में यह इन्त कथा प्रचलित है कि मधुरा के राजा पांडू सेन-अलेपुरा राठोड़ मेड्ल्या—को संवत् १००१ में महारक श्री धनेरवरस्रिजी ने नेणखेड़ा नामक प्राप्त में प्रतिबोध देकर जैनी बनाया और ओसवाल जाति में सम्मिलित किया। इसी नेणखेड़ा गाँव में श्री अवभदेवजी का विज्ञाल मन्दिर बनवाने के कारण इनका "ऋषम" गीत्र हुआ। साथ ही स्थान र पर श्री अरूषमनाथजी के निमित्त कोठार ग्रुक्त करवाने से कोठारी कहलाये। राजा पांडूसेन की चौबीसवीं, प्रज्ञीसवीं पुरत में रणधीरजी नामक एक प्रतापी पुरुष हुए। इन्हीं रणधीरजी के वंशज रणधीरोत कोठारी कहलाते चले आ रहे हैं।

#### उदयपुर का कोठारी खानदान

कोडारी रणधीरजी की तेरहवीं पुश्त में कोडारी चोलाजी हुए। इनके पुत्र मांडणजी संवत् १६१२ में राठोई कूंपाजी की बेटी के साथ, जो महाराणा उदमसिंहजी के साथ ब्याही गई थी, दहेज में आये। संवत् १६२७ में महाराणा ने इन्हें डहलाणा नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया। संवत् १६५२ में महाराणा अमरसिंहजी ने इसे वापस ले लिया, मगर महाराणा जगतसिंहजी ने सिंहासनारूढ़ होते हो इस गाँव के अतिरिक्त आसाहोली नामक एक और गाँव जागीर में प्रदान किया। कोडारी मांडणजी की तीसरी पुश्त में कोडारी खेमराजजी और हेमराजजी हुए। महाराणा ने इन्हें संवत् १७८१ में हाथी का सन्मान प्रदान किया।

कोठारी खेमरानजी के पुत्र भीमनी को महाराणा अमरसिंहजी (दूसरे) ने अपने प्राइनेट काम काज पर रक्खा। इनके पर बात महाराणा संप्रामसिहजी (दूसरे) ने इन्हें फौजबसी का काम प्रदान किया। इनके पुत्र चतुर्श्रुंजजी को महाराणा जगतसिंहजी तथा महाराणा राजसिंहजी (दूसरे) ने प्रधान का काम इनायत किया, जिसे आपने बड़ी सफलता से संचालित किया। इसके परचात इनके पुत्र शिवलालजी और शिवलालजी के पुत्र पत्रालालजी हुए। आप दोनों ही पिता पुत्र सरकार में काम काज करते रहे। कोठारी पत्रालालजी के छगनलालजी एवस केशरीसिंहजी नामक दो पुत्र हुए।

#### कोठारी छगनलालजी का परिवार

कोठारी छुगनजाजजी—आप बढ़े प्रतिभा सम्पन्न और होशियार ज्यक्ति थे । प्रारम्भ में आप खजाने के अफसर नियुक्त हुए । इसके बाद आपको फौजबशी का सम्मान मिला । आप जिला सादड़ी, कणेरा, कुम्भलगढ़, मगरा, खेरवाड़ा, राजनगर इत्यादि कितने ही स्थानों में हाकिम रहे । आपको हाकिम देवस्थान और हाकिम महकमें माल का काम भी मिला था । यही नहीं बिक आपने कुछ समय तक महकमा खास का काम भी किया । आपके काच्यों से प्रसन्न होकर तत्कालीन महाराणा साहब ने आपको मोरजाइ नामक एक गाँव जागीर स्वरूप प्रदान किया था । इस गाँव को बदल कर संवत । ९११ में महारानी की ओर से सेत्रिया नामक गाँव प्रदान किया गयां । संवत् १९१२ में भारत सरकार ने आपको 'राय' की सम्मान सूचक उपाधि प्रधान की थी । महाराणा उदयपुर ने समय २ पर आपको सिरोपाव, सोना और बगीचे के लिये जमीन प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया था । आपको कोई पुत्र न था । अतप्व बनेड़ा से कोटारी मोतीसिंहजी दसक आये ।

कीठारी मोतीसिंहजी—आपको महाराणा सजनसिंहजी ने प्रारम्भ में अफसर खजाना, टकसाढ़ और स्टाम्प मुकर्रर किया। कुछ समय तक आप महकमा देवस्थान और जिला गिरवा के हाकिम भी रहे। आपके कामों से प्रसन्न होकर महाराणा साहब ने आपको कण्डी, सिरोपाव, बैठक आदि का सम्मान प्रदान किया। आपके दलपतिसिंहजी नामक एक दत्तक पुत्र हैं। आप सिरोही स्टेट में, मजिस्ट्रेट, आबू बकील, असिस्टेंट चीफ मिनिस्टर और कुछ समय के लिए चीफ मिनिस्टर भी रहे। आपको भारत सरकार की ओर से गवर्नमेण्ट कौज में, लेक्टिनेण्ट का कामीशन इनायत हुआ है। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर कई अंगरेज हाय अफसरों ने बहुत अच्छे २ सार्टिफिनेट दिये हैं। आपको शिकारखेलने का बहुत शौक है। आपने कई बढ़े २ शेरों का शिकार किया है। आपके मंदर गणपतिसिंह नामक एक पुत्र है। आप अभी बालक हैं, मगर अभी से प्रतिभावान हैं। आपको मिलिटरी क्वायद करने का अनहद शौक है।

कोठारी मोतीसिंहजी का प्यान धार्मिकता की ओर भी अच्छा है। आपने स्थानीय शीतल नाथजी के मन्दिर को कुछ कोठरियाँ बनवा कर भेंट की हैं। आपकी ओर से थोबकी बाढ़ी नामक स्थान पर एक धर्मशाला बनी हुई है। इसी प्रकार और भी मन्दिरों वगैरह में आप खर्च करते रहते हैं।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ झगनलालजी कोठारी, उदयपुर



जोपिटनेट कुँवर दलपत्तिसंहजी कोठारी AIRO, उदयपुर.



श्री मोतीसिंहजो कोठारी, उदयपुर.



भवर गनपतासिंह S/o क्रॅ॰ दलपतिसहजी काठारी, उद्यपुर.

## कोटारी केशरीसिंह की का खानदान

कीठारी केशरीसिंहजी—आप बढ़े स्पष्ट वक्ता, निर्मोक, इमानदार, अनुभवी, स्वामि-भक्त और प्रबन्ध कुशल व्यक्ति थे। आपने अपने जीवन-काल में अनेक राजनैतिक खेल खेले। आप अपनी चतुराई एवम् बुद्धिमानी से क्रमक्तः बढ़ते २ दीवान के पद तक पहुँचे। आपका विशेष इतिहास इसी प्रम्थ के 'राजनैतिक और सैनिक महंत्व' नामक अध्याय में भिलमाँ ति दिया जा चुका है। आपके कोई एत्र न होने से आपने कोठारी बलवन्तसिंहजी को इत्तक लिया।

कीठारी बत्तवतार्सहजी—महाराणा सज्जनसिंहजी ने संवत् १९२८ में आपको महकमा देवस्थान का हाकिम नियुक्त किया। इसके परचात् जब महाराणा फतेसिंहजी सिंहासनारूद हुए तब आपने कोठारीजी को महज्ञाज सभा का मेम्बर बनाया। इसी समय महाराणा ने आपको सोने का लंगर प्रदान कर सम्मानित किया। इसके बाद आपको स्टेट बैंक का काम दिया गया। राय मेहता पन्नालालजी के महकमा खास के पद में इस्तीफा देने पर वह काम आपके तथा सही वाले अर्जुनसिंहजी के सिपुर्द हुआ। इसके बाद संवत् १९६२ में आप दोनों सज्जनों का इस्तीफा पेश होने पर इस काम को मेहता भोपालसिंह जी और महासानी हीरालालजी पंचोली के जिम्मे किया गया। इसके बाद फिर ३ वर्ष तक आपने महक्ष्मा खास का काम किया। देवस्थान के काम के अलावा टकसाल का काम भी आपके जिम्मे रहा। इस प्रकार कई वर्ष तक इतनी बड़ी सेवा करते हुए भी आपने राज्य से वनला के स्वरूप कुछ नहीं लिया। आपके गिरधारीसिंहजी नामक एक प्रश्न हैं।

वितथारीसिंहजी सजान और मिलनसार व्यक्ति हैं। आप मेन इ में सहार्जा, भीलवाड़ा, गिर्जा, चित्तीड़ आदि कई स्थानों में हाकिम रहे। इसके बाद आप महकमा देवस्थान के हाकिम रहे। आजकरू आप कपासन में हाकिम हैं। आपके भैंवर तेजसिंहजी नामक एक पुत्र हैं। आप ग्रेज्यूएट हैं।

## मसूदे का कोठारी परिवार

इस वंश के पूर्वजों का मूल निवास स्थान कुँ भलगढ़ ( मेवाड़ ) था। जब मेवाड़ के महाराणा के भतीजे रतनसिंहजी का विवाह मेड़ते में हुआ, उस समय इस परिवार के पूर्वज कोठारी रणधीरसिंहजी को महाराणा जी ने विवाह का प्रबन्ध करने के किये मेड़ते भेजा। मेड़ते के तत्कालीन रावजी, रणधीरसिंह जी की व्यवस्थापिका शक्ति एवं कार्य्य चातुरी से बड़े खुश हुए, एवं उन्हें अपने यहीं रहने देने के लिये महाराणा जी से माँग लिया। इनके पुत्र खींवसीजी और पौत्र घणमलजी मेड़ते रावजी की सेवा में रहे।

#### कोठारी धणमालजी

आप मेड्ता कुँवर भोपतिसहजी के साथ यूसुफ जाई के साथ वाली लड़ाई में देहली बादशाह शाह अकवर की मदद के लिये गये थे। जब बादशाह ने कुँवर भोपतिसहजी को पेशावर के ४ परगने और अजमेर के समीप मस्दे का दो लाख की आय का प्रसिद्ध ठिकाना जागीरी में दिया, उस समय घण माल ने बड़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक इन परगनों का प्रबंध किया। आपके बाद, क्रमशः सकटदासजी, केशवदासजी, बनराजजी और नथमलजी भी मस्दे का काम करते रहे।

कोठारी नयमलजी—आप बढ़े वीर और ज्यवहार कुशल सजान थे। जिस समय मस्दे के नाबालिंग अधिकारी जैतिसिहजा को इनके काका शेरीसिहजी ने जोधपुर की मदद से निकाल दिया था, उस समय आपने अपनी बुद्धिमानी और चतुशई द्वारा बादशाह फर्संख़िशयर की शाही सेना की मदद प्राप्त कर कुँवर जैतिसिहजी को पुनः अपना राज्य दिलवाया। आपके स्रजमलजी और जयकरणजी नामक पुत्र हुए। कोठारी स्रजमलजी मरहठों के साथ की गढ़बीटली की लड़ाई में वीरता से लड़कर मारे गये। कोठारी जयकरणजी के पुत्र बहादुरमलकी हुए।

कीठारी बहादुरमंत्रजी—आप वीर, समझदार तथा इतिहासज्ञ सज्जन थे। आपने जोधपुर का इंदर पर हक साबित करने के लिये एक ख्यात तथ्यार की थी। सन १८१७ में कर्नल हॉल के साथ मेरी की बगावत शांन्त करने में आपने भी सहयोग लिया था। इसी तरह रायपुर और मगेर के झगड़ों के समय आपको गवर्नमेंट ने पंच मुकर्रर किया था। आपके कार्यों से प्रसन्त होकर अजमेर मेरवाड़ा के अफंसर कर्नल डिक्सन ने आपको इस्तमुरारी हकूक पर १ हजार बीघा जभीन मय तालाब और कुओं के इनायत की। संवत् १९१७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके अमानसिंहजी, छतरसिंहजी, सावंतसिंहजी, बलवंतसिंहजी, सालमसिंहजी, छोट्टलालजी और समरथिसहजी नामक सात पुत्र हुए।

कीठारी श्रमानसिंहजी—कोठारी अमानसिंहजी ने मसूदे की कामदारी का काम बड़े सुन्यवस्थित ढंग से किया। आपका संवत् १९२६ में स्वर्गवास हुआ। आपके सुजानसिंहजी, सौभागसिंहजी, वहाम-सिंहजी तथा समीरसिंहजी नामक चार पुत्र हुए।

कोठारी सुजान सिंहजी—आपका जन्म सं० १९१० में दुआ। आप बड़े योग्य तथा स्वतन्त्र विचारों के सज्जन थे। आप मसूदे से अजमेर आकर रहने छगे। उस समय आपकी साधारण स्थिति थी। छेकिन अपनी योग्यता और बुद्धिमत्ता द्वारा आपने अपनी स्थाई सम्पत्ति को खूब बढ़ाया। आपने आर्य

समाज के प्रवर्तक स्वामी द्यानन्द्जी के साथ र कर उनकी बहुत सेवा की थी। अजमेर की आध्य समाज के प्रथम प्रवर्तकों में आप हैं।

- कोठारी मोतीसिंहजी--आप कोठारी सुजानसिंहजी के पुत्र हैं। संवत् १९३१ में आपका जन्म हुआ है। आप फूलिया के तहसीलदार, शाहपुरा के मजिस्ट्रेट और कन्नीद तथा महत्पुर में ए० व्ही॰ स्कूलों के हेड मास्टर रहे हैं। इस समय आप अजमेर में निवास करते हैं। आपके यहाँ पर कई मकानात हैं ।जनसे किराये की आमदनी होती है। आप होमियोपैथिक डाक्टर और आयुर्वेट विशास्त्र हैं।

कोठारी सोभागसिंहजी का जन्म सम्बत १९१२ में हुआ। आए मेत्राइ के नायब हाकिम और भामेर, कोठारिया, तथा भेंसरोड़ ठिकानों के कामदार रहे । आपके जालिमसिंहजी और सुगनसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें सुगनसिंहजी, कोठारी समीरसिंहजी के नाम पर दक्तक गये हैं है

कोठारी जा लिमसिंहजी आपका जन्म संवत् १९२९ में हुआ। आर बड़े बुद्धिमान, योग्य व्यवस्थापक तथा शिक्षित सजन हैं। आपने अपनी योग्यता तथा कार्यकुशकता से कई रियासतों में बड़े-२ क्रॅंचे पदों पर काम किया। सबसे पहले आपने सन् १९०० में बी० ए० पास किया तथा उसके बाद इकाहाबाद हॉय रोर्ट की कान्नी परीक्षा का इम्तहान दिया। तदनंतर आप सर्विस करने छो। प्रारम्भ में शाप बहुत से छोटे २ पर्वो पर नियुक्तहुए, परन्तु आप अपनी, बुद्धिमानी और व्यवस्थापिका शक्ति-द्वारा बहुत ऊँचे पदीं पर पहुँच गये। आप नागोदा रियासत के छुमार भागवेन्द्रसिंहजी के ट्यूटर रहे। इसके पक्चार्च इन्दौर रियासत ने ब्रिटिश गवर्ममेंट से आपकी सर्विस को मांगा । वहाँ पर आप हुजूर आफिस के सुपरिण्डेण्डेण्ड नियुक्तःहुए । उसके बाद क्रमशः स्टंट काँसिक के सेक्रेटरी तथा कस्टम एण्ड एक्साइज क्रिमे इनर रहे । तदनंतर आप वहाँ से जीधपुर चले गये और जोषपुर राज्य की ओर से साल्ट और आवकारी डि॰ के शुपरिन्टेन्डेण्ट बनाये गये। वहाँ से आप उदयपुर गये तथा महद्राज समा के सेकेटरी नियुक्त हुए। इस है बाद आपने प्रसाइज कमिवनर के 'पद पर काम किया । 'सन् '१९२७ में आप ब्रिटिश सरकार से पेंशन छेकर रिटायर हुए । तदनंतर आप बांसवाड़ा स्टेट के दीवान पद पर अधिष्टित किये गये ! इस समय आप अजमेर में शांति छाम कर रहे हैं। आप यहाँ की आये समाज के प्रेसिडेण्ट तथा राजस्थान व मालवा आर्च्य प्रतिनिधि समा के प्रधान हैं। अत्पक्त हरदयालसिंहजी, लक्ष्मणसिंहजी, संग्रामसिंहजी तथा सरूपसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से कक्ष्मणिसहजी, कोठारी मोतीसिंहजी के नाम पर दत्तक गये हैं। बंदे पुत्र हरदयालसिंहजी प्रक0 ए॰ जी॰ इर्मारियल गवर्नमेंट के शुगर व्यूरों के १२ वर्षी तक सीनियर असिस्टंट रहे हैं। श्रेष दोनों भाई पढ़ते हैं।

कोठारी वल्लमसिंहजी तथा समीरसिंहजी का देहान्त क्रमण्यः संवत् १९५८ में तथा १९८० में

हुआ। कोटारी समीरसिंहजी के दत्तक पुत्र सुगनचन्दनी का जन्म संवत १९३१ में हुआ। आप जावद, (गवालियर) आदि जगहों के तहसीलदार रहे। इस समय आप भेंसरोड़ के कामदार हैं। आपके शिवसिंहजी और सरदारसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। श्री शिवसिंहजी बी॰ कॉम॰ विदला ग्रुगर फेक्टरी सिहोरा (विजनीर) के मैनेजर तथा सरदारसिंहजी बी॰ कॉम॰ इसी फेक्टरी के केमिस्ट हैं। कोटारी वल्लभसिंहजी के पुत्र दलेल सिहजी इस समय रेलवे में सर्विस करते हैं।

कोठारी छवरसिंहजी के पाँच पुत्र हुए। इनमें से बढ़े पुत्र कल्याणसिंहजी मसूदा और रायपुर (मारवाड़) के कामदार रहे। छतरसिंहजी के परिवार में इस समय किशोरसिंहजी गंगापुर में, माणकचंदजी और सुलतानचन्दजी मसूदे में और भोपालसिंहजी जयपुर में निवास करते हैं। इसी प्रकार कोठारी सावंत-सिंहजी के पौत्र लक्ष्मीसिंहजी लादुवास (मेवाड़) में कामदार हैं।

कोठारी बखवन्तसिंहजी भी मस्दे के कामदार रहे। आपके किशनसिंहजी, विश्वनसिंहजी तथा माधौसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें माधौसिंहजी विद्यमान हैं। किशनसिंहजी के पुत्र शक्तिसिंहजी और नाहरसिंहजी रेखने में सर्विस करते हैं। कोठारी माधौसिंहजों के दलपतिसिंहजी, दरवावसिंहजी, पुंखांबसिंहजी तथा केशरीसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से दलपतिसिंहजी उदयपुर में कोठारी मोती सिंहजी के नाम पर दलक गये हैं। दरवावसिंहजी देवगढ़ तथा भींदर में मजिस्ट्रेट तथा शेष पोलिस में सिविस करते हैं। इसी तरह कोठारी सालमसिंहजी के पौत्र नरपतिसिंहजी तथा दौलतिसिंहजी अजमेर में ही निवास करते हैं कोठारी भगवंतसिंहजीके पुत्र मोहकमसिंहजी, अभयसिंहजी तथा उगमसिंहजी और पौत्र जैत-सिंहजी, अमराविसिंहजी, भेहिंसहजी, धनपतिसिंहजी और मोहनसिंहजी विद्यमान हैं। इसी प्रकार कोठारी समस्थिसिंहजी के पौत्र अनराजजी भीलवादे में रहते हैं।

## सेठ मूलचन्द जावंतराज खीचिया (कोठरी)

इस रणधीरोत कोठारी परिवार के प्वज उदयपुर में निवास करते थे। यह परिवार उदयपुर से मेड़ता कुंमलगढ़, होता हुआ घाणेराव आया। कोठारी देवीचन्दजी घाणेराव में निवास करते थे, आप के नरिसंहदासजी, अमरदासजी और करमचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए, इनमें करमचन्दजी के परिवार में इस समय सेठ नेनमलजी कोठारी, शिवगंज में रहते हैं।

भीर भा कोठारी नरसिंहजी के समय में इस खानदान का ज्यापार पाली में होता था। आप घाणेराव के ओसवाल समाज में मुख्य ज्यक्ति थे। इनके सागरमलजी, निहालचन्दजी तथा सूर्यजमलजी नामक दे पुत्र हुए। ये तीनों आंती ज्यापार के लिये संवत् १९३४ में बम्बई गये, और सागरमल निहालचन्द के नाम

से व्यापार ग्रुरू किया। इन बंधुओं का परिवार वाणेराव्र में "नगरसेठ" के नाम से बोला जाता है। सेठ सागरमलजी के केसरीमलजी और बुझीलालजी सेंट, निहालचन्द्रजी के नश्रमलजी, हमीरमलजी, और राजमल जी<sup>-</sup>तथा सेट स्रजमलजो के म्लचंदजी, जावंतराजजी, पुलतानमलजी और जेठमलजी नामक पुत्रव्हुए । इनमें कैसरीमलजी, हमीरमलजी तथा मूलचन्दजी विद्यमान नहीं हैं। इस परिवार का कारवार संवत् १९५५ में भरुग अस्मा हुआ।

सेठ चुन्नीकालजी वाणेराव के जैन मन्दिरों के प्रबंध में बहुत दिलचस्पी से माग लेते हैं। आप बाणेराव के प्रतिष्ठित सन्जन हैं तथा श्री पाइवैनाथ जैन विद्यालय जरकाण की प्रबंध कमेटी के मेम्बर है । भाषके पुत्र मोसीलालजी २२ साल हे हैं।

ः सेठ सुरजसखजी कोठारी की धर्मध्यान के कामों में वड़ी रुचि थी । आपने पाली में अठाई उत्सव किया, कापरदातीर्थ के जीर्णोद्धार में मदद दी। आपने संवत् १९५८ में धम्बई के दागीना बाजार में दुकान की, तथा १९६० में मंगलदास मारकीट में कपढे का ध्यापार शुरू किया। आपका सवत् १९६४ में स्वर्गवास हुआ। आपके बडे पुत्र मूलचन्वजो संवत् १९८५ में स्वर्गवासी हुए। अभी इनके पुत्र ,रतनलालजी भौजूद हैं।

सेठ जावंतराजजी का जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आप अपने वंधुओं के साथ मूलचन्द जार्वतराज के नाम से न्यापार करते हैं। धाणेराव तथा गोड़वाड़ प्रान्त में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। संवत् १९८७ में आप लोगों ने श्री आदिश्वरजी के मन्दिर घाणेराव में एक देवली बनाई ! इसी तरह के धार्मिक कामों में यह कुटुम्ब सहयोग लेता है। आपके यहाँ मूलचन्द जावंतराज के नाम से मंगल-दास मारकीट वम्बई में सोलापुरी साढी का थोक व्यापार होता है।

# , सेठ अनोपचन्द हरखचन्द खीचिया, कोठारी (रणधीरोत ) शिवगंज

हम उपर लिख चुके हैं कि कोठारी देशीचन्द्वी के सबसे छोटे पुत्र करमचंद्रजी थे । आप वाणेराव-में रहते थे। इनके अनोपचंदजी, प्नमचंदजी, फूलचंदजी, हरकचंदजी, सगनीरासजी, उम्मेदमल जी, तेजराजजी और कैसरीमलजी नामक ८ पुत्र हुए। इनमें सेठ अनोपचंदजी तथा हरसर्चंद नी संवत् १९१२ में जित्वगंज आये और अनोपचंद हरकचंद के नाम से हुकान की। आपके दोप आता धाणेराव में ही-निवास करते रहे। यह कुटुम्ब घाणेराव तथा विवयंज्ञ में जीचिया —कोठारी के नाम से थोला जाता है। इन दोनों भाइयों ने शिवरांज की पंचपंचायती और न्यापारियों में अच्छी इन्जत पाई। सिरोही दर-बार महाराच केसरीमिंहजी, कोठारी अनोपचंदजी का अच्छा सम्मान करते थे। संवत् १९५२ की भादवा

#### असवाल जाति का इतिहास

सुदी २ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपके रूपचन्दजी खींवर्राजजी और बभूतमलजी नामक ३ पुत्र हुएं, इनमें खींवराजजी, हरकचन्दजी के नाम पर दत्तक गये।

ं संवत् १९३७ में कोठारी हरकचन्दजी तथा रूपचन्दजी मद्रास गये और वहाँ इन्होंने अपने नाम से किराना तथा मनीहारी का थोक व्यवसाय आरंभ किया। हरकचन्दजी सँवत् १९६७ में स्वर्गवासी हुए।

कोठारी रूपचंदजी को सिरोही दरबार महाराव स्वरूपसिंहजी ने संवत् १९८६ में २४ वीघा द विस्ता का बगीचा मय कुएं के इनायत किया; तथा 'सेठ" की पदवी दी। और दो घोड़ों को बच्ची और मोटर रखने की इज्जतं वरुशी। संवत् १९८४ के वैशाख में आप बीमार हुए, तब दरबार इनकी साता पछने इनकी हवेली पर पधारे। इसी मास की वेशाख वदी ७ को इनका स्वर्गवास हुआ। आपके पुखराजजी, मेनमलजी, जुहारमलजी, और मोती आलजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें पुखराजजी का स्वर्गवास हो गया है और शेव विद्यमान हैं। कोठारी खीवराजजी के पुत्र कुंदनमलजी मौजूद है।

कोठारों नेनमळजी खीचिया का जन्म संवत १९४९ में हुआ। आप शिवगंज और सिरोही हेट के प्रसिद्ध धनिक साहुकार है। स्टेट से आपको "सेठ" को पदवी प्राप्त है। संवत् १९४९ में आपने वम्बई में जवाहरमळ मोतीळाळ के नाम से दुकान की है। मदास के गोदवाड़ समाज में आपकी फर्म प्रधान है। शिवगंज, वम्बई, मदास आदि में आपकी स्थाई सम्पत्ति है। आपके पुत्र जीवराजजी और भेरूमळजी हैं। इनमें भेरूमळजी, पुखराजजी के नाम पर दत्तक गये है। सुकनराजजी के पुत्र अमृतराज जी और वाब्छाळजी हैं।

## सेठ कुन्दन्मलजी और तेजराजजी काठारी (रणधीरोत ) दारह्वा (यवतमाल )

इस परिवार के पूर्वंज कोठारी हरीसिंहजी, शेरसिंहजी की रीया ( मेड्ते के पास ) रहते थे। इन के पुत्र कीठारी निहालचन्दंजी संवत १८९५ के लगभग बराइ में आये। और इस प्रान्त के सूबेदार बनाये गये। आपका खास निवास अमरावती में रहता था। आपके छोटे आता बहादुरमल्जी के गादमलजी, जवाहरमलजी, हिन्दूमलजी तथा सरदारमलजी नामक भ पुत्र हुए। आप लोग देश में ही रहते थे।

कीठारी सरदारमताजे का परिवार—मारवाड़ से सेठ गाढ़मळजी के पुत्र हजारीमळजी खारवंडी ( अहमद नगर ) गये और सरदारमळजी के पुत्र वख्तावरमळजी दारहा ( बरार ) आये । यहाँ आकर सेठ वख्तावरमळजी ने महुवे के बड़े २ कंट्राक्ट लिये, और इस धन्धे में अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की । दारहा ता छुके के आप प्रतिष्ठित सज्जन थे । आपको घोड़े, ऊँट, सिपाही, आदि रखने का बहुत शौक था ।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



कमरा (सेठ मालचंदजी कोटारी) चूरू.



बारीचे का पिछला हिस्सा (मालचंदजी कोठारी) चूरू.

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



इव॰ सेठ सरदारमलजी कोठारी, चूरू.



सेठ मूलचंदजी कोठारी, चूरू.



सठ तोलारामजी कोठारी, चूरू.



सेठ मदनचंदजी कोठारी, चूरू.

संवत् १९५७ में भाप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर सेट हजारीमळजी के पीत्र फूलमळजी खर वंडी से, दत्तक आये। इनका संवत् १९७०।में शरीरान्त हुआ। आपने, दारहा में संवत् १९६० में जीनिंग फेक्टरी खोळा। इस समय आपके पुत्र कुंदनमळजी विद्यमान हैं, आ। भी यहाँ के प्रतिष्ठित सर्वजन हैं। आपके यहाँ वक्तावर्सळ फूळमळ के नोम से जमीदारी और जिनिंग फेक्टरी का कार्य्य होता है।

कोठारी जवाहरमलजी का परिवार—कोठारी जवाहरमलजी के जीतमलजी, चांदमलजी तथा सागर मलजी मामक रे पुत्र हुए। सन् १८५७ के बलवे के समय कोठारी जीतमलजी और सागरमलजी मारवाइ की ओर से फौज लेकर बागियों को दबाने भेजे गये थे। तत्यश्चात् कोठारी जीतमलजी बहुत समय तक भानपुरां (इन्दौर स्टेट) से न्यापार करते रहे, वहाँ से बीमार होकर आप कुचेरा चले गये। जहाँ संवत् १९४७ में स्वर्गवासी होगये। इनके पुत्र नयमलजी निसंतान स्वर्गवासी हुए।

कोटारी चांदमलजी के राजमलजी तथा दानमलजी नामक २ पुत्र थे । कोटारी राजमलजी संवद् १९४० में अपने बाबा बल्ताबरमलजी के बुलाने से कलकत्ता होते हुए दारह्वा आये। संवद् १९८५ में बात्रुंजयजी में आप स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में आपके पुत्र तेजराजजी, धनराजजी और देवराजजी सेट राजमल तेजराज के नाम से जमीदारी और लेने देन का काम काज करते हैं। दानमलजी के पुत्र सुकुन्दमलजी तथा वासीमलजी हैं। इनमें वासीमलजी दशक गये हैं।

् इसी तरह इस परिवार में शिवदानमळजी के पुत्र भागचन्दजी ख्रवंडी में और हीराचन्दजी के पुत्र छाछचन्दजी, घासीमळजी, नेमीचन्दजी दारह्मा में रहते हैं। नेमीचन्दजी मेट्रिक में पढ़ते हैं।

## . सेठ अगर्चन्द् जीवराज कोठारी (रणधीरोत ) डिगरस ( यवतमाल )

इस परिवार का मूल निवास स्थान समेल (जोधपुर स्टेट) हैं। वहाँ से लगभग १५० साल पूर्व यह परिवार व्यापार के निमित्त यवतमाल डिस्ट्रिक्ट के डिगरस नामक स्थान मे 'आया। सेठ अगर-चन्दंजी का लगभग ७० साल पूर्व स्वर्गवास हुआ। इनके पुत्र कोठारी जीवराजजी ने इस दुकान दे स्थापार और सम्मान कों बहुत बदाया। संवत् १९८० के माघ मास में आप स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में सेठ जीवराजजी कोठारी के युत्र शिवचन्दजी और लोमचन्दजी कोठारी विद्यमान है, आपकी फर्म डिगरस के न्यापारिक समाज में नामांकित मानी जाती हैं। शिवचन्दजी कोठारी समझदार तथा। प्रतिष्ठित संजजन हैं। आपके छोटे भाई लोमचंदजी नागपूर में इंटर में अध्ययन करते है। आपकी दुकान पर चांदी सोना तथा कृषि का काम काज होता है।

#### कोठारी परिवार चूरू (बीकानेर स्टेट)

इस परिवार के लोग कई वर्षों से यहीं निवास कर रहे हैं। इस खानदान में सेठ हजारीमलजी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने अपनी क्यापार कुशलता से बहुत उन्नति की। आपके सेठ गुरुपुख-रायजी, सेठ सागरमलजी और सेठ सरदारमलजी नामक तीन पुत्र हुए। सेठ हजारीमलजी का स्वर्गवास संमत १९३५ में होगया। आजकल आपके तीनों पुत्रों का परिवार स्वतन्त्र, रूप से ब्यापार कर रहा है।

सेठ गुरुमुखरायजी का परिवार—सेठ गुरुमुखरायजी का जन्म संवत् १८९६ में हुआ संवत १९३५ में अबिक आप तीनों भाई अलग र होगये तबसे आपने अपनी फर्म का नाम मेससे हजारीमल गुरुमुखराय रन्खा। इस फर्म में आपने बहुत उन्नति की। आपका ध्यान धार्मिक कार्यों की ओर भी अच्छा रहा। आपका स्वगंवास संवत् १९५८ में हो गया। आपके तीन पुत्र हुए। जिनके नाम कमशः सेठ तोला रामजी, शोआचन्दजी और जवरीमलजी थे। इनमें से दूसरे एवम् तीसरे पुत्र सेठ सागरमलजी के यहाँ दक्तक गये।

सेठ तोलारामजी का जन्म संवत् १९२५ का है। आप ग्रुक्त से ही बड़े मिलनसार, सादे और धार्मिक वृत्ति के सजन हैं। आपका विशेष समय धर्म ध्यान हीं में व्यतीत होता है। आप तेरापंथी संप्रदाय के अच्छे जानकार हैं। आपका यहाँ की समाज में बहुत नाम एवम् प्रतिष्ठा है। आपके चिरंजीलालजी, सोइनलालजी, मागकचन्दजी, श्रीचन्दजी और हुलासचंदजी नामक पाँच पुत्र हैं। इनमें से बड़े पुत्र चिरंजीलालजी बहुत समय से अलग हो गये हैं। शेष सब लोग शामिल ही ज्यापार करते हैं। आपका ज्यापार केवल हुंडी, चिट्ठी और व्याज का है।

सेठ सागरमर्जनी का परिवार—सेठ सागरमरूजी का जन्म संवत् १८९८ में हुआ। आप अपिक प्रकृति के महानुभाव थे। आप जैन शास्त्रों के अच्छे जानकार कहे जाते थे। आपका संवत् १८६० में स्वर्गवास होगया। आपके कोई पुत्र न होने से सेठ जवरीमरूजी दत्तक लिये गये। मगर छोटी अवस्था में ही आपका स्वर्गवास होगया। आपके भी कोई पुत्र न होने के कारण आपके छोटे भाई शोभा चन्द्रजी। दत्तक आये। आप बुद्धिमान और होशियार च्यक्ति थे। आपका भी संवत् १९६२ में स्वर्गवास हो गया। आपके दो पुत्र सेठ स्राजनरूजी हुए। इनमें से स्र्रजमरूजी अपने पिताजी के एक साल पश्चात् ही स्वर्गवासी हो गये। वर्तमान में इस परिवार में सेठ मालचन्द्रजी हैं।

सेठ मालचन्द्जी बढ़े सरल, और उदार प्रकृति के ज्यक्ति हैं। आपको विद्या से बड़ा प्रेम है। आप बीकानेर स्टेट की असेम्बली के मेम्बर हैं। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर बीकानेर दरबार ने आपको

# श्रोसवाल जाति का इतिहास कि



श्री चम्पालालजी कोठारी, चूरू.



भवर फतेचंदजी 8/o चम्पालालजी कोठारी, चूरू.



सेठ मालचंदजी कोठारी, चूरू.



कुँवर धर्मचन्द्रजी S/o मालचन्द्रजी कोठारी, चूरू.

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 😁 💳



कुँवर बिरदीचंदजी Slo मालचंदजी कोठारी, चूरू.



बाबू जीवनमलजी बच्छावत, मुनीम सेठ मालचंदजी कोठारी, चूरू.



बाबू खूबचद्दजी ১/० सेठ मालचंदजी कोठारी, चूरू.



बाबू जसकरणजी वैद, मुनीम सेठ मालचंदजी कोठारी, चूरू.



सेठ मालचंदजी कोठारी के सुपुत्र, चूरू.

कैफ़ियत की इज्जत प्रदान की है। आप यहाँ के आनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं। स्थानीय म्युनिसिपेक्टी के भी आप मेम्बर हैं । आप के इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमचः बा॰ धर्मचन्द्जी, विरदीचन्द्जी, ख्ब-चन्द्रजी और जतनमळ्जी हैं। आप सब छोग अभी बाटक हैं। सेठ माळचन्द्रजी को मकान बनाने का बहुत शौक है। आपके एक मकान का फोटो भी इस प्रंथ में दिया जा रहा है। आपका व्यापार कळकचा में मेससे इजारोमळ सागरमळ के नाम से आमेंनियम स्ट्रीट में होता है, तथा कोटकपूरा (पंजाव) नामक स्थान पर गल्ले का न्यापार होता है अ। अ। पकी फर्म चुक में सम्मानित समझी जातो है।

सेठ सरदारमलकी का परिवार—सेठ सरदारमळकी का जन्म संवत् १९०२ का था। इस परिवार की विशेष तरकी आपक्षी के द्वारा हुई। आपने ठालों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। संवत् १९७१ में आपने जुरू स्टेशन पर एक धर्मशाला बनवाई।, आपका स्वर्गवास संवत् १९७४ में हो गया। इस समय आपके दो पुत्र , जिनके नाम क्रमशः सेठ मूलचन्द्वा और सेठ मदनचन्द्वा हैं। आप लोग पुराने विचारों के हैं। आपने अपने पिताजी के स्मारक स्वरूप एक सरदार विश्वालय नामक एक स्कूल की, स्थापना की है। आपको बीकानेर दरवार से छदी, चपरास व खास रुकके इनायत हुए हैं। सेठ मूलचन्द्वा के इस रामय चम्पालालजी नामक एक पुत्र हैं। आजकल आप ही अपनी फर्म का संचालन करते हैं। आप उत्साही और मिलनसार व्यक्ति हैं। आपके फतेराजजी नामक एक पुत्र हैं। सेठ मदनचन्द्वी के धनपतिसहली, ग्रामचन्द्वालजी और भैंवरलालजी नामक तीन पुत्र हैं।

इस परिवार का व्यापार जूट, कपड़ा और गल्ले का है। इसकी दो शालाएँ कलकत्ता में मेससे इजारीमक सरदारमक और चम्पालाल कोठारी के नाम से आर्मेनियम स्ट्रीट में है। इनके अतिरिक्त मिन्न २ नामों से भैमनसिंह, वेग्रनवादी, बोगरा, सुकानपोकर, बिलासीपादा, कसबा, सिरसा, श्री गंगानगर इत्यादि स्थानों पर भी आपकी शालायें हैं। यह फर्म यहाँ मिरिश्च और सम्मानित समझी जाती है।

### सेठ केशरीचन्द गुलावचन्द कोठारी, चुरू (बीकानेर)

हस परिवार के सज्जन करीन २५० वर्ष पूर्व बीकानेर से बलकर जुरू नामक स्थान पर आये। ज्ञाब आप लोगों के पूर्वज सन् १५०० के करीन बीकानेर में रहते थे तब उन लोगों ने राज्य की बहुत सेवा की। उनमें से ऐठ डाहमलजी भी एक थे। इनके पश्चाए सेट कुमलचन्द्रजी नहे न्यापार चतुर और साहसी सज्जन हुए। आपने अपने साहस और वीरता से बीकानेर स्टेट मे अच्छे २ कार्य किये। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर तत्कालीन बीकानेर दरवार ने आपको नोहर नामक एक गाँव जागीर स्वरूप तथा रहने के लिए एक हवेली प्रदान कर आपको सम्मानित किया था। आएके पश्चाए इस परिवार में

विजय चन्दजी, जयभुपजी, शंकरदासजी, नोबतरायजी आदि २ सज्जन हुए । आप लोगों ने अपनी फर्म की अच्छी उन्नित की । ऐसा कहा जाता है कि यह पहली फर्म बीकानेर स्टेट में ऐसी थी, जिसने सर्व प्रथम ब्रिटिश राज्यों में अपनी वैंकिंग फर्म स्थापित की थी। इसका उस समय ईस्ट इंडिया कम्पनी से व्यापारिक सम्बन्ध था। इस विषय में इस परिवार वालों को कई महत्वपूर्ण तसल्लीनामा और परवाने मिले हुए हैं। जो इस समय इस परिवार के पास हैं। आगे चलकर सेठ लामचन्दजी इस परिवार में प्रतिष्टित व्यक्ति हुए आपने गदर के समय कई अंग्रेजों की जान बचाई थी। इसके उपलक्ष में आपको ब्रिटिश सरकार ने एक प्रशंसा सूचक सार्टीफिकेट दिया है। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके केशरीचन्दजी नामक एक प्रश्न हैं।

सेट कैसरीचंदजी का जन्म संवत् १९२६ में हुआ । आप बढ़े व्यापार कुशल, समाजसेवी और उत्साही सज्जन हैं। आपने अपने प्रभाव से लाखों रुपये एकत्रित कर वारलीन फंड में दिल्वारे इससे प्रसन्त होकर भारत सरकार ने आपको सर्टिफिकेट आफ ऑनर प्रदान किया है । आपका ध्यान सार्वजनिक सेवा की ओर बहुत रहता है। आपने सन् १९१२ में अखिल भारतवर्षीय तेरा एथी सभा नामक एक संगठित सभा स्थापित करवाने में बहुत कोशिश की है। अप करीब ११ साल तक दसके आनरेरी सेकेंटरी रहे । आपका तेरा पंथी संप्रदाय में बहुत सम्मान और प्रतिष्ठा है। सन् १९२१ की सेन्सेस के समय आपने बहुत कार्य किया। आपने तेरापंथी संप्रदाय के व्यक्तियों की अलग सेन्सेस की जाय इसकी बहुत कोशिश की। और सारे भारतवर्ष में गणना करने के लिये पृथक प्रबन्ध करवाया। आपने संयुक्त प्रांतीय कौंसिल में पास होने वाले माइनर साधु बिलका घोर विरोध किया और जनमत को अपने पक्ष में करके उसे पास होने से रोक दिया। छिखने का मतछब यह है कि आप प्रतिभा सम्पन्न और कुशल कार्य्यकर्ता हैं। सिंद स्टेट में आपका अच्छा सम्मान है। चरखी दादरी नामक स्थान पर आपकी पुरानी जायदाद थी वह नजुल की हुई थी। आपके प्रयत्न से महाराजा साहब ने उसे वापस आपके सुपुर्द कर दिया । आपकों स्टेट से कुर्सा का सम्मान तथा सिरोपाव प्रदान किया हुआ है। इसी प्रकार बीकानेर, सिरोही और उदयपुर दरवारों की ओर से आपको समय समय सिरोपाव मिलते रहे हैं। इस समय आपकी वय ६४ वर्ष की है। अत्त १व भाजकल आप चुरू ही में शांति लाभ कर रहे हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः घेवरचन्दजी, मालचन्दजी, गुलाबचन्दजी और दूंगरमलजी हैं। इनमें से प्रथम दी चरखादादरी में स्वतन्त्र ज्यापार करते हैं। त्रेष दो कलकत्ता में नं० १५ शोभाराम वैशाख स्ट्रीट में बैंकिंग का ज्यापार करते हैं। बाबू गुलाबचन्दजी मिलनसार और उत्साही सरजन हैं। आपका बैंकिंग ब्यापार केवल अंग्रेजों से होता है।

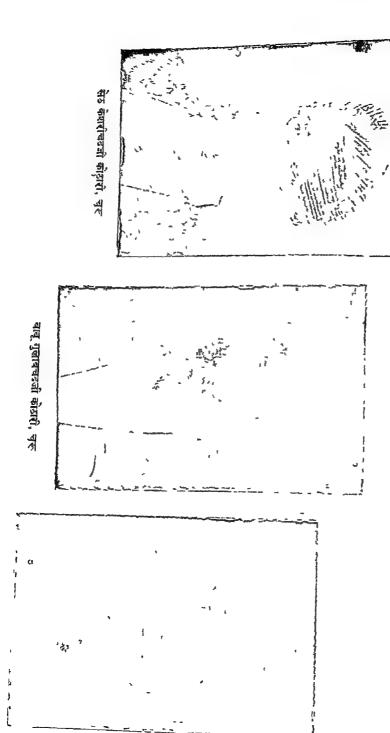

वाब फतेचदजी कोटारी चुरू,

## कोठारी जोरावरमल मोतीलाल का खानदान सिकंदराबाद ( दिच्छ )

इस खानदान के पूर्वजीं का मूळ निवास स्थान बगड़ी (मारवाड ) का है। बगड़ी से इस परिवार के पूर्व पुरुष सेंड थानमलजी ने ज्यापार निमित्त दूर २ के प्रदेशों का अमण कर सबसे पहले अपनी एक फर्म बोलारम में स्थापित की। आप हे हाथों से इस फर्म की काफी उन्नति हुई। आपके जोरावरमळजी नामक एक पुत्र हुए ! आप बड़े धार्मिक विचारों के सज्जन हैं । आपके मोतीलाळजी नामक एक पुत्र हैं।

श्री मोतीलालजी केरहारी - आप शिक्षित तथा उन्नत विचारों के सज्जन हैं। आप बढ़े व्यापार कुशल, अच्छे न्यवस्थापक तथा वर्तमान उन्नतिशील युग के सिनेमा ज्यवसाय मे निपुण हैं। आपने अपनी न्यापार चातुरी तथा दूरदर्शिता से अपनी फर्म की काफी उन्नति की है। तिरमिलगिरी, सिकन्दराबाद तथा हैदराबाद में सब मिलाकर आपके आरु सिनेमा बने हये हैं। इधर कुछ वर्ष पूर्व ही हैदराबाद के कुछ शिक्षित एवं बस्साही सरजनों ने दस खाल की पूंजी से 'दी महावीर फोटो प्लेज एण्ड थिएट्रिकल कम्पनी लि॰' की स्थापना की है। इस संस्था का उद्देश भारतीय शिक्षाप्रद ब्रामा एवं फिल्म तयार करवाकर सहुपदेशों का प्रचार करते हुए द्रव्योपाजैन करना है। श्री मोतीलारूजी की बुद्धिमानी तथा योग्य व्यवस्था से इस संस्था को काफी सफलता प्राप्त हुई हैं। आप ही वर्तमान में इसके मेनेजिंग एजण्ट हैं।

इसके अतिरिक्त आपके यहाँ से 'हैदराबाद बुलेटिन" नामक एक अंग्रेजी दैनिक पत्र भी निक-छता है। आएका यहाँ की विक्षित समाज में बहुत सम्मान है। आएके बुलेटिन अखबार की यहाँ पर अच्छी प्रतिष्ठा है।

इसके साथ ही साथ आपका स्वभाव बढ़ा सरल, मिलनसार तथा नम्र है। आप बड़े सुधा-रक विचारों के सज्जन हैं। ओसवाल जाति की उन्नति करने की इच्छा आपको सदैव लगी रहती है। आप यहाँ की ओसवाल समाज मे प्रांतिष्टत सज्जन हैं।

## सेठ वरदीचन्दजी कोठारी का खानदान, जयपुर

इस परिवार में सेठ देवीचंदनी कोठारी प्रतिष्ठित पुरुष हुए । आप बीकानेर से इन्दौर आदि स्थानों में होते हुए संवत् १८६० के करीब जयपुर वाये। आपकी मालवा, क्लकत्ता, वस्वई कानपुर, फरुखाबाद आदि २ स्थानों पर ५४ दुकानें थीं। संवत् १८८२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आएकी जयपुर में छतरी बनी हुँई है। आपके पुत्र मूलचन्दजी, कप्रचन्दजी, तिलोकचन्दजी, रायचन्दजी, और सर्वसुखजी ने जयपुर में अपनी अलग २ हवेलियाँ बनवाई । आए सब बंधु शतिष्टित न्यापारी माने जाते थे ।

कोठारी कपूरचन्दजी—-आप जयपुर के प्रसिद्ध साहुकार थे । आप स्टेट को लाखीं रूपये उधार दिया करते थे। आपको जयपुर स्टेट ने "सेठ" का पद और नाम के बाद "जी" लिखने का सम्मान बस्झा। संवत् १९०४ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके नाम पर आपके छोटे आता तिलोकचन्दजी के पौत्र बरदीचन्दजी दक्तक आये।

कीठारी बरदीचन्दर्जा—आपका जन्म संवत् १८९४ में हुआ । आप साहुकारी ध्यापार के अलावा स्टेट द्वारा सींपे हुए फौज के काम को भी देखते थे। आगरे में २४ सालों तक आप बंगाल बैंक के खजानची रहे। इससे बैंक ने आपको एक उत्तम सार्टिफिकेट दिया। संवत् १९५६ के अकाल के समय आप् स्टेट द्वारा बनाई गई सहायता कमेटी के मेम्बर और खजांची थे। आपने अपनी बुद्धिमानी और शौकीनी से जनता, राज्य और ओसवाल जाति में अच्छी इज्जत पाई थी। संवत् १९६९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके केवलचन्दजी, हुकुमचन्दजी और चंदमल नामक ३ पुत्र हुए।

कोठारी चादमलजी—आपका जन्म १९२० में हुआ। आपने सन् १८९२ में अतमेर में आहर्स फेक्टरी खोळी, जो सन् १९१५ तक काम करती रही। सन् १९०१ में अजमेर में आपने एण्ड ब्रास फाउण्डरी, सन् १९१२ में मंडावर में एक जिनिंग फेक्टरी और सन् १९२० में जयपुर में एक आह्रस फेक्टरी खोळी। ये सब पेक्टरियां इस समय काम कर रही हैं। आपके सुमेरचन्दजी तथा समीरचन्दजी और आपके बड़े आता हुकुमचन्दजी के उत्तमचन्दजी और संतोवचन्दजी नामक पुत्र हुए। उत्तमचन्दजी शांत स्वभाव के समझदार सज्जन हैं, तथा फर्म और कारखानों का तमाम काम योग्य रीती से चळाते हैं। कोठारी संतोवचन्दजी केवळचन्दजी के नाम पर दक्तक गये हैं। आप साहुकारी व्यापार में भाग छेते हैं। यह परिवार जयपुर की ओसवाळ समाज में प्राचीन तथा प्रतिष्टित माना जाता है।

इसी प्रकार इस खानदान में कोठारी मूलचन्दनी के परिवार में रिखनचन्दनी, सरूपचन्दनी, सूल्पचन्दनी, सूल्पचन्दनी, और केशारीचन्दनी विद्यमान हैं। केशारीचन्दनी जनाहरात का ज्यापार करते हैं। तिलोकचन्दनी के पौत्र पेमचन्दनी जयपुर स्टेट के नायव दीवान के पद पर कार्य्य कर चुके हैं। अभी इनके भतीने भागचंदनी मौजूद हैं। रायचंदनी के परिवार में गोकुलचंदनी और उनके पुत्र जवाहरात का ज्यापार करते हैं तथा कोशारी सर्वसुखनी के पौत्र अगरचंदनी, मिलापचंदनी और हीराचंदनी साहकारी का कार्य्य करते हैं। हीराचंदनी को दरवार में कुर्सी प्राप्त है। आप एफ० ए० में पढ़ रहे हैं।

सेठ हजारीमल हुलासचन्द कोठारी सुजानगढ़

करीब ७० वर्ष पूर्व सेठ घरमचन्द्रजी सुजानगढ़ आकर बसे । यहाँ आपके गुलाबचन्द्रजी नामक पुत्र हुए । आप लोग यहीं साधारण देन लेन का व्यापार करते रहे । सेठ गुलाबचन्द्रजी के दो पुत्र

## ोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ सेंड हजारीमलजी कोठारी, सुजानगढ.



सेट हुलासचन्दजी कोठारी, सुजानगढ.



्स्व॰ सेठ भैरोडानजी कोठारी, बीकानर.



कुं॰ भॅवरत्नालजी S/o हुत्तासचन्दर्जी कोठारी, सुजानगढ़

ये जिनका नाम क्रमशः जीतमलजी और मगनीरामजी था। आप दोनों ही भाइयों ने कलकत्ता जाकर मेससं चीथमल गुलावचन्द्र के साथ ज्यापार प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् आपने सरदारशहर निवासी आसकरण पांचीराम पींचा की फर्म के साक्षे में काम किया। संचाल में की बुद्धिमानी एवम् होशियारी से फर्म खूब चली। इसके पश्चात् सेठ जीतमलजी का स० १९३८ में स्वर्गवास होगया। आपके हजारीमलजी एवम् मोतीलालजी नामक दो पुत्र हुए। मगनीरामजी के पुत्र का नाम दुर्गाप्रसादजी है। वर्तमान मे तीनों भाइयों का परिवार स्वतंत्ररूप से ज्यापार कर रहा है। दुर्गाप्रसादजी के पुत्र प्रसराजजी है। दोनों ही पिता पुत्र सर्विस करते हैं। मोतीलालजी का स्वर्गवास होगया है। इनके पुत्र धनराजजी, इन्द्रचन्द्रजी, स्वलमलजी और सोहनलालजी कलकत्ते में अपना,श्वतंत्र व्यापार करते हैं।

सेट हजारीमलजी ने साझे की फर्म से अलग होकर स्वतंत्र फर्म मेससे हजारीमल हुलासचन्द के नाम से कलकत्ता ही मे खोली। इस समय इस पर चलानी का काम हो रहा हैं। आपने इस व्यवसाय में अच्छी सफलता प्राप्त की और अपनी एक बांच बोगड़ा में भी पाट का व्यवसाय करने के दें से स्थापित की। आपका प्यान सार्वजनिक कार्यों की ओर भी बहुत रहा। आप तेरापंथी संप्रदाय के मानने वाले सज्जन थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८६ में ७४ वर्ष की आयु में होगया। आपके पुत्र हुलासचंदजी इस समय फर्म के काम का संचालन करते हैं। आपका यहाँ कलकत्ता की चलानी कमेटी में अच्छा प्रभाव है। आप उसके प्रेसिटेण्ट हैं। बाजार में व्यापारियों के आपसी कई झगड़े आप के द्वारा निपटाये जाते हैं। आप से दोनों पार्टियां खुश रहती हैं। परोपकार और सेवा की तरफ भी आपका बहुत ध्यान है। आपके मैंवरलालजी नामक एक पुत्र हैं। आप शिक्षित सज्जन हैं। आपका रियासत बीकानेर में अच्छा सम्मान है। आपके मोहनलालजी नामक एक पुत्र है। -कलकत्ता फर्म का पता १९० सुतापटी है।

सेठ कालुराम वच्छराजजी कोठारी, ढानकी ( यवतमालू )

इन परिवार का मूछ निवासस्थान कुड़की (जोधपुर स्टेट) में है। वहाँ से छाभग १५ साठ पहिले सेठ उदयराजनी कोठारी बराड़ प्रान्त के प्सद तालुके के ढानकी नामक स्थान में व्यवसाय के लिये आये। आपके हाथों से घन्ये को अच्छी उन्नति मिली। संवत् १९८२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र कालुरामनी तथा बच्छराजनी कोठारी विद्यमान हैं। आप दोनों सज्जनों के हाथों से कृषि और व्यापार के कार्य्य में बहुत उन्नति हुई है। आप ढानकी और आस पास के ओसवाल समाज में उसम प्रतिष्ठा रखते हैं।

# लोहा

### लोढ़ा गौत्र की उत्पंचि

लोड़ा गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में महाजनवंशमुक्तावली में इस प्रकार की किंग्बइन्ति लिखी हुई है कि पृथ्वीराज चौहान के स्वेदार देवड़ा चौहान वंशीय लाखनसिंह के कोई संतान न होती थी। इससे दुखित होकर उसने जैनाचार्य श्री रवीप्रमुस्ति से संतान के लिये प्रार्थना की, और जैनधर्म अंगी कार किया। इनकी संतानें लोड़ा कहलाई। इसी वंश की आगे चलकर ४ शाखायें हो गई जिनमें टोड़रसलजी के वंशज टोडरमलोत छजमलजी के छजमलोत. रतनपालजी के रतनपालोत और भावसिंह के भावसिंहोत कहलाये।

## रावरजा बहादुरशाह माघौसिंहजी लोढ़ा का खानदान, जोधपुर

हैस परिवार के पूर्वज शाह सुस्तानमलजी छोढ़ा (टोडरमलोत) नागौर में रहते थे और वहाँ जोधपुर राज्य की सेवा करते थे। इनके पुत्र शाहमळजी हुए।

रावरजा शमशेरवहादुर शाहमलजी लोढा—आप इस खानदान में बहुत प्रतापी पुरुष हुए। संवत् १८४० के लगभग महाराजा विजयसिंहजी के कार्य काल में आप जोधपुर आये। जिस समय आप यहाँ आये थे, उस समय जोधपुर की राजनैतिक स्थिति बड़ी डॉवाडोल हो रही थी। आपको योग्य अनुभवी और बहादुर पुरुष समझकर दरवार ने फौज मुसाहिब का पद दिया। तदनंतर आपने कई युद्धों में सिमिलित होकर बहादुरी के काम किये। सवत् १८४९ में आप गोडवाड़ प्रान्त के युद्ध में गये और इसी साल महाराणा विजयसिंहजी ने प्रसन्न होकर जेठ सुदी १२ के दिन आपके बड़े भाई के लिए "रावरजा शमशेर बहादुर" की और छीटे भाई के लिए "राव" की पुत्रतेनी पदची प्रदान की। साथ ही दरवार ने आपको २९ हजार की जागीरी और पैरों मे सोना पहिनने का अधिकार बख्शा। इसके अलावा आपको घड़ियाल और हाथी सिरोपाव भी इनायन किया गया। इस प्रकार विविध उच्च सम्मानों से विभूषित होकर संवत् १८५४ में आप स्वर्गवासी हुये। आपके छोटे आता राव मेहकरणजी जालोर के घेरे के समय बिलाई में केसरिया करके काम आये। आपके रिधमलजी एवं कल्याणमलजी नामक दो पुत्र हुए।

<sup>\*</sup> लोढ। गौत्र एक श्राँर है। एसा कहा जाता है कि चावा नामक एक माहेश्वरी गृहस्थ श्री वर्द्धमानसूरिजी के खपदेश से जैन हुआ । इनकी सतानें लोढ। कहलाई ।

रावराजा रिचमलजी—आप बढे वहादुर और वीर प्रकृति के पुरुप थे। संवत् १८८९ में १५०० सवारों को लेक्टर आप और मुणोत रामदासजी विदिश सेना की सहायवार्थ अजमेर गये थे। संवत् १८९२ में महाराजा मानिसहजी ने आपको ए० जी० जी० के यहाँ अपनी स्टेट का वकील बनाकर भेजा। संवत् १९०० तक आप इस पद पर रहे। संवत् १८९८ में आपको १६ हजार की जागीर बल्झी गई। थोड़े समय याद महाराजा मानिसहजी ने आपको अपना मुसाहिब बनाया। दश्वार आपका बढ़ा सम्मान करते थे। आपने महाराजा से प्रार्थना कर ओसवाल समाज पर लगनेवाले कर को माफ कराया, तथा पुष्कर के कसाईखाने को बन्द कराया। आपने संवत् १८९६ में दरवार और जागीरदारों के बीच सम्बन्ध की शर्ते तय की, जो अब भी स्टेट में १८९६ की कलम के नाम से जोधपुर में न्यवहार की जाती हैं। पुष्कर के कसाईखाने को बन्द करवाने के सम्बन्ध में तत्कालीन किव ने अपके लिए निम्नलिखित पद्य कहा था कि:—

मला युलाया मीपती, नवकोटीरे नेत । राविमरायो रिधमला, पुष्कर रो प्रायश्चित ॥

आपके कार्यों से प्रसन्न होकर अपको महाराजा मानसिहजी ने दरवार में प्रथम दर्जे की बैठक, ताजीस, सोना और हाथी सिरोपाव इनायत किया था। महाराजा तखतिसहजी को जोधपुर की गही पर दक्तक लाने में आपने विशेष परिश्रम किया था। अतः महाराजा तखतिसहजी ने आपको कई खास रुवके प्रदान कर प्रसन्नता प्रकट की थी। इन महाराजा के राजत्वकाल मे आपने फौज लेकर लाडन् टाकुर साहिब के साथ उमर्कोट पर चढाई की थी। संवत् १९०६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके रावरजा राजमलजी तथा राव फौजमलजी नामक दो पुत्र हुए। आपके छोटे आता राव कल्याणमलजी ने भी रियासत की बहुतसी सेवाएं की। जालीर घेरे के समय आप महाराजा मानसिहजी की ओर से आरबीं की फौज लेने गये थे। सम्वत् १८६ से ६५ तक आप मुसाहिब रहे। जोधपुरी घेरे के समय आपने दौद्रतराव सिंधिया की अपनी ओर सिलाने की कोशिश की थी।

ावरजा राजमलजी—आपका जन्म सम्बद् १८७३ में हुआ। संवत् १९०३ से १९०९ तक आप जोधपुर दरवार की ओर से पोलीटिक्क एजण्ट के वकील रहे। सम्बद् १९०७ की चैत बदी १० को महाराजा तखतिसहजी ने आपको दीवानगी का पर प्रदान किया। सन् १८५७ के बलवे के समय आऊवे के ठाकुर ने वागी लोगों को अपने यहाँ टिकाया। उन्हें निकालने के लिये पोलिटिक्क एजण्ट ने जोधपुर दरवार को लिखा। पालता दरवार ने आपको फौज देकर आऊवा मेजा। उक्त स्थान पर युद्ध करते हुए आसोज वदी ६ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके अतकाल होजाने की खबर जब जोधपुर पहुँची, तब दरवार अपने स्वर्गीय मुसाहिब को सम्मान देने के लिए मातमपुरसी के लिये इनकी हवेली पर आये। इनके

समय तक इस परिवार के पास १० हजार रुपयों की जाग़ीर थी। आपके रावरजा सरदारमलजी और जोरावरमलजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सरदारमलजी, राव फौजमलजी के नाम पर दत्तक गये।

राव फीजमलजी—आप मारवाड़ राज्य में हाकिम और सुपरिटेन्डेण्ट के पद पर कार्य काते रहे। दरबार ने आपको सोना और पालकी सिरोपाव इनायत किया था। सम्वत् १९०३ में आप स्वर्गवासी हुए।

रावरजा सरदारमलजी—आप सम्बत् १९०५ में फौजमल्जी के नाम पर दत्तक गये। दरवार ने आपको बेठने का कुछब और ताजीम इनायत की। आपने अपने पिता राजमल्जी के औसर के उपलक्ष में १२॥ न्यात और राज्य के रिसाले को निमंत्रित किया। उस समय दरवार ने आपको मोतियों की कंठी, कड़ा, सिरपेंच, हाथी सिरोपाव, पालकी और पैर में पहिनने के लिए सांटें इनायत कीं। सम्बत् १९३५ तक आप दीवानी अवालत तथा हुजूरी दफ्तर की दरोगाई (मिजिस्ट्रेट शिप) और हाश्मि का कार्य्य करते रहे। इसके बाद आप पोलिटिकल एजेण्ट के वकील और दफ्तर के सुपरिन्टेन्डेन्ट रहे। संवत् १९३३ की भादवा सुदी ८ के दिन महाराजा जसवंतिसिंहजी ने आपको दीवानगी का सम्मान बल्जा। संवत् १९४१ में आप ए० जी० जी० के यहाँ मारवाद राज्य की तरफ से वकील बनाये गये और मृत्यु समय तक आप यह कार्य करते रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९४५ की काती वदी ८ को हुआ। आपको हवेली पर महाराजा जसवंतिसिंहजी मातमपुर्सी के लिए पधारे। आपके रावरजा माधौसिंहजी और अमरसिंहजी नामक र पुत्र हुए।

राव जोरावरमक्षजी—आपका जन्म संवत् १९०७ में हुआ। आप सांचोर और जोधपुर के हाकिम रहे |तथा संवत् १९४९ में ए० जी० जी० के यहाँ वकील बनाये गये। संवत् १९५२ की मगसर सुदी ३ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके राव बढ़ादुरमल्जी तथा राव दानमल्जी नामक २ पुत्र हुए।

रात बहादुरमल्जी—आप जेतारण और पचपदरा के हाकिम रहे और संवत् १९७० में ए. जी. जी. के वकील बनाये गये। आपको पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त था। संवत् १९८० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सोमागमलजी म्युनिसिपैलिटी मे सर्विस करते है।

राव बहादुरमळजी के छोटे आता राव दानमळजी दौळतपुरा तथा पचपदरा के हाकिम थे। संवत् १९६५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र राव बदनमळजी का जन्म संवत् १९४८ की आसोज सुदो ७ को हुआ। आप थोड़े समय के लिये एरनपुरा की छावनी के वकीळ रहे और इधर सन् १९२३ से देवस्थान धर्मपुरा के सुपरिण्टेण्डेण्ट हैं। आपके मोहवतसिंहजी, फतेसिंहजी तथा उमराव- सिंहजी नामक तीन पुत्र हैं।

रावराजा माधोर्सिहजी-आपका जन्म संवत् १९३४ की पोष बदी ८ को हुआ । आरम्भ में

१० साल तक आप पाली, जोधपुर और जालोर के हादिम रहे और इधर सन् १९१७ से जनानी क्योदी के सुपरिण्टेण्टेण्ट के पद पर कारणे कर रहे हैं। आप बड़े मिलनसार, सरल जिस और निर्ताममानी सजन हैं। ओपपुर की ओसवाल समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। राज्य के सरदारों में भी आपका उच्च सम्मान है। आपको दरवार से दोवदी ताजीम और पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त है। आप जोधपुर ओस-वाल श्रीसंघ के प्रीसिडेण्ट हैं। आपके सवाईसिहजी, बल्लअसिहजी तथा किशोरसिहजी नामक तीन पुत्र हैं। क्रिंग्स सवाईसिहजी इस समय सीवाने के हाकिम हैं और आपको पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त है। क्रिंग्स सवाईसिहजी इस समय सीवाने के हाकिम हैं और आपको पैरों में सोना पहिनने का अधिकार प्राप्त है। क्रिंग्स सवाईसिहजी के पुत्र गुल्जबसिहजी इन्दौर में एक० एक० बी० के द्वितीय वर्ष में पद रहे हैं। इनसे छोटे माई जसर्वत-सिहजी मेट्रिक में शिक्षा पा रहे हैं।

रान अमरसिंहजी—आप रावरजा बहातुर माधोसिंह भी के छोटे आता हैं। जोधपुर दरबार से आपको हाथी, सिरोपाव, सोना और राजीम प्राप्त हैं। इसी प्रकार जयपुर दरबार ने भी आपको हाथी, सिरोपाव देकर सम्मानित किया है। आप रीवाँ महारानी (जोधपुर की महाराज कुमारी) के कामदार हैं। शिवाँ रहेट ने भी आपको सोना पहिनने का अधिकार बख्शा है। आपके प्रमु स्वरतसिंहजी पहते हैं।

इस परिवार को जोधपुर दरबार की ओर से गेगोली और परासंकी नामक दो गाँव जागीर में शास हुए थे। वे इस समय इस जुहुम्ब के अधिकार में हैं।

#### सेठ कमलनयन हमीरसिंह लोढ़ा का खानदान अजमेर

भारतवर्ष की ओसवाल जाति में यह बहुत बड़ा घराना है। इस घराने का सरकार, देशी राज्यों सथा प्रका में बहुत सम्मान है। इस घराने के पूर्वज सेठ भवानीसिंहजी अलवर राज्य में रहते थे। इनके पांच पुत्रों में से सेठ कमलनयनजी कुछ समय किशनगढ़ राज्य में रहतर संवत् १८६० के पूर्व अजमेर में आये और यहाँ पर "कमलनयन हमीरसिंह" के नाम से दुकान खोली। आपने अपनी कार्य-कुशलता तथा सस्य-प्रियता से अन्छे को भी भीति बदाया। आप ने जयपुर और किशनगढ़ में "कमजनयन हमीरसिंह" के नाम से और जीधपुर में "दौलतराम स्रतराम" के नाम से दूकान खोलीं। आ को पुत्र सेठ हमीरसिंहजी हुए। आपने फर्र खाबाद, टींक व सीतामक में दूकान जारी की और जयपुर, जोघपुर के महाराजाओं से लेन-देन प्रारम्भ किया तथा इस घराने की प्रतिष्ठा बढ़ायी। इनके चार पुत्र हुए—सेठ दरणमलजी, सेठ सुजानमलजी, रायबहादुर सेठ समीरमलजी और दीवानबहादुर सेठ टमोदमलजी। प्रथम पुत्र सेठ करणमलजी और

बाल्यावस्था में ही स्वर्गवास हो गया। दूसरे पुत्र सेंडे सुजानमलली ने सर्न् १८५७ के विद्रोह के समय अंग्रेज़ सरकार को बहुत सहायता दी । इन्होंने रियासत शाहंपुरा में रायबहादुर सेंठ मूलचंदजी सोनी के साझे में दूकान खोली, और वहाँ के राज्य से छेन-देन किया। इनके समय साम्मर की हुकूमत इनके घराने में आई और वहाँ का कार्य्य आप अपने प्रतिनिधियों द्वारा करते रहें। इनके स्वर्गवास के पश्चात् इस घराने की बागडोर तीसरे पुत्र रायबहादुर सेठ समीरमन्जी के द्वाय में आई। अजमेर नगर की म्युनिर्सिपल क्मेटी के आप बहुत वर्षों तक मेम्बर रहे और बहुत समय तक आनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे थे। आप म्यु॰ कमेटी के ३ १ वर्ष तक वाहस चेयरमैन बने रहे। इस पद पर और मजिस्ट्रेटी परचे मृत्यु दिवस तक अरूढ़ रहे थे । इनकी वाइस चियरमैनी में अंजमेर में सुप्रसिद्ध जल की सुंविधा हेलिये "फाईसागर" बना, जिससे आज सारे नंगर और रेर्लंबे को जानी पहुँचाया जाता है। 'इनके समय'में बलकत्ता, बम्बई, कोटा, अलबर. टोंक, पड़ावा, सिरींज, छबड़ा, और निम्बाहेड़ा में नयी टूकानें खुर्छी। ये अलवर, कोटा और जोधपुर की रेजीडेन्सी के कोषाध्यक्ष नियत हुए। देवेली और एउनपुरा की पंस्टनों के भी कोषाध्यक्ष का कार्य इनेकी मिला। रायबहादुर सेठ समीरमलजी को सार्वजनिक कार्यों में प्रसन्नता होती थीं। संवत् १९४८ के अकांळ में अजमेर में आपने एक धान की दुकान खें छी। इस दुकान से गरीब। मनुंच्यो को सस्ते भाव से उदर पुर्ति के हिंत अनार्ज मिलता था। इस दुकान की घाटा सब आपने दान किया। इनके समय में यह घराना भारतवर्ष भर में विख्यात हो गया तथा देशी रजवाड़ों से इन्होंने घनिष्ठ मिन्नता स्थापित की। **उद्यपुर, जयपुर, जोधपुर से इनको सोना और ताजिम थी।** बृटिश गवर्नमेंट में भी इनका मान बहुत बढ़ा। इनमें यह योग्यता थी कि जिन अफसरों से ये एकवार मिल लेतें थे वे सदा इनको आदर की दृष्टि से देखते थे। इनके कार्ट्यों से प्रसन्न होकर सरकार ने इनको सन् १८७७ मे रायसाहब की पदवी और तत्पश्चात् सन् १८९० में रायबहादुर की पदवी दी । इनकी मृत्यु के पश्चात् सेठ हमीरसिंहजी के चौथे पुत्र दीवान बहादुर सेठ उम्मेदमलजी ने इस घराने के वार्य्य को संचालन किया। वे ब्यापार में बड़े कार्य्य दक्ष थे। इनके Entreprise से इस वराने भी सम्पत्ति बहुत बढ़ी। सरकार ने इनको सन् १९०१ में रायबर्हादुर की और सन् १९१५ में दीवान बहादुर की पदवी दो। ये भी मृत्यु दिवस तक अजमेर नगर के प्रसिद्ध आनरेरी मंजिस्ट्रेट रहे थे। रियामतों से इनको भी सोना और तार्जिम थी। इन्होंने उद्यम-हीनों को उद्यम से लगाने के हेतु न्यावर में एडवर्ड मिल खोली, जिसमे बहुत अच्छा कपड़ा बनता है और जो इस समय भारतवर्ष की विख्यात मिलों में एक है। इन्होंने बी॰ बी० सी० आंई॰ रेखने के मीटर गैज भाग के घन कोषी का तथा कुछ वेतन बाँटने का ठेका दिया और इसका काम भी उत्तमता से चलाया। सेठ उन्नेदमलजी के कोई संतान नहीं हुई। इनके नाम पर सेठ समीरमलजी के दू सरेपुत्र अभयमलजी गोद आये।

सैठ हमीरसिंहजी के चारों पुत्रों में से बड़े पुत्र करणमलबी तो अल्पायु में ही स्वर्गवासी हो चुके थे जैसा कि जगर वर्णन हो चुका है। शेष बीन आताओं के पुत्र वथा पुत्रियां हुईं। सेठ सुजानमलजी के दो पुत्र थे; सेठ राजमलजी तथा सेठ चन्दनमळजी। इन. दोनों का-स्वर्गवास दोनान-बहादुर सेठ उम्मेदमलजी की मॉज्दगी में ही हो गया। असेठ राजमलजी के एक पुत्र सेठ गुमानमलजी हुए। जो मृत्युपर्यन्त अजमेर म्युनिसिपल कमेटी के मेग्बर और एडवर्ड मिछ ब्यावर कें चैयरमेन रहे, ये जहाँ रहे वहाँ इन्होंने कई अच्छे-अच्छे कार्य्य किये । इनके पुत्र सेट जीतमलजी थे । वे भी चन्दं वर्ष तक मेम्बर म्युनिसिपर्ल कमेटी रहे। परन्तु उनका अल्पाय में ही स्वर्गवास हो गया। सेठ चन्दामलजी के पुत्र कानमलजी तथा पौत्र पानमलजी हैं। सेठ हमीरसिंहजी के तीसरे पुत्र राय बहादुर सेठ समीरमळजी के चार पुत्र हुए; सेठ सिरहमळजी, सेठ अभयकाळजी, सेठ बिरधमळजी तथा सेठ गाढ्मळजी । इनमें से सेठ सिरहमळजी आजीवन म्यूनि-सिपल कमेटी के मेम्बर रहे परन्तु इनकी आयु बळवान नहीं हुई और यह २९ वर्ष की अवस्था में ही स्वर्ग-वासी होगये। जोघपुर राज्य ने इनको भी सोना तथा ताज़ीम प्रदान की थी। सेठ गाढ़मळजी इस कुलकी (Joint Hindu Family ) रीति के अनुसार इनके गोद हैं। रायबहादर सेठ समीरमलजी के दूसरे पुत्र अभयमळजी भी मृत्यु तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे थे। ये बढ़े लोकप्रिय तथा कार्यवृक्ष थे परन्तु खेद की बात है कि इनका अल्पायु में ही स्वर्गवास होगया। इनके पुत्र सेठ सोभागमलजी हैं।

इन दिनों में इस वराने का सब कार्य्य भार रायगहादुर सेठ विरधमलजी के हाथ में है जो राय बहादुर सेठ समीरमकत्री के तीसरे पुत्र हैं। इनकी अध्यक्षता में इनके छोटे भ्राता सेठ गादमलजी तथा भतीजे सेट कानमळजी सब कार्य बड़े प्रेम और मनोयोग से करते हैं। सेठ गाद्मलंजी कुछ समय तक न्यूनिसिपल कमेटी के मेन्बर रहे तथा इस समय एडवर्ड मिल न्यावर के चेयरमैन हैं । इनके पांच पुत्र हैं, जिनमें से बड़े कुँवर उमरावमछजी तो दूकान के काम में सहायता देते हैं और शेष चार अभी बाल्यावस्था में हैं।

रायबहादुर सेठ विरधमलजी का जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आप अरने जेष्ठ श्राता अभयमळजी की अल्पायु में ही मृत्यु हो जाने के पश्चात् अत्युत्तम रीति से सब काम चला रहे हैं। जनता तथा.बिटिश सरकार इनके काम में सदा सन्तुष्ट रहती है आप ऑनरेरी मिलस्ट्रेट भी हैं । सरकार, ने सन् १९२६ में इनको रायबहादुर की प्रवी से सुशोमित किया। आएने नये विक्टोरिया अस्पताल में एक्सरेज की कळ कई हजार, रुपया देकर मंगाई हैं जिसके द्वारा प्रत्येक मनुष्य के अन्दर के रोग का जिदान होजाता है । आपकी दूकानें बन्दई, कलकत्ता आदि बीस स्थानों में हैं जहाँ व्याज का । धंधा व सीना

चांदी, तांबा, पीतल, जस्ता, चीनी, कपड़े आदि का न्यापार सीधा बिलायत से होता है। रामकृष्टीपुर ( कलकत्ता ) में आपका चांबल का बढ़ा भारी न्यापार होताहै। कई स्थानों पर यह फर्म स्टेट बेंकर है।

#### लोढ़ा हणुतंचंदजी का पारिवार, जोधपुर

ावरजा माधोसिंहजी, के पूर्वंत्र छोढ़ा सुलतानमङजी से इस खानदान की शाखा अलग हुई।
. सुलतानमञ्जी की कुछ पुत्रतों के बाद छोढ़ा रामचन्दजी हुए।

र्रामचन्टजी लेकि — आप फलीदी के हारम के पद पर नियुक्त किये गये थे। पर किसी कारणवश आप राज्य द्वारा केंद्र कर लिए गये। केंद्र से मुक्त होने पर आपने राज्य की नौकरी न करने का निश्चय किया। इसके बाद आप अजमेर की ओर आ गये। और अपनी कार्य्य कुशलता से अच्छा दृत्य उपाजन कर लिया। आपकी पीसांगन की हवेलियों अब भी लोदों की हवेलियों के नाम से मशहूर हैं। छोदा रामचन्दजी के साहिबचन्दजी, शिवचन्दजी और शोभाचन्दजी नामक ती न पुत्र हुए। इनमें से अत्येक को अपने पिताजी की सम्पत्ति से लगभग तीन-तीन लाख रुपये मिले थे। पर इन्होंने इस दृत्य की बर्बाद कर डाला और अपने पुत्रों के लिये कुछ नहीं छोड़ा। इससे लोढ़ा शोभाचन्दजी के पुत्र रूपचन्दजी की आर्थिक इप्टि से बढ़ी शोचनीय स्थिति हो गई।

रूपचदजी लोढा—आप बढ़े साहसी थे। आप पीसांगन से अजमेर चले आये और सिपाहीगिरी की नौकरी करली। इसी समय आपने फारसी भाषा का भी अच्छा ज्ञान श्रप्त कर लिया। वहाँ से आप जोधपुर आये, और २०) मासिक पर बिटिश रेजिमेण्ट में वशेल हो गये। बढ़ते बढ़ते आप १५०) मासिक तक पहुँच गये। इसी समय मारवाढ़ के गोड़वाढ़ प्रांत में भीणों ने विद्रोह मचा दिया। इस विद्रोह का दमन करने के लिये जोधपुर शाज्य की ओर से रूपचन्दजी भेजे गये। इन्होंने इस कार्य में बढ़ी सफलता प्राप्त की। इसके बाद आप नागोर के कोतवाल तथा सिवाने के हाकिम बनाये गये। सिवाने से आप सांचोर के हाकिम होकर गये। |यहाँ से अवसर प्रहण कर आप जोधपुर रहने रगे। जहाँ आजीवन आपको ६०) मासिक पेन्शन मिलती रही। सम्बत् १९५५ में आपका स्वर्गवास हुआ।

बमूतचन्दनी लेढि।—रूपचन्दनी के बड़े पुत्र बमूतचन्दनी सांचीर, शेरगढ़, फलोदी भौर साम्भर आदि अनेक स्थानों पर हाकिम रहे। फलोदी मे आपने बड़ी बहादुरी से डाकुओं का उपद्रव शांत किया और उनके नेता को गिरफ्तार किया, इससे राज्य की ओर से आपको पुरस्कार मिला। ईस्वी सन् १९२७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र लोढ़ा किशानचन्दनी सेशन कोर्ट में सरिश्तेदार है।

हण्यतचंदजी लोडा-रूपचन्दजी के दूसरे पुत्र लोढ़ा हणवन्तचन्दजी का जन्म सन्वत् १९२५

में हुआ। सम्बत् १९४६ में आप मैद्रिक पास हुए। बाद आपने बास फार्म महत्रमा तथा कोठारे में नौकरी की । सम्वत् १९५६ में आप स्टेट जवाहरखाने के सेम्बर हुए । सम्वत् १९५८ में आप नौकरी से रिटायर हुए। सन् १९११ में आप जोधपुर राज्य की ओर से किंग जॉर्ज प्रैज़ेंट शो में प्रतिनिधि होकर कलकत्ता गये थे। आपने बम्बई में व्यापार भी अच्छी सफलता के साथ किया था। आप जोधपुर के ओसवाल समाज के विशेष व्यक्तियों में से हैं। आप बढ़े मिलनसार और योग्य सज्जन हैं। आपके भोपारुचन्द्रजी और गणेशचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। छोडा भोपारुचन्द्रजी का जन्म सम्वत् १९७५ में हुआ। आपने जोधपुर से एफ ० ए० तथा बम्बई से बी कॉम की परीक्षा पास की। इसके बाद आए रेल्वे ऑंडिट ऑंफिस में इन्स्पेक्टर ऑफ् अकार्डण्टस् ग्रुकर्रर हुए। और इसं पद पर आप इस संगर्य काम करते हैं। लोदा भोपालचन्द्जी बड़े योग्य और प्रतिभासम्पन्न सजन हैं, जोधपुर सरदार हाईस्टूल के बनवाने में आपने दिन-रात परिश्रम कर देखं रेख रक्खी और बढ़ी ही किफायतशारी से एक भन्य और सुन्दर इमारत बनवाने में शुभ प्रयास किया। समानहित के कार्क्यों में आंप दिलचस्पी रखते हैं। आपके छोटे भाई गणेशचन्द्रजी ऑ बिट ऑ फिस से नौक्री करते हैं।

लोड़ि वंतमलजी का खानदीन, जीधपुर

इस खानदान के पूर्वज़ों का मूल निवास स्थान मेड़ता है। वहाँ से पहाड़ मलजी के पुत्र जसर्वतमळजी जोधपुर आये, तब से यह परिवार जोधपुर में निवास करता है। जसर्वतमळजी का स्वर्गवास संवत् १९४२ में हुआ। इनके कुन्दनमलकी, जीवनमळजी और पारसमलजी नामक तीन पुन्न हुए। हुन्दनमळजी जोधपुर रियासत की ओर से एजण्ट के यहाँ वकील थे। संवत् १९३६ में वकालत छोड़कर े आप बोहरागत का काम करने छगे, तथा सवत् १९६५ में स्वर्गवासी हुए। जीवनमळजी भी कुन्दनमळजी के बाद एजण्ड के यहाँ वकीछ रहे। इनके छोटे श्रांता पारसमलजी फौजदारी कोर्ट में काम करते रहे।

कोदा कुन्दनमक्जी के सावतमक्जी, चंदनमक्जी और बुधमक्जी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। सार्वतमल भी सन् १९०५ से जोघपुर स्टेट के पुलिस विभाग में सर्विसे करते हैं और इस समय बाइमेर में सर्कुल इन्स्पेक्टर योलिस हैं । आपके छोटे आता चंडनमलजी कोर्ड ऑफ वार्डस् के मैनेजर और व्रथमलजी शेंशन कोर्ट में पोतदार हैं। इसी तरह जीवनमलजी के पौत्र हरखमलजी इनवेटिंग ऑफिस में सर्विस करते हैं और पारसमलजी के पुत्र हिम्मतमलजी, बीडवाणा में वकालात करते हैं।

शाह लच्मीमल प्रसंत्रमंल लोढ़ा, नागौर

यह परिवार मूंछ निवासी नागौर का ही है। इस परिवार में छजमलजी बेड़े नामांकित तथा बहादुर प्रकृति के पुरुष हुए। अभवती संताने छजमकोत छोड़ा कहंखाई । आपके नीमका छजमहरू आज भी नागौर में विद्यमान हैं। आपके पूर्वज सारंगशाहजी-को देहली बादशाह-ने शाह की पदवी ह्नाथत की थी-। सं०-१७५६ में महाराजा अजीतसिंहजी ने आपको आधे महस्ल की माफी का परवाना देकर सम्मानित किया। आपके सुजानसिंहजी, सबलसिंहजी, भावसिंहजी तथा-मगवतसिंहजी नामक चार पुत्र हुए।

मावसिंहजी लोडा—आप बड़े प्रभावशाली साहुकार थे। एक समय आपके नेतृत्व में नागौर के साहूकारोंने राज्य से अप्रक्ष होकर नागौर छोड़ दी.सब संदत् १७७४ में जोधपुर नरेश अजितसिंहजी ने आपके नाम पर दिल्लासा का पन्न भेज कर सब को पुनः वापस बुलाया था। नागौर वापस आने पर-आपको जोधपुर दरबार में बैठने का कुरुब इनायत किया था। आपका बीकानेर स्टेट में भी अच्छा सम्मान था। आपके हठीमळजी, अमयमळजी तथा हिम्मतमळजी नामक तीन पुत्र हुए। आप सब भाइयों को जोधपुर दरबार की ओर से कई स्वके प्रवाने, दुशाले तथा सिरोपाव बक्षे गये थे।

सेठ हठीसिंहजी के पुत्र हिन्दूमलजी को सं० १८६६ में जोधपुर द्रबार की ओर से सिरोपाव इनायत किया गया। आपके परशीमलजी, गढ्मलजी, भारमलजी तथा कौजमलजी नामक बार पुत्र हुए। इनमें गढ्मलजी के गम्भीरमलजी, सिरेमलजी तथा मगनमलजी नामक तीन पुत्र हुए। आप होगों ने संवत् १९६४ में जोधपुर के घेरे के समय महाराजा मानसिंहजी को अर्थिक मदद दी थी, जिससे मुसुन्न होकर मानसिंहजी, ने आपको मुक रुक्का इनायत किया था।

लोदा मगनमल्जी के सौभागमल्जी, छगनमल्जी, मनरूपमल्जी, अनोपचन्दजी तथा बहाहुर मल्जी नामक प्रांच पुत्र हुए। आप लोगों को भी जोधपुर स्टेट की ओर से दुशाले, सिरोपांव व खास सके हनायत किये गये थे। इनमें से सेट सौभागमल्जी के जावन्तमल्जी, मनरूपमल्जी के मनोहरमल्जी, कस्तूरचन्द्रजी तथा जीतमल्जी और बहादुरमल्जी के जसरूपमल्जी नामक पुत्र हुए। इनमें से कस्तूरमल्जी अनोपचन्द्रजी के नाम पर, जसरूपमल्जी के ज्येष्ठ पुत्र सुपारसमल्जी जावंतमल्जी के नाम पर और जीतमल्जी के पुत्र वासीलल्जी मनोहरमल्जी के यहाँ पर दत्तक गये। सेट फूलमल्जी जगरूपमल्जी तथा धासीमल्जी को जोधपुर स्टेट की ओर से दुशाले इनायत हुए। सेट घासीमल्जी ने १९५६ के अकाल में गरीबों तथा पदीनशीन औरतों की बड़ी इम्दाद की थी। आपके इस समय लक्ष्मीमल्जी, प्रसन्नमल्जी तथा मंत्रालल्जी नामक पुत्र विद्यान हैं। इनमें से लक्ष्मीमल्जी, कस्तूरमल्जी के नाम पर तथा प्रसन्नमल्जी,जीतमल्जी के नाम पर तथा प्रसन्नमल्जी,जीतमल्जी के नाम पर तथा प्रसन्नमल्जी,जीतमल्जी के नाम पर तथा हैं।

वर्तमान में इस परिवार के मुख्य व्यक्ति सेट लक्ष्मीमलजी, प्रसन्नमलजी, भँवरमलजी, कुंद्रनमलजी, (जसक्ष्प्मलजी, के मुत्र) और गंगामलजी (सुपारसमलजी के पुत्र) विद्यमान हैं। इस समय सेट लक्ष्मीमलजी के पुत्र चंचलमलजी, विरद्मलजी गुलावमलजी, वहांभसिंहजी,

त्रवतमलजी और मोहनसिहजी हैं। सेठ प्रसन्नमलजी के पुत्र प्रकाशमलजी, दिलबुशहास्त्रों, गंगामलें जो और प्रेमसिहजी है। प्रकाशमलजी ने बीठ काम की परिक्षा पास की है। और गंगामलंजी सुपारसमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। सेठ भैंवरमलजी के पुत्र मनोहरमलजी च भीमसिहजी तथा कुंदनमलंजी के पुत्र वगममलजी व हणुतमलजी हैं।

नागीर के ओसवाल समाज में यह परिवार अच्छी इंडजित रखता है। जब इ.भी जोधपुर दरबार नागीर आते हैं, तो अणबीचे मोतियों से तिलक करने का अधिकार लोड़ा - ( छजमलोते ) परिवार को ही प्राप्त हैं।

#### सेठ मूलचन्द मिलापचन्द लोढ़ा, नागोर

यह खानदान नागोर में ही निवास करता है। इस खानदान के पूर्वज शाह टीडरमलजी छोदा की सातवीं पीढ़ी में सेठ मेहतावचन्दजी छोटा हुए। इनके मूलचन्दजी और मिलपिचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ मूलचन्दजी छोदा का जन्म संवत् १९२१ में हुआ। आप ज्यापार के निमित्त संवत् १९४५ में बम्बई गये, और वहाँ के ज्यापारिक समाज में आपने अच्छी इज्जत पाई। संवत् १९६५ में नागोर में आपका स्वर्गवास हुआ।

सेट मूलचन्द्रजी के बाद फर्म का ज्यापार उनके छोटे माई सिलायचन्द्रेजी ने सद्घाला, आपको जन्म संबद् १९२५ में तुआ। आपने इस फर्म के ज्यापार को बहुत उन्नति पर पहुँचाया और इसकी बाखाएं बम्बई के अलावा कलकता, अहमदाबाद तथा सोलापुर में खोलीं। नागोर के ओसवाल समाज में आप अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। तथा बम्बई वालों के नाम से बोले जाते हैं।

सेठ मूलचन्द्रजी के पुत्र कैवलचन्द्रजी होशियार व्यक्ति थे। सँवत् १९८७ में इनका शरीरान्त हुआ। इनके बढ़े पुत्र माघोसिंहजी स्वर्गवासी हो गये है और प्रसन्तंवन्द्रजी सुमेरचन्द्रजी तथा हुकुमचन्द्रजी नामक ३ पुत्र विद्यमान हैं। - प्रसन्नचन्द्रजी न्यापार में भाग होते है और छोटे आता कालेज में पढ़ते हैं।

सेठ मिलायचन्द्रजी के पुत्र कानचन्द्रजी नैमीचन्द्रजी और मंगलचन्द्रजी ध्यापारिक कारबार सम्हालते हैं। कानचन्द्रजी के पुत्र स्रजचन्द्रजी और सरूपचन्द्रजी है। इसी तरह नेमीचन्द्रजी के पुत्र किशोरचन्द्र, मंगलचन्द्रजी के पुत्र सँवरचन्द्र और प्रसन्नचन्द्रजी के मनोहरचन्द्र और अमरचन्द्र हैं।

नगर सेठ कालुरामजी लोढ़ा का खानदान, शिवगंज

इस परिवार के पूर्वज (टोडरमलोत) लोढ़ा रायचन्द्रजी के प्रेत्र लोढ़ा कचरदासजी सं० १८५० में सोजत से पाली आये। यहाँ अफीम के धन्धे में इन्होंने अच्छी तरको पाई। इनके चौथमलजी और काल्हरामजी नामक २ पुत्र हुए। नगर सेठ कालूरामजी लोढ़ा—आप पाली की पंचपंचायती में प्रधान क्यक्ति थे। आपको जोधपुर महाराजा मानसिंहजी ने और तखतसिंहजी ने सिरोपाव इनामत कर सम्मानित किया था। संवत् १९११ में पाली पर टैक्स बढ़ाये जाने के कारण आप अपने साथ कई लखपनियों को लेकर सिरोही स्टेट में चले आये, और वहाँ के महाराव शिवसिंहजी के नाम से एरनपुरा के पास शिवगंज नामक बस्ती आबाद की। इसके टपलकों में सिरोही दरबार ने आपको "नगर सेठ" की पदवी प्रदान की। आपकी दुकानें उदयपुर, गुजरात और बम्बई मे थीं। संवत् १९१६ में आपने ऋषभदेवजी का संघ निकाला। और इसी साल भादवा बदी ७ को भोजन में किसी दुश्मन द्वारा जहर दिये जाने के कारण आप उदयपुर में स्वर्गवासी हुए। सन् १९१४ के गदर में आपने अंग्रेजों की बहुत मदद की थी।

ें सेठ जुहारमलर्जी लोडों—आप सेठ काल्ड्रामजी लोड़ा के पुत्र थे। उदयपुर दरबार ने आपको अपने राज्य में आधे महसूल माफ़ रहने का परवाना दिया था। आपको जोधपुर दरवार के हाकिम मनाकर शिवगंज से २ बार पाली ले गये। संवत् १९२४ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर सेठ चौथमल्जी के प्रपौत्र बरदीचन्द्रजी दत्तक आये।

सेठ चौधमलजी लोढा—आपकी दुकान संवत् १९३७ मे एरनपुरा कन्ट्रनमेंट की ट्रेंजरर थे, पाळी से पुनः शिवगंज आने पर सिरोही दरवार ने आपको २ कुए तथा कस्टम की आप से ५) सैकड़ा देने का हुकुम दिया। आपकी दरवार और गवर्नमेंट में अच्छी इज्जत थी। संवत् १९६५ में आप स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में आपके पुत्र सेठ तखतराजजी विद्यमान हैं।

सेठ तखतराजजी का जन्म संवत् १९५० में हुआ। आपको शिवर्गज की कस्टम की आय से ५) सैकड़ा मिलता है। यहाँ की जनता में आप लोकप्रिय तथा अतिष्ठित सज्जन है। आप स्थानीय गीशाला और वर्द्धमान विश्वपीठ के प्रेसिडेण्ट है। आपने परिश्रम करके शिवर्गज में पैदा हुई ओसवाल समाज की तह को ४ साल पहिले मिटाया है। आपके पुत्र प्रकाशराजजी और वर्ल्बन्तसिंहजी हैं।

इसी तरह इस परिवार में सेठ काल्हरामजी के बड़े श्राता चौथमलजी के कुटुम्ब में सेठ घेवरचंदजी भुन्नीलालजी और बलवन्तसिंहजी हैं।

#### सेठ नवलमल हीराचन्द-लोढ़ा, बगड़ी-

- इस परिवार का तीन चार सौ वर्ष पूर्व नागौर से वगड़ों में आगमन हुआ। इस परिवार के पूर्वज सेठ दौलतरामजी और उनके पुत्र नवलमलजी ४०-५० साल पहिले न्यापार के लिए बगड़ी से कामठी गये और वहाँ आपने दुकान की। कामठी से आपने रायपुर में दुकान की। सेठ नवलमलजी संवत् १९५१

# प्रोसवाल जाति का इतिहास कि



नगरसेठ तखतराजजी स्नोड़ा, शिवगंज.



सेंठ केवलचन्दजी लोदा, नागौर.



व॰ सेठ श्रानन्दमलजी लोड़ा (श्रानंदमल किशनमल) सुजानगढ़.



श्री॰ जसवंतासिहजी लोढ़ा बी॰ काम॰ बनेड़ा.

में स्वर्गवासी हुए। आपके हीराचन्द्रजी और जसराजजी नासक दो पुत्र हुए। इन बन्धुओं में सेठ हीराचंद्रजी कोदा संवत् १९६३ में स्वर्गवासी हुए। सेठ जसराजजी छोड़ा का कारबार बंगकोर में था, आप हे पुत्र अनराजजी और पौत्र अवीरचंद्रजी का २ साळ पूर्व छोटी वय में शरीरान्त हो गया।

सेठ हीराचन्द्रजी लोडा के पुत्र सोमागमल्जी और अमोलकचन्द्रजी विद्यमान हैं। आप बन्धुओं का अन्म क्रमशः संवत् १९५० और १९५८ में हुआ। आपने लगमग २० साल पूर्व मद्रास प्रान्त के मदुरान्त- कम्म नामक स्थान में बेड्सिंग आपार आरम्म किया, और इस तुकान से अन्छी सम्पत्ति उपार्जित की। आपारिक कामों के अलावा आप बन्धु सार्वजनिक शिक्षा प्रचार के कामों में प्रशंसनीय भाग छेते रहते हैं। आर जैन गुस्कुल ज्यावर के ट्रस्टी हैं और उसमें १ हजार रुपया प्रतिवर्ष सहायता देते हैं।

सेठ अमोलकचन्द्रजी छोढ़ा स्था॰ जैन कान्फ्रेंस की जनरल कमेटी के मेन्बर और बगड़ी की श्री महावीर जैन पाठसाला के सेकेटरी हैं। इसी तरह के वार्सिक, व विद्योत्त्रति के कार्मी में आप सहयोग होते रहते हैं। बगड़ी के ओसवाल समाज में आपका परिवार बड़े सम्मान की निगाहों से देखा जाता है।

सेट सोभागमळजी के पुत्र मिश्रीलाळजी, धरमीचन्दजी तथा माणकचन्दजी हैं। मिश्रीलाळजी सुशीळ तथा समसदार युवक हैं। तथा फर्म के व्यवसाय में भाग छेते हैं।

#### सेठ इन्द्रमलजी लोढ़ा का परिवार, सुजानगढ़

इस परिवार के पूर्वज सेट बागमछजी छोदा अपने मूछ निवास स्थान नागीर में व्यापार करते थे। इनके पुत्र सूरजमछजी तथा चॉव्मछजी ने संवत् १९०० में सुजानगढ़ में सूरजमछ इन्द्रमछ के नाम से दुकान की। सेट स्रजमछजी ने अपने नाम पर अपने मतीजे इन्द्रमछजी को दत्तक छिया। सेट इन्द्रमछजी के जीवनमछजी, आनदमछजी, दौछतमछजी और कानमछजी नामक ४ पुत्र हुए। इन आताओं ने संवत् १९५१ में कछकते में आनंदमछ कानमछ के नाम से जूट का ज्यापार शुरू किया। संवत् १९६० में एक कपड़े की मांच कानमछ किशानमछ के नाम से और खोळी गई। इन चारो माहयों ने कठिन परिश्रम कर अपने व्यवसाय को उन्नति पर पहुँचाया। सवत् १९०५ में आप छोगों का कारवार अछग २ हुआ।

सेठ जीवनमलजी—आप सुजानगढ़ में ही कारबार करते रहे इनके पुत्र गणेशमलजी ने अपने बाम पर झमरमलजी को दत्तक लिया। झमरमलजी के पुत्र जीतमलजी इस समय सुजानगढ़ में ही रहते हैं।

सेठ आनन्दमलकी—आपने पीरगाला (बंगाल) और रंगपूर में अपनी श्रांच आनन्दमल किशान-मल के नाम से खोली। इस पर जूट का ज्यापार आरम्भ किया। आएके हाथों से ज्यवसाय को उन्नति 'सठ दोलतमलजों आपके यहाँ जूट और कपदे का व्यापार होता है। आप संवत् १९८२ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सेठ जवरीमलजी, मोहनमलजी, मोतीमलजी एवं सोहनमलजी हैं आप संव सज्जन व्यापार में सहयोग हेते हैं। जवरीमलजी के पुत्र झमरमलजी, भवरमलजी, सुपार्वमलजी एवं हाथीमलजी हैं। मोहनमलजी के पुत्र अंगारमलजी, मोतीमलजी के रेवतीमलजी और सोहनमलजी के पुत्र उन्मेदमलजी हैं।

सेठ कानमजनी—आपका न्यापार केसरीमल झ्मरमल के नाम से कलकत्ते में था, लेकिन सन्वत् १९७४ में आपके स्वर्गवासी होने के समय आपके पुत्र छोटे थे, अतः वहाँ से न्यापार उठा दिया गया.। इस समय आपके पुत्र भोपालमलजी, केसरीमलजी और बहादुरमलजी सुजानगढ़ में रहते हैं।

ं इस परिवार की ओर से सुजानगढ़ स्टेशन पर एक सुन्दर धर्मशाला बनी हुई है तथा श्मशान 'भूमि में बारों भाइयों की स्पृति में १ छन्नी और मकान बना है।

## श्री नैनसुल रामचन्द्र श्रोसवाल ( लेव्हा ) सुसावल

हैंस परिवार के पूर्वज सेठ दौलतरामजी लोड़ा, घोड़नदी (पूना, में गल्ले का व्यापार करते थे। हनके पुत्र रामचन्द्रजी का जन्म संवत् १९२२ में हुआ। आप भी गल्ले की अव्हत का व्यापार और आक्कारी तथा सिविल बंट्रान्टिंग का कार्य करते रहे। बहुत पहिले आपने मेट्रिक का हम्तहान पास किया। संवत् १९०० से आप रामचन्द्र दौलतराम के नाम से पूना में व्यापार करते हैं। आपके चुन्नीलालजी, हंसराजजी और नैनसुखजी नामक ३ पुत्र हैं।

्थी ज़ुन्नीलालजी लोढ़ा २२ सालों तक बम्बई प्रेसीडेण्सी, में सब रिज्यूर रहे। इधर २ सालों से रिटायर्ड हो कर पूना में रहते हैं। आपके छोटे आई हंसराजजो ने २॥ सालों तक फ्रांस और मेसोपोटा: मियाँ में मिलटरी अकाउन्ट डि॰ में 'सर्विस की। वहाँ से आप पूना आये और इस समय अपने पिताजी के साथ ज्यापार में सहयोग लेते हैं। इनसे छोटे आई नैनसुखनी ओ प्वाल ने सन् १९२६ में एड॰,एड॰बी॰

की डिगरी हासिल की और उसके दो साल बाद से आप 'शुसावल में प्रेक्टिस कहते हैं। आप शुद्ध खहर धारण करते हैं तथा भुसावल के प्रतिद्वित वकील हैं।

थी नन्द्वाई जोसवाल आप श्री नैनसुखजी जोसवाल की धर्मपत्नी एवं सेठ घोंडीरामजी सींवसरा की कन्या रत हैं। ओसवाल समाज की इनींगिनी शिक्षित रमणियों में आपका नाम अग्रगण्य है। वैसे सो आपका शिक्षण मराठी चौथी कक्षा तक ही हुआ है, पर आपके पिताजी की स्त्री-शिक्षा की भोर विशेष अभिक्षि होने से आपने पठन पाठन द्वारा अपने अध्ययन को अज्ञा . बढ़ाया है ।,, अप महाराष्ट्र प्रान्तीय जैन की परिषद् के मालेगाँव अधिवेशन की समानेत्री थीं। आपने ओसवाल नव्यवक के भारवादी--महिलांक का सम्पादन किया था। आप ग्रुद्ध खहर घारण काती हैं. तथा परदा के समान जघन्य प्रथा-की विरोधी हैं। आपके धार्मिक तथा सामाजिक सुधार विषयक छेल हिन्दी ,और मराठी के पत्रों में प्रकाशित होते रहते हैं।

## ् सेठ आलुम्बंद शोभाचंद लोहा, हिंगनघाट

ें इस खानदान के पूर्वजों का मूर्छ निवास स्थान नागोर ('मारवाइ') का है। सब से प्रथम इस बानदान के पूर्व पुरुष सेठ आलमचन्दजी ने ८० वर्ष पूर्व हिंगनवाट में आकर अपनी फर्म स्थापित की थीं । आपके पुत्र शोभाषान्वजी के हाथीं से इस फर्म की उन्नति हुई । ' इनके जेठमळजी तथा हरकषन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से सेट जेठमळ्जी का सं १९८५ में स्वर्गवास-हो गया है। आप- बदे धार्मिक पुरुष थें.।-स्थानकवासी रत्न चितामणि सभा के आप संचालक थे। आपके रिखबदासजी नामक एक पुत्र हैं।

इस समय इस फर्म के संचालक सेठ हरकचन्द्रजी तथा रखबदासजी हैं। आपकी फर्म पर सराफी का न्यापार होता है। अग छोगों ने हिंगनघाट के स्थानक में ३०,००) तथा, पाथरड़ी जैन पाठ-शाला में ५००) की सहायता प्रदान की है। इसी प्रकार और भी सार्वजनिक कारवीं में देते रहते हैं। ...

# सेठ जनीलाल लुगकरण लोहा चाँदा

इस परिवार का निवास तीवंरी ( जोधपुर हटेट ) है। आप मन्दिर मार्गीय आस्रोय के मानने वांके सजान हैं। चाँदा में सेठ खणकरणजी छोडा ने स्मामग ५० सार्क पहिले इस-दुकान का स्थापन किया, आप बात के बढ़े पक्के पुरुष थे और यहां के न्यापारिक समाज में अच्छी इजात रखते -थे। आपका शरीरान्त तार्व २० मार्च सन् १९३३ को हुआ। आपके पुत्र छोटा सौमागमलजी तथा मोतीलालजी फर्मः के न्यापार को भर्की प्रकार संचार्कित कर रहे हैं । सौभागमछजी का जन्म संवत् १९५९-में हुआ । ' ' -

43

भापके यहाँ चांदा में चुन्नीलाल लूणकरण के नाम से भाइत, रूई तथा सूती कंपडे का क्यापार होता है तथा वणी, आसिफाबाद (सुगलाई) और कुन्ना पेंठ (निजाम) में सौमागमल मोतीलाल के नामसे कपड़ा चाँदी सोना और किराने का काम काज होता है। यह फर्म यहाँ के व्यापारिक समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखती है।

#### सेठ मोर्तालाल ग्तनचंद, लोढ़ा, मनमाड

इस परिवार के पूर्वज छोटा छजमलजी लगभग १००। १२५ वर्ष पूर्व अपने मूल निवास स्थान बढ़ी पादू (जोधपुर स्टेट) से व्यापार के निमित्त मनमाड आये। तथा छजमल सखाराम के नाम से हुकान स्थापित की। आपके मगनीरामजी, हीराचन्दजी, भींवराजजी तथा सखारामजी नामक ४ पुत्र हुए। इन बंधुओं का व्यापार लगभग संवत् १९२० में अलग अलग हुआ।

सेठ सखारामजी लोढ़ा ने इस दुकान के व्यापार को बहुत तरक्की दी 1 आप आस पास के ओसवाल समाज में नामांकित व्यक्ति थे। संवत् १९४७ में सेठ नेनसुखदासजी नीमाणी के प्रयास से जो नाशिक में "ओसवाल हितकारिणी समा" भरी थी, उसमें आप एक दिन के सभापित बनाये गये थे। आपकी दुकान मनमाद के ओसवाल समाज में नामांकित दुकान थी। संवत् १९५० में आप स्वांवासी हुए। आपके पुत्र रतनचंदजी संवत् १९६० में स्वर्गवासी हुए। इस समय इनके पुत्र मोतीरामजी विद्यमान हैं। छोढ़ा मोतीरामजी का जन्म संवत् १९५५ में हुआ। आप भी मनमाद में अच्छी प्रतिष्टा रखते हैं तथा जातीय सुधार के कामों में भाग लेते रहते हैं। आपके यहां आसामी छेलदेन का काम होता है।

इसी तरह इस परिवार में इस समय मगनीरामजी के पौत्र ( मुलतानमलजी के पुत्र ) धनराज जी और हीराचन्द्रजी के पौत्र ( बनेचन्द्रजी के पुत्र ) फूलचन्द्रजी किराने का व्यापार करते हैं।

#### सेंठ मुलतानमल श्रमोलकचन्द लोढ़ा, कातर्णी (येवला)

इस परिवार का मूल निवास बढ़ी पाद (जोधपुर स्टेट) है। देश से सेठ रामसुखजी और अमोलकचन्दजी दोनों आता लगभग ९० साल पूर्व नासिक जिले के कातणीं नामक स्थान में आये। पीछे से सम्वत् १९३५ में इनके तीसरे आता अमोलकचन्दजी भी कातणीं आ गये। सेठ अमोलकचन्दजी के चांदमलजी, मुलतानमलजी, हीराचन्दजी तथा रतनचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें चांदमलजी और रतनचन्दजी विद्यमान हैं। सेठ चांदमलजी रामसुखजी के नाम पर दक्तक गये हैं। आपका कारबार सम्वत् १९७८ में अलग हुआ।

सेठ रननचन्द्रजी का जन्म संवत् १९४० में हुआ। आपके बहे श्राता मुख्तानमछ्जी ने इस दुकान के व्यापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया। आप आस पास की ओसवाल समाज में सम्माननीय व्यक्ति थे। आप संवत् १९८७ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मोतीलालजी और गणेशमलजी हैं। हिराचन्द्रजी के नाम पर ताराचन्द्रजी दत्तक लिये गये हैं। सेठ रसनचन्द्रजी आस पास की ओसवाल समाज में अच्छी इजत रखते हैं। आपके यहाँ मुख्तानचन्द्र अमोलकचन्द्र के नाम से छेन देन और कृषि कार्य्य होता है। आप तेरापंथी आसाय के मानने वाले सजन हैं। आपके पुत्र दीपचन्द्रजी, मोहनलालजी और मुखलालजी हैं।

इसी तरह चांदमलकी के यहाँ चांदमल रामसुख के नाम से व्यापार होता है। आपके पुत्र देवीचन्दजी, लक्ष्मीचन्दजी, किश्तनदासजी, चम्पालालजी तथा दुलीचन्दजी हैं।

सेठ जेठमलं जीगराज लोहा, त्रिचनापछी

इस परिवार का मूल निवास फलोदी ( जोधपुर स्टेट ) मे हैं। आप मन्दिर मार्गीय आज्ञाय के मानने वाले सजन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेट अलेचन्द्रजी के पुत्र प्रेमराजजी थे। इनके मोतीलालकी और देवीचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। सेट देवीचन्द्रजी लोड़ा फलोदी में रहते थे। वहीं से कलकते के साथ अफीम की पेटियों के वायदे का धंधा करते थे। संवत् १९६४ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके जेटमलजी, अगरचंद्रजी और कोगराजजी नामक तीन पुत्र हुए। जेटमलजी का सवत् १९५८ में स्वर्गवास हुआ। आपकी धर्मपत्नी ने दीक्षा प्रहण की।

देश से न्यापार के लिये सेट जीगराजजा लोदा सम्वत् १९८० में श्रिक्षनापश्ची आये और आपने अगरचन्द साहुकार के नाम से गिरवी का न्यापार आरम्म किया। आप बड़े मिलनसार और सरलं स्वभाव के सजन हैं। आपकी बढ़ी बहन श्री सोनीबाई ने सम्वत् १९५५ में मुनि सुखसागरजी महाराज के समुदाय मे दीक्षा प्रहण की। इनका नाम सीमाग्यश्चीजी था। सम्वत् १९७५ में इनका स्वर्गवास हो गया।

सम्बत् १९८६ में सेट अगरवन्द्रजी का स्वर्गवास हो गया। अतः जोगराजजी ने उनका आग निकालकर अपने नाम से धन्धा चाल किया। जेंटमलजी के कोई सन्तान नहीं थी, अतएव उनके उत्तरा-धिकारी आप ही हुए। आप इस समय त्रिचनापछी पांजरापोल के प्रेसिडेण्ट हैं। सेट अगरचन्द्रजी के पुत्र उम्मेदमलजी और बालचन्द्रजी फलोदी में पढ़ते हैं। आपके यहाँ फलोदी में हुंडी चिट्टी का काम होता हैं।

राय साहब लाला टेकचंदर्जा का खानदान, जंडियाला गुरु

इस जानदान के छीग श्री जैन खेताम्बर स्थानकवासी आज्ञाय के हैं। आप छोग मुल निवासी अजमेर के हैं। वहाँ से आप छोग पंजाब के कसेल नामक गांव में आकर बस गये। वहाँ पर इस खानदान की बहुतसी-जमीन जायदाद थी और अब भी इस खानदान के पूर्वजों की "बाबा बैरागी" नामक समाधी बनी हुई है, जहाँ पर आज इस खानदान के बालकों का मुण्डन संस्कार होता है। इस खानदान का कसेल में भावदयानी नामक विशाल मकान बना हुआ है।

कसेल से करीब १५० वर्ष पहले इस खानदान के पूर्वज लाला नन्हूमलजी जिण्डियालागुरु में भाकर बसे और तभी से आपका परिवार यहीं पर निवास कर रहा है। यहाँ के गुरुओं ने आदर सहित आपको अपना साहूकार बनाया और बहुत सी जमीन व जायदाद प्रदान की।

लाला नन्हूमलजी के लाला देवीसहायजी नामक एक पुत्र हुए। लाला देवीसहायजी के लाला भवानीदासजी, गुलाबरायजी तथा महताबरायजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से यह परिवार लाला गुलाबरायजी का है। आप बढ़े धार्मिक और शांतिप्रिय सज्जन थे। आपके लाला परमानन्दजी नामक पुत्र हुए। आप बढ़े घार्मिक सज्जन थे। आपके समय में इस खानदान के सब भाई अलग अलग ही गांते। अतः आपको सब कारबार अकेले ही करना पड़ता था। आपका संवत् १९६५ में स्वर्गवास हो गांवा है। आपके लाला मेहरचन्दजी नामक पुत्र हुए।

छाला मेहरचन्दजी का जन्म संवत् १९०७ में हुआ। आप भी धर्मध्यानी व साध संतां की सेवा मे छगे रहते थे। आपका संवत् १९८५ में स्वर्गवास हुआ। आपके दौगरमलजी, राय साहब लाला टेकचन्दजी, नेतरामजी एवं नन्दलालजी नामक चार पुत्र हुए।

छाला दौगरमलजी का जन्म संवत् १९३० में हुआ। आपने अल्पायु से ही न्यापार में हाथ हाल दिया था। आप बड़े न्यापार कुशल और मशहूर न्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७९ में धोड़े से गिरने के कारण हो गया। आपके छः पुत्र हैं जिनके नाम मुललराजजी, हसराजजी, देशराजजी, बंसीलालजी, रोशनलालजी और माणकचन्दजी हैं।

राय साहब लाला टेकचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आप इस खानदान में बड़े नामी और प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। आपकी समाज सेवा सारे पंजाब में प्रसिद्ध है। आपने २१ फरवरी सन् १९०९ में पंजाब की सुप्रसिद्ध स्थानकवासी जैन समा को स्थापना की और आप ही उसके जनरल सेकेटरी हुए। इसका प्रथम अधिवेशन भी जिण्ड्याले में हुआ। उसी साल जिण्ड्याले में एक गौशाला की स्थापना हुई, जिसके प्रधान आप ही बनाये गये और करीब २४ वर्ष तक यह संस्था आपके नेतृत्व में चलती रही। सन् १९१० में आप जिण्ड्याले की म्युनिसीपालिटी के किमश्चर चुने गये और अभी तक उसी स्थान पर कायम है। सन् १९१० में मेम्बर होने के कुछ ही दिनों पश्चात् आप म्यु० पै० के व्हाइस प्रेसिडेण्ड चुने गये। उसके बाद बहुत समय तक आप उसके ऑनरेरी सेक्रेटरी और सन् १९२३ से

१९३१ तक उसके प्रीसिडेण्ट भी रहे । इसके अतिरिक्त आप अमृतसर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के 'पहले भी तीन साल तक मेम्बर रहे और अब भी मेम्बर हैं। जाप बढ़े उत्साही और सार्वजनिक कार्यों में बड़ी दिलचस्पी से भाग छेने वाले सज्जन हैं। स्थानीय म्युनिसीपाछिटी में आपकी सेवाएँ बढ़ी बहमूख्य समझी गई । यहाँ तक कि हिज एक्सलेंसी गवर्नर सर जाफरे डि॰ माउण्ट मौरोसी ने सन् 1९२९ में जिण्डयाले में दरबार करके अपने भाषण में पंजाब की न्युनिसीपालिटियों को राय साहब टेकचन्दजी की सेवाओं का अनुकरण करने की सलाह दी थी। इसी सम्बन्ध में आपको दो तीन खिळवर्त भी प्राप्त हुई। सन् १९२७ में गवनैमेंट ने भापको "राय साहिब" की उपाधि से विभूषित किया।

सन् १९२९ तक आप पंजाब सभा के जनरछ सेकेटरी रहे और उसके बाद आप उसके सभापति हो गये, जो अब तक हैं। इसके अलावा आप अखिल भारतवर्षीय जैन स्थानकवासी सम्मेलन के प्रांतिक सेकेटरी एवं उसकी स्टेंडिंग कमेटी में पंजाब प्रांत की ओर से प्रतिनिधि हैं। आप ही ने पंजाब के स्थानक बासियों के झगड़ों को निपटाने में मुख्य भाग लिया था। साधु-सम्मेलन अजमेर की कार्य्यवाही में भी आपका प्रमुख भाग था। आप बढ़े समाज सुधारक और साहसी ज्यक्ति हैं। आपने अनेक विरोधों का सामेना करते हुए भी पंजाब प्रान्त में दुस्सा और बीसा फिरकीं में बेटी व्यवहार चालूं होने का रास्ता खुळा किया। सारे पंजाब के जैन समाज में भाप प्रतिष्ठित न्यक्ति माने जाते हैं। आएके इस समय लाला जगन्नाथजी भीर खाला असृतलालजी नामक १ पुत्र हैं। खाला असृतलालजी ने बी० ए० एस० एस० वी० की सनद हासिक की है। बी॰ ए॰ में आपका ब्रिक्टियंट केरेक्टर रहा। आप लाहीर के अमर जैन होस्टल में असिस्टेंट सुपरिटेण्डेण्ट और महावीर जैन एसोशिएसन के नाइस प्रेसिडेण्ट रहे । इसी तरह के सार्वजनिक कामों में आप हिस्सा छेते रहते हैं। आपके पुत्र नरेन्द्रकुमार तथा जेनेन्द्रकुमार हैं। लाला अस्तलालजी के छोटे भाता जगसायजी अपनी फर्म का चॉदी सोने का ब्यापार सम्हालते हैं।

ळाळा मेतरामजी का जन्म १९४५ में हुआ । आप योग्य पुरुष 'और 'डिस्ट्रिक्ट द्रस्वारी हैं। भापके बढ़े पुत्र काला सदनलालजी बढ़े उत्साही व्यक्ति हैं। तथा तमाम दुकानों का काम बढ़ी होशियारी से चलाते हैं । इनके भाई मूलचन्द्जी तथा प्रकाशचन्द्जी भी ब्यापार में भाग छेते हैं । छाला मन्दलालजी का जन्म सं० १९५२ में हुआ। आप जेंडियाला जैन मित्र संडल के सेकेटरी, गौशाला और मर्चेण्ट एसोशियेसन के वाइस श्रेसिडेण्ट हैं। आप चॉदी सोने का ज्यापार करते हैं। इनके कप्रचन्दनी सरदारीलालनी भीर सत्यकुमारनी नामक ३ पुत्र हैं । खाला कप्रचन्दनी ने वीविंग इस्टी-ट्यूट अस्ततसर से डिफ्रोका प्राप्त कियाँ है। आपको बीविंग सम्बन्ध में रूप्दन से २ सार्टिफिक्टेट मिले हैं।

इस समय इस परिवार की जिन्डियाले में ५ हुकार्ने हैं, जिन पर कपड़ा चाँदी सोना मनी लेंडिंग

बर्तन आदि का न्यापार होता है। यहाँ आप छोगों का जैन वीविंग वर्कस नामक कारखाना है। जिसमें सिल्की कपड़ा तैयार होता है। गर्मियों में आपकी ब्रॉच मस्री में भी रहती है। साधु मुनिराजों की सेवा सत्कार मे यह परिवार काफी सहयोग छेता है।

#### लाजा नराताराम हंसराज लोढ़ा. रायकोट (पंजाव)

यह परिवार कई पुश्तों से रायकोट मे निवास करता है। इस खानदान के बुजुर्ग लाला खुशीरामजी साहूकारे का काम करते थे। संवत् १९६० में इनका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र लाला काशीरामजी ने अपनी तिजारत और इज्जत को काफी बढ़ाया। आप २० सालों तक रायकोट म्युनिसिपैलेटी के मेम्बर रहे। स० १९७९ में, ६२ साल की उमर मे आप सर्गवासी हुए। आपके तुलक्षीरामजी, नरातारामजी, प्रनमलजी और किशोरीखलजी नामक ७ पुत्र विद्यमान हैं। पांववें पुत्र सोहनलालजी स्वर्गवासी हो गये हैं। संवत् १९६५ में इन सब भाइयों का कारवार अलग २ हुआ।

लाला नरातारामजी के यहाँ नराताराम हँसरात के नाम से बैद्धित व सादुकारी न्यापार होता है। आप रायकोट की जैन विरादरी के चौधरी है और यहाँ के न्यापारिक समाज में अच्छी इज़त रखते हैं। आपने जैन गुरुकुल पंचकृता में एक कमरा बनवाया है और आप उसकी मैनेजिंग कमेटी के मैम्बर है। आप गुरुकुल के कामों मे इमदाद पहुँचाते रहते हैं। आपके छोटे आता प्रनचन्दजी, रायकोट स्युनिसिपेलिटी के बाइस प्रेसिडेण्ट हैं। आला नरातारामजी के पुत्र हंसराजजी और चिरंजीलालजी हैं। हंसराजजी उत्साही युवक हैं, इनके हेमचन्दजी, चिमनुलालजी और बलवन्तरायजी नामक १ पुत्र है।

छाला तुलसीरामजी के यहाँ तुलसीराम चुक्रीलाल के नाम से कारवार, होता है। इनके पुत्र चुक्रीलालजी, मुक्रीलालजी, अमरनाथजी और शांतिनाथजी तथा प्रनचन्दजी के पुत्र रामलालजी, वचनलालजी और किशोरीलालजी के टेकचन्दजी हैं।

#### लाला चंदनमल रतनचंद का खानदान अम्बाला

इस खानदान के पूर्वज पहले सुनाम (पिटयाला) में रहते थे। वहाँ से आप लोग अम्बाला में आये और तभी से वहाँ पर निवास कर रहे हैं। आप लोग श्री जैन इवेताम्बर मन्दिर मागींय हैं। इस खानदान में ला॰ गुलाबरायजी हुए। इनके पुत्र जमनादासजी के पुत्रोमलजी, कन्हैयालालजी, चढ़ती॰ मलजी तथा गौनमलजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से यह खानदान लाला कन्हैयालालजी का है। जाला कन्हैयालालजी के बसंतामलजी नामक एक पुत्र हुए। आपकी स्मृति में जैन मन्दिर के पास एक धर्मशाला बनवाई गई तथा आपकी धर्मपत्नी की स्मृति में भात्मानंद जैन कन्या पाठशाला क एक मकान दिया गया। आपके उत्तमचंदजी, चंदनमळजी तथा स्तनचंदजी नामक तीन पुत्र हुए। लाला उत्तमचंदजी और चंदनमळजी योग्य तथा धार्मिक न्यक्ति हैं।

टाला रतनचंद्जी बहे समझदार सज्जन हैं। इस समय आप श्री आत्मानंद जैन हॉईस्कूट कमेटी के प्रेसिटेंट, कच्या पाठशाला के प्रेंसिटेंट, आत्मानंद जैन महासभा के कोषाध्यक्ष, हित्तनापुर तीर्थ कमेटी के कोषाध्यक्ष वथा अम्बाला प्रिजनसे सोसायटी के डायरेक्टर हैं। राज्य में भी आपका काफी सम्मान है। आप यहाँ के डिस्ट्रिक्ट व्रवारी हैं। आप प्रायः सभी धार्मिक संस्थाओं में दान देते रहते हैं। आप के यहाँ चोदी, सोना व कमोशन एजेन्सी का काम हीता है। यहाँ पर आपको काफी जायदाद है।

#### राजसिंहजी लोड़ा का परिवार, वनड़ा

इस परिवार का मुक निवास स्थान मॉडलगढ़ है। वहाँ यह परिवार बड़ा सम्माननीय समझा जाता है। मांडलगढ़ से राजसिंहजी लोटा बनेड़ा आये। यहाँ के अधिपति ने आपको रेवेन्यू दिपार मेण्ट की व्यवस्था डा कार्य्य साँपा। आपके पुत्र उम्मेदसिंहजी भी बमेड़ा में सर्विस करते रहे। उदयपुर महाराणा की ओर से इस परिवार को 'नगर सेट" की पदवी प्राप्त है तथा यह कुटुम्ब बमेड़ा की जनता और वहाँ की जोसबाल जाति में आदरणीय माना जाता है।

उम्मेदसिंहजी होंदा के पुत्र जसवन्तसिंहजी छोदा की आयु इस समय २३ साल की है। कापने डर्यपुर हॉई स्कूछ से मेट्रिक, सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से कामर्स की इन्टरमीनिप्ट और कलकत्ता यूनि-विसेटी से वी कॉम की परीक्षाएँ पास की। इस वर्ष आप जागरा यूनिवर्मिटी के प्रीवियस एक० एक० बी और बम्बई के जी० डी० ए० इस्तहान में बैठे हैं। आपने अपने पैरों पर खड़े रह कर उच्च शिक्षा प्राप्त की है। इस समय आप अण्डारी विद्यालय इन्दौर में कामर्स के अध्यापक हैं।



### **ब**ह्हा

## डहू। गौत्र की उत्पत्ति

दसवीं शताब्दी में सोलंकी वंश में सिद्धराज जयसिंह नामक एक नामी व्यक्ति हुए, जिन्होंने पालनपुर से १९ मील की दूरी पर गुजरात में सिद्धपुरपाटन नामक नगर बसाया था। इनके पुत्र कुमार पाल ने सन् ११६० में जैन धर्म अंगीकार किया। इसके अनंतर इनके पौत्र राजा नरवाण ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से श्री भट्टारक घनेश्वरसूरिजी की खूब आवभगत की तथा अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर जैन धर्म स्वीकार करने का वचन दिया। श्री घनेश्वरसूरिजी महाराज ने अम्बादेवी का स्मरण किया और इन्हें आशीर्वाद देकर आश्वासन दिया। श्री क्रमेश्वर में इनके एक पुत्र उत्पन्न हुआ और इन्होंने भी जैन धर्म की दीक्षा छी। तभी से इनकी कुळदेवी अम्बादेवी हुई जो आज तक इस खानदान में मानी जाती हैं। उस समय राजा नरवाण तथा इनके वंशज "श्रीपति" इस गौत्र से पुकारे जाते थे।

इनके बाद तेलपाद जी नामक एक राजा हुए, जिन्होंने सीलह गांवों में भगवान महावीर तथा भगवान ऋषभदेव के मन्दिर बनवाये। ऐसा कहा जाता है कि एक समय जब ये मंदिर तथार करंवाने जा रहे थे, इन्होंने इनकी नीमों में तेल और घी के सैकड़ों डब्बे कुढ़वाये जिससे इस जानदान का गौत "तिलेर।" प्रसिद्ध हुआ। इनकी २९वीं पीदी में सारंगदास जी हुए, जिन्होंने जैसल मेर छोड़कर जोधपुर से ८० मील उत्तर की ओर बसे हुए फलौदी को अपना निवासस्थान बनाया। ये बढ़े वहादुर और साहसी थे। इन्होंने भारत के कई स्थानों में व्यापार के लिए यात्रा की तथा इसी सिलिसले में सिंध की ओर भी गये। वहाँ पर सिंध के अभीर ने इनकी कार्य कुशलता तथा बहादुरी से प्रसन्त होकर इनका बहुत सन्मान किया। इनका शरीर बहुत गठीला और मजबूत था। इनकी इस लोहे के समान शरीर की मजबूती को देखकर सिंध के अभीर ने इन्हें "ढढ़" इस नाम से प्रकार। था। इस शब्द का सिंधी भाषा में बहादुर यह अर्थ निकलता है। धीरे २ "ढढ़" यह शब्द अपभंश होते २ छहा इस रूप में परिणत हो गया और इस वंश वाले इसी नाम से प्रकार जाने लगे। कालांतर से यह नाम गौत्र के रूप मे परिणत हो गया। सारंगदासजी ने श्री भागवन्दजी महाराज के उपदेश से संवत् १०१७ में लुँकागच्छ अंगीकार किया था कि जिसे इस वंश वाले आज तक मानते चले आ रहे हैं।

 <sup>&</sup>quot;ढढ़" यह शब्द ट्ट इस शब्द का अपर्अश रूप प्रतेत होता है ।

इन्हीं सारंगदासजी के रघुनायदासजी और नेतसीजी नामक दो पुत्र हुए। रघुनायदासजी के परिवार वालों ने फलौदी को ही अपना निवासस्यान कायम रक्खा। नेतसीजी के परिवार वाले कुछ बीकानेर, कुछ जयपुर, कुछ जोधपुर और कुछ अजमेर चले गये । तथा कुछ फलीदी ही में रहकर न्यापार करने लगे । कहना न होगा कि उद्घा परिवार ने जहाँ २ अपने न्यापारिक केन्द्र स्थापित किये, उन सब स्थानों पर उनकी पोजिशन बहुत ऊँचे दरजे की रही। इन छोगों ने अपनी व्यापारिक प्रतिभा से द्रव्य और राज्य सन्मान दोनों चीज़ों को प्राप्त किया। इन होगों के पास तत्काळीन समय के जोधपुर, जैसलमेर तथा बीकानेर के महाराजाओं के दिये हुए ऐसे रुक्के मिलते हैं, जिनसे मालूम होता है कि उस समय के राजकीय वाता-वरण् में इनकी बहुत अच्छी व्यापारिक प्रतिष्ठा जमी हुई थी। जोधपुर और जैसलमेर राज्य की ओर से आप छोगों को चौयाई महस्ल की माफी दी गई थी। अस्तु, अब हम नीचे रघुनाथसिंहजी और नैतसीजी के परिवार का वर्णन करते हैं।

## डड्ढा रघुनाथदासजी का खानदान ( सेठ सुगनमलजी लालचन्दजी बहुा, फ़्लौदी )

डहा रञ्जनाथदासनी के तीन पुत्र हुए जिनमें से तीसरे पुत्र अनोएचन्द्जी के वंश में आगे चलकर क्रमणः जीवराजजी, पीरचन्द्जी, कपूरचन्दजी, किशनचन्दजी और माणिकचन्दजी हुए। इनमें माणिकचन्त्रजी के शाह सुगनमळजी, मर्गनचन्द्रजी और अगरचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए। स्वत् १६९५ में इस खानदान बाले जैसदमेर से चलकर फलौदी (मारवाड़) में जा बसे और तभी से इस परिवार गाले फलौदी में ही निवास करते हैं।

शाह सुगनमल की डेंद्दा-आपका जन्में संवत् १९२२ में हुआ। संवत् १९५७ में आपने ज्यापार के निमित्त मदास प्रान्त की और प्रस्थान किया तथा इसी वर्ष मदास में बैकिइं कोर्स्बार की फर्म स्थापित की । भापके हर्स्मीचन्द्जी, सौभागमलजी तथा ठाळचन्देजी नामक तीन पुत्र हुए।

जन्मीचन्दनी डढ्ढा-इहा रुक्मीचन्दनी का जन्म सवत् । ९३९ में हुआ था। आप वदे ब्यापार कुशल, अनुभवी, योग्य तथा समझदार सज्जन थे। सर्वे प्रथम आएने संवत् १९७० में अपने भाइयों के साथ मद्रास में 'केमिस्ट एण्ड ड्रिंगस्ट' की एक फर्म स्थापित की। इस फर्म के व्यवसाय की भापने अपनी ज्यापार चातुरी तथा बुद्धिमानी से बृहुत चमकाया । इस फर्म पर आपकी कार्य कुशलता तथा योग्य संचोलन से दवाइयों का काम बड़ी तीन गति से बढ़ने लगा और कुछ ही वर्यों बाद यह फर्म इस व्यवसाय को बहुत बड़े स्केळ पर करने लगी । इस समय यह फर्म सारे मद्रास में सबसे बड़ी तथा मशहूर

केमिस्ट एण्ड ड्रिगस्ट है और सारे भारत के दवाई के न्यवसाइयों में दूसरा स्थान रखती है। इस फर्म के द्वारा न केवल मद्रास प्रान्त में ही बरन् दूर २ के प्रदेशों में तथा मैसूर, ट्रावनकोर, कोचीन, पहुकोटा आदि देशी रियासतों मे भी बहुत बड़े स्केल पर औषधियाँ सफ्राय की जाती हैं। इस प्रकार व्यापार में अत्यन्त सफलता प्राप्त कर आपका संवत् १९८२ की श्रावण सुदी ४ को स्वर्गवास हुआ।

डह्ना सौभागमलजी का सम्वत् १९४५ में जन्म हुआ था। आपने अपने ज्येष्ठ श्राता रूक्षीं-चन्दजी के साथ वंशापारं मे सहयोग दिया। आप संवत् १९८६ में स्वर्गवासी हुए।

श्री लालचन्दजी डट्टा— आपका जन्म सम्बत् १९५५ के चैत वदी १ को हुआ। आप बहे सरल स्वभाव और उदार हृदय के सज्जन हैं तथा इस समय फर्म के तमाम कारवार को वदी बुद्धिमानी के साथ संचालित-कर रहे हैं। आपके द्वारा हजारों रुपयों की सहायता चन्दे के रूप में कई अच्छी २ संस्थाओं और जैन मन्दिरों आदि को दी गई हैं। आप बड़े कर्मवीर और उद्योगी पुरुप है आपके पुत्र मिलापचन्दजी हैं।

यह परिवार फलौदी व जोधपुर स्टेट के प्रधान २ धनिक कुटुम्बॉ में माना जाता है। फलौदी में इसकी बहुतसी स्थाई सम्पत्ति है।

शाह सुगनमरूजी उद्घा'के छोटे श्राता शाह अगरचन्द्रजी के तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः श्री अमरचन्द्रजी, गोपीचन्द्रजी और कल्याणचन्द्रजी है। आप अपना स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं।

रघुनाथसिंहजी के छोटे भाई नेतसीजी के छः पुत्र हुए जिनके नाम खेतसीजी, वर्दमानजी, अभयराजजी, हेमराजजी, खींवराजनी और वच्छराजजी था। इनमें खेतसीजी के रतनसीजी, तिलोकसीजी, विमलसीजी और करमसीजी नामक चार पुत्र हुए।

सेट तिलोकसीजी बड़े बहादुर और प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति थे। रियासत से अनवन हो जाने के कारण आप संवत् १७२४ में फलौदी से बीकानेर चले गये। बीकानेर के तत्कालीन महाराजा ने आपना चड़ा सत्कार किया। बीकानेर में आपने अपने व्यापार नो खूब चमकाया, और यातायात के साधनों से रहित उस युग में भी सुदूरवर्त्ती बनारस शहर में तिलोकसी अमरसी नथमल के नाम से अपनी फर्म स्थापित की। आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमसे पदमसीजी, धरमसीजी, अमरसीजी और टीकमसीजी था।

## सेठ पदमशीजी नेनसीजी का खानदान

( सेठ सौभागमल जी डहू। ऋजमेर, )

सेठ तिलोकसीजी के पश्चात् सेठ पदमसीजी ने स्वतन्त्ररूप से अपने कारबार का संचालन किया। आपने इन्दौर में अपनी शाखा स्थापित की। इन्दौर की राज माता अहिल्याबाई की आप पर

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ श्री जच्मीचन्दजी हहा, फलौदी.



श्री लालचन्दजी बहुा, फलौदी.



स्व॰ श्री सौमागमजजी हड्डा, फबौदी.



कुं॰ मिलापचन्द्रजी S/o लालचंद्रजी दहा, फलौदी.

वड़ी कृपा थी। ऐसा कहा जाता है कि आप उनके राखीवन्द माई थे। उस समय इस फर्म का इन्दौर में वड़ा प्रभाव था। आपका स्वर्गवास संवत् १८७५ में हुआ। आपके शवदाह घाट दरवाजा स्थान पर जयपुर में हुआ वहां आपकी छत्री बनी हुई है।

आपके राजसीजी, प्रतापसीजी और तेजशीजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमे सेठ राजसीजी— जिनका दूसरा नाम जेठमलजी भी था—का देहान्त संवत् १८६१ से आपने पिताजी की मौज्दगी में ही हो गया था। आपके दाह स्थान पर भी घाट दरवाजे पर एक चबूतरा बना हुआ है। आपके छोटे माई वेजसीजी हुए।

सेंट तेजसीजी ने बीकानेर के गोगा दरवाजे के मन्दिर के निकट एक विश्वान्ति गृह बनाया तथा इस मन्दिर पर कछश चढ़्या। आपने जयपुर के सांगानेर दरवाजे के पास एक पार्क की नीव डाली जिसमें आगे जाकर आपके पुत्र सदामुखजी ने एक विष्णु का मन्दिर बनवाया। इस पार्क और मन्दिर के बनवाने में करीब ७५०००) खर्च हुआ होगा। आपके नैनसुखजी नामक एक पुत्र हुए।

चहा नैनसीजी एक नामंकित पुरुष हुए । उस समय इस परिवार की "पदमसी नैनसी" के नाम से बढ़ी प्रसिद्ध फर्म थी । इस फर्म की कई स्थानों पर शाखाएँ खुली हुई थीं । इस फर्म का न्यापार उस समय बहुत चमका हुआ या और कई रियासतों से इसका लेन देन भी होता था । इस फर्म के नाम से कई रियासतों ने रुक्के प्रदान किये हैं जिनसे माल्ड्स होता है कि यह फर्म उस समय बड़ी प्रतिष्टित तथा बहुत ऊँची समझी जाती थी । इन्दीर नगर में इस फर्म का बहुत प्रभाव था । यह फर्म यहां के ११ पंचों में सर्वोपरि सथा अत्यन्त प्रतिष्ठित मानी जाती थी । इन्दीर—स्टेट में भी इसका अच्छा सम्मान था । महाराजा काशीराव तथा तुकोजीराव होलकर बहाहुर के समय तक इस फर्म का व्यवसाय बहुत चमका हुआ था। इस फर्म के नाम पर उक्त नरेशों ने कई रुक्के प्रदान किये हैं जिनमें व्यवसायक बातों के अतिरिक्त इस फर्म के साथ अपना प्रेमपूर्ण सम्बन्ध होने का जिक भी किया है । इस फर्म को उक्त परिवार के सज्जनों ने बढ़ी योग्यता एवं व्यापार चात्री से संचालित किया था।

नैनसीजी के पश्चात उनके पुत्र उद्यमक्जी हुए इनके समय में संवत् १९१६ में यह परिवार जयपुर से अजमेर चला आया और तमी से इस परिवार के सज्जन अजमेर में हो निवास करते हैं।

सेठ उदयमलजी के कोई सन्तान न होने से सवत् १९२७ में फलौदी से सेठ बदनमलजी उद्घा के पुत्र सौभाग्यमलजी आपके नाम पर दत्तक आये। बीकानेर नरेश को आपने एक कंटी भेट की। इससे दरबार ने प्रसन्न होकर आपको न्यापार की चीजों पर सायर का आधा महसूल तथा घरू खर्च की चीजों पर सायर का प्रा महसूछ माफ कर सम्मानित किया । इतना ही नहीं आपको अपने नौकरों के छिये दीवानी तथा फीजदारी के अधिकार भी दिये । आप इस एरिवार में बड़े नामाद्वित ज्यक्ति हो गये हैं । आपने पुष्कर में एक हवेछी तथा पुष्कर के रात्ते में एक सुन्दर बगीचा बनवाया जो आज भी आपकी अमरकीर्ति का द्योतक है आपने इसी प्रकार कई सार्वजनिक कारगों तथा परोपकारी संस्थाओं को खुछे हदय से दान दिया । यहां के विक्टीरिया हॉस्पिटल को भी आपने अच्छी सहायता प्रदान की । आपके इन कार्यों से प्रसन्न होकर ब्रिटिश गवनमेंट ने आप को सन् १८९५ में "रायबहादुर" के सम्माननीय खिताब से विभूषित किया । ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और देशी रियासतों पर आपका बहुत अच्छा प्रभाव रहा । आपको गवर्नमेण्ट की ओर से सैकड़ों सार्टिफिकेट प्राप्त हुए, जिनमें आपकी ज्यापारिक प्रतिभा और आपके सुन्दर ज्यवहार की बहुत प्रशंसा की गई है। उस समय आप कई रियासतों और रेसिडेन्सियों के बेह्नर थे और कई स्थानों पर आपके शाखाएँ थी। आपके वृद्धावस्था में अधिक वीमार रहने से अपकी फमें का काम कच्चा रह गया। आपका स्वर्गवास संवत् १९६० में हुआ।

आपके भी कोई संतान न होने से आपने अपने नाम पर कल्याणमलजी उहु। को दत्तक लिया। इस समय इनके खानदान में आप विद्यमान है। आपके पुत्र वन्सीलालजी बी॰ ए॰ एल॰ पुल॰ वी॰ हैं।

#### सेठ घरमसीजी का खानदान जयपुर 🕸

#### (-सेठ गुलावचन्दजी डहू। जयपुर)

सेठ पदमसीजी के छोटे भाई सेठ धरमसीजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमसे कस्त्र्चन्द्रजी, कप्रचन्द्रजी, किशनचन्द्रजी भौर रामचन्द्रजी था। इनमें से रामचन्द्रजी के क्रमशः रतनचन्द्रजी, प्रमचंद्रजी और सागरचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए शाह सागरचन्द्रजी के लखमीचन्द्रजी और गुलावचन्द्रजी नामक दी पुत्र हुए।

#### सेठ गुलाबचन्दजी

आप ओसवाल समाज के अध्यन्त प्रतिष्ठित समाज सेवकों में माने जाते हैं। आपने उस समय में एम॰ ए॰ पास किया था जिस समय ओसवाल समाज में कोई भी दूसरा एम॰ ए॰ नहीं था। सामाजिक गति विधि के सम्बन्ध में आपके विचार बहुत मंजे हुए और अनुभव युक्त हैं। आप ओसवाल

<sup>\*</sup> श्रापका कौडम्बिक परिचय बहुत प्रयत्न करने पर भी हम लोगों को प्राप्त न हो सका। इसलिए जिजना हमारी स्पृति में था उतना ही प्रकाशित कर सन्तुष्ट होना पडा—लेखक।

जाति की कई बड़ी २ सभाओं के सभागित के आसनों पर प्रतिष्ठित रह चुके हैं। इस बुद्धावस्था में भी भाप सामाजिक कार्थों में बड़े उत्साह से माग छेते हैं।

श्री सिद्धराजजी टट्टा—आप ओसवाल समाज के अध्यन्त उत्साहित विचारों के नवयुवकों में से एक हैं। आपने बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ तक अध्ययन किया है। जाति सेवा के लिए आपके हृदय में भी बड़ी लगन है। आपके विचार समाज सुधार के सम्बन्ध में बहुत गर्म और छलकते हुए हैं। सामाजिक सभा सोसायटियों में आप भी बहुत उत्साह से माग लेते हैं।

## सेठ अमरसी सुजानमल का खानदान, बीकानेर ( सेठ चांदमलजी डहुा सी० आई० ई०)

सेट अमरसीजी तिलोकसीजी के तीसरे पुत्र थे। आपभी अपने पिता की ही, तरह बुद्धिमान और ज्यवहार कुशल पुरुष थे। आपने अपने ज्यापार की वृद्धि के लिए सुदुर निजाम-हैन्द्राबाद में मेसर्स अमरसी सुजानमल के नाम से अपनी फर्म खोली। यहाँ पर आपकी फर्म कमसे बहुत तरकी को प्राप्त हुई। यहाँ की जनता और राज्य में इनका अच्छा सम्मान था। के हैदराबाद रियासत से आपका लेन देन का काफी अवहार था। एक बार एक कीमती हीरा आपके यहाँ रहा था, जिसकी रक्षा के लिए स्टेट की और से सौ जवान आपके यहाँ तैनात रहते थे। आपके दावों मुकद्दमों के लिए निजाम सरकार ने एक स्पेशल कोर्ट नियत कर रक्खी थी जिसका नाम "मजलिसे साहुवान" रक्खा गया था। इस कोर्ट में आपके सब दावे बिना स्टाम्प फ़ीस के लिये जाते थे तथा बिना मियाद के सुनवाई होती थी।

शाह अमरसीजी के कोई सन्तान न होने से आपने अपने छोटे भाई ट्रीकमसीजी के पुत्र नथमलजी को दसक दिया । सेठ नथमलजी के सेठ जीवमलजी और सुजानमलजी नामक दो पुत्र हुए ।

सेठ सुजानमलजी—आप भी बढ़े स्थापार कुशल और प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे। आपने अपने स्थापार को बढ़ी सरकी दी। आप ही ने मेवाड़ रटेट में अपनी फर्म को स्थापित कर सुजानमल सिरेमल के नाम से अपना कारबार प्रारम्म किया। इतना ही नहीं आपने अपने व्यापार को पंजाब तक फैलाया और छाहौर, अस्ततसर इत्यादि स्थानों पर भी अपनी शाखाएं स्थापित कीं। आपके पाँच प्रत्र हुए जोरावरमलजी, खहारमलकी, सिरेमलजी, समीरमलजी और उदयमलजी। इनमें से पहले तीन भाई तो निःसन्तान स्वर्गवासी

<sup>\*</sup> श्रापकी व्यापारिक ताकत के सम्बन्ध में यह वात प्रसिद्ध है कि एक वार वेंद्व श्रॉफ वङ्गाल की हैदराबाद शाखा से किसी निषय पर श्रापकी तनातनी हो गई थी, इससे उत्तेजित हो आपने वेंद्व पर इतनी हुव्हियाँ एक साथ करवा दी कि मैद्व को सुगातान से इन्कार कर देना पड़ा, इसमें आक्षो बहुत रुपया खर्च करना पड़ा।

हो गये चौथे सेठ समीरमलजी के भी कोई सन्तान न होने से उन्होंने अपने छोटे भाई उदयमलजी को दत्तक लिया।

सेठ उदयमलजी आपका जन्म संवत् १८८६ में हुआ। आपने भी अपने पूर्वजों के न्यापार भौर कीति की अक्षुण्ण रक्ला। राज्य और प्रजा दोनों ही क्षेत्रों में आपका काफ़ी सम्मान था। आपको राज्य की ओर से संवत् १९१६ में एक खास रुक्का इनायत हुआ जो इस प्रकार था—

#### श्रीरामजी

#### (सही)

रुको खास नेहता उदयमल दिसी सुप्रसाद बंचे उपरंच तने वा यारे माई ने पहले सुं हाथी वा पाजकी वा छुडी वा चपरासं वा गुजरा वा छुट को गुजरा वा सिरे दरबार में बैठक वा पग में सोनो, वा सेठ पदवी रो खिताब वंगरह कुरब इनायन हुवे। छे तेमे वा याहारी इज्जत आबरू में महें वा महारो पूत पोतो तेसु वा थाहारे पूत पोतो सु कोई बात रो फरक न घालसी श्री लच्दी-ानार। याग्रजी बीच में छे महारो वचन छे और महारे पघारने में किताइक दिनरी देरी हुई तेसु रंज दिल माहे मती राखजे तू महारे घागी बात छे और किताइक समाचार रामेंने फरमाया छे सुं तने मुख जवानी केसी। सवत् १६१६ मिनी पोह वदी ४

इससे पता चलता है कि राज्य में आपका कितना सम्मान था। आपके एक पुत्र सेठ चाँदमलजी हुए।

#### सेठ चान्दमलजी सी० श्राई० ई०

आपने प्रारम्भ में अपने ज्यापार का विस्तार करने के उद्देश्य से मदास, कलकत्ता, सिछहट, मौर (पंजाव) इत्यादि स्थानों पर अपनी फर्में स्थापित कीं। इसके अतिरिक्त जावरा स्टेट के आप स्टेट वैद्धर भी हुए। देशी राजाओं और ब्रिटिश गवर्नमेंट में भी आपकी बड़ी इज्जत थी। भारत सरकार ने आपको सी० आई० ई० की सम्माननीय उपाधि से विभूषित किया था। निजाम स्टेट में भी आपका अच्छा सम्मान था। वहाँ पर आपको दरवार में कुरसी और चार घोड़ों की बग्गी में बैठने का सम्मान प्राप्त था। बीकानेर के देश नोक नामक स्थान पर आपने करणी माता के मन्दिर का प्रथम द्वार बनवाया। इस द्वार की कारीगरी और कोराई दर्शनीय है। इसके बनवाने में करीब ३॥ छाख रूपया खर्च हुआ। छाई मिण्टो तथा और कई छोग इस द्वार को देखने के छिए आये थे। संवत् १९५९ में एक दिन दरवा बीकानेर ने आपके यहाँ सेल आरोग

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



श्रीमान् स्व॰ सेठ चादमलजी डड्ढा सी॰ श्राई॰ ई॰, वीकानेर.



कलकत्ता सोप वर्क्स ( मंगलचन्द श्रानन्दमल डड्ढा ), बीकानेर.

कर आपको अपने परसनल स्टॉफ का मेम्बर बनाया। साहूकारों में यह सम्मान सब से पहले आप ही को मिला। इसके अतिरिक्त और भी कई देशी राज्यों से आपके तालुकात बहुत अच्छे थे। बीकानेर और बदयपुर से आपको कई खास रुक्के भी मिले थे जिनमें एक दो नीचे दिथे जाते हैं।

> श्री. लच्मीनारायगुजी सहाय भक्त महाराजाविराज राज राजेश्वर नरेन्द्र शिरोमाणी श्री डूंगरसिंहजी बहादुर कस्य मुद्रिका

श्रीरामजी

रको खांस सेठ चादमल दिसी सुप्रसाद बंचै उपरच सेठ उदयमल को समा हुओ पछ थारो अठ आन वो हुनो नहीं सो हमें यू जमा खातर राख अठ आय हाजर होनजा थारो मुलायो श्री बांबेजी साहना राखा जे मुजब रेसी काई तरह री हरकत न रेसी दिल जमा राख सतान हाजर होइज जिसुं म्हें घणां खुश हुसा थारे काण मुलाहिजा में फरक न पहसी म्हारा बंचन के बारे आवणे में दस पाच दिनरी देरी हाने तो मगनमल ने पेला मेल देंजि सनत् १६३१ मिती असाढ नदी १४

इसी प्रकार के आपको और भी पचीसों रुक्के रियसतों से प्राप्त हुए थे। इनको भी ताजीम, हाथी, सिरोपान, सिरपेंच, मोती की कण्डी, बैठक, और किले में सिहपोल दरवाजे तक चढ़कर आने के सम्मान प्राप्त थे।

कहना न होगा कि सेठ चाँदमलजी अपने उत्तत काल में सारे ओसवाल समाज में प्रथम श्रेणी के रईस और उदार व्यक्ति थे। इनकी तिबयत महान् थी और यह महानता उस स्थिति में भी वैसी ही बनी रही जब किये अपने अन्तिम कुछ वर्षों में आर्थिक दशा से क्मजोर हो गये थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९९० में हुआ।

## सेठ टीकमसीजी का परिवार वीकानेर (सेठ गुनचंद मंगकचंद )

सेठ टिकमशीर्जा—आप भी अपने बन्धुओं की तरह बहादुर प्रकृति के बुद्धिमान पुरुष थे। आपने भी बीकानेर में अपना कारबार स्थापित किया था। आपका स्वर्गवास फछौदी में ही हुआ, आपके शबदाह स्थान पर आपके पुत्र लालचन्दजी ने एक देवालय बनाया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेठ नथमलजी, माणकचन्दजी और लालचन्दजी थे। इनमें से नथमलजी सेठ असरसीजी के यहाँ दत्तक चले गये। दूसरे पुत्र माणकचन्दजी का परिचय अन्यन्न दिया जावेगा।

सेठ लालचदजी— आप बीकानेर में बैद्धिक का ज्यापार करते थे। आपका छेन-देन अक्सर राजा, महाराजा और जागीरदारों के साथ रहता था। ज्योतिष विषय के आप अच्छे जानकार थे। बीकानेर की तरफ से आपको छड़ी तथा चपरास का सम्मान प्राप्त था। आपको समय २ पर कई रुक्के परवाने भी मिछे थे। आपके बालचन्दजी और गुनचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। बालचन्दजी के कोई सन्तान न होने से गुनचन्दजी उनके नाम पर दक्तक लिये गये। सेठ गुनचन्दजी भी बड़ी सरल प्रकृति के सज्जन पुरुष थे। दरबार से आपको भी बहुत सम्मान प्राप्त था। आपका स्वर्णवास संवत् १९६३ में हो गया। आपके मंगलचन्दजी और आनन्दमलजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ मंगलचन्द्रजी—आप इस परिवार में नामांकित व्यक्ति हुए। जब आप केवल १४ वर्ष के थे तभी से आप ज्यापार करने छते। आपने अपने जीवन में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यवसायों का संचालन किया। इनमें कपड़ा, मूंगा और साचुन विशेष हैं। आप कपड़े एवम् मूंगे के लिये छन्द्रन की फर्म मेसर्स "जूलियस कारपल्स" के वेनियन थे। व्यापार को विशेष उत्तेजन प्रदान करने के लिये आपने मदास वगैरह स्थानों पर अपनी फर्म स्थापित की थीं। रङ्गपुर में जूट और वैकिंग का काम करने के लिये भी आपने फर्म स्थापित की थीं। इसके अतिरिक्त कलकत्ते के मशहूर साचुन के कारखाने कलकत्ता सोप वक्स को आपने खरीद किया। इस समय इस कारखाने में वैज्ञानिक ढंग से साचुन बनाया जाता है। 'इस कारखाने की स्थापना आचार्थ्य पी० सी० राय के हारा हुई थी। यह कारखाना भारतवर्ष में सब से बड़ा माना जाता है। इसका क्षेत्र फल करीब २० बीघा है। सेठ मंगलचाद्रजी का स्वर्गवास संवत् १९८९ में हुआ। इसके पूर्व भापके भाई आनन्दमल्जी स्वर्गवासी हो चुके थे। आनन्दमल्जी के दो पुत्र हुए। बा० बहादुरसिंहजी और बावू प्रतापसिंहजी। इनमें से प्रतापसिंहजी सेठ मङ्गलचंदजी के नाम पर इसक गये।

इस समय इस परिवार में आप दोनों ही भाई विद्यमान हैं। आप लोग मिलनसार और सज्जन ह्याक्ति हैं। सेठ बहादुरसिंहजी बीकानेर स्टेट मे आनरेरी मिजस्ट्रेट है। साथ ही आप म्युनिसिपल मेम्बर भी हैं। प्रतापचन्दजी सुधरे हुए विचारों के देशभक्त रूज्जन है। आपके नरपतिसिंहजी, धनपत-सिहजी और इन्द्रसिंहजी नामक तीन पुत्र हैं। कलकत्ता ५० क्राईन स्ट्रीट में आपका बैंकिंग, जूट, मूंगा और साबन का न्यापार होता है।

#### शाह सादूलसिंहजी का परिवार, जोधपुर ( मनोहरमलजी सिरेमलजी, जोधपुर)

शाह खेतसीजी के बीथे पुत्र करमसीजी के साद्क्षिंहजी, सांवतसीजी. रायसिंहजी, हीरासिंहजी सुल्तानचन्दजी और मुल्तानचन्दजी नामक छः पुत्र हुए। इनमें शाह साद्क्षिंहजी के कमलसीजी और सालमसीजी नामक दो पुत्र हुए। उस समय इस परिवार की आर्थिक स्थिति। अच्छी थी। राज्य से आपका काफी छेन-देन रहता था। 'जोधपुर और जैसलमेर रियासतों में आपका बड़ा सम्मान था।

शाह कमलसीजी—शाह कमलसीजी के नैनसीजी और ठाकुरसीजी नामक दो पुत्र हुएं। इनमें नैनसीजी के कोई सन्तान न होने से इनके नाम पर दक्षा जालिमसिंहजी के छोटे पुत्र हरकमलजी दक्तक आये । शाह हरकमलजी ओसवाल समाज में सर्व प्रथम अंग्रेजी के ज्ञांता थे। आप जोधपुर स्टेट में भिन्न र पर्दों पर सफलता पूर्वक कार्य्य करते रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९४२ में हुआ। आपके मनोहर लजी; जसराजजी और लाभमलजी नामक तीन पुत्र हुए।

दब्दा मनोहरमलजी—आपका जन्म संवत् १९२४ में हुआ। आपका शिक्षण मैट्रिक तक हुआ। आपने मेदते में सायर दरोगाई और महकमाखास के हिन्दी विभाग के पुपरिण्टेण्डेण्ट का काम बढ़ी योग्यता से किया। सन् १९२७ में आप सर्विस.से रिटायर हो गये। इस समय आप जोधपुर में आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। जातीय सेवा से प्रेरित होकर आपने सन् १९३० में ओसवाल कुदुम्ब सहायक द्रव्यनिधि का स्थापन किया। सन् १८९८ में आप श्रीसंघ सभा के सेकेटरी बनाए गये। इस सभा के हारा आपने काफी समाज सेवा की। जोधपुर की इन्द्रयुरेग्स कम्पनियों के स्थापन में भी आपका बढ़ा हाथ है। आपकी सार्वजनिक स्पिरीट बहुत प्रशंसनीय है। आपके पुत्र माथीसिंहजी इस समय पोलिस में सब-इन्स्पेन्टर हैं। आपके आता ढहा जसराजजी का जन्म संवत् १९३३ में हुआ। आप ठाकुरसीजी के पुत्र जीवनसीजी के नाम पर दक्तक गये।

शाह सालमसीजी—शाह सालमसीजी के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रम से जालिमसिंहजी, बदनमलजी, मुरलीधरजी और कानमलजी थे। संवत् १९१३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके रतनमलजी और । संवत् १९१३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके रतनमलजी और । हरकमलजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से हरकमलजी, नैनसीजी के नाम पर दत्तक चले गये। शाह रतनमलजी का संवत् १८९२ में जन्म हुआ। आप बढ़े ज्यापार कुशल, प्रवीण और साहित्य प्रेमी व्यक्ति थे। रियासत के दीवान, मुत्सुदी भी कई गम्भीर मामलों में आपको सलाह लिया करते थे। संवत् १९३२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके सिरेमरजी नामक एक पुत्र हुए।

#### डड्टा सिरेमलजी

भापका जन्म संवत् १९२४ में हुआ। संवत् १९३९ में आप नागौर के हाकिम हुए। इसके पश्चात् सन् १८८९ से ९३ तक आप कृष्णा मिल ब्यावर के ऑडिटर रहे। इसके पश्चात् आप एक साल तक खुरू के हाकिम रहे। संवत् १९५६ में आप कस्टम सुपरिण्टेण्डेण्ट हुए। महाराजा जालिमिसिंहजी आपके कारयों से बदे खुश थे। आप दरवार के कुछ समय तक प्राइवेट कामदार रहे थे। इसके पश्चात् कई अच्छे ३ स्थानों पर काम करते हुए सन् १९१३ में रेख सुपरिण्टेण्डेण्ट के पद पर नियुक्त हुए। तया सन् १९२६ में इस पद से ग्रेंच्यूटी लेकर रिटायर होगये। आपको अपने उत्तम-कारयों के अपल्य में कई-अच्छे अच्छे सार्टीफिकेट मिले हैं। रिटायर होने के बाद भी आप रीयां के नावालिगी ठिकाने की स्पवस्था करने के लिए भेजे गये थे। आप बढ़े स्पष्ट वक्ता हैं। इस समय आप सिंहसभा 'कुट्टम्ब सहायक फण्ड' की मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर तथा इन्स्युरेन्स कार्पोरेशन के डायरेक्टर और ओसवाल कन्या-काला के सुपरवाइजर हैं। आपके मदनसिंहजी, सुजानसिंहजी और सज्जनसिंहजी नामक तोन पुत्र हैं। मिदनसिंहजी का जन्म संवत् १९४४ में हुआ। एफ्॰ ए० तक पढ़ाई करके आप फुलौदी के हाकिम नियुक्त हुए। आपका कम उन्न में ही स्वर्गवास होगया। दूसरे पुत्र सुजानसिंहजी का जन्म सन् १८९१ में हुआ। आपका कम उन्न में ही स्वर्गवास होगया। दूसरे पुत्र सुजानसिंहजी का जन्म सन् १८९१ में हुआ। आपने मैट्टिक तक अध्ययन किया।

सज्जनसिंह जी डड्डा—आप डड्ढा सिरेमळ जी के तीसरे पुत्र हैं। आपने बी॰ ए॰ एछ॰ एछ॰ शि॰ तक विद्याध्ययन किया। आपका विवाह इन्दौर के प्राइम मिनिस्टर रायब हादुर सिरेमळ जी बापना सी॰ आई॰ ई॰ की पुत्री से हुआ। आप सन् १९१८ में इन्दौर में फुस्ट क्लॉस मिजिस्ट्रेंट नियुक्त हुए। इस कार्य्य को आप अभी बड़ी योग्यता से संचाळित कर रहे हैं। आप बड़े सज्जन और इतिहास प्रेमी व्यक्ति हैं।

बहु सालमसिंहजी के छोटे पुत्र बदनमलजी संवत् १९४५ में स्वर्गवासी हुए। इनके कुन्दन-मलजी और सोभागमलजी नामक २ पुत्र हुए। बहु। कुन्दनमलजी हैहराबाद में कपड़े का व्यापार करते हैं। संवत् १९६१ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके दत्तक पुत्र उम्मेदमलजी अजमेर में व्याज का धन्धा करते हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री सिरेमळजा बहा, भूतपूर्व रेख सुपारण्टेण्डेण्ट जोधपुर



श्री मनोहरलालजी ढहा, ऑनरेरी मजिरट्रेट जोघपुर



श्री सजानसिष्टजी बहुा, एडीशनल डि॰ मजिस्ट्रेट, इन्दौर ।

#### डड्डा मुलतानमलजी का परिवार (सेठ बख्तावरचंदजी फलौदी)

ढहा सावृक्षसिंहजी के छोटे माई खुलतानचन्द्जी थे। उस समय में इस परिवार की दुकाने जोधपुर, फ़लौदी, पाली, हैदराबाद, जयपुर, बम्बई, शाहजहांपुर इत्यादि स्थानों पर थीं। संवत् १८०० से १९२२ तक इस परिवार की व्यापारिक स्थिति बहुत अच्छी रही। इनकी सबसे बड़ी दुकान हैदराबाद दक्षिण में सुखतानचन्द बहादुरचन्द के नाम से काम करती थी। उद्धा सुखतानचन्दजी के स्मारक में फ़लौदी मे छन्नी बनी हुई हैं।

सुलतानचन्द्रती के पश्चाद क्रमशः बहादुरचन्द्रजी, रेखचन्द्रजी और शिवचंद्रजी काम देखते रहे। शिवचन्द्रजी के पुत्र बलताबरचन्द्रजी और लालचन्द्रजी इस समय विद्यमान हैं। इनमें से लालचन्द्रजी जमनादासजी के नाम पर दक्तक गये हैं। बहुा बलताबरचन्द्रजी का जन्म संवत १९२४ में हुआ। संवत् १९६४ तक आपकी दुकान मद्रास में रही। आपने सुलतानचन्द्रजी के कुटुम्ब की ओर से एक रामहाश महेरचरी समाज को और दो उपाश्चय सम्यागी और बाहस सम्प्रदाय के साधुओं के टहराने के लिये भेट किये। आप फ़ज़ीदी म्यूनिसिपैलिटी के मेम्बर रह चुके हैं। आप का परिवार फ़लौदी में बहुत प्राचीन और प्रतिष्टित माना जाता है।

#### डड्ढा अभयमलजी का खानदान ( हेमचंदजी डड्डा सोलापुर )

हड़ा सारंगदासजी के पुत्र नेतसीजी के ६ पुत्र हुए, उनमें तीसरे पुत्र अभयमलजी थे। इनके शिवजीरामजी मूलचन्दजी आदि प्र पुत्र हुए। इनमें तिवजीरामजी संवत् १८००। ७५ में जैसलमेर के दीवान हुए। वहाँ से रियासत की नाराजी होजाने से आप फलौदी आगये तथा वही आपने अपना स्थाई निवास बनाया। आपके पुत्र अमीचन्दजी ने जावद (मालवा) में बेंद्रिंग व्यापार चाल किया। आपने गवालियर स्टेट की कौंसिल में भी अच्छा सम्मान पाया था। आपकी दूकान जावद की सर्पंच दुकान थी। आपके पुत्र रावतमलजी भी प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति हुए। इनके पुत्र केसरीचन्दजी का अल्पवय में हो रवर्गवास होगया था। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती जुहारवाई ने फ़लौदी के धार्मिक क्षेत्र में अच्छा नाम पाया। आपने तीर्थयात्रा, स्वामि वन्सल आदि कामों में लगभग १॥ लाख लपया व्यय किया। आपके पुत्र कुलचन्दजी अल्पायु में संवत् १९४३ में स्वर्गवासी होगये। आपके पुत्र नेमीचन्दजी का जन्म संवत् १९४३ में स्वर्गवासी होगये। आपके पुत्र नेमीचन्दजी का जन्म संवत्

#### श्रीसवाज जाति का इतिहास

दहा नेमीचन्द्रजी निशेषकर गवालियर रहे, तथा वहाँ सेठ नथमलजी गोलेख की दुकानों का काम देखते रहे। आपने फलौदी ने म्युनिसिपैलिटी कायम करने में अधिक परिश्रम किया, तथा आज वन उसके सेकेटरी रहे। संवत् १९७५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपने संवत् १९६५ में मदात मे दुकान खोली थी। वह आपके स्वर्गवासी होने के बाद आपके पुत्रों ने उठा दी। सेठ नेमीचंद्रजी के प्रेमचृत्द्रजी, हेमसिंहजो और ज्ञानचन्द्रनी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। प्रेमचंद्रजी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप अपनी जावद दुकान की जमीदारी का काम देखते हैं। लगभग ५ हजार बीवा जमीन आपकी जमी-दाशी की है। आप जावद में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी रहे थे। इनके पुत्र मदनसिंहजी तथा बभूतसिंहजी हैं।

ढहा हेमसिंहजी का जन्म १९५८ में हुआ। आपने जोधपुर से मेट्रिक पास किया। आरम्भ में आप १९८० तक मदास डिर्तास्ट स्टोअर के नाम से दवाइयों का ज्यापार करते थे। वहाँ से आपको आपके श्वसुर फलौदी निवासी सेठ नेमीचंदजी गोलेखा ने अपनी सोलापुर दुकान का काम सम्हालने के लिए बुलाया। इसलिए इस समय आप इस फर्म के भागीदार हैं। आप विचारवान तथा उन्नतिशील युग के सदस्य हैं। आपके पुत्र महावीरसिंहजी हैं। हेमसिंहजी के छोटे आला ज्ञानसिंहजी, उहा एण्ड कम्पनी मदास नामक फर्म पर कार्य करते हैं।

## सुरागा

#### सुराखा गौत्र. की उत्पत्ति

सुराना गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह किम्बद्गित है कि इस गौत्र की उत्पत्ति जगदेव नामक एक सामंन से हुई हैं। ये तत्कालीन सिद्धपुर पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह के प्रतिहारी थे। ये बढ़े बीर और पराक्रमी थे। इनके सात पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः सूरजी, सांवलजी, सामदेवजी, शामदेवजी, छारदुजी वगैरह थे। ये लोग मी अपने पिता की मांति बढ़े वीर और साहसी व्यक्ति थे। यह वह समय था तब महम्मूद गजनवी का कातिल हमला भारन पर होरहा था। वह घूमता हुआ गुजरात की ओर भी आया और उसने सिद्धपुर पाटन पर चढ़ाई की। इस समय जगदेव के प्रथम पुत्र सूरजी सेनापित के पद पर थे। उन्हें राज्य की रक्षा की चिन्ता हुई। इसी समय हेमसूरिजी महाराज वहां पधारे। सूरजी ने महाराज से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए प्रार्थना की। महाराज ने जैन धर्म स्वीकार करने की प्रतिज्ञा करवा दर विजय पताका यंत्र सूरजी को दिया। भुजा पर यन्त्र को बांधकर सूरजी युद्ध-क्षेत्र मे गये। घमासान युद्ध विजय पताका यंत्र सूरजी को दिया। भुजा पर यन्त्र को बांधकर सूरजी युद्ध-क्षेत्र मे गये। घमासान युद्ध विजय पताका यंत्र सूरजी को दिया। भुजा पर यन्त्र को बांधकर सूरजी युद्ध-क्षेत्र मे गये। घमासान युद्ध

### श्रीसवाल जाति का दतिहास

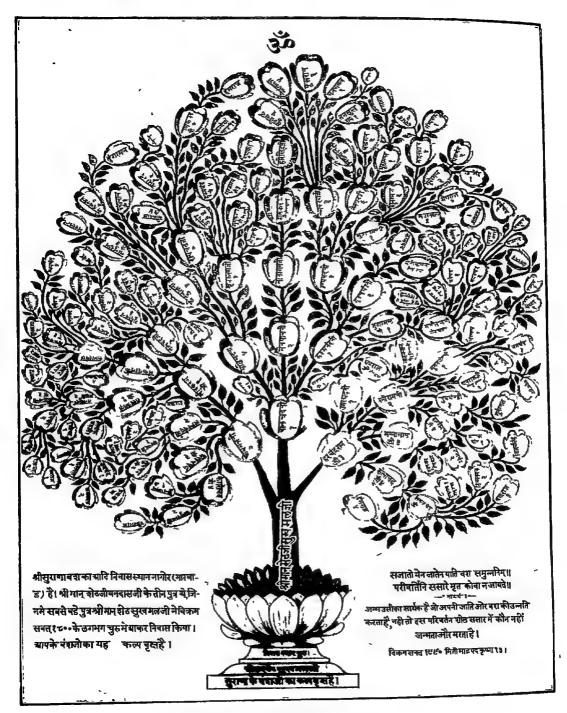

सुराणा परिवार, चुरू।

होने के पश्चात् अंत में विजयश्री सूरजी को ही मिली। यवन लोग पराजित होकर भाग खदे हुए। जब सूरजी विजयी होकर दरवार में पहुँचे तब महाराज ने आपके कार्यों की बड़ी प्रशंसा की। और कहा, वास्तव में तम "सूरराणा" हो। तबसे उनके वंशज सुरराणा से सुराणा कहलाने लगे। इसी प्रवार और २ भाइयों से और २ गोत्रों की उत्पत्ति हुई। जैसे संखजी के सॉखला, सांवलजी से सियाल इत्योंदि। सांवलजी के बढ़े पुत्र हष्टपुष्ट थे अतएव लोग उन्हें संद मुसंद कहा करते थे अतएव इनकी संताने सांव कहलाई। सांवलजो के दूसरे पुत्र सुक्खा से सुकाणी, तीसरे सालदे से सालेचा और चौथे पुत्र प्नमदे से प्नमियां शाला प्रकट हुई।

इसी सुराणा परिवार में आगे चलकर कई श्रीसद र ध्यक्ति हुए। उनमें मेहता अमरचन्द्रजी सुराना भी एक थे। आप तस्कालीन बीकानेर दरबार के दीवान थे। आपने बीकानेर राज्य की ओर से कई युद्ध किये एवम् उनमें सफलता प्राप्त की। आप बढ़े राजनीतिज्ञ, बीर और बहादुर ध्वक्ति थे। आपका विशेष परिचय इसी प्रथ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक शीर्षक में दिया गया है।

#### चूरू का मुराणा परिवार

चूरू बीकानेर राज्य में एक छोटासा किन्तु सम्पन्न नगर है। यहाँ सुराणाओं का एक प्रतिब्हित घराना है। यह वंश अति प्राचीनकाल से सम्पन्न तथा राज्य में बहुत गण्यमान्य रहा है। यह वंश छगभग विक्रमी संबद् १८०० में नागौर से बुरू आकर बसा था। इस वंश वाले श्री श्वेतान्वर तेरापंथी जैनी हैं। इस घराने में बड़े-बड़े बीर हो गये हैं। जिनमें सेट जीवनदासजी का नाम विशेष रूप से उल्लेख-नीय है। प्रसिद्ध है कि उन्होंने सिर कट जाने पर भी चिरकाल तक तलवार चलाई थी जिससे वे जुझार योद्धा प्रसिद्ध हुए। आज तक खियाँ उनकी वीरता के गीत गाती हैं। जीवनदासजी के चार पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े पुत्र सेट सुखमळजी चूरू आकर बसे।

कलकत्ते की मेससे "तेजपाल वृद्धिचन्द" नाम की प्रसिद्ध फर्म इसी परिवार की है। इस फर्म में कपदे और वैकिंग का काम होता है। इसका एक छाते का भी कारखा मा है, जिसमें प्रतिदिन ५०० दर्जन छाते तैयार होते हैं। यह कारखाना भारत भर में सबसे बढ़ा है। श्री रूकमानंदजी ने विक्रमी संवत् १८९३ में इस फर्म को स्थापित किया था। उस समय करूकत्ता में मारवाढ़ियों की सिर्फ पाँच दस दूकानें थी। उन्होंने इसका "रूकमानन्द वृद्धिचंद" नाम रखा। पीछे संवत् १९६२ में जब रूकमाजी के बंशज दो विभागों में बह गये तब से इस फर्म पर "तेजपाल वृद्धिचन्द" नाम पढ़ने छगा।

सेठ सुखमलजी के वंशजों ने उस जमाने में जब भारतवर्ष में सर्वंत्र रेलवे खाईने नहीं सुली थी

अत्यन्त साहसं पूर्वक जल और स्थल मार्गों से दूर २ देशों में जाकर अपना ज्यापार फैलाया, इलकत्ता प्रभृति नगरों में कई फर्में स्थापित की जिनमें विशेष उल्लेखनीय यह हैं: —

कलकत्ता में—(1) हतमानन्द बृद्धिचन्द, |(अब) तेजपाल बृद्धिचन्द (२) ऋद्धकरण सुराना (१) राथचन्द शुभकरण (४) श्रीचन्द सोहनलाल (५) मुन्नालाल शोभाचन्द (६) सुनानमल करमचन्द (७) चम्पालाल जीवनमल (८) लाभचन्द मालचन्द (९) तिलोकचन्द जयचन्दलाल (१०) तनसुलदास दुलीचन्द (११) हरचंदराय मुन्नालाल (१२) हरचंदराय सोभाचंद (१३) सुराना बादसं और (१४) सुराना एण्ड कम्पनी इत्यादि।

क्ष्मबई में--वृद्धिचन्द शुभकरण, रंगूद में--तेजपाल वृद्धिचंद, भिवानी में--ऋद्धकरण सुजानमल फरुंखाबाद में--काल्हराम जुहारमल, अहमदाबाद में---थानमल मानमल इत्यादि ।

्र्वमें से कलकत्ता की बहुतसी फर्में अभीतक सुचार रूप से चलती हैं। अन्य स्थानों में व्यापार की असुविधा के कारण बन्द करदी गई हैं।

स्वर्गीय सेठ रुकमानन्दजी, तेजपालजी और वृद्धिचन्दजी—आप तीनों भाई सेठ बालचन्दजी के पुत्र थे। आप बड़े होशियार व्यापार कुशल और वीर व्यक्ति थे। इन फर्मी की विशेष तरकी का श्रेय आप ही लोगों को है। आपका राजदरबार में अच्छा सम्मान था। आम हे समय में संवत् १९२२ में एक बार जगात का सगढ़ा चला था । उसमें आप नाराज होकर बीकानेर स्टेट को छोड़कर सपरिवार रामगढ़ (जयपुर स्टेट) में चले गये थे। फिर महाराजा सरदारसिंहजी ने आपको अपने खास न्यक्ति मेहता मानमलजी रावतमलजी कोचर के साथ जगात महसूल की माफी का परवाना भेजकर आपको सम्मान सहित वापिस बुलाया था। सं॰ १९२५ में तहसीलदार अबदुलहसेन के जमाने में चुरू में जब धुवां वगैरः लागें लगाई गई तब आप स्रोग फिर रुष्ट होकर मेंहडसर (जयपुर स्टेट) में चले गये। फिर महाराजा ने मोहम्मद अव्वास खाँ को ख़ास रुवके देकर भेजा और बीकानेर बुला कर आप लोगों को पैरों से पहनने के सोने के कदे, लंगर, छडी चपडास वगैरह बल्शी। आपके द्वितीय आता सेठ तेजपालजी का स्वर्गवास संवत् १९२४ में होनाने से आप छोग बहुत खिन्न हो गये थे। इसिछिये ये सब इजातें छेने से अस्वीकार किया। श्रीमान् महा राजा ने प्रसन्न होकर सिरोपाव, मोतियों के कंठे, और चढ़ने को रथ वगैरह देकर आप लोगों को सम्मानित कर वापस चुरू भेजा। तब से आपके परिवार वालों का राज दरबार में विशेषमान है, और वर्तमान भी आपके वंशजों पर विशेष कृपा रखते हैं। आप तीनों भाइयों का जम्म क्रमशः संवत् १८७६, १८८५ और १८९१ में, और देहावसान क्रमशः विक्रम संवत् १९४२ संवत् १९५४ और संवत् १९५९ को हो गया, सेठ वृद्धिचन्दजी को छोग कालुरामजी भी कहते थे।

### श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ उदयचंदजी सुराखा, चूरू.



्रे सेट मोतीलालजी सुराणा, चूरू.



स्व॰ सेठ तोलारामजी सुराणा, चूरू.



सेठ रायचन्दजी सुराणा, चूरू.

## श्रीसवाल जाति का इतिहास क



संठ रिधकरणजी सुराना, चूरू.



कुँ० कन्हैय।सासजी सुराना, चूरू.



सुराना पुस्तकालय, चूरू.

स्वर्गीय सेठ जुहारमलजी व गुलाबचन्दजी—आप सेठ रूबमानन्दजी के तीनों पुत्रों में प्रथम व द्वितीय पुत्र थे। आपका जन्म क्रमशः संवत् १९०६ और १२०९ में हुआ था । आप बहे वीर और तेजस्वी हो गये हैं। आपका स्वर्गवास क्रमशः संवत् १९३२ और १९६२ में हुआ।

सेठ ठदयचन्द्जी—आप श्री रूनमानन्द्जी के सब से छोटे पुत्र हैं,। आप बहुत,सरल चित्त सीर मिल्नसार हैं। आपका जन्म संबद् १९११ में हुआ। आपके तीन पुत्र और चार पुत्रियाँ हुई, जिनमें से २ पुत्र और १ पुत्री अभी वर्तमान हैं। इस समय आपकी करीब ८० वर्ष की अवस्था-है।

स्वर्गीय तोलागमणी—आप सेठ तेजपालजी के एकमात्र पुत्र थे। आप बढ़े तेजस्वी, विद्याल्यसनी और कर्म बीर पुरुष थे। आपका ज्यान पुरातत्व सम्बन्धी लोजों की ओर विशेष रहता था। आपने अपने यहाँ "सुराना पुस्तकालय" स्थापित किया, जिसमें इस समय संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, फारसी इत्यादि भाषाओं की हजारों छपी हुई पुस्तकों के अलावा करीब २५०० हस्तिलिखित प्राचीत ग्रंथ (पुस्तकों) मौजूद हैं। आपका राज दरबार में भी अच्छा सम्मान था। आप चुक म्युनिसिपल बोर्ड के आजीवन मेम्बर रहे और सन् १९१३ ई० में जब बीकानेर राज्य में लेजिस्लेटिन प्रसम्बन्धी स्थापित हुई तब से आप इस हे भी स्वस्य रहे। श्री बीकानेर दरबार आपको बहुत मानते थे। एक बार आप ने अपना एसेम्बली का पद पक अन्य सज्जन के लिए लाली कर दिया, तब भी दरबार ने अपनी ओर से आपको मनोनीत मेम्बर बना लिया। इस प्रकार आप लगातार १५ वर्ष तक एसेम्बली के सदस्य रहकर राजा और प्रजा की सेवा करते रहे। अन्त में जब लक्ष्ये से विवश होकर आपने अपने पद त्याग-पन्ने दिया, तब महाराजा ने आपके पुत्र श्री ग्रुभकरणजी को उम्मेदवार, होने का विशेषाधिकार दिया (क्योंकि बहाँ पिता की मौजूदगी में पुत्र को मेम्बर बनने का अधिकार नहीं है) आपका जन्म संवत् १९१९ में हुआ था। आपके चार पुत्रियें हुई, पुत्र एक भी नहीं हुआ। तब आपने श्रीकदकरणजी के हितीय पुत्र श्री ग्रुभकरसाजी को गोद लिया। संवत् १९८५ में आप अपने पुत्र श्री ग्रुभकरणजी और पौत्र श्री हिरिसिहजी को छोडहर स्वर्गवासी हो गये। आपका उपनाम चतुर्श्वजी था।

स्वर्गीय सेठ ऋद्धकरणाजी—सेठ वृद्धिचन्द्रजी के तीन पुत्रों में भाप सब से प्रथम थे। 'आप बढ़ें प्रतापी पुरुष हुए। आपका नाम कलकत्ता की मारवाड़ी समाज मेंबहुत अग्रगण्य हैं। "तेजपाल वृद्धिचन्द" फर्म की विशेष उन्नति आप ही के जमाने में हुई। आप कुशल ज्यापारी थे। 'ओपने ही कलकत्ता की मारवाड़ी चेग्बर आफ कामसं की स्थापना की और आजन्म उसके समापति बने रहे। अखिल भारत-वर्षीय श्वेताम्वर जैन तेरापंथी सम्प्रदाय की सभा की स्थापना भी आपने ही की और आजीवन उसके भी सभापति रहे। आप चिरकाल तक हबड़ा के आनरेरी मिमस्ट्रेट रहे। सं० १९७५ में जब कपड़ा बहुत महुँगा

हो गया था तब गवर्नमेंट ने कपड़े के ज्यवसाय का कंट्रोल करने के लिये एक काटन अडबाईजरी कमेटी (Cotton Advisory Committee) बनाई थी। जिसमें सात मेम्बर थे उनमें आप भी एक थे। आपका जन्म संवत् १९२१ को हुआ था। आपने दो निवाह किये। प्रथम गृहणी से आपको सिर्फ एक पुत्र हुआ और दूसरी से चार पुत्र और एक कन्या। आपके सिर्फ तीन पुत्र अभी वर्तमान में हैं। आपके किनष्ट पुत्र कुं॰ फूलचन्दजी की मृत्यु का आपके जीवन पर बहुत असर पड़ा। इसीसे सम्वत् १९७५ में आपका स्वर्गवास हो गया।

स्व० सेठ रायचदर्जा—आप सेठ बृद्धिचन्द्जी के द्वितीय पुत्र थे। आपका स्वभाव मिलनसार और सीघा सादा था। आपकी रुचि धार्मिक विषयों में अधिक थी। आप ही के अथक परिश्रम से कलकता में श्री जैन बचेताम्बर तेरापंथी विद्यालय की स्थापना हुई और उसके स्थाई कोष के लिये आपने बहुत धन संग्रह किया। आप उसकी कार्यकारिणी समिति के समापति भी रहे। आपका जन्म संवत् १९२८ को हुआ था। आपने भी दो विवाह किये। आपको पहली पत्नी से एक पुत्र दो कन्या हुई और दूसरी से ७ पुत्र और एक कन्या, जिनमें से ७ पुत्र और एक पुत्र अब भी वर्तमान हैं। आपका स्वर्गवास संवत् १९८९ को हुआ। सेठ तोलारामजी, ऋदकरणजी और रायचन्दजी तीनों भाई बड़े उदार हो गये हैं जिन्होंने श्री जैन दतेताम्बर तेरापंथी विद्यालय कलकत्ता को २०००१), श्री मारवाड़ी होस्पिटल कलकत्ता को ५००।, श्री चुरू पींजरा पोल को ५००। और श्री हिन्दू विश्वविद्यालय काशी को २५०। इत्यादि अनेक संस्थाओं को हजारों रुपये दान दिये थे।

ें सेठ छोटुलाल जां — आप सेठ वृद्धिचंदजी के किनष्ट पुत्र हैं। आपका जन्म सम्वत् १९३१ को हुआ। आप हाथ के बड़े दक्ष हैं। बहुतसी चीजें अपने हाथ से ही बना डालते हैं। जो कारीगरों से भी बनमा सुश्किल है। आपके तीन पुत्र और दो पुत्री अभी वर्तमान हैं।

सेठ मोतीजालजी—आप सेठ गुलाबचन्द्रजी के एकमात्र पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९३२ को हुआ। आप बड़े साहसी और न्यापार कुशल हैं। सेठ जुहारमलजी के इकलौते पुत्र सरदारमलजी के स्वर्गवासी होने के बाद सेठ मोतीलालजी, जुहारमलजी के नाम पर दक्तक लिये गये। आपके पाँच पुत्र हैं। जिनमें से चौथे पुत्र श्री कुँवर जीवनमलजी को सेठ गुलाबचद्रजी के और कोई पुत्र न होने से गोद दे दिया है, और कनिष्ट पुत्र कुँवर लग्नमलजी ने इस संसार को असार जान गृह त्याग दिया है, और जैन इवेतास्वर तेरापंथी सस्प्रदाय में साधु हो गये हैं।

र्कुवरे सुजानम तजी-आप सेठ उदयचन्दजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं। आप बड़े उद्योगी और व्यापार कुझ क हैं। आपका जन्म संवत् १९३७ में हुआ था। आपके ६ पुत्र और एक कन्या हुई। जिनमें बड़े पुत्र

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 🖘



श्री बोटूजाजजी सुराया, चूरू.



श्री जीतमक्जी सुराया, चूरू.



श्री माणिकचन्दजी सुराणा, चूरू



भी त्नकरणजी सुराणा, चूरू.

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ श्रीचंदजी सुरागा, चूरू. 🧵 🤈



सेट शुभकरणजी सुराणा, चूरू.



सेठ हुकमचंदजी सुरागा, चूरू.



स्व॰ कुॅवर फूलचंदजी सुरागा, चूरू.

कुँवर कर्म वन्दजी का संत्रत् १९७५ में स्वर्गवास होगया । आपकी एक प्रती विवाह होने से कुछ समय बाद ही इस संसार को अनित्य जानकर वैराग्य भाव उत्पन्न होने पर अपने पति और परिवारवालों को छोड़कर : ं साध्दी होगई हैं।

सेठ श्रीचन्द्रजी--आपं सेठ-ऋदक्षणजी के ज्येष्ठ पुत्र हैं-।- आपका -जन्म- संवत्-1९३८ में हुआ। आर चुरू न्युनिसिरल बोर्ड-के मेध्वर हैं । आप बहुत मिलतमार- और बदार हैं । आपके एक पुत्र-भीर एक पुत्री है। आजकर-आप "तेजपाक-बृद्धिचंद्" फर्म के संवालकों में अग्राण्य हैं।

सठ गुभकरण्जी—आप सेठ तोलासमजी के दत्तक पुत्र हैं। आप शिक्षित एवं सरलचित हैं। आजकल "सुराना पुस्तकालय" का संचालन आप ही करते हैं। आपने इस-पुस्तकालय-की और भी उन्नति. की है। इस पुस्तकालय की विविद्यक्त बहुत सुन्दर बनी हुई है। जिसका चित्र- इस प्रथ में दिया गया है। आपका राज्य में और यहाँ के समाज में अच्छा सम्मान है। कई वर्षों तक आप म्युनिसिपल बोर्ड खुरू के मेग्बर, अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की प्रबन्ध कारिगी स्कूछ कमेटी के मेग्बर, मजहबी खैराती और धन्मारी के एवट की प्रवन्ध कारिणी कमेटी के मेम्बर, हाई कोर्ट बीकानेर के जूरर और चुरू के आनरेरी सिनस्ट्रेट रहे। श्री ऋरिकुण बहाचर्याश्रम चुरू के प्रधान मन्त्री और श्री सूर्व हितकारिणी समा चुरू के उपसभापति भी रहे । श्री जैनर्वेताम्बर तेरा पंथी समा कलकत्ता के आप सहकारी मंत्री हैं । और कलकत्ता यूनिवर्सिटी इन्स्टीट्यूट के भाप सीनियर मेम्बर हैं। सन् १९२८---२९ ईं॰ में आप बीकानेर छेजिस्छेटिव प्रसेम्बली के सेम्बर रहे। आपका जन्म विक्रमी संवत् १९५३ मिती श्रावण शुक्रा ५ गुरुवार को चुरू नगर में हुआ। आपका प्रथम विवाह संवत् १९६७ मिती वैशाख शुक्छ। ३ को सरदार शहर निवासी सेठ पूर्णचन्द्रजी भणसाली की पुत्री से हुआ था। आपका विवाह होने से १४ वर्ष के पश्वात् आपके मॅंबर हरिसिंह नामक एक पुत्र हुए।

स्व० मवर हरिसिंहजी-भवर हरिसिंह सेठ शुमकरणजी श्वराणा के इकछौते पुत्र थे। इनका जन्म संवत् १९८१ की कार्तिक कृष्ण ९ को हुआ था। चूँकि इस सम्पन्न वर में ६२ वर्ष के पीछे पुत्रोत्पित्ति हुई थी इसलिए इनके जन्मोत्सर्य के समय बहुत उत्सव किया गया था। बालक हरिसिंह बहुत होनहार और प्रतिमा सन्पन्न थे। हुना से ऐसा माल्य होता था कि अगर यह बालकं पूरी आयु को पाता तो इस कुल का दीपक होता। मगर दुर्भाष्यवर्श मोता का दूध न मिछने से या और कारणों से यह आजन्म रुग्णावस्था हीं में रहा । ऐसी स्थिति में भी इस प्रतिभाएण बालक में अपने खानदान की वीरता, उदारता और . कई ऐसी दिन्य बातें पाई जाती थीं जो इसके उज्जवल भविष्य की ओर स्पष्ट रूप से इशारा कर रही थीं। इनमें इस छोटी अवस्या में ही शस्त्राक्षों के संग्रह की बड़त बड़ी अभिक्चि पाई जाती थी। हाथी, घोड़ा,

#### भोसवाज जाति का इतिहास

मोटर इत्यादि कई प्रकार की स्वारियों में बैठने का इन्हें बड़ा शीक था। केवल इतना ही नहीं छः सात वर्ष की इस छोटी उम्र में हो इस बाल क ने वायुयान के समान कठिन आरोहण पर बड़ी खुशी से-सवारी की थी।

इतनी छोटी अवस्था में इतना रुग्ण रहने पर भी इस बालक ने बिना किसी खास परिश्रम के हिन्दी खिखने पढ़ने की भी अच्छी योग्यता प्राप्त करली थी। इनके आसपास रहनेवाले लोगों का कथन है कि कभी २ तो यह छोटा बालक ऐसी बुद्धिमानी और गम्भीरतापूर्ण सलाह देता था जिसे सुनकर आसपास के लोग आदचर्यचिकत रह जाते थे। गायन वगैरह का भी इन्हें काफी शौक था। हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने इनका रुग्णावस्था में इलाज किया था, उस समय वे इनके गुणों पर इतने मुग्ध होगये कि उनकी मृत्यु के उपरान्त उन्होंने इनके जीवन चरित्र पर "पुत्र" नामक एक स्वतन्त्र पुस्तक लिखी, इस पुस्तक में इस बालक की आहचर्यपूर्ण बातों का उल्लेख किया है।

हुँदैव से आठ वर्ष की अल्पायु में ही विक्रम सम्वत् १९८९ की श्रावण ग्रुक्ता १२ को यह प्रतिभाशांकी वालक अपने स्वजनों को शोकसागर में डुवाकर इस संसार से चल वसा। इनके इलाज में इनके पिता श्री ग्रुंभकरणजी सुराणा ने कुछ भी उठा न रखा, पानी की तरह रूपया बहाया, मगर काल की गति पर विजयं प्राप्त नहीं की जा सकी। उसकी मृत्यु से उनके पिता ग्रुमकरणजी को इतना रंज हुआं कि उन्होंने अपने बड़े २ जिम्मेदारी के पदों से इस्तीफा दे विया। बीकानेर स्टेट ने इनके कौंसिल की मेन्बरी के पद का इस्तीफा खेद के साथ स्त्रीकार किया।

सेठ हुकमचन्दजी—आप सेठ ऋदकरनजी के तृतीय पुत्र है। आप बहुत संयमी सरल चित्र और सुशील हैं। आपकी बुद्धि बहुत तीक्षण है। व्यापारिक बही खातों के काम में आप बहुत निपुण हैं। आपका जन्म संवत् १९५८ में हुआ। आपके तीन पुत्र और तीन पुत्रियें हुई जिनमें से एक पुत्र और दो कन्यायें वर्तमान हैं। आपके दो बड़े पुत्रों के स्वर्गवास हो जाने के बाद आप संसार से उदासीन भाव में रहते हैं। आपका समय प्रायः धर्म ध्यान में ही व्यतीत होता है।

सेठ कन्हेयालालजी—आप सेठ रायचन्दजी के प्रथम 9त्र हैं। आपका जन्म संवत् १९५८ में हुआ था। आप बड़े कसरती और पहलवान हैं। तपस्या करने में चुरू भर में अद्वितीय हैं। आपने सिर्फ़ जल पीकर ३१ दिन २५ दिन १५ दिन ११ दिन और १० दिन इत्यादि अनेक तपस्या की हैं। आपके कोई सन्तान नहीं हैं।

स्वर्गीय कुंवर फूलचन्दजी-आप सेठ ऋद्धकरणजी के सब से छोटे पुत्र थे। आपका जन्म

# श्रीसवाल जाति का द्रितहास



दिवंगत् श्रीमान कुंवर हरिसिंहजी सुरागा।

जन्म् संवत् १६८१ मिति कार्तिक कृष्णा ६

चुरू।

स्वर्गवास संवत् १६८६ मिति श्रावगा शुक्का १२

संवत् १९६१ में हुआं था। आप बहुत होनहार और सुत्रील थे। आपकी घार्मिक विषय में अच्छी रुचि थी। दुर्भाग्य वश विवाह होने के ठीक १५ दिन बाद संवत् १९७४ में आपका स्वर्गवास हो गया।

सेठ माणुकचन्दजी—आप सेठ रायचन्दजी के वर्तमान पुत्रों में द्वितीय हैं। आपका जन्म सम्वत् १९६६ में हुआ था। आप मोटर ड्राइविंग में निपुण हैं। आप मिळनसार और उदार भी हैं। आपके एक पुत्र और दो कन्यायें हैं।

सेठ ताराचन्दजी—आप सेठ रायचन्दजी के तृतीय पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९६९ में हुआ था। आप शिक्षित और होनहार युवक हैं। अंग्रेजी में आप मैट्रिक पास हैं। आजकल ज्यापारिक शिक्षा ग्रहण करते हैं। आप अच्छे लेखक हैं। मासिक पत्रिकाओं में आपके लेख अक्सर निकलते रहते हैं। आप से एक छोटे माई और हैं जिनका नाम श्री भीमचन्दजी हैं। ताराचन्दजी के पुत्र का नाम लूंबर शेषकरणजी हैं।

कुनर जीतमलजी—आप श्रीचंदजी के इकलौते पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९६० में हुआ। आप बहुत हृष्ट-पुष्ट नवयुवक हैं।

कुंवर लूग्यकरग्युजी—आप सेट हुकमचंत्री के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९८० में हुआ। आप बहुत सुशीक और होनहार हैं अभी आप अंग्रेजी और हिन्दी की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

इस परिवार के छोगों पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ओर बीकानेर राज्य की सदेव कृपा रही है और समय-समय पर जास रुनके और सारटिफिकेट मिले हैं।

#### शाह रतनसिंहजी सुराणा का खानदान, उदयपुर

यह प्राचीन गौरवशाली परिवार बहुत वर्षों से उदयपुर में ही निवास करता है। इस खान दान के कई सजानों ने समय २ पर कई महत्व के काम किये जिनका उल्लेख हम यथा स्थान करेंगे। इस परिवार में पहले पहल सुराणा बजलालजी बढ़े नामांकित स्थक्ति हुए।

सुराणा जजलालजी—आप बढ़े बीर, कार्य्यकुराल तथा साहसी न्यक्ति थे। इरता और योग्य व्यवस्थापिका बक्ति का आप में कई जिंचे र पदों पर काम किया तथा कई ठिकानों की योग्य व्यवस्था की। एक समय आप एक बड़ी सेना के साथ महाराणाजी की ओर से धांगड़मक के बागी राजपूत जागीरदार को गिरफ्तार करने के हेतु से भेजे गये थे। वहाँ पर कुछ देर तक धमासान छढ़ाई होती रही जिसमें आप विजयी हुए और उक्त जागीरदार उमराव सिहजी युद्ध में मारे गये। उस प्रांत की आपने बड़ी हुद्धिमानी से सुन्यवस्था भी की थी। आपकी

इन सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणाजी ने आपको बलेणा घोड़े का सम्मान तथा भीलखेड़ा और कुछ गांव जागीरी में इनायत किये थे। आपके जोरावरसिंहजी नामक एक पुत्र हुए।

सुराणा जोरावरसिंहजी —आप भी बढ़े समझदार, बुद्धिमान तथा कार्य्यंकुशल न्यक्ति थे। आप के द्वारा उदयपुर राज्य के कई महत्वपूर्ण कार्य्य हुए है। आपने सरदारों और उमरावों को समझाने में तथा महाराणाजी और उमरावों के बीच की संधि के आशय को कर्नल रोबिन को समझाने में अप्र भाग लिया था। इसी प्रकार आप सरूपशाही रुपये के सिक्के के समय नीमच के रेसिडेण्ट को समझाने के लिये भी भेजे गये थे। आपने सं० १९१५ में डाकू मीणों का दमन भी किया था।

आप राजकीय कोमों में चतुर होने के साथ ही साथ बड़े प्रबन्ध कुशल सज्जन भी थे। आपने चित्तौड़गढ़ की हाकिमी के पद पर रह कर इसकी इतनी सुन्दर व्यवस्था की कि जिससे उसकी वार्षिक आय ५७०००) से बढ़ कर एक लाख होगई। कहने का तात्पर्य्य यह है कि आप बड़े ही बुद्धिमान, राजनीतिज्ञ प्रबन्ध कुशल तथा कार्य्य कुशल सज्जन थे। आपने उदयपुर राज्य की कई अमूल्य सेवार्य की जिनसे प्रसन्न होकर महाराणाजी ने छड़ी रखने का हुक्म, बलेणा घोड़ा, दरवार में बैठक की इज्जत, दरवारी पोशाक, जींकारे का सम्मान, नाव की बैठक आदि आदि सम्मान प्रदान किये थे। इतना ही नहीं आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में बांसणी गांव जागीरी में बक्षा जो आज तक इस खानदान के पास है। इसके अतिरिक्त आपको कई रुक्के तथा कई बार इनाम भी बक्षे गये थे।

उदयपुर दरबार के अतिरिक्त आपका इस राज्य के बढ़े २ जागीरदारों में भी अच्छा सम्मान था। आपके दौलतिसहजी नामक एक पुत्र हुए।

सुराणा दौलतसिंहजी—अप भी अपने पिताजी की तरह होशियार तथा प्रबन्ध कुशल सजजन थे। आप संवत् १९४४ में भींडर के मौत मिन्द मुकर्रर किये गये। इस पद पर आपने बड़ी योग्यता से काम किया। इसी प्रकार कई ठिकानों के मौत मिन्द भी मुकर्रर किये गये। तदनन्तर आपकी कार्य्य कुशलता से प्रसन्न होकर आपको अकाउटंट जनरल मेवाड़ का पद को प्रदान किया गया। इन सब पदों पर जवाबदारी के साथ काम करते हुए आप स्वर्गवासी हुए। आपकी कारगुजारी के उपलक्ष्य में आपके पूर्वजों के सम्मान आपको पुनः इनायत हुए तथा कई खास रुनके मे-कर आपकी सेवाओं का समुचित आदर किया। आपके रतनसिंहजो जसवन्ति हुं तथा जीवनसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए।

सुराणा रतनसिंहजी कानोड़ टिकाने के मोतिमंद, टकसाल के दरोगा आदि स्थानों पर मुकर्रर किये गये। इस परिवार के विवाहोत्सव तथा अन्य इसी प्रकार के उत्सवों पर उदयपुर के महाराणाओं ने कई बार बहुत सी रकमें प्रदान कर इस खानदान के सम्मान में बृद्धि की थी। सुराणा रतनसिंहजी

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



शाह जोरावरसिंहजी सुरागा, उदयपुर.



सेंठ खीवकरणजी सुराणा, रीणी.



सें बच्छराजजी सुरागा, बागलकोट.



सेठ कन्हैयालालजो सुराखा, वागलकोट.

का जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आप आज भी उदयपुर में सम्मानित किये जाते हैं । आपके आता जसवन्तिसंहजी का संवत् १९७६ में जन्म हुआ। आप बहुत समय तक उदयपुर के महारीणा फतेंसिंहजी के पेशी क्लार्क रहे। वर्त्तमान में आप विद्यमान हैं। आपको उदयपुर दरबार की ओर से कई बार रुपये इनायत किये गये हैं। सुराणा जीवनिसंहजी का संवत् १९६१ में जन्म हुआ। आप बढे उत्साही तथा मैट्रिक तक पढे हुए सज्जन हैं। वर्तमान में आप इन्हौर-स्टेट के काटन कंट्राक्ट आफ़िस में काम कर रहे हैं। आप सब माई बढ़े मिलनसार और सज्जन व्यक्ति हैं।

#### सुराना नरासिंहदासजी का खानदान, कालरापाटन

्रे इस खानदान का मूरू निवास स्थान नागोर का है। आप श्वेतम्बर जैन स्थानकवासी भाषाय के मानने वाळे सज्जन हैं।

सेठ कनीरामजी युराना—सेठ उत्तमचन्द्जी के पुत्र सेठ कनेरामजी इस खानदान में बदे प्रसिद्ध और प्रतिभाशाली व्यक्ति हुए। आप नागोर से कोटा आये और वहाँ के दीवान सदमिंतहजी झाला के पास प्रधान कामदार हो गये। जब संवद् १८९६ में कोटा से झालावाद रियासत अलग हुई, उस समय मदनसिंहजी के साथ आप भी सालावाद आगये। झालावाद का राज्य स्थापित करने में आपका बढ़ा हाथ था। आप बड़े बुद्धिमान और राजनीति निपुण पुरुष थे। आपके कार्यों से प्रसन्न हो कर महाराज राणा मदनसिंहजी ने आपको रूपपुरा नामक गाँव जागीर में बच्छा और मियाने की हज्जत बच्छी। तथा जींद्यारा और "नगर" सेठ का खिताब प्रदान किया। उसके बाद सम्बत् १९१५ के बैशाख सुदी १० को महाराज राणा परथीसिंहजी ने १५००१) की आमदनी के आमेठा वगैरह गाँव जागीर में बच्छो। आपका स्वर्गवास संवत् १९२० के कार्तिक बदा १ को हआ।

सेट कनीरामजी के नाम पर हेट गंगाप्रसादजी दत्तक आये। आपको महाराज राणा पाथीसिंहजी ने दो हजार की जागीरी वल्ली। तथा फीज की बल्लीगिरी का काम सिपुर्द किया। आपका स्वर्गवास स॰ १९२३ में हुआ।

सेठ नरसिंहदासजी सुर गा — सेठ गड़ामसादजी के स्वगंवास के समय आपके पुत्र सेठ नरसिंहजी की उन्न केवल चार वर्ष की थी। उस समय जागीर आपके नाम पर कर दी गई और जल्होंगिरी का काम भी आपके नाम पर हुआ जिसका संचालन आपके बालिंग होने तक नायब लोग करते रहे। आप बढ़े प्रतिभाशाली और नामांकित ज्यक्ति हैं। सन् १९१९ में महाराज राना भवानीसिंहजी ने पुनः आपको जींकारे के, सम्मान बल्हाा। उसके पश्चात् सन् १९२६ में उक्त महाराजा ने आपको पैरों मे सोना चल्हाा। उसके पश्चात् सन् १९२६ में उक्त महाराजा ने आपको पैरों मे सोना चल्हाा।

सेट नरसिंहदासजी के यहाँ मगनमलजी दत्तक आये । आपका जन्म सम्बत् १९३७ में हुआ। 
छुठ् में सन् १९१३ में आपने रियासत के सेटलमेंट में काम किया। इस काम को आपने बंदुत सेफलताः
पूर्वक किया जिससे खुश हो कर महाराजा साहब ने आपको सिरोपांच बल्हाा। उसके बाद आप पाटनं में
तहसीलदार बनाये गये वहाँ से आप पचपहाड़ के तहसीलदार बेनाये गये। इस काम को आपने बंदी
होशियारी और लोक प्रियता के साथ सम्पन्न किया। कुछ समय तक आपने झालरापाटन में इन्चार्ज रेव्हेन्यू
आफिसर का काम भी किया। उसके पश्चात् सन् १९३० में आपकी पेन्शन हो गई। आपके तीन पुत्र
हैं। जिनके नाम सौभागमलजी, समरथमलजी, और प्रतापसिंहजी हैं।

सीमागमलजी — आपका जन्म संवत् १९५१ में हुआ। आपने बी॰ ए० पास करके एम० ए० प्रिव्यिस पास किया। वहाँ से आप हाऊस मास्टर होकर राजकुमार कॉलेज रायपुर (सी॰ पी॰) में गये। वहाँ से फिर आप अपने पिताजी के स्थान पर पचपहाड़ के तहसीलदार बनाये गये। उसके परचात् आप महाराजा के साथ अक्टूबर सन् १९३० में विलायत चन्ने गये। फरवरी १६३१ में आपस आकर रियासत में हाउस कण्ट्रोलर नियुक्त हुए। उसके परचात् आप मिलीटरी सेकेटरी बनाये गए। कुछ समय तक आप महाराजा के साथवेट सेकेटरी भी रहे। इस समय आप महाराजा के सास कर्मचारियों में हैं।

समरथसिंहजी—आपका जन्म सन्वत् १९७१ में हुआ। आपने प्ना में सन् १९३१ में बी॰ एस.॰ सी॰ पास किया और इस समय सिविङ इक्षिनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए विलायत गये हैं। इनसे छोटे भाई प्रतापसिंहजी मेट्रिक में पढ़ते हैं।

#### सुराणा पनराजजी का पारवार, सिरोही

इस परिवार के पूर्वज सुराणा सतीदासजी सोजत में निवास करते थे। आपके सम्बन्ध में सोजत में सुरागों के वास में एक शिलालेख खुदा हुआ है। उस से ज्ञात होता है कि "ये सम्बत् १७७२ के वैशाल मास में अचानक १०-१५ चोरों के हमले से मारे गये और उनकी धर्म पत्नी उनके साथ सती हुई गें" इनके बाद क्रमशः मल्कचन्दजी तथा भानीदासजी हुए। सुराणा भानीदातजी के निर्हालचन्दजी मोती रामजी तथा खींवराजजी नामक रे पुत्र हुए। सुराणा मल्द्रकचंदजी सोजत के कोतवाल थे। और निर्हालचन्दजी बोहरगत का ज्यापार करते थे। निर्हालचन्दजी के धीरजमलजी आदि ५ पुत्र हुए। सुराणा धीरजमलजी औदि ५ पुत्र हुए। सुराणा धीरजमलजी की राज्य के अधिकारियों से अनवन हो गई, इसलिये इनकी सब सम्पत्ति लुटवादी गई। संवत् १९१६ में आप स्वर्गवासी हुए। उस समय आपके पुत्र नथमलजी, जसराजजी, छोगमलजी और नवलमलजी छोटे थे।

सुराखा छोगमलजी — भारम्म मे आप एरनपुरा छावनी में ऋकै हुए तथा शीघातिशीघ उन्नित सर आप

# श्रीसवाल जाति का इतिहास 💍

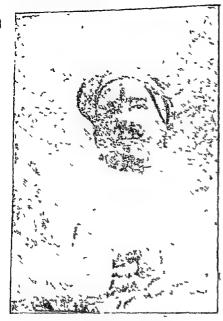



श्री सुकनराजजी सुराग्हा, S/o सेठ पनराजजी, सिरोही.



श्री धनराजजी सुराणा S/o सेठ पनराजजी, सुमेरपुर.



सेठ हीरालालजी वापना, भीनासर. (परिचय पृ० नं० २१७ में देखिये)

प्रनपुरा, आबू और अजमेर के सजाने पर मुकरेर होते गये। इसके बाद आपने १२ साल तक साहुकारी नौकरी की और अंत में घार्मिक जीवन विताते हुए स्वर्गवासी हुए।

सुराना पनराजजी--आप छोगमरुजी के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९२५ में हुआ। १५ साल की वय में आपने कपड़े का ज्यापार शुरू किया। यहाँ आपको चौधरी का भी सम्मान मिला ! इसकें बाद आ को जीवन का निशास क्रान्ति युग भारम्म हुआ । आपको अपनी कर्तन्य शांक के दिखलाने का पूरा अवसर मिला । सम्बत् १९५६ में सिरोही स्टेट ने अपनी प्रजा पर ३१ भारी टेक्स लगाये, संवत् १९६८ में उसका विरोध जनता ने आपके नेतृत्व में उठाया। आपने कई गण्यमान्य व्यक्तियों के साथ सिरोही जाकर टैक्स मान करवाने की कोशिश की । छेकिन रियासत ने उस पर कोई च्यान नहीं दिया, तब आपने गुष्ठ रूप से जोधपुर दरवार से उनकी हह में शिवगंज के समीप एक बस्ती आबाद करने का परवाना हासिल विया और वहाँ दि वर्गांज के सैकड़ी कुटुम्बों को लेजाकर साबाद किया। जोधपुर स्टेट ने आपका सम्मान कर आपको "नगर सेउ" की यदवी, सिरोपाव, कदा, कन्डी, दुशाला और मंदिल इनायत किया। साथ ही आबाद होने वाली जनता को ३३ कलमों की छूट दी। जब यह समाचार सिरोही दरबार ने धुना ती अपनी प्रजाके सब टेक्स माफ कर दिये । जिससे बहुत से कुटुम्ब वापस शिवर्गज चके गये । आपने सुमेरपुर में सर्वहित कारिणी सभा स्थापित की । जैन मन्दिर, गणेश व महादेव का मन्दिर, धर्मशाला, मस्जिद, प्रतापसागर मामक कृप आदि स्थान बनवाये । इसी बीच सन् १९१४ में यूरोपियन वार छिड़ा, उस समय इस स्थान की भाव हवा उत्तम समझ कर ए॰ जी॰ जी॰ अजमेर ने जोधपुर दरवार से धुमेरपुर नामक बस्ती, तुर्की कैदियों को रखने के लिए भाँगी। तथा जोधपुर के मुसाहिब, ए॰ जी॰ जी॰, आदि ने यहाँ के निवासियों को समझाया और यह बरती खाली कराई। तथा यहाँ तुर्की केही आबाद किये गये।

सुमेरपुर खाली करते ही पनराजजी सुराणा ने उसके समीप ही उंदरी नामक गाँव आबाद किया, और वहाँ अपनी एक जीनिंग फेक्टरी खोली। सम्बत् १९७२ में आपके मझले पुत्र धनराजजी को उनके विवाह के समय जोधपुर स्टेट से पालकी सिरोपान इनायत हुआ। युद्ध शांत होने के बाद उंदरी तथा सुमेरपुर के राज्य कर्मचारिशों से आपकी अनवन हो गई। उसी समय सिरोही दरवार ने आपको सिरोही स्टेट में बुलवाया। अतः आपने सम्बत् १९८३ में सिरोही के समीप "नया वाजार" नामक बरती आबाद की। आपकी तर्क शक्ति और चाददाशत अच्छी है। सोजत में "ग्रुमखाता दुकान और भगवानजी पुरुषोत्तम" नामक फर्म के स्थापन में आपने अधान योग दिया था। इसी प्रकार उन्मेद वन्यादाला के स्थापन में और सम्बत् १९७६ में मुसलगानों के सगढ़े को निपटाने में भी आपने काकी परिश्रम उदाया था। सेट पनराजी सुराणा के लालचन्दजी, धनराजजी तथा सुकनराजजी नामक तीन पुत्र हुए। इनसें

ळाळचन्दजी का अन्तकाळ हो गया है। तथा सुराणा धनराजजी इस समय सुमेरपुर जोनिंग फेड्टरी का काम देखते हैं। आपकी वय ३१ साल की है।

सुराणा सुकर्नराजजी का जन्म 'वत् १९६१ में हुआ सन् १९२४ में आपने सोजत में प्रेनिटस शुरू की । सन् १९२७ में आप सिरोही आ गये। यहाँ सरूप नगर के लिये आप आनरेरी मजिस्ट्रेट बनाये गये। इवर ४ सालों से आप सिरोही में वकालात करते हैं। अप सिरोही के वकीलों में अच्छा स्थान रखते हैं और आप कानून की अच्छी जानकारी रखते हैं और उग्र बुद्धि के युवक हैं।

#### सुराणा हीरालालजां, सोजत

हम जपर लिख आये हैं कि सुराणा निहालचन्द्रजी के छोटे आता खींवराजजी और मोसीरामजी थे, उन्हीं से इस परिवार का सम्बन्ध है। सुराणा मोतीरामजी ने जोधपुर दरबार से जीव हिंसा रुक्वाने के कई परवाने हासिल किये। आप बड़े बीर और बहादुर प्रकृति के पुरुष थे। इनके पुत्र साहबचन्द्रजी संवत् १८६७ में सोजत के कोनवाल थे। इनके बाद तेजराजजी और जसवन्तराजजी हुए। जसवन्तराजजी के चार पुत्र हुए। इनमें पन्नालालजी गुजर गये हैं, बलवन्तराजजी कलकत्ते में जवाहरान का तथा सुकन-राजजी दारब्हा में रुई का ब्यापार करते हैं। सब से बड़े सुराना हीरालालजी सोजत में रहते हैं।

सुराणा हीरालालजी बड़े हिम्मतवर, समाज सेवी और ठोस काम करने वाले व्यक्ति हैं। संवत् १९३० में आपका जन्म हुआ। १४ साल तक आपने जोधपुर में वकालात की। इसके बाद आपने मारवाद की जैन डायरेक्टरी तयार करने में बहुत परिश्रम किया। किर श्रेताम्बर जैन काम्फ्रेस की ओर से मारवाद के जैन मंदिरों की जांच व दुक्स्ती का कार्य्य उठाया। द्व जोधपुर महाराजा अमेदिसिंहजी सन् १९२५ में विलायत से वापस आये, उस समय आपने भारवाद की जनता की ओर से ५ हजार रूपया खरव कर दरवार को एक किताब नुमा मानपत्र मेंट किया, जिसमें चांदी के १६०० अक्षर थे। जब पालीताना दरवार से बात्रजय का झगदा हुआ, उसका भारत भर में प्रोपेगंडा करने का भार ६ व्यक्तियों को दिया, उसमें १ आप भी थे। मारवाद से गाए, की मेल शिष्स तथा सी० गुद्स बाहर न जाने देने के लिये आपने जबदंस्त प्रयत्न उठाया, लेकिन जब जोधपुर दरवार ने सुनवाई नहीं की, तो सुराणा हीरालालजी ने दरवार के बंगले पर ४ दिन तक अनशन सत्याग्रह किया। इस समय आपके पास हर समय २ हजार आदमी बने रहते थे। अन्ततः दरवार से उपरोक्त पश्च बाहर न जाने देने की परवानगी हासिल हुई। इसी तरह सिरोही स्टेट से भी पर्यांचण पर्व में जीविहिंसा न होने का हुकुम प्राप्त किया। वहने का तात्यर्थ यह कि सुराणा हीरालालजी की पञ्चक स्थिट प्रशंसनीय और अनुकरणीय है।

#### सेठ माणकचन्द शरमल सुराणा, नागपुर

इस परिवार का मूल निवास अलाय (नागोर) नामक प्राप्त है। वहाँ से सेठ माणकचन्द्रजी सुराणा लगभग १०० साल पहिले क्यापार के निमित्त नागपुर आये, और यहाँ आकर सदर (छावनी) में सराफी और गहें का धंधा प्रारम्भ किया आपके पुत्र सुराणा शैरमलजी थे।

शरमलजी सुराणा—आपने इस फर्म की विशेष तरही की। आप बढ़े बुद्धिमान और दूरदर्शी पुरुष थे। भापका माम सी॰ पी॰ तथा बरार के लोकप्रिय और सार्वजनिक कामों में भाग लेने वाले सजनों में गिना जाता था। आपका सन्वत् १९६६ में स्वर्गवास हुआ। आपके रामचन्द्जी, रतनचन्द्जी, लखमीचन्द्जी, मोतीलालजी, स्रजमलजी चांदमलजी और ताराचन्द्जी नामक ७ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में इस समय सुराणा मोतीलालजी, स्रजमलजी तथा ताराचन्दजी विद्यमान हैं।

ताराचन्द्रजी सुराया—आवका जन्म सम्बत् १९५४ में हुआ। आप धार्मिक और सुघरे विचारों के समाज सेवी सज्जन हैं। सन् १९२७ में सी० पी० बरार ओसवाल सम्मेलन के समय आप स्वागता-ध्यक्ष थे। आप श्वेताम्बर जैन समाज के तीनों आसाय के साखों की अच्छी जानकारी रंखते हैं।

इस समय आप सृतक भोज प्रति बन्धक संस्था के प्रेसिबेण्ट हैं। आपके बड़े आता सेट मोतीकालजी तथा स्वजमलजी सञ्जन व्यक्ति हैं। तथा कर्म का व्यवसाय संचालित करते हैं। नागपुर तथा यवतमाल जिले के ओसवाल समाज में आपके परिवार का अच्छा सम्मान है।

सेठ मोतीलालजी सुराणा के दो पुत्र हुए। पन्नालालजी और सिद्धकरणजी। पन्नालालजी का १५ वर्ष की आयु में स्वर्गवास हो जुका है। स्राजमलजी के तीम पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः शेंशकरणजी, शुभकरणजी मेमकरणजी हैं। शेसकरणजी बढ़े उत्साही और समाज सेवी सज्जन हैं। ओसवाल समाज की उन्नति के लिए आपके हृदय में बढ़ी आकांक्षा रहती है। नागपुर के सभी ओसवाल सभा सोसाहृदियों में आप बढ़े उत्साह से भाग लेते हैं। शुभकरणजी यवतमाल दुकान पर नाम करते हैं, आप बढ़े उत्साही शुवक हैं। तीसरे प्रेमकरणजी हृण्टर में पढ़ रहे हैं। ताराचन्दजी के दो पुत्र हैं—हेमकरणजी तथा चेनकरणं नी। इनमें हेमकरणजी नागपुर दुकान पर काम करते हैं। इस फर्म की एक शाला शेरमल स्राजमल के नाम से यवतमाल में भी है। इन दोनों स्थानों पर यह दुकान बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है। इन दोनों दुकानों पर सोना चांदी और वैकिंग का ज्यवसाय होता है।

#### रिखी का सुराणा परिवार

इस परिवार के लोग सांतू नामक स्थान पर रहते थे। वहां से १०० वर्ष पूर्व रिणी में आकर बहे। आप जैंन श्वेताम्बर तैरापंथी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। इस खानदान में नथमलजी हुए। १५९:

इनके प्रपौत्र मोहनलालजी के रामसिंहजी, लूनकरणजी, ब्रंगरसीदासजी, जालिमसिंहजी तथा खुशालचन्दजी नामक पांच पुत्र हुए।

सुराणा लूनकरणजी का परिवार—आप के उदयचन्दजी तथा हंसराजजी नामक दो पुत्र हुए। इन में से उदयचंदजी के बागमलजी तथा बागमलजी के इंद्रचन्दजी, नान्रामजी तथा सागरमलजी नामक तीन पुत्र हुए। सेट इन्द्रराजजी तक की पीढ़ी के सब लोग रिणी में ही रहे। सुराणा इन्द्रराजजी इस समय रिणी में वकालत करते हैं। आपके सोहनलालजी, माणकचन्दजी तथा मोतीलालजी नामक तीन पुत्र हैं। सोहनलालजी के दो पुत्र हैं।

सबसे पहले सुराणा नान्रामजी देश से कलकता आये और यहाँ चाँदी भी दलाली करना प्रारम्भ किया जो आज भी आप कर रहे हैं। आपका रिणी में अच्छा सम्मान है। आपके जंबरीमलजी, कुन्दन-मलजी तथा ताराचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। जबरीमलजी के झमरमलजी तथा रतनलालजी नामक दी पुत्र हैं। सागरमलजी भी इस समय दलाली करते हैं। आपके छोट्लालजी एवम् भिन्दानचन्दजी नामक दो पुत्र हैं।

सुराणा ढूंगरदासजी का खानदान—आपके मिर्जामलजी, काल्सामजी, मोहवर्तासहजी. ठाकुरदासजी पृथ्वीराजजी तथा किशनचन्दजी नामक छः पुत्र हुए। इनमें से मिर्जामलजी के परिवार में मालचन्दजी दलाली करते हैं तथा बालचन्दजी मनोहरदास के कटले में भोपतराम बालचन्द के नाम से कपदे का व्यापार करते हैं। काल्सामजी के परिवार में सुजानमलजी एवम् रुक्मानन्दजी मैमनसिंह में व्यापार करते हैं।

सुरागा पृथ्वीराजजी सबसे पहले कल। ते आये और यहाँ दलाली करने लगे। तदनन्तर आपने अपनी चलनी की एक दुकान कलकत्ते में गुलावचन्द शोभाचन्द के नाम से स्थापित की। आपके स्वर्ग वासी होने के पव्चात् आपकी धर्मपत्नी चांवाजी ने तेरापन्थी सम्प्रदाय में महासती के रूप में दीक्षा प्रहण करली। सेठ प्रश्वीराजजी के गुलावचंदजी एवम् शोभाचंदजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें सेठ शोभाचन्दजी के बंसीलालजी नामक पुत्र है। आप बढ़े भिलनसार नवयुवक है। इस समय फर्म के काम को आप दोनों पिता पुत्र देखते हैं। वंसीलालजी के भीखमलालजी नामक पुत्र हैं।

इसके अतिरिक्त सुराणा रामसिंहजो के परिवार में सुगनचन्दजी, मेधराजजी, तोतारामजी, चौध-मलजी तथा मुखराजजी करिसयांग में न्यापार करते हैं तथा धर्मचन्दजी, नेमीचन्दजी दलालो करते हैं और धर्मचन्दजी के पुत्र लखमीचन्दजी, भँवरलालजी एवम् डायमलजी विद्यमान हैं। नेमीचन्दजी के पुत्र डाल-चन्दजी बी० ए० तथा बच्छराजजी है। सुराणा जालमचन्दजी के परिवार में रायचन्दजी और जयचन्दलाल

### **ध्रोसयाल जाति का इतिहास**\*



श्री नान्रामजी सुराखा, कलकत्ता.



मेठ वालचन्द्रजी सुराएा (भोपतराम वालचन्द्र), कलकत्ता.

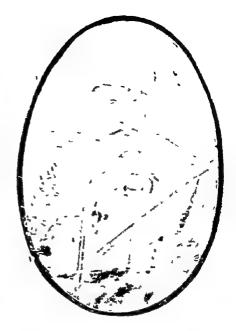

सेट गोभाचन्द्रजी सुराणा (गुजावचद गोभाचन्द्र) कलकत्ता.



सेट बन्मीलालडी सुराणा (गुलावचन्द शोभाचंट), कलकत्ता.

जी तथा सुराणा कुरालचन्द्रजी के परिवार में दीपचन्द्रजी, हीरालालजी,रिवकरणजी, रावतमलजी, बहादुरमल-जी एवम् जीतमलजी नामक पुत्र हैं।

#### सेठ शेरमलजी सुराखा का खानदान, राजगढ़

इस परिवार वाले राजगढ़ (बीकानेर-स्टेट) के निवासी श्री जैन विवेतास्वर तेरापन्थी आस्नाय को मानने वाले हैं। इस खानदान में खेठ शेरमल्जी हुए। आपके ख्यालीशमजी तथा भगवानदासजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से सेठ भगवानदासजी सबसे पहले राजगढ़ से कलकत्ता गये और वहाँ पर आपने कपड़े की दलाकी प्रारम्भ की। आपके मुखबन्दजी तथा ख्यालीशमजी के लामचन्दजी नामक पुत्र हुए।

मुखचन्द्रभी भी इसी प्रकार देश से बंगाल प्रान्त में बोगरा नामक स्थान में गये और काम सीखने छगे। तदनन्तर आपने कई कमों पर नौकरियाँ की। आपकी होशियारी से मालिक छोग खुश रहे। इसके परचाद सबद १९६२ में मुखचन्द खींवकरण के नाम से आपने कछकत्ते मे कपदे की फर्म स्थापित की। इसमे आपको काफी सफलता रही। आपके खींवकरणजी तथा मालन्चद्जी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ खीं वकरणजी ने प्रथम तो अपनी कपड़े की फर्म के काम में सहयोग लिया। और फिर कई स्थानों की दखाली की। इसके पश्चाद आपने जुहारमल सोहनलाल के नाम से जापानी तथा विलाग्यती कपड़े का डायरेक्ट इम्पोट शुरू किया जिसमें आपको काफी सफलता रही। आपके सोहनलालजी मैंबरलालजी संवरलालजी नामके तीन पुत्र है। इस समय सोहनलालजी दलाली करते तथा भेंबरलालजी सोहनलालजी सुराणा १९ क्रास स्ट्रीट की कपड़े की दुकान का काम देखते हैं। याद् मालचन्द्रजी भी इस समय स्वतन्त्र दलाली करते हैं।

#### सेठ भूरामल राजमल सुराणा, जयपुर

यह सुराणा खानदान बादबाही जमाने से देहली में जनाहरात का काम काज करता था। इस वंश में सुराणा मोतीलालजी के पूर्वज १५० वर्ष पूर्व जयपुर आये। सुराणा मोतीलालजी के रंगलालजी, जनाहरलालजी, बख्तानरमलजी तथा हीरालालजी नामक ४ पुत्र हुए।

इन चारों भाइयों में से रंगलालजी के पुत्र ताराचन्द्जी व हरकचन्द्जी हुए, जनाहरलालजी के मूरामलजी, चौथमलजी तथा बस्तावरमलजी के पुत्र लालचन्द्जी हुए। इनमें हरकचन्द्जी के नाम पर भूरामलजी दक्तक दिये गये।

सुराणा हरकचंद्रजी के समय से इस खानदान में पुनः जवाहरात के ज्यापार में उन्नति हुई।

आपके पुत्र भूरामलजी ने इसे विशेष चमकाया । भूरामलजी का जन्म लगभग संवत् १९२२ में हुआ। ये जयपुर, जोधपुर, बीकानेर आदि राजाओं, रईसों तथा जागीरदारों के यहाँ जवाहरात के तथारीमाल को विक्री करने में विशेष जुटे रहे । इसमें इन्होंने लाखों रुपये कमाये और कई मकानात, इमारतें बनवाई तथा खरीद कीं। जौहरीबाजार का लाल कटला भी आपने सम्वत् १९४२ में खरीदा । आप यहाँ की ओसवाल समाज में बड़े प्रतिष्ठित पुरुष माने जाते थे। संवत् १९७७ में आप स्वर्गवासी हुए।

सेठ भूरामलजी के पुत्र सेठ राजमलजी सुराणा का जन्म संवत् १९६४ में हुआ। आए विवेक-शील तथा शान्त स्वभाव के सज्जन हैं। इस समय आप जयपुर की ओसवाल समाज में धिनक व्यक्ति माने जाते हैं। इस समय आपके यहाँ दैकिंग, जवाहरात तथा मकानों के किराये का काम होता है। आपकी जयपुर में बहुतसी इमारते वनी हुई हैं।

#### लाला गुलावचन्द धन्नालाल सुराणा, श्रागरा

आप इवेतास्वर जैन स्थानकवासी आरनाय को मानने वाले हैं। इस खानदान का मूल निवास स्थान नागौर का है मगर करीब दो तीन सौ वधों से यह खानदान आगरे में निवास करता है। इस खानदान में लाला बुद्धाशाहजा हुए आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से लाला चुनीलालजी और लाला मुनालालजी था। जिनमें यह खानदान लाला चुनीलालजी का है। लाला चुनीलालजी का स्वगैवास संवत् १९१८ में हो गया। लाला चुनीलालजी के लाला गुलावचन्द्रजी नामक पुत्र हुए, आपने इस खानदान के व्यवसाय, सम्पत्ति और इज्जत की खूद तरको दी। आप बढ़े न्यापार कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति थे। आपका स्वगैवास संवत् १९८८ में हो गया। आपके दो पुत्र हुए। लाला धनालालजी और लाला बाबूलालजी। इनमें से लाला धनालालजी का स्वगैवास संवत् १९८५ में हो गया। लाला बाबूलालजी का जन्म संवत् १९३९ का है। आपही इस समय इस खानदान के संचालक हैं। आप बढ़े सजन और बुद्धिमान व्यक्ति हैं। इस समय आपही इस फर्म के व्यवसाय का संवालित करते हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम निर्मलचन्द्रजी और उदय वन्द्रजी हैं।

आगरे के ओसवाल समाज में यह खानदान बहुत प्रतिष्ठित और अगण्य है। इस फर्म पर गोटा किनारी का पुरतैनी व्यवसाय होता है। जिसके लिए फर्म को लाई चेम्सकोई, लाईरीडिह, लाई इरिवन, बंगाल गवर्नर, लाई लिटन आदि कई महानुभावों से प्रशंसापत्र मिले हैं। इस फर्म ने अपने यहाँ मशीनों से सोने चांदी की जंजीरों को बनाने का काम प्रारम्भ किया है। यह काम बहुत बड़े स्केल पर होता है।

सेठ चन्दनम्ल मिश्रीमल सुराणा, पांढर कवड़ा (यवतमाल)

जोधपुर स्टेट के कुचेरा नामक स्थान से सेठ उत्तमचन्दली और उनके छोटे भाई चंदनमलजी व्यापार

के निमित्त ६० साल पहिले मार्टरी (६१० पी०) आये, और वहाँ कपड़ा किराने का न्यापार चाल, किया। संवत् १९६८ में आपने पाँडर कचड़ा में दुकान की। सेठ चन्द्रनमलजी का स्वगंवास सम्वत् १९.८ में हुआ। आपके बड़े पुत्र बहादुरमलजी का सं० १९८९ में स्वगंवास होगया, और शेष मिश्रीलालजी, मोहन-लालजी और मोतीलालजी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। संवत् १९८२ में इन सब भाइयों का कारबार अलग २ हुआ। सेठ बहादुरमलजी के पुत्र सुगनमलजी तथा मोतीलालजी मादेरी में न्यापार करते हैं। मोतीलालजी के पुत्र कँवरीलालजी तथा कानमलजी हैं।

सेठ मिश्रीलालजी सुराणा का जन्म सम्बन् १९४४ में हुआ। आप पांदर कवदा के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके यहाँ चन्दनमल मिश्रीलाल के नाम से जमीदारी, साहुकारी, सराफी तथा कपदे का न्यापार होता है। आपने पाथरदी गुरुकुल, आगरा विद्यालय आदि संस्थाओं को सहायताएँ दी हैं। आपके पुत्र रतनलालजी उत्साही युवक हैं तथा फर्म के व्यापार को तत्परता से संभालते हैं। इनके पुत्र पत्नालाल हैं।

सुराणा मोहनलालजी का कारबार चन्द्रनमल मोहनलाल के नाम से होता है। इसी तरह उत्तमचन्द्रजी के पौत्र हीरालालजी, उत्तमचन्द्र सूरजमल के नाम से मादेरी में न्यापार करते हैं।

#### सेठ दीपचन्द जीतरमल सुराखा, भुसावल

यह कुटुम्ब थोवला (अजमेर से १० मोल की दूरी पर) का निवासी है। वहाँ से सेठ जीतरमलजी सुराणा लगभग ५०-६० साल पहिले सुसावल आये, तथा लेनदेन का न्यापार जीतरमल मोतीराम के नाम से आरम्भ किया। इस प्रकार न्यापार की उक्षति कर आप संवत् १९७२ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र भैरोंलालजी और दीपचन्दजी विद्यमान हैं। आप दोनों सजन न्यक्ति हैं।

हुराणा भैरींलालजी का जन्म संवत १९५७ में हुआ। आपकी दुकान यहाँ के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपके छोटे भाई दीपचन्दजी २६ साल के हैं।

### श्रानंदराजजी सुरा़खा, जोधपुर

आनंदराजजी सुराणा न कैवल ओसवाल समाज ही में वरन् राजस्थान के देश सेवकों में अपना ऊँचा स्थान रखते हैं। आपने राजस्थान में जागृति करने के लिये बढ़े २ कष्ट उठाये, तथा कई साल तक आपने जेल की कठोर यातनाएँ भोगीं। स्थानकवासी समाजके आप प्रधान नेताओं में से हैं। इस संप्र-दाय की कोई उल्लेखनीय संस्था ऐसी नहीं होगी, जिससे आपका सम्बन्ध न हो। आप ओसवाल समाज के विशेष व्यक्तियों में हैं, तथा इस समय दिल्ली में प्रेस मशीनरी का

#### किशोरमलजी सुराणां, जोधपुर

आपके पूर्वंज नागोर में रहते थे। कोई तीन चार पुश्त से यह परिवार जोधपुर भाया। किशोरमञ्जी सुराणा नथमञ्जी सुराणा के पुत्र हैं। आप ट्रिन्यूट विभाग में कार्य्य करते हैं। आप ओसवाल समाज के हित के मामलों में दिलचस्पी रखते हैं। आप ओसवाल कुटुम्ब सहायक द्रव्यनिधि नामक संस्था के स्थापकों में से एक हैं। आप स्थानको चासी जैन आन्नाय के अनुयायी हैं। तथा जीवदया के कार्मों में अपनी सामर्थ्य के अनुसार अच्छा द्रव्य खर्च करते हैं। आपके चवेरे जाता फतेराजजी मुराणा सायर विभाग में नौकरी करते हैं। रियासत की उन्हें बहुत वकिषयत है। आप देशी हिसाब के बहुत उत्तम जानकार हैं। इनके पुत्र किशनराजजी ने मेट्रिक पास किया है।

### सुरागा कनकमलजी, अमृतसर

सुराणा कनकमलजी के पूर्वज शिवलालजी और वच्छराजजी मशहूर धनिक थे। आप सरवाइ (किशनगढ़ स्टेट) में बोहरगत का ज्यापार करते थे। सेठ बच्छराजजी के बलदेवसिंहजी, विजयसिंहजी हरनाथसिंहजी, अनारसिंहजी और कस्तूरमलजी नामक पांच पुत्र हुए। सम्वत् १९२५ के अकाल के समय सेठ बलदेवसिंहजी ने गरीबों को कई खाई अनाज बॉटकर, मदद पहुँचाई। कई महीनों तक जनता इन्ही के अनाज पर गुजारा करती रही। किशनगढ़ दरवार ने आपकी उदारता की बहुत तारीफ की। साथ ही इनसे यह भी कहा कि अगर गरीब जनता के ३ मास आप निकलवादों तो उत्तम हो, लेकिन अनाज न होने से वलदेवसिंहजी ने असमर्थता प्रकट की। यह सुनकर महाराजा, अपनी सरकारी खाइगां जो सरवाड़ किले में भरी थीं वह बलदेवसिंहजी के जिम्मे कर, किशनगढ़ चले गये। इस प्रकार सुराणा बलदेवसिंहजी ने वह अनाज गरीबों और जमीद।रों को बांट दिया। संवत् १९२६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पश्चास परिवार में कोई होशियार आदमी काम सम्हालने वाला नहीं रहा। संवत् १९४० में किशनगढ़ स्टेट ने अकाल के समय-दी हुई अनाज की खाइयों का बकाया वस्ल करने के लिये सुराणा, विजयसिंहजी स्टेट ने अकाल के समय-दी हुई अनाज की खाइयों का बकाया वस्ल करने के लिये सुराणा, विजयसिंहजी

<sup>\*</sup> खेद है कि आप का परिचय कोशिश करने पर भी नही प्राप्त हो सका, अत्रप्त जितना हमारी जानकारी में था---अतना ही परिचय आपा जा रहा है।

भीर इनके भाइयों से तकाजा किया, जिससे सुराणा बंधु बढ़ी तकछीफ़ में भा गये, और किशनगढ़ आकर किसी प्रकार राज्य से समझीता किया । इसके परचात् इधर-ज्यर यह परिवार व्यवसाय की तहारा में गया। संवत् १९४८ में विजयसिंहजी स्वर्गवासी हुए।

सुशणा बलदेवसिंहजी के पुत्र सोआगसिंहजी, वीसलपुर दत्तक गये। विजयसिंहजी के पुत्र गुक्रराजजी बम्बई गये। हरनाथसिंहजी के पुत्र चौधमलजी दानद में भेषाड़ ) में अपने नाना के यहाँ चले गये। और अनारसिंहजी के पुत्र डगरसिंहजी संवत् १९५२ में निसंतान गुजर गये।

स्राणा वस्त्रमलको के राजमलको और वनवमलको नामक र पुत्र हुए। कस्त्रमलको का संवत् १९५६ में और उनके पुत्र राजमलको का इनके सम्मुख संवत् १९५६ में स्वर्गवास हो गया। अतएव कनकमलकी अस्तस्य आ गये और शिवचंद सोहनलाल कोचर बीकानेर वालों की दुकान पर संवत् १९५७ में नौकर हो गये। इधर १९७७ से आए अमोलकचन्द्रजी श्रीश्रीमाल भी भागीदारी में ममोलकचन्द्र कनकचन्द्र के नाम से कटरा अहल् वालियाँ में शाल तथा कमीशन का न्यापार करते हैं।

#### सुराणा दीपचन्दजी, श्रजमेर

सुराणा दीपचन्द्रजी के पूर्वज सुराणा रायचन्द्रजी नागीर से रतलाम होकर अजमेर आये । इनके बाद चन्द्रवमलजी व टानमलजी हुए, इनके समय तक आपके लेमदेन का न्यापार रहा । दानमलजी के पुत्र वौलतमलजी भोले व्यक्ति ये इनके समय में कारवार उठ गया। इनका अंतकाल सम्वत १९८७ में होगया। इनके पुत्र सुराणा दीपचन्द्रजी का जन्म संवत् १९६९ को हुआ, आप बाल्यन से ही अजमेर की छोदा फर्म पर सीख पड़कर होशियार हुए, इधर १० सालों से लोडा फर्म पर सुनीमात करते हैं। आपकी पादवारत बहुत जैंची है। अनमेर के ओसवाल खानदानों के सम्बन्ध में आप बहुत जानकारी रखते हैं। आपके पुत्र सुराणा हरलचन्द्रजी हैं।

#### डाक्टर एन॰ एम॰ मुराणा, हिंगनघाट

इस परिवार के पूर्वज सौभागमलको सुराणा मैनपुर राज्य में दीवान के पद पर काम करते थे। वहाँ से राजकीय अनवन हो जाने के कारण उक्त सर्विस छोड़कर हिंगानघाट की तरफ चले आये। इनके पुत्र शेषकरणजी थे, आप संवत् १९७२ में स्वर्गवासी होगये। तब आपके पुत्र नथमलजी सुराणा की आयु केवल ७ साङ की थी। इन्होंने अपनी माला की देखांख में नागपुर से मेट्टिक पास किया। इसके बाद आपने एमा दी० की हिगरी हासिछ की। सार्वजनिक कामों में भाग छेने की हिगरी शासिछ की। सार्वजनिक कामों में भाग छेने की हिगर भी आप में अच्छी है।

#### कोसवाल जाति का इतिहास

मांदकजी गुरुकुल में छात्रों को एकचित करने एवं उस की व्यवस्था जमाने में आपने अकथ परिश्रम किया। इस कार्य के लिए कई मास तक आप वहाँ उहरे। आप शिक्षाप्रेमी तथा सुधरे विचारों के सज्जन हैं। आप होमियोपैथिक चारिटेवल डिस्पेंसरी तथा महाराष्ट्र एस॰ स्वस्तिक स्टोर्स का संचालन करते हैं। आप हिंगनधार की जैन युवक पार्टी के शिक्षित और उत्साही मेम्बर है।

#### ्सौभागमल गुलजारीमल सुराणा, बुहारनपुर

इस परिवार के ब्यक्ति सेट सौभागमलजी सुराणा नागौर से लगभग ७० साल पहिले बुहारनपुर भाये, आरम्भ में आपने नौकरी की और बाद में अपनी दुकान खोली, आपके पुत्र गुलजारीमलजी और गुमानीमलजी के हाथों से घंघे को उन्नति मिली। गुलजारीमलजी संवत् १९९० के भादना मास में स्वर्ग-वासी हुए। गुमानीमलजी मौजूद हैं। गुलजारीमलजी के पुत्र जोरावरमलजी तथा गुमानीमलजी के पुत्र रतनमलजी हैं। सेठ जोरावरमलजी ब्यापार संचालन में सहयोग लेते हैं। इस दुकान पर बुहारनपुर (सी० पी०) में आदत गल्ला तथा लेनदेन का ब्यापार होता है तथा यह के ब्यापारिक समाज में प्रतिद्वित मानी जाती है।

#### कन्हैयालालजी सोहनलालजी सुराष्टा, उदयपुर

अाप दोनों आता उदयपुर के निवासी हैं तथा दोनों ही बी॰ एस॰ सी॰ एस॰ पुरु॰ एड॰ बी॰ की परीक्षा में सफलता पूर्वक उत्तीर्ण हुए हैं। आप बढ़े समाज सुधारक युवक हैं। आप दोनों-भाइयों ने पड़दे की कुप्रथा को तोड़ कर ओसवाल नवयुवको के सम्मुख एक आदर्श उपस्थित किया है। सुराणा सोहनलालजी उदयपुर में नायब हाकिम है।



#### FFFT

#### नगहरवंश की उत्पाति

अजीमगंज के नाहरवशवाओं के पुराने इतिहास पर दृष्टि पात करने से यह जात होता है कि इस वंश की अध्यत्ति पँवार (परमार) राजपुतों से है। इस वंश के मूल पुरुष प्रतापी राजा पँवार थे। पँवार राजा की रूप वीं पीड़ी में आसघर जी हुए, जिनके समय से यह वंश नाहरवंश के नाम से प्रसिद्ध के हुआ। इसके सम्बन्ध में यह किन्वदन्ति प्रचलित है कि भगवती देवी ने बाघनी का रूप धारण कर बालक आसघर को उनकी माता की गोद से जुरा कर जंगल में अपने दूध से पाला। जब ये बडे हुए और मानवी दुनिया में आये तब इन्होंने अपने आप को नाहर के नाम से प्रसिद्ध किया। इन्हीं आसघरजी ने संव ७१० में जैनाचार्य्य श्री मानदेव सूरिजी के उपदेश से महानगर में जैन धर्म ग्रहण किया। और तब से ये महानगर में ही रहने छगे। इनकी ४० वीं पीड़ों में अजयसिंहजी हुए। इन्होंने महानगर को छोदनर मारबाह में अपना निवास स्थान किया। वहाँ से कुछ समय के पश्चात् इनके वंशज शेषमलजी भीनमाल आये। इसके एश्चात् इनके वंशज कमरमलजी राघरिया डेलाना चले गये। और इनके पुत्र तेजकरणजी वहाँ से उठकर बीकानेट स्टेट के हेगों नामक स्थान में जा बसे।

#### नाहर खड्गसिंहजी का परिवार

राजा पैवार की ७३ थीं पीदी में बाबू खड्गसिंहजी का जन्म डेगों में ही हुआ था। उस समय बीकानेर राज्य में यह परिवार बहुत धनवान एवं प्रभावकाली था। नाहर खड्गसिंहजी का विवाह भी उसी ग्राम की एक कन्या से हुआ था। विवाह में बोडे पर चढ़ कर तौरन मारा। इस प्रधा-विरुद्ध कार्य पर गाँव के ठाकुर साहब इनके विरुद्ध हो गये। यहाँ तक कि इनका सिर काट कर ठाकुर साहब के पास लानेवाले को पुरस्कार की घोषणा कर दी गई। फल-त्वरूप खड्गसिंहजी को उसी रात नववधू सहित राज्य छोड़ देना पड़ा। वे वहाँ से आगरे वले आये। आगरे आकर इन्होंने थोड़े ही समय में अपनी बुद्धि-मानी और दूरदर्शिता से अच्छी ख्याति ग्राष्ठ करछी। उन दिनों मुर्शिदाबाद निवासी जगत सेठ धन-दीलत, आदर सत्कार में सब से आगे बढ़े हुए थे। एक बार जब वे किसी राजकीय कार्य से देहली जा रहे थे,

रास्ते में भागरा ठहरे । वहीं खड्गसिंहजी से आपका परिचय हुआ । जगत सेठ जो खड्गसिंहजी के स्वजा-तीय और सहधमींय थे, उनसे मिलकर बड़े प्रसन्न हुए तथा मुर्शिदाबाद में जैनियों की कमी को अनुभव कर उन्होंने खड्गसिंहजी को बंगाल आने के लिये आमिन्त्रित किया । उनके आमन्त्रण से खड्गसिंहजी सं० १८२३ में बंगाल आये और अजीमगंज में बस गये । कुछ समय बाद जगत सेठजी के आम्रह से आपने दिना-जपुर में कोठी खोली और वहाँ अपना कारबार शुरू किया । कारबार में क्रमशः वृद्धि होने पर कलकत्ते में भी आपने एक शाखा खोली । यह वह समय था जब कि उनका भाग्य उनके ऊपर मुसकरा रहा था और उनका कारबार तीव गति से उन्नति की ओर प्रवाहित हो रहा था ।

सं० १८४६ में अ.पके एक पुत्र हुए जिनका नाम उत्तमचंदजी था। उत्तमचंदजी के पैदा होने के पूर्व ही उन्होंने मोतीचंदजी नामक एक युवक का पालन-पोषण पुत्रवत् किया था। कहना न होगा कि पुत्र-रत्न की प्राप्ति हो जाने पर भी मोतीचंदजी के ऊपर आपका स्नेष्ट पूर्ववत् ही रहा। इसका एकमात्र कारण यही था कि आप बड़े उदार हृदय और उच्च प्रकृति के मनुष्य थे। आपको अपने धर्म पर अटल श्रदा थी। इसी के परिणाम ह्वरूप आपने दिनाजपुर में आठवें तीर्थंकर श्रीचन्द्रप्रभु स्वामी का एक सुन्दर मन्दिर और धर्मशाला बनवाये।

सं० १८५९ में खड्गसिंहजी की मृत्यु के पश्चात् उत्तमचंदजी और मोतीचंदजी जायदाद के उत्तरा-धिकारी हुए। उत्तमचन्दजी की नाबालिगी के कारण जायदाद का सारा प्रबन्ध मोतीचन्दजी ने अपने हाथ मे लिया। इन दोनों भाइयों में गहरा प्रेम था। परन्तु दुर्भाग्यवश उत्तमचंदजी ना केवल १७ वर्ष की उस्त में स्वर्गवास हो गया।

कुछ ही समय परचात् सं० १८६५ में बाबू मोतीचन्दजी का भी स्वर्गवास हो गया। अब केरल उत्तमचन्दजी की विधवा पत्नी बीबी माया कुमारी ही बच रहीं। इन्होंने अपने पिता बाबू मेघराजजी चोर दिया की देख-रेख में जायदाद का काम सम्हाला। कुछ समय परचात् इन्होंने गुलालचन्दजी को दत्तक लिया। बीबी मायाकुमारी ने अजीमगंज में सं० १९१३ में पाँचवें तीर्थंकर श्री सुमितनाथजी का मिन्दर बतवाया और उसी वर्ष जैनियों के प्रसिद्ध तीर्थंशत्र असल पर मूल टोंक मे श्री आदिश्वर भगवान के मिन्दर के उपरिभाग में प्रतिमा प्रतिष्ठित करवाई परचात् सं० १९१६ में इनका परलोकवास हुआ।

बाबू गुलालचन्दजी — बाबू गुलालचन्दजी ने उत्तराधिकारी होने के पश्चात् जायदाद की व्यवस्था की ओर भ्यान दिया। इन्होंने अपने इलाके में कुछ ऐसे नियम प्रचलित किये जिससे प्रजा को कई सुविधायें मिली और वे लोग इनसे विशेष प्रसन्न रहने लगे। फलस्वरूप अब इनकी जायदाद से अच्छा लाभ होता रहा और राजकीय कर्मचारी भी इन पर बढ़ी श्रद्धा रखने लगे।

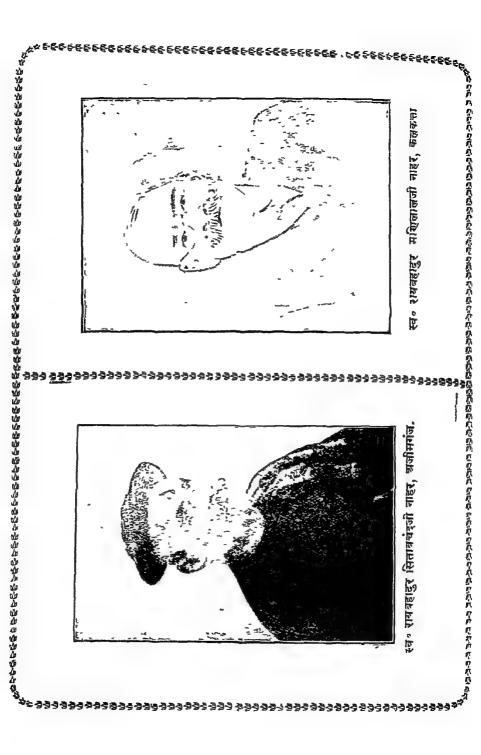

बाबू गुलालचन्द्रजी दृष्ट-पुष्ट तथा बद्दे निर्मीक थे। इन्होंने कई वार साहस के साथ भयानक खतरों का मुकाबिका किया। एक समय इन्होंने सारी रात अपनी पत्नी बीबी प्राणकुमारी के साथ डाझुओं के एक दल का सामाना किया और उन्हें खदेड़ दिया। सं० १९०७ में आपका स्वर्गनास हो गया।

आएके एवचाय आएकी विश्ववा पत्नी श्रीमती श्राणकुमारी ने वाबू सिताबचन्दनी की तीन वर्ष की अवस्था में दत्तक छिया और जब तक वे होशियार न हो गये तब तक जायदाद की व्यवस्था और देख आछ स्वयं करती रहीं । इनका स्वर्गवास १९४६ में हुआ।

#### राथबहादुर सिताबचन्दजी नाहर

राय बहादुर सिताबवन्द्जी का जन्म सं० १९०४ में हुआ। आप पटावरी गोत्र में उत्पन्न हुए थे। तीन वर्ष की उन्न में भाप बाबू गुलालचन्दजी के नाम पर दत्तक लिये गये। आपका विवाह अजीम-गज निवासी बाबू जयचन्दजी देद की पुत्री श्री गुलाब कुमारीजी से हुआ। आप हिन्दी और वंगला के अति-रिक्त संस्कृत और फारसी के अच्छे विद्वान् थे। सगीत और गायन कला में भी आपका अच्छा प्रवेश था। आपका विद्यान्त्रेस अतीव सराहनीय था। सबसे पहिले आपने ही अजीमगंज में "विश्वविनोद्" नामक प्रेस की स्थापना की और कई अच्छी र धार्मिक पुस्तके प्रकाशित की। इन्होंने जायदाद की व्यवस्था बढ़ी योग्यता से की। इनके विक्षा सन्वन्धी विचार भी बहुत उच्च थे। वंगाल के जैनियों में आपका परिवार आज भी विद्या और संस्कृति का उच्च आदर्श माना जाता है।

समाज तथा गवर्नमेण्ट में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सं 1920-29 में जब बगाल में बहुत बढ़ा दुर्मिक्ष पढ़ा था, उस समय आपने अकाल पीडितों को बहुत सहायता पहुँचाई थी। सं 1922 में आगत सरकार ने आपको राय बहादुर की पदवी से सम्प्रानित किया। महारानी विक्टारिया की ख़बली के अवसर पर अपने प्रामवाधी भाइयों की उब शिक्षा के लिये अपनी मातेश्वरोजी से अनुमित लेकर आपने बीबी प्राणकुमारी ख़बली हाई स्कूल नामक एक अवैतनिक उच्च विद्यालय खोला, किन्तु छात्रों की कमी के कारण यह संस्था आगे चलकर बंद हो गई। सम्राद् एडवर्ड के राज्यारोहण के समय भी आप को कई सार्टिकिकेट और सम्मान प्राप्त हुए।

गवर्नमेंट की तरह समाज तथा जनता में भी आपका सम्मान कम न था। जैनियों के प्रसिद्ध केन्द्र अहमदाबाद में पॉचवी जैन कानफरेंस के अवसर पर आपने सभापति का आसन सुद्योभित किया था। इसके अतिरिक्त अनेक संस्थाओं ने आपको मानपन दे देकर सम्मानित किया था।

बीबी मायाकुमारीजी का बनाया हुआ मन्दिर गंगाखीत में नष्ट हो जाने पर आपने अजीमगंज मे

नवोन मन्दिर बनवाया । इसो तरह कासिम बाजारकी धर्मशाला, पावापुरीतीर्थं की विशाल धर्मशाला, अजोमगंज में ''मैकेजी पब्लिक हाल'' पालीताने में 'नाहर विविदंग' और कलकत्ते में ''श्री आदिनाथजी का देरासर'' और ' कुमारसिंह हाल'' नामक दिव्य विशाल भवन विशेष उल्लेखनीय है ।

आपके नाम से दिनाजपुर जिले में सेताबगंज नामक एक वस्ती वस गई है। वहाँ पर आपने एक बड़ा अस्पताल खोला है। बिहार उड़ीसा प्रान्त के सन्थाल परगने के दुमका नामक शहर के अस्पताल में भी आपने एक 'फीमेल वार्ड' बनवा दिया था। इन सब के अतिरिक्त आपने कई सार्वजनिक संस्थाओं में काफी सहायता दी थी।

आपके ही उद्योग से अहमदाबाद मे "जैन मदद फण्ड" की स्थापना हुई और आपने बीस हजार की पुक बड़ी रकम इसके स्थाई फण्ड में प्रदान की थी। आप कई वर्षो तक लालवाग बेंच मे आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे और म्युनिसिपैलिटी में बहुत वर्षों तक कमिरनर थे।

. इस प्रकार अत्यन्त यशस्त्री जीवन न्यतीत करते हुए सं० १९७५ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपकी पत्नी श्रीमती गुलावकुमारीजी बड़ी धर्मात्मा थीं। उनका अधिक समय धर्म-ध्यान और ईश्वरोपासना में न्यतीत होता था। आप सं० १९६९ मे इहलोक छोड़ परलोक सिधारी। आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से रायबहादुर मणिलालजी, बाबू प्रणचन्दजी एम० ए० बी० एल०, बाबू फर्तेसिंहजी और बाबू कुमरसिंहजी बी० ए० हैं। आपके ही स्मारक रूप में बाबू प्रणचंदजी ने "श्री गुलावकुमारी लाइवेरी" नामक एक अत्युक्तम संग्रहालय स्थापित किया है।

रायबहादुर मिणुलालजी नाहर—आपका जनम सं० १९२१ में हुआ। आपने बंगला, हिन्दी के अतिरिक्त अंग्रेंजी में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। आपका अधिक समय सार्वजनिक कार्यों में उपतीत होता था। सन् १८९८ में इनके पिता की मौजूदगी में सरकार से इनको 'रायबहादुर' की पदवी प्राप्त हुई थी। इसके अतिरिक्त आपको कई सम्मानपूर्ण सार्टिफिकेट मिले थे। आप बहुत दिन तक मुशिदाबाद बिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर, अजीमगंज म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन और लालवाग, अजीमगंज तथा कलकत्ते के प्रेसिडेसी बेंच में आनरेरी मजिस्ट्रेट का कार्य बड़ी योग्यता से करते रहे। कलकत्ता कारपोरेशन के भी आप तीन वर्षों तक किमश्नर थे। सं० १९६५ में आप और आपके सब भ्राता अजीमगंज से उठकर कलकत्ते में आकर बस गये।

अपने समाज मे भी आपका उच्च स्थान था। तिल्जिला रोड मे आपका 'नाहर विला' नाम का एक मनोरम उद्यान है। आप अपना भारतीय चित्रकारी तथा और और कारीगरो का संग्रह बंगाल गवर्नमेंट को दे गये थे जो इस समय अलकत्ते के इण्डियन म्युजियम के कला-विभाग में 'नाहर कलेक्शन' के नाम से

# ोसवाल जाति का इतिहास



बाबू जौहारसिहजी नाहर, कलकत्ता.



यावू बहादुरसिंहजो नाहर, कलकत्ता.



बाबू भवरसिंहजी नाहर, कलकत्ता.



श्री॰ जे॰ एस॰ नाहर, कलकत्ता.

प्रदर्शित होता है। सन् १९२० में आपका अकस्मात् हार्ट फेल होने से स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र और एक कन्या हुए। पुत्रों के नाम क्रम से बाबू भॅबरिसहजी, बाबू बहादुरिसहजी तथा बाबू जोहारिसहजी थे। खेद है, कि रायबहादुरजी के स्वर्गवास के पश्चात् इन तीनों पुत्रों का भी असमय में ही देहान्त होगया।

बाबू मॅनरासिंहजी—आपका जन्म सं० १९४० में हुआ या। आप बढ़े बुद्धिमान थे। कलकत्ते के सियालदह पुलिस कोर्ट में आनरेरी मिलस्ट्रेट की हैसियत से भापने कई वर्ष तक कार्य किया था। आपका देहान्त सं० १९४९ में हुआ। आपके सजनसिंहजी और भजनसिंहजी दो पुत्र हैं।

बाबू बहादुरसिंहजी—आपका जन्म सं १९५२ में हुआ। आप सदा मसन्नचित्त रहते थे। बी॰ ए॰ तक आपने अ॰ बन किया था। आपको पोस्टेज स्टाम्प के संग्रह का अच्छा शौक था। आपका देहान्त स॰ १९८६ में हुआ। आपके जयसिंहजी और अजयसिंहजी दो पुत्र हैं।

नानू जाहारसिंहजी—आपका जन्म सन्वत् १९५६ में हुआ। आप बढ़े सरल प्रकृति के थे। आपने भी अंग्रेजी मे उच्च शिक्षा प्राप्त की थी। आप बी॰ ए॰ परीक्षा पास करके सालिसीटरी का काम सीखते थे। कुछ समय तक रोगप्रस्त रहने पर आपका देहान्त सम्बत् १९८७ में हुआ। आपके किरणसिंहजी दीपसिंहजी, ललितिसिंहजी और तहणसिंहजी ये चार पुत्र हैं।

#### बाबू पूरणचन्दजी नाहर

आपका जन्म सं० १९३२ की वैशाल शुक्क दशमी को हुआ था। ओसवाल समाज मे जितने गण्यमान्य विद्वान हैं, उनमें अपकर स्थान बहुत ऊँचा है। आपका इतिहास और पुरातत्व सम्बन्धी शौक बहुत बदा-चढा है। आपका ऐतिहासिक संग्रह और पुस्तकाल्य कलकत्ते की एक दर्शनीय वस्तु है। इनमें जो आपने अतुल परिश्रम, आजीवन अध्यवसाय और अर्थ व्यय किया है, वह प्रत्येक दर्शक अनुभव करेंगे। प्राचीन जैन इतिहास की खोज में आपने बहुत कष्ट सह कर और घन खर्च कर सुदूर आसाम प्रान्त से ले कर उत्तर-पश्चिम प्रदेश, राजपूताना, गुजरात, काठियावाद आदि स्थानों तक श्रमण किया है। फलस्वरूप आपने जो "जैन लेख संग्रह" नामक पुस्तक "तीन भाग" "पावापुरी तीर्थ का प्राचीन इतिहास" "एपिटोम आफ जैनिवन" आदि ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं, वे ऐतिहासि ह दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण और नवीन अनुसन्धानों से परिपूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त आपने समय २ पर जो निवन्ध लिखे हैं, उनका विद्वद्र-समाज से वहा आदर हुआ है। 'आल इण्डिया ओरियंटल कानफरेस' के द्वितीय अधिवेशन के अवसर पर जिसमें फ्रेंच विद्वान् बा० सिलमेन लेभी समापति थे, आपने "प्राचीन जैन संस्कृत साहित्य" पर एक अँग्रेजी में प्रवन्ध पढ़ा था, वह अपने उन्न का अद्वितीय था। ११ वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में आपने "प्राचीन जैन भाषा साहित्य" पर जो लेख पढ़ा था वह भी गवेषणपूर्ण था। २० वें हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अवसर

पर आपने प्रदर्शनी विभाग के मन्त्री की हैसियत से बहुन प्रशंसनीय कार्य किया था। आपके धार्मिक, ऐतिहासिक आदि विषयों पर हिन्दी, गुजराती, बंगला और अंग्रेजी के पत्र-पत्रिकाओं में समय २ निवन्ध प्रकाशित होते रहते हैं।

आपका शिक्षण उस समय हुआ जब ओसवाल समाज मे शिक्षा का प्रायः अभाव सा था। आपने २० वर्ष की आयु में बी० ए० की परीक्षा पास की। पूर्व भारत के ओसवालों में आप ही उच्च शिक्षा प्राप्त पहले युवक थे। पश्रात् एम॰ ए० और बी० एल० की परीक्षाएँ पास कर हाई कोर्ट के वकील हुए। बनारस हिन्दू-विश्वविद्यालय में खेताम्बर जैनियों की ओर से आप कई वर्ष तक प्रतिनिधि थे। आप कलकत्ता विश्वविद्यालय के मैट्रिक, इंटरिमिनियेट, और बी० ए० परीक्षाओं के कई वर्ष तक परीक्षक रहे। इसी विश्वविद्यालय के पी० आर० एस० की बोर्ड में भी आपने परीक्षक का कार्य्य किया है। आप जिस समय मुर्शिदाबाद जिले के जीयागंज एडवर्ड कारोनेशन हाई स्कूल के सम्पादक पद पर रहे, उस समय आपने बढ़े परिश्रम से डाई साल तक इस कार्य को सफलतापूर्वक संचालक किया।

तीर्थ सेवा-अावने श्री महावीर स्वामी की निर्वाण भूमि 'पावापुरी' तीर्थ तथा राजगह' तीर्थ के विषय में समय, शक्ति और अर्थ से अमूल्य सेवा की है। तीर्थ 'पावापुरी' का वर्तमान मन्दिर जो सम्राट् शाहजहाँ के राजलकाल मे सं । १६९८ मे बना था, उस समय की मन्दिर प्रशस्ति जिसके अस्तित तक का पता न था, आपने ही मूळवेदी के नीचे से उद्धार किया और उसी मन्दिर मे छनवा दिया है। इस तीर्थं के इलाके कुछ गाँव थे जिसकी आमदनी भंडार में नहीं आती थी, जो आप के अथक परिश्रम और एकसात्र प्रयत से आने छगी है। आपने पाव पुरी में दीन-हीनों के लिये एक 'दीनशाला' बनवा दी है जो विशेष उपयोगी है। तीर्थ 'राजगृह' के लिये आपकी सेवा सर्वथा उल्लेखनीय है। यहाँ के विपुलाचल पर्वत पर जो श्री पाइवैनाथजी का प्राचीन मन्दिर है, उसकी सं० १४१२ को गद्यपद्य बन्ध प्रशस्ति के विशास शिलालेख का आपने बड़ी खोज से पता लगाया था। वह शिलालेख अभी तक वहाँ पर आपके 'शानित -भवन में है। इस तोर्थ के लिये क्वेताम्बर, दिगम्बर के बीच मामला छिड़ा था। उसमें विशेषशों की हैसियंत से आपने गृहाही दी थी और आप से महीनों तक जिरह किया गया था। इसमें आपका जैन ्इतिहास और शास्त्र का ज्ञान, आपकी गम्भीर गवेपणा और स्मृतिश्वक्ति का जो परिचय मिला, वह वास्तव में-अद्भत है। पश्चात् दोनों सम्प्रदायों से समझौता हो गया। उसमे भी आप ही का हाथ था। आपने पटना (पाटलिपुत्र ) के मन्दिर के जीणोंद्धार मे अच्छी रकम प्रदान की है। ओसियां (मारवाड़ ) का मन्दिर जो ओसवालों के लिये तीर्थ रूप है, आपने वहां की अच्छो सेवा की और समीप ही हुँगरी पर जी ,चरण थें, उन पर आपने पत्थर की सुन्दर छतरी बनवा दी है,।

### श्रीसवाल जाति का इतिहास कि



बाबू पूर्याचंदजी नाहर एम. ए. बी. एल., कलकत्ता.



बाबू फतेसिहजी नाहर, कलकत्ता.



स्व॰ बाबू कुमरसिहजी नाहर बी. ए., कलकत्ता.



बाबू अजयसिंहजी नाहर, कलकता.

समाज सेवा— तीर्थ-सेवा के साथ ? आपने अपने जीवनकाल में समाज-सेवा और जन-सेवा के भी कई प्रशंसनीय कार्य किये हैं। कलक ते की समस्त ओसवाल जाति में सं०१९८० में जो देशी और विदेशी समस्या पर इन्द्र चल गया या और जिस कारण वहाँ के समाज में घृणामूलक वातावरण पैदा हो गया था, उसको मिटाने के लिये आपने सी स्क्ष्म दृष्टि और बुद्धिमत्ता से कार्य किया वह बढ़ा ही आश्चर्य जनक था। वह कलह यहाँ के ओसवाल समाज की नस नस में फैल गया था और विशेषकर थलीघड़े के बढ़े २ लोग इसमें बुरी तरह फॅस गये थे। आप ही की बहुद्शिता से यह क़ेज बढ़ी कुशलता से निपट गया। आप अविल आरतवर्षीय ओसवाल महासन्मेलन के प्रथम अधिवेशन अजमेर के सभापति चुने गये थे। इस अधिवेशन की बैठक सं० १९८९ में अजमेर में हुई थी।

साजहिक प्रवृत्ति—आप की खास विजेषता यह है कि आप प्रायः सभी वस्तुओं का संग्रह भाकी प्रकार करते रहे हैं। 'कुमारसिंह हाल' में 'नाहर म्युजियम' नाम से आपका जो संग्रह है, उसमें पाषाण और धातु की सूर्तियाँ, नाना प्रकार के चित्र, सिक्के आदि भारत के प्राचीन समय की कारीगरी के आपने अच्छे-अच्छे नमूने एकत्रित कर रखे हैं। आपका पूरा संग्रह देखने से ही आपकी संग्रह प्रियसा का पता चल सकता है। कई वर्षों की कुँकुम पत्रिकार्ष, इनविदेशन काई और हिन्दी, बंगला आदि भाषाओं के साताहिक, मासिक पत्र-पत्रिकाओं के मुख पृष्टों का अच्छा संग्रह है। इसी प्रकार कई विषयों पर भिन्न र समय में प्रकाशित सूचना, हैंडविल, निमन्त्रण पत्रादि का भी अच्छा संग्रह है। इस प्रकार जब छोटी र वस्तुओं के संग्रह में आप इतने तल्लीन रहते हैं। तब दूसरी र वस्तुओं का आपके पास सुन्दर संग्रह होना स्वाभाविक ही है।

सांसारिक-जीवन—आपके सांसारिक जीवन की कुछ घटनाएँ ऐसी महत्वपूर्ण हैं कि प्रत्येक ज्यक्ति के छिये वे अनुकरणीय और सामाजिक जीवन की शान्ति के छिये बहुत आवश्यक हैं। प्रथम बात यह है कि आपने अपने सब पुत्रों को उच्च शिक्षा से शिक्षित किया। पश्चात् उन छोगों के सब प्रकार से योग्य होने पर आपने अपनी विद्यमानता में सबको अछग करके उनकी साम्यत्तिक ज्यवस्था भी अछग २ कर दी। समाज के अन्तर्गत माता पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर भाई भाई के झगड़े सब जगह देखे जाते हैं और जिस कारण समाज के बड़े बड़े घर नष्ट हो जाते हैं। इन बातों को देखते हुए आपका यह कार्य बहुत प्रशंसनीय है। सारांश यह कि आपका जीवन क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या साहित्यक सभी दृष्टियों से उच्चादर्श है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रम से केशरीसिंहजी, पृथ्वीसिंहजी, विजयसिंहजी, और विक्रमसिंहजी हैं।

बाबू केशरीसिंहजी—आपका जन्म सं० १९५२ में हुआ। आपका पठन-पाठन काळेज में इंटर ३०३

#### श्रोसवाल जाति का इतिहास

मिजियंट तक हुआ। दिश्चात् घर पर ही अध्ययन किया। आपने अंगरेजी, बंगला का अध्यास किया है। आपको संगीत विषय का भी शौक है। पोरटेज स्टाम्प के भी आप विशेषज्ञ है। आपके इस समय दो पुत्र है—अरुणसिंहजी और वरुणसिंहजी।

बाबू पृथ्वीसिंहनी—आपका जन्म सं० १९५५ में हुआ। बी ए० की परीक्षा में उत्तीर्ण होने के पश्चात् घर पर ही आपने संस्कृत, बंगला आदि का अच्छा अध्ययन किया। आपको विद्यान्यसन के साथ २ संगीत प्रेम भी है। सं० १९८९ में आपकी स्त्री का स्वर्गवास हो जाने पर आपने पुनर्विवाह नहीं किया है। आपके पांच पुत्र है—धीरसिंहजी, वीरसिंहजी, नरेन्द्रसिंहजी, निर्मरहिंहजी और अभयसिंहजी।

बाबू विजयसिंहजी—आपका जन्म सं० १९६३ में हुआ। आप भी बी० ए० परीक्षा पास कर कानृन का अध्ययन करते थे। हाल में ही आप कलवत्ता कारपोरेशन के केंसिस्टर निर्वाचित हुए हैं। आपके एक पुत्र हैं, जिनका नाम रतनसिंहजी हैं।

वावू विक्रमासिंह जी—आपका जन्म सं० १९६७ में हुआ। आपका शिक्षण कारेज में एफ० ए० तक हुआ। इसके बाद बंगाल टेकनिकल कालेज में िक निक लाइन की शिक्षा प्राप्त की। आपके इस समय एक पुत्र हैं, जिनका नाम समरसिंह जी है।

बाबू फतेसिंहजी नाहर—आपका जन्म सं० १९३८ में हुआ। आपने मुर्शिदाबाद हाई स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके पत्रचात् आपने अंगरेजी, बंगला आदि भाषाओं तथा धार्मिक विषयों का वर पर ही अध्ययन किया। आपकी बुद्धि प्रखर है और आप निरालस्य तथा सादी प्रकृति के है। आपने अपनी जमींदारी और सम्पत्ति की विशेष बृद्धि की है। दिनाजपुर, सन्थाल परगना के अतिरिक्त २४ परगना, हबड़ा मुर्शिदाबाद, हुगली, वर्दमान, बगुडा आदि स्थानों में भी आपकी जमींदारी फैली हुई है। आपके सात पुत्र हैं—राजसिंहजी, रगजीतसिंहजी, उदयसिंहजी, महाराजसिंहजी, अजितसिंहजी, इंद्रजीतसिंहजी और जीतेन्द्रसिंहजी।

बाबू राजिसंहजी— आपका जन्म सं • 19६० में हुआ । आपका शिक्षण कालेज में आई० ए० तक हुआ । आपका विवाह बनारस के सुप्रसिद्ध राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द की प्रपौत्री से हुआ था। परन्तु खेद है कि हाल में उनका देहान्त हो गया। आपने अंग्रेजी, बंगला आदि की उच्च शिक्षा प्राप्त की है। आप वैषयिक कार्यों में अच्छे निषुण हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम वीरेन्द्रसिंहजी हैं।

बाबू रणजीतिसिंह जी-आपका जन्म सं० १९६४ में हुआ। आप कलकत्ता विश्वविद्यालय की बी० ए० बी० एल० की परीक्षाएं पास कर कलकत्ता हाई कोर्ट में एटनीं के कार्य की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



वाबू केशरीसिंहजी नाहर, कलकत्ता.



वाबू पृथ्वीसिहजी नाहर, कलकत्ता.



बाबू विक्रमसिंहजी नाहर, कलकत्ता.



बादू विजयसिंहजी नाहर, कलकत्ता,

### श्रीसवाल जाति का इतिहास



श्री कुमारसिंह हॉल, कलकत्ता.



नाहर विल्डिङ्ग, कलकत्ता.

वाबू उदयसिंहजी —आपका जन्म सं १९६७ में हुआ। आप अंग्रेजी, बंगला आदि की शिक्षा इटरमीजियट तक गास कर इस समय कृषि-विज्ञान सम्बन्धी कार्य में तत्वर हैं।

इंटरमाजियद तक शांत कर के ता तान है। बाबू महाराजींसहजी-आपका जन्म सं॰ १९७० में हुआ। आप कालेज में आई० ए० कडास में पद रहे हैं। आपके और छोटे माई स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

वानू कुमरसिंहणी—आपका जन्म सं० १९४० में हुआ था। मैट्रिक परीक्षा में मुशिहाबाद जिले में सर्वीच स्थान प्राप्त करने के कारण आपको छात्रवृत्ति (स्कॉलरिशा ) के अतिरिक्त एक सोने का और दो चाँदी के पाक पुरस्कार में निले थे। पश्चात् आप बरहमपुर कॉलेत से एक० ए० की परीक्षा पास कर 'ला' में पढ़ ही रहे थे कि अचानक आपका सं० १९७१ में स्वार्वशसहो गया। क उकते में नाहरों का निवास स्थान इण्डियन सिरह स्ट्रीट नं० ४६ में आपकी स्मृति में "कुतरसिंह हाल" नामक एक विशाल भवन बनवाया गया है। यह भी नाहर वंकानों के एक गौरव को वस्तु है। स्थानीय सार्वजनिक कार्यों में इसका बारवार उपयोग होता है।

### लाला गोकुलचन्दजी नाहर का खानदान, देहली

इस खानदान के पूर्वजी का मूळ निवासस्थान लाहीर था। यहाँ से इस खानदान के पूर्व पुरुष खाला नीष्मलजी दिली थाये। तभी से यह जानदान देहली में ही निवास कर रहा है तथा भाज भी लाहोरी के नाम से प्रसिद्ध हैं। जाला नीष्मज्ञी के सीच्मज्ञी नामक एक पुत्र हुए। आपके पुत्र नं त-मलजी के बुधसिंह जी तथा बुझीळालजी नामक दो पुत्र हुए। लाला बुधसिंह जी के शादीरामजी नामक एक पुत्र हुए।

छाला शादीरामजी का संवत् १८८५ में जन्म हुआ। आपने छोटी उमर से ही अपने ज्यापार में भाग छेना प्रारम्भ कर दिया था। आपने गोटे किनारी का ज्यापार शुरू किया। इस ज्यापार में आपको काफी सफलता मिली। आपका सं० १९३८ में स्वर्गवास हुआ। आपके लाला मेरूदासजी तथा लाला गोकुलचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। लाला मेरूदासजी का जन्म संवत् १९१७ में हुआ।

लाला गोक्षंताचन्दर्जी—आपका जन्म संवत् १९२४ में हुआ। आप बड़े महाहूर तथा पंजाब के स्थानकवासी समाज में बढ़े प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपने संवत् १९४६ से अपनी फर्म पर जवाहरात का ज्यापार शुरू किया। इस ज्यापार में आपको काफी सफलता प्राप्त हुई। इस समय आपकी फर्म पर वैद्विग तथा किराये का ज्यवसाय होता है।

आपकी घार्मिक भावना बढ़ी चढ़ी है। आपने कई धार्मिक काउयों में सहायताएँ प्रदान

की हैं । आपको स्वत् १९६२ में दिल्ली की जैन समाज ने जैन विशद्शी का काम सौंपा। जिस समय आपको यह काम सौंपा गया था उस समय उक्त संस्था में १८) मासिक की आमदेनी थी। आपने अपनी बुद्धिमानी से इसकी आय बढ़ाते र करीब १२००) मासिक के कर दी तथा देहली में एक बहुत ही भव्य स्थानक बनवाया। इस स्थानक के लिये आपने किसी से भी कुछ चंदा नहीं लिया। अभी तक इस स्थानक में दो लाख रूपया लग चुके हैं। मकान अभी तक वन रहा है।

धार्मिक प्रेम के साथ ही साथ आपका विद्यादान की ओर विशेष छक्ष्य रहा है। आपने सन् १९२० में महावीर जैन मिडिल रकूल स्थापित किया, जो सन् १९२८ से हॉयरकूल हो गया है तथा जिसका मासिक खर्च '१२००) है। इसी प्रकार आपके प्रयतों से महावीर जैन लायवरी, महावीर जैन केन्या पाठशाला, महावीर जैन विद्यालय आदि २ सार्वेजनिक संस्थाय स्थापित हुई जिनसे देहली की जनता बहुत लाभ देश रही है।

तदनुसार ही आपके प्रयक्त से रोहतास में ११५००) में एक मकान लिया गया और वहाँ स्थानक बनाया गया। तदनंतर इस पर कुछ झगड़ा ख़ड़ा होने पर आपने १०००) खर्च करके इसे तथा २१००) खर्च करके सब्जी मण्डी वाळी धर्मशाला को जनता की सेवा निमित्त ख़ुली रक्खी।

#### सेठ जँवरीमल सुगनचन्द नाहर का खानदान, अजमेर

इस परिवार के पूर्वज नाहर मेघाजी अजमेर से ४ कोस की दूरी पर राजोसी नामक गाँव में रहते थे। इनके पुत्र माल्डजी संवत् १७७५ में अजमेर आये। भाल्डजी के पुत्र मालक्जी हुए तथा इनके धन्नाजी, फतेचन्दजी और बच्छराजजी नामक तीन पुत्र हुए। फतेचन्दजी के नाम पर रूपचंदजी दत्तक आये। आपका स्वर्गवास संवत् १९२८ में हुआ। आपके हरवचन्दजी, हजारीमरूजी, आसक्रणजी, सिंद्धकरणजी तथा छोट्टलांडजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें हरकचन्दजी नाहर वच्छराजजी के नाम पर दंत्तक गाँथे। इनका संवत् १९३५ में स्वर्गवास हुआ।

हजारीमलंजी नाहर—आपने संवत् १९१९ में मेट्रिक पास किया। आप पटना और अजमेर के तहसीलदार और अजमेर म्युनिसिपैलेटी के सेनेटरी और मेम्बर रहे। संवत् १९४२ में आपने हिन्दू मुसल-भानों के बीच समझौते में जोरों से भाग लिया। आपके पुत्र नाहर जोधराजजी एफ० ए० तक पढ़े हैं, तथा गोटे का व्यापार करते हैं। इनके पुत्र जावंतराजजी तथा जयचन्दजी विजयचन्दजी हैं। इनमें जावंतराजजी छोटूलालजी के नाम पर दक्तक गये हैं।

ं जंबरीमलजी नांहर—आप आसकरणजी नाहर के पुत्र हैं। तथा अजमेर की ओसवाल समाज में ३०६-

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



जाला गोक्क चंदजी नाहर, देहजी. (पश्चिय पेज नं॰ ३०४)



श्री॰ मेघराजजी बदा मेहता, कोयम्बदूर. (परिचय पेज न॰ ३४४)



श्री॰ हेमसिहजी डड्डा, फर्जौदी.: (परिचय पेज न॰ २७१)



सेठ बसंतीजालजी नाहर, रामपुरा. (परिचय पेज नं० ३०८)

|  |  | , |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्वर्गीय मुंशी हजारीमलजी नाहर, श्रजमेर,



स्वर्गीय मास्टर छोटू जालजी नाहर, अजमेर.



स्वर्गीय सेठ जॅवरीलालजी नाहर, अनमेर.



बाबू सुगनचन्द्रजी नाहर, अजमेर.

पुराने और प्रतिष्टित व्यक्ति है। साधु सम्मेलन अजमेर के समय आप स्थानीय स्त्रागत समिति के सभापति निर्वाचित किये गये थे। आपका संवद् १९१९ मे जन्म हुआ है-। आपके पुत्र पन्नालालजी साहुकारी और गोटे के व्यापार को सहाालते है। इनके पुत्र पारसमलजी और अभयमलजी पढ़ते हैं।

नाहर सिद्धकरणजी के पुत्र पत्नालालजी हुए । इनके पुत्र अमरचन्द्जी तथा मूलचन्द्जी गोटे का व्यापार करते है और तीसरे पुत्र चांदमलजी नाहर मुगनचन्दजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

छोटूलालजी नाहर—आप सन् १८८५ में एफ० ए० पास कर जोधपुर हाईस्कूल के हेडमास्टर हो गये। चार वर्ष बाद आप अजमेर मेयो कालेज में जोधपुर हाउस के गार्जियन के स्थान पर निर्वाचित क्यि गये। और इसी पद पर कार्य करते हुए सन् १९१६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर जावंत-रामजी दत्तक आये हैं।

सुगनचन्द्र नाहर—आप इरकचन्द्र नाहर के पुत्र हैं। आपका जन्म संवृत् १९२९ में हुआ। सन् १८९७ में आप एक॰ ए॰ छास छोड़कर पो॰ डब्ल्यू॰ डी॰ में नौकर हो गये। सन् १९०० में आप २५) मासिक पर बी॰ बी॰ सी॰ आई॰ रेलवे के ऑडिट ऑफिस में छाक हुए, और इसी विभाग में तरकी पाते र सीनियर ट्रेह्नेलिंग इन्स्पेक्टर ऑफ अकाउँट के पद पर ४००) मासिक वेतन तक पहुँचे। इस प्रकार सर्विस को सफलना पूर्वक अदा करते हुए मार्च १९३० में आप प्रेच्युटी लेकर सर्विस से रिटायर्ड हुए।

युगनवन्दजी नाहर ने सर्विस से रिटायर होने के बाद सार्वजनिक व धार्मिक कामों में हिस्सा लेना भार म किया है। आप अखिल भारतीय ओसवाल कान्फेंस अजमेर के उप स्वागताध्यक्ष तथा स्थानक वासी साधु सम्मेलन की स्वागत समिति के सेकेटरी निर्वाचित हुए थे। इन सम्मेलनों को सफल बनाने में आपने भरसक प्रयत्न किया था। आपने अपने नाम पर चांदमलजी को दक्तक लिया है। इनके समर्थमल और अरेर सतोपमल नामक पुत्र हैं।

# लाला हीरालाल चुनीलाल नाहर का खानदान, लखनऊ

इस जानदान के पूर्वज कगभग २५० साल पहिले मारवाइ से देहली आये, यहाँ उस समय इस वंश में लाला गूजरमलजी प्रतापी पुरुष हुए। इनका शाही दरवार में भी अच्छा मान था। इतिफाक से देहली के बादशाह से नवाव लखनक की कुछ अनवन होगई, उस समय लाला गूजरमलजी, लखनक नवाव के आगृह से लखनक आ गये, और यहीं इन्होंने अपना स्थायी निवास बनाया। आपके यहाँ जवाहरात और महाजनो का कारबार होता था। आपके पुत्र प्रमचन्दजी हुए और प्रमचंदजी के पन्नालालजी तथा छानमलजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें लाला प्रमचन्दजी के हीरालालजी, जवाहरलाकजी तथा मोती- लोलजी नामक तीन पुत्र हुए, इनमें जवाहरमलजी, छगनमलजी के नाम पर दत्तक गये। इन वन्धुओं के समय से यह परिवार अलग २ ज्यापार कर रहा है।

वाला हीराजालजी का परिवार—छाला हीरालालजी संवत् १९५३ में स्वर्गवासी हुए । आएके चुनीलालजी, चम्पालालजी, मूलचन्दजी तथा फूलचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। लाला चुनीलालजी ने इस खानदान की दौलत और इज्जत को बहुत बढ़ाया। आपने लखनऊ से बैल गाढ़ियों द्वारा भावृजी और गोढ़-वाड़ की पंचतीथीं का संघ निकाला। आप जवाहरात के व्यापार में और चोरासी संघ के काम में अच्छे जानकार थे। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन विताते हुए आप संवत् १९७३ में स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे भ्राता चम्पालालजी और फूलचन्दजी आपसे पहिले गुजर गये थे। सब से छोटे लाला मूलचन्दजी संवत् १९८० में स्वर्गवासी हुए। इनके फतेचन्दजी और अमीचन्दजी नामक २ पुत्र विद्यमान है।

लाला फरेचन्द्रजी का जन्म संवत् १९४८ और अमीचन्द्रजी का १९५० में हुआ। आप दोनी बुद्धिमान और सुधरे हुए विचारों के सज्जन है। आपके यहाँ जवाहरात तथा लेन-देन का व्यापार होता है। लखनऊ की ओसवाल समाज में तथा जौहरी समाज में यह परिवार पुराना और प्रतिष्ठित माना जाता है। लाला फरेचन्द्रजी के पुत्र नौरतनमल मी, धनगतराजजी और प्रतापचन्द्रजी तथा अमीचंद्रजी के पुत्र अमोलकचन्द्रजी हैं।

लाला जवाहरमलजी के पुत्र सानकचन्दजी तथा नानकचन्दजी थे। इनमे मानकचन्दजी के नगीनच-दजी, आनंदचन्दजी और केसरीचंदजी नामक ३ पुत्र हुए।

#### सेठ वसंतीलालजी नाहर का खानदान, रामपुरा

इस परिवार के सब्जन बहुत वर्षों से इन्दौर राज्य के रामपुरा नामक नगर मे रहते हैं। आप श्री जैन स्वेतास्वर स्थानकवासी सम्प्रदाय को माननेवाले सज्जन हैं। इस परिवार में माणाबी बड़े नामा-द्धित व्यक्ति हुए। आप अफीम का व्यापार करते थे। आप सालमशाही रुपया परखना अच्छा जानते थे। आपकी परीपकार के कामों की तरफ भी काफी इच्छा रहती थी। आपने यहाँ पर एक बावड़ी भी बनवाई थी।

आपके पश्चात् इस फर्म की दो शाखाएँ हो गईं जिनमें से एक शाखा मन्दसौर चली गई तथा दूसरी शाखा रामपुरा में विद्यमान है। नाहर मागाजी के वंश मे आगे चलकर बहुतलालजी और वसंतीलालजी नामक दो भाई हुए।

बहुतलालजो नाहर-अाप बढ़े न्यापार कुशल न्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🦮



स्व॰ सेठ कुंदनमलजी नाहर, न्यायडोंगरी (नाशिक)



स्व॰ सेठ गुलावचन्दजी नाहर, न्यायडोगरी ( नाशिक )



सेठ चुन्नीजालजी नाहर (भींवराज चुन्नीजाल) न्यायडोगरी. श्री बंशीजालजी नाहर (कुंदनमल गुलाबचन्द) न्यायडोंगरी.



जवाहरलालजी, मोतीलालजी तथा माणकलालजी नामक तींन पुत्र हुए । आप इस समय रामपुरा में अपने काहा वसंतीलालजी के साथ सम्मिलित रूप से ब्याज, सोने चाँदी तथा कपड़े की व्यवसाय करते हैं।

वस्तीलालजी नाहर —आप बढ़े देशप्रेमी, शिक्षित तथा धुंधरे हुए विचारों के सज्जन हैं। रामपुरा की ओसवाल समाज में आपका काफी सम्मान है। परीपकार तथा सार्वजनिक कार्यों में आप सहायता देते रहते हैं।

सेठ भींवराज चुन्नीलान नाहर का खानदान, न्यायडोंगरी ( नाशिक )

इस परिवार के पूर्वत सेंट प्रयागजी नाहर के प्रत्न सेठ कस्तूरचन्दजी नाहर लगभग ९०-१०० साल पूर्व अपने मूल निवास स्थान बाजूली (मेडते के पास) से ज्यापार के निमित्त रोझाना (मालेगॉव तालुका) में आये। यहाँ से आपका परिवार संवत् १९३८ के लगमग न्यायडोंगरी आया। आपके भींवराजजी, कुन्दनमलजी और लगनीरामेजी नामक ३ पुत्र हुए। संवद् १९५० में इन भाइयों का काम काज अलग २ हो गया। संवत् १९५२ में सेठ कस्तूरच द्वी स्वर्गवासी हुए। आपका परिवार स्थानकवासी आकाय को मानवे वाला है।

सैंठ मींवराजजी का परिवार—आपके चुन्नीलालजी, लच्छीरामनी और लालचन्दजी नांमक दे पुत्र हुए । सेठ चुन्नीलालजी के हाथों से इस खानदान के व्यापार और सम्मान मे विशेष तरकी मिली । आप यहाँ के और आसपास के व्यापारिक समाज में अव्छी इज्जत रखते हैं । आपका जन्म संवत् १९६८ मे हुआ । आपके यहाँ चुन्नीलाल भींवराज के नाम से ठई और गल्ले का बढ़े प्रमाण मे व्यापार और आवत का काम होता है । आपके छोटे माई लच्छीरामजी आपके साथ व्यापार में भाग केते हैं । इनके पुत्र कन्हैयालालजी और घेवरचन्दजी हैं ।

सेठ कुन्दनमजनी का परिवार—जापने अपने न्यापार की उन्नित में विद्रोध भाग लिया। रांज दरवार तथा आस पास की भोसवाल समान में आप वजनदार पुरुष थे। गाँव के लोग आपको आदर की दिखते थे। संवत १९०३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्रं गुलावचन्दजी ने दुकान के काम को न्यवस्थित रूप से चलाया। आपका स्वर्गवास १९८३ में होगया है। आपके नाम पर वंशीलालजी बड़ोनी ( कुचेरा ) से दत्तक आये हैं। आप समझदार तथा होतियार सजान हैं, और परिवार के साथ मेल से रहते हैं। आपके यहाँ गुलावचन्द कुन्दनमल के नाम से साहुकारी न्यवहार होता है।

सेठ छगनीरामजी का परिवार—आप बड़े योग्य पुरुष थे। संवत् १९६० में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र ळखमीचन्दजी, प्रमचन्दजी के बालचन्दजी तथा दीपचन्दजी मौजूद हैं। आप छगनीरास कस्तूर वन्द के नाम से ज्यापार करते हैं। आपके पुत्र इन्द्रचन्दजी तथा मोहनलास्त्री हैं।

### लाला मोतीराम चुन्नीलाल नाहर का खानदान, श्रमृतसर

इस खानदान के लोग श्वेताम्बर जैन स्थानक वासी आफ्नाय को मानने वाले हैं। इस खान-दान का मूल निवास स्थान होशियारपुर का है। करीब दो बर्षों से अमृतसर मे इस खानदान की दुकान स्थापित हुई है।

इस खानदान में छाला हरमुखरायजी बढ़े मशहूर और प्रतापी न्यक्ति हुए। आप पंजाब में बिटिश गवर्नमेण्ट के करीब दस पन्द्रह जिलों के लिए पहले पहल खजान्ची चुने गये थे। आपके पांच पुत्र हुए-ला॰ मेहरचन्दजी, लाला राजमलजी, ला॰ लालचन्दजी, लाला कन्हैयालालजी और लाला बादीशाहजी। इनमें लाला मेहरचन्दजी का खानदान इस समय लाहौर में बसा हुआ है।

ला॰ राजमलजो को गवर्नमेण्ट के साथ कारोबार होने से बहुत से सार्टिफिकेट भी प्राप्त हुए थे। आप ओसवाल जाति में बड़े नामी और प्रतिष्ठित थे। आपके चार पुत्र हुए — ला॰ फतेवंदनी, ला॰ नाथूरामजी, ला॰ गंगारामजी और लाला दौलतरामजी।

छा० दौलतरामजी का जन्म संवत् १९३६ में हुआ। आप बढ़े सादे और सरल प्रकृति के पुरुष थे। आप बढ़े धर्म प्रेमी थे। आपके चार पुत्र हुए-लाला मोतीरामजी, चुन्नीलालजी, ज्ञानचन्दजी और प्रेमचन्दजी।

छा॰ मोतीरामजी का जन्म संवत् १९५६ का है। आप वहे योग्य, उत्साही और बुद्धिमान युवक हैं। आप वहे धार्मिक और समाज सुधारक व्यक्ति हैं। आप पंजाब जैन संघ सियालकोट के सेकेटरी, पत्री तहकीकात कमेटी होशियारपुर के सेकेटरी, होशियापुर जैनसभा के सेकेटरी हैं। आप साहित्य के भी बढ़े प्रेमी हैं। इसके अतिरिक्त आपने बहुत परिश्रम करके होशियारपुर में अमर जैन पांनरापोल की स्थापना की और इस समय आप ही उसके सेकेटरी हैं। होशियारपुर मर्चेण्ट ऐसोसियेशन के आप सेकेटरी हैं, हिन्दू सेवा-समिति होशियारपुर के भी आप प्रेसीडेण्ट रहे है। पंजाब जैन स्थानकवासी सभा की सब्जेक्ट कमेटी के आप मेम्बर रहे है। अजमेर के साधु सम्मेलन की अन्तरंग कमेटी के भी आप मेम्बर थे और भी बहुत से सामाजिक और धार्मिक कार्यों में आप बढ़ी दिल्वस्पी से माग लेते है। आपने अपने हाथ से अपनी ब्यापारिक स्थिति को भी बहुत तरकी प्रदान की। अमृतसर ब्रांक्च भी आपने अपने ही हार्थों से खोली। होशियारपुर और अमृतसर की जैन समाज में आपकी बहुत प्रतिष्ठा है। आपके इस समय दो पुत्र हैं—बाबू गिरधारीलालजी और शादीरामजी। आप दोनों ही इस समय पढ़ रहे हैं।

ला॰ चुन्नीलालजी का जन्म संवत् १९५९ में हुआ। आप बड़े धर्म प्रेमी है। और कार-वार के काम में भाग छेते हैं। आपके पवनकुमारजी नामक एक पुत्र हैं। ला॰ ज्ञानचन्द्रजी का जन्म १९६३ में हुआ था। आप केघल १८ वर्ष की उम्र में अपने परि॰ वार वालों को दुखित कर स्वर्गीय हो गये।

ला० प्रेमचन्दजी का जन्म संवत् १९६७ में हुआ ! आप भी इस समय दुकान के कारोबार में भाग लेते हैं ।

#### लाला निहालचन्द लद्द्मल नाहर, सियालकोट

इस खानदान का मूळ निवासस्थान होशियारपुर का था। वहाँ से इस खानदान वाले करीब २५०—१०० वर्ष पूर्व सियालकोट में भाकर बसे। तभी से आप लोग सियालकोट में ही निवास करते हैं। आप लोग श्री जैन ज्वेताम्बर स्थानकवासी आम्नाय को माननेवाले सज्जन हैं। इस खानदान में लाला लालबाहजी महाहूर व्यक्ति हुए। आपके निहालचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। आप सराफी का व्यापार करते थे। आप बढे धर्मास्मा तथा विरादरी में बढे इज्जतदार व्यक्ति थे। आपके लाला लद्दूमलजी, पञ्चालालजी तथा दीवारचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए।

लाला खद्दूमलजी का संवत् १९४० में जन्म हुआ। आप बद्दे धर्मध्यानी तथा व्यापारक्षशल सण्जन हैं। आपके नगीनालालजी, जंगीलालजी, हंसराजजी, कस्त्रीलालजी तथा शादीलालजी नामक पाँच पुत्र हुए। इनमें लाला नगीनालालजी के मदनलालजी एवम् सुभावचन्दजी नामक दो पुत्र हैं।

लाला पत्तालाळजी का जन्म संवत् १९४२ में हुआ। आप बद्दे घासिक पुरुष हैं। आपके पिशौरीलाळजी, लाहोरीलालजी, राजकुमारजी, चिमनलालजी, चैनलालजी तथा तिलकचन्द्रजी नामक छः पुत्र हैं। लाला पिशौरीलालजी के सुदर्शनकुमारजी तथा प्रेमचन्द्रजी, लाहोरीलालजी के जगदीशकुमारजी, पुरानशीलजी तथा रेशमचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। पिशौरीलालजी तथा लाहोरीलालजी इस समय ज्यापार में आग छेते हैं।

छाला दीवानचन्द्रजी का जन्म सं० १९४५ में हुआ। आप भी बढ़े मिलनसार पुरुष हैं। आपके रोशनळाळजी, हरवंशळाळजी तथा तरसेपचन्द्रजी नामक युत्र हैं। इनमें से रोशनळाळजी ज्यापार में भाग ळेते हैं।

यह खानदान यहाँ की कोसबाल समाज में प्रविष्ठित है। इसकी यहाँ पर ६ सराफी की दुकाने तथा एक पीतल के वर्तन की दुकान भी है। आप लोगों का एक बहुत बढ़ा परिवार है और इस समय आप सब लोग बढ़े प्रेम से सम्मिलित रूप से ही व्यवसाय करते तथा एकही साथ रहते हैं।

#### लाला कृपारामजी न।हर, होशियारपुर

आपका खानदान होशियारपुर का ही निवासी है । छाछा कृपारामजी के पिताजी छाछा राम-जसजी का स्वर्गवास छगभग ४० साल पहिछं हो गया। सन् १८८१ में छाछा कृपारामजी का जन्म हुआ। छगभग बीस साल की उमर में आपने मेट्रिक और कमर्शियछ क्लास पास किया और उसके दो तीन साल बाद आप म्युनिसिपल सर्विस में शारीक हुए, और इधर सन् १९०६ से होशियारपुर म्यु० के सेकेटरी पद पर कार्य करते हैं।

लाला कृपारामजी नाहर होशियारपुर की जैन समाज में अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। स्थानीय जैन सभा के आप सेक्रेटरी रहे हैं। आप स्थान ध्वासी आम्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। धार्मिक कार्मों में आप हिस्सा लेते रहते हैं। आपके पुत्र जुगलिक्शोरजी, रोशनलालजी और मद्मलालजी हैं।



# **दुकोरिया**

#### दुघोरिया गौत्र की उत्पत्ति

मसीह सन् से १२५-११० वर्ष पूर्व च्यवन नामक चौहान क्षत्रिय राजा अजमेर में राज्य करते थे। इन्हों महापुरुष से इस गौत्र की उत्पत्ति हुई है। इनके २०० वर्ष बाद राजा दुघोरराव गद्दी पर बैंटे। आपने सम्वत् २२२ (सन १६५ ईस्वी) में जैन धर्म की दीक्षा ली और तभी से आपके वंशज दुघोरिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। तभी से दुधोरिया गौत्र की स्थापना हुई।

#### राय बुद्धसिंहजी दुधोरिया बहादुर का खानदान, अजीमगंज

अजीमगंज के इस प्राचीन प्रतिष्ठित परिवार का मूल निवासस्थान अजमेर का है। वहाँ से वीर प्रतापी राव दुधोर के तृतीय पुत्र मोहनपालजी के समय से यह परिवार चन्दोरी में चला आया और वहाँ से समय २ पर यह परिवार बनीकोट, रतलाम आदि स्थानों में होता हुआ बीकानेर के राजलदेसर नामक स्थान पर १८ वी शताब्दी के मध्यकाल के लगभग चला गया। सन् १७७४ ई० में हरजीमालजी दुधोरिया अपने दो पुत्र सबाईसिंहजी और मौजीरामजी को लेकर अजीमगंज आये और यहाँ बस गये। आपने यहाँ पर व्यवसाय आरम्म किया और अपनी योग्यता से अल्पकाल में ही अच्छी उन्नति की। पर व्यवसाय की वास्तविक उन्नति हरकचन्दजी दुधोरिया के समय में हुई। आपने अजीमगंज के अतिरिक्त कलकता, सिराजगंज,

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



राय बुद्धसिंहजी का परिवार, अजीमगंज. बीच में बैठे हुए-स्वि॰ राय बुद्धसिंहजी दुधोरिया बहांदुर. ऊपर नं॰ १-स्व॰ बा॰ अजीतसिंहजी दुधोरिया, नं॰ २-स्व॰ बा॰ कुँवरसिंहजी दुधोरिया. नीचे नं॰ १-बा॰ जयकुमारसिंहजी दुधोरिया, नं॰ २-आ॰ नवकुमारसिंहजी दुधोरिया. जिंगीपुर और मैमनसिंह में अपनी बैद्धिंग की फर्में स्थापित कीं। आप सन् १८६२ में स्वर्गवासी हुएः। आएके बुद्धसिंहजी तथा विशानचन्दजी नामक दो पुत्र हुए।

वुद्धिसहजी और विशनचन्दर्जी—आप दोनों ही माई वाल्यकाल से ही कुशामंबुद्धि और होनहार थे। अत' अपनी फर्म के व्यवसाय को आप छोगों ने बड़े ही सुचारु रूप से संचार्लित कर बहुत अधिक बढ़ा लिया । आप लोगों ने अपनी पूँजी जमीदारी खरीदने के काम में लगाई और थोड़े ही समय में मुर्शिदा-वाद, मैमनसिंह, वीरमूमि, नदिया, फरीदपुर, पुनिया, दिनाजपुर और राजशाही जिलों में आपकी काफ़ी जमीदारी हो गई। आप लोगों ने धन संचय के अतिरिक्त उसके सदुवयोंग की ओर भी अच्छा ४११न दिया। मान के दीन व्यक्तियों की सहायता करना; भूखों को खिलाना, अकाल के समय अन्नक्षेत्र खोल कर । पीदितों की अन्न वस्त से सहायता करना आदि किनने ही छोकोपकारी कार्य आपने किये । इन सबसे प्रसंत ! होकर सरकार ने दोनों आइयों को 'रायबहादुर' के एम्मान से सम्मानित किया । आप छोग मुर्शिदाबाद की कालवाग की वेंच के आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त िये गये। सन् १८७७ ई० में दीनों भाई अलग हो गये और अपने २ नाम से स्वतंत्र कार्य्य करने छगे।

राय बुद्धसिंहजी दुधोरिया वहादुर-के इन्द्रचन्द्रजी, अजित्सिंहजी तथा कुमारसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए। बाबू इन्द्रचन्द्रजी बढे ही होनहार, सुशिक्षित एवं उत्साही नवयुवकं थे। आपके बा॰ जगतसिंहजी और रणजीतसिंहजी नामक दो पुत्र हुए, जिनमें बा॰ रणजीतसिंहजी विद्यमान हैं। सन् १८८९ ई॰ में बाबू इन्द्रचन्द्र दुधौरिया ने योरोप की यात्रा की और वहाँ से छौटने परं आपने अपने पिता से सामाजिक सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। कुछ ही समय बाद आपका भी स्वर्गवास हो गया। बाब अजितसिंहजी प्रम् बाबू क्वेंबरसिंहजी दुधोरिया राय बुधिसहजी बहादुर की दूसरी धर्मपत्नी से हुए । आप दोनों का खेदजनक स्वर्गवास सन् १९१० ई० में २४ घण्टों के अन्तर से होगया । बा॰ अजितसिंहजी के दो पुत्र हुए जिनका नाम बाबू न्वकुमारसिंहजी और जयकुमारिंग्रहजी हैं। यही दो पौत्र वर्तमान में राय बहादुर बुद्धसिंहजी के उत्तराधिकारी हैं। कुमारिसिंहजी के कोई सन्तान नहीं हुई ]

दुघोरिया राजवंश की इस प्रधान शाला के ये दोनों उत्तराधिकारी अपने पितामह के स्वर्गवास के समय सन् १६२० में केवल १५ और १४ वर्ष के थे। अतः इनके संरक्षण का भार आपके सुयोग्ये पत्चा राजा विजयसिंहजी दुवीरिया के हाथ में आया। आपने अपनी वंशा परम्परा के अनुकूल उन्हें उ**ध** शिक्षा से विभूषित किया। इन दोनों महानुभावों का व्याह महिमापुर के इतिहास प्रसिद्ध जगत् सेठ की बहिन और पुत्री से सन १९१९ में हुआ। इनके भी एक र पुत्र हैं। वयस्क होते ही इन्होंने अपनी स्टेट का सारा कार्यभार सन १९६६ के अगस्त मास से सम्हाळ लिया। आप दोनों ही होनहार और उत्साही

नवयुवक हैं। आप अपने कुछ परम्परा के अनुसार ही अपना सारा प्रबन्ध संचालित करते हैं। आपके पूर्वजों के द्वारा प्रोत्साहित सभी कार्यों ओर संस्थाओं को बराबर आप लोग सहायता दिया करते हैं। आपके यहीँ प्रधान व्यापार बैंकिंग का है । आपकी बहुत बड़ी जमींदारी है।

राय बुद्धसिंहजी बहादुर पुराने ढंग के सज्जन थे। आपको १८८८ में 'राय बहादुरी' का सम्मान प्राप्त हुआ। आप बड़े सहदय और उदार सज्जन थे। आपका ब्यवहार स्पष्ट और सादा था। इन्ही विशेषताओं के कारण आपकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। सन् १९०४ में आपने शिष्ठ भारतवर्षीय जैन स्वेताम्बर कान्फ्रेन्स बड़ौदा के अधिवे तन में सभापति का आसन सुशोभित किया था। आपकों सभी आदर की दृष्टि से देवते थे। आप दोनों भाइयों ने जंगीपुर डिस्पेन्सरी और अस्पताल है लिए एक मूल्यवान भवन तैयार कराया था। आप ही ने गिरिडिह और जंगीपुर में जैन मन्दिर तथा पांवांपुरी (बिहार) आवूपर्वत, पारसनाथ पहाड़ी, बम्बई, रानी (मारवाड़) और अजीमगंज में धर्मशालाएँ बनवाई थीं। आप लोगों ने अजीमगंज में बन्या पाठशाला और अजीमगंज, बनारस, पालीताना और धोराजी में जैन पाठशालायें चलाई । और भी कई धार्मिक काय्यों में आपने बड़ी सहायता दों। जैन समाज में इसं परिवार को बहुत प्रतिष्ठा है।

् इस परिवार की कई स्थानों पर बेकिंग का न्यापार करने के लिए फर्में खुली हुई हैं। इसके अतिरिक्त संथाल, परगना दुमका आदि जिलों में आपकी जमींदारी है।

### रायबहादुर विशानचन्दजी दुधोरिया का खानदान, अजीमगंज

इस प्रसिद्ध लानदान का पूर्व परिचय हम विछले पृष्टों में दे कुके हैं। इस लाहदान का दितिहास श्री हरकचन्दजी दुवोरिया के द्वितीय पुत्र राव विश्वनिसिंह जी बहादुर से प्रारंभ होता है। आप का विशेष परिचय आपके ज्येष्ठ श्राता के साथ पहिले दे चुके हैं। आप बढ़े कार्य्य कुशल मिलनसार तथा पोय सजन थे। आपका देहावसान सन् १८९४ ई० में हुआ। उस समय आपके पुत्र बावू विजयि सिंहजी की आयु केवल १४ वर्ष की थी। स्टेट का सारा प्रबन्ध भार आपके चचा राय बहादुर बावू दुव्हिंस जी के हाथ में रहा। इन् १९०० ईसवी में आपने अपनी स्टेट का सारा भार अपने हाथ में लिया। आप आरम्भ से ही होनहार थे। आपने अपने कार्यों से खूब यश सम्पादित किया। सरकार ने आपको सन् १९०३ में अजीमगंज के म्युनिसिपल किमश्चर मनोनीत किया। सन् १९०४ ई० की अ० भा० जैन कान्फरेन्स के बढ़ौदा वाले अधिवेशन में आपके चचा रायबहादुर बुद्धिंहजी प्रमुख और राजा सा० उप सभापित रहे। सन् १९०६ में आप अजीमगंज म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन निर्वाचित हुए, सन् १९०४

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्वर्गीय राय विशनचन्द्रजी दुघोरिया बहादुर, अजीमगंज.



कुमार चन्द्रसिहजी दुधोरिया, है/o राजा विजयसिंहजी श्रजीमगंज.



स्वर्गीय राजा विजयसिंहजी दुधोरिया, श्राफ श्रजीमांज.



कुमार पदमसिहजी दुधोरिया, S/o राजा विजयसिंहजी ऋजीमगंज.

ई॰ में सरकार ने आपको राजा की उपाधि से सम्मानित कथा। आप-जितने कार्य दक्ष थे उतने ही दानवीर भी थे। आपका झुकाब शिक्षा प्रसार की ओर अधिक रूप से रहता थ। सन् १९१५ ई॰ में आप कलकक्षा के बिटिश इण्डिया एसोसियेशन के उप सभापति रहें। आप सुशिदाबाद जिला बोर्ड के सदस्य, इम्पोरियल लीग की कार्य कारिणी के सभासद, किंग एडवर्ड मेमोरियल फण्ड कमेटी के मेग्बर रहें के सदस्य, इम्पोरियल लीग की कार्य कारिणी के सभासद, किंग एडवर्ड मेमोरियल फण्ड कमेटी के मेग्बर रहें। इसके अतिरिक्त आप कलकते के भशहूर नलब लेण्ड होल्ड्स ऐसोसियन कलकता के, जैन एसी-सियेशन आफ इण्डिया बम्बई के, आनन्दजी कल्याणजी की पेदी की, तोर्थ स्थान कमेटी के और कलकत्ता शॉयल ट्रांफ कलब के मेग्बर थे। श्री सम्मेदशिखरजी के झगडे के लिए पंटने में जो कान्फरेन्स हुई थी, असके आप प्रेसीडेन्ट निर्वाधित हुए थे। सार्वजनिक कार्मों में इस प्रकार लगे, रहने पर भी आप अपने व्यवसाय का कार्य स्वयम देखते हैं। आपका स्थावास संवत, १९१० में हो गया।

हुवोरिया परिवार अपनी दानवीरता के लिये सदा से प्रसिद्ध चला आ रहा है। इसके दान से बनी हुई प्रसंवालएँ, श्रीवधालय, अस्पताल तथा स्कूल आदि आज भी आपकी अमर कीर्ति को फैला रहे हैं। स्वयं राजा सा० ने जब से कार्य भार सम्हाला तब से दोनों हाथ, खोल कर लाखों रुपयों का दान किया। आपने १ लाल रुपये लेखी मिण्टो फेटी के निसंज्ञ एसोसियेशन को, २० हजार ससम एडवर्ड कारोनेशन इन्स्टीयूट को, ४ हजार इन्सीरियल बार रिलीफ फण्ड को और ४ हजार कुल्ण नगर कालेज को दात दिये हैं। इसके अतिरिक्त कष्ट प्रपीड़ित लोगों की सेवा और सहायता आप सदैन करते रहते थे। सन् १८९९-२० में मैमनसिह, डाका, फरीइपुर, इत्यादि स्थानों में बहुत जोर का दफान आया। उसमें लोग घरवार विहीन होकर महान दुईशा प्रस्त हो गये थे। ऐसे कठिन समय में आपने हजारों मन चांवल भेज कर, उन लोगों की सहायता पहुँत्द । लिखने का मतलब यह है कि इस खानदान का सार्वनिक और प्राप्तिक कार्यों में बहुत हाथ रहता है। ओसवाल समाज में यह परिवार बहुत अप्रगण्य और प्रतिष्ठा सम्पन्न है। इस परिवार की बंगाल ग्राम में बहुत बढ़ी जमीदारी है तथा कई स्थानों पर वैकिंग ज्यापार के लिये कर्में खुली हुई हैं।

#### सेठ कालुराम सुसलाल दुधोरिया, छापर

इस परिवार के प्रथम पुरष करीब २०५ वर्ष पूर्व लग्छासर नामक स्थान पर आकर बसे।
२०० वर्ष के पश्चात यहाँ से इस खानदान के पूर्वज जीधरामजी के पुत्र गुमानसिंहजी सं० १९१२ में छापर
गये। तभी से यह परिवार छापर में ही निवास करता है। सेठ गुमानसिंहजी दुधोरिया की साधारण
स्थिति थी। अतः आप छापर में ही व्यापार करते रहे। आपके चार पुत्र हैं, जिनके नाम क्रम्झः बा॰ केठमलजी, शेरमलजी, काल्द्रामजी एवं पांचीरामजी हैं।

सेंठ जेंडमलजी निःसंतान ही स्वर्गवासी हो गये। सेठ शेरमलजी के वंशजों की फर्म मेससं शेरमल चौथमल के नाम से शिलांग में चल रही है।

सेट काल्हरामजी का जन्म-संवत् १९१२ तथा सेट पांचीरामजी का जन्म संवत् १९२० में हुआ। सेट काल्हरामजी संवत् १९२५ में शिलांग गये। कहा जाता है कि जब गवनेंमेंट की पलटन शिलांग जा रही यी तब आप भी उसी पलटन के साथ उस पलटन को रसद का सामान देते हुए शिलांग पहुँचे। वहाँ पर आपने अपनी एक फर्म स्थापित की तथा उस पर दुकानदारों और गवमेंट कन्ट्रांक्टिंग का काम ग्रुह किया। आपके भाई पांचीरामजी भी देश से शिलांग आगये और ज्यापार करने लगे। आप दोनों भाई बढ़े परिश्रमी एवं व्यापार चतुर थे। आपने अपने ज्यापार को बढ़ाने के लिए अपने फर्म की गोहारी, पटना एवं कलकत्ता में शालाएँ लोलीं और इन पर चलानी का काम प्रारम्भ किया। इन फर्मों पर आपको बहुत सफलता मिली और आपने हजारों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। आपके सुखलालजी नामक एक पुत्र हैं। सेट पांचीरामजी भी धार्मिक प्रकृति के पुरुष थे। आपका संवत् १९७२ में स्वर्गवास हो गया है। आपके भीमसिंहजी नामक पुत्र हैं।

वा॰ सुखलालिजी आपका संवेत् १९४२ में जनम हुआ। आप आज कल फर्म कें प्रधान संचालक हैं। आपकें समय में भी इस फर्म की बहुत उन्नति हुई। आप भी अपने पिताजी की भांति व्यवसाय कुनल एवं चतुर व्यक्ति हैं। अपिकै जिरधारीमल्लो, प्रमचन्दली, माणकचन्दली, चम्पालालजी, खेमरानजी, सोहनलालंकी एवं मोहनलालजी नामक सात पुत्र हैं। प्रथम चार पुत्र इस फर्म से अलग हो गये हैं तथा अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं। शेर्ष तीन अभी बालक हैं।

बा॰ मैं। भाषिहजी—आपभी इस फर्म में पार्टनर हैं। आप इस फर्म का संचालन बड़ी बोग्यता से कर रहें हैं। आपके ज़िवदानमलजी एवं बुद्धसिंह नामक दो पुत्र हैं। बड़े न्यापार में योग देते हैं नथा छोटे अभी पढ़ते हैं।

यह फर्म इस समय शिलांग में सुखलाल भौमसिंह के नाम से गर्नोंट कन्ट्रेन्टर क्रांधमचण्ट एवं मोटर ट्रांसपोर्ट का काम करती है। कलकत्ता और गोहाटी में काल्हराम, सुखलाल के नाम से इस पर आढ़त का काम होता है। कलकत्ता में इस फर्म पर इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का काम भो किया जाता है। यह फर्म पटना में चलानी का काम करती है। बा॰ गिरधारीमलजी का सं॰ १९५८ में जन्म हुआ है। आज कल आप अपने ही नाम से गोहाटी में चलानी का काम करते हैं। आप भी मिलनसार क्यक्ति हैं।

बा॰ पूनमचन्दजी— आपका संवत् १९६० में जन्म हुआ। आप मिलनसार एवं समझदार

सजन हैं। आजकल आप भी फर्म से अलग हो गये हैं-तथा आपने छोटे माई माणकचन्दर्ज़ी के साथ ज्यापार करते हैं। आपकी फर्म सरभोग में मेसर्स माणकचन्द तेजकरण के नाम से जूट, सरसों एवम् धान, चांवल और गल्लो का तथा आदत का काम होता है। ं आपके तेजकरनजी नामक एक पुत्र हैं।

वा॰ माणुकचन्दजी-अपका संवत् १९६३ में जन्म हुआ। है। आप -भी इस फर्म से अलग होकर आपने भाई प्नमचन्दजी के साक्षे में व्यवसाय करते हैं। आप भी मिलज़सार सजन हैं। आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके-नाम क्रमशः केशरीचन्दजी, कुम करणजी एवम्-विजयसिंहजी हैं।

बा॰ चम्पालालजी—आपका संवत् १९६८ में जन्म हुआ। आजकल आप-छापर में ही निवास करते हैं। वहाँ पर आप ब्याज का काम करते हैं।

# ललकाणी

#### ललवाणी गौत्र का उत्मत्त

महाजन वंश मुकावली नामक अंथ, में ललवाणी गौत्र की उत्पक्ति के सम्बन्ध में लिखा है, कि संवत् ११९२ में रणयंभीर गढ़ में परमार राजा लालसिंहजी राज करते थे इनके ७ पुत्र थे। इनमें से एक पुत्र बहादेव को जलंधर का महाभयंकर रोग हुआ। तब राजा ने मुनि श्री जिनवल्लभस्रिजी से प्रार्थनाकी। सुनी ने बहादेव को तंदुक्स्त किया। इससे ।प्रभावित होकर राजा लालसिंहजी ने अपने ७ पुत्रों सहित जैन धर्म अंगीकार किया। इस प्रकार उनके लालाणी पुत्र की संतानें ललवाणी कहलाई।

#### जलवाणी खानदान, खानदेश ...

खानदेश के इस प्रतिष्ठित परिचार का मूल निवासस्थान बढ़ल ( जोधपुर स्टेट ) है। बढ़ल में इस खानदान में सेठ मोटाजी छलवाणी हुए। इनके शोभाचन्दजी, ताराचन्दजी, तिजमलजी और समस्थमलजी नामक ७ पुत्रों का परिचार मारवाड़ और खानदेश के जामनेर, क्लमसारा, मांडल, नांचनखेड़ा ( शेंदुणीं ), चीलगाँव ( शेंदुणीं ), बोरद ( धूलिया ) और नसीराबाद ( भुसावल ) आदि स्थानों में निवास करते हैं।

छलवानी मोटाजी के बुढ़े पुत्र शोमाचन्दजी का कुटुम्ब बढ़ल और चील गाँव में निवास करता है। इनके दूसरे पुत्र ताराचन्दजी थे। छलवानी ताराचन्दजी के पुत्र कीरतमलजी हुए और कीरतमलजी के पुत्र उत्तमचन्दजी तथा धनजी मारवाढ़ से लगभग १२५ साल पहले जलगाँव के पास पिपडाला नामक स्थान में आये तथा वहाँ व्यवसाय शुरू किया। इनमें इत्तमचन्दजी, के परिवार में इस समय बंशी-

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

खाळंजी तथा चंग्पालालजी नसीराबाद ( भुसावल ) में तथा भेरूलालजी, माणकलालजी और घोंकलचन्दजी चीलंगोंव ( खानदेश ) में ब्यवसाय-करते हैं।

#### सैठ धनजी ललवाणां का परिवार

लंखवाणी उत्तमचन्द्रजी के छोटे आता धर्मजी सेठ पिंपडाला से कलमसरा नामक स्थान में आये और वहाँ उन्होंने खेती वादी और दुकानदारी का न्यापार आरम्म किया। सेठ धनजी की संतानों ने अपनी चतुराई, न्यवसाय-कुशलता और दूरदर्शिता से अपने न्यापार को कलमसरा तथा जामनेर में इसनी उन्नति पर पहुँचाया कि आपका परिवार न केवल इन स्थानों पर बल्कि सारे खानदेश प्रान्त में अपना प्रधान स्थान रखता है। ऐसे गौरवशाली परिवार के पूर्वज सेठ धनजी ललवाणी खंवत् १९०० में स्वर्गवासी हुए। आपके सेठ रामचन्द्रजी ललवाणी तथा सेठ सतीदासजी ललवाणी नामक २ प्रत्न हुए।

#### सेठ रामचन्द्रजी ललवाणी का कुटुम्ब

सेट रामचन्द्रजी अपने पिताजी की मौजूदगी में ही संवत् १८९७ में कलमसरा से लगभग दस बारह मील दूर नांचनखेड़ा नामक स्थान में चले गये और वहाँ आपने अपना व्यवसाय रामचन्द्र धनजी के नाम से जमाया, आपकी बुद्धिमत्ता तथा कार्य्य कुशलता से इस दुकान ने आस पास के सकंल में बढ़ी रुवाति प्राप्त की। जब सम्वत् १९१४ का विख्यात गदर आरम्भ हुआ, उस समय बलवाइयों की एक पार्टी ने सेट रामचन्द्रजी का मकान छट लिया। इससे आप को बहुत दड़ी हानि हुई। थोड़े ही समय बाद आप अपने पुत्र पीरचन्द्रजी तथा लक्खीचंद्रजी को लेकर नांचनखेड़ा के समीप जामनेर में जहाँ इनके बड़े पुत्र हरकचन्द्रजी तथा लक्खीचंद्रजी को लेकर नांचनखेड़ा के समीप जामनेर में जहाँ इनके बड़े पुत्र हरकचन्द्रजी व्यवसाय करते थे; चले गये और वहाँ गलड़ा और साहुकारी व्यवसाय की पुनः नींव जमाई। धीरे २ जामनेर में आपने अपने व्यापार की उन्निति की। संवत् १९२९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके हरकचन्द्रजी, किशनचंद्रजी, पीरचंद्रजी तथा लक्खीचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमे पीरचन्द्रजी निःसंतान स्वर्गवासी हुए।

## सेठ हरकचन्दनी ललवाणी

अपने संवत् १९०९ में जामनेर में अपना निवासस्थान कायम किया, तथा यहाँ अपना स्थायस्थाय स्थापित किया। आपके पुत्र लक्ष्मणदासजी फर्म के ज्यापार को दृढ़ करते हुए लगभग संवत् १९७६ में स्वर्गवासी हुए। इनके नाम पर मोतीलालजी ललवाणी मलकापुर (वरार) से दक्तक आये। ऑपके यहाँ सेठ मोतीलाल लल्लमनदास के नाम से साहुकारी लेनदेन तथा कृषि का काम होता है। जामनेर के ज्यापारिक समाज में यह फर्म अच्छी प्रतिष्टित मानी जाती है।

#### सेट लक्लीचन्दजी ललवाणी

आप सेट रामचन्द्रजी लल्ल्वाणी के सबसे छोटे पुत्र थे । जिस प्रकार कल्पमसरा के परिंवार् की क्यापार वृद्धि का श्रेय सेट सतीदासजी तथा पश्चालालजी को है उसी प्रकार जामनेर के व्यवसाय की उन्निति का प्रधान श्रेय सेट रामचन्द्रजी तथा लक्लीचंद्रजी को है । सेट लक्लीचन्द्रजी ने जामनेर आने के बाद १५ सालों तक अपने पिताजी की देलरेल में क्यवसाय कार्य्य सम्हाला । अतएव आप पर उन ही व्यवसाय चतुरता, कार्य्य तत्परता तथा बुद्धिमत्ता आदि गुणों का अच्छा असर हुआ । कहना नहीं होगा कि आपने अपने पिताजी के बाद इस हुकान के क्यापार में तथा कृषि कार्य्य में उत्तरोत्तर तरकों की और-धीरे , १ आप सारे खानदेश में मशहूर व्यक्ति गिने जाने लगे । आपने अपना क्यवसाय बम्बई में भी आरम्भ किया । इन दोनों स्थानों पर यह फर्म लाखों रुपयों का व्यापार करती थी । इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन विताते हुए संवद १९६३ के भादवावदी १४ को आपका देहान्त हुआ । आपके दाह-संस्कार के लिये १५ मन चंदन और १० सेर कप्र प्रथम ही बम्बई से मँगा रक्सा था। इन सुगन्धित वस्तुमों से आपका दाह संस्कार किया गया । आपने अपने स्वगंवासी होने के समय ४ लाख रुपया अपने रिश्तेदारों तथा कुटुन्वियों को बांटे । आपके यहाँ श्री राजमलजी लल्वाणी मूडी (अमल्बेर) से दत्तक आये ।

#### सेठ राजमलजी ललवाणी

आपका विशेष परिचय इस प्रन्थ के प्रारम्भ में दिया गया है। कहना न होगा कि आपका व्यक्तिगत जीवन अनेकानेक विचित्रताओं का प्रदर्शन है। आपका जन्म संवत् १९५१ की दैशाल सुदी है को हुआ। आपका वाल्यकाल बहुत ही साधारण स्थिति में व्यतीत हुआ, बहुत छोटी उन्न में ही आपको बड़े भयंकर आर्थिक कष्टों का सामना करना पड़ा। मगर उस कठिन स्थिति में भी आपका उत्साह और आपकी कर्म वीरता आपके साथ रही। जैसा कि उस समय की घटनाओं को पढ़ने से पाठकों को अपने आप जात हो जायगी। उसके पश्चात् आपके भाग्य ने एक जोर का पलटा खाया और अकस्मात आप अवन्त दीन स्थिति से उठ कर श्रीमन्त स्थिति में आगर्ये, अर्थात् जामनेर के सेठ लक्कीचन्दजी के यहाँ आप दत्तक आगये। मगर एक दम इतना बड़ा परिवर्तन होजाने पर भी आपके अदम्य उत्साह, सादगी और कर्मवीरता में रत्ती भर भी अन्तर न आया। भाष्य लक्ष्मी की इस मुसकराहट के समय में भी आप अपने आपको तिनक भी न मूले। इस स्थान पर आने पर आपकी सारी शक्तियां अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से कुँची उठकर सार्वजनिक और जातीय कार्यों को ओर प्रवाहित हुई और आपके हाथों से कई बढ़े बड़े और

#### मासवास नाति का इतिहास

उत्तम कार्य्य सम्पन्न हुए जिनका वर्णन हम आपकी जीवनी में प्रकाशित कर चुके हैं। खानदेश एल्यूकेशन सोसाइटी, जैन ओसवाल बोर्डिंग जलगांव, अ० भा० महावीर मुनिमण्डल, जलगांव जिमखाना, भागीरथी बाई लायबेरी, राजमल लक्खीचन्द धार्मिक औषधालय, जामनेर एप्रिकलचर फर्म, केटल विदिह्न फर्म इत्यादि अनेकानेक सार्वजनिक संस्थाओं को स्थापित करने में या उनकी व्यवस्था करने में आपने प्रभान रूप से भाग लिया। आपके हृदय का प्रत्येक परमाणु जातीय सेवाओं की भावना से भरा हुआ है। ओसवाल जाति का इतिहास भी आपही की सहायता और सहानुभूति का परिणाम है। कहना न होगा कि इसके पहले आधार स्तरम आप ही हैं।

#### सेठ किशनचंदजी ललवाणी

आप सेठ रामचन्द्रजी छछवाणी के दितीय पुत्र हैं। हम उपर बतछा चुके हैं कि आपके आता नांचनखेड़ा से जामनेर चछे गये, और आप यहीं अपना साहुकारी छेनदेन का कारोबार सम्हाढते रहे। आपका जन्म संवत् १८६७ में तथा स्वर्गवास संवत् १९४५ में हुआ। आपके रूपचंद्जी तथा दीपचन्द्रजी नामक २ पुत्र हुए। सेठ दीपचन्द्रजी और रूपचंद्रजी ने कृषि के व्यापार को जमाया। संवत् १९४७ में रूपचंद्रजी तथा दीपचंद्रजी का कारबार अछग २ होगया।

ळळवाणी रूपचंदजी का जन्म संवत् १९१९ में हुआ। आपके पुत्र ळळवाणी भींवराजजी हुए। आपका स्वर्गवास संवत् १९८७ में हुआ है। आपके पुत्र इन्द्रचन्दजी इस समय विद्यमान हैं। आपका जन्म संवत् १९७६ में हुआ। आपके यहां कृषि तथा छेनदेन का ज्यापार होता है। सेट दीपचंदजी के दसक पुत्र चांदमळजी के यहाँ भी यही ध्यापारिक काम होता है। सेट दीपचंदजी का स्वर्गवास २४ साळ की अवस्था में सं० १९५० में हुआ।

यह परिवार नांचनखेटा तथा आस पास की ओसवाल समाज में नामांकित व पुराना माना जाता है।

#### सेठ सतीदासजी ललवाणी का कुटुम्ब \*

सेठ सतीदासजी का जन्म संवत् १६५३ में हुआ। आपने इस दुकान के ज्यापार की बहुत चमकाया। आपकी दुकान सतीदासधनजी के नाम से ज्यवसाय करती थी। आप भी आस पास के

<sup>•</sup> इस परिवार का पूर्ण परिचय प्राप्त करने के लिये बहुत पत्र दिये लेकिन समय पर परिचय न मिला। भत-भव जितना स्मारी रमृति में था उतना ही छापा जा रहा है।

न्यापारिक समाज में नामांकित व्यक्ति थे। व्यापार की उन्नति के साथ २ आपने इस खानदान के सम्मान की भी विशेष उन्नति की। आपका स्वर्गवास संवत् १९५२ में हुआ। आपके पुत्र सेठ रतनचन्दजी हुए। सेठ रतनचंदजी के बाद उनका कार्य्यमार उनके पुत्र सेठ पन्न लालजी और भागचनद्जी ने सम्भाजा।

सेठ पन्नालालजी ललवाणी—सेठ सतीदासजी के पत्रचात सेठ पन्नालालजी ने इस खानदान के लेनदेन और कृषि काम को बढ़ाया। आपके छोटे आता सेठ ग्रेमराजजी भी आपके साथ व्यापार में भाग लेते थे। आपकी दुकान खानदेश की नामी दुकानों में मानी जाती है, तथा हरएक धार्मिक और परोपकारी काटयों में यह परिवार उदारता पूर्वक भाग लेता है। सेठ पन्नालालजी का स्वर्गवास संवत् १९८२ की कार्सिक बदी २ को तथा प्रेमराजजी का स्वर्गवास लगभग सबत् १९७७ में हुआ। आप दोनों बंधुओं के कोई संतान नहीं थी, अतएव सेठ पन्नालालजी के यहाँ सरूपचन्दजी काल (जोधपुर) से और प्रेमराजजी के यहाँ भागचंदजी तापू से इत्तक लाये गये। इस समय सेठ सरूपचंदजी तथा भागचंदजी लल्कवाणी अपना अपना स्वतन्त्र कार्य सम्हालते हैं।

श्री सेरूपचेदजी —आप बड़े होशियार तथा धनिक व्यक्ति हैं। सार्वजनिक व धार्मिक कार्मी में आप बदारता पूर्वक भाग छेते बहते हैं। आपके यहाँ कृषि केनदेन और साहुकारी का व्यापार होता है।

श्री मागचंदजी—आप भी शिक्षित एवं कार्य्य चतुर सज्जन हैं। आपने कुछ समय पूर्व जिल्माव में एक फूर्म स्थापित की है उस पर अनाज की आदत व बैक्किंग का कारवार होता है। जल्माँव में आप प्रतिष्ठा सम्पन्न ब्यापारी माने जाते हैं तथा हर एक सार्वजनिक काम में हिस्सा लेते रहते हैं।

यह परिवार खानदेश के ओसवाल समाज में बड़ी ऊँची प्रतिष्टा रखता है तथा इस प्रांत के प्रधान धनिक परिवारों में माना जाता है। इस परिवार के पुरुष श्वेतास्वर स्थानक वासी आस्नाय को मानने वाले हैं।

#### ललवाणी मानमल्जी छोटेमलजी का परिवार, मांडल

कपर लिखा जा चुना है कि सेठ मोटाजी के तीसरे पुत्र तेत्रमलजी थे। उनके पुत्र प्रेमराजजी हुए। सेठ प्रेमराजजी ललवाणी के छोटमलजो, पीरचंदजी तथा नगराजजी नामक ३ पुत्र हुए। ये तीनीं आता लगमग १०० साल पहिले ज्यापार के किये मांडल-खानदेश में आये।

सेठ छे। टमलजी ललवाणी—आपने थोड़े समय तक न्यालोद में फकीरचंदजी खींवसरा के यहां सर्विस की। पश्चात् आप मांडल आये और यहां बहुत छोटे प्रमाण में किराने की दुकानदारी कुरू की।

49

इस प्रकार बुद्धिमानी और हिम्मत के बळ पर आपने अपने व्यापार को दिन दिन बदाने की ओर लक्ष रक्खा । तथा किराने के व्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर आसामी छेनदेन का कार्य्य आरम्भ किया । इस प्रकार-फर्म के व्यापार को उस्रति की ओर अग्रसर करके आप स्वर्गवासी हुए ।

सेठ मानमताजी ललवाणी-आपका जन्म १९१२ की फागुन वदी २ को हुआ। आप सेठ छोटमलजी के पुत्र
थे। आप बढ़े होनहार मेधावी तथा न्यवसाय दक्ष पुरुष थे। केवल १७ साल की अल्पायु से ही आपने अपने
क्यवसाय की सम्हाल लिया था। आपने इस दुकान के ज्यापार तथा सम्मान को इतना बढ़ाया कि आपका
परिवार लानदेश के ओसवाल परिवारों में मुख्य तथा ल्यातिवान माना जाने लगा। आपका राज द्रावार में
भी अच्छा मान था। लानदेश के ओसवाल सज्जनों में आप समझदार पुरुष थे। आपने जगह, जमीन,
जायदाद तथा कृषि और साहुकारी-के ज्यापार को ज्यादा बढ़ाया। आपको दरवार में कुर्सी मिलती थी
आपके १ पुत्र हुए जो अभी विद्यमान हैं। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्ण जीवन विताते हुए संवत् १९८५ की
पीष सुदी ६ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके पृथ्वीराजजी, जेठमलजी तथा चंदनमलजी नामक तीन पुत्र हैं।

ललवाणी पृथ्वीराजजी-आपका जन्म संवत १९६३ की आषाद सुदी ९ को हुआ है । आप शांत, समझदार, व्यवहार कुशल तथा वजनदार व्यक्ति हैं। फर्म के व्यापार आदि का प्रधान बोझा आप ही पर है। हरएक धार्मिक और सामाजिक कामों में आप सहायता पहुँचाते हैं । आपके यहाँ कृषि तथा आसामी लेनदेन का व्यापार बड़े प्रमाण में होता है। आपके छोटे आता चंदनमलजी का जन्म संवत् १९६६ की पीय बन्नी ७ को हुआ। आप अपने बड़े आता के साथ में व्यापारिक कामों में सहयोग हेते हैं। आप दोनों बंधु मांडल तथा खानदेश के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं।

कलवाणी जठमलजी — आपका जन्म संवत् १९६५ की वेशाख सुदी ह को हुआ। आपका कारवार दो साल पूर्व अलग अलग हो गया है। इसलिए इस समय आप जेठमल मानमल के नाम से साहुकारी तथा कृषि का काम करते हैं। आपने अपनी माता श्री केशस्वाई के नाम से असलनेर गर्ल स्कूल में ५ हजार रुपये दिये हैं। यह शाला आपकी मातेश्वरी के नाम से चल रही है। इसी तरह अपनी मातेश्वरी के नाम से कमलावाई शंकरलाल गर्ल स्कूल पृलिया में एक होस्टल बनवाने के लिए आपने अदाई हजार रुपये दान दिये हैं। इसी तरह और भी उत्तम कामों में आप ज्यम करते हैं। आप अमलनेर म्युनिसिपेलेटी के लोकल बोर्ड की ओर से मिम्बर हैं। इसी तरह कृषि (शेतनी) एसोसिएशन के मेन्बर हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ पृथ्वीराजजी जलवायी, माडल ( खानदेश ).



शाहर्जी जीवग्यचन्दजी ससवाग्यी, जोधपुर.



स्व॰ सेठ जवाहरमलजी ललवागी, पूना.



क्कॅ॰ सम्पतलालजी लूयावत (किशनलाल संपतलाल), फलौदी

#### सेठ लालचन्दं जीतमल, ललवाणी-घूलिया

इसी तरह मोटाजी सेठ के चतुर्थ पुत्र समरथमलजी के पुत्र जीतमलजी हुए। आप १०० साल पहिले धूलिया के जूनियाँ नामक स्थान में आये। आपके दगहुजी, गुलाबचंदजी, लालचंदजी, ल्क्बीचंदजी व सालारामजी नामक ५ पुत्र हुए। सेठ लालचंदजी का जन्म १९३० में हुआ। आप जूनियाँ से वीरद गये, तथा इस समय सिरूर (धूलिया के पास) में न्यापार करते हैं । धूलिया में भी १३ साल पहिले इन्होंने दुकान की है आपके यहाँ किराने का न्यापार होता है। आपके मागचंदजी, शोमाचंदजी, कपुरचंदजी तथा हगतमलजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। इसी तरह दगहुजी टलवाणी के पुत्र दीपचन्दजी बोरड़ में न्यापार करते हैं। लन्दिवन्दजी के पुत्र कपुरचन्दजी भी ज्यापार करते हैं।

#### ललवाणी जीवणचन्दजी का खानदान, जोधपुर

इस परिवार के पूर्वज खलवाणी जगन्नाथजी के नगराजजी और कुशलचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें नगराजजी का परिवार इस समय पचपदरा में हैं।

खलवायी कुशालचन्दजी—आपको प्रसन्न होकर जोधपुर दरबार ने "शाह" की पदवी इनायत की थी। तब से आपका परिवार "शाह" के नाम से सम्बोधित होता है। आपके पुत्र अमरचन्दजी तथा माणकचन्दजी उल्लागी हुए।

जलवाणी श्रमम्चन्द शे—अप जोधपुर महाराजा मानसिंह जी के विश्वासपात्र ओह देदारों में थे। जब महाराजा भींवसिंह जी गुजर गये, तब महाराजा मानसिंह जी को वापस छाने के लिये आप जाछोर भेजे गये थे। जस समय इनको महाराजा मानसिंह जी ने एक खास रुक्का दिया, जिसमें छिखा था कि "" " "तथा थांरी बंदगी सदाई सामवरमी री है हमें मारी बंदगी में हाजर हुवो सुँथांरी आजीविका खिदमत में माराराज में दूर न हुसी। तो सुँ सदा मेहरवानी रहसी मारो श्री इष्टदेव बिचे हैं ने सुब निजर सुँ सवायो नीवाजस हुसी: सुतो नीजर मावसी खातर खुक्की राखे ने परबतसर री हाकमी ने जपन तो दोय हजार रो गाँव इनायत हुसी। काती सुदी ५ संवत् १८६०।

जब महाराजा मानसिंहजी जोधपुर की गद्दी पर बैंठे, उस समय उन्होंने परवतसर, तोसीणां, बगल वगैरा परगर्नों का हाकिम आपको बनाया और धोरू नामक २ हजार की रेख का गाँव जागीर में दिया। इस के बाद ये गाँव जम्र होकर आपको १ हजार रूपया साल्यियाना मिलते रहे। आपके पुत्र चतुरभुजजी को भी संवत् १८६० में एक खास रक्का इनायत हुआ। संवत् १८६२ में जोधपुर तथा जयपुर रियासतों के दरमियान उदयपुर की कुमारी के सगरण के सम्बन्ध में सगढ़ा खड़ा हुआ, और दोनों तरफ से झगड़े की तयारी होने छगी। इस दुर्घटना को टालने के छिये छछवाणी अमरचन्दजी जयपुर भेजे गये और इन्होंने बुद्धिमानी पूर्वक इस मामछे को शांत किया। इससे प्रसन्त होकर आपको जोधपुर दरबार ने जयपुर का वकीछ बनाया। आपके पुत्र फतेकरणजी, चतुर्भु जजी और इन्होंने हुए । इनमें संवत् १८६३ में छछवानी फतेकरणजी पर्वतसर के होकिम बनाये गये। आपके पुत्र फोजकरणजी जेतारण के हाकिम मुकरेर किये गये थे। उस समय से अमरचन्दजी का परिष्वार जयपुर में निवास करता है।

ललवाणी प्रतापमलनी—-छळवाणी कुशाळचन्दनी के छोटे आता माणकचन्दनी का परिवार जोधपुर में रहा। इनके पुत्र विजैचंदनी और पौत्र प्रतापमळनी हुए। आप वीर पुरुष थे। आपने कई छड़ाइयाँ छड़ीं। संवत् १८६३ में जब जोधपुर पर आक्रमण हुआ, तब ळळवानी प्रतापमछनी जोधपुर दरवार की ओर से युद्ध में सम्मिछित हुए। संवत् १८६३ की जेठ वदी १२ को आपको महाराजा मानसिंहनी ने एक रुक्का प्रसन्तता का दिया था। संवत् १८७९ में सरदारों के बले हे को शांत काने के छिए फौज छेकर आप गूछर गये, और वहाँ फतह पाई। संवत् १८८१ में आप दोळतपुरे के हाकिम सुकरेर हुए। संवत् १८८७ में इस स्थान पर इनके बढ़े पुत्र सिधकरणनी भेजे गये और आप फौज के कार्य के छिये जोधपुर बुळवा छिये गये। छळवाणी प्रतापमछनी के पुत्र सिधकरणनी तथा अभयकरणनी थे। इनमें सिधकरणनी के जीवणचन्दनी और छाळचन्दनी तथा अभेकरणनी के छित्रमीचन्दनी और शिवचन्दनी नामक पुत्र हुए। संवत् १८९९ में छळवाणी छळमीचन्दनी जेतारण के और १९०२ में शिवचन्दनी दौळतपुरे के हाकिम बनाये गये। इसी तरह सिधकरणनी डीडवाणे के कोतवाळ बनाये गये। इस प्रकार आप छगातार रियासत की सेवाओं में भाग छेते रहे।

ललवाणी जीवण बन्दजी प्रतिष्ठित ज्यक्ति थे । आपके पुत्र शाह पृथ्वीराजजी इस समय विद्यमान हैं। आपकी अवस्था ६७ साल की है। आप इस समय रेवेन्यू आफिसर हैं। आपने रियासत के माल-गुजारी बंदोवरत में बहुत काम किया है, तथा तजुरवेकार और होशियार मुस्सुही हैं। आपके छोटे आई दीपचन्दजी हवाला में माफिज अफसर हैं। इनको हवाले के काम का अच्छा तजुर्वा है। आपके पुत्र रतनचंद जी हैं। इनमें रतनचंदजी, पृथ्वीराजजी के नाम पर दत्तक गये हैं। ललवाणी रतनचन्दजी के पुत्र जगदीशचन्द हैं।

यह परिवार जोधपुर के ओसवाल समाज में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। ललवानी पृथ्वीराज जी पुराने प्रतिष्ठित महाजुभाव हैं।

#### सेठ पूनमचन्द नारायखदास ललवाणी, मनमाड़

इस परिवार का मूल निवास बढ़ी पाद् (मेड्ना के पास ) जोधपुर स्टेट है। 'आप स्थानक वासी आम्नाय के अनुवाबी हैं। मारवाद से ब्यापार के निर्मित्त लगभग प्रस्थ साल पहिले सेंट मनरूपजी रूलवाणी सनमाद आये। आपके गजमल्जी तथा ख्वचन्दजी नामक दी पुत्र हुए। सेठ गजमल्जी के पुत्र जोधराजजी ने आस पास के ओसवाल समाज तथा तथा पंचपंचायती में अच्छा सम्मान पाया। आप धार्मिक वृत्ति के पुरुष थे। आपका संवत् १९३८ में स्वर्गवास हुआ। आपके दीपचन्दजी तथा प्नमचन्दजी नामक र पुत्र हुए। इनमें से प्नमचंदजी, रूलवाणी ख्वचंदजी के नाम पर दत्तक गये। आप दोनों का जन्म क्रमझः संवत् १९१४ और १९१८ में हुआ था। इन दोनों बन्धुओं ने इस परिवार के ज्यापार को विशेष बदाया। दीपचन्दजी का स्वर्गवास प्रवत् १९५२ में हुआ। इनके खींवराजजी तथा गणेशमल्जी नामक २ हुए। इनमें गणेशमल्जी सन् १९३१ में स्वर्गवासी हुए। आप शान्त स्वभाव के द्याल सजन थे।

वर्तमान में इस परिवार में मुख्य न्यक्ति सेठ पुनमचन्दजी तथा खींवराजजी हैं। इनमें से पुनमचन्दजी छज्ञानी पुराने ढंग के प्रतिष्ठित पुरुष हैं। सेठ खींवराजजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप ही इस समय समाम न्यापार का संचालन करते हैं। आप के पुत्र माणकचन्दजी १७ सांख के हैं। गणेशम हजी के पुत्र अध्यमचन्दजी पदते हैं।

यह परिवार ला॰देश तथा महाराष्ट्र प्रान्त की ओसवाल समाज में अच्छा सधन व प्रतिष्ठित माना जाता है। आपके यहाँ पुनमचंद्र नारायणदास ललवाणी के नाम से आसामी व सराफी लेनदेन का काम होता है।

#### सेठ पूनमचंद हीरालाल ललवाणी, भोपाल

ळळवाणी प्तमचन्दजी मेड्ते में निवास करते थे। उनके पुत्र हीराळाळजी तथा राजमळजी ७०-७५ साळ पूर्व इन्होर और मगरदा (भोपाळ स्टेट) होते हुए भोपाळ आये, यहाँ आकर राजमळजी ने काश्तकारी और हीराळाळजी ने रामिकशन पृथ्वीराज नामक दूकान पर गुमाश्तिगिरी की । बाद में हीरार लाळजी ने भोपाळ शहर में प्तमंचंद हीराळाळ के नाम से दुकान की। इनको प्रतिष्ठित समझकर संवत् १९५६ में भोपाळ स्टेट ने इनको अपने शाहगंज और नजीराबाद परगनों का खजांची बनाया। और इन दोनों जगहों पर हीराळाळजी ने मूळचन्द मोतीळाळ के नाम से दुकान कीं। पीछे से दुराहा (भोपाळ स्टेट) में और पोसार पिपरिया में भी इती नाम से दुकानें की गई । आपने स्थानीय बने॰ जैन मन्दिर में एक

छोटा मित्र बनवाया और २५००) रुपये नगद देकर उसकी व्यवस्था श्री संघ के जिम्मे करती। सरकार सुल्तान जहांबेगम साहिबा ने अपने शाहजादे नवाव हमीदुल्लालां साहिब की जनानी ड्योदी की तिजारत का काम आपके सुपुर्द किया जो आपके गुजरने के एक साल तक आपके पुत्र के पास रहा। आप के छोटे पुत्र मोतीलालजी का अंतकाल संवत १९६९ में हुआ। आपने संवत् १९७२ में ७ क्षेत्रों के लिए ५ हजार रुपयों का दान धार्मिक कार्यों के लिये निकाला। आपका स्वर्गवास संवत् १९७२ की फागुन वदी अमावस को हुआ।

वर्तमान में सेट हीरालालजी के बढ़े पुत्र राय सेट मूलचन्दजी ललवाणी विद्यमान हैं आपका जन्म संवत् १९४१ में हुआ। आपके जिम्मे सरकार सुल्तानजहां बेगम साहिवा ने परगना सुल्तानपुर (भोपाल स्टेट) को खजाना किया। आपने ४० हजार रुग्यों में भोपाल स्टेट के मनकापुर और जुमनिया नामक २ मोजे खरीद किये। संवत् १९८२ में मूलचन्द सरदारमल के नाम से मनकापुर में दुकान की गई। २ सालों तक मरहूम नवाब उबेदुल्लाखां साहिब की ड्योदी की तिजारत का काम भी आपके जिम्मे रहा। युरोपीय वार के समय पर स्टेट ने आपको वारलोन फण्ड का ट्रेश्वरर बनाया। आपने आठ सालों तक ऑनरेरी मिजस्ट्रेटशिप का कार्य्य किया। सन् १९२८ में भोपाल सरकार ने आपको "राय" की पदवी इनायत की। सन् १९३२ में आपको भोपाल स्टेट ने "स्टेट खजांची" बनाया। वर्तमान में आप स्थानीय इवे० जैनापाठशाला के प्रेसिडेण्ट और गौशाला के १२ सालों से संचालक हैं। आप भोपाल शहर के प्रतिब्दित पुरुष हैं। आपके पुत्र सरदारमलजी का जन्म १९६८ में हुआ। आप उत्साही तथा समझदार युवक हैं। इन्होंने एफ० ए० तक शिक्षा पाई है।

#### सेठ जवाहरमल सुखराज ललवाणी, पूना

इस परिवार के पूर्वज सेट भीमाजी छलवाणी के पुत्र सेठ पूनमचन्दजी छलवाणी अपने मूल निवास स्थान कोसेलाव (जोधपुर स्टेट) से संवत् १९६० में पूना आये। तथा पूना छावनी में सराफी स्यवहार चाल किया। आप संवत् १९८० में स्वर्गवासी हुए। आपके जवाहरमलजी, रतनचन्दजी रूपचंदजी और छोगामलजी नामक ४ पुत्र हुए।

जवाहरमलजो ललवाणी—आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ। आपने २६ साल की वयतक सेठ रतनाजी सेवाजी दुकान पर मुनीमात की। पश्चात् १९५५ से वर्तनों का अपना घरू व्यापार आरंभ किया। और इस व्यापार में आपने अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की। आपने स्थानीय दादावाड़ो के उद्धार तथा नवीन विल्डिंग बनवाने में विशेष परिश्रम किया। जातीय पंचायती में मेल बनाये रखने में आप प्रयस्त पूर्वक भाग छेते थे। आप महादेव मन्दिर, जैन पाठशाला और अन्य कई संस्थाओं के ट्रस्टी थे। आपने जिनद्त्त ज्यायाम शाला का स्थापन किया था। आप श्री पादर्वनाथ विद्यालय वरकाणा के लाइफ मेम्बर थे। आपने अपने गाँव में एक कन्या पाठशाला खुलवाई है। आप पूना के जैन समाज में वजन दार पुरुष थे। संवत् १९९० की काती वदी १३ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके सुखराजजी, केसरीमलजी, मोहनलालजी तथा कान्तिलालजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं।

सेठ सुखराजजी रूखवाणी का जन्म १९५८ में हुआ आप श्री आत्मानन्द जैन लायवेरी पूना के सेकेटरी हैं। इसमें आपने बहुत अधिक उन्नित की है। इस वाचनालय में रूगभगं १० हजार प्रन्थ हैं। आप मारवाद प्राविशियल जैन कान्फ्रेंस के सेकेटरी तथा उसकी स्टेडिंग कमेटी के मेन्बर हैं। इसी तरह वरकाणा विद्यालय एज्केशन बोर्ड के सेकेटरी हैं। आपके छोटे श्राता केसरीमलजी फर्म के न्यापार में सहयोग लेते हैं। तथा शेष दो पढ़ते हैं। आपके यहाँ जवाहरमल सुखराज के नाम से बैताल पैठ पूना में बर्तनों का न्यापार होता है। आप मन्दिर मार्गीय आञ्चाय के अनुयायी हैं।

#### , सेठ भीकचंद केवलचंदजी ललवाणी, मनमाड

सेठ मेघराजजी छलवाणी बड़ी पादू (मारवाड़) में रहते थे। इनके हिन्दूमलजी, छोटमलजी तथा नवलमलजी नामक ३ पुत्र हुए। थे बंधु देश से ज्यापार के लिये मनमांड के पास नीमोन नामक स्थान में आये। छोटमलजी के केवलचंदजी तथा दीपचन्दजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें केवलचन्दजी, हिन्दूमलजी के नाम पर दक्तक गये। सेठ केवलचन्दजी की मनमांड के व आसपास के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा थी। संवत् १९५२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र भीकचन्दजी का जनम संवत् १९३८ में हुआ। ५ साल पूर्व आपने मनमांड में अपना स्थायी निवास बनाया। आप प्रतिष्ठित च्यक्ति हैं। आपके यहाँ भीकचन्द केवलचन्द के नाम से आसामी लेनदेन का काम होता है।

इसी प्रकार इस परिवार में दीपचन्दजी के पौत्र कचरदासजी और मोतीलार्लजी तथा नवलमलजी के पौत्र बालचन्दजी नीमोन में क्यापार करते हैं।



## लूगामत

## लूगावत गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि-सिंध देश के भाटी राजपूत राव गोशल को विक्रम संवत् १९१ के लगा-भग उपकेश गच्छीय जैनाचार्य्य करकस्रि ने प्रतिबोध देकर जैनी बनाया और आपरिया गौत्र की स्थापना की। इसी वंश में आगे चलकर ळ्णा साहस नामक एक भाग्यशाली एवम् प्रतिष्ठित पुरुष हुए। ये सिंध देश में मारवाड़ के गुढा नामक स्थान में आकर रहने लगे। वहाँ इन्होंने एक मन्दिर भी बनवाया। स्था साह को फिर से आचार्य्य देवगुप्त स्रि ने प्रतिबोध देकर जैनी बनाया। इन्हीं ल्लासाह के वंशल ल्लाबत के नाम से मशहूर हुए। \*

#### सेठ बुधमलजी विरदीचन्दजी लूणावत का खानदान

् इस खानदान के पूर्वजों का मूल निवास स्थान नान्द (अजमेर) का है। आप सुप्रसिद स्रूजावत वंश के हैं।

करीब १०० वर्ष पूर्व आपके पूर्व पुरुष सेठ बुधमलजी साहब धामक में आये। आपही ने यहाँ पर आकर दुकान स्थापित की और सबसे पहले कपास और जमीदारी का काम प्रारम्भ किया। उस समय आपका प्रभाव इतना बढ़ गया था कि सारा धामक गांव, बुधमलजी का धामक इस नाम से प्रसिद्ध हो गया था। उस समय-रेलवे न होने की वजह से धामक कपास के व्यापार का प्रधान सेण्टर हो रहा था। निजाम स्टेट और नागपुर के बीचवाली सड़क की यह प्रधान मण्डी था। इस अवसर से फायदा उठा कर आपने कपास के व्यापार में बहुत द्वाय उपार्जन किया आपका स्वर्गवास संवत १९६५

<sup>▲</sup> महाजन वश मुक्तावली में इम किम्बदित का उल्लेख करते हुर लिखा है कि सिंब देश के माटी राजपूत राजा अमयसिंह की सवत् ११६५ में श्री जिनदत्त सूरि ने प्रतिवीध देकर जैनी बनाया । श्रीर श्रापरिया गीत्र की रथापना की । इन्ही अमयसिंह की १७ पीढी में लूणा साह हुए । इनकी संताने छुणावत कहलाई । इन्होंने राजुँजय का एक संघ भी निकाला था ।

# श्रोसगाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ सेठ बिरदीचन्दजी लूखावत, धामक.



बाबू सुगन्धचन्दजी लूगावत, धामक.



[ स्व॰ सेठ चुन्नीलालजी लूगावत, धामक.



बाबू इन्द्रचन्द्रजी लूगावत, धामक

में हुआ। आपके एक पुत्र श्रीयुत विरदीचन्द्रजी हुए। आपका जन्म चैत सुदी १५ संवत् १९१२ में हुआ। जिस समय सेठ बुधमलजी का देहान्त हुआ, उस समय आपकी उन्न केवल १३ वर्ष, की थीं। मगर आपने अपनी परिश्रमशीलता, दूरद्शिता और बुद्धिमानी से दुकान के काम को बहुत योग्यता से संचार लित किया। आपका सामाजिक, सार्वजनिक तथा धार्मिक जीवन भी बहुत अनुकरणीय रहा। आप का सामाजिक पंचायत पर बंहुत अच्छा प्रमाव था तथा आप पंचायत के अग्रगण्य व्यक्ति थे। आप: गुप्त दान विशेष रूप से किया करते थे। गौपालन का भी अपको बहुत शौक था: आपके स्वभाव में सादापन; द्या और सचाई की मात्रा बहुत अधिक थी। विक्रम संवत् १९५६ में जब भारत ज्यापी दुष्काल पढ़ा था बस समय आपके पास काफी अनाज सिलक में था। आपने उस भयद्वर दुष्काल के समय में स्वार्थ त्याग कर गरीबों के लिए अन क्षेत्र खोले। आपका लक्ष्य गरीबों के प्रतिपालन की तरफ विशेष रहता था। आपके हाथ से दान धर्म भी बहुत हुआ। आपका स्वर्गवास सं० १९८८ की कार्तिक वदी ११ को हुआ।

आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम जुलीठाळजी था। आप बड़े नीतिवान और धर्मशीळ व्यक्ति थे। आपका विवाह खामगांव में सेट ऋषभदासजी सखलेचा की पुत्री से हुआ। यह विवाह बड़ी धूमधाम से हुआ जिसमें काफी रुपया खर्च हुआ। आपका स्वर्गवास केवळ २९-वर्ष की छोटी उम्र में संवत् १९७५ में हो गया।

सेठ चुन्नीलालजी के दो पुत्र और एक कन्या हुई । पुत्रों के नाम सुगन्धचन्दजी, तथा इन्द्रचन्दजी हैं तथा कन्या का नाम मदनकुँवर बाई है। इनमें से श्रीयुत सुगन्धचन्दजी का विवाह हैदराबाद के सुप्रसिद्ध सेठ दीवान बहादुर थानमलजी ल्रिग्या की पौत्री से हुआ। इस विवाह में बहुत काफी रुपया खर्च हुआ। इन्द्रचन्दजी का विवाह भुसावल में सेठ पन्नालालजी बम्ब की सुपुत्री से हुआ। इस विवाह के उपलक्ष्य में भिन्न २ कार्यों में ग्यारह इजर रुपये दान दिये गये और काफी रुपया खर्च हुआ। श्री मदनकुँवरंबाई का विवाह औरंगाबाद में मोहनलालजी देवदा से हुआ। आप अच्छे सुन्निक्षित हैं।

#### श्रीयुत् सुगन्धचन्दजी लूणावत

आपका जन्म संवत् १९६६ की महा सुदी ९ को हुआ। स्कूछ में आपकी शिक्षा मैट्रिक तक हुई मगर आपका अध्ययन और आपकी योग्यता बहुत बढी हुई है। आप शान्त स्वभाव और उच्च प्रमृत्तियों के नवयुवक हैं। इतनी बड़ी फर्म के मालिक होते हुए भी अहङ्कार और उच्छूंबछता आपको छूभी नहीं गई है। इतनी सामग्रियों के विद्यमान होते हुए भी आप शुद्ध खहर का व्यवहार करते हैं तथा अत्यन्त सादा

63

जीवन व्यतीत करते हैं। देश और समाज-सेवा की तरफ भी आपका बहुत काफी छक्ष्य है। इतनी छोटी उन्न के होने पर भी सभा, सोसायटी, सम्मेळन तथा शिक्षासंस्थाओं में आप बहुत दिख्यायी से भाग हेते रहते हैं। सबसे पहले नवयुवकों के शारीरिक विकास के खिये आपने प्रयत्न करके धामक गांव में एक सार्वजनिक व्यायामशाला की स्थापना करवाई, कहना न होगा कि इसके पहले यहाँ पर कोई व्यायामशाला नथी। इसके पश्चात् आपने अपनी ओर से धामक में—ज्ञानवर्डक वाचनालय का स्थापना की इसके सिवा आप मोसिश्वाद के महावीर बालाश्रम के उपसभापित हैं। अभी आपकी उन्न बहुत कम है, मगर समाज—सेवा की जो चिनगारी इस समय आपके हृदय में सुलग रही हैं उसका विकास होने पर समाज सेवा के बहुत बड़े श्वाम आपसे होने की आशा है। समाज सेवा के कार्यों में आप अत्यन्त उत्साह के साथ आर्थिक दान देते रहते हैं। आप अजमेर में होने वाली स्थानकवासी कान्फ्रेन्स के अवसर पर श्री स्थानकवासी जैन नवयुवक सम्मेलन की स्वागत कारिणी के अध्यक्ष चुने गये थे। ओसवाल जाति के इस विशाल इतिहास के भी आप एक प्रधान अधार स्तम्म हैं।

श्रीयुत इन्द्रचन्द्जी ल्लावत—आपका जन्म संवत् १९७० में हुआ। आपका शिक्षण भी मैट्रिक तक हुआ। आप भी सज्जन और सुकील स्वभाव के नवयुवक है। आपका बन्धु प्रेम बहुत बढ़ा हुआ है, आप अपने बढ़े आता सुगन्धचन्द्जी ल्ल्लावत की आज्ञा का पालन बढ़ी श्रद्धा से करते हैं। आपका भी समाजसेवा और दानधर्म की ओर प्रा लक्ष्य है।

# सेठ किशनलाल सम्पतलाल लृग्ण।वत, फलोदी

किशनलालजी ल्लावत का जन्म संवत् १९३८ की आपाद वदी १४ को हुआ। आप जयराजजी ल्लावत फलोदी वालों के पुत्र और भाखरचन्द्जी के पौत्र हैं, तथा तनसुखलालजी ल्लावत ( रावतमलजी के पुत्र ) के यहां दत्तक गये हैं। ल्लावत किशनलालजी का धर्मध्यान में जादा लक्ष है। आप बहें सीधे स्वभाव के पुरुप हैं। लगभग १॥ लाख रूपया आपने धार्मिक कार्यों में लगाये हैं। संवत् १९'४ में आपने पाली से कापरदा तीर्थ का संघ आचार्य नेमिविजयजी के उपदेश से निकाला। इसके अलावा में आपने पाली से काणरदा तीर्थ का संघ आचार्य नेमिविजयजी के उपदेश से निकाला। इसके अलावा १५ हजार की लगगत से फलोदी में एक विशाल धर्मशाला और देशसर बनवाया तथा आचार्य नीतिविजय जी से उपाध्यान कराया।

ह्णावत किशनलालजी ने सम्मेदशिखरजी, गिरनार, सिद्धाचल, आवृ, तारंगाहिल, केशरियाजी आदि कई तीथों की यात्रा की। पाली में किशनलाल सम्पतलाल के नाम से आपका गिरवी व ब्याज का धंधा होता है और फलोदी में खास निवासस्थान है। आपके खसुर निहालचन्दजी सराफ़ ने अपनी सम्पति का

वसीयतनामा अपनी पुत्री के नाम कर दिया। इसीलिए उनकी तमाम सम्पत्ति के मालिक किशनलालजी ल्ल्णावत हो गये। आपके पुत्र सम्पतलालजी का जन्म संवत् १९७० से पाली में हुआ। सम्पतलालजी भी अपने पिताजी की तरह धर्मध्यान में जादा दिलचस्पी हेते हैं।

## सेठ चन्द्लाल पन्नालाल लूणावत, सेंदूरजना

इस परिवार के पूर्वेजों का मूल निवास स्थान अजमेर के समीप नरवर का था। आप लोग श्री जैन भेताम्बर मन्दिर आस्ताय के सज्जन हैं। सब से पहले करीब १०० वर्ष प्रथम इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ महताबमलजी, चन्वूलालजी तथा जेठमलजी राजेगांव होकर सेंदूरजना आये। इनमें महताबमलजी के कोई संतान न हुई। जेठमलजी के जगन्नाथजी, हुलीचन्द्जी, हरकचंदजी तथा कालूरामजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें तृतीय तथा चतुर्थ पुत्र विद्यमान हैं।

सेट चन्दूलालजी ने अपने परिवार के व्यापार को खूब बढ़ाया। आपके मोतीलालजी तथा पश्च लालजी नामक दो पुत्र हुए। मोतीलालजी संवत् १९६० में स्वगैवासी हुए। आपके पश्चात् पञ्चालाल जी ने दुकान के काम को खूब बढ़ाया। आपकी दुकान बुलदाणा आंत में नामांकित फर्म है। आपका जन्म संवत् १९२७ में हुआ। आपके अपने परिवार की इज्ञत आवरू को भी खुब बढ़ाया। आपके पुत्र कन्हेंयालालजी का सं० १९४७ में जन्म हुआ। कन्हेंयालालजी के माणकलालजी तथा चम्पालालजी नामक दो पुत्र हुए।

आपकी फर्म पर साहूकारी का बड़ा काम होता है। आपके एक जीनिंग फेक्टरी भी है।

#### सेठ जोरावरमलजी ल्नावत का खानदान, जयपुर

इस खानदान के प्रसिद्ध पुरुष ळ्णासा के पश्चात् क्रमशः दुधाजी, पदमाजी, खेतसीजी, सोनराजजी, व बेळाजी हुए। ळ्णावत बेळाजी के देदोजी, रूपोजी तथा रतनाजी नामक चार पुत्र हुए। इन में से रतनाजी के जेतोजी, जयमळजी, पेमाजी तथा ळाखाजी नामक चार पुत्र हुए। जेतोजी के फतहरामजी तथा ईशरजी नामक दो पुत्र हुए। फतहरामजी के मोतीचन्दजी एवम् स्रतरामजी नामके दो पुत्र हुए। इनमें से मोतीचन्दजी के मेरॉद्रजजी तथा स्रनरामजी के मगनीरामजी, छगनीरामजी, धमंडीरामजी, चौथ-मळजी, हजारीमळजी तथा हमीरमळजी नामक छः पुत्र हुए। इस खानदान के पूर्वजों का मूळ निवास स्थान खींवसर था। वहां से आप छोग बद्छ तथा बद्छ से संवत् १८९५ में सेठ मगनीरामजी जयपुर भागये। तभी से आप छोग जयपुर में ही निवास करते हैं। इस खानदान का सेठ मगनीरामजी से

सम्बन्ध है। आपने सेट मनीराम मथुरावांलों की टोंक, बम्बई आदि फर्मी पर मुनीमात भी की थी। आपने बड़लू में एक मकान तथा अपने पिता के यादगिरी में एक छतरी बनवाई जो आज भी विद्यमान है। आप के जवाहरमलजी व जीतमलजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ जवाहरमछजी बड़े होशियार आदमी थे। आप कई सालों तक मुनीमात करते रहे। तदनंतर आप महाराणीजी (जयपुर) के कामदार रहे। आपने झाडशाही सिक्के की पैठ जमाने में भी बहुत सहायता की। आपके जोरावरमलजी, चांदमलजी तथा केश्वरीमलजी नामक तीन पुत्र हैं। सेठ जीतमलजी ने जयपुर में पौहारी तथा कई फर्मों पर मुनीमात की। आपके काय्यों से खुश होकर टींक के नवाब ने आपको कई पारितोचक दिये थे। आपने केशरीमलजी को अपने नाम पर दक्तक लिया।

सेठ जवाहरमलजी ने जयपुर में दारोगा टकसाल तथा महाराणीजी के यहां कामदारी पर भी काम किया। आपके इस समय स्टेट की ओर से पेंशन मिल रही है। आपने केशरीमलजी के पुत्र गुमानमल जी को अपने नाम पर दक्त लिया है। आप इस समय जयपुर महकमा खास मे मुलाजिम हैं। सेठ चांदमलजी भी दारोगा टकसाल रहे तथा वर्त्तमान में सेठ मनीरामजी मथुरावालों की कोठी पर मुनीमात का काम करते हैं। आपने केशरीमलजी के पुत्र जतनमलजी को गोद लिया है। आप इस समय बी० ए० (Final) में पद रहे हैं। सेठ वेशरीमलजी ने कितने ही ठिकानों की कामदारी की, तथा मथुरा वाले सेठों की तरफ से रेसीडेंसी के खजांची रहे हैं। आप की कारगुजारी के उपलक्ष्य में कई रेजिडेंटों ने आपको प्रशंसा पत्र दिये हैं। इस समय आप लोड़ों की फर्म पर टोंक में मुनीम है। आप पर टोंक के नवाब भी बढ़े खुश हैं। आपके गुमानमलजी, जतनमलजी, फर्तेमलजी, सरदारमलजी, मनोहरमलजी तथा नौरतनमलजी नामक छ: पुत्र हैं। इनमें से गुमानमलजी तथा जतनमलजी दक्तक गये है। फर्तहमलजी नेट्रिक में हैं तथा शेष भी पढ़ते है।

### सेठ हजारीमल खूबचन्द लुणावत, नरसिंहपुर

ह्स परिवार के पूर्वज सेठ हजारीमलजी ल्लावत मांडपुरा (नागौर) के समीप आचीना नामक गाँव से लगभग ६० साल पहिले पूना नाशिक आदि स्थानों में होते हुए नरसिंहपुर आये और अनाज कपड़ा आदि का कारवार शुरू किया। आपके हाथों से ही ज्यापार को उन्नति प्राप्त हुई। आपके छोटे आता सेठ खूबचन्दजी, जुहारमलजी, जुलसीरामजी और पृथ्वीराजजी थे। संवत् १९६५ में सेठ हजारीमलजी का स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र सेठ हंसराजजी, हमीरमलजी, टीकारामजी तथा मोतीलालजी विद्यमान हैं। आप बंधुओं ने हंसराज हमीरमल के नाम से १२ साल पूर्व सुसावल में दुकान खोली। सेठ टीका

शमजी, खूवचन्दजी के नाम पर दत्तक गये हैं। यह परिवार नरसिंहपुर के न्यापारिक समाज में बढ़ा प्रति-िटत माना जाता है। आपके यहाँ रुकड़ी, गल्ला और कपड़े का न्यापार होता है। सेट टीकारामजी का जन्म संवत् १९५७ में हुआ।

इसी तरह सेठ जुहारमळजी के पुत्र मोतीळाळजी और हीराचन्दजी जुशरमळ बच्छराज के नाम से गरसिंहपुर में व्यापार करते हैं। आप सब सज्जन यहाँ अच्छे प्रतिष्ठित माने जाते हैं।

### सेठ ग्रुल्ताम्मल हरकचन्द लुणावत, लोनावला

इस कुदुम्ब का मूलनिवास खींवसर (जोवपुर स्टेट) में है। यहां से इस परिवार के सेठ मुलतानमलजी लगभग सौ साल पहिले लोनावला—खटकाला भाये। आपका संवत् १९६५ में द्वारीरान्त हुआ। आपके पुत्र हरकचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३३ में हुआ। आप दोनों सज्जनों ने इस दुकान के ज्यागर को तरकी दी। यह कुदुम्ब लुनावला के ओसवाल समाज में अपनी अच्छी इज्जत रखता है। आपके यहाँ मुलतावचन्द हरकचन्द के नाम से किराना तथा अनाज का ज्यापार होता है।

#### सेठ गुलावचन्द अमरचन्द लुणावत, लोनावला

आपका निवास भी खींवसर (जोधपुर स्टेट) में हैं। सेठ कप्रचन्द्रजी के पाँच पुत्र थे। उनमें मुख्तानमछजी दूसरे तथा गुखावचन्द्रजी पाँचवें पुत्र थे। संवत् १९५८ में सेठ गुखावचन्द्रजी देश से खुजावका आये तथा किराने व अनाज का थोक ज्यापार शुरू किया। आपका सम्वत् १९६३ में शरीरावसान हुआ। आपके पुत्र अमरचन्द्रजी तथा हंसराजजी हुए। इनका जन्म १९५३ तथा १९५९ में हुआ। आप दोनों बन्धुओं के हाथों से ज्यापार को तरक्की मिळी। हंसराजजी छोनावड़ा न्यु० के मेन्बर रहे तथा हरएक सार्वजनिक कामों में भाग लेते हैं। आप चिचवड़ विद्यालय के कार्यों में भी दिखचस्पी छेते हैं। अमरचन्द्रजी खनावड़ा के अच्छे प्रतिष्ठित ज्यापारी हैं। आपके यहाँ किराना तथा अनाज का ज्यापार होता है। अमरचंद्रजी के पुत्र कचरदासजी हैं। तथा इंसराजजी के पुत्र मोहनछाछजी तथा शान्तिछाछजी पढ़ते हैं।



# लूधिया

### लूणिया गौत्र की उत्पत्ति

ल्रिणया गौत्र की उत्पत्ति माहेश्वरी वैश्य जाति से होना बतलाई जाती है। कहा जाता है कि हाथीशाह नामक माहेश्वरी जाति के मूँ दड़ा गौत्रीय एक व्यक्ति संवत् ११९२ में मुलतान (सिंघ) केराजा के दीवान थे। उनके पुत्र ल्र्णाजी को साँप ने इस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। उस समय दादा जिनद्त्तस्रिजी वहीं विराजते थे। अतः उन्होंने संवत् ११९२ की वैसाख वदी ७ के दिन ल्र्णाजी को जीवन-दान देकर जैन धर्म अंगीकार कराया, और ओसवाल जाति में सम्मिलित किया। इन ल्र्णाजी को संतानें ल्र्णिया गौत्र से सम्बोधित हुई। मुलतान से आकर इस परिवार ने फलीधी में अपना निवास बनाया। इस परिवार की कई पीढ़ियों के बाद ल्र्णिया सरूपचन्दजी हुए।

#### दीवान बहादुर थानमलजी लुणिया का खानदान, हैदराबाद

इस परिवार का मूल निवासस्थान अजमेर में है। अजमेर की ओसवाल जाति के इतिहास में खूणिया खानदान का इतिहास बहुत ऊँचा है। इस खानदान में कई व्यक्ति ऐसे हुए हैं जिन्होंने अपने अपूर्व कार्यों से इतिहास के एण्टों को चमका दिया है। इनमें तिलोकचन्दजी लूणिया, गजमलजी लूणिया और थानमलजी लूणिया के नाम विशेष उल्लेखनीय है। सेट गजमलजी लूणिया के स्मारक में तो अजमेर में एक मुहला भी बना हुआ है।

सेठ तिलोकचन्द्रजी ने अजमेर से शत्रुंजय का संघ निकाला। यह संघ हजारों श्रावक, सैकड़ी साधु साध्वियों तथा फीज पलटन इत्यादि से सुशोभित था। इस संघ के निकालने में आपने हजारों लाखों रुपये खर्च किये थे। उस समय शत्रुंजयजी के पहाड़ पर अंगारशाह पीर का बहुत उपद्रव था जिससे शत्रुंजयजी की यात्रा बन्द हो गई थी। आपने ही सबसे पहले इस यात्रा को पुनः चाल किया। इसके समारक में आज भी उनके लागिया वंशज इस पीर के नाम की एक सफेद चादर चढ़ाते है। सेठ तिलोकचन्द्रजी लागिया के हिम्मतरामजी तथा सुखरामजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सेठ हिम्मतरामजी के गजमलजी, चांदमलजी तथा जेठमलजी नामक ३ पुत्र हुए। इन बन्धुओं में सेठ चांदमलजी अपने काका सुखरामजी के नाम पर दक्तक गये।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝





स्व॰ दीवानवहादुर सेंड थानमलजी लूगिया, हैनरावाद (निज्ण).

स्व ् श्री सुगनमत्त्रजी लूणिया, है उरावाड ( इहिस्).





श्री इन्दमलजी लूगिया, हैदराबाद.



सेठ चांदमलजी रहणिया के पुत्र दीवान बहादुर सेठ थानमलजी व्हणिया थे। आपका जन्म संवत् १९०७ की आसीज सुदी १३ को हुआ था। आप संवत् १९३३ में अजमेर से किसी कार्यवशे हैदराबाद आये और यहाँ की अनुकूछ स्थिति को देखकर यहीं पर अपनी दुकान स्थापित की। आपने यहाँ पर जवाहरात का व्यापार आरम्भ किया। इस व्यवसाय में आपने अतुल सम्पत्ति, इज्ज़त और यश प्राप्त किया। कुछ ही समय में आप यहाँ के नाभी रईसों में गिने जाने छगे। स्वयं निजाम मंहोदय की भी आप पर बहुत कृपा रही । करीब ६ वर्षों तक तो सेठ साहब रोज निजाम महोत्र्य से मुलाकांत करने जाया करते थे । आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर निजाम सरकार ने सन् १९१३ में आपको "राजां वहांद्रर" का सम्माननीय खिताब प्रदान किया तथा वरू खर्च के माल के लिए कस्टम ड्यूटी भी माफ दी थी। इसी वर्षं भारत गवर्नमेंट ने भी आपको "राय बहादुर" का खिताब प्रदान किया। सन् १९१९ में आपको भारत गवर्नमेंट ने "दीवान बहादुर" के पद से सुशोभित किया । इसके अतिरिक्त बीकानेर दरबार ने भी आपको दोनों पैरों में सोना. ताजीम. हाथी, पालकी और छड़ी का सम्मान प्रदान किया। जोधपुर और उदयपुर से भी आपको सिरोपाव और बैठक का सन्मान प्राप्त था। जोधपुर में आपको आधी कस्टम उपूरी -माफ थी । मैसूर, भौपाल, इन्दौर तथा और भी बढ़ी २ रियासतों में आपका पूरा २ मान था । आपकी दिल्ली दरबार में भी बैठक दी गई थी। आपका हैदराबाद के मारवाड़ी समाज में बहुत बढ़ा मान था। इस समाज में करीब १६ वर्षों से घड़े पड़े हुए थे जिन्हें आपने बहुत कीशिश वरके सुलक्षाया । कैवल राजकीय, सामाजिक और ज्यापारिक मामलों में ही आप दिलचस्पी लेते थे सो बात नहीं । प्रखुत आप धार्मिक मामकों में भी ख़ब छक्ष्य रखते थे। आप स्वयं बढ़े धार्मिक पुरुष थे। आपने केशरियाजी में एक धर्मशाला और मिलनाथजी में एक मंदिर बनवाया । हैदराबाद की दादावाड़ी के रास्ते में एक सड्क बनवाई । आप स्वर्गवासी होने के पूर्व एक वसीयतनामा कर गये जिसके अनुसार आपके नाम पर करीब तीस चालीस हजार रुपये की एक विशाल धर्मशाला हैदराबाद में बनवाई गई है। तथा श्री राजगिरीजी का मार्ग ठीक कराने में भी आपके नाम पर आपके पौत्र इन्द्रमलजी ल्लिया ने १०००) प्रदान किया है। सेठ साहब ने जो वसीयत की उसमें आपने अपने मौसर करने की साफ मनाई लिखी है जिससे आपकी समाज सुधारकता का सहज ही पता लग जाता है। इस प्रकार यशस्त्री जीवन व्यतीत करते हुए माह सुदी १ संवत् १९८९ में अ।पका स्वर्गवत्स हो गया।

आपके चार पुत्र हुए मगर देव दुर्वियोग से चारों का आपकी विद्यमानता में ही स्वर्गवास होगया। इनमें सुगनमलजी ल्रिणिया तेत्रस्वी और प्रभावशाली युवक थे। हैदराबाद की ओसवाल समाज में आपका पड़ा मान था। आप निजाम सरकार: के ऑनरेरी सेकेंटरी भी थे। चारों पुत्रों के अपनी विद्यमानता में

#### श्रीसवील जाति का इतिहास

स्वर्गवासी हो जाने से सेट थानमळजी ने सुगनमळजी के नाम पर सेट जवाहरमळजी छाणिया के पुत्र इन्द्र-मळजी छाणिया को अजमेर से दत्तक खिया। इस समय आप ही इस फर्म के मालिक हैं।

इन्द्रमल्जी ल्रिणिया बढ़े सजन, उदार और विनयशील युवक हैं। आपके हृदय में ओसवाल जाति की उन्नति की हरदम आकांक्षा रहती है। हैदराबाद में मारवाड़ी लोगों के उत्तरने की कीई सुविधा न होने से आपने अपने दादाजी के स्मारक मे एक बहुत विशाल धर्मशाला बनवाई। जिसमें मुसाफिरों के उहरने की सभी सुविधाओं का प्रवन्ध है। अभी आपने अपनी यात्रा में बहुतसा द्रव्य परोपकारार्थ खर्च किया है। अजमेर की ओसवाल कान्फ्रेंस में भी आपने बहुत दिलचस्गी बताई। ओसवाल समाज को आपसे भविष्य में बहुत आशा है। आपकी फर्म हैदराबाद रेसिडेंसी में सरदारमल सुगनमल के नाम से बेंकिंग व जवाहरात का ज्यापार करती है। हैदराबाद में यह खानदान बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न है।

#### लूणिय। सरूपचंदजी का परिवार, अजमेर

हम उपर कह जुके हैं कि ल्हाणिया सरूपचन्द्रजी फलोदी में निवास करते थे। इनके हेमराजजी, तिलोकचन्द्रजी तथा करमचन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए। ये तीनों आता फलोदी के बढ़े समृद्धिशाली साहु-कार माने जाते थे। यह परिवार फलोदी से बढ़ (मारवाड़) गया, तथा वहाँ कारवार करता रहा। वहाँ से खगभग १८५० में व्यापार के निमित्त सेठ तिलोकचन्द्रजी ल्हाणिया गवालियर गये, जिनका विशेष परिचय नीचे दिया जारहा है।

## लूा या हेमरा जनी का परिवार

आप तिलोकचन्दजी लुणिया के बढ़े आता थे। बहू से आप किस प्रकार अजमेर आये, इसका क्रम बद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है। पर इनके समय अजमेर में लुणिया वंश का सितारा बढ़ी तेजी पर था। आपके छोटे भाई लुणिया तिलोकचन्दजी के खानरान ने बहुत बढ़े २ कार्य्य किये। लुणिया हेम- राजजी के पश्चात् क्रमश, नगराजजी, रूपराजजी और प्नमचन्दजी हुए। लुणिया प्नमचन्दजी के धन- रूपमलजी और जीतमलजी नामक २ पुत्र हुए। संवत् १९६३ में प्नमचन्दजी तथा धनरूपमलजी का प्लेग में प्क साथ स्वर्गवास हो गया।

जीतमलजी लूखिया—आप का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आपके वाल्यकाल में ही आपके पिता जी तथा बढ़े आता स्वर्गवासी होगये थे। अतएव आपका शिक्षण आपके भोजाइजी के संरक्षण में हुआ। आप एफ ए तक पढ़ाई करके सन् १९१५ में इन्दोर गये तथा सेठ हुकुमचन्दजी के प्राइवेट सेक्रेटरी के

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्वर्गीय कानमलजी लूणिया, अजमेर.



बाबू जीतमलजी लूणिया, अजमेर.



सेठ रामलालजी लूशिया, श्रजमेर.



सेठ धनसुखदासजी लूगिया (धनसुखदास मघराज) बीकानेर

पद पर कार्य्य करते रहे । कुछ समय पश्चात् आपने हिन्दी साहित्य मन्दिर के नाम से पुस्तक प्रकाशन का कार्य्य किया, तथा मालव मयूर् नामक एक मासिक पत्र निकाला । इसके पश्चात् आप अपने ऑफिस को बनारस छेगये, और वहाँ राष्ट्रीय एवम् शिक्षाप्रद प्रन्थों का प्रकाशन बहुत जोरों से आरम्भ किया । सब मिलाकर आपने ३५ पुस्तकें प्रकाशित कीं । इसके पश्चात् देश सेवा की उन्नत भावनाओं से प्रेरित होकर आप अजमेर चले आये तथा अपना निजी प्रकाशन बंद कर के सार्वजितिक क्षेत्र में भाग छेने छंगे। आपने अपने कई मित्रों के और घनश्यामदासजी विदृष्ठा व जमनाखाल, जी बजाज के सहयोग से अजमेर में "सस्ता साहित्य मण्डल" नामक प्रसिद्ध संस्था स्थापित की और इसी संस्था के द्वारा आपने अपने पत्र "माछव मयूर" का नाम बदल कर "स्यागभूमि" के रूप में प्रकाशित करना आरम्म किया । केवल निर्वाह के योग्य रकम छेकर आपने निस्वार्थ भाव से इस संस्था की बहुत सेवा की । सन् १९३८ में स्वास्थ्य ठीक न रहने से आपने उससे स्वाग पत्र दे दिया । सन् १९३१ में आपने "अजमेर सेवा भवन" नामक एक संस्था स्थापित की तथा इस संस्था के द्वारा एक सार्वजनिक वाचनाल्य और एक रात्रि पाठशाला स्थापित की । यह दोनों संस्थाएं अभी तक सुन्यवस्थित रूप से चल रही हैं। सन् १९३० मे आप अजमेर कांग्रेस कमेटी के डिक्टेटर बनाये गये जिसमें आपको ६ मास की कठोर कारावास की सजा मिली । इसके पश्चात् सन् १९३२ में स्वयं सेवकों के साथ जत्था लेकर देहली जाते हुए अजमेर स्टेशन पर आप गिरफ्तार किये गये, इस बार आपको तीन मासकी सज़ा हुई। आपकी धर्म पत्नी श्रीमती सरदार बाई रहणिया भी अपने पति के देश हित के कामों में तन मन से सहयोग देती हैं। आप बड़ी देशभक्त महिला हैं। सन् १९३३ के अगस्त मास में आप ८ बहिनों और ५ भाइयों के साथ राष्ट्रीय गान गाती हुई निक्लीं तथा घण्टावर अजमेर के पास गिरफ्तार करली गईं। मजिस्ट्रेट ने आपको ३ मास की सजा देकर ए॰ क्वास में रखना चाहा, परन्तु आपकी कुछ साथी बहिनों को सी॰ क्लास दिया गया था, अतएव आपने भी ए॰ क्लास स्वीकार नहीं किया । इनके साथ २ इनके तीन वर्षीय पुत्र कुँवर प्रतापसिंह भी गये थे। हाल ही मुं लूणिया जीतमलजी ने "सुस्ता मण्डल" का प्रेस खरीद कर उसे "आदुर्श प्रिंटिंग प्रेस" के नाम से अजमेर में चाळ किया है। यह बड़ा व्यवस्थित प्रेस है तथा सफलता के साथ अपना कार्य्य कर रहा है। आप के भतीजे नथमलजी ल्र्णिया (धनरूपमलजी के पुत्र ) मोटर सर्विस का बिजीनेस करते हैं। आप उत्साही युवक हैं। आपके फतेसिंह तथा रणजीतसिंहजी नामक दो पुत्र हैं।

लूणिया तिलोकचंदजी का परिवार

हम जपर लिख आये हैं कि ल्रिणया तिलोकचन्दजी फलोदी से बहु (मारवाड़) गये, तथा वहाँ से व्यापार के निमित्त संवत् १८५० में एक लोटा डोर लेकर गवालियर पहुँचे, और वहाँ कार्बार करने

लगे। आपकी जवाहरात परखने की दृष्टि सूक्ष्म थी। इनकी होशियारी से प्रसन्न होकर तरकालीन सिंधिया सूबेदार ने आपको अपने खजाने का पोहर बनाया। उस समय अजमेर में मरहठों का शासन था, अतएव आप मरहठा खजाने के खजांची होकर अजमेर आये। पोहरे के साथ २ आपने अजमेर में ''तिलोकचंद हिम्मतराम" के नाम से अपना घरू ज्यापार भी आरम्म किया। धीरे धीरे आपने ख्याति व सम्पत्ति उपार्जिन कर अजमेर से सिद्धाचलजी (शशुंजय) का एक संघ निकाला। उसमें जीध-पुर से एक और संघ लेकर सेठ राजारामजी गढ़िया भी आये थे। आपने सिद्धाचलजी के खरतरवसी में एक मंदिर बनवाया, और एक धमंशाला बनवाई, जो आनन्दजी कल्याणजी के बंदे के नाम से मशहूर है। दादा जिनदत्त स्रिजी महाराज की दादावाड़ी में आपकी छतरी आपके पुत्र हिम्मतरामजी और सुखरामजी ने बनवाई। उसके शिलालेख में संघ निकाले जाने का विवरण है। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन विवाते हुए संवत् १८८३ में ल्हणिया तिलोकचन्दजी का स्वर्गवास हुआ। आपके हिम्मतरामजी तथा सुखरामजी नामक दो पुत्र हुए। ल्हणिया हिम्मतरामजी के गजमलजी, चांदमलजी तथा जेठमलजी नामक ३ पुत्र हुए इनमें ल्हणिया चांदमलजी अपने काका सुखरामजी के नाम पर दत्तक गये।

गजमलजी लूणिया— सेट गजमलजी लाणिया ने इस परिवार में वहुत नाम पाया। आपने अपनी स्थायी सम्पत्ति काफी बढ़ाई थी। आप अपने समाज के बढ़े र झगड़ों को बढ़ी बुद्धिमत्तापूर्वक निपदाते थे। आपकी हवेलियों के पास का मोहल्ला आज भी गजमल लूणिया की गली के नाम से मशहूर है। संवत् १९२० में आप तीनों बन्धुओं वा काम कमजोर हो गया। सेट गजमलजी की मौजूदगी में ही उनके दोनों आता स्वर्गवासी हो गये थे।

सेठ गजमलजी के पुत्र करणमलजी तथा जेठमलजी के कुन्दनमलजी, नवलमलजी, कानमलजी तथा सोहनमलजी नामक पुत्र हुए। जब लूणिया गजमलजी की स्थिति कमजोर हो गई तब इनके भतीजे लूणिया थानमलजी इन्दौर, वम्बई होते हुए हैदराशद गये, तथा वहाँ उन्होंने अच्छी उन्नति प्राप्त की।

लूशिया कुन्दनमज्ञी—आप अजमेर की ओसवाल समाज में प्रथम बी॰ ए० पास शुदा सजन
थे। आपके नाम पर ल्रिणिया कानमलजी के पुत्र जवाहरमलजी दत्तक आये।

कानमलजी लूखिया—आपने सन् १८८७ की प्रथम जुलाई को विक्टोरिया प्रेस के नाम से एक प्रिंटिंग प्रेस का स्थापन किया और १८९६ के ज्युविली उत्सव पर इसका नाम डायमंड जुविली प्रेस रक्खा गया। सन् १९१८ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके कनकमलजी, जवाहरमलजी, उमरावमलजी तथा हमीरमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमे कनकमलजी करणमलजी के नाम पर, जवाहरमलजी कुन्दनमलजी के नाम पर और उमरावमलजी अपने बड़े श्राता कनकमलजी के नाम पर दत्तक गये। वर्तमान में इस परिवार में छूणिया जवाहरमछजी, उमरावमछजी, हमीरमछजी तथा चन्दनमछजी विद्यमान हैं।

लूशिया जवाहरम दिना अपका जन्म संवत् १९४२ में हुआ। आप सन् १९१२ से अक्टोबर सन् १९३१ तक जोधपुर स्टेट की तरफ से अजमेर मेरवाहा और व्यावर के वकील रहे। आप अजमेर के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। सन् १९२६ से आप म्युनिसिपल मेम्बर निर्वाचित हुए। इधर सन् १९३४ मे आपने उक्त मेम्बरी के पद से इस्तीफा दे दिया है। अजमेर की ओसवाल समाज में आपका खानदान बड़ा नामी माना जाता है। हाल ही में आप ओसवाल सम्मेलन के दितीय अधिवेशन के स्वागताध्यक्ष हुए थे। आपके पुत्र इन्द्रमलजी लूणिया हैदराबाद में सेठ थानमलजी लूणिया के यहाँ दत्तक गये हैं। आपके छोटे भाई उमरावमलजी लूणिया लोको आफिस में सर्विस करते हैं।

कृष्णिया हमीरमक्तर्शि—आपका जन्म संवत् १९५५ में हुआ । आप बढ़े शान्त एवं सरक स्वभाव के सजान हैं तथा डायमंड ज्युबिली प्रेत का साचालन उत्तमता से करते हैं। आपके पुत्र गुमानमलजी पढ़ते हैं। चन्द्रनमलजी लूणिया अजमेर में कोल विजिनेस करते हैं।

## लुणिया रामलालजी का खानदान, अजमेर

इस ॡिणया परिवार में ॡिणया शिवजीरामजी फलौदी में निवास करते थे। इनके पश्चात् क्रमशः सादूळशीजी, सावंतसीजी, मेघराजजी और टीकमदासजी फलौदी में निवास करते रहे। कृहा जाता है कि एक बार राज की तरफ से फलौदी ग्राम पर कोई दंढ पढ़ा था वह सब अकेले इस ॡिणया परिवार ने खुका दिया। इसलिए जोधपुर दरबार से ॡिणया शिवजीरामजी को "नगर सेट" की पदवी मिली थी।

फलौदी से लूणिया टीकमदासजी संवत् १८७५ के लगभग अजमेर आये और इन्होंने लूणिया तिलोकचन्दजी हिम्मतरामजी के साझे में मांडवी बंदर से मोती और दॉत दूसरी जगह भेजने का कारबार आरम्भ किया। संवत् १८९५ के लगभग छोटी बय में इनका अंतकाल हो गया। उनके पुत्र केवलचन्दजी और कस्तूरचन्दजी हुए। केवलचन्दजी लक्कर दत्तक गये तथा कस्तूरचन्दजी ने अजमेर में संवत १९०५ में गोटे किनारी की दुकान की। इनका शरीरावपान संवत् १९७३ में हुआ। इनके केसरीचन्दजी और फूल-चन्दजी नामक पुत्र हुए।

ळूणिया केसरीचन्दजी ने व्यापार में विशेष तरक्की की । व्यापार के साथ २ आपने अजमेर में मकानात बनवाये तथा बांदा (यू० पी०) में दुकान खोळकर वहाँ दो गाँव खरीद किये। आप पंच पंचायती में अच्छी प्रतिष्ठा रखते थे। आपका शरीरावसान ७० साल की वय में सम्बत् १९८१ में हुआ। आपके पुत्र दीपचन्दजी हुए।

## श्रीसंवाल जाति का इतिहास

छ्णिया पन्नाल लजी का जन्म सम्वत् १९२० में हुआ। आप अपने बढ़े आता के साथ न्यापार में सहयोग देते रहे। आप दोनों आताओं का कारवार संवत् १९६५-६६ से अलग २ हो गया है। आप इस समय विद्यमान हैं। आपके पुत्र पन्नालालजी वम्बई में अलसी भीर कॉटन के स्पेक्यूलेशन का काम करते हैं।

ल्र्णिया दीपचन्दनी का जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आप अपने पितानी के साथ कपड़े के ज्यापार में सहयोग देते रहे। आपका सम्वत् १९७३ में अंतकाल हुआ। आपके पुत्र लिणिया रामलालजी का जन्म सम्वत् १९०५ में हुआ।

रहिणया रामलालजी ने कपड़े के न्यापार को उठाकर सराफी का योक काम काज ग्रुरू किया, तथा अकेले रहने के कारण बांदा की जमीदारी का काम भी उठा दिया । इस समय आप अजमेर के मजहूर सराफ माने जाते हैं तथा ओसजाल हाईस्कृल और ओसजाल कन्याशाला के खजांची हैं। आपके पुत्र अमरचन्द्रजी हैं।

## बन्दा~मेहता

## बन्दा-मेहता गाँत्र की उत्पत्ति

इस गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह किम्बदन्ति है कि संबद ७३५ में पीपाड़ के तकाशंव पढ़िहार राजा कान्हजी के पौत्र राजसिंह ने आचार्य्य विमलचन्द सूरि के उपदेश से जैन धर्म ग्रहण किया तभी से इनकी सन्ताने ओसवाल जाति में सम्मिलित की गईं और इनका गौत्र पूर्ण भड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके कुल देवता नाग हैं।

राजिसह के बारह पुरत परचात इस वंश वासणभी हुए जिनके लिए कहा जाता है कि वे अनिहलपुर पटण के राजा पालजी के दीवान हुए, इन्होंने वहीँ श्री ऋषभदेव का मन्दिर बनवाया। वहाँ पर इन्हें संघपित और घीया मेहता की पदवी मिली, इनकी चौवीसवीं पुरत में आसदत्तजी हुए, इन्होंने तत्का कीन दिल्ली नरेश की बहुत बन्दगी की। जिससे प्रसन्न हो बादशाह ने इन्हें बन्दा मेहता के नाम से सम्मानित किया, तभी से इनका गौन्न इस नाम से प्रसिद्ध है।

आसदत्तर्जी की आठवीं पुश्त में खींवसीजी हुए । खीवसीजी के अखेचन्टजी और जीवराजजी नामक दो पुत्र हुए । इनमें मेहता अखेचन्दजी का नाम जोधपुर के राजनैतिक इतिहासमें अपना खास स्थान रखता है। अपने जीवकाल में इस चतुर मुत्सुद्दी ने जोधपुर के राजकीय प्राह्मण में भांति २ के खेल खेले, और अपने न्यक्तित्व का जबर्दस्त प्रदर्शन किया।

## गेहता अखैचन्दजी का खानदान, जोधपुर

महता अक्षेचन्द्रजी के प्रवल व्यक्तित्व और उनकी राजनी ति चतुरता का दर्शन उस समय से होता है जब कि सवत् १८४९ में भीवसिंहजी जोवपुर के राजा बन गये और मानसिंहजी को जालौर दुर्ग में आश्रंय लेना लड़ा। इस दुर्ग में भानसिंहजी को बहुन दिनों तक घिरे रहना पढ़ा जिससे उन्हें वहाँ अंत्र और जल का बड़ा कष्ट होने लगा। ऐसे समय में आहौर के ठाकुर अनारसिंहजी के द्वारा मेहता अक्षेचन्द्रजी का मानसिंहजी से परिचय हुआ और इन्होंने मानसिंहजो को उस महान् विपत्ति के समय में अन्न और इन्य की बहुत सहायता पहुँचाई और उनकी विश्वास पात्रता प्राप्त की। जब यह बात जालौर परघेरा देंने वाले मण्डारी गंगारामजी और सिंघवी इन्द्रराजजी को मालम हुई तो उन्होंने मेहता अक्षेचन्द्रजी की पक्डने की बहुत कोशिश की, मगर अक्षेचन्द्रजी अत्यन्त चतुराई पूर्वक इनसे बचते रहे। इसके परचात् जब महाराज भीमसिंहजी का देहान्त हो गया, और उनकी जगह पर सब मु-सुदियों ने महाराज मानसिंहजी को ही जोध पर रक्षा राजा बनाया उस समय महाराजा मानसिंहजी ने मेहता अक्षेचन्द्र जी को मोतियों भी कंठी, कड़ा मन्दील, सिरोपाव तथा नीमली नामक गांव लागीर में बल्श कर इनका सम्प्रान किया इसी साल मालाई नामक और एक गांव इनके पट्टे दुआ। इसके परचात् इन्होंने अपने व्यापार को बदाने की ओर लक्ष दिया, जिसमें आपने लाखों रुपये की सम्यति उपार्जित की। यह वह समय था जब सिंधवी इन्द्रराजजी, मण्डारी गंगारामजी, मुणोत ज्ञानमल्जी और मेहता अक्षेचन्द्र जी का सितारा प्री जाहोजलाली पर था। इन्ही दिनों इन्होंने जालौर गढ़ की तल्हिंदी में जागोडी पार्श्वनाथ का मन्दिर बनवाया।

संवत् १८६६ में जब मारवाद के कई सरदार घोंकसिंहजी का पक्ष लेकर महाराज मानसिंह से बागी हो गये और जयपुर तथा बीकानेर की सहायता मे मारवाद में घोंकलिंह की दुंहाई फेर दी, उस महान् सक्षट के समय में भी मेहता अलैवन्दजी ने राज को बहुत बड़ी आर्थिक सहायता पहुँचाई। इससे प्रसन्न होकर महाराज मानसिंहजी ने कई रुन्ते दिये, जिनका उल्लेख इस प्रन्य के राजनैतिक महत्व नामक शीर्षक में दिया जा जुका है। संवत् १८६६ में इन्हें पालकी सिरोपाव तथा खास रुक्का इनायत हुआ। संवत् १८६६ में इन्हें पालकी सिरोपाव तथा खास रुक्का इनायत हुआ। संवत् १८६७ में इनके पुत्र लक्ष्मीचंदजी के विवाह के समय दरबार इनकी हवेली पर पधारे और इन्हें कड़ा, दुशाला, सिरऐंच, कण्ठी और बीस हजार रुपये प्रदान किये।

र्सवत् १८६४ से १८७२ तक मारवांड़ में सिंघनी इन्द्रराजजी और मेहता अखैचनंदर्जी दोनों का

#### श्रीसंवास जाते का इतिहास

त्हिंगिया पन्नाल लजी का जन्म सम्वत् १९२० में हुआ। आप अपने बढ़े आता के साथ न्यापार में सहयोग देते रहे। आप दोनों आताओं का कारवार संवत् १९६५-६६ से अलग २ हो गया है। आप इस समय विद्यमान हैं। आपके पुत्र पन्नालालजी बम्बई में अलसी और कॉटन के स्पेक्यूलेशन का काम करते हैं।

स्त्रिया दीपचन्दनी का जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आप अपने पिताजी के साथ कपड़े के ज्यापार में सहयोग देते रहे। आपका सम्वत् १९७३ में अंतकाल हुआ। आपके पुत्र रूणिया रामलालजी का जन्म सम्वत् १९०५ में हुआ।

रहिणया रामलालजी ने कपंदे के न्यापार को उठाकर सराफी का थोक काम काज शुरू किया, तथा अकेले रहने के कारण बांदा की जमीदारी का काम भी उठा दिया । इस समय भाप अजमेर के मशहूर सराफ माने जाते हैं तथा ओसवाल हाईस्कूल और ओसवाल कन्याशाला के खनांची हैं। आपके पुत्र अमरचन्दनी हैं।

# बन्दा-भेहता

## बन्दा-मेहता गौत्र की उत्पत्ति

इस गौत्र की उत्पत्ति के सम्बन्ध में यह किम्बदन्ति है कि संबद ७३५ में पीपाइ के तकाकीन -पिंड्हार राजा कान्हजी के पौत्र राजसिंह ने आचार्य्य विमलचन्द स्रि के उपदेश से जैन धर्म प्रहण किया तभी से इनकी सन्ताने ओसवाल जाति में सम्मिलित की गई और इनका गौत्र पूर्ण भड़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इनके कुल देवता नाग हैं।

राजिसिंह के बारह पुरत परचात इस वंश बासणकी हुए जिनके लिए कहा जाता है कि वे अनिहिलपुर पहण के राजा पालजी के दीवान हुए, इन्होंने वहाँ श्री ऋषभदेव का मन्दिर बनवाया। वहाँ पर इन्हों संवपित और घीया मेहता की पदवी मिली, इनकी चौवीसवीं पुरत में आसदत्तजी हुए, इन्होंने तत्का लीन दिल्ली नरेश की बहुत बंन्दगी की। जिससे प्रसन्न हो बादशाह ने इन्हें बन्दा मेहता के नाम से सम्मानित किया, तभी से इनका गौत्र इस नाम से प्रिष्ट है।

आसदत्तर्जी की आठवीं पुश्त में खींवसीजी हुए। खींवसीजी के अलैवन्दजी और जीवराजजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें मेहता अलैवन्दजी का नाम जोधपुर के राजनैतिक इतिहासमें अपना खास स्थान रखता है। अपने जीवकाल में इस चतुर मुत्सुद्दी ने जोघपुर के राजकीय प्राङ्गण में भांति २ के खेल खेले, और अपने व्यक्तित्व का जबर्दस्त प्रदर्शन किया।

## गेहता अखैचन्दजी का खानदान, जाधपुर

मेहता अक्षेचन्दत्री के प्रवल व्यक्तित्व और उनकी राजनी ति चतुरता का दर्शन उसं समय से होता है जब कि सवत् 1८३९ में भीवसिंहजी जोवपुर के राजा बन गये और मानसिंहजी को जालौर हुगै में आश्रंय छेना छड़ा। इसे हुगै में मानसिंहजी को बहुन दिनों तक घिरे रहना पढ़ा जिससे उन्हें वहाँ अंत और कल का बड़ा कष्ट होने लगा। ऐसे समय में आहौर के ठाकुर अनारसिंहजी के द्वारा मेहता अक्षेचन्दजी का मानसिंहजी से परिचय हुआ और इन्होंने मानसिंहजो को उस महान् विपत्ति के समय में अत्र और इन्ध की बहुत सहायता पहुँचाई और उनकी विश्वास पात्रता प्राप्त की। जब यह बात जालौर परघेरा देने वाले मण्डारी गंगारामजी और सिंघवी इन्द्रराजजी को माल्यम हुई तो उन्होंने मेहता अक्षेचन्दजी की पकदने की बहुत कोशिश की, मगर अक्षेचन्दजी अध्यन्त चतुराई पूर्वक इनसे बचते रहे। इसके पश्चात् जब महाराज मींमसिंहजी का देहान्त हो गया, और उनकी जगह पर सब यु-सुदियों ने महाराज मानसिंहजी को ही जोध पु रका राजा बनाया उस समय महाराजा मानसिंहजी ने मेहता अक्षेचन्द जी को मोतियों की कंटी, कड़ा मन्दील, सिरोपाव तथा नीमली नामक गांव जागीर में बब्श कर इनका समान किया इसी साल मालाई नामक और एक गांव इनके पट्टे हुआ। इसके पश्चात् इन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाने की ओर लक्ष दिया, जिसमें आपने छालों रुपये की सम्पति उपार्जित की। यह वह समय था जब सिंधवी इन्द्रराजजी, भण्डारी गंगारामजी, ग्रुणोत ज्ञानमल्जी और मेहता अक्षेचन्द जी का सितारा प्री जाहोजलाली पर था। इन्ही दिनों इन्होंने जालोर गढ़ की तल्हरी में जागोड़ी पार्श्वनाथ का मन्दिर बनवाया।

संवत् १८६३ में जब मारवाद के कई सरदार घोंकसिंहजी का पक्ष लेकर महाराज मानसिंह से बागी हो गये और जयपुर तथा बीकानेर की सहायता मे मारवाद में घोकलिंह की दुहाई फेर दी, उस महान् सक्कट के समय में भी मेहता अलैवन्दजीने राज को बहुत बड़ी आर्थिक सह।यता पहुँचाई। इससे प्रसन्न होकर महाराज मानसिंहजी ने कई रुन्के दिये, जिनका उल्डेख इस प्रन्थ के राजनैतिक महत्व नामक शीर्षक में दिया जा खुका है। संवत् १८६६ में इन्हे पालकी सिरोपाव तथा खास रुक्का इनायत हुआ। संवत् १८६६ में इन्हे पालकी सिरोपाव तथा खास रुक्का इनायत हुआ। संवत् १८६७ में इनके पुत्र लक्ष्मीचंदजी के विवाह के समय दरबार इनकी हवेली पर प्रधारे और इन्हें कड़ा, दुशाला, सिरपेंच, कण्ठी और वीस हजार रुपये प्रदान-किये।

र्सवत् १८६४ से १८७२ तक मारवांड़ में सिंघवी इन्द्रराजजी और मेहता अंखैचनंदजी दोनों का

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

सितारा बहुत ते जी पर था संवत् १८७२ में जब मीरखां के सिपाहियों ने सिंववी इन्द्रराजजी और देवनाथजी को कल्ल कर डाला, उस समय उसकी चढ़ी हुई ९॥ लाख की रक्तम में से पौने पांच लाख रुपये मेहता अखैचन्द्जी ने और पौने पांच लाख जोशी श्री कृष्णजी और सेठ राजारामजी गढ़िया ने मीरखां को देकर बिदा किया। इन्द्रराजजी के कल्ल हो जाने पर दीवानगी का ओहदा खालसे होगया, और उस स्थान का संचालन मेहता अखैचन्द्जी के जिम्मे किया गया। इसके तीन मास पश्चात् इन्द्रराजजी के पुत्र सिंघवी फतेराजजी दीवान बनाये गये।

संवत् १८७६ में चैत मास में कई सरदारों के प्रयत्न से राजकुमार छत्रसिंहजी राजगही पर बिठाये गये और मेहता अखैचन्दजी संवत् १८७३ की बैसाख सुदी ५ को उनके दीवान बनाये गये। मगर महाराज छत्रसिंहजी, का देहान्त केवल ग्यारह महीने पश्चात् १८७४ की चैत सुदी ५ को होगया, और उसी साल के श्रावण में मेहता अखैचन्दजी की जगह उनके पुत्र लक्ष्मीचन्दजी दीवाग बनाये गये। संवत् १८७५ में मेहता अखैजन्दजी ने राज्य के ठिकानों में से एक एक २ गाँव पट्टे से छुड़ा लिया जिससे राज्य की आमदनी तीन लाख बढ़ गईं। उस समय महाराज मानिंदहजी ने कहा कि हमारा हुक्म अखैचन्द पर, और अखैचन्द का हुक्म सब पर रहे। इनकी मरजी के बिना खजाने में कोई जमा खरच न होने पावे। इन सब बातों से मेहता अखैचन्दजी की शक्ति, उनके प्रबल प्रभाव और जबदैस्त कारगुजारी का अनुमान सहज्ञ ही लगाया जा सकता है।

इस सारे वातावरण में धीरे २ मेहता अखैचन्द्जी के विरोधियों की संख्या भी बद्ती जा रही थी जिसके परिणाम स्वरूप सम्वत् १८७६ की बैसाख बदी ६ को वे एकाएक गिरफ्तार कर लिए गये। उनके परचात् उनके पुत्र लक्ष्मीचन्दजी, पौत्र मुकुन्ददासजी और कामेती रामचन्द्रजी भी गिरफ्तार कर लिए गये तथा उनका सारा घर छ हिणा गया। उसके एक मास परचात जेठ सुदी १४ को उनके पास हलाहल विष का प्याला पीने के लिए भेजा गया। मेहता अखैचन्द्रजी ने जीवनदान के बदले पचीस लाख रूपया देना चाहा मगर उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान नहीं दिया गया और वे अपने आठ साथियों सहित हलाहल विष का पान कर इस लोक से विदा हुए। संवत् १८७९-२० में अखैचन्द्रजी के बेटे लक्ष्मीचन्द्रजी और पोते मुकुन्ददासजी ३० हजार रूपये लेकर छोड़े गये।

मेहता लच्मीचन्दजी—आप मेहता अलैचन्दजी के पुत्र थे आपका जन्म सम्बत् १८५० में हुआ। १ १८७४ में आप पहले पहल दीवान बनाये गये। उसके पश्चात सम्बत १९०७ तक आप करीब चार पाँच दफे और दीवान बने। करीब ९ साल तक आप दीवान रहे। १९०७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपको

# ओसवाल जाति का इतिहास ा



स्व॰ मेहता सुकुन्दचन्दजी दीवान राज मारवाद, जोधपुर.



स्व॰ मेहता कुंदनमलक्षी, जोधपुर.



मेहता चांद्रमलजी, जोधपुर.

हाथी, पालकी सिरोपाव, वैदने का कुरुव और सीना इनायत हुआ था। आपके मकुन्दचंदजी, लालचंदजी, समरथमलजी और कुंदनमलजी नामक चार पुत्र हुए।

महता मुकुन्दचन्दजी—सम्वत १९०७ में मेहता लक्ष्मीचंद्रजी का स्वर्गवास होने पर लाप दीवान वनाये गये। इसके पश्चात् फिर सम्वत् १९०९, १९१६ और १९१९ में आप दीवान वने कुल सात वर्षों तक आपने दीवानगी की। आपको भी हाथी और पालकी, सिरोपाव, बैठक ढावां बन्द तथा पैरों में सोने की साँटों का सम्मान प्राप्त हुआ। महाराजा साहब तीन बार आपकी हवेली पर पथारे। संवत् १९१७ में आपने अपने भाइयों के साथ श्री पार्श्वनाथ का मंदिर बनवाया। उसके पश्चात दरवार के हुक्स से उसमें गोवर्द्धनाथ और माता के मन्दिर बनवाये। संवत १९२७ में आपको प्रमुखे कुला और किशनचंद्रजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें किशनचंद्रजी मेहता लालचंद्रजी के नाम पर दक्तक गये।

महता कुन्द्रनमलजी— मेहता कुन्द्रनमलजी का जन्म संवत् १८९६ में हुआ। राजकुमार जसवन्तिसिंहजी की नावालिगी के समय इन्होंने बढ़ी इमानदारी से राज काज सम्हाला। संवत् १९३३ में आप महाराजा तस्तिसिंहजी के साथ आगरा के दरवार में गये वहाँ आपको सिरोपाव मिला। उसके परचात् आप कई स्थानों के हाकिम हुए तथा और कई मिल र पदों पर रहे। १९३८ में आपको हाथी और पालको सिरोपाव और पैरों में सोना इनायत हुआ। संवत् १९३८ के आवण में भयंकर वृष्टि की वजह से महाराजा साहव एक मास तक आपकी हवेली में जनाने समेत रहे। यहीं महाराजा ने इन्हें पैरों में सोना और ताजीम देना चाहा। मगर इन्होंने स्वीकार न किया, तब महाराणी साहव ने उन्द्रनमलजी की दोनों पिलयों को सोना इनायत किया। मेहता उन्द्रनमलजी को शिल्प और संगीत से बढ़ा प्रेम था। संवत् १९३४ के अकाल में आपने र साल का इक्ट्रा किया हुआ अनाज गरीवों को मुक्त बांट दिया। सम्वत् १९३४ में आपने सबसे पहिले तौजी की प्रया प्रचलित की। संवत् १९३६ में आपने ओसियाँ का जीणोंद्वार करवाया। सं० १९४१ में आपको देहान्त हुआ। आपके सन्तान न होनेसे आपके नाम पर मेहता चांद्रमलजी उत्तक लिये गये।

मेहता पूनमचन्दर्जी—आप मेहता मुकन्द्चन्द्रजी के पुत्र हैं आपका जन्म सं० १९०९ में हुआ। इस समय तक हाकिम के पद पर रहकर आप सरकारो हुकानों ( खेट बैंक ) के पदाधिकारी नियुक्त हुए! इसके पश्चात् और मी कई महत्त्व पूर्ण पदों पर काम करते हुए आप एरनपुरा के वकील नियुक्त हुए। आपके पिता मुकुन्दचन्द्रजी का स्वर्गवास होने पर दरबार मातम पुर्सी के लिये आपके यहाँ पघारे, और उनके सब इरव आपको इनायत किये। उनके औसर के समय भी दरबार ने सात हजांर रुपये नगद और पालकी

## श्रीसवाल जाति का इतिहास

सिरोपाव भेत्र मेहता प्रमचन्द्रजी को सम्मानित किया। संवत् १९३२ में आपका स्वर्गवास हुआ आपके पुत्र मेहता गणेशचन्द्रजी हुए।

मेहता किश्ननचन्दजी—आप मेहता मुकुन्दचन्दजी के छोटे पुत्र ये तथा मेहता ठाठचन्दजी के नाम पर दत्तक गये। परवतसर और जोधपुर की हाकिमी करने के पश्चात आप घोड़ों के तबेछों के अफ़सर हुए।

महता शिवचन्दर्जा—आप मेहता समरथमलजी के पुत्र थे । आप भी कई स्थानों के हाकिम रहे । संवत् १९५३ में आपका देहाना हुआ । आपको भी पालकी सिरोपाव का सम्मान मिला था। मेहता चाँदमलजी के बढ़े पुत्र कानमलजी आपके नाम पर दत्तक गये।

मेहता गर्णश्चन्दजी — आप मेहता प्नमचन्दजी के पुत्र थे। आप क्रमहाः जैतारण, मारोठ, परवतसर, जालौर, सांचोर और भिनमाल के हाकिम रहे। फिर जालौर के कोतवाल और एजैन्टी के वकील बनाए गये आपको भी सिरोपाव, पैरों में सोना, बैठने का कुरब और डावा बन्द इनायत हुआ। इसके परचात कुछ समय आप एजेण्ट जोधपुर के वकील रहकर बाद में जोधपुर की कैंसिल के मेन्दर हुए। इसके साथ २ आप महकमा वाकथात, खासगी दुकानों और स्टेट क्वेलरी के भी आफ़िसर रहे। आपके नाम पर मेहता सुमेरचन्दजी दत्तक लिये गये।

महता चांदमलजी — आपका जन्म संवत् १९३४ में हुआ। आप मेहता झुन्दमलजी के नाम पर दत्तक आये। आप बड़े योग्य और प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। संवत् १९४२ में महाराजा जसवन्तिसहजी ने आपको पालकी और सिरोपाव इनायत किया। इसी वर्ष इनके पिता कुन्दनमलजी की मातम पुर्सी के लिए महाराजा जसवन्तिसहजी, प्रतापिसहजी और किशोरिसहजी इनकी हवेली प्रधारे। इनकी शादी के समय इन्हें पालकी और सिरोपाव इनायत हुआ। संवत् १९५६ में महाराजा सरदारिसहजी ने आपको पैरों में सोना, हाथी सिरोपाव तथा ताजीम बख्शी और जालसू नामक गाँव पहे दिया। १९६८ में आप १८८ ज्वेलरी के मेम्बर हुए। आपके कानमलजी और सरदारमलजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें कानमलजी मेहता शिवचन्दजी के नाम पर दत्तक गये।

मेहता सुमरचन्दजी—आपका जन्म सं० १९४५ में हुआ। आप जोधपुर में बढ़े प्रभावशाली पुरुष हैं। वहाँ के मुत्सुही खानदानों में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है आपकी मारवाड़ प्रान्त में कई स्थानों पर दुकाने हैं। आप शुरू र में पाली के हाकिम हुए, उसके पश्चात् क्रमशः जोधपुर के ज्वाइण्ट कोतवाल, सुपरिटेण्डेण्ट एक्साईज और साल्ट और स्टॉम्प और रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेण्ट के सुपरिटेण्डेण्ट हैं। जोधपुर के

ओसवाल समाज में आप सम्पत्तिशाली महानुभाव हैं। जनता में आप त्रितिष्ठित सजन हैं। सम्पत्ति तथा सम्मान से युक्त होने पर भी आप में अभिमान की लेश मात्र बू नहीं है।

## वंदा मेहता छोगालालजी, जालोर

बंदा मेहता गौत्र की उत्पत्ति में आसदत्तजी का नाम आ बुदा है। इनके पुत्र माधू को मिलक युसुफखान ने कान्गो पद हदान किया। इनके छोटे माई वेजू के वंश में मेहता अखेचंदली का खानदान है। मेहता माधूजी की १४ वीं पीढ़ी में मेहता उन्मेदमळजी हुए। मेहता उन्मेदमळजी के छोगाळाळजी, सुमेरचन्दजी, पुखराजजी और नथमळजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें मेहता सुमेरचन्दजी जोधपुर में मेहता गणेशचन्दजी के नाम पर दक्तक गये।

मेहता छोगालालजी का जन्म संवत् १९३२ में हुआ आप इस समय जालोर के कान्गों हैं। मारवाड़ राज्य के इतिहास की आपको जानकारी है। आपने पालनपुर राज्य के इतिहास बनवाने में मदद दी। आपका खानदान जालोर में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है। आपके पुत्र कानमलजी तथा प्रताप चन्दजी हैं। इनमें प्रतापचन्दजी नथमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। कानमलजी की आयु २० साल की है। आप अपने लेन-देन का कार्य्य देखते हैं।

## सेठ फतेचन्द मेघराज ( बंदा महता ), कोयम्बट्टर

इस परिवार का निवास कोसेलाव (राणी स्टेशन के पास) है। बंदा मेहता बेलाजी तथा उनके पुत्र लालजी और पौत्र किसनाजी हुए। मेहता किसनाजी के उम्मेदमलजी, नेमीचन्दजी तथा जवान-मलजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें नेमीचन्दजी विद्यमान हैं। मेहता उम्मेदमलजी का संवत् १९५९ में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र फतेचन्दजी और मेघराजजी विद्यमान हैं।

मेहता फतेचन्द्रजी का जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आप व्यापार के निमित्त संवत् १९६० में कोयम्बद्धर आये और ओटाजी शिवदानजी की दुकान पर सर्विस की। फिर आपने जरी का व्यापार शुरू किया संवत् १९६३ से आप केसरीमल हीराचंद और फतेचन्द्र हजारीमल के नाम से भागीदारी में व्यापार करते रहे। आप संवत् १९७६ से अपना घरू व्यापार करते हैं। इस दुकान के व्यापार को सेट फतेचन्द्रजी और उनके छोटे भाई मेघराजजी ने तरक्की पर पहुँचाया है। मेघराजजी का जन्म संवत् १९५८ में हुआ। आप बन्धुओं ने १० हजार रूपया वरकाणा विद्यालय में तथा ७ हजार रूपया वरकाणा मन्द्रिर केजीणोंद्धार फंड में दिये हैं। १९५६ के अकाल के समय कोसेलाव में आपने रूपये के मूख्य का अनाज देस आना मूक्य में

विकवाया। - आपने मुनिलावण्य विजयजी का कोसेलाव में ४ हजार रुपया न्यय करके चतुर्मास कराया। आप दोनों बन्धु वरकाणा विद्यालय कमेटी के मेम्बर हैं। आपके यहाँ कोयम्बद्ध में फतेचन्द्र मेघराज तथा मेघराज केसरीमल के नाम से जरी कपदा तथार करवा कर दिसावर भेजने का न्यापार होता है। विदिश्यल में भी आपकी एक शाला है। आपने इन्दौर में केसरीमल द्वारकादास के नाम से बांच खोली है। इस पर कोयम्बद्धरी जरी माल का न्यापार होता है।

सेट नेमीचंदजी कुँभाकोनम में धनरूप हीराजी नामक फर्म पर काम करते हैं। इनके पुत्र दीपचंदजी तथा अनराजजी हैं।



# महता बागरेचा

## बागरेचा गौत्र की उत्पत्ति

न्वागरेचा गौत्र की-उत्पत्ति सोनगरा चौहान राजपूर्तों से मानी जाती है। इस गौत्र की उत्पत्ति -कब हुई और किस प्रकार हुई, यह निश्चयात्मक नहीं कहा जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि जालौर के -राजा सोमदेवजी के बढ़े पुत्र बागराजजी को जैनाचार्य्य श्री सिद्धसूरिजी ने जैनी बनाया। इन्होंने जालौर के पास बागरा नामक गाँव बसाया। इन्हों वागराजजी के नाम से बागरेचा गौत्र की उत्पत्ति हुई। इसी खानदान में आगे चलकर जगरूपजी हुए। इन जगरूपजी की कई पीढ़ियों के बाद अभीपालजी हुए।

श्रमीपालजी—संवत् १६४२ के लगभग आप सिरोही गये तथा वहाँ के मुरय मुसाहब और दीवान हुए। संवत् १६५६ के लगभग जोधपुर के महाराज सुरसिंहली ने दीवान अमीपालजी के कार्यों से प्रसन्न होकर सिरोही राव से इन्हें मांगलिया और उन्हें जोधपुर ले आये। आपने संवत् १६५८ में जहाँगीर से अजमेर में महाराज सुरसिंहली को जालौर का परगना इनायत करवाया। महाराजा ने जालौर पर कब्ला करके अमीपालजी को वहाँ रक्खा। जब महाराज दिल्ली गये तब अमीपालजी को भी साथ ले गये। बादशाह अमीपालजी के काम से खुश हुए और उन्हें दिल्ली के खजाने का काम सौंपा। इसके पश्चात् अमीपालजी दिल्ली रहे और वहीं पर इनका शरीरान्त हुआ। इनकी धर्मपत्नी इनके साथ सती हुई। इनके स्मारक में दिल्ली में छन्नी बनी हुई है। आपके कीताजी और सोमसिंहली नामक दो प्रन्न हुए।

महता सोमासिंहजी—सं० १६७९ के करीब मेड्ते के सूबा आमूमहम्मद ने चढ़ाई करके निग्बोल के एक सम्पत्तिशाली ननवाणा बोहरा को प्रकड़ लिया। उसका-सामना करने के लिये मेहता सोमसिंहजी और बर्द्धन्दा के टाकुर रामसिंहजी चां। वित फौज छेकर गये। इन दोनों वीरों ने बड़ी वीरता से उसका सामना किया। इस लड़ाई में बर्द्धन्दा के टाकुर तो मारे गये और सोंमसीजी विजयी होकर जोधपुर में आकर रहने लगे।

महता मगवानदासजी—सोमसीजी के दूसरे माई कीताजी के मगवानदासजी नामक एक पुत्र हुए। आप मी बड़े बहादुर ब्यक्ति थे। संवत् १७०६ के कार्त्तिक मास में जैसलमेर के रावल मनोहरदासजी का स्वर्गवास हुआ तथा वहाँ की गद्दी के लिये भाटी रामचन्द्र और सबलिंसह के बीच में झगड़ा हुआ। तब बादशाह की आज्ञा से जोधपुर के महाराजा जसवंतिसहजी ने मेहता भगवानदासजी और सिंघवी श्तापमलजी को फौज देकर सबलिंसहजी की मदद पर भेजा। कहना न होगा कि इस लड़ाई में मेहता भगवानदासजी विजयी हुए और सबलिंसहजी को राज्यासीन करके अपनी फौज को वापस जोधपुर ले आये। इससे जोधपुर नरेश महाराजा जसवंतिसहजी बड़े खुश हुए। मेहता भगवानदासजी के मेरूदासजी और जीवनदास जी नामक दो पुत्र हुए।

मेहता जीवनदासजी—संवत् १७८५ के लगभग राव आनंदिसहजी और रामसिंहजी जालौर में उपद्रव करने लगे । उनको द्वाने के लिए महाराजा अजीविसहजी ने भण्डारी अनोपसिंहजी तथा मेहता जीवनदासजी की अधीनता में फौज मेजी । इस फौज का आना सुनकर दोनों बागी सरदार जालौर छोड़कर भाग गये । मेंहता जीवनदासजी के गिर्धरदासजी, सुन्दरदासजी, तथा नरसिंहदासजी नामक तीन तुत्र हुए ।

महता जाज चन्दजी—मेहता सुन्दरदासजी के पुत्र लालचन्दजी ने महाराज विजयसिंहजी के समय
में राज्य की बहुत सेवाएँ की हैं। आप दरबार की तरफ से दिल्ली और आगरा भी भेजे गये थे। जोधपुर नरेश ने उन्हें बीकानेर नरेश महाराज गर्जसिंहजी के पास भी स्वला था। वहाँ रहकर उन्होंने बीकानेर
में बहुत सी सेवाएँ बजाई जिसके उपलक्ष्य में उनको बहुत से स्वके मिले। जब निजवकुलीलां ५००० फीज
लेकर जोधपुर पर चढ़ आया उस समय महाराजा विजयसिंहज़ी ने सहायता के लिये हलदिया नंदरामजी
और सेहता लालचन्दजी को बादशाह के पास मेजा। बादशाह ने इन्हें १५२०० फीज देकर रवाना किया
इस फीज की सहायता से उन्होंने दुश्मन को भगा दिया। इससे प्रसन्न हाकर महाराज ने इन्हें बड़ी जागीरी
बक्षी। इसके पश्चात् जोधपुर नरेश ने प्रसन्न होकर इनको क्रमशः आईलड़ी, पाचोड़ी, मूड़धा, बेचरीली,
कुण्डी, अकड़ाया, नेणिया तथा झालामण्ड नामक गाँव समय २ पर जागीर में इनायत किये।

मेहता बाकीदासजी—मेहता छाछचन्दजी के बांकीदासजी नामक एक पुत्र हुए । आप भी बडे कारगुजार पुरुष थें। महाराजा जोधपुर के साथ मरहठों की सुंछह कराने में इन्होंने बड़ी मदद दी थी। संवत् १८५६ में ये मेड्ते के हाकिम बनाये गये। इनके मलुकचन्द्रजी, दिलीचन्द्रजी एवं थानमलजी नामक तीन पुत्र हुए। इन तीनों भाइयों ने भी दरबार की अच्छी सेवाएँ की। मेहता दर्लाचन्द्रजी के साथ उनकी स्वी सती हुई। इनकी छतरी जोधपुर में बनी हुई है। मेहता थानमलजी पर्वतसर के हाकिम तथा और भी कई भिन्न २ पदों पर रहे। आपके नाम पर नेणिया गांव पट्टे था। मेहता थानमलजी के शंभूमलजी और जोरा वरमलजी नामक दो पुत्र हुए।

महता शम्भूमल और जोरावरमलनी—आप दोनों महाराज मानसिंहजी और तखतसिंहजी की सेवा में बहुत काम करते रहे। उनियारे के झगड़े का फैसला करने के लिए बड़ी २ रियासतों के मौतवीर मुसाहित एक त्रित हुए थे, इनमें जोधपुर की ओर से शंभुमलजी मुकरेंर किये गये थे। इसके पश्चात ये पर्वतसर के हाकिम और किलेदार रहे। इसके पश्चात आपने छगनमलजी सिंघवी के साथ दीवानगिरी का काम किया। मेहता शंभुमलजी का संवत् १९२९ में स्वर्गवास हुआ। मेहता जोरावरसिंहजी ने हाजी महम्मदलां के दीवानगी में नायबी का काम किया। मेहता शंभूमलजी के जवानमलजी एवं दानमलेजी नामक पुत्र हुए। जवानमलजी कुमार जसवंतसिंहजी के युवराज काल मे इनकी सेवा में रहे और फिर डीडवाने के हाकिम हुए।

मेहता दानमलजी—आपने मारोठ की हाकिमी का काम किया। आप बड़े सदाचारी तथा द्याल प्रकृति के पुरुष थे। यही कारण है कि विरादरी में आपका अच्छा सम्मान था। संवत् १९६३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र मेहता बख्तावरमलजी हुए।

महता वस्तावरमलजी—आप इस खानदान में बड़े प्रतापी और प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। आपका जन्म संवत् १९१९ में हुआ। संवत् १९४१ में आप महकमा वाक्र्यात और महकमा नमक के प्रपिरंटेण्डेण्ट नियुक्त हुए। इसके पर वात् कई परगनों के सुपिरंटेण्डेण्ट रहकर आप मारवाड़ और मेवाड़ की सरहह पर जोधपुर राज्य की ओर से मोतिमन्द मुकर्रर हुए। यहाँ पर आपको ४२०) मासिक वेतन मिलता था। इसके परवात् आप अफ़सर जवाहरस्वाना, सुपिरंटेण्डेण्ट सेन्ट्रल जेल, हा किम मेड़ता और सुपिरंटेण्डेण्ट जरायम पेशा नियुक्त हुए। उसके परवात आपने सरदारपुरा नामक नयी बस्ती आबाद करने में मेहता विजयसिंहजी दीवान को सहायता दी। कई स्थानों से आपको पालकी, सिरोपाव का सम्मान प्राप्त हुआ। सन् १९१५ में आप कन्सल्टेटिन्ह काँसिल के मेम्बर बनाय गए। जोधपुर के राजनैतिक वातावरण में आपका बड़ा प्रभाव रहा। मैजर जनरल हिज हाईनेस सर प्रतापिंसह ने सन् १९१० की २७ फरवरी की जो पत्र लिखा था उसमें आपके लिए लिखा है।

"जिस किसी भी महकमें में मेहता बख्तावरमल ने काम किया, उसमें उन्होंने अपनी योग्यता भीर ज्ञान का पूरा २ प्रदर्शन किया। इन्होंने अपने स्वामी के हितों का पूरा २ खयाल रखा। मैं कई

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री स्त्रगीय मेहता दानमलजी वागरेचा, जोधपुर



श्री मेहता वख्तावरमलजी बागरेचा, जोधपुर



श्री मेहता जसवंतमलजी वागरेचा, जोधपुर



श्री मेहता रणजीतमलजी वागरेचा, बी. पु. एछ. एल, बी., जज हाईकोर्ट, जोधपुर

बश्सों से उन्हें जानता हूँ और उनकी योग्यता की तस्छीम करता हूँ"। "" ईसवी सन् १८८७ में एक बार महाराज नरसिंहगढ़ ने मेहता बख्तावरमळ्जी को एक सम्माननीय ऊँची जगह पर बुळवाया था, पर भूतपूर्व महाराजा जसवंतिसिंहजी इनसे इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने इन्हें वहाँ न जाने दिया और जोधपुर स्टेट ही में ऊँची २ जगह देने का आश्वासन दिया। इस बचन की पृति के छिए महाराजा ने इनकी तनख्वाह बढ़ाई और यह हुवम कर दिया कि मेहता बख्तावरमळ चाहे जिस ओहदे पर रहे, मगर तनख्वाह उसकी जाति तनख्वाह कर दी जावे।" इसी प्रकार और कई पुरुषों ने समय २ पर आपके कार्यों की बढ़ी प्रशंसा की।

आपका सार्वजनिक जीवन भी उँचे दर्जें का है। संवत् १९५७ में आप अखिल भारतीय स्थानक वासी जैन कान्फरेंस के फलौदी वाले प्रथम अधिवेशन के सभापति बनाए गये। इसके पश्चाद आप जोधपुर साहित्य सम्मेलन की—जोकि मुनि विजयधर्मसूरिजी के आग्रह से हुआ था और जिसके सभापति श्री सतीशचन्त्र विद्या भूषण थे—स्वागत कारिणी समिति के सभापति बनाए गये थे। इस अवसर पर जर्मनी के सुप्रसिद्ध जैन विद्वान डा॰ हरमन जैकोबी भी जर्मनी से पधारे थे। इस समय आप सब कार्मों से अवसर ग्रहण कर शांति लाभ कर रहे हैं। अभिके जसवन्तमस्त्रजी और रणजीतमस्त्रजी नामक दो पुत्र हैं।

मेहता जसवतमलजी—भापका जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आपने महाराज सरदारसिंहजी के साथ नोबल स्कूल में शिक्षा पाई। संवत् १९६९ में आप जोधपुर के हाकिम हुए। संवत् १९७६ से १९८६ तक आप कुचामन ठिकाने के मैनेजर रहे। आपके समय में कुचामन ठिकाने की अच्छी उन्नति हुई और आपही के समय में वहाँ स्कूल, हॉस्पिटल और सड़क आदि का निर्माण हुआ। स्वयं दश्वार एवस् दूसरे आफ़िसरों ने आपके कार्यों की प्रशसा की। आपके शंकरमलजी नामक एक पुत्र हैं।

महता रण्जितमलजी—आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। सन् १९०९ में आपने बी० ए॰ पास किया। इसके परचात् आगरे से एङ॰ एङ॰ बी॰ की परीक्षा पास की। सन् १९१८ में आप बाढ़मेर के हाकिम और इसके परचात् मालानी डिस्ट्रिक्ट के सुपरिटेण्टेण्ट बनाए गये। सून् १९१९ में आपने दीवानी जज्ज का चार्ज लिया। इसके बाद आप महकमा कोर्ट सरदारान् के आफीसर नियुक्त हुए। सन् १९२६ में आप सेशन जज्ज, और सन् १९२७ में धीफ, कोर्ट के जज्ज बनाये गये। वर्तमान में आप इसी ओहदे पर काम कर रहे हैं।

आपकी इमानदारी, कार्य्यतत्परता तथा सचाई के विषय में जोधपुर नरेश, जुडिशियछ मेम्बर सर रेनाव्ड, कर्नेष्ठ हैमिल्टन, कर्नेष्ठ विंडहम आदि पुरुषों ने समय २ पर आपकी बड़ी तारीफ की है। खीवानदी (बाली) मरडर केस में आपके इमानदारी और न्यायप्रियता से भरे हुए फैसले की

देखकर जोधपुर महाराजा आपसे बहुत खुश हुंए। सारे जोधपुर के जन समाज में भ पके उच चित्र और कर्त्तेच्य परायगतों की भी अच्छी छोप है। आप स्थानीय म्युनिसिपेलिटी के नामिनेटेड प्रेसिडेप्ट हैं। इतने महत्व पूर्ण काम करते रहने पर भी आपको लेश मात्र अभिमान नहीं हैं। आपके पुत्र गोपालमलजी बी॰ ए॰ में तथा किशनमलजी मेट्रिक मे पढ़ रहे हैं।

## मेहता रंगरूपमलजी वागरेचा, जोधपुर

जपर मेहता बख्तावरमळजी बागरेचा के परिचय में बतलाया जा चुका है कि मेहता शंभूमळजी के पुत्र जवानमळजी तथा दानमळजी हुए। इनमें जवानमळजी के मेहता सा्वंतमळजी, छगनमळजी, जबरमळजी तथा अचळमळजी नामक ४ पुत्र हुए और दानमळजी के पुत्र मेहता बस्तावरमळजी हैं।

महता जवाहरमलओं—अपका जन्म संवत् १९२३ में हुआ। आप नागोर, सीवाणा तथा पाछी में स्टेट के खजांची रहे। सांसारिक कार्यों से विरक्ति होजाने के कारण आपने संवत् १९७० में सिवेंस होड़री और इस समय जोधपुर शहर के समीप अपने जवराध्रम नामक रंगले में निवास कर धार्मिक जीवन विताते हैं। ज्योतिष की और आपकी अच्छी रुचि है। कविता करने का भी आपको अच्छा शोक है। आपके द्वारा रचित पंशों का संग्रह जवर भजनमाला के रूप में प्रकाशित हुआ है। आपके पुत्र मेहता रंगरूपमल्जी तथा जन-रूपमल्जी हुए।

महता रंगरूपमलजी—आपका जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आपने कानूनी ठाइन में प्रवेश कर इस व्यवसाय में अच्छी योग्यता तथा सम्पत्ति उपािंगत की है। आपने सन् १९६५ में एक लॉ छास खोली। इस छास में शिक्षा प्राप्त कर इस समय लगभग ६०.७० व्यक्ति वकालात करते हैं। इस समम आप जोधपुर के फर्स्ट छास वकील हैं। आप सुधार के कामों में बहुत प्रेम के साथ भाग लेते हैं। सन् १९२६ में आप जोधपुर हिन्दू सभा के प्रेसिडेन्ट रहे थे। इसके अलावा गोडवाड़ हिन्दू सभा के भी आप सभापति निर्वाचित किये गये थे। समय २ पर अप अपने सुधार विषयक विचार, पुस्तिकाएं तथा पेग्छेट् में प्रकाशित करते रहते हैं। आपके परिश्रम से जोधपुर में एक लाँ लायनेरी स्थापित हुई है। इस में आरंभ में आपने १ हज़ार रुपया प्रदान किया है। आपके पुत्र राणामलजी, महावीरमलजी तथा मरुधरमलजी हैं।

## मेहता भेरूराजजी बागरेचा, जोधपुर

इस परिवार के पूर्वज मेहता मलकचन्दजी खेजड़ले के दीवान थे। संवत् १८५९ की भादवा वदी १ को कई सरदारों ने इनका चूक किया। इनके नाम पर मेहता हरकचन्दजी दसक आये। ये भी खेजड़ला की कामदारी करते हुए संवत् १८८० में स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र मेहता रिधकरणजी तथा राजमलज़ी हुए।

महता रिषकरणाजी—आप अर्डनोत भाटी खानदान के वकील होकर संवत् १८७३ में जोध्युर भाये और यहीं आवाद होगये। संवत १८९६ में बने हुए हुक्म नामे के बनवाने में आपने भी बहुत सहयोग लिया था। आप अपने समय के वकीलों में प्रसिद्ध वकील माने जाते थे, संवत् १९२५ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके बदयराजजी, सिद्धकरणजी, किशनकरणजी और मगनराजजी नामक ४ पुत्र हुए। मेंहता उदयराजजी खेजड़ला तथा साथींण के वकील रहे। संवत् १९३९ में इनका स्त्रगैवास हुआ। इनके पौत्र विजयराजजी अग्रदाजजी आदि इस समय विद्यमान हैं।

मेहता सिद्धकरण्जी—आप भी रायपुर, खेजड़ला और साथींण के वकील रहे। आप सिद्धान्त के बढ़े पक्ते और निर्भीक तिबयत के पुरुष थे। संवत् १९६५ में इनका स्वर्गवास हुआ। आपके छोटे आति। किशानकरण्जी के ५ पुत्र हुए, इनमें स्रजकरण्जी तथा सुकनकरण्जी स्वर्गवासी होगये हैं, तथा करणराजजी केवलराजजी और रंगराजजी विद्यमान हैं। स्रजकरण्जी के पुत्र सञ्जनराजजी हैं।

मेहता ऋधकरणजो के सब से छोटे पुत्र मगनराजजी विद्यमान हैं। आपका जन्म संवत् १९१२ में हुआ। आपको पुरानी बातों की अच्छी याददास्त है। आपके बढ़े पुत्र जोगराजजी का संवत् १९८५ में स्वर्ग वास होगया है। इनके पुत्र कुंदनराजजी तथा अकलराजजी पढ़ते हैं। मेहता मगनराजजो के छोटे पुत्र मेहता मैकराजजी हैं। आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आपने सन् १९२९ में ओसवाल, नामक पत्रिका के सम्पादन में भाग लिया तथा इसी तरह के जाति सुधार के कामों में भाग लेते. हैं। आपके पुत्र चन्दन-राजजी स्टेट सर्विस में हैं तथा अमृतराजजो और रतनराजजी पढ़ते हैं।

महता रतनराज—इस प्रतिभाशाली बालक की उन्न केवल ८२ वर्ष की है। यह बालक प्रारम्भ से ही बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि का तथा मेधावी है। इसने अपनी छोटो अवस्था में हिन्दी और अंग्रेजी में जो ज्ञान प्राप्त किया है वह अत्यन्त ही प्रशंसनीय तथा आश्रय्य की वस्तु है। इस बालक को जिन २ महानुभावों ने देखा है उन्होंने इसकी मुग्ध कण्ड से प्रशंसा करते हुए बहुत प्रसन्नता जाहिर की है। हिन्दी के अनेक समाचार पत्रों एवं मासिक पत्रिकाओं में इस बालक के फोटो छप चुके हैं। इसके अलावा इसे कई सार्टिफिकेट एवं प्रशंसापत्र, प्राप्त हुए हैं। पाठकों की जानकारी के लिये श्रीडमासङ्करजी एम॰ ए॰ द्वारा लिखित बॉम्बे क्रानिकल में प्रकाशित लेख का कुछ अंश हम नीचे देते हैं।

Master Ratan, 1 young Marwan Jam child of seven years, exhibits in him a rare genius. Surprisingly enough, he could speak fairly fluent English and could talk well almost on any topic at the tender age of bare four, and through the natural

unfolding of his native intelligence and gifted powers, he is now capable of reading and writing any difficult passage-even deliberately highworded. His clear accents, his capacity to stand difficult dictations and the possession of a remarkably assimilative tenacious memory for words are his valuable assets and suggest in him the magnificent possibilities of life.

## सेठ राजमल गणेशमल आच्छा ( बागरेचा मेहता ) चिंगनपैठ

इस परिवार के पूर्वज बागरेचा नगाजी के पुत्र दीपचंदजी, जोधजी और नरसिंहजी सिरियारी में रहते थे। जब सम्बन् १८७३ में सिरियारी पर हमला हुआ तो ये वन्धु वहां से इंवला चले गये और वहां से सियार में सम्बन् १८८० में इन्होंने अपना निवास बनाया। सेठ दीपचन्दजी के पुत्र मगनीरामजी हुए। सेठ मगनरामजी के नवलमलजी, बहादुरमलजी, रतनचन्दजी तथा धन्नालालजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ रतनचन्दजी का स्वर्गवास सम्बन् १९५८ में हुआ। आपके पुत्र सेठ राजमलजी तथा गणेशमलजी हुए। आप दोनों भाइयों का जन्म क्रमशः सम्बन् १९५६ तथा १९६० में हुआ।

सियार से क्यापार के निमित्त सेठ गणेशमलजी आच्छा संवत् १९६५ में विगनपैठ (महास ) आये, तथा सेठ थानमलजी संवेती के यहाँ सर्विस की । संवत् १९६८ में इनके बढ़े आता राजमलजी भी चिंगानपैठ आये तथा रूपचन्द बरदीचन्द रायपुरम् वालों के यहाँ सर्विस की । इस प्रकार नौकरी करने के बाद इन भाइयों ने संवत् १९७१ में अपनी स्वतन्त्र दुकान खोली, जिस पर व्याज का काम होता है । आप बाद इन भाइयों ने संवत् १९७१ में अपनी स्वतन्त्र दुकान खोली, जिस पर व्याज का काम होता है । आप दोनों भाई बढ़े समझदार व्यक्ति हैं । धर्म ध्यान में आपकी अच्छी अद्धा है । गणेशमलजी के नेमीचन्दजी, दोनों भाई बढ़े समझदार व्यक्ति हैं । धर्म ध्यान में आपकी अच्छी अद्धा है । गणेशमलजी के नाम पर पारसमलजी, केवलचन्दजी तथा इमरतमलजी नामक ४ पुत्र हैं । इनमें नेमीचन्दजी राजमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं । यह दुकान चिंगनपैंठ के ब्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है ।

हसी तरह इस परिवार में जुगराजजी सियार में रहते हैं तथा नवलमलजी के पौत्र मुरूलालजी दहीठाणा (अहमदनमर) में व्यापार करते हैं।

## पन्न।लालजी वागरेचा, नागपुर

सेठ बख्तावरमछजी बागरेवा बरार में धामक से ८ भील दूर पर मंगरूर चवाला नामक स्थान पर व्यवसाय करते रहे । आपके छोटे आता पन्नालालजी बागरेचा ने नागपुर के सीताबरड़ी नामक स्थान में दुकान की। आप दोनों सज्जन ओसवाल समाज में बड़े प्रतिष्ठित हैं। आपके यहाँ बैंकिंगका व्यापार होता है। धार्मिक कामों में भी आप सहयोग छेते रहते हैं।

# बाल जाति का इतिहास 😁 🤝



स्वर्गीय मेहता लालजी ( मेहता बहतावरमलजी के पूर्वज ) जोधपुर.



स्वर्गीय मेहता जसरूपजी (महता जसवतरायजी के पूर्वज) जोधपुर. (श्री महाराजा मानसिहजी और देवनाथजी के समीप खड़े हुए)



जूने दीवाना की हवेली ( मेहता चांदमलजी ), जोधपुर.

## कांकरिया

#### कांकरिया गौत्र की उत्पत्ति

इस गौत्र की उत्पत्ति कंकरावत गांव के निवासी पिंड्हार राजपूत वंशीय खेमटरावजी के पुत्र राव भीमसीजी से हुई है। राव भीमसीजी उदयपुर महाराणाजी के नामांकित सामंत थे। आपको खरतर गच्छाचार्य श्री जिमवहाभस्रिजी ने जैन धर्म का प्रतिबोध देकर दीक्षित किया तथा आप कंकरावत गाँव के निवासी होने से कांकरिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। आप लोग खरतरगड्ड के अनुवायी हैं।

## मेहता जसरूपजी कांकरिया का खानदान, जोधपुर

जोधपुर के कांकरिया खानदान के इतिहास में महता जसरूपजी का नाम विशेष उल्लेखनीय, है। जोधपुर की गही पर जिस समय महाराजा मानसिंहजी प्रतिष्ठित थे उस समय जोधपुर में नाथजी ना प्रभाव बहुतं जोरदार और ज्यापक हो रहा था। यह कहना अत्युक्ति न होगी कि नाथजी के ऑल के इशारे पर उस समय सारे राज्य की धुरी घूमती थी। महाराज मानसिंहजी नाथों के तत्कालीन गुरू देवनाथजी को दरीब २ विधाता के ही तुल्य समझते थे। मेहता जसरूपजी इन्हीं नाथजी के कामदार थे। कहना न होगा कि इनका भी उस समय बढ़ा ब्यापक प्रभाव था।

संवत् १८८२ में मेहता जसरूपजी को द्रस्वार की ड्योदी का काम सौंपा गया। संवत् १८८९ में आपका राजनैतिक वातावरण में बहुत प्रभाव बढ़ गया। इस समय इन्होंने अपने कामेती (कामदार) काल्हराम पंचीली को दीवान का पद दिलाया। इसी बात से उनके प्रभाव का अन्टाजा लगाया जा सकता है। संवत् १८९५ में आप के पुत्र बच्छराक्रजी को किलेदारी का पद मिला। इसी बर्ष विटिश गवर्नमेंट को यह ख़याल हुआ कि जोधपुर के बासन में नाथजी का दखल होने से सारी ब्यवस्था गड़बड़ हो रही है। इसलिये उसने महाराजा पर नाथजी के कम दखल करने का दबाव डाला। इस अव-

सर पर महाराज मार्नासहजी की इच्छा न होने पर भी मेहता जसरूपजी कुछ समय के लिए जोघपुर छोड़ कर: न्यावर भा गये। इस पर मारवाङ् के दस प्रमुख सरदारी ने महाराजा की आज्ञा से आपके पास एक आस्वासन पत्र मेजा था जो इस प्रकार था।

#### श्री नाथजी सहाय छे

मुहताजी श्री जसरूपजी सूँ दस सिरदारों रो जुहार बंचावसी तथा राजरा टावर कवीला भाई तालकदार सुदाँ खात्र जमां सु खुसी आवे जण टिकाणे रही कठी कानी सूँ कँदेई खेंचल होवणा देशां नहीं ने श्री हुजूर सूँ आजीविका ४०००) री इनायत हुई जिणमें तकावत पड़न देसा नहीं ने साहबरी चीखती खातरी महांहा बणता खेवट करने कराय देसाँ हण में तकावत पड़न देसा नहीं म्हारा इसटदेवरी आण है ने श्री हुजूररा फुरमावणा सूँ म्हारो बचन है संवत १८९६ रा पोस सुद २"

इस रुक्ते के नीचे पोकरन, भाजाजन आसीप इत्यदि दस ठिकानों के जागीरदारों के दस्तकत थे। व्यावर आकर मेहता जसरूपजी ने कर्नेल दिक्सन को व्यावर आवाद करने में बड़ी मदद दी। इससे कर्नेल दिक्सन आपसे बहुत खुश हुए। संवत् १९०९ में महाराजा मानसिंहजी ने आप को किर से जीधपुर 'कुलाया। मगर' आप मार्ग में ही लक्ष्वे से प्रसित हो गये और जोधपुर पहुँचते २ स्वर्गवासी हो गये।

मेहता असरूपजी ने ओसवार जातिक याचकों और मोजकों को "लाख पसाव" क्षामक बहेर दान दिये जिसकी कीर्ति का उदलेख आजभी सेवक लोग कविताओं में बहे उत्साह के साथ करते हैं। महाराज मान्सिहजी ने असरूपजी की सेवाओं से प्रसंस हो कर समय २ पर कर्मावास, वोरावास, धवा आदि करीव १२०००) की रेख के गाँव जागीर में दिये। इनके साथ आपको पालकी, सिरोपाव आदि के सम्मान से भी सम्मानित किया था। आपके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम क्षमकाः प्रतापमलजी, बच्छराजजी, बागमलजी, कतेचन्दजी तथा गिरधारीमलजी थे। इनमें मेहता प्रतापमलजी के मगनराजजी, शिवराजजी, उम्मेदराज जी तथा जगनराजजी शामक चार पुत्र हुए।

महता मगनर जजी—आप महाराजा तस्त्रतिसहजी के समय में महक्रमें हवाला के अध्यक्ष (Land Revenue Superintendent) के पद पर रहे। आपने बड़ी ईमानदारी से राज्य का काम

<sup>•</sup> याचक चारण और आर्टो की न्याह शादी के अवसर पर जो दान दिया जाता है उसे साधारणत त्थाग कहा जाता है। अगर यही त्थाग जब हाथी, घोडे, ऊँट अगदि के रूप में हजारों रुपयों के मृत्य का होना है तब इसे ल खपसाब कहते हैं।

किया। आप संवत् १९५८ में स्वर्गवासी हुए। आपके बड़े पुत्र विजयराजजी संवत् १९९६ में तथा छोटे पुत्र पनराजजी संवत् १९७२ में गुजरे। विजयराजजी के पुत्र मेहता जतनराजजी इस समय कस्टम डिपार्टमेंट में सर्विस करते हैं।

महता शिवराजजी—आप ग्रुक्ष में जोधपुर स्टेट में हवाला सुपरिन्टेन्डेन्ट, हाकिम और फिर बीका-नेर के कस्टम सुपरिन्टेन्डेन्ट रहे। आप दिगम्बर जैन धर्मावलम्बी थे। आप के पास प्राकृत और मागधी भाषाओं का बहुत भच्छा संग्रह था जो आपने दिगम्दर जैन मन्दिर को मेंट किया था। आप संवत् १९७२ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र दुव्हेराजजी का संवत् १९७४ में स्वर्गवास होगया था। मेहता उम्मेदर राजजी छोटी उमर में ही स्वर्गवासी हुए।

महता छगनराजजी—आप ग्रुक्ष में महामन्दिर के नाथजी के कामदार तथा फिर शेरगद आदि कई स्थानों के हाकिम रहे। संवत् १९५८ में आपका देहान्त्र हुआ। आपके गणेशराजजी और रंगराज जी नामक दो पुत्र हुए। मेहता गणेशराजजी बड़े मिलनसार और सज्जन पुरुष थे। आपका स्वगंवास संवत् १९८७ में हुआ। मेहता रंगराजजी का जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आप भी छुछ समय तक नाथों के कामदार रहे। आपका संवत् १९८८ में स्वगंवास होगया है। मेहता गणेशराजजी के हुकुमराजजी, जसवन्तराजजी और हनुमन्तराजजी नामक तीन पुत्र हैं, मेहता रंगराजजी के अमृतराजजी नामक पुक पुत्र है। इन चारों भाइयों में अक्षाधारण प्रेम है। जोधपुर की ओसवाल समाज में यह खानदान प्रतिष्ठित और अग्रगण्य है।

महता हुकुमराजजी--आपका जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप इस समय जोधपुर राज्य में पृन्साइज इन्सपेक्टर हैं। इसके पूर्व आप सेन्सस डिपार्टमेंट में असिस्टेण्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट भी रहे। आपका स्त्रामाव बढ़ा मिलनसार और सादा है।

महता जसवन्तराजजी—आपका जन्म संवत् १९५५ में हुआ। आप बढे प्रतिभाशास्त्री, कार्य्य कुशल तथा गम्भीर व्यक्ति हैं। आपने अपने जीवन में बहुत उन्नति की। सन् १९१९- में आपने B A तथा सन् १९२६ में आपने L B की परीक्षाएँ पास कीं। आर सन् १९२० में मजिस्ट्रेंट के पद पर नियुक्त हुए और वहाँ पर बहुत ही शीध्र अपनी योग्यता और प्रतिभा का परिचय दिया जिसे देखकर सन् १९२४ में तत्कास्त्रीन चीफ जज राव वहादुर स्थमणदासजी वैरिस्टर एट सों ने आप के विषय में स्थिता,

"It is a pity that a 'Hakim' like the present one should lose his fragrance in the desert air! अर्थात् इनके गुण जिसने उच्च हैं उनका प्रधावत् उपयोग नहीं हो रहा है। इसके

परिणाम स्वरूप सन् १९२४ में सर सुखदेवप्रसाद ने आपको असिस्टेण्ट रिजस्ट्रार बना कर महक्षमा खास में अपने पास रक्खा। इसके पश्चात् आप रिजस्ट्रार बनाये गये। यह पहला ही अवसर था जब महक्षमा खास के रिजस्ट्रार के पद पर एक मारवादी नियुक्त हुए। इस पद के उत्तरदायित्व की आपने वही योग्यता से निभाया। सब उच्च पदाधिकारी तथा स्टेट कौंसिल के मेम्बर आपका बढ़ा विश्वास करते थे। सन् १९३१ में आपको महाराजा साहब ने फारेन एण्ड पोलिटिकल सेक्रेटरी के सम्मानीय पद पर नियुक्त किया। इस कार्य्य को आपने बहुत योग्यता के साथ संचालित किया। स्टेट कौंसिल के इहाइस प्रेसिडेण्ट कुँवर सर महाराजसिंहजी ने अपनी स्पीच में आपके लिये जो शब्द कहे उनका सारांश इस प्रकार है।

"Mr Jaswantraj Mehata, paid a special tribute to the excellent work of the foreign and political Secretary. He was officer of an exceptional ability with whose work kunwar Sir Maharajsing has been completely satisfied. He had always found him reliable"

सन् १९३३ में आपको महाराजा ने ट्रिब्यूट डि॰ का सुपरिन्टेन्डेन्ट नियुक्त किया । इस उत्तरदायित्व पद पर पहले जमाने में दीवान और वक्षी ही मुकर्रर होते थे क्योंकि इस पदाधिकारी का सम्बन्ध स्टेट के सम्माननीय जागीरदारों के साथ रहता है ।

मेहता जसवन्तराजजी राज्य के कामों के अतिरिक्त जाति सुधार, समाज सुधार और विद्या प्रचार के कामों में भी बराबर बड़े उत्साह के साथ भाग छेते रहते है। ओसवाल नवयुवक मण्डल जोय-पुर तथा अखिल भारतवर्षीय नघयुवक महामण्डल के आप बहुत असें तक मुख्य कार्य्य कर्ता रहे। आपके विचार सामाजिक मामलों में बड़े उदार और उच्च हैं।

मेहता हनुमन्तासिंहजी-अापने सन् १९३० में B. A. तथा सन् १९३३ मे एल० एल० बी० की परीक्षाएँ पास कीं। आप जोधपुर चीफ कोर्ट के एक होनहार वकील हैं।

महता अमृतलालजी B A L. L B. आपका जन्म संवत् १९५९ में हुआ। आप जोधपुर चीफ कोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील हैं। आपकी योग्यता और सच्चिरत्रता से जनता और अधिकारी दोनों ही बहुत प्रसन्न हैं। कुछ दिनों से आप मारवाद के सर्व प्रधान बकीलों में समझे जाते हैं। आप म्युनिसीपालिटी के कमिश्नर भी हैं।

सेठ छत्तूमल मुलतानमल कांकरिया, गोगोलाव (नागोर) इस परिवार के पूर्वज पहले थबूकड़ा (जोधपुर) में रहते थे। वहाँ से सेठ मेरींदान की लगभग

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ श्रमोलकचंदजी कांकरिया, गोगोलाव.



सेठ पन्नालालजी कांकरिया, व्यावर.

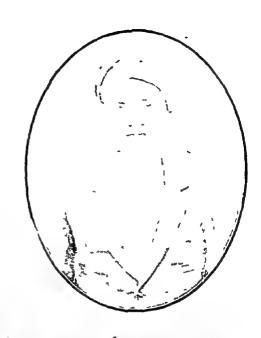

सेठ श्रमोलकचढजी रतनचढजी काकरिया, बाधली



वावृ रतनचंद मेहता S/o भैरूराजजी वागरचा, जोधपुर,

२०० साल पहिले गोगोलाव ( नागोर ) आये । इनके पश्चात् क्रमशः ईश्वरचन्द्जी, सवाईसिंहजी और रामचन्दजी हुए । आप लोग आस पास के गावों में साधारण देनलेन का न्यापार करते थे । सेठ रामचन्दजी के छत्तूमलजी, हजारीमलजी, मुलतानमलजी, चौथमलजी और रामलालजी नामक ५ पुत्र हुए।

सेठ छुत्मलजी काकरिया—आप गोगोलाव से ६० साल पूर्व बंगाल में तुलसीघाट (गायबंदा ) आये और यहाँ सेठ कुशलच द्वा बागचा ल्लसरा निवासी की फर्म पर नौकर हो गये। ४ साल बाद ही आप इस फर्म के भागीदार होगये और थोड़े समय के पश्चात् आपने अपना घरू व्यापार भी आरम्भ किया। आपके सब माहयों ने भी व्यापार की उन्नति में पूर्ण भाग लिया। संवत् १९५१ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके अमोलकचन्दजी, दुलीचन्दजी, सुगनमलजी तथा रेलचन्दजी नामक ४ प्रत्र हुए। इनमें दो छोटेभाई अपने काका चौथमलजी के यहां दक्तक गये हैं।

श्रमोत्तकचन्दजी काकरिया—आपका जन्म संवत् १९४१ में हुआ । छत्त्मछजी के स्वगैवासी हो जाने पर आपने ही इस फर्म का संचालन किया। अप बढ़े धार्मिक एवं परोपकार वृत्ति के पुरुष थे। संवत् १९८९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र बच्छराजजी शिक्षित सज्जन हैं और व्यापार में भाग छेते हैं तथा कन्हैयालालजी व मोतीलालजी पढ़ते हैं।

दुलीचन्दजी काकरिया—आपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ । आप बड़े योग्य और मिलनसार व्यक्ति हैं तथा फर्म का व्यापार बड़ी उत्तमता से सम्हालते हैं । आपके बड़े पुत्र मैंवरलाल जी व्यापार में सहयोग लेते हैं तथा दूसरे सोहनलालजी बालक हैं।

सेठ हजारीमलानी काकरिया— आप विशेषकर देश में ही निवास करते थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७६ में हुआ। आपके मुकनमलाजी, किशनलालाजी तथा भेरोंदासाजी नामक ६ पुत्र हैं। इनमें किशनलालाजी सेठ मुलतानमलाजी के नाम पर दत्तक गये हैं। सेठ मुकनमलाजी का जन्म संवत् १९४९ में तथा भेरोंदासाजी का संवत् १९६० में हुआ। आप दोनों सज्जन व्यापार के काम में भाग छेते हैं। मुकनमलाजी के पुत्र चम्पालालाजी, दीपचंद्रजी और हरकचन्द्रजी तथा भेरोंदानाजी के पुत्र हीरालालाजी और मांगीलालाजी हैं।

सेठ मुलतानमलजी काकरिया—आपने भी अपनी फर्म का ब्यापार बड़ी योग्यता से चलाया। संवत् १९७२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आपके भतीजे किशनलालजी दत्तक आये। आप योग्यता पूर्वक फर्म का संचालन करते हैं। आपके पुत्र पादर्वमलजी तथा सरदारमलजी बालक हैं।

सेठ चौत्रमलजी काक रिया-अाप छोटी वय में ही स्वर्गवासी होगये थे। आपके नाम पर

सुगनचंदजी दत्तक लिये गये । आपके भी कम वर्ष में स्वर्गवासी हो जाने से आपके नाम पर आपके छोटे भाई रेखचन्दजी\_दत्तक आये । आपके पुत्र मदनलालजी और शुभकरणजी बालक - हैं ।

सेठ राजमलजी कांकिरिया —आपने सेठ छत्तूमलजी के बाद इस फर्म के व्यापार को खूबबढ़ाया। आप बढ़े योग्य तथा जैन धर्म के अच्छे जानकार थे। संवत् १९८२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र पूसराजजी एवं जेठमलजी हैं पूसराजजी के पुत्र पूरनमल बाबूलाल हैं।

इतना बढ़ा परिवार होते हुए भी इस में यह विशेषता है कि यह कुटुम्ब सम्मिछित रूप से बढ़ी तत्परतापूर्वक अपने तमाम व्यापार को संचाछित कर रहा है। आपका हेड आफिस तुछसीघाट (गाय-बंदा) में छत्तूमल मुछतानमल के नाम से तथा ७।२ बाबूछाल लेन कलकत्ता में इसकी एक बांच है। इसके अलावा बंगाल प्रान्त के पलासवादी, सादुछपुर, चौंतरा, कोमछपुर, दौलतपुर आदि स्थानों में भिन्न २ नामों से दुकानें हैं जिनपर जूट खरीदी बिकी, गल्ला, कपड़ा और व्याज का काम होता है।

#### धृलचन्द कालूराम कांकीरया, ज्यावर

इस परिवार के प्रवेज काँकरिया नंदरामजी बिशंठिया (जोधपुर) से लगभग ९० साल पूर्व आये। उस समय इस कुटुम्ब की आर्थिक परिस्थिति बहुत साधारण थी। इसी वंश में सेठ धूलचंदजी काँकरिया का जन्म संवत् १९१४ में हुआ। उन्होंने अपनी सम्पत्ति, मान, प्रतिष्ठा तथा व्यापार को खूब बदाया। आप संवत् १९८५ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र काल्हरामजी काँकरिया का जन्म संवत् १९५० में हुआ।

सेठ कार्ल्समजी कॉकरिया की सकार्यों में पैसा खर्च करने की विशेष रुचि रहती है। आपने संबद् १९०७ से ही ज्यावर के जैन मिडिल स्कूल का खर्च-भार अपने जपर ले लिया है। इस समय आप इस संस्था को ५२०) मासिक दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने १५।२० हजार के लागन की एक बिल्डिंग इस संस्था को देदी है। इसी तरह स्थानीय जैन सेवा समिति नामक संस्था को भी आपने अपना नेमीभवन नामक मकान प्रदान किया है। आपने ज्यावर स्टेशन पर एक २०।४० हजार की लागत से धर्मशाला बनवाई। इसी तरह के हर एक धार्मिक व विद्यावृद्धि के कार्मों में आप सहायताएँ देते रहते हैं।

सेठ काल्ररामजी कांकरिया ज्यावर के प्रसिद्ध बेंद्धर हैं। इस समय आप स्थानीय म्युनिसी-पालिटी के मेम्बर, सराफान चेम्बर के मेंबर, एडवर्ड मिल के डाइरेक्टर व जैन गुरुकुल ज्यावर के ज्यवस्थापक हैं। आपके लक्ष्मीचन्दजी, नेमीचन्दजी तथा हेमचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों पढ़ते हैं। आपकी फाजिल्का दुकान पर ऊन, आढ़त, धान्य, और बेंद्धिंग को कारवार होता है।

> सेठ हजारिमल जेठमल कांकरिया, ज्यावर इस खानदान के पूर्वज, कांकरिया सावंतमलजी-अपने पुत्र हजारीमलजी, जेठमलजी तथा जुहार

मलजी के साथ संवत् १८९२ में जोधपुर स्टेट के वरांठिया नामक ग्राम से व्यावर आये। व्यावर आकर हजारीमलजी ने मोतीचन्द करनचन्द के यहाँ मुनीमात की तथा जेठमलजी ने हजारीमल जेठमल के नाम से व्यवसाय करना शुरू किया। जेठमलजी का लगभग १९१३ में तथा हजारीमलजी का संवत् १९३४ में शरीरावसान हुआ।

काँकरिया हजारीमळजी के परचात् उनके पुत्र फतेचन्द्जी ने कारबार सम्हाला । आप ज़ेडमल्जी के नाम पर दत्त ह दिशे गये । इनका अन्तकाल संवत् १९५९ में हुआ । कांकरिया जेडमलजी का ज्यावर की ओसवाल समाज में अच्छा प्रभाव था ।, आप लम्बे समय तक ज्यावर म्युनिसिपल्टिटी के कमिश्नर रहे थे । इनके पुत्र गुलाबचन्द्जी का जन्म संवत् १९१९ में हुआ ।

कांकरिया गुलावचन्दजी बड़े प्रभावशाली और धार्मिक पुरुष थे। आपका शरीरावसान संवत् १९७१ में हुआ। वर्तमान में उनके पुत्र पञ्चालालजी कांकरिया विद्यमान हैं। आप फतेचंदजी के नाम पर दक्तक गये हैं।

कांकरिया पत्रालालजी का जन्म संवत् १९३८ में हुआ। ज्यावर की ओसवाल समात में आप भच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके पुत्र प्न-षंदजी तथा नेमीचंदजी हैं। इस समय आपके यहाँ इजारींमल जेठमल के नाम से किराया तथा पुराना लेन-देन बस्ली का काम और गणेशदास पत्रालाल के नाम से आदृत का कामकाज होता है।

## सेठ मोतीलाल अमोलकचन्द कांकरिया, बाघली (खानदेश)

इस परिवार का मूल निवासस्थान बढ़ल (जोधपुर स्टेट) का है। वहाँ से एक शताब्दी पूर्व सैठ मेरूदासजी कांकरिया बाघली आये। इनके रामचन्द्रजी, विजयराजजी तथा ताराचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए। सैठ रामचन्द्रजी का स्वर्गवास संवत् १९६५ में हुआ। आपके पुत्र रतनचन्द्रजी ने इस दुकान के व्यापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया। इनके पुत्र मोतीलालजी तथा अमोलकचन्द्रजी विद्यमान हैं। आपका जन्म क्रमशः संवत् १९५८ तथा ६० में हुआ है। आपके यहाँ साहुकारी लेन-देन का ज्यापार होता है। यहाँ कीओसवाल समाज में यह परिवार अच्छी प्रतिद्वा रखता है। धार्मिक कार्मों में भी यह परिवार व्यय करता रहता है। इसी तरह विजयराजली के पौत्र माणकचन्द्रजी विद्यमान है।



# रतनपुरा कटारिया

## रतनपुरा कटारिया गौत्र की उत्पत्ति

विक्रम संवत् १०२१ में सोनगरा चौहान जातीय रतनसिंहजी नामक एक पिसद राजपूत हो गये हैं। आपने अपने नाम से रतनपुर नामक नगर बसाया। आपकी पांचवीं पीढ़ी में धनपालजी नाम के एक नामांकित राजा हुए। सुप्रसिद्ध जैनाचार्य दादा जिनदत्तसूरि के द्वारा राजा धनपाल ने जैन धर्म की दीक्षा ब्रहण की तथा श्रावक के वारह गुग सुनकर अंगीकार किये। तभी से आपके वंशज अपने पूर्वज रतनसिंहजी के नाम से रतनपुरा कहलाने लगे।

इन्हीं रतनसिंहजी के वंश में आगे जाकर झाँझणजी नामक एक प्रतापी और दुिंहमान पुरुष हो गये हैं। आपकी वीरता से प्रसन्न होकर मांडलगढ़ के बादशाह ने आपको अच्छे ओहदे पर मुकर्र किया था। आपका धार्मिक प्रेम बहुत बढ़ा चढ़ा था। आपने शतुंजय का बढ़ा भारी संघ भी निकाला था। कहते हैं कि इस संघ के शतुंजय पहुँचने पर आरती की बोली पर शाह अवीरचन्द नामक एक नामी साहुकार के साथ आपकी प्रतिस्पर्धा हो गई। यह बोली बढ़ते र हजारों लाखों रुपयों तक पहुँची और जंत में झाझणजी ने मालवा प्रदेश की ९२ लाख की आमदनी की बोली इस पर लगाकर प्रशु की आरती बतारी। आपके दूसरे आई पेथड़शाह ने शतुंजय, गिरशर पर ध्वजा चढ़ाई तथा अन्य कई धर्म के कार्य किये। इसके पश्चात किसी के चुगली खाने पर एक समय बादशाह झांझणजी पर अप्रसन्न हुआ और इन्हें पकड़वा मँगाने के लिए एक सेना भेजी और किर आप भी गये। झांझणसिंहजी के हाथ में कटार देखकर उन्हें कशारिया नाम से सम्बोधित करते हुए, खजाने से कितने रुपये चुराये इसके विषय में पूछा। झांझणसिंहजी ने कहा कि हुज़्र मैं एक पैसा भी बेहक का खाना हराम समझता हूँ। हाँ, हुज़्र के जगजाहिर नाम को खुदा तक "मैंने अवश्य पहुँचाया है।" इस उत्तर से प्रसन्न होकर बादशाहने आपके सब गुन्हाओं को माफ कर आपको दरबार में कटारी रखने का सम्मान इनायत किया। तभी से कटारी रखने के कारण आपके वंशज कटारिया कहलाये।

आपके पश्चात् जावसी कटारिया के समय मुसलमानो ने सब कटारियों को मांडलगढ़ में कैद कर २२०००) दण्ड किये। ये रुपये महारक गच्छ के जित जगरूपजी ने अपनी बुद्धिमानी से छुड़वाये। जावसीजी के पश्चात् आपके वंश में महता लाखनजी नामक प्रसिद्ध व्यक्ति हुए। आपने एक बहुत बड़ा

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



श्री स्व॰ मेह्ता भोपालसिंहजी, उदयपुर.



श्री स्व॰ मेहता गोविन्दसिंहजी, उदयपुर.



श्री मेहता जगन्नाथसिहजी एक्सदीवान, उदयपुर.



श्री मेहता जन्मण्सिंहजी हाकिम, उदयपुर.

शतुंजय का संघ निकाला और इजारों रुपये के खर्चे से एक स्वाभिवरसल किया। आपने वंशन लाखनसीजी ने एक लाख २१ इजार की लागत के महेन्द्रपुर के पास एक सुन्दर धर्मशाला तथा बावड़ी बनवाई ।

## मेहता मोपालसिंहजी का खानदान

महता कुपाजी के वंशज—में ता सोमाजी के पश्चात् सलखाजी संवत् १६५० के हमभग उत्यपुर में आये। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः हरचंदजी और ताणाजी था। इनमें से हरचंदजी के
वंश में देवराजजी हुए। देवराजजी के पुत्र का नाम बठराजजी था। मेहना बछराजजी के तीन पुत्र हुए
जिनके नाम क्रमशः शेरसिंहजी सवाईरामजी पुत्रम् गुमानजी था। इनमें से शेरसिंहजी और सवाईरामजी महाराणा भीमसिंहजी के प्रतिष्ठित कर्मचारी रहे। आपकी सेवाओं से प्रसन्त होकर संवत् १८०५ में
महाराणा ने आप तीनों माइयों को अलग २ कुछ गाँव जागीर में दिये। इसके कुछ समय पश्चात्
मेहता शेरसिंहजी ने कुँवर जवानसिंहजी के कुँवरपदे का काम किया। इससे प्रसन्त होकर महाराणा
ने आपको पालकी की इज्जत बक्षी। मेहता शेरसिंहजी के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात् आपके छोडे
भाई मेहता सवाईरामजी आपके स्थान पर नियुक्त हुए और कुछ समय पश्चात् कुँवरपदे के प्रधान हो गये।

मेहता शेरसिंह की का परिवार—मेहता शेरसिंह जी के पुत्र गणेशदास जी भी राज कार्य करते रहे। आपके पश्चात् आपके पुत्र मेहता बुकतावरसिंह जी मेवाइ के जिलों के हाकिम रहे।

महता गोविन्दिसिंहजी—महता बख्तावरसिंहजी के पुत्र गोविन्दिसिंहजी भी मेवाइ के जिलों में हाकिम रहे। आप बदे साहसी और प्रबन्ध कुशल ब्यक्ति थे। मगरा जिले में जब वहाँ के भीलों ने उपद्रव किया तब महाराणा सजजनिंहजी ने आपको इस काम के योग्य समझ वहाँ का हाकिम नियुक्त कर भेजा। भील जाति बेसमझ, जंगली, लदाक, जरायमपेशा और गोमांस मझी जाति थी। आपका उसके साथ ऐसा बर्ताव रहा कि जिससे वह आप पर विश्वास भी करती थी और दरती भी थी। आपके वहाँ रहने से सब उपद्रव शांत हो गये। साथ ही बहां की भील जाति ने आपके उपरेशों एवम् प्रभाव से गोमांस खाना बंद कर दिया। इसके पश्चात संवत् १९३९ में मोराई के मील लोगों ने उपद्रव मचाया। इस उपद्रव को शान्त करने के लिए फौज के तत्कालीन अफसर महाराजा अमानसिंहजी फौज लेकर वहाँ मेजे गये। उस समय भी वहाँ के हाकिम गोविन्दिसिंहजो ने अमानसिंहजी के कार्य में बहुत सहायता देकर उपद्रव को शांन करवाया। इससे प्रसन्त होकर महाराणा ने आपको (गोविन्दिसिंहजी) कंठी और सिरोपाव प्रदान किया। इसी सिलसिले में गवर्नमेंट हिन्द भारत सरकार) ने भी आपके कार्य की बहुत प्रशंसा की और मेवाइ के तत्कालीन रेजिडेण्ट लेक्टिनेन्ट कर्नल सी० बो० इयून सिमय सी० एस० आई० ने एक बहुत

#### अभसवाल जाति का इतिहास

सुन्दर प्रशंसा पत्र भी आपको प्रदान किया। इसी प्रकार आपको और भी कई प्रशंसा पत्र मिले ।

मेहता गोविन्दिसंहजी १४ वर्ष तक हाकिम रहे। इस अविध में आपने भील जाति की बहुत उन्नति की । उनमें कई प्रकार के नवींन सुधार करवाये।

मेहता गोविन्दिसिंहजी राजनीतिज्ञ के अतिरिक्त बहुत धर्म प्रेमी थे। आपने मगरा जिले के सुप्रसिद्ध जैन तीर्थ श्री केशियाजी के स्थान पर एक धर्मशाला बनवाई। आपका स्वर्गवास १९७५ में सथा आपकी धर्मपत्नी का १९६९ में हुआ। आप दोनों पति पत्नी के शवदाह स्थान पर आपके पुत्र मेहता छक्ष्मणिसहजी ने आपके स्मारक स्वरूप एक २ छत्री बनवाई तथा सदावर्त जारी किया।

# , मेहता ल्च्म्यसिंहजी

मेहता गोविन्द्सिंहजी के कोई पुत्र न था, अतएव आपके नाम पर मेहता लक्ष्मनसिंहजी दत्तक लिये गये। वर्तमान में आपही इस खानदान के प्रमुख न्यक्ति हैं। आप बढ़े बुद्धिमान, विचारक एवम शांत स्वभावी हैं। आपका जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आप संवत् १९६५ से ही राज्य की सेवाओं में हुता गये। आप पहले क्रमशः बागोर, रासमी, सहार्डा, भीलवाढ़ा, चित्तौड़गढ़, जहाजपुर आदि स्थानों पर हाकिम रहे। इसके पश्चात् आपको स्टेट के अकाउंटेण्ट जनरल का काम सौंपा गया। जिसे आपने बड़ी योग्यता पुत्रम् बुद्धिमानी से संच लित किया। वर्तमान में आप मेवाड़ के मगरा डिन्ट्रक्ट के हाकिम हैं। आपके दो पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमशः मेहता भगवतसिंहजी और प्रतापिंहजी हैं।

आपके पुत्र श्रीयुन भगवतसिंहजीं बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ वी॰ हैं। आप भी अपने पिताजी ही की तरह शांत स्वभावी, मिलनसार एवम् बुद्धिमान सजान हैं। वर्तमान में आप उदयपुर रियासत के असि॰ स्टंट सेट्लमेंट आफ़िसर हैं, आपके भाई प्रतापसिंहजी इस समय एफ॰ ए॰ में निवाध्यपन कर रहे हैं।

# महता सवाईरामजी का परिवार

मेहंता शेरसिंहजी के दूसरे माई सवाईरामजी ना जिक्र हम अपर कर ही चुके हैं कि आप महा-राणा भीमसिंहजी के पुत्र कुँ वर जवानसिंहजी के कुँ वर पदे के प्रधान रहे। इसके पश्चात् जब उवानसिंहजी महाराणा हुए तब आपको मेहता सवाईरामजी पर बहुत कृपा रही। दी गालिका के अवसर पर स्वयं महाराणा आप की हवेली पर पधार कर आपका सम्मान बदाते थे। जब आपकी पुत्री श्रीमती चांदबाई का विवाह मांड उगढ़ के मेहना कहनागिसिंहजी के साथ हुआ तब महाराणा आपकी हवेली पर पधारे तथा एक गांव 'जीतीयास' हथलेवे (दहेज ) में प्रदान किया। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर मेहना गोपालदासजी दत्तक लिये गये।

महता गोप लदासजी — आप महाराणा सरूपसिंह जी के समय में बड़े विश्वासी एवम् प्रतिष्ठित राज कर्म चारी रहे। संवत् १९०७ में महाराणा ने आपको कुछ नथे गाँव आवाद करने के लिये मेजा। आप बड़े बुद्धिमान एवम व्यवहार चतुर पुरुष थे। अतएव कर्ना न होगा कि गाँव आवाद करने में आपको बहुत सफलता हुई। इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको सिरोपाव एवम् रेलमगरा बिस्ट्रिक्ट की हुकुमत बक्षी। संवत् १९१४ में महाराणा ने आपको 'जीकारा' बक्षा। इसी प्रकार आपको सेवाओं से प्रसन्न होकर आपको पैर में सोने के लंगर बक्षे। महाराणा समय २ पर आपकी हवेली पर प्रधारते रहे। संवत् १९४० में महाराणा सज्जनसिंह जी के समय में बोह के रावत केसरीसिंह जी ने दरबार की आजा का उलंबन किया। अतएव इस समय मेहता गोपालदासजी एवम् मेहता लक्ष्मीलालजी उन्हें गिरफ्तार करने के लिये भेजे गये। कुठ लड़ाई होने के पश्चात् ये लोग रावतजी को गिरफ्तार करलाये। इससे प्रसन्न होकर महाराणा ने आपको कंठी एउम् सिरोपाव प्रदान किया। आपका स्वर्णवास संवत् १९५६ में हुआ। आपके भोपालसिंह जी नामक एक पुत्र हुए।

मेहता मीपालिसिहजी —आपका जन्म संवत् १९१४ मे हुआ। आप बचरन से हीप्रतिभाषाली रहे। १८ वर्ष की अवस्था में आप राशमी जिले के हाकिम नियुक्त हुए थे। आपकी सेवाऑऔर ब्रिंड का वर्णन हम, राजनैतिक महत्व, नामक अध्याय में कर जुके हैं। राशमी जिले से बदल कर आप मांडलगढ़ जिले में गयें। वहाँ जाकर आपने वहाँ की आमदनी में बहुत तरकी की। इससे प्रसन्न होकर महाराणा फ्तेहिंसिहजी ने आपको 'बैठक' बक्षी। संवत् १९४६ में आप रेन्हेन्यू सेटलमेंट आफिसर मि० विडलफ़ की जगह नियुक्त किये गये। आपने उस काम को बहुत योग्यता के साथ संचालित किया और किसोनों के साथ पूरी र सहानुमूति रक्षी। संवत् १९५६ में काल पढ़ने से किसानों में बहुत बकाया रहने लगी। उस समय उनकी आर्थिक दशा का पूरा ख्याल रखते हुए उचित रूप से वस्त्री करवाई तथा लाखों रुपयों की छूट किसानों को दिलवाई। उस कहत साली वा प्रबंध भी आपने बाउण्डरी सेट्लमेंट आफ़िसर मि० पीनो के साथ रहकर बहुत योग्यता पूर्वक किया। संवत् १९५७ में आप महद्राज सभा के मेम्बर नियुक्त हुए। संवत् १९६१ में आप महद्राज सभा के मेम्बर नियुक्त हुए। संवत् १९६१ में आप महद्राज सभा के मेम्बर नियुक्त हुए। संवत् १९६१ में आप महद्राज सभा के आपको 'जीकारा' बक्षा। आपने रियासत में बजट तैयार करने का सिलसिला जारी किया और कई सालों के आंकड़े तैय्यार करनाये। संवत् १९६३ में महाराज कुमार भोपालिसहजी के जन्म उत्सव पर आपको पैर में सीने के लंगर प्रदान किये गये। संवत् १९५६ में सील सप्तमी के अवसर पर महाराजा और महाराज

## त्रीसबांस जाति का शतहास

इमार-दावत अरोगने के लिये आपकी हवेली पर पधारे। उस रोज आपको पगढी में मांझा बांधने का सम्मान प्रदान किया। संवत् १९६८ में आपने स्वर्ग बात्रा की। आपके शबदाह के स्थान पर महा सितयों में एक छत्री बनाई गई। आपके दो पुत्र एवम् एक कन्या हुई। पुत्रों का नाम क्रमशः मेहता जगन्नाथित जी और मेहता लग्जनाथित हैं। आपकी पुत्री का विवाह मेवाड़ के सुप्रसिद्ध सेठ जोरावरमलजी बापना के बंशज बजीरउद्देशि रायबहादुर सिरेमलजी वापना सी० आई० ई० प्राइम मिनिस्टर इन्दौर रटेट के साथ हुआ है।

महता जगन्नाथसिंहजी-आपका जन्म संवत् १९४२ में हुआ। आप बड़े छशाप्र बुद्धि के सज्जन हैं। आपने हिन्दी एवम् अंग्रेजी शिक्षां का अच्छा अध्ययन किया है। संवत् १९६० में महा-राणा साहंब ने आपको खास खजाने के काम पर नियुक्त किया । इसी समय आपके पिता मेहता भोपाछ-सिंहजी के सुपुर्द राजपुत्र हितकारिणी सभा, टकंसाल, एवम् देलवाई की नाबालिगी का प्रबन्ध था। यह संब काम भी आपही करते थे। आपके पिताजी का स्वर्गवास होजाने पर महाराणा साहब ने आपही अपनी पेशी का काम सुपुर्द किया। अपकी योग्यता से प्रसन्न होकर संवत् १९७१ में आपको और राय बहाहर एं - सुकदेवप्रसादजी को महकमा खास के प्रधान बनाये। इसी समय आपको 'जीकारे' की भी इजत बीक्षी। तथा इसी साल पैर में सोने के लंगर प्रदान किये। संवत् १९७३ में शील सप्तमी पर महाराजा साहब आपकी हवेली पर पधारे। संवत् १९७५ में जब कि पंडित शुकदेमसादजी जोधपुर बले गये तब आपही अकेले महकमा खास का काम करते रहे। इसके बाद संवत् १९७७ में लाला दामो-हरशालको, पं शक्देवंत्रसादजी के स्थान पर आये। संवतु ७८ तक आप दोनों ही महकमा खास का काम करते रहे । वर्तमान में आप मेम्बर कोंसिल और कोर्ट आफ वार्ड्स के अफ़सर हैं । आपका विवाह संवत् १९५६ में उदयपुर के भूतपूर्व दीवान कोठारी बलवन्तर्सिहजी की पुत्री के साथ हुआ है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः हरनाथसिंहजी, सवाईसिंहजी, जीवनसिंहजी, और मनोइरसिंहजी हैं। इनमें से बड़े पुत्र हरनाथसिंहजी बी॰ ए॰ हैं और अकाउण्ट्स लिखने के लिये स्टेट की ओर से देहली भेजे गये हैं। शेष तीन विद्याध्ययन करते हैं।

## महता गुमानजी का परिवार

शेरसिंहजी के तीसरे भाई गुमानजी के ज्ञानसिंहजी नामक पुत्र हुए । ज्ञानसिंहजी के पुत्र म होने से उनके नाम पर जवानसिंहजी दक्षक लिये गये । आपके रुधनाथसिंहजी नामक एके पुत्र हुए। जो मेवाड़ के सहार्डा जिले के हाकिम रहे। आपके पुत्र मेहता भीमसिंहजी इस समय वर्तमान हैं। वर्तमान में आप आमेठ ठिकाने की नावालिगी के मैनेजर हैं। इसके पहले भी आप पार-सोली, कोठारिया, और धरियावद ठिकाने के मैनेजर रह चुके हैं।

#### तागाजी के वंशज

सलखाजी के पुत्र नाणाजी के वंश में संवत् १७०५ में मेहता सांवळदासजी हुए। जो राजकर्मचारी रहे। आपके म.ळमदासजी नामक पुत्र हुए। आपने अपने नाम से उदयपुर में माळसेरीनामक मोहल्ला बसाया। इन्हीं के वंश में आगे चलकर मेहता विजयचन्दजी हुए। आप मेवाद में
खड़लाखड़ और सोमराड नामक टेक्स वस्ली पर नियुक्त हुए। इसकी सफ्लता देखकर आपको सरकारी
घोड़ा भी बक्षा गया। इनके चौथे पुत्र मोहकमिसहजी बड़े यशस्वी और कार्थ्यकुशल हुए। आपभी
अपने पिताजी की तरह राज कार्य्य में सामिल हुए। आपने अपने जीवन में महाराणा साहव की बहुत
अवजी सेवाएँ की। जिनमे प्रसन्न होकर महाराणा सरूपिसहजी ने आपको जागीर में एक गांब बक्षा।
आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमश मेहता माधौसिहजी, मदनिसहजी और मालमिसहजी थे। जो
मेवाद के भिन्न २ निलों में हाकिम रहे। इसके पश्चात् मालमिसहजी को, महाराणा साहव ने अपनी
पुत्री का विवाह जोधपुर नरेश सरदारिसहजी के साथ होने से वहाँ कामदार बनाकर मेजा। ये अपने
जीवन पर्यंत जोधपुर रहे। आपके पुत्र मोतीसिहजी नावालिंग ठिकाना पारसोली, सरदारगढ़ और
घरियावद के मैनेजर रहे। हाल में आप देवली वकील हैं। आपके बढ़े पुत्र गोवर्धनिसहजी वी॰
ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ हैं। और इस समय में मेवाद स्टेट में असिस्टेंट सेटलमेंट आफ़िसर हैं। आप मनोहरसिहजी के दक्तक हैं।

## कटारिया मेहता नाथूलालजी का खानदान, सीतामऊ

कपर भोपालसिंहजी के परिवार में हम यह लिख ही चुके हैं कि यह परिवार कुंपाड़ी का है। कुंपाजी के तीन भाई और थे। जिनमें से हाफ़्णजी का वंश चला। हाफ़्णजी के जिन्दाजी और जेसाजी मामक दो पुत्र हुए। जेसाजी के पश्चात् क्रमशः हाथाजी, नरवन्त्जी, हासाजी, भेल्ली, और माथाजी हुए। नाथाजी के भाई पन्नाजी के पुत्र प्रेमचन्द्रजी की की प्रेमसुखदे हुनके साथ सती हुई।

## श्रासवाल जाति का इतिहास

महता नाथाजी—आप बढ़े वीर और कारगुजार न्यक्ति थे। आपको रतलाम के ताकालीन शासक महाराज शिवसिंहजी से टांका माफ हुआ था। इसके पश्चात् संवत् १७३१ में रतलाम दरवार रामसिंहजी ने आपको शाह मुकुन्दजी के साथ अपना कामदार नियुक्त किया था। साथही आपको जागीर भी प्रदान की थी। आपके २ पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः मेहता भागचंदजी और मेहता हीरचन्दजी था।

महता मिलारीदासजा—आप भी इस परिवार में बड़े प्रतापी पुरुष हुए। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर संवत् १७६२ में महाराज केशोदासजी ने आपको मौजा खेरखेड़ा नामक स्थान पर १६० बीधा जमीन जागीर में प्रदान की थी। इसके अलावा आपको टांका भी माफ था। इसके बाद आप संवत् १७६९ में महाराज केशोदासजी द्वारा सीतामज के कामदार बनाए गये। आपके एक मात्र पुत्र मेहता सुजानसिंहजी हुए।

में अच्छे २ स्थानों पर काम किया। आपको महाराज कुंवार बखतसिंहजी ने संवत् १७८२ में एक परवाना बन्ना था जिसमें लिखा था कि 'थे महारे साथ आया हुआ हो और हुमारे लारे लगा हुआ हो, थे घर का हो" इस परवाने से स्पस्ट होता है कि आपका राज्य में अच्छा सम्मान रहा होगा। मेहता सुजानसिंहज़ी के बाद कमशः कुशलसिंह उंकारजी, इन्द्रभागजी और लखमीचन्द्रजी हुए। लखमीचन्द्रजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम कमशः मेहता नाथूलाजजी और मेहता मथुरालालजी हैं।

महता नायूलालजी—आजकल आपही इस परिवार में प्रतिष्ठित न्यक्ति हैं। आपका स्वभाव मिलनसार और सज्जन है। आप इस समय स्टेट में तहसीलदार हैं। इसके अलावा ट्रेसरी आफ़िसर और पी॰ ढब्ल्यू॰ डी॰ के सुपरवाइजर हैं और दरबार के जेब खर्च का काम भी देखते हैं। आपके कार्यों से खुश होकर हाल ही में महाराजा साहब ने आपको सन् १९२६ में जागीर प्रदान की है। आप के दुलेसिंहजी, मोहनसिंहजी, और कंचनसिंहजी नामक तीन पुत्र हैं।

श्री दुलेसिंहजी बी॰ ए॰, और मोहनसिंहजी एम॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ पास हैं। कंचनसिंह जी इस समय विद्याध्ययन कर रहें हैं। सीतामक म्टेट में यह परिवार सम्मानीय परिवार माना जाता है । समय २ पर महाराजा आपकी हवेली पर पधार कर आपको सम्मानित करते रहते हैं। सीतामक के भोसवाल समाज में यह खानदान प्रथम पद पर माना जाता है।

## सेठ धनराज हीराचन्द कटारिया का परिवार, बंगलोर कैंट

इस खानदान के पूर्वजों का मूळ निवास स्थान बोरांकी देवळी (मारवाड़) का है। आप जैन क्वेताम्बर बाइस सम्प्रदाय के अनुयायी है। सबसे पहळे सेठ धनराजजी देवळी, से करीब संवत १९४४ में बंगलोर आये और यहाँ आपने ६ साळ तक सर्विस की। इसके प्रश्वात आपने अपनी एक स्वतन्त्र फर्में स्थापित की।

सेठ धनराजजी का जन्म संवत १९३०-में हुआ। आप बढ़े व्यापार कुशक हैं। आपका धर्म ध्यान में बहुत कक्ष है। आप इस समय करीव चार सालों से गरम जल पान करते, राग्नि में भोजन नहीं करते तथा जोड़े से चौथे त्रत के त्याग का पालन करते हैं। आपके धार्मिक विचार बहुत बढ़े हुए हैं। आपके हीरावन्दजी तथा फूलचन्दजी नामक दो पुत्र हैं।

होराचन्द्रजी का जन्म संवत १९५० का है। आग बड़े सज्जन हैं तथा इसं समय बड़ी होशियारी से दुकान के सब कामों को सम्भाल रहे हैं। आपके भँवरलाल नी और फतहचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें से भँवरलाल जी, सेठ घनराजजी के छोटे भाई चौथमल जी कट़ारिया के नाम पर सम्वत १९६५ में दक्तक गये हैं। फूलवन्द्रजी का जन्म सम्वत १९६० का है। आर भी बड़े होशियार और दुकान के काम को संभालते हैं।

इस फर्म की ओर से दान धर्म और सार्वजनिक कामों की ओर भी खर्च किया जाता है। यह फर्म ज्वेलरो रोड पर मात्रदर मानी जाती है। इस फर्म पर सराफी बैक्किंग व केव्हलरी का काम होता है।

# सेठ बनाजी राजाजी कटारिया, पूनां

इस परिवार का मूळ निवास स्थान सनपुर (सिरोही स्टेट) में है। इस परिवार के पूर्वज राजाजी कटारिया के जेठाजी, चेलाजी और बनाजी नामक रे पुत्र हुए । इनमें दो ज्येष्ठ आता संवत् १९२१ में पूना आये, और यहाँ नौसरी करके बाद में अपनी दुकान खोळी। इनके छोटे माई बनाजी कटारिया ने अपने ज्यापार को और सम्मान को बहुत बढ़ाया। सेठ बनाजी कटारिया—आपका जन्म संवत् १९१९ में हुआ। घार्मिक कामी में आपका बहुत बंदा लक्ष था। आपने सम्वत् १९८६ में सनपुर से एक संघ निकाला। इस संघ में ४००० पुरुष तथा स्त्री सिमिलित हो गये थे। सनपुर से यह संव २२ दिनों में पुरनपुरा पहुँचा। यहाँ से मगसर सुदी ११ को ५ स्पेशल ट्रेनें संव को लेकर रवाना हुईं। अनेक स्थानों पर अमण करता हुआ यह संघ ४१ दिनों में वापस प्रनपुरा पहुँचा। इस संघ के उपलक्ष में कलकत्ते में ३ अजीमगंज में एक और जयपुर में एक स्वामीवत्सल किये गये। इस प्रकार इस संघ में बनाजी सेठ ने १ लक्ष रूपया ब्यय किया।

इस संघ में सबसे दुखदायक घटना यह होगई कि अजीमगंज से इस संघ में कोलेश का प्रवेश हुआ । जिससे बिस्तियारपुर में संघवी बनाजी के पुत्र माणकचन्दजी का स्वर्गवास हो गया। इसी तरह कौलेश से खगभग ६० मौतें और हो गईं।

सेठ बनाजी ने सनपुर के पास स्याकआ नामक स्थान के मन्दिर में तथा पूना के बैताल पैठ के मन्दिर में श्री पादवैनाथ भगवान की प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कराई, इस तरह धार्मिक जीवन बिताते बुए आप सम्बत् १९९० की अगहन सुदी८ को स्वर्गवासी हो गये।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ बनाजी के पुत्र खरमाजी कटारिया तथा माणिकचन्दजी के पुत्र प्रमाचंदजी और रतनचन्दजी कटारिया और खरमाजी के पुत्र कप्रचन्दजी कटारिया हैं। श्री प्रमाचन्दजी तथा कप्रचन्दजी ज्यापार में भाग छेते हैं। यह परिवार मंदिर मार्गीय अ म्नाय का मानने वाला है। आपके यहाँ प्रा छहकर के सदरबाजार में बनाजी राजाजी के नाम से वेकिंग ज्यापार होता है।

# सेठ हमीरमल पूनमचन्द कटारिया, न्यायडोंगरी (नाशिक)

इस परिवार का मूल निवास स्थान चंढावळ ( क्रोधपुर स्टेट ) है देश से इस परिवार के प्रवंश सेठ दौलतरामजी कटारिया के पुत्र सेठ हमीरमळ्जी कटारिया संवत् १९१६ में व्यापार के लिये अहमदनगर आये और यहाँ से एक साल बाद आप व्यायलोंगरी आये । और एक साल नौकरी कर कपढ़े का व्यापार शुरू किया । सम्वत् १९३६ में आपके छोटे माई फौजमल्जी भी न्यायलोगरी आ गये । सेठ हमीरमल्जी का सम्वत् १९६८ में स्वर्गवास हुआ । आपने व्यापार की उन्नति के साथ २ अपने समाज में भी अच्छी कृत हासिल की । आपके प्रमचन्द्रजी तथा जुन्नीलालजी नामक २ पुत्र हुए । इनमें सेठ प्रमचन्द्रजी सम्वत् १९६८ में ५४ साल की आयु में स्वर्गवासी हुए । इनके पुत्र घनराजजी व्यापार में भाग लेते हैं ।

सेट चुन्नीलालजी का जन्म सम्बत् १९३८ में हुआ। आप न्यायडोंगरी के अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र दगहूरामजी तथा घोंड़ीरामजी हैं। इनमें दगहूरामजी व्यापार में भाग लेते हैं। आपके

# पोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ बनाजी राजाजी कटारिया, पूना.



COLUMN DE LA COLUM

स्व॰ सेठ प्नमचदजी कटारिया, न्यायडोंगरी (नाशिक)



ठ चुन्नीलालजी कटारिया (हमीरमल पुनमचर्) न्यायडागरी. श्री धनराजजी कटारिया (हमीरमल पुनमचंद), न्यायडाँगरी (नाशिक.)

यहाँ हमीरमल पुनमेचन्द के नाम से कपड़े का तथा धनराज दगहूराम के नाम से किराने का ज्यापार होता है। आप स्थानकवासी आम्नाय के मानने चाले हैं।

सेठ फौजमलजी का स्वर्गवास सम्वत् १९८५ में हुआ। अपके पुत्र लखमीचन्दजी, लालचंदजी प्रमालालजी तथा माणकचन्दजी विद्यमान हैं। इनमें प्रशालालजी अहमदनगर दत्तक गये हैं। इन भाइयों का यहाँ अलग २ न्यापार होता है। खबमीचन्दजी के पुत्र हंसराजजी हैं।

## सेठ उम्मेद्मल चुन्नीलाल कटारिया, रालेग व (बरार)

इस कुटुम्ब का मूल निवास रीयां (मारवाड़) है। सेठ बवानमलजी चुन्नीलालजी तथा कुंदनमलजी नामक तीनों आता देश से सम्बत् १९४० तथा ५० के मध्य में अलग २ आये। सेठ जवानमलजी ने प्रथम यहाँ भाकर सेठ अमरचन्द् रतनचन्द् मुहणोत के यहाँ सर्विस की।

सेठ जुलीलालजी का जन्म सम्बन् १६३४ में हुआ। आपने किराने के ज्यापार में विशेष सम्पत्ति कमाई। सम्बन् १९५६ में जुलीलालजी और कुन्दनमलजी का ज्यापार अलग २ हुआ। सेठ जुलीलालजी तलेगाँव, वर्डा, पांढरकवड़ा आदि की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं। अहमदनगर मंदिर के कल्ला चंदाने में आपने २१००) दिये हैं। इसी तरह कड़ा (आधी) की जैन पाठशाला, पाथरडी पाठशाला, आगरा जैन अनाथालय आदि संस्थाओं को सहायताएँ देते रहते हैं। सम्बन् १९६४ में आग लग जाने से आपकी सब सम्पत्ति नष्ट हो गई। लेकिन पुनः आप लोगों ने हिम्मत से सम्पत्ति उपार्जित कर ज्यापारिक समाज में अपनी इन्जत बढ़ाई।

सेठ दुःदनमञ्जी का सम्वत् १९६२ में स्वर्गवास हुआ। आपके हीराजालजी तथा रतनचंदजी नामक र पुत्र हुए । इनमें रतनचन्दजी चुकीलालजी के नाम पर दत्तक गये। आप दोनों सज्जन भी ज्यापार संचालन में भाग रेते हैं। हीरालालजी का जन्म १९४८ में तथा रतनचन्दजी का १९५२ में हुआ। हीरालालजी पांठरकवड़ा में तथा रतनलालजी अपने पिताजी के साथ रालेगाँव में दुकान का काम देखते हैं। होराल ठजी के पुत्र मिश्रीलालजी, पुलराजजी तथा प्यारेलालजी हैं। इस परिवार की रालेगाँव में बहुत हिंद होती है तथा बाग बगीचा आदि स्थाई सम्पत्ति है। वहाँ के धनिक परिवारों में इस कुटुम्ब की गणना है।



## माग्डाबत

# शाह नोरतनमलजी भांडावत, जोधपुर

शाह नौरतनमलजी उन उन्नतिशील ज्यक्तियों में हैं जो अपनी योग्यता, बुद्धिमानी और कार्यं तत्परता के बल पर अपनी परिस्थिति को उन्नत कर समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते हैं। आपके पितामह श्री गुनेचन्दजी भाँडावत अनमेर में साधारण ज्यवसाय करते थे। इनके २ पुत्र हुए। घेवरचन्दजी तथा फूलचन्दजी। गुनेचन्दजी भाँडावत का स्वर्गवास लगभग संवत् १९२६ में हुआ।

शाह फूलचन्दजी का जन्म सं० १९०७ एवं देहावसान १९६६ में हुआ। आपभी विशेष कर जीवन भर अजमेर में ही व्यवसाय करते रहे। आपके पुत्र शाह नौरतनमलजी का जन्म संवत् १९३० की भासोज सुदी ६ को हुआ।

शाह नोरतनमलजी अपने समय के छात्रों में बढ़े मेघावी नवयुवक थे। आपका शिक्षण गवर्नमेन्ट कालेज अजमेर में हुआ। कुशाग्र बुद्धि होने के कारण आप युनिवर्सिटी में एक० ए० में फर्ट, बी॰ ए० में सेकंड तथा एल० एल० बी में फर्ट आये। सन् १८९८ में एल० एल० बी॰ में सारी युनिवर्सिटी में प्रथम उसीण होने के उपलक्ष में आपको एक स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है।

संवत् १९५२ में शाह नौरतनमलजी जोधपुर में प्रोफेसर होकर आये। आपके यहाँ आने के धाप साल बाद आपके पिताजी भी जोधपुर आ गये। सन् १९०० के अप्रेल तक आप जोधपुर कालेज है सीनियर प्रोफेसर रहे। परचात् आपकी ज्युदिशियल लाइन में सर्विस हुई। सन् १९०० में आप अिस्टेंट सुपिन्टेन्डेन्ट कोर्ट ऑफ सरदासे एवं सन् १९०८ में सुपिर्न्टेन्डेन्ट ज्युदिशियल नार्थवेस्टर्न दिस्कृत तथा फिर फावरी १९१३ में फीजदार (अिसस्टेन्ट सेशन जजा) के पद पर नियुक्त हुए।सन् १९१६ के दिसम्बर में आप जोधपुर के असिस्टेन्ट व्हाइस प्रेंसिडेन्ट निर्वाचित किये गये। फिर सन् १९१६ में आप सेकेटरी मुसाहिय आला हुए। जब यह ओहदा हुट गया तब सन् १९२७ में आप दिरिट्नट सेशन जज और फिर १९२९ से जनवरी १९३३ तक चीफ कोर्ट के जजा रहे।

शाह नौरतनमलजी जोधपुर की ओसवाल समाज में कें चे दर्जे के शिक्षित तथा समाज सुधार के विचार रखने वाले सजान हैं। आप बढ़े मेधावी तथा लोकिय महानुभाव हैं। जोधपुर की ओसव.ल समाज का शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित । रने में आपका प्रधान हाथ है। सरदार हाईस्कूल की आपके द्वारा बहुत उन्नति हुई है। जब से सरदार हाईस्कूल स्थापित हुआ है तब से आप उसके ऑनरेरी सुपरिन्टेन्डेन्ट

# श्रीसवाल जाति का इतिहास





स्व॰ शाह सुजानमलजी सराफ, जोधपुर.



श्री शाह नौरतनमलजी भांडावत वी. ए. एल एल. वी. ''एक्स चीफजज्ज'' जोधपुर.



श्री शाह गयोशमलजी सराफ, जोधपुर.

हैं। लगभग १० सात्र पूर्व आपने अपने पिताजी की यादगार में 'फूलचन्द जैन कन्या पाठशाला' का स्थापन किया है।

आपको ता॰ २० अग्रैल सन् १९६३ के दिन जोधपुर वार एसोशिएसन ने मान पत्र भेंट किया। इसमें जोधपुर के लगभग ४०० प्रतिष्ठित सज्जन उपस्थित थे। इसी समय जोधपुर दरवार की ओर से आपको पैरों में सोना इनायत किया गया, इस समय आप जोधपुर की औसवाल समाज में, राज्य में, सरदारों में और शिक्षित सज्जनों में नामांकित पुरुष हैं। जावरी १९३३ से आप स्टेट सर्विस से रिटायर्ड हैं तथा शान्तिमय जीवन विताते हैं। आपके पुत्र धनपतिंसहजी पढ़ते हैं।



# ग्रोसतकाल

### शाह गण्शमलजी सराफ श्रोसतवाल, जोधपुर

यह खानदान अरने मूळ निवासस्थान नागोर में चौधरी कहलाता था। वहाँ से नगराजजी के पिता संवत् १६०० के लगभग जोधपुर आये। नगराजजी के पश्चात् क्रमशः बनेचंदजी और मनजी हुए। जो मोहला अब सराफों की पोळ कहलाता है, वह पुराने पहों में मनजी की ग्वाल के नाम से लिखा हुआ पाया जाता है। सराफ मनजी के भानीदासजी तथा कनीदासजी के किशनदासजी और विश्वनदासजी नामक पुत्र हुए। सराफ विसनदासजी के नथमलजी, हिम्मतमलजी, उम्मेदमलजी, तथा अगरचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। सुंवत् १९०० के लगभग उम्मेदमलजी तथा अगरचन्दजी का बैद्धि। व्यापार जोरों पर था। सराफ अगरचन्दजी के आलमचन्दजी, मोतीलाल श्री तथा चन्दनमळजी नामक ३ पुत्र हुए।

चन्दनमलजी सराफ—आपका जन्म सदत् १८८० में हुआ। आपका महाराज कुमार यशवंति सिंहजी से अच्छा मेळ था। कहा जाता है कि एक बार सराफ चंदनमळजी, राजकुमार से कुरती में दांव जीत गये। इससे अप्रसन्न हो राजकुमार ने आलमचंदजी के तमाम बही खाते जस करवा लिये। इससे संवत १९२५ में चंदनमळजी रतलाम चले गये। वहाँ के आितरा मोर शहमनअली ने इन्हें अफीम के सेलस रिजस्टर का ओहदेदार बनाया। इसके बाद आप क्रमशः गणेशशास किशनाजी की महद्पुर और आगरा हुकानों के मुनीम, तथा गोकुलदासजी की दुकानों के सुपरवाय कर रहे। वहाँ से जोधपुर आकर रेसिडेंसी खजाने पर सर्विस करते रहे तथा संवत् १९५७ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सुजानमळजी सराफ हुए।

सुजानमंखजी सराफ—आपका जन्म संवत् १९१४ में हुआ। रतलाम से आने पर आप जीधपुर स्टेट में असिस्टेण्ट ऑडीटर सुंकर्रर हुए तथा संवत् १९५९ में स्टेट के आडीटर बनाये गये। आप ने रहेट की प्रानी हिसाब पद्धत्ति में बहुत से सुधार कराये। इस पद्धति का अनुकरण कई स्टेटों ने किया। इसके सिवाय मारवाद की हुकूमतों में ब्रांच ट्रेल्टरी कायमकरवाई तथा रेलवे कं० के अकाउंट में बहुत माहे की गलतियाँ ठीक करवाई। आप की योग्यता की मुसाहिब आजा शुकदेवप्रसादजो, फाइनेंस मेम्बर कर्नल टेटर्सन, स्टेट आडीटर मि० गॉयडर तथा पेश्सनजी नेर वानजी ने समय २ पर सार्टिफिकेट देकर प्रशंसा की। वृद्ध हो जाने से सन् १९१८ में आप रिटायर्ड हुए। आपके पुत्र सराफ गणेशमलजी हुए।

गर्णेशमलजी सराफ—आपका जन्म सनू १८८१ में हुआ। १९०० में आप रेतिडेंसी ट्रेनिंग में भरती हुए। यहाँ से दूगरपुर, इन्दौर आदि स्थानों में सिर्वेस कर आप जोधपुर म्यु॰ में लागू हुए तथा सन् १९०३ में महकमा वाक्रयान के सुपरिन्टेन्डेण्ट बनाये गये। तब से आप इसी ओहदे पर कार्य्यं करते हैं। इसके साथ २ आप सन् १९१४ से २३ तर्क असिस्टेण्ट सुपरिटेन्डेन्ट कस्टम भी रहे। इस समय आपने मारवाड़ की हद में जाने वाली बी॰ बी॰ सी॰ आई॰ रेलवे के लिए कस्टम उप्रारिडिक्शन के बारे में ऐसा कैस सथार किया, जिससे गवर्नमेंट ने मारवाड़ की ज्युरिडिक्शन मानली। जब पुरानी बकाया के कारण राज्य ने जनता के बहुत से मकानात जस कर लिये थे उस समय आपने उनके देनों को निपटा कर वापस मकान विल्वा दिये। इससे स्टेट के फाइनेंस मेम्बर मि॰ बेल हेवन ने आपकी होशियारी की प्रशंसा की। सन् विल्वा दिये। इससे स्टेट के फाइनेंस मेम्बर मि॰ बेल हेवन ने आपकी होशियारी की प्रशंसा की। सन् १९२० में दरवार से सिफारिश कर आपने काश्तकारों के ६०।७० लाख वकाया रुपये माफ करवाये।

सर्विस के अलावा सराफ गणेशमलजी ने सरदार हाईस्कूल की सेवाओं में चिस्मरणीय योग दिया तथा आरंभ से ही उसकी नीव को दढ़ बनाने में आप विशेष प्रयक्षशील रहे । सन् १९०३ से मेहता बहादुर मलजी गधेया के साथ हाईस्कूल को संगठित किया । सन् १९११ में आपने अपने सुपर मेहता बहादुर मलजी गधेया के साथ हाईस्कूल को संगठित किया । सन् १९११ में आपने अपने सुपर जीजन में २० हजार की विल्डिंग बनवाई । जब फंडमें कमी आ गई तो चंदा एकन्नित करने का बीड़ा आपने उठा कर बहुत रकम एकन्नित करवाई । जब उपरोक्त जगह कम पढ़ने लगी तो हाईस्कूल को पुरानी स्टेंड उठा कर हाईस्कूल की वर्तमान विल्डिङ्ग भेरों बाग में बनवाने में कार्य्य तत्परता बतलाई । इस समय भी भाप शाह नौरतनमलजी भाण्डावत के साथ संस्था की सेवा मे योग देते है । आपने अपनी प्राईवेट लायनेरी की दो तीन हजार किताबें हाईस्कूल को मेंट दो हैं।

गणेशमलजी सराफ सुधरे विचारों के सन्जन हैं। आपने अपनी कन्या का विवाह एक साधा-रंग स्थिति के युवक मण्डारी लाडमलजी के साथ किया तथा एफ॰ ए॰ की शिक्षा खंतम कर लेने पर २० हजार रुपया देकर उन्हें अपने पुत्र सरदारमलजी के साथ मद्रास में सरदारमल लाडमल के नाम से बेद्धिग ब्यापार के फर्म खुलवादी । कहने का तात्पर्य्य यह कि आप जोधपुर के एक कार्य्य कर्ता सनझदार तथा सुधारक सज्जन हैं। आपके सरदारमलजी तथा चौथमलजी नामक दो पुत्र हैं । सरदारमलजी ने अपने घर से परदा प्रथा को हटा दिया है।

#### सठ चन्दनमल जसराज श्रोसतवाल, श्रहमदनगर

इस परिवार का मूळ निवास स्थान, मारवाड़ में बोशवड़ के पास छाडोली नामक गाँव है। इस परिवार में ओसतवाल स्रतिसंहजी चोरों के साथ युद्ध करते हुए बुक्षार हुए, जिनका चब्रतरा राडोली में बना है। इनके पुत्र हुकमीचंदजी तथा पौत्र नवलमलजी, प्रेमराजजी तथा खूवचन्दजी हुए। ये बंधु ज्यापार के लिये सुरेगाँव (अहमदनगर) आये। साथ ही अपने भानेज पन्नाललजी तथा धनरामजी डोसी को भी साथ छाये।

संवत् १९६० में पेमराजजी ओसतवाल तथा पत्नालालजी डोसी ने अहमदनगर में पेमराज पत्नालाल के नाम से दुकान की तथा इन्ही दोनों सजनों ने ज्यापार में उन्नति की। धीरे २ इस दुकान की शाखाएँ मेल्ह, परभनी आदि स्थानों में खुळीं। सेठ पेमराजजी तथा उनके पुत्र जसराजजी १९५४ में स्वर्गवासी हुए। उस समय जसराजजी के पुत्र चंदनमलजी तथा कुंदनमलजी ओसतवाल बालक थे। अतः फर्म की देख रेख सेठ पत्नालालजजी डोसी करते रहे।

सेठ पत्नालालको डोसो का स्वर्गवास संवत् १९३४ में हुआ। इनके पुत्र हीरालालको तथा ताराचंदजी हुए। संवत् १९७५ में ताराचंदजी स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र नारायणदासजी का जन्म १९५४ में हुआ। १९६० में इन्होंने कुन्द्रनमल नारायणदास के नाम से दुकान तथा कुकाना और पायरदी में जीतिंग फेस्टरी खोली।

सेठ चंदनमलजी ओसनवाल का जन्म सं० १९४२ में हुआ। आप बढ़े मिलनसार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आसपास की ओसवाल समाज में आपका घराना नामी माना जाता है। आपके यहाँ पेम-राज पत्रालाल के नाम से जींनिंग फेक्टरी है तथा आदत व रुई का न्यापार होता है।

## सेठ घोडीराम हेमराज श्रोसतवाल, उमराणा नाशिक

इस परिवार का मूल निवासस्थान बढलू (मारवाड़) है। वहाँ सेठ जोधाजी निवास करते थे। इनके ज्ञानीरामजी, राजारामजी तथा तिलोकचंदजी नामक तीन पुत्र हुए,। इन भाइयों में से सेठ राजारामजी तथा तिलोकचन्दजी उमराणा के पास पींपल गाँव में आये। वहाँ से आकर इन्होंने उपराणा में दुकान की।

### श्रीसंत्राल जाति का इतिहास

सेठ तिस्रोकचंदजी के हेमराजजी तथा परजुरामजी नामक २ पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों ने कुटुम्ब के न्यापार तथा सन्मान को विशेष बढ़ाया। आप दोनों व्यक्तियों का स्वर्गवास क्रमशः सं० १९३८ और सं० १९५७ में हुआ। सं० १८१२ में सेठ परजुरामजी ने उमराणा में एक विशाल दीक्षा महोत्सव कराया। महाराष्ट्र प्रांत में यह पहला दीक्षा महोत्सव था।

हेठ हेमराजजी ओसतवाल के गुलावचन्दजी तथा घोंडीरामजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें गुलाव-चन्दजी के पुत्र बालचन्दजी तथा शेंपमलजी हुए। इनमें शेपमलजी परशुरामजी के नाम पर दत्तक गये।

सेठ घोंडीरामजी वा जन्म संवत् १ १ ३२ में हुआ । नाश्चिक्र जिले की ओसवाल जातिमें आप नामी धनवान हैं। आप समझदार और पुराने ढंग के पुरुष हैं। आप स्थानकवासी आश्चाय को मानने वाले हैं। आपके पुत्र शंकरलालजी तथा रतनलालजी हैं। आपके घोंडीराम हेमराज के नाम से तथा शेंपमलजी के शेषमल परश्चराम के नाम से साहुकारी का ज्यापार होता है।

# कोलिया

#### वोलिया गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि प्राचीन समय में मारवाद में 'अप' नामी एक नगर था जिसका अनुमान वर्तमान में नागोर के पास लगाया जाता है। वहीं एक समय चौहान वंशीय राजा सगर राज्य करते थे,। इनके पुत्र कुँवर नरदेवजी को विक्रमा संवत् ७१९ में भट्टारकजी श्रीकनकसूरि महाराज ने जैन धर्म का उपदेश देकर जैन धर्मावलम् शो ओसवाल बनाया। महाराज का यह उपदेश 'वूली' नामक शाम में होने से इस खानदान वालों का गौत बुलिया या बोलिया कहलाया।

## मोतीरामजी बोलिया का खानदान, उदयपुर

इनके वंशज बहुत समय तक देहली और रणधरमोर नामक स्थानों में रहे। यहाँ इन्होंने कई नामी काम करके प्रतिष्ठा प्राप्त की। पंद्रहवी शताब्दी में इस वंश की ३३ वीं पीड़ी में टोडरमल्बी हुए। आपने रणधंमभोर में प्रसिद्ध गणगित का मन्दिर बनवाया। आपकी वृत्ति धार्मिक कार्यों की ओर विशेष रही। आपने अपने समय में काफ़ी दान पुण्य भी किया। आप हे पुत्र छाजूजी रणधंमोर से चित्तीद आये। इन्ही छाजूजी के वंश में यह खानदान है।

छाज्जी के पश्चात इस वंश में क्रमशः खेताजी, पशाजी, निहालचंदजी, जसपालजी,

सुल्तानजी, रंगाजी, चांखाजी, स्रजमलजी, कान्हजी, अनोपजी, मोतीरामजी, एक्लिंगदासंजी, अगवानदास जी, ज्ञानमलजी, और लल्लमीलालजी हुए जिनका थोडा सा परिचय हम नीचे देते हैं:—

छ जूजी—आप संवत् १४९' के खगभग चित्तौड़ जाकर महाराणा हुम्मा के पास रहें।
महाराणा ने आपका अच्छा सम्मान किया। आगने चित्तौड़ाढ़ के उत्पर हवेछी, धर्मशाला, और महावीर
जी का मीन्दर तथा एक तालाब बंबवाया। इनकी हवेछी की जगह इस समय चतुरमुजजी का
मन्दिर बना हुआ है।

निहालचन्द्जी—आपने चित्तौड्गद में महाराणा श्री उदयसिंहजी का प्रधाना किया। संवत् १६१० में आपने श्री महाराणाजी की पधरावनी की थी। उदयसागर की नींव आपही के प्रधाने में छगी।

जसपालजो-जन कि संवत् १६२४ में चित्तौड़ में साका हुआ उस समय आप तथा आप के भाई नेटे साके में काम करने आये। केवल दो पुत्र बचे जिनमें से बड़े सुल्तानजो संवत् १६३२ में कसबा पुर' में आकर बसे।

रगाजी-आपने महाराणा अमर्रसिहजी (बदे) और कर्णसिहजी के समय में प्रधाना किया। आपने शाहंशाह जहाँगीर के पास जाकर महाराणा अमर्रसिहजी की इच्छानुसार चार शतें तप कर मेवाद में से बादशाही थाणा उठवाया और देश में किर से अमन अमान स्थापित किया। आपकी सेवाओं से प्रसन्न होकर महाराणा साहब ने आप को हाथी पालकी का सम्मान बक्षा। साथ हो चार प्रांम की जागीर का पहा भी प्रदान किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं:—मेवदा क णोली, मानपुरा और जामुण्या। आपने उदयपुर शहर में घूमठावाली हवेली बनवाई जो आपकी इजत का एक खास संबूत है —जिसमें इस समय महाराज लक्ष्मनसिंहजी निवास करते हैं। यहां पर रंगाजी का एक शिलालेख का होना भी बतलाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपने कसवा 'पुर' में श्री नेमीनाथजी का मन्दिर भी बनवाया, आपके पांच पुत्र हुए—जिनके नाम क्रमशः चोखाजी, रेखाजी, राज्जी, श्यामजी, और पृथ्वीराजजी थे। इनकी शाखाएँ रंगावत कहलाई। रगाजी के छोटे भाई पचाणजी थे जिनके वंशज पचनावत कहलाते हैं।

चौखानी — आप मेवाइ की वकालत पर देहली मेने गये। आपके शोभा चन्दनी, रायभाणजी, उदयचन्दनी, सूरजमलनी और कर्मनी नामक पांच पुत्र हुए। कर्मनी महाराज गरीबदासजी ( महाराणा कर्मिहनी के छोटे कुँबर) की इच्छा उसार श्री हजूर में से उणियारे इन्तनाम के लिये भेने गये। वे वहीं पर संबत् १७२३ के माद्रपद माल में सामैवासो हुए। इनके साथ इनकी धर्मपत्नी सती हुई। जिनकी

छत्री व शिलालेख उणियारे में लप्पन हो के तालाव के पास मौजूर है। चोखाजी के माई राज्जी के वंश में रहभाणजी और सरदारसिंहजी हुए जिन्होंने अपने समय में फौज मुसाहिबी की।

अने।पजी-आपका जन्म संवत् १७४३ वार्तिक मास में हुआ। महाराणा श्री संग्रामसिंहजी (हितीय) ने आपको और आमाई देवजी को सरकारी काम के लिये देहली मेजे। आपने राज के कोटार का काम किया। इसके परचात् कपासन वगैरई कई परगर्नों पर आप हाकिम रहे। संवत् १९०३ में आपके पुत्र मोतीरामजी के विवाह में महाराणा की आग्र के घर पघरावणी हुई। आपने कपासन प्रान्त में अपने नाम से अनोपपुण नामक ग्राम बनाया। इस गांव में आपने बावड़ों और तालाब बँघवाया। साथ ही पोटला का तालाब भी आप ही ने बंघवाया। कसबा 'पुर' में आपने वर्षों हारा निर्मित श्री नेमानाथजी के मन्दिर का जीगीहार करवा कर एक नया सभा मंडप बन गया, तथा दूसरी मूर्ति स्थापन करवा कर उसकी प्रतिष्ठा करवाई। आपने वहाँ बाग बावड़ी और मंगलेक्वरणी का एक मन्दिर बनवाया। आपकी इवेजी 'पुर' में महलों के नाम से मशहूर है और आज भी होली दिवाली पर पंच वस्तूग के लिए आते हैं। आपकी जागीर में रंगाजी की जागीर के दो गांव मेवदा और कार्जोंली रहे। आपके मोतीरामजी, मोजीरामजी एवम् मानसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए।

मोतीरामिनी — आपका जन्म सम्बत् १७८३ की आवण सुदी र को हुआ। आपने सम्बत् १८१९ से १८२६ तक महाराणा श्री अरिसिंहजी की प्रधानगी की। इस अविध में एक बार संवत् १८२१ के क़रीव प्रधाने का काम दूसरे व्यक्ति को दिया गया था। मगर सुचार रूप से कार्य न चक्रने के कारण कुछ ही दिनों परचात् वापस आपको ही दिया गया। संवत् १८२६ में जब कि सिधिया के साथ वाकी सन्धि में बढ़वा अमरचन्द्रजी ने इनकी इच्छा के खिळाफ शर्ते तय कीं, इस शर्तनामें के अनुसार सरकार का जुकसान समझ कर आपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बाहर चले गये। थोड़े ही समय परचात महाराणा को इसकी असल्यित का हाल माल्यम हुआ तो ये वापस बुलवाये गये। मगर ये हाजिर न हो सके और उसी समय संवत् १९२८ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके स्वर्गवासी हो जाने के परचात् मी महाराणा साहब ने आपके पुत्र एकल्यिदासजी को श्यामधर्मी होने वगैरह के कई परवाने बक्षे जिससे माल्यम होता है कि महाराणा का आप पर प्रा भरोसा था। मोतीरामजी की जागीर में चार गाँव मेचदा, मानपुरा, काणोली और साददा थे। आपके एकल्यिदासजी और चलदासजी नामक दो पुत्र हैं।

उपरोक्त कार्यों के अतिरिक्त आपके द्वारा कई धार्मिक कार्य भी हुए। आपने कसारों की ओल में एक श्री ऋषभदेव भी महाराज का मंदिर तथा उपाश्रय बनवाया और उसकी प्रतिष्ठा संवत १८२० में करवाई।

संवत १८२३ में आपने आबू तीर्थ का संघ निकाला। इसकेअतिरिक्त आपने स्थानीय हाथीपोल और दिल्ली दरवाजा के बीच शहरपनाह के पास एक बावड़ी जनवाई जो आज भी आपके नाम से मशंहूर है।

अपके छोटे भाई मोजीरामजी का जन्म संवत् १७९१ में हुआ। आप पर महाराणा अरिसिंहजो का परा भरोसा था। आप उनके फौज मुसाहिब हुए। संवत् १८२२ में श्रीजी हुजूर दुइमनों पर चढ़े उस समय "विजयकटक" सेना में फौज मुसाहिब आप ही थे। इसके अतिरिक्त आप जावद, गोड्वाइ, वित्तीइ, कुम्मलगढ़, 'भोलवाइा, खोड़, वगैरह कई मुकामों पर फ़ौज लेकर समय र पर दुइमनों के मुकाबले पर भेजे गये थे। जिसके विषय में आपको कई परवाने प्राप्त हुए। जो इस समय इनके वंशजों के पास मौजूद हैं। उन परवानों से माल्हम होता है कि उस समय कई सरदार आपकी अध्यक्षता में रहे। अर कई स्थानों पर दुइमनों से आपको मुकाबला करना पड़ा।

पकितिगदासजी—आपका जनम संवत् १८१४ में हुआ। आपको केवल बीस साल की उम्र में ही प्रधान का पद इनायत हुआ। छोटी उमर होने से इस काम को आप अपने काका मौजीरामजी की सहायता से करते रहे। मौजीरामजी के स्वर्गवासी होने पर आपने इस काम को छोड़ दिया। इसके पश्चात आप फौज सुसाहिब बनाये गये। इस सर्विस में आपने राज्य की कई सेवाएँ की। कई छोटी बड़ी लड़ाइयां आपने बहादुरी के साथ लड़ीं।

संवत् १८५८ में जब इन्दौर के महाराज! यशवतराव होलकर ने नार्थद्वारे पर चदाई की । उस समय उन्हें रोकने के लिये आएं भी फौज लेकर नाथद्वारे पर पहुँचे थे । वहाँ के आक्रमण को रोक कर इसी साल माह महीने में आपने श्री ठाकुरजी को नाथद्वारे से उठाकर उदयपुर विराजमान किया । इसके परचात भी संवत् १८६५ तक आपको समय २ पर नाथद्वारे की रक्षा के लिए जाना पढ़ा था । सवत् १८७६ में राजनगर में माधीकुँवर सुखाराम का आना सुनकर वहां किसनाजी भाऊ के साथ आप भी पहुँचे और गद की रक्षा की । संवत् १८७६ में गुसाईजी कांकरोली के लिये राजतिलक का दस्त्र तथा १८७४ में जयपुर महाराजा भी सवाई जयसिंहजी का टीला लेकर गयें।

इसी प्रकार उपरोक्त प्रकार के आपने कई काम किये। आपकी सेवाओं से महाराणा हमीरसिंहजी भीमिसिहजी, जवानसिंहजी, सरदारसिंहजी और सरूपिंहजी सभी प्रसंत्र रहे। आप अन्तिमं समय तक अपने मालिकों की सेवा करते रहे। आपका स्वर्णवास ८७ वर्ष की अवस्था में संवत् १९०० में हुआ। उस समय के कागजों से पता चलता है कि करीब २ सभी उमराव, सरदार एवम् मरहठे अफसर आपकी इजति करते थे। तथा आपके साथ प्रेम रखते थे।

इनकी जागीर में इनके पिता के समय के चारों गाँव रहे। मगर संवत १८९० में मेवदा नामक गाँव के स्थान पर रूपाखेदी दी गई थी। इनके छोटे भाई अचलदासजी की जागीर में "भाँपों का खेदा" अलग ही था। एकलिंगदासजी के पुत्र भगवानदासजी एउम् अचलदासजी के पुत्र सबदासजी थे।

मंगवानदासजी—आपका जन्म संवत् १८५९ चेत बदी १४ को हुआ। संवत् १९०४ में महाराणा सरूपिंस्जी, की न.र.ज्गी होने से उन्होंने आपकी जागीर, गेणावट के गाँव, घर खेती वगैरह तव खाल से कर लिये। फिर संवत् १९१८ में महाराणा शम्भूसिंहजी ने रूपाखेदी के बजाय प्राम बाड्यो जागीर में प्रदान किया। भगवानदासजी का स्वैभैवास १९३९ में हुआ।

ज्ञानमलजी —आपका जन्म संवत् १८८८ तथा स्वर्गवास संवत् १९४० फाग्ण सुदी १४ को हुआ । आपने मुस्तकील तौर पर कोई काम नहीं किया ।

खन्मीलालजी--आपका जन्म संवत् १९२२ भसाद् बदी ९ को हुआ । संवत् १९५१ में आपके जिम्मे कवाजमा का कारखाना और संवत् १९५६ में गेणे का काम आपके सिपुदं हुआ जो बदस्तूर आप कर रहे हैं। आप भी राज्य की सेवाएँ बहुत ईमानदारी के साथ कर रहे हैं।

आपने देनीलालजी नामक एक पुत्र हैं। जिनका जन्म संवत् १९६५ में हुआ है। आपने संवत् १९८० में वा॰ ए॰ की दियी हासिल की। आप संस्कृत में शास्त्री परीक्षा की पास हैं। आप ने संस्कृत कादम्बरी के कुछ भागों का ( ग्रुक्तासीपदेश, महाश्वेत वृत्तान्त ) का अंग्रेनी में अनुवाद करके सन् १९३३ में प्रकाशित किया है। आप बड़े होनहार और प्रतिभाशाली युवक हैं।

# कामडिया

# में बाड़ोद्धारक भामाशाह का घराना, उदयपुर

इस घराने वाले सजजन काविद्या गौत्र के हैं । महाराणा सांगा के समय इस गौत्र के प्रसिद्ध पुरुष काविद्या भारमळ्जी रणयंबोर नामक किले के किलेदार नियुक्त किये गये थे। इनके पुत्र मेवाइ-उद्धारक वीरवर भामाशाह हुए। इन भामाशाह की वीरता, इनका स्वार्थ त्याग और इनकी बुद्धि-मानी को कौन इतिहास का पाठक नहीं जानता ? जब तक महाराणा प्रताप का नाम अमर रहेगा तब तक सर्वस्व त्यागी भामाशाह का नाम भी नहीं मुखाया जा सकता। मेवाइ में भामाशाह की जो अपूर्व सेवाएं हैं उनके समान विरले ही उदाहरण इतिहास में दृष्टि गोचर होते हैं। जिस प्रकार भामाशाह

ने अपने अपूर्व वीरत्व का परिचय दिया था उसी प्रकार अपनी चिरसंचित असंख्यात सम्पत्ति को महार रागा प्रताप की सेवा में अपित कर अपनी विशालता का परिचय दिया था । कर्नल जेम्सटाड के कथना- जुसार वह द्रव्य इतनी थी, जिससे २५ हजार सैनिक १२ वर्ष तक निर्वाह कर सके। कहना न होगा, कि इस सम्पत्ति को पाकर महाराणा प्रताप ने अपनी विखरी हुई शक्ति को बटोरा और मेवाड़ के बहुत से परगने अपने अधिकार में किये। भामाशाह का विस्तृत परिचय इस ग्रंथ के राजनैतिक विभाग में पृष्ठ ७३ में दिया गया है। उसी प्रकार इनके भाई काराचन्द ने भी बहुत बार युद्ध में लड़कर अपना हस्त कोशल दिखलाया था।

भामाशाह के परचात् उनके पुत्र जीवाशाह हुए। ये महाराणा अमर्सिहजी के प्रधान रहे हैं इसके परचात् जब महाराणा कर्णसिंहजी मेनाड़ की राजगही पर विशाज तब जीवाशाह के पुत्र अक्षयराज मेनाड़ के प्रधान बनाये गये। इस प्रकार तीन पुरत तक प्रधानगी का काम इस वंश के हाथ में रहा। और इस वंश वालों ने बड़ी योग्यता से उसे संवालित किया।

अक्षयराज की कुछ पुश्त पश्चात् जयचन्द्जी, कु दूनजी और वीरचन्द्जी नामक तीन बन्धु हुए । प्रजा की तरक से जब आप छोगों के पुश्तैनी तिछक के सम्मान में फर्क आने छगा तब तत्काछीन महाराणा सरूपसिंहजी ने एक नये परवाने के द्वारा फिर से आपका सम्मान बदाया । यह परवाना इसी ग्रन्थ में राज-नैतिक और सैनिक महत्व नामक शीर्षक में 'सर्वस्व ध्यागी भामाशाह वाले हेडिंग के अंडर में दिया गया है।

शाह कुन्दननी के सर्वाईरामजी और अंबालालजी नामक २ पुत्र हुए । अम्बालालजी की स्थिति इस स्मय बहुत साधारण रह गई थी। अतएव आपने प्रारम्भ में दुकानदारी की। पश्चात् आपने उमरावों एवृम् सरदारों की बकालत का काम करना प्रारम्भ किया। इसमे आपको बहुत सफलता रही। यही नहीं बलिक इन्हीं उमरावों में से एक झाडोल राज से अस्पको चोकड़ी नामक एक शाँव जागीर में मिला जो आज भी आपके वंशाजों के पास है। आपके समय में पुश्तैनी तिलक में सम्माम का फिर झगड़ा हुआ। इस बार भी महाराणाजी की ओर से फैसला होकर उस परवाने की पावन्दी करवाई गई। आपको संवत् १९७६ में स्वर्गवाम होगया। आपके तीन पुन हुए जिनके नाम क्रमशः बहुतलालजी, अमरसिंहजो और मनोहरसिंहजी हैं। इनमें से अमरसिहजी स्वर्गवासी होगये। बहुतलालजी आज कल अपने पिता जी के स्थान पर वकालत को करते हैं। आपके भाई भी वकालत करते हैं। आप लोग मिलनंसार सज्जन हैं। बहुतलालजी के काललालजी और छगनलालजी नामक २ पुत्र हैं। मनोहरलालजी वकालत करते नेहैं। छगनलालजी पुलिस ट्रेनिंग पास करके प्रेक्टिस कर रहे है। मनोहरलालजी के रोशनसिंहजी और जसवन्तलालजी नामक दो पुत्र हैं।

# चील मेहता

# मेहता रागसिंहजी का घराना, उदयपुर

इस परिवार का इतिहास बहुत पुराना है। इस परिवार में मेहता जालसी नामक एक बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं। वे तत्कालीन जालोर के राव मालदेव के बढ़े विश्वास पात्र सेवक थे। जब कि चिस्तोद पर रावल रतनसिंह राज्य करते थे उस समय मेवाड पर अलाउद्दीन ने चढ़ाई की और चिस्तौद का किला हस्तगत कर लिया और अपने पुत्र खिजरखां को यहाँ का शासक नियुक्त कर वह वापस छीट गया। १० वर्ष परचात् सोनगरा मालदेव को विश्वास पात्र समझ कर खिजरखां इन्हें यहाँ का गवन र बना कर चला.गया। इसी समय महाराणा हम्मीर अपने पैतृक राज्य को पुनः प्राप्त करने की लालसा में लो हुए थे। उस समय जालसीजी मेहता द्वारा आपको बहुत सहायता मिली और आप विस्तौद का उद्धार करने में समर्थ हो सके। जालसी मेहता के परचात् मेहता चीलजी इस परिवार में बड़े नामांकित पुरुष हुए जिनका विशेष परिचय इसी प्रनथ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक अध्याय में दिया जा चुका है। इन्हीं चीलजी मेहता की संताने चील मेहता कहलाई। वास्तव में आप लोगों का गीत्र भंडसाली है।

मेहता चीलजी के कई पुश्तों के पश्चात् १९ वीं शतादि के मध्य में इस परिवार में मेहता ऋषभ दासजी हुए। इनके पुत्र मेहता रामसिंह जी थे। मेहता रामसिंह जी बढ़े होशियार, पराक्रमी, बुद्धिमान और चतुर राजनीतिज्ञ थे। आप कई बार मेवाड़ के प्रधान बनाये गये। आपने राज्य के हित के बहुत काम किये। आपको जागीर में गांव तथा सोना वगैरह इनायत किया गया था। आपका विशेष परिचय हम छोग इसी ग्रंथ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक अध्याय में कर चुके हैं।

ं मेहता रामसिंहकी के वख्तावरसिंहजी, गोविन्दसिंहजी जालिमसिंहजी, इन्द्रसिंहजी तथां फतह-सिंहजी नामक ५ पुत्र हुए।

-संवत् १९०३ में मेहता रामसिंहजी अपने पांचों पुत्रों को छेकर ज्यावर चछे आये, और यहाँ संवत् १९१४ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके बड़े पुत्र वस्तावरसिंहजी आपके सामने ही गुजर गये थे। उनके नाम पर गोविंदसिंहजी के छोटे पुत्र कीर्टिसिंहजी दत्तक गये। इस समय इनके परिवार में जवरसिंहजी । नामक एक बालक जोधपुर में विद्यमान हैं।

मेहता रामसिंहजी के द्वितीय पुत्र-गोविंदसिंहजीं का परिवार ब्यावर में ही रहता रहा। इनके परिवार का विस्तृत परिचय नीचे दिया जा रहा है। इनके तीसरे पुत्र जालिमदिंहजी को संवत् १९१८ में मंहाराणा शंभू सिहजी ने उदयपुर बुलालिया, तथा चौथे पुत्र इन्द्रसिहजी को बीकानेर महाराज ने बुलालिया। अभी इनके परिवार में पृथ्वीसिहजी जयसिहजी तथा वीरसिहजी अजमेर रहते हैं।

मेहता जिल्मिसिंहजी —आपने राशमी प्रान्त में अपने नाम से जिल्मिपुरा नामक एक गाँव बसाया। संवत् १९२५ में आप सादड़ी के हाकिम थे। लेकिन आपने वेतन नहीं लिया। पश्चात् आप हिसाय दफ्तर के हाकिम बनाये गये। दरबार ने प्रसन्न होकर बरोड़ा नामक गांव तथा एक नौहरा प्रदान किया। संवत् १९३१ में आपने अपने स्थान पर बड़े पुत्र अक्षयिसिंहजी को जहाजपुर कॉ हाकिम बनाकर मेजा। संवत् १९३६ में आप स्वर्गवासी हो गये। आपके अक्षयसिंहजी, केशरीसिंहजी और उप्रसिंहजी नामक ३ पुत्र हुए।

महता श्रह्म सिंहजी — आपने जहाजपुर जिले की आय को बदाया, तथा अपने साई और पुत्रों के नाम पर अखयपुरा, केसरपुरा और जीवनपुरा नामक र गाँव बसाये। आपको महाराणा ने निम्बाहेदा के सरह ही मामले में अपना मातेमिद बनाकर भेजा था। इसके परचात् आप क्रम्मलगढ़ और मगरे के हाकिम बनाये गये। आपने लुटेरे भीलों को कृषि में लगाया तथा मगरा जिले की आबादी बढ़ाई। इसके बाद आप मांडलगढ़ तथा भीलवादा के हाकिम हुए। संवत् १९४० में आपके ज्येष्ठ पुत्र जीवनसिंहजी के विचाह प्रसंग पर महाराणा आपको हवेली पर मेहमान होकर पधारे। संवत् १९५६ के अकाल के समय आपने गरीब लोगों की बहुत इमदाद की। भिंदर ठिकाने को कर्ज मुक्त करने की व्यवस्था आपने व्यवस्थित ढंग से की। इसी तरह आप माल, फौज, खजाना, निज सैन्य सभा आदि महक्मों में कार्य्य करते रहे। और संवत् १९६२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र जीवनसिंहजी तथा बहावंतसिंहजी हुए, इनमें यहावंतसिंहजी, केशरीसिंहजी के नाम पर दक्तक गये।

महता जीवनसिंहजी—आप छगातार ३५ सालों तक कुम्भलगढ़, सहाड़ा, कपासन, जहाजपुर, चित्तीड, आसींद, मीलवाड़ा, मगरा आदि स्थानों के हाकिम रहे। महाराणाजी ने समय ३ पर पुरस्कार आदि देकर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाई। मेवाड़ के रेजिडेंट तथा अन्य अंग्रेज आफीसरों ने आपकी प्रदेध कुशलता व कार्य्य शक्ति की समय २ पर सराहना की है। कुछ सालों से आप महद्राज सभा के मेग्बर नियुक्त हुए हैं। महाराणा भूपालसिंहजी को आप पर बड़ी छुपा है। आपके तेजिंद्रजी, मोहनसिंहजी, तथा चुद्रसिंहजी नामक ३ पुत्र हैं।

महता जसवन्तिसिंह जी — आप मेहतां जीवनिसिंह जी के छोटे श्राता हैं तथा अपने काका केशितिसिंह जी के नाम पर दसक गये हैं। आपने राज्य के विविध प्रतिष्ठित पूर्वों पर काम किया है। कई वर्षों, तक आप जोधपुर की शीसीदिनीजी महारानी के पास कामदार रहे। इसकें बाद आप मेवाइ में वित्तीड़ आदि कई स्थानों के हाकिम रहे। अब भी आप मेवाइ में हाकिम हैं। आप सुधारक विचारों के और वहें मिलनसार सजान हैं। आपके नाम पर मेहता जीवनसिंहजी के तीसरे पुत्र चन्द्रसिंहजी दत्तक आये हैं। आप उदयपुर रेखवे में ट्राफिक सुपरिंटेन्डेन्ट हैं। इसी तरह जालिमसिंहजी के तीसरे पुत्र मेहता उप्रसिंहजी के पुत्र मदनसिंहजी और पौत्र प्रतापसिंहजी तथा राजसीजी विद्यमान हैं।

महता तेजसिंहजी—आप बी॰ ए॰ एछ॰ एछ० बी॰ तक शिक्षा प्राप्त कर कुछ समय तक सीता पुर में बकाळात करते रहे। संवत् १९७५ में कुम्भळगढ़ और साम्भर प्रान्त के हाकिम के पद पर नियुक्त हुए संवत् १९७८ में आप राजकुमार भूपाळसिंहजी के प्राह्वेट सेकेंटरी नियत हुए और उनके राज्य पद पाने पर भी उसी पद पर अधिष्ठित रहे। महाराणाओं ने आपको सोने का छंगर प्रदान कर सम्मानित बढ़ाया है। सन् १९३१ के फाल्युन मास में आपको दरबार ने जाळमपुरा नाम का गाँव जागीर में बख्ता है।

महता मोहनसिंहजी—आप राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों में से है। आपने अपनी विद्वता और अपनी अपूर्व सेवा से राजस्थान के नाम को उज्जवल किया है। प्रारम्भ में आप एम॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ तक शिक्षा प्राप्त कर इंलाहाबाद आगरा और अजमेर के कॉलेजों में प्रोफे तर रहे। इसके बाद आपने पंडित बेंकटेश नारायणजी तिवारी के सहयोग में प्रयाग की सुप्रसिद्ध सेवा समिति के कार्य्य को संचालित किया। इसके बाद संवत् १९७८ में आप कुँम्भलगढ़ के हाकिम बनाये गये। इसके पश्चात् आप उदयपुर राज्य के असिस्टंट सेटलमेंट आफीसर के पद पर नियुक्त हुए। सन् १९२५ में आपने इंग्लेंड जाकर वेरिस्टी की यरीक्षा पास की और लंदन युनिवर्सिटी की सर्वोच्च उपाधि पी॰ एच० डी॰ प्राप्त की। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि राजपूताने में यह पहिले ही महानुभाव हैं, जिन्होंने सब से पहिले इस सम्माननीय उपाधि को प्राप्त किया है। इसके बाद आप भारत आये, तथा मेवाड़ स्टेट, के रेवेन्यू आफीसर के पद पर नियुक्त हुए।

डाक्टर मोहनसिंहजी का ऊपर थोड़ा सा परिचय दिया गया है। सब पहिलुवों से आपका जीवन बड़ा गौरवपूर्ण तथा प्रकाशमय है। मानवीय सेवाओं के भावों से आपका हृदय छवाछव भरा है। स्वार्थ त्याग के आप अवलंत उदाहरण हैं। राजस्थान में सब से पहिले बढ़े पाये पर स्काउटिंग का काम आपही ने शुरू किया। विद्या भवन जैसी आदर्श संस्था आप ही के परम त्याग का फल है। यह एक ऐसी संस्था है, जो शिक्षा के उच्च आदर्श तथा देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रस्थापित की गई है संस्था है, जो शिक्षा के उच्च आदर्श तथा देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर प्रस्थापित की गई है और जहाँ दूर २ से स्वार्थ त्यागी विद्वान बुलाकर रक्खे गये हैं। यह संस्था भारतवर्ष में अपने ढंग की अपूर्व है।

## मेहता गोविन्दसिंहजी का परिवार (मेहता चिमनसिंहजी, ज्यावर)

जपर उदयपुर के दीवान मेहता रामित्रहजी के पुत्रों के घरानों का परिचय दिया जा चुका है। मेहता गोविन्दिसहजी मेहता रामित्रहजी के द्वितीय पुत्र थे। आपके छोटे भाई जालिमसिंहजी उदयपुर चले गये तथा आप ब्यावर में ही निवास करते रहे।

महता गोविन्दर्सिह जी—आपको ब्यावर के किमहनर कर्नेल विकासन ने ब्यावर तथा अजमेर के बीच जिटाणा नामक गाँव में एक हजार बीघा जमीन इनायत की। तथा जेटाणे में गवालियर राज का एक गढ़ था वह भी इनको दिया। इसके अलावा इस्तमुरारों जैसा सम्मान व आधे कस्टम के महस्ल की माफी का आहर दिया। उक्त जमीन तथा गढ़, अब तक आपके पौत्र मेहता चिमनसिंह जी के अधिकार में है। संवत् १९२७ में आप स्वर्णवासी हुए। आपके बड़े पुत्र कीर्तिसिंह जी आपके बड़े भाई मेहता बख्तावर्सिंह जी के नाम पर दक्तक गये।

महता रतनसिंहजी-आप मेहता गोविन्दसिंहजी के द्वितीय पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १८९८ में हुआ। आप ब्यावर म्युनिसिपैक्टिटी के मेम्बर रहे। संवत् १९३५ में आपका स्वर्गुनास हुआ।

मेहता चिमनसिंहजी —आप मेहता रतनसिंहजी के पुत्र हैं। आपका जन्म संवत् १९३५ में हुआ। आप २४ सालों तक लगातार ज्यावर म्युनिसिपेलिटी के सेम्बर रहे और सन् १९३३ से १९ तक असिल्डेंट कमिश्चर के यहाँ वकील रहे। ज्यावर में आपका लानदान पुराना तथा प्रतिष्ठित माना जाता है। आपके पुत्र अमरसिंहजी तथा रतनराजजी हैं।

मेहता रतनिर्दिहणी ने इंटर तक पढ़ाई करके एग्रीकलचर कॉलेज कानपुर से एक॰ ए॰ जी॰ की दिगरी प्राप्त की । पश्चात आप यू॰ पी॰ में एग्रीकलचर इन्सपेक्टर तथा अजमेर मेरवादा प्रान्त के मॉडलू फार्म के सुपिन्टेन्डेन्ट रहे । इस समय आप ज्यावर में निवास करते हैं । आपके छोटे भाई रणजीतिसिंह जी मेट्रिक में पढ़ते हैं ।

## चीलमेहता नाथजी का परिवार, उदयपुर

इ र खानदान के पूर्वज मेहता जालसीजी जालोर के सोनगरे चौहान मालदेव के विश्वास पात्र थे। सम्भव है जालसीजी उनके साथ मारवाड़ से मेवाड़ आपे हों।

मेहता जालसीजी महाराणा हमीरसिंहजी के समय में तथा मेहता चीलजी महाराणा उदयसिंहजी के समय में हुए। इनकी सेवाओं का विस्तृत विवरण हम इस अंथ के राजनैतिक महत्व नामक अध्याय में कर जुके हैं।

इस समय चीलजी के परिवार में १०-१५ कुटुम्ब उदयपुर में निवास करते है। इस परिवार के छोग महाराणा उदयसिंहजी के साथ चिन्तौड़ से उदयपुर चले आये। वहाँ पर आप लोग प्रातः स्मर्णीय महाराणा प्रताप के महलों के पास देवाली गाँव में रहने लगे।

महता नाथजी:—अठारहवीं शताब्दी के अंग में इस वंश में मेहता नाथजी हुए। घरेल कारणों से कुछ समय के लिए ये कोटे चले गये। संवत् १८०७ के लगमग भाप कोटे से मांडलगढ़ आये और मांडलगढ़ किले पर फीज के अफसर बनाये गये। साथ ही नवलपुरा नामक एक गाँव भी आपको जागीर में बल्ह्या गया। मांडलगढ़ किले पर आपकी बनवाई हुई बुर्ज अब भी नाथबुर्ज के नाम से मशहूर हैं। आपकी हवेली किले के सदर दरवाजे पर बनी हुई है। आपने किले के नजदीक एक पहाड़ पर विजासन माता का मंदिर बनवाया। इसी तरह अपनी हवेली के सामने श्रीलक्ष्मीनारायण का मन्दिर बनवाया। इस मंदिर की स्ववस्था के लिए राज्य की ओर से नवलपुरे में डोली (माफी की जमीन) है तथा शादी गमी के मौके पर मांडलगढ़ की पंचायत से लागत बगैरा आती है। आपका परिवार पुष्टि मार्गीय वैष्णव धर्मावलमी है। सेंवत् १८६९ में आपका स्वर्गवास हुआ।

महता लच्मीचन्दजी—आप मेहता नाथजी के पुत्र थे। अपने पिताजी के साथ कई छड़ाइयों में आप सिमिलित हुए थे। अंत में सम्वत् १८७३ में खाचरोल की घाटी में युद्ध करते हुए आप वीरगति नो प्राप्त हुए। उस समय आपके पुत्र जोरावरसिंहजी और जवानसिंहजी कमशा '५ और २ वर्ष के थे। ऐसे कठिन समय में इनकी चतुर माता ने इन दोनों शिशुओं का लालन पालन किया। इनको मदद देने के लिये महाराणा ने मांडलगढ़ के मेहता देवीचन्दजी को लिखा था। छेकिन बजाय मदद देने के इनका जागीरी का गाँव भी जप्त हो गया। इन दोनों शिशुओं के बालिग होने पर महाराणाजी ने इनके नाम का नवलपुरा गाँव सीवत् १९०४ में ४५) साल में इस्तमुरार का दिया। यह गाँव अब तक इस परिवार के पास चला आ रहा है। इसका रकवा करीव १५ हजार बीघा है। जब दरवार की नाराजी के कारण मेहता रामसिंहजी मेवाई छोड़कर वाहर चले गये उस समय जोरावरसिंहजो ने उनका साथ दिया और उनके साथ रहते हुए ज्यावर में स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र मोलमसिंहजी हुए। मोखमसिंहजी के पुत्र रघुनाथसिंहजी तथा पौत्र हरनाथिनहजी इस समय विद्यमान हैं।

मेहता जवानसिंहजी- — ये बढ़े प्रभावशाली पुरुप हुए । इन्होंने अपनी स्थिति वो बहुत उन्नत - किया-। इनको दरवार से कई बार सिरोपाव मिले। ये बढ़े बहादुर प्रकृति के आदमी थे। १९१० में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके चतुरसिंहजी और कृष्णलालजी नामक २ पुत्र हुए। ये दोनों धार्मिक वृत्ति के पुरुष थे।

महता चतुरींसहजी—आपने उदयपुर आकर निवास किया। संवत् १८९५ में आपका जन्म हुआ। आपने राजनगर, मेजा, भीमलत आदि परगनों का मुकाता लिया। कुछ समय बाद आप एकलिंगजी के मन्दिर के दरीगा बनाये गये। इसके बाद आप हुकुम खर्च के खजाने पर मुकरेर किये गये। आपको दरबार ने हाथी की बैठक, अमरजाही पगड़ी, डंकों की पछेनड़ी, गोठ की जीमण आदि इजातें दीं। इसके बाद आप अंतिम समय तक महाराणा शम्भूसिंहजी की महाराणी के कामदार रहे। आप अपना अव्यधिक समय ईश्वर उपासना ही में लगाते थे। इस तरह पूर्ण धार्मिक जीवन बिताते हुए संवत् १९७३ में आप स्वर्गन्वासी हुए। आपने सहेलियों की बाड़ी के पास|एक वगीचा बनवाया। मेहता चतुरसिंहजी के इन्द्रसिंहजी मदनसिंहजी, मालुमिंरहजी तथा जालिमिंसहजी नामक ४ पुत्र हुए और इसी प्रकार, मेहता कृष्णलालजी के माधवसिंहजी और गोविन्दसिंहजी नामक २ पुत्र हुए। इन बंधुओं में मालुमिसहजी का स्वर्गनास संवत् १९६५ में और माधवसिंहजी का इंवत् १९८५ में हो गया।

महता चतुरसिंहजी का परिवार—मेहता इन्द्रसिंहजी का जन्म संवत् १९१७ में हुआ। अपको सरहइ के कल के मामलों में और भीलों में अमन अमान रखने में महाराणा फतहसिंहजी ने कई इनाम दिये और रियासत के वाला आफीसर व अंग्रेज आफीसरों ने कई उत्तम साटीं फिकेट दिये। आप कसादिया, गढ़ी, झाडुआ आदि जिलों में बहुत असे तक तहसीलदार रहे और बाद में ऋषभदेवजी तथा एकलिंग भी के दारोगा रहे। आपके पुत्र कुन्दनसिंहजी इस समय मेवाइ के एकाउन्टेण्ट आफिस में इन्सपेक्टर हैं।

मेहता मदनसिंहजी कई टिकानों के नायब मुंमरीम तथा नायब हाकिम रहे। इस समय कुरा-वह टिकाने के नायब मुंसरीम हैं। अपने अपने भाई जालमसिंहजी के पुत्र फतहलालजी को दत्तक दिया है। मेहता मालुमसिंहजी के पुत्र मन हरसिंहजी मेवाद में सब इन्सपेक्टर पोलीस हैं। इनके पुत्र प्रताप-सिंहजी, सोमागसिंहजी और जीवनसिंहजी हैं। मेहता जालिमसिंहजी कोटारिये के नाथब मुंसरिम हैं। आपको साधु सन्संग व धार्मिक प्रंथों के अवलोकन का ज्यादा प्रेम है। आपके पुत्र बलवंतसिंहजी तथा फतहलालजी हैं।

महता कृष्णुसिंहजी का परिवार—मेहता कृष्णिसिंहजी के बढ़े पुत्र मेहता माधवसिंहजी थे। आपने मेवाइ में सबसे पहले मेट्रिक पास की। आपकी लिखित "माप विद्या प्रदर्शनी" नामक पुस्तक का बहुत प्रचार हुआ आपने १५ वर्ष तक परिश्रम कर मेवाइ के प्रत्येक गाँव की अक्षांस देशांश रेखा का मेवाइ की लग्न-सारिणी नामक एक प्रथ तयार किया था। आपके पुत्र रबसिंहजी साहित्यिक क्षेत्र-में प्रेम रखते थे। इनका संवत् १९७२ में २५ साल की आयु में स्वर्गवास हो गया। मेहता गोविन्दिसहजी के मनोहरसिंहजी तथा सज्जनिस्हिजी नामक २ पुत्र हैं।

# चतुर-साम्भार

## चतुर साम्भर गौत्र की उत्पात्त

इस गौत्र के इतिहास को देखने से पता चलता है कि पंवार वंशीय राजपूत खेमकरणजी के बेटे सामरसाजी हुए। इन्हीं के नाम से साम्भर गौत्र की उत्पत्ति हुई।

इसी वंश में आगे चलकर शाह जिनदत्तजी साम्भर हुए। आपने श्री सिद्धाचलजी की यात्रा का बढ़ा भारी संव निकाला। वहाँ पर एक वड़ा भारी स्वामी वात्सलय किया गया। इसमें भोजन की बहुत चतुराई की। जिससे मुग्ध होकर वहाँ के चतुरविध संघ ने आपको 'चतुर' की पदवी दी।

इसी वंश में आगे चलकर मेड़ते में शोभाजी के पश्चात् क्रमशः सोडलजी, मेलोजी, पोडोजी लालोजी, वालोजी, जसोजी, गुणोजी, टीलोजी, मालोजी, भीमचन्दजी और उनके पुत्र रायचन्दजी हुए।

# चतुरों का खानदान, उदयपुर

रायचन्द्रजी के वंश में खीमसीजी, तेजसीजी, लखमीचन्द्रजी और उनके पुत्र जोरावरमल्जी हुए। उन्नीसवीं शताब्दी में मेदता निवासियों पर तत्कालीन नरेश का कोप होगया जिससे वहाँ से कई लोग शहर छोड़कर बाहर चले गये। उसी सिलसिले में संवत् १८७६ में जोरावरमल्जी के पुत्र उम्मेदमल्जी पहले पहल मेदते से उदयपुर में आये।

े उस्मेदमलजी—सेठ उस्मेदमलजी चतुर पहले पहल फ़ौज में नौकरी करने के लिये जोधपुर गये। वे यहाँ आकर पहले पहल सेठ ठाकरसीदास ज्ञानमल की दुकान पर ठहरे। यह दुकान उस समय जागीरदारों के साथ लेनदेन का काम करती थी। उसी के साझे में आपने ज्यापार करना गुरू किया। जब महाराणा भोमसिंहजो की जादी वृंदी में हुई तब आपको पोदारी का काम मिला था। वृद्दी से वारस आने के बाद वहाँ आपने अपनी स्वतन्त्र दुकान कायम की। आपका स्वर्गवास संवत् १९०२ में हुआ। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से कर्मचन्दजी, छोगमलजी और चन्दनमलजी थे। इनमें से कर्मचन्दजी का स्वर्गवास केवल १२ वर्ष की उन्न में होगया। आपके पुत्र श्रीमालजी हुए। छोगमलजी और चन्दनमलजी ने राज्य में बहुत पार्या, ।

औसवाल जाति का इतिहास

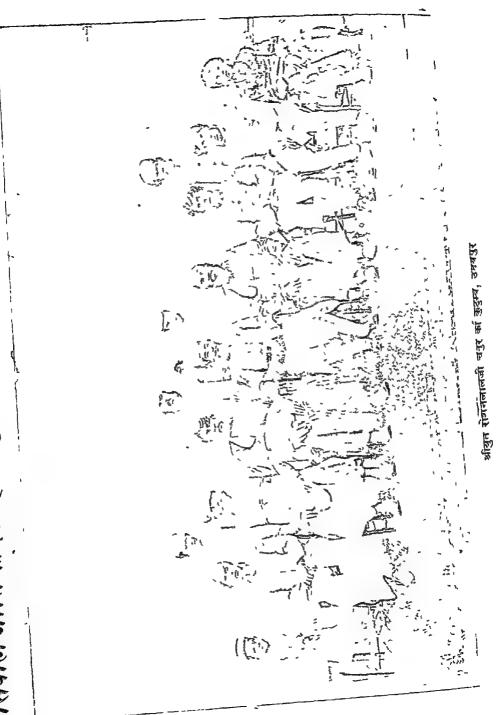

छोगमलजी ने उदयपुर से सिद्धाचलजी का एक पैदल संघ निकाला था। छोगमलजी का स्वर्गवास सवत् १९२७ में और चन्द्रनमलजी का १९४७ में हुआ। छोगमलजी के पुत्र केशरीचन्द्रजी और चन्द्रनमलजी के पुत्र लक्ष्मीलालजी हुए। आप सब लोग बढ़े दूरदर्शी और ज्यापार दक्ष थे। उदयपुर में आपका बहुत सम्मान था। सेठ श्रीमालजी चतुर का १९७१ में और केशरीचन्द्रजी चतुर का संवत् १९५६ में स्वर्गवास होगया। लक्ष्मीलालजी अभी बिद्यमान् हैं। सेठ श्रीमालजी ने बहुत परिश्रम करके उदयपुर में जैन पाठशाला की नींव दलवाई तथा आपके पुत्र चुन्नीलालजी ने कन्या पाठशाला स्थापित करवाई।

सेठ केशरीचन्द्रजी के पुत्र सेठ रोशनलालजी चतुर हैं। आप बड़े विद्या प्रेमी, धर्मवत्सल तथा सार्वजिनिक कार्यं प्रेमी पुरुष हैं। उदयपुर के अन्तर्गत आपने कठोर प्रयत्न करके कई सार्वजिनिक कार्यों की नींव डाली, जिनमें से उदयपुर की जैन धर्मशाला मुख्य है। यह धर्मशाला बहुत विशाल है और सं.१९६५ में बनी है। इसमें अभी तक करीब दो लाख रुपया लग चुका है। यह आपही के प्रयत्न का फल है कि उदयपुर में इतनी विशाल धर्मशाला बनकर तैय्यार हो गई। इसके पश्चात संवत् १९८३ में आपने सतत प्रयत्न कर उदयपुर में भोपाल जैन बोर्डिड हाउस की नींव अपने पास से दो हजार रुपया देकर उलवाई। इसमें जैन छात्रों को भोजन, बख देकर पदाया जाता है। इसके पश्चात् आपने जैन श्वेतान्वर लायबेरी की स्थापना करीब ५०० पुस्तकें अपने पास से देकर करवाई। यह लायबेरी भी बहुत सफलता के साथ इस समय चल रही है। संवत् १९८३ में आपने केशरियाजी में श्री तक्षाच्छाचार्यों श्री सागरानन्दस्रिजी की अध्यक्षता में ध्वजा दण्ड चढ़वाथा। इसी दिन श्री करेडाजी नामक तीर्थ रुपान, में ध्वजा दण्ड चढ़ाया गया तथा इसी अवसर पर अपके तरफ से यहां पर तीम मूर्तियां स्थापित की गई। आपने एक वढ़ा स्वामिवस्सल किया और ऋषभदेवजी में भी दिगम्बरियों को छोड़कर सारे गाँव को स्वामिवत्सल के रूप में जीमण दिया।

मतलब यह है कि उदयपुर के विद्या प्रचार, सार्वजिनक जीवन और धार्मिक जीवन के'
सेठ रोशनलालजी प्राण स्वरूप हैं। उदयपुर में जैनियों की शायद हो कोई ऐसी संस्था हो जिसमें आपका
हाय न हो। विद्या और धर्म से आपको बेहद प्रेम है। आप हदय की बीमारी के रहते हुँए
भी प्रत्येक मास में एक चतुर्वशी का उपवास करते हैं। स्थानीय विद्याभवन नामक संस्था मेहता
मोहनसिंहजी और आप दोनों के प्रयत्न से स्थापित हुई। इसके अतिरिक्त आपने उसमें १५०० हपये की सहायता
भी प्रदान की। आप स्थानीय आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं, स्युनिसिपल बोर्ड के व्हाईस प्रेसिडेण्ट हैं। तथा
केसरियाजी की प्रवन्ध वारिणो समिति के मेम्बर भी रहे हैं।

### क्रोंसंवाल जाते का इतिहास

- आपके बड़े पुत्र मनोहरलास्त्रज्ञी हैं। इस समय आप एम० ए० एस० एस० वी० के फायनस्त्र में पद रहे हैं तथा छोट़े पुत्र पार्श्वचन्दजी एक० ए० में विद्याध्ययन कर रहे हैं तथा प्रकाशमस्त्रज्ञी मिडिल में पढ़ रहे हैं।

सेठ श्रीमालजी भी केशारियाजी की प्रवन्ध कारिणी समिति के मेम्बर थे। आपके पुत्र सेठ चुन्नीलल जी भी केसरियाजी की प्रवन्ध कारिणी के मेम्बर रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८२ की आसोजसुदी ९ में हो गया। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम फतेलालजी तथा ओंकारलालजी है। फतेलालजी म्यु॰ बोर्ड में मेम्बर रह चुके हैं। बर्तमान में आप दोनों ही सज्जन फर्म का संचालन करते हैं। फतेलालजी के पुत्र रणजीतलालजी मेट्रिक में पद रहे हैं तथा लक्ष्मीलालजी के पुत्र रखबलालजी बालक हैं।

इस खानदान की विशेषता यह है कि बिना किसी विशेध के पांच पीढ़ियों से आप छोग शामिछ क्यवसाय कर रहे हैं। इस परिवार की उदयपुर मे बहुत अच्छी प्रतिष्ठा है।



# मुराड्या

# मुराड़िया गौत्र की उत्पत्ति

मण्डोवर नगर के राठोड़ वंशीय राजा चम्पकसेन बढ़े मशहूर हो गये हैं। आप ठाइर गौत्र के थे। आपको जैनाचार्य श्री कनकसेनजी ने जैन धर्म का प्रतिबोध देकर श्रावक बनाया। आगे चल कर आपके सानदान में सींगलजी, अजयभूतजी, संतकुमारजी, अजयपालजी तथा आमाजी नामक प्रसिद्ध पुरुष हुए आप लोगों ने हजारों लाखों रुपये शत्रुंजय, गिरनार आदि तीथों के संघ निकालने में, मंदिर बनवाने में तथा बढ़े र स्वामि वरसंल करने में खर्च किये थे। इसी परिवार में अजयपालजी की भार्या लागों सती हुई जिनका चत्रुतरा भीनमाल के पश्चिम दिशा में तालाब के किनारे बना हुआ है।

कहा जाता है कि उक्त आमाजी के यहाँ दाँत का व्यापार होता था। एक समय आपने एक व्या-पारी को दांत नहीं बेचे और बहुत मरोड़ की। इस व्यापार में दो लाख का नुकसान गया। फिर भी दाँत नहीं बेचे। इस मुख्ड से आप मुरिंड्या नाम से मशहूर हुए। तभी से मुरिंड्या वंश की स्थापना हुई।

मुरङ्या परिवार का परिचय, उदयपुर

उपरोक्त आमाजी के वंशाजों में शिवदासजो मुरड़िया नामक प्रभावशाली व्यक्ति हो गये हैं। आपके भोजाजी, रावसजो, हीराजी तथा खेमाजी नामक चार पुत्र हुए। आप लोगों का मूल निवासस्थान भीन

माल था। वहाँ से इस परिवार के प्रसिद्ध पुरुष होराजी को संवत् 183% में उदयपुर के तत्कालीन महाराणा वीरवर प्रताप ने भामांशाह के द्वारा बढ़े आदर सहित बुलाकर उदयपुर में बसाया। तभी से आपके वंशज उदयपुर में निवास कर रहे हैं। हीराजी के गोनाजी, बक्रराजजी, देवाजी तथा दूदाजी नामक चार पुत्र हुए। सुरिद्ध्या बच्छराजजी ने उदयपुर में शीतलनाथजी के मंदिर में ८५०००) की लागत से बावन जिनालय बनाये। आपके लालाजी तथा लोलाजी नाम के दो पुत्र हुए। लालाजी के पुत्र नगराजजी ने प्रसाद में एक बढ़ा मंदिर बनाया तथा उदयपुर में शांतिनाथजी के मंदिर की प्रतिष्ठा करवाई। आपके हाथों से अपनी कुलदेवी की प्रतिमा नदी में गिर गई। तभी से इस परिवार वाले कुलदेवी के बदले पीपल की पूजा करते हैं। आगे जाहर इस परिवार में सुरिहिया श्रीलालजी बढ़े ही नामांकित न्यित हुए। आपके अम्बावजी, चम्पालालजी, ज्ञानचन्दजी, फतेलालजी, प्यारच दजी तथा अर्जुनलालालजी नामक छः पुत्र हुए। आप सब भाइयों के परिवार इस समय उदयपुर में निवास कर रहे हैं।

मुरिडया ऋग्वावजी—आपका सं० १८९५ में जन्म हुआ । आप प्रारंभ में उदयपुर राज्य के असिस्टंट स्टेट इंजीनीयर तथा संवत् १९२५ में स्टेट इंजीनीयर के पद पर नियुक्त किये गये आपके द्वारा कई बढ़े २ काम किये गये हैं । उदयपुर के सुप्रसिद्ध और अत्यंत ही भव्य शम्भूनिवास महरू, जगनिवास तथा नाहर मगरे में शम्भू प्रकाश तथा शम्भूविलास नामक महल आप ही की निगरानी में बनवाये गये थे। इसी प्रकार सजानगढ़ और कई सद्कें भी आपके द्वारा बनवाई गई थीं। आपकी इन बहु मूल्य सेवाओं से प्रसन्त होकर महाराणा ने आपको सं० १९३६ में बलेणा घोड़ा का सम्मान बल्शा। इसी तरह महाराणा शम्भूसिहजी ने भी आपको रेन नामक गाँव व एक वाड़ी इनायत कर सम्मानित किया था। महाराणा सजानसिहजी की भी आप पर बड़ी कृपा थी। वे इनको अम्बाव राजा के नाम से सम्बोधित करते थे। महाराणा फतेसिहजी आपसे बढ़े प्रसन्न रहे। आपका संवत् १९५१ में स्वर्गवास हुआ। आपका अग्निसंकार महासितयों में हुआ। तथा वहीं पर आपकी छत्री भी बनी हुई है। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नामपर आपके छोटे भाई ज्ञानजी के छोटे पुत्र हीरालालजी दक्तक आये।

मुरिंदिया हीराताताजी—आपका सं १९३० में जन्म हुआ था। आप ने भी पी० डब्ल्यू े ही० में सिर्विस की। आपके द्वारा कुम्भलगढ़ के महल, चित्तीढ़गढ़ का फतह प्रकाश महल, उदर्यपुर का मिण्टहाँ (दरवार हाँछ) आदि २ कई सुन्दर भवन बनवाये गये। जिनमें लाखों रुपये खर्च हुए। इसके अतिरिक्त भारत प्रसिद्ध रमणीय "सहेलियों की बादीं" नामक प्रसिद्ध बगीचा भी आपकी निगरानी में बना था। इसी प्रकार स्टेट की कई जीनिंग फेक्टरियाँ, तालाब वगैरह आपके द्वारा निर्मित करवाये गये। आपकी

इन सेवाओं से महाराणाजी बढ़े प्रसन्न हुए। आपको सं १९८९ में बैठक का सम्मान प्राप्त हुआ। आपके बसंत लालजी एवं सुन्दरलालजी नामक दो पुत्र हैं।

बसन्तीलालजी मुर्हिया—आपका सं० १९५२ में जन्म हुआ। आप बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि के सज़न हैं। आप देहरादून फारेस्ट कालेज की परीक्षा में सारी युनिवर्सिटी में प्रथम नम्बर से पास. हुए थे इसके उपलक्ष्य में आपको मेडल्स भी मिले थे। वर्तमान में आप मेवाड़ स्टेट के कन्सरवेटर के पद पर काम कर रहें हैं। आपके मनोहरसिंहजी, सुगनसिंहजी, मोतीसिंहजी तथा वीरसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें से मनोहर सिंहजी बी॰ एस॰ सी॰ आनर्स की परीक्षा में उत्तींण हो चुके हैं।

सुन्दरलालजी—आपका जन्म संवत् १९६० में हुआ । आपने एफ० एस० सी० तक पढ़ाई कर बनारस युनिवर्सिटी से सिवल इंजिनिरिंग पास की । इस समय आप उदयपुर स्टेट के नवीन रेखवे दि० में असिस्टेट इंजीनियर है ।

चम्पालालजी मुरिडिया—आप मुरिडिया श्रीलालजी के पुत्र तथा अम्बावजी के छोटे श्राता थे। आपका सं० १८९८ में जन्म हुआ था। आप वहे व्यवस्थापक, दूरदर्शी तथा साहसी व्यक्ति थे। आपको आरज्या टिकाने की व्यवस्था बड़ी योग्यता से की। आप बड़े प्रसन्न चित्त तथा उदार हृदय के सजन थे। आपका सम्वत् १९६४ में स्वर्गवास हुआ। आपके नाम पर आपके छोटे श्राता प्यारचंदजी के पुत्र माल्य-सिंहजी गोद आये।

ज्ञानमत्तनी मुरिडिया—आप मुरिडिया श्रीलालनी के तीसरे पुत्र थे। आपके हमीरिसिंहनी एवं हीरालालनी नामक दो पुत्र हुए। इनमें होरालालनी अम्बावनी के नाम पर दत्तक चले गये हैं।

हमीरसिंहजी मुरिडिया—आपका सम्वत् १९२५ मे जन्म हुआ था। आप बड़े ही सज्जन थे, जाति सुधार के कामों में आप बड़ी दिलचस्पी से भाग लेते हैं। आपने मेवाड़ के ४४ गाँव के पंचों की सम्मति से जाति सुधार के नियम भी बनवाये थे। आप बड़े विवेकशील तथा दूरदर्शी सज्जन थे। अभी कुछ मार्थ पूर्व आपका स्वर्गवास हुआ। आपके मदनसिंहजी एवं रणजीतसिंहजी नामक दो पुत्र हुए।

मदनींसहजी मुरिडिया—आपका सन् १८९१ में जन्म हुआ। आएने मेट्रिक्यूछेशन पास कर गवर्नमेंट के खर्चे से सन् १९१४ में मुरादाबाद पोलिस ट्रेनिंग में शिक्षा प्राप्त की। तदनंतर आपने अजमेर मेरवाड़ा तथा गवर्नमेंट रेख्वे पोलिस में करीब १६ वर्ष तक सब इन्सपेक्टर के पद पर काम किया और यहाँ से पेंशन मिलने पर उदयपुर के महाराणाजी ने आपको मेवाड़ में सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलिस के पद पर नियुक्त कर सम्मातित किया। वर्तमान में आप भीलम हा डिवीज़न के पोलिस सुपरिन्टेन्डेण्ट हैं। आप बढ़े

# पोसवाल जाति का इतिहासं क



श्री सेठ रोशनलालजी चतुर, उदयपुर.



रणजीतसिंहजी मुराइया बी. ए एस. एस. वी , उदयपुर.



श्री हमीरसिहजो मुरबिया, उदयपुर.



श्री जोधसिंहजी मेहता नी ए. एल एल. नी , उदयपुर.

ही कार्य कुशल, योग्य व्यवस्थापक तथा पोलिस के कार्मी में निपुण हैं। इस लाइन में आपका अनुभव काफी बढ़ा चढ़ा है। आपके रतनसिंहजी तथा मोहनसिंहजी नामक दो पुत्र हैं।

रतनिसिंहनी मुरिदिया—आपका सन् १९११ में जन्म हुआ। आप बढ़े उत्साही तथा मिलनसार सजन हैं। आप एक० एस० सी० की परीक्षा पास कर इस समय एत्रीकलचर कॉलेन एना में विद्याध्ययन कर रहे हैं। आपके भगवतिसिंहनी नामक एक पुत्र हैं। मोइनिसिंहनी मुरिद्या का जन्म सन् १९१५ में हुआ। आप बढ़े तीक्ष्ण बुद्धि के युवक हैं। आपने आगरा युनीविसिटी से प्रथम दनें में F. Şc, की परीक्षा पास की तथा इस समय अलाहाबाद युनिविसिटी में B. Sc. की परीक्षा में बैठे हैं। आप बढ़े मिलनसार तथा उत्साही नवयुवक हैं।

रण्जीतासिंहजी मुरिडिया—आपका सन् १८९६ में जन्म हुआ। आप बहे योग्य, शिक्षित, गम्मीर तथा शांत प्रकृति के सज्जन हैं। आपने आगरा युनिविसिटी से बी॰ ए॰ की परीक्षा पास की। तदनन्तर आप एक॰ एक॰ बी॰ की परीक्षा में अहमदाबाद युनिविसिटी की प्रथम श्रेणों में उत्तीण हुए। इसके पश्चात् आप दो वर्ष तक आबू के ए॰ जी॰ जी के आफिस में छुडिशियक का काम करते रहे। मेवाद के उच्च अधिकारियों ने आपकी कार्य-कुशकता तथा प्रवन्ध चातुरी से प्रसन्ध होकर आपको उदयपुर सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर नियुक्त कर सम्मानित किया। इसके बाद आप कमशः बागोर, खमनोर, राज-नगर, आसिन्द आदि २ जिलों के हाकिम रह- चुके हैं। वर्तमान में आप कसाइया जिले के हाकिम हैं। आप बहे लोकप्रिय तथा अनुभवी सज्जन हैं। प्रजा व सरकार दोनों ही आपके कामों से बढ़ी प्रसन्ध रहती हैं। उदयपुर की ओसवाल समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके बाद जसवन्तिसहजी, प्रतापिसह जी तथा महेन्द्रसिंहजी नामक तीन पुत्र हैं। इनमें जसवन्तिसहजी बड़े तीक्ष्म बुद्धि वाले, सुशीक तथा होनहार बालक हैं। आपको चित्रकारी का बहुत शौक है। आप इस समय विद्यासवन में छठी क्लास में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

फतहलालजी मुरिइया— आप श्रीलारजी के चौथे पुत्र थे। आपका जन्म संवंत् १९०५ में हुआ। आप बुद्धिमान एवं साहसी पुरुष थे। आपका संवत् १९५९ में स्वर्गवास हुआ। आपके छत्रसिंहजी नामक एक पुत्र हैं। छत्रसिंहजी मुरिइया का जन्म संवत् १९५९ में हुआ। आप बड़े मिलनसार सज्जन हैं। आप वर्त्तमान में केळवा जागीरदार के यहां नामे सीगे की अफसरी का कार्य्य करते हैं। आप हिसाब के कार्मों में बड़े निपुण हैं। आपके सुजानसिंहजी, दलपतसिंहजी, जोधिसहजी तथा धनसिंहजी नामक चार पुत्र हैं।

श्री प्यारचंदजी मुरिड़िया— आप श्रीलालजी के पांचवे पुत्र थे। आपका जन्म संवत् १९१३ में हुआ। आप बड़े विचारशील तथा सहिल्णु प्रकृति के सज्जन थे। आप इंजिनीयरिंग डि॰ में सर्विस करते थे। आपकी निगरानी में कई भव्य इमारतें, तालाब, सड़कें वगैरह बनीं। आपकी इन सेवाओं से प्रसन्त होकर महाराणाजी ने, आपको ऋषभदेवजी तीर्थं के प्रबन्ध के सुपरिन्टेन्डेन्ट पद पर नियुक्त कर सम्मानित किया था। इसके परचात् आपने कई पदों पर काम किया। आप बढ़े मिलनसार तथा जैन धर्म के जानकार थे। आप बढ़े धार्मिक पुरुष थे। आपका संवत् १९८१ में स्वर्गवास हुआ। आपके चार पुत्र हुए जिनमें से श्री माल्झसिंहजी विद्यमान हैं। शेष सब आपकी विद्यमानता में ही स्वर्गवासी हो गये थे।

मुरिहिया मालूमिसिहजी—आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आपने एफ॰ ए॰ तक शिक्षा प्राप्त की। तदनन्तर आप स्टेट की ओर से बीजोव्यां के प्रथम श्रेगी के उमराव राव सवाई केशरीसिंहजी की नाबालिगी के समय गार्डियन नियुक्त हुए। इसके पश्चात् आप भदेसर ठिकाने के प्रधान कः गर्थकर्ता तथा बानसी ठिकाने के लुडिशियल व रेन्हेन्यू के ज्यवस्थापक पद पर नियुक्त हुए। तदनन्तर आप इसी ठिकाने की बागडोर सम्हालने के जवाबदारी पूर्ण कामको करते रहे। आप बड़े योग्य व्यवस्थापक तथा मिलनसार सज्जन हैं। आपके संग्रामिसिहजी तथा भीमिसिहजी नामक दी पुत्र हैं। आप दोनों बन्धु पदते हैं।

अर्जुनलालजी मुरिडिया—आप श्रीलालजी के छटे पुत्र थे। आपका जन्म संवत १९१७ में हुआ। आप सरल प्रकृति के धार्मिक पुरुष थे। आपका संवत् १९७१ में स्वर्गवास होगया। आपके बल्हबन्तिसहजी एवम् रोशनलालजी नामक दो पुत्र हैं। बल्हबन्तिसहजी ने मेट्रिक तक पढ़ कर सब इन्स्पेक्टर के ओहदे पर काम किया। वर्तमान में आप फारेस्ट में रेंज अफसर हैं। रोशनलालजा का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आपने भी मेट्रिक पास कर एल० सी० पी० एस० नामक मेटिकल हिप्री को प्राप्त किया है। इस समय आप नीमच में सर्विस करते हैं। आपके जतनिसहजी, लक्ष्मीलाल जी, चिमनिसहजी तथा मंवरलालजी नामक चार पुत्र हैं।

### मुराइया शोभालालजी वकील का खानदान, उदयपुर

इस खानदान के सजान उदयपुर में निवास करते हैं। इस परित्रार में मुरिड्या शोभ लालजी एवं जवाहरचन्दजी दोनों श्राता हुए।

मुरिहया शोमाचन्दजी एवम् जवाहरचन्दजी—मुरिह्या शोभाचन्दजी बढ़े प्रसिद्ध वकील हैं। आप इस समय उदयपुर में वकाला । करते हैं। अखिल मारवाड़ के श्वेताम्बर जैन धर्मानुयायियों के आप आनरेरी वकील हैं। आपके कुँवर इमीरमळजी मुरदिया नामक पुत्र हैं। मुरदिया जवाहर वन्दजी भी बदे नामी वकील हो गये हैं।

कुँवर हमीरमलजी मुरिटिया— आप इस समय एक प्रा बी में इन्दौर में पढ़ रहे हैं। आप बढ़े तीक्ष्ण बुद्धि वाले, उत्साही तथा मिलनसार सज्जन हैं। जातीय सुधार सम्बन्धी कार्मों में तथा सार्व-जिनक कार्यों में आप बढ़ी लगन और उत्साह के साथ माग छेते हैं। आपको कई बढ़े र महानुभावों की ओर से अपने र साटिफिक्ट प्राप्त हुए हैं। ओसवाल समाज को आप सरीखे होनहार नवयुवकों से बहुत आशा है।



# शिक्षोदिया

#### शिशोदिया गौत्र की उत्पत्ति

मेवाब के शिशोदिया वंशीय महाराणा कर्णसिंहजी के पुत्र श्रवणजी से इस गौत्र की उत्पत्ति हुई है। श्रवणजी ने तेरहवीं शताब्दी में यति श्री यशोभवस्ति (शांतिस्रिजी, से जैन धर्म की दीक्षा प्रहण कर श्रावक के वारह ब्रत अंगीकार किये। तभी से आपके वंशज जैन मतानुयायी हुए तथा शिशोदिया गौत्र के नाम से प्रसिद्ध हुए।

# शिशोदिया खानदान, उदयपुर

शिश्मीदिया वंश के आदि पुरुष अवणजी के वंश में आगे जाकर हूँग्रसीजी बड़े नामी व्यक्ति हो गये हैं। आप महाराणा लालाजी के कोबार के काम पर नियुक्त थे। आपकी सेवाओं से प्रसन्त होकर महा: राणाजी ने आपको सिरोपाव तथा सुरपुर नामक गाँव जागीर में प्रदान कर सम्मानित किया था। इस समय भी पुर के पास सरूप्रियों के महल के खंडहर विध्यमान हैं। आप लोग सुरपुर के जागीरदार होने की बजह से सरूप्रिया नाम से मशहूर हुए। हूँगरसीजी ने आदिश्वर का एक मंदिर बनाया जो इस समय इन्दौर स्टेट में रामपुरा नगर के पास है। आपकी कई पीढ़ियों बाद इस वंश में वरसिंहजी नामक व्यक्ति हुए। इनके रंगाजी तेजाजी तथा मियाजी नामक तीन पुत्र हुए।

शिशोदिया तेजाजी का खानदान उद्यपुर में व रंगाजी का बेगूँ में निवास करता है। तेजाबी की चौथी पीढ़ी में वीरवर सिंघवी दयाळदासजी नामक एक अत्यन्त ही नामांकित व्यक्ति हुए।

#### संघवी दयालदासजी का घराना

संघवी दयालदासजी—आप बड़े ही वीर तथा पराक्रमी सज्जन थे। आप तथा आपके प्रैंज मारवाड़ में रहते थे। तदनंतर आपके साहस तथा वीरता से प्रसन्न होकर उदयपुर के तत्कालीन महाराणा ने आपको उदयपुर खुला लिया। तभी से आपके वंशज उदयपुर में निवास कर रहे हैं। संघवी दयालदासजी ने उदयपुर में आकर अपने साहस, वीरता तथा व्यवस्थापिका शक्ति का परिचय देना प्रारम्भ किया। आपके इन गुणों को देखकर उदयपुर के महाराणा ने आपको प्रधानगी के उच्च पद पर विभूषित किया जिसे आपने बहुत योग्यता से सम्पादित किया। आपका पूर्ण परिचय हम इस प्रनथ के राजनैतिक और सैनिक महत्व नामक अध्याय के उदयपुर विभाग में दे चुके हैं। आपके सांवलदासजी नामक एक पुत्र हुए। इसके बाद का इतिहास अब तक अप्राप्य है।

#### वेगूं का शिशोदिया खानदान

हम जपर लिल आये हैं कि वर्रासहजी के ज्येष्ठ पुत्र रंगाजी का परिवार बेगूं में निवास करता है। इस लानदान में भी बहुत बड़े २ ब्यक्ति हो गये हैं। शिशोदिया रंगाजी की पाँचवीं पीढ़ी में प्रहलादजी नामक एक बड़े नामाङ्कित ब्यक्ति हुए।

शिशोदिया प्रहलादजी—आप बढ़े बीर, साहसी तथा प्रभावशाली सज्जन थे। आपने अपने नाम से प्रहलादपुरा नामक एक गाँव भी बसाया था जो आज दौलतपुरा के नाम से मशहूर है। इस गाँव में आज भी आपकी छतरी बनी हुई है। आपने राज्य की बहुत सेवाएँ की जिनसे प्रसन्न होकर तत्कालीन महाराणाजी ने आपको संवत् १७७२ में एक कुआ, १५ बीघा जमीन, बाग के वास्ते ४ बीघा जमीन, "नगर सेठ" की इज्जत आदि सम्मानों से सम्मानित किया। आपके वंशजों के पास इसका असली पट्टा तथा यह जागीर आज भी विद्यमान है तथा स्टेट में आज भी आप लोगों का वैसा ही सम्मान चला आता है। प्रहलादजी के बस्तसिंहजी नामक एक पुत्र हुए।

शिशोदिया बख्तसिंहजी—ऐसा वहा जाता है कि आपने अपने चाचा अर्जुनसिंहजी के साथ इन्दौर नरेश वीर मरहठा सरदार मल्हारराव होळकर की खूब सेवाएँ की जिनके उपलक्ष्य में आपको रामपुरा भानपुरा जिले में जागीरी तथा अन्य कई सम्मान इनायत किये गये थे। इसका एक रुक्का आपके वंशजों के पास मौजूद है। आपके महलों के खण्डहर आज भी रामपुरा में शिशोदिया के खण्डहर के नाम से मशहूर है। आपके पश्चात् आपके पौत्र शिवलालजी भी बढ़े प्रसिद्ध सज्जन हुए हैं।

शिशोदिया शिवलालजी-अाप बड़े थोग्य तथा वीर पुरुष थे। आपको वृत्दी रियासत की ओर

से वहाँ के बागी मीनों नो दबाने के उपलक्ष में दो गाँव जागीर में बक्षे गये थे जिसको सनद भी आपके वंशाओं के पास है। इसके अतिरिक्त बेगू ठिकाने ने आपकी कारगुजारी से प्रसन्न होकर आपकी परतापपुरा नामक गाँव इनायत किया था। आपके किशोरिसंहजी, द्वारकादासजी तथा गोकुलचन्दजी नामक तीन पुत्र. हुएं। इनमें किशोरिसंहजी नवलजी के नाम पर दक्तक आये। किशोरिसंहजी के ब्रजलालजी, गिरधारीसिंहजी तथा गोविन्दिसहजी नाम के पुत्र हुए। ब्रजलालजी की धमंपती अपने पित के साथ सती हुईं। गिरधारीसिंहजी के पुत्र तस्तिसहजी के मनोहरिसंहजी, रघुवरिसंहजी तथा रघुनाथिसिंहजी नामक पुत्र हैं। इसी प्रकार गोविन्दिसंहजी के यशवंतिसहजी तथा इनके केशरीसिंहजी एवं गोवर्द्धनिसहजी नामक पुत्र हैं। आप लोग, इस समय सर्विस क्रते हैं। इसी प्रकार इस खानदान में शिशोदिया नथमलजी तथा हरिसंहजी विद्यमान हैं। आप लोगों ने मेवाइ राज्य में बहुत काम किये हैं तथा कई ओहदों पर भी रहे हैं।

#### शिशोदिया साहबलालजी का खानदान, उदयपुर

इस खानदान के प्रसिद्ध पुरुष दूंगरसीजी का वर्णन हम पिछले पृष्टों में कर चुके हैं। आपके परिवार में एकलिंगदासजी बदे नामी व्यक्ति हुए। आपने कई सार्वजनिक काम किये हैं। आप के द्वारा बती हुई तितरही के पासकी डाकन कोटना की सराय, तोरनवाली बावदी तथा उदयपुर में सरूप्रियों के घर के सामने का मन्दिर आज भी आपकी अमर कीर्ति के चोतक हैं। आपके सात पुत्र हुए। इनमें यह खानदान साहबलालजी से सम्बन्ध रखता है। साहबलालजी के पन्नालालजी, रतनलालजी तथा गणेशलालजी नामक तीन पुत्र हुए।

वर्तमान में पन्नालालजी के पुत्र करणसिंहजी महकमा खास में तथा अर्जुनलालजी स्टेट हॉस्पिटेल. में डाक्टर हूँ। रतनलालजी महकमा माल में मुलाजिम हैं। आपके पुत्र अमरसिंहजी महकमा बन्दोवस्त में सर्वित करते हैं तथा आपके पुत्र जवानसिंहजी ने साथु धर्म की दीक्षा ग्रहण करली है।

गणेशलालजी उदयपुर में सराफी का कारवार करते हैं। आपके तेजसिंहजी, नजरसिंहजी, चोद्द-सिंहजी तथा हिम्मतिसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें तेजसिंहजी अपने ज्यापार में भाग लेते हैं तथा नजर-सिंहजी धनेरिया के नायन हाकिम (देवस्थान) तथा चांदसिंहजी इरिगेशन डि॰ में ओवरसियर हैं। हिम्मतिसिंहजी का शिक्षण पुन्न एस॰ सी॰ एल॰ एल० बी॰ तक हुआ है। आप बढ़े तीक्ष्ण बुद्धि-वाले मेधानी सज्जन हैं। वर्तमान में आप नाथद्वारा में हाकिम तथा सिटी मजिस्ट्रेट के पद पर कार्य कर रहे हैं। आप बढ़े ऊँचे निचारों के समाज सुधारक तथा मिलनसार सज्जन हैं। आप सुशिक्षित तथा बुद्धिमान महामुभाव हैं।

### ड्योढ़ी वाले मेहता का खानदान, उदयपुर

इस खानदान के स्थापक श्रावणजी के नृतीय पुत्र सरीपतजी से यह खानदान प्रारम्भ होता है। ऐसा कहते हैं कि आपको महाराणा की ओर से सातगाँव जागीरी में देकर जनानी ड्योड़ी का काम सौंपा गया था। इस से आप लोग ड्योड़ी वाले मेहता के नाम से मशहूर हुए तथा आज तक आपके वंशों को ड्योड़ी का कार्य्य सुपुर्द है। सरीपतजी को महाराणाजी में मेहता की पदवी प्रदान की। तब से आपके वंशज मेहता कहलाते हैं। आपकी वीसरी पीड़ी में हरिसिंहजी तथा चतुर्श्वजी नामक नामंकिन व्यक्ति हो गये हैं। आपको पांच गांव के पटे सिले थे जिन्हें आपने बसाया। आगे जाकर आपके वंशजोंमें मेहता मेघराजजी को छोड़कर आपका सारा छुटुम्ब साके के समय वीरता, से छड़ता हुआ मारा गया। मेघराजजी महाराणा उदयसिंहजी के बढ़े विश्वास पात्र थे। आप जनानी द्योड़ी तथा मण्डार का काम करते रहे। उदयपुर में आपने श्री शान्तिनाथजी का मन्दिर बनवाया। इसके अतिरिक्त आपने एक टीबा बनाया जो आप भी मेहतों का टीवा के नाम से मशहूर है। इसी खानदान में मेहता प्रनम्बजी, चन्द्रभानजी तथा छलमीचंद्रजी नामक तीनों भाई बढ़े नामी हो गये हैं। आप छोगों ने उदयपुर में स्थानदार जा काम मन्द्र बनवाया।

मेहता जबरचन्दजी—मेहता प्रनमलजी की दो वीन पीढ़ियों के बाद आप बड़े कारगुजार व्यक्ति हुए। आपको महाराणाजी ने इज्जत आवरू के साथ जनानी ड्योड़ो का काम इनायत किया। इसमें आपने बढ़ी योग्यता से सब काम संभाला जिससे प्रसन्न होकर महाराणाजी ने आपको छडगा का खेड़ा नामक गांव जागीर में बक्षा। इसके अतिरिक्त चलेणा घोड़ा, बैडक सभा, नामा पावग, पाटवी बरोवर कुल के सम्मानों से सम्मानित किया। आपके स्वर्गवासी होने पर आपकी धर्मपत्नी आपके साथ सती हुईं।

महता देवीचन्द्रजी श्रीर प्यार चंद्रजी—मेहता जवरचन्द्रजी के पश्चात् आप दोनो आता मशहूर ध्यक्ति हो गये है। आपकी सेवाओं के उपलक्ष में महाराणा शम्भुसिंहजी ने बलेणा घोड़ा, भीमशाही तुर्रा, तथा रुपेरी पवित्रा इनायत कर सम्मानित किया। इतना ही नहीं आपको ढावटा नामक गाँव भी ढागीर में बक्षा गया था। महाराणा फतेसिंहजी ने भी आपको सोने का लंगर तथा हीरे की कण्ठी देकर सम्माक्तिया था। आपके बढ़े माई मेहता देवीचन्द्रजी को जिंकारा सोने का लंगर, हीरे की कण्ठी आदि का सम्मान भी इनायत किया गया था। मेहता प्यारचन्द्रजी ने अपने नाम पर अपने भाई मेहता देवीचन्द अपि के मक्षले पुत्र मेहता पत्रालालजी को दत्तक लिया।

महता पत्नालालजी--आपने संवत् १९५२ से संवत् १९६७ तक जनानी ड्योदी का काम बड़ी भोग्यता के साथ किया । आप उदयपुर राज्य में एक प्रतिष्ठिन पुरुष समझे जाते हैं। आपको दरवार

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



महता रुघलालजी ख्यादीवाले. उज्यपुर.



कुंवर रोशनलालजी मेहता वी. ए., उदयपुर.



मेहता हिम्मतिसहजी सरुप्रिया हाकिम. नाधद्वारा.



कुंवर हमीरमलजी गुरहिया वी. ए. एल एल. वी., उन्यपुर.

की ओर से कई सम्मान प्राप्त हैं। आपके मेहता रुवलालजी तथा नन्दलालजी नामक दो पुत्र हुए। मेहता रुवलालजी ने भी अपने पिताजी के बाद नौ साल तक जनानी ट्योदों का काम किया । आप भी बड़े योग्य और समझदार व्यक्ति हैं। आपको उदयपुर राज्य को तरफ से बैठक, सुनहरी पिघत्रा व सवारी में घोड़ा आगे रखने का सम्मान भी प्राप्त है। इसी प्रकार आपके पिताजी मेहता पत्रालालजी को भी यही सब सम्मान बक्षे गये हैं। मेहता रुवलालजी के रोशनलालजी, तेर्जासहजी, लगनमलजी, रणजीतलालजी तथा उदयलालजी नामक पाँच पुत्र हैं। मेहता रोशनलालजी के समर्थमलजी नामक एक पुत्र हैं। मेहता रोशनलालजी के समर्थमलजी नामक एक पुत्र हैं। मेहता नन्दलालजी के लक्ष्मीलालजी नामक एक पुत्र हैं।

महता देवीचदजी का परिवार—आपके मेहता इन्दरचन्दजी, मगनचन्दजी तथा पत्नालालजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें मेहता पञ्चालालजी मेहता प्यारचन्दजी के नाम पर गोद चले गये। मेहता इन्दरचन्दजी के गिरधारीसिहजी एवम् गोविद्सिंहजी नामक दो पुत्र हुए। इन में से मेहता गोविन्द्सिंह जी अपने काका मगनचन्दजी के नाम पर दक्तक गये।

मेहता गिर पारीसिंह जी — आप बड़े योग्य तथा समझदार सज्जन हैं। आपके कार्यों से प्रसन्न होकर महाराणा भोपालसिंह जी ने आपको दूरी लाने की बैठक, नाव की बैठक, बलेणा घोड़ा व सोने की पवित्रा बक्ष कर सम्मानित किया है। उद्यपुर में आपकी अच्छी प्रतिथ्ठा है। इस समय आप जनानी क्योदी का काम काज देखते हैं। आप के बिहारीलालजी, दुरजनमल्जी, कनकमल्जी, लगनमल्जी, मीठा- लालजी तथा फतेहलालजी नामक छः पुत्र हैं।

कुवर विदारीलाल शे—आप B. A. L L' B. तक पढ़े हुए हैं। मेवाड़ में आप एक ऐसे सज़न हैं जो बी॰ ए॰ में सर्व प्रथम उत्तीण हुए थे। आपने अपने पुरतहापुरत के जनानी ड्योड़ी के काम को छोड़ कर डिस्ट्रिक्ट भिजरेट्रेटी का काम किया। इस समय आप सिटी मिजस्ट्रेट के पद पर काम कर रहे हैं। आपके संतोखचन्दजी नामक पुत्र हैं। जिस समय भँ॰ संतोखचन्दजी का जन्म हुआ था उस समय बड़ा उत्सव किया गया था और आपके पढ़दादा इन्दरसिंहजी सोने की निसन्नी पर चढ़े थे। कुँ॰ विदारीछालजी को भी राज्य की ओर से दरवार मे बैठक, नाव की बैठक, सोने का पवित्रा तथा सर्वारी में आगे घोढ़ा रखने का सम्मान प्राप्त है। कुँ॰ कनकमलजी पोलिस में सुपरिन्टेन्डेन्ट की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। मेहता गोविन्दसिंहजी के पुत्र हजारीलालजी इस समय एल॰ एल॰ बी॰ में पद रहे हैं।

इसी प्रकार मेहता देवीचन्दजी के पिता जवरचंदजी और गणराजजी दोनों सगे आता थे। इसमें जवरचंदजी के वंशजों का वर्णन हम अपर, दे चुके हैं। मेहता गणराजजी के दीपचन्दजी नामुक एक पुत्र

#### श्रीसवाल गांते का शतहास

हुए। मेहता दीपचन्दनी के लालचन्दनी, हरलालनी तथा शोभाचन्दनी नामक तीन पुत्र हुए। मेहता लालचंदनी ने भी जनानी ड्योड़ी का काम किया।

महता हरलालजी तथा शोमाचन्द्रजी का परिवार—मेहता हरलालजी के दौलतिसहती, मोतीसिंह जी, शेरिसिंहजी तथा ऑकारिसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। मेहता शोभाचन्द्रजी है गणेशलालजी, मदनिसंह जी, वस्तावरिसिंहजी तथा धनलालजी नामक चार पुत्र हैं। मदनिसहली, ने भी जनानी क्योड़ी कों काम किया हैं। गणेशलालजी मेहता जुहारमलजी के यहां पर दत्तक चले गये हैं। आपके चुन्नीलाल जी तथा विजयसिंहजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें से चुन्नोलालजी के सैंबरलालजी नामक एक पुत्र हैं।

#### ड्योदावाले मेहता की उपशाखा, उद्यपुर

- हम लोग ड्योड़ी वाले मेहता के खानदान में मेहता मेघराजजी का वर्णन कर चुके हैं। इन मेहता मेघराजजी की चौथी पीढ़ी में मेहता अमरचन्द्रजी हुए। आपके जीवनदासंजी, जयसिंहजी तथा विजयसिंहजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से मेहता जीवनदासजी से ड्योड़ी वाले मेहता का खानदान चला तथा जयसिंहजी से ड्योड़ी वाले मेहता की उपशाखा चली।

मेहता अमर्रासंहजी के पश्चात् क्रमशः धनरूपमलजी, गोकुलदासजी तथा रोड़जी हुए। मेहता रोड़जी के रूपजी, भोगीदासजी तथा चत्रभुजजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें भोगीदासजी के पुत्र मेहता मालदासजी बड़े नामांकित न्यक्ति हुए।

महता मालदासजी—आप बढ़े बीर, साहसी तथा योग्य सेनापित थे। आपने उद्यपुर स्टेंट की ओर से कई सेनाओं में भाग छेकर अपनी वीरता एवं रणकुशलता का परिचय दिया था। मेबाढ़ पर जिस समय मरहठों ने आक्रमण किये थे, उस समय आपके सेनापितत्व में मेबाढ़ की सेना ने जो युद कीशल तथा साहस का प्रदर्शन किया था उसका वर्णन हम "राजनैतिक तथा सैनिक महत्व" नामक शोर्षक के उद्यपुर विभाग में पूर्णस्प से कर चुके हैं।

मेहता रूपनी के ठाठजी तथा ठाठजी के हैमराजजी नामक पुत्र हुए। आप बढ़े नामी न्यक्ति होगए हैं। आपने जनानी ड्योदी का काम बढ़े अच्छे ढंग से किया जिससे प्रसन्न होकर महाराणा भीमसिंहनी ने आपको राजपुरा और साँकरोदा गाँव के बदछे आँजण नामक गाँव इनायत किया। आपके पुत्र हेमराजजी के नाम पर महता चत्रभुजजी के प्रपौत्र नेणचन्दजी गोद छिये गये। मेहता नेणचन्दजी को महाराणा स्वरूपीहजी अढे आद्र की दृष्टि से देखते थे। आपके वेणीळाळजी तथा वेणीळाळजी के पुत्र तस्त्रीसहजी विद्यमान हैं।

मेहता तखतसिंहजी वृद्ध तथा समझदार सजन हैं। आपके जोधसिंहजी एवं कन्हैयालालजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें से कुँवर जोधसिंहजी बी॰ ए॰, एल॰ एल॰ बी॰ हैं तथा इस समय आप मेवाड़ में नायब हाकिम हैं। कुँवर कन्हैयालालजी इण्टर में पढ़ रहे हैं।



# **पलूगिड्या**

#### घलूरिडया गौत्र की उत्पत्ति

प्सा कहा जाता है कि राठौद वंशीय शजप्त बुढिया शाखा में राजा चन्द्रसेन ने कन्नीज नामक नगर में भहारक शांतिस्पंत्री से संवत् ७३% में जैनधर्म की दीक्षा प्रहण कर की । इससे दस समय बुढ़िया से गुगलिया गौन्न की स्थापना हुई । इसके बाद राठौढ़ वंशीय लोग मण्डोवर आये । इसी वंश के शाह कक्षोजी ने गलूँड प्राम में एक मन्दिर बनवाया । यहीं से गलूँडिया शाखा की उत्पत्ति हुई ।

## शाह माधोसिंहजी यलूण्डिया का खानदान, उदयपुर

इसके बाद इस वंश के छोगों ने संवत् १८२५ में मंडोवर से आकर जाशेर तथा सांभर नामक स्थानों पर मन्दिर बनवाया। शाह कछोजी के वंश में सुरोजी बड़े मशहूर तथा नामांकि व्यक्ति हो गये हैं। आप बड़े उदार चित्र वाले तथा दानी सजन थे। कहते हैं कि मंडोर के प्रधान भंडारी समरोजी को मांडू के बादशाह ने पकड कर कैद कर लिया। उस समय उसे अठारह लाख रुपया देकर सुरोजी ने छुड़नाया। यहाँ आपने एक मन्दिर बनवाया तथा यज्ञ किया इसमें वहुत-सा रुपया खर्च हुआ।

कोठारिया के मनोरजी सुराना और आप दोनों मिलकर संवत् १६६७ में उदयपुर आये। आपके एक पुत्र हुआ जिनकानाम श्रीवंतजी था। श्रीवंतजी के खेमाजी, छितरजी, इसरजी, रतनाजी और ठाकुरसिंहजी नामक पाँच पुत्र उत्पन्न हुए।

सम्वत् १७४० में महाराणा श्री जयसिंहजी ने ठाकुरसिंहजी को गोसमाणो नामक गाँव जागीर में दिया तथा सिरोपाव दिये। आपके उदयभानजी, कल्याणदासजी और वर्दभानजी नामक तीन पुत्र हुए।

वर्द्धमानजी ने छड़ाई में हाड़ा को मारा जिससे प्रसन्त होकर महाराणा ने आपको सिरोपाव प्रदान किया। आपके पुत्र हँसराजजी तथा हँसराजजी के पुत्र शिवलालजी हुए।

#### श्रीसवाल जाति का इतिहास

शिवलालजी—आप महाराणा भीमसिंहजी के प्रधान नियुक्त रहे। आप बड़े वीर तथा पराक्रमी व्यक्ति थे। आपकी सेवाओं के उपलक्ष्य में मेवाइ के तत्कालीन महाराणा ने आपको तथा आपकी स्त्रियों को पैरों में सोना बक्षा था। इतना ही नही वरन् आपको रियासत से सात गाँव की जागीर देकर पूर्ण रूप से सम्मानित किया था। आपने स्वर्गवासी होने पर आपकी पत्नी आप हे साथ सती हुई जिनकी छन्नी आज भी महा सतियों में मौजूद है। आपके कोई पुत्र न था। अत्यव आपने अपने नाम पर अपने दामाद गेगराजजी को गोद लिये। इसके पश्चात इस खानदान में चतुरसिंहजी घलुंडिया इत्तक आये। आप दरवार की चाक्सी में रहे। आपको भी वही इज्जत हासिल थी जो पहले दीवान शिवलालजी को थी। आपका स्वर्गवास संवत् १९६८ में हो गया। आपके पुत्र शाह माधोसिंहजी घलुंडिया हैं। वर्तमान में आप ही इस खानदान में प्रमुख हैं। आपको महाराणा साहब फतेसिंहजी ने टकसाल पर दरोगा नियुक्त किये थे। आपका जन्म संवत् १९६३ में हुआ। आपकी महाराणा साहब फतेसिंहजी ने टकसाल पर दरोगा नियुक्त किये थे। आपका जन्म संवत् १९६३ में हुआ। आपकी मी दरवार में वही इज्जत चली आती है। आपके मालमसिंहजी नामक एक पुत्र हैं जो इस समय विद्याभ्यास कर रहे हैं।

#### शाह हरिसिंहजी पत्तुण्डिया का खानदान, उदयपुर

इस लानदान के पूर्वजों का मूल निवासस्थान वेगूं (मेवाड़) का है। आप लोग पहले वेगूं की दीवानिगरी करते थे। तदनंतर शाह चम्पालालजी वेगूं से कोठारिया आये जहाँ पर आपको जागीरी आदि इनायत कर वहाँ के तत्कालीन ठाकुर ने सम्मानित किया। यह जागीरी आज भी आपके वंशजों है पास विद्यमान है। आप कोठारिया और वेगूं दोनों की वकालात का काम करते थे। आपके गोपाललालजी नामक एक पुत्र हुए। आप भी उक्त ठिमानों के अतिरिक्त कई और ठिकानों के भी वकील रहे। आप वहाँ से उदय-पुर चले आये। तभी से कापके वंशज उदयपुर में रहते हैं। आपके पुत्र शाह मोडीलालजी चलुण्डिया हुए आप वेगूं के कार्यकर्ता थे तथा आपने उदयपुर राज्य में प्रथम श्रेणी के जिला हाकिमी के पद पर काम किया। आपके हिरिसंहली, क्वनाथसिंहली तथा हिम्मतिसिंहली नामक तीन पुत्र हैं!

आप तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः संवत् १९४७, ४९, तथा ६२ में हुआ । शाह हरिसिंहजी मेवाइ. के कई गाँवों में हाकिमी के पद पर रहे तथा आपने मिण्डर ठिकाने की मैनेजरी भी बढ़ी योग्यता से की है। शाह रुघनाथिसिंहजी बेगूं आदि ठिकानों की वकालात का सारा काम करते रहते हैं। आपके जगकाथिसिंहजी नामक एक पुत्र विद्यमान हैं। शाह हिम्मतिसिंहजी बड़े शिक्षित तथा समाज सुधारक हैं। आप इस समय लखनऊ कालेज में एम० ए० एल० एल० वी० का अध्ययन कर रहे हैं। आप साथ ही साथ मिलिटरी की शिक्षा भी पा रहे हैं। आपके इस समय एक पुत्र विद्यमान हैं।

## होसी

#### डोसी गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि संवत् ११९७ में- विक्रमपुर में सोनगरा राजपूत हरिसेन रहता था। भाचार्य्य श्री जिन इसपूरिजी ने इसे जैन धर्म का प्रतिबोध-देकर ओसवाल जाति में मिल्लाया और ढोसी गौत्र की स्थापना की।

#### मिक्ख्जी डोसी का खानदान, उदयपुर

इस खानदान में भिन्छ्जी डोसी बढ़े प्रसिद्ध हुए। आपने महाराणा राजसिंहजी (प्रथम) का प्रधाना किया। आपही की निगरानी में उदयपुर का मजहूर राजसमन्द नामक तालाब का काम जारी हुआ एवस पूर्ण हुआ। इस तालाब के बनवाने में १०५००६०८) खर्व हुए। इस तालाब के पूर्ण बनजाने पर महाराणा राजसिंहजी ने इसके उद्घाटनोत्सव के समय पर कई लोगों को कई तरह के इनाम व इंज्जत प्रदान की थी। डोसी भिन्छ्जी को भी इस अवसर पर महाराणा ने एक हाथी और सिरोपाव प्रदान कर उनका सम्मान बदाया था।

महाराणा राजिसिहजी अपने समय में राजिनगर नामक स्थान पर विशेष रहते थे। कहना न होगा कि उनके प्रधान डोसी भिखोजी को भी वहीं रहना पडता था। आपने वहाँ एक सुन्दर मकान बनवाया था जो कि वर्तमान में भी डोसीजी के महल के नाम से मशहूर है। इसके अतिरिक्त आपने वहां एक सुन्दर सफेद प्रथर की बावड़ी और एक बाड़ी भी बनवाई थी। उक्त तीनों चीज़ें इस समय भी आपके खानदान वालों के कब्जे में हैं।

उदयपुर में आपने वासपूज्य स्त्रामी का एक सुन्दर कांच का मन्दिर बनवाया । इसके अतिरिक्त ऋषमदेवजी के मन्दिर के पास में भी आपने एक उपाश्रय बनवाया था। जो वर्तमान में वासपूज्यजी के मन्दिर के तारुल्ल में मौजूद है। लिखने का मतल्ल यह है कि आपने अपने समय में बहुत से अच्छे अच्छे काम किये। तथा महाराणा साहब भी आप पर बहुत प्रसन्न रहे।

भावके कुछ पीढ़ियों पश्चात् क्रमशः रायचन्द्जी, धनराजजी, रामहाहजी, चन्दनमहजी और

#### भोसनाल नाति का इतिहास

अम्बालालनी — आपका जन्म संवत् १९५२ के ज्येष्ठ सुदी १३ को हुआ। आप यहां स्टेट में इन्जीनियरिंग डिपार्टमेण्ट में सन् १९१२ से ओवरिसयरी का काम कर रहे हैं। आपके इस समय चार पुत्र हैं। पुत्रों के नाम मैंवरलालजी, उदयलालजी, ममोहरलालजी और जीवनसिंहनी हैं। इनमें से बढ़े तीनों पुत्र विद्याध्ययन कर रहे हैं।

#### सेठ गम्भीरमल कनकमल डोसी, मोपाल

खगभग ७०। ७५ साल पूर्व मेड्ते से डोसी गंभीरमलजी भोपाल आये और यहां दुकान की। आपके सिरेमलजी तथा कनकमलजी नामक दो पुत्र हुए। डोसी कनकमलजी के पुत्र नधमलजी हुए तथा सिरेमलजी के नाम पर भेरूमलजी दत्तक लिये गये। कनकमलजी और सिरेमलजी का कारबार उनकी मौजूदगी में ही अलग अलग होगया था।

ं डोसी नथमलजी का जन्म संवत् १९३७ में हुआ था। आप भोपाल म्युनिसिपैलेटी के १२ सालों तक मेम्बर रहे, संवत् १९७५ में आपका शारीरान्त हुआ। आपके पुत्र डोशी राजमलजी का जन्म संवत् १९४३ के भादवा मास में हुआ।

होसी राजमलंजी ने मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की है। तथा अपनी फर्म पर कई नये व्यापार सोहे हैं। संवत् १९८६ से आपने राजमल केशरीमल के नाम से भेलसा में दुकान की। भोपाल में राजमल जवाहरमल के नाम से हार्डवेअर, इलेन्ट्रिक व मोहर गुड्स, जनरल मर्चेण्डाइज़ तथा गंभीरमल कनकमल के नाम से हर्ग्येट व्यापार होता है। डोशी राजमलजी की फर्म भोपाल के व्यापारिक समाज में प्रतिष्टित समझी जाती है, आप-यहां ६। ७ सालों से ऑनरेरी मजिस्ट्रेट भी हैं।

### हुगह

### दूगड़ गीत्र की उत्पत्ति

दूगद गौत्र की उत्पत्ति राजपूत चौहान वंश से है। यह राजवंश पहिले सिखमौर और फिर अजमेर के पास बीसलपुर नामक स्थान में राज्य करता था। सन् ८३८ में इस राजवंश में राजा माणिक देव हुए जिनके पिता राजा महिपाल ने जैनाचार्य श्री जिनवल्लभसूरिजी से जैनधर्म अंगीकार किया। आपके कमशः दो तीन पीढ़ी बाद दूगढ़ और स्गड़ नामक दो भाई हुए इन्हीं के नाम से दूगड़ गौत्र चला।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍



लाला फग्यूमलजी स्रोसवाल, जम्मू (काश्मीर ) (पेज नं॰ ४४१)



श्री॰ श्रम्बालालजी ढोसी, उदयपुर ( पेज न॰ ४०२ )



सेठ हसराजजी गुलावचन्टजी दृगङ्, न्यायडांगरी. ( पेज न० ४२६ )



सेठ घेवरचन्दजी चोपड़ा, श्रजमेर (पेज नं॰ ४३८)

## श्री बुद्धसिंह प्रवापसिंह दूगड़ का खानदान, मुशिदाबाद

त्याद और स्गाइ के कई पीढ़ी बाद सुखजी सन् १६६२ ई० में राजगढ़ आये । आप बादशाह शाहजहाँ के यहाँ ५ हजार सेना पर अधिपति नियुक्त हुए और राजा की पदनी से निभूषित किये गये । आपके बाद १८ वीं शताब्दी में नीरदासजी हुए जो किशनगढ (राजपूताना) से बंगाल के मुश्तिदाबाद नगर में जाकर बस गये । तभी से इस खानदान के लोग यहाँ ही निवास करते हैं । आपने यहाँ बैंकिंग का न्या निसाय आरम्भ किया । आपके पुत्र बुद्धसिंहजी हुए । बुद्धसिंहजी के पुत्र बहादुरसिंहजी एवम् प्रतापसिंहजी ने इस ब्यनसाय को तरकी पर पहुँचाया । बहादुरसिंहजी निसन्तान स्वर्गवासी हुए ।

राजा प्रतापसिंह जी द्गड़ — आपने भागलपुर, पुर्णिया, रंगपुर, दिनाजपुर, माल्दा, मुर्शिदाबाद, कुचिवहार आदि जिलों में जमीदारी की खरीदी की। आप बड़े नामांक्ति पुरुष हो गये हैं। आपकी धार्मिक मनोवृत्तियाँ भी बड़ी बढ़ी चढ़ी थी। आपने कई स्थानों पर जैन मन्दिरों का निर्माण कराया। सार्वजनिक कामों में आपने बड़ी र रकमें भेंट की तथा अपनी जाति के सैकडों ज्यक्तियों के उत्थान में उदारता दिखाई। दिल्ली के बादशाह और बंगाल के नवाब ने खिल्लत बख्श कर आपका सम्मान किया था। बंगाल की जैन समाज में आप सबसे बड़े जमीदार थे। आपने पालीताना और सम्मेद शिलरजी की यात्रा के लिये एक बहुत बडा पैदल संघ निकाला था। इस पकार पूर्ण गौरवमय जीवन व्यतीत करते हुए सन् १८६० में आप स्वर्गवासी हुए। आप अपने पुत्र लक्ष्मीपितिसिंहजी और धनपितिसिंहजी का विभाग अपनी विद्यमानता में ही अलग कर गये थे।

राय लद्दमीपतिसिंहजी बहादुर—क्षापने अपने जीवनकाल में अपनी विस्तृत जमीदारी में कितने ही स्कूल और अस्पताल स्थापित किये एवम् सार्वजिनक संस्थाओं में यथेच्छ सहायताये दीं। जैन समाज में आपने भी बहुत बड़ी कीर्ति पैदा की थी। आपने छन्नवारा (कडगोला) नामक एक दिच्य उपवन लाखों रुपयों की लागत से सन् १८७६ में बनाया जो मुर्शिदाबाद और बंगाल का दर्शनीय स्थान है इसमें एक सुन्दर जैन मन्दिर भी बना है। इन सार्वजिनक सेवाओं के उपलक्ष में सन् १८६७ में आपको गवर्नमेंट ने 'राय बहादुर, की पदवी से अलंकृत किया। आपने भी सन् १८७० में एक संघ निकाला था। आप बड़े समय के पावन्द तथा उदारचित्त महानुभाव थे। आपके छन्नपतिसिंहजी नामक पुत्र हुए।

हत्रपतिसंहजी—आप बहुत स्वतन्त्र विचारों के निर्मीक सजान थे। बलकत्ते के जैन समाज में आपका खुब नाम था। वर्तमान में आपके युत्र श्रीपतिसंहजी और जगपतिसंहजी विद्यमान हैं तथा अपनी जमीदारी का प्रबन्ध करते हैं। आप भी सरल स्वभाव के शिक्षित महानुभाव है। समान में आप सजनों का भी अच्छा सम्मान है। जगपतिसंहजी के राजपतिसंहजी, कमलपतिसंहजी प्रतापिसंहजी और

यदुपतिसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें राजपतिसिंहजी बी० ए० की उच्च ढिग्री से विभूषित हैं। श्रीपत सिंहजी ब्रिटिश इण्डिया ऐसोसिएशन, कलकत्ता छुब आदि संस्थाओं के मेम्बर हैं। आपकी जमीदारी संयाल परगना, मुंगेर, भागलपुर, पुर्निया, रंगपुर, दिनाजपुर आदि में है।

राय धनपतिसहनी बहादुर—आप भी बढ़े नामांकित पुरुष हो गये हैं। आपने जैन धर्म के अप्रकाशित आगम ग्रंथों को प्रचुर धन न्यय करके प्रकाशित करवा कर मुक्त बॅटवाया। इसके अतिरिक्त आपने अजीमगंज, बाल्ल्चर, नलहट्टी, आगलपुर, लक्क्वीसराय, गिरीडीह, बढ़ापुर, सम्मेद शिखर, ल्ल्डबाढ़, कांकड़ी, राजिगिरी, पावांपुरीजी, गुनाया, चम्पापुरी, बनारस, बटेश्वर, नवराही, आबू, पालीताना, तलाजा, गिरनार, बम्बई तथा किश्चनगढ़ मे मंदिर और धर्मशालाओं का निर्माण कराया। इन सब में विशेष उल्लेखनीय शहुंजय तलहट्टी का मन्दिर है। इसी प्रकार आपने तीन चार संख्र भी अपने समय में निकाले थे। बंगाल की सभी संस्थाओं में एवम सार्वजनिक चन्दों में आप धुक्त हस्त में सहायताएँ प्रदान किया करते थे। आपकी इन सेवाओं के उपलक्ष में सन् १८६५ में गवर्नमेंट ने आपको राय वहादुरी का सम्मान प्रदान किया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम कम से राय गणपतिसहजी वहादुर श्री नरपतिसहजी एवम तीसरे श्री महाराज वहादुरिसहजी है। इन तीनों सज्जनों में से सन् १८८७ में आपने राय गणपतिसहजी की पृथक् किया।

राय गणुपतिसंहिती वहादुर-अध्यको सन् १८९८ में राय वहादुर की पदवी प्राप्त हुई। आपने अपनी स्टेट में बहुत तरकी की। आपका विद्या दान की ओर भी काफ़ी रूक्ष्य रहता था। कई विद्यार्थियों को अपनी स्टेट में बहुत तरकी की। आपका विद्या दान की ओर भी काफ़ी रूक्ष्य रहता था। कई विद्यार्थियों को अपदं देकर आपने शिक्षित किया था। आप संतोपी तथा उच्च चरित्र वाले सज्जन थे। आपके पश्चाद आपकी सम्पत्ति के अत्तराधिकारी आपके छोटे आता नरपतिसंहिती हुए। नरपतिसंहिती के तीन पुत्र हुए जिनके नाम कमशः श्री सुरपतिसंहिती, महीपतिसंहिती एवम् भूपतिसंहिती हैं। आप ही तीनों सज्जन वर्तमान में इस खानदान की जमीदारी के विस्तृत क्षेत्र का संचालन करते हैं।

राय नरपतसिंहजी बहादुर, कैसरेहिन्द—आप और आपके आता राय,गणपतसिंहजी बहादुर ने मिलकर भागलपुर जिले में, हरावत नामक स्थान में अपनी जमीदारी स्थापित की और वहाँ के राजा के नाम से आप लोग प्रख्यात हुए। आपकी जमीदारी ४०० वर्गमील में फैली हुई है तथा १३०००० जन संख्या से भरी पुरी है। आपने अपनी जमीदारी में स्कूल, अस्पताल सार्वजनिक संस्थाएँ बनवाई तथा उच्च शिक्षा कि प्रवत्थ भी आपके द्वारा किया जाता है। वर्तमान में श्री पुरपतिसिंहजी के पुत्र नरेन्द्रपतिसिंहजी तथा विहेन्द्रपतिसिंहजी और, महीपतिसिंहजी के योगेन्द्रपतिसिंहजी, वारिन्द्रपतिसिंहजी, कनकपतिसिंहजी और कीरिनद्रपतिसिंहजी नाम के पुत्र हैं। भूपतिसिंहजी के राजेन्द्रपतिसिंहजी नामक एक पुत्र है।

महाराज बहादरसिंहजी-आपका जन्म सन् १८८० में हुआ। आप अच्छे शिक्षित समझदार एवम् उदार हृदय के रहंस है। आप अपने मंदिर, धर्मशाला, स्कूल आदि की व्यवस्था बड़े ही योग्य ढंग से करते हैं। सम्मेद्शिखरजी, चम्पापुरीजी, आदि सीथौं का प्रवन्य भार जैन समाज की ओर से आपके जिम्मे है और उसमें आप बड़ी तत्परता से भाग छेने हैं। अपने पूर्वजी की कीर्ति को अक्षुण्य बनाये रखने की भापके हृदय में बढ़ी लगन है। आपके कुमार ताजबहादुरसिंहजी एम । एल । सी०, श्रीपाल बहादुरसिंहजी, महिपाल बहादुर्राविहजी, भूपाल बहादुर्राविहजी तथा जगतपाल बहादुर्राविहजी नामक पुत्र हैं। श्री ताज-बहादुरसिंहजी सुविक्षित एवम् विचारवान नवयुवक हैं। ६ जून सन् १९२९ में आप बंगाल लेजिस्लेटिव कौंसिक के मेम्बर निर्वाचित हुए थे। आप लोगों की विस्तृत जमीदारी बंगाल तथा बिहार प्रान्त के मुर्शिदा-बाद, बोरमूसि, हुगली, वर्द्धमान, रंगपुर, दिनाजपुर, पुर्णिया, संयाल परगना, राजशाही, इजारीबाग, गया, कुँविबहार आदि जिलों में है। दिनालपुर में प्राह्वेट वैंकिंग का काम भी आपके यहाँ होता है। अधिकी स्टेट बाल्य स्टेट के नाम से प्रसिद्ध है।

## मेजर जनरल दीवान विशनदासजी रायवहादुर सी० एस० ऋाई० सी० ऋाई० ई० का खानदान, जम्म

इस खानदान के लोग श्री रवेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाले सजन है।यह बानदान पहले बीकानेर में निवास करता था। वहाँ से सैकडों वर्ष पहले यह सरसा में और वहाँ से कसूर में भाकर बसा । कसूर से महाराजा रणजीतसिंहजी के समय में छाहीर में चला गया । छाहीर से मजीटा (अमृतसर) में तथा वहाँ से गदर के समय में सियालकोट और फिर जम्मू आकर बस गया ! तभी से इस खानदान के छोग जम्मू में निवास कर रहे हैं।

इस जानदान में ठाठा हुगामळजी हुए। इनकी तीसरी पुरत में ठाठा दानामळजी हुए। आप पंजाब देशरी थ्री महाराजा रगजीतसिंहजी के अहलकारों में से थे। आएके पुत्र लाला किशनचंदली का जन्म र्सवत् १८९१ में तथा स्वर्गवास संवत् १९७२ में हुआ। आपकेदो पुत्र हुए। जिनके नाम श्री विसनदासजी राय बहादुर एवं दीवान अनंतरामजी हैं।

राय बहादुर विशनदास्त्रजी का जन्म संवत् १९२१ में हुआ। आए उन छोगों में से हैं, जो अपनी प्रतिभा और बुद्धि के बल पर अपना गौरव व मान प्राप्त करते हैं। आपने अपने परिवार को व अपने समाज को भपनी बुद्धि के बल से खूब चमकाया। आपने सन १८८६ में काशमीर-स्टेटकी सर्विस में प्रवेश किया। गुरू २ में आप स्वर्गीय राजा रामसिंहजी के प्राइवेंट सेकेटरी रहे । इसके बाद आप Military Secretary

to the Commander-in-chief of Kashmir Army रहे। इसके पश्चात् आप कोश्मीर स्टेट के होम मिनिस्टर (Home minister) और फिर इसी रियासत के रेव्हेन्यू मिनिस्टर (Revenue-minister) हुए तथा इसी प्रकार आप अपनी सेवाओं से बढ़ते २ काश्मीर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो गये। तदंनतर आप रिटायर हो गये। आप वर्तमान में रिटायर छाइफ बिता रहे हैं।

विश्व ब्यापी यूरोपियन युद्ध में आपकी सेवाएँ बहुत अधिक रहीं। आपने गवर्नमेंट की मद्द के लिए बहुतसे रंगरूट और रुपया भेजा। जिसके उपलक्ष्य में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने प्रसन्न होकर आपको कई उच्च उपाधियों से निभूपित किया। आपको गवर्नमेंट की ओर से सन् १९११ में 'राय वहादुर' का खिताब, सन १९१५ में "सी० आई० ई०" का सन्माननीय खिताब व सन् १९१० में "सी० एस० आई०" के टॉयटल प्राप्त हुए। इनके अतिरिक्त आपको और भी कई पर वाने तथा साटींफिकेट्स प्राप्त हुए।

इंसके अतिरिक्त आपकी धार्मिक व सामाजिक सेवाएँ भी बहुत महत्वपूर्ण एवं कीमती हैं। माप पंजाब प्रांत के "पंजाब स्थानकवासी कान्फ्रेंस" के सियालकोट तथा लाहौर वाले अधिवेशनों के समापित रहे हैं। जब ऑल इन्डिया स्थानकवासी कान्फ्रेंस का प्रथम अधिवेशन मोरवी में हुआ था तब आपको सभापित के लिये चुना था मगर कार्य्यवश आप वहाँ उपस्थित न हो सके। काशी के धर्म महा मण्डल ने भी आपको एक उपाधि देकर सम्मानित किया था। और भी कई स्थानों पर आपने प्रायः सभी सार्व-जनिक एवं धार्मिक कार्यों में भाग लेकर बहुमूल्य सेवाएँ की हैं।

आपके छोटे भाई दीवान अनन्तरामजी पहले तो काश्मीर महाराजा के यहां पर प्राइवेट सेक्नेटरी रहे। तदनन्तर इस पद को छोड़ कर आप वहाँ पर वकालत करने लगे। आपने वी॰ ए॰ एल॰ एल॰ विश्वा प्राप्त की है। आप पुनः राजा अमरितह नी के प्राइवेट सेक्नेटरी हुए तथा फिर क्रमशा उनकी जागीर के चीफ जज, कमेटो ऑफ एडिमिनिस्ट्रेशन ऑफ इस्टेट के केन्बर, चीफ जज्ज तथा लीगल रीमेम्बरन्सर के पद पर काम करते रहे। वहाँ से रिटायर होकर वर्षमान में आप जम्मू हॉबकोर्ट के पिटलक प्रॉसीक्यूटर हैं।

रा० व० दीवान विशानदासजी के चार पुत्र है लाला प्रसुदयालजी, चेतरासजी, चंदुलालजी एवं हैश्वरदासजी। लाला प्रसुदयालजी ने काश्मीर स्टेट में रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट में नायव तहसीलदार से लेकर वजीर वजारत के ओहदे तक काम किया और वर्जमान में आप वहां से रिटायर होकर शांति लाम करते हैं। लाला चेतरामजी मी फीज के मेजर रह चुके हैं। वहां से आप ने रिझाइन कर अपनी प्राइवेट प्रापटों की देख भाल करना प्रारम्भ कर दिया है। लाला चंदुलालजी काश्मीर स्टेट में इलेक्ट्रिक इन्जीनियर थे। वहां से पंजाब गुवर्नमेंट ने आपको लॉयलपुर हॉइड्रो इलेक्ट्रिक इन्स्टीट्यूट में बुला लिया। वहां सर्विस

# श्रोसवाल जाति का इतिहास





मेजर जनरत्त रा॰ व॰ विशनदासजी दूगक्, CIE, CSI लाला श्रनंतरामजी वी, ए. एलएल. बी. एडवोकेट, जम्बू (कारमीर). लेट दीवान काश्मीर (जम्बू)



रव॰ लाला खानचंदजी दूगड़, रावसपिडी.



लाला निहालचंद्जी जैन (के. सी निहालचंद) रावलिंडी

# श्रोसवाल जाति का इतिहास क







धर्मशाला (चैनरूप सम्पतराम दूगड़) सरदारशहर.

करके आप रिडक्शन में भा गये। लाला ईश्वरदासजी ने एफ० एस० सी० तक शिक्षा प्राप्त कर सालिमार वक्स के नाम से एक फर्म स्थापित की है। वक्तमान में आप ही उस के सब काम काज को संभालते हैं।

दीवान अनन्तरामजी के पुत्र लाला शिवशरणजी इस समय काश्मीर में डिवीजनल फारेस्ट अफसर हैं तथा छोटे पुत्र देवराजजी मेडिकल कालेज में पढ रहे हैं।

यह परिवार सारे पंजाब प्रांत में बढ़ा प्रतिष्ठित माना जाता है।

### सेठ सम्पतरामजी दूगड़ं का परिवार, सरदारशहर

इस परिवार के सजज तेरापन्थी श्वेताम्बर जैन सम्प्रदाय के मानने वाले है। इस परिवार के पूर्व पुरुष तोल्यासर (बीकानेर) नामक स्थान के निवासी थे। मगर वहाँ से न्यापार के निमित्त सेठ फतेचन्द्रजी के पुत्र सेठ चैनरूपजी, सरदारशाह में आकर रहने लगे। तभी से आपके वंशज यहीं पर निवास करते हैं।

सेठ चैनरूपजी—इस परिवार में आप बढ़े प्रतिमा संग्पन और ज्यापार चतुर महानुभाव हुए। आपने करूकते में अपनी फर्म स्थापित कर उसके द्वारा लाखों रूपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। जिस समय संवत् १९०५ में आप करूकता गये उस समय आज करू की भांति सुगम मार्ग न था। अतएव बढ़े कठिन परिश्रम एउम् अनेक दुःखों को उठाते हुए आप करू ता पहुँचे थे। आपकी प्रकृति बढ़ी सीधी सादी एवम् मिळनसार थी। आपका स्वर्गवास संवत् १९५० के करीव हो गया। आपके सम्पतरामजी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ सम्पत्रामजी—अपका जम्म संवत् १९२३ में हुआ। वाल्यावस्था से ही आपकी हिंचि धार्मिकता की ओर रही। आपभी अपने पिताजी की तरह सरल प्रकृति के सज्जन थे। आपके समय कलकत्ता फर्म पर विलायत से डायरेवट कपढ़े का इम्पोर्ट क्यापार होता था। उस समय यह फर्म वहुत बढ़ी मानी जाती थी। इस व्यवसाय में भी इस फर्म ने बहुत उन्नित की। मगर कुछ वर्षों के पश्चात् आपकी बृद्धावस्था होने के कारण आपने अपने इम्पोर्ट व्यवसाय को घटा दिया। व्यापार के अतिरिक्त आपने सामाजिक बातों की ओर भी बहुत ध्यान दिया। यहां की पंच पंचायती में आपका बहुत बढ़ा सम्मान था। आप जवान के बड़े पाबंद थे। बीकानेर दरवार ने आपको छड़ी, चपरास, ताजिम तथा हाथी वगैरह का सम्मान प्रदान किया था। इसके अतिरिक्त आपको कुर्सी का सम्मान, सोने का लंगर, बक्षा गया, तथा सोने के जेवर पैरों में पहनने का सम्मान आपके जनाने में भी प्रदान

किया है। आपको जगात की माफ़ी तथा चूने की चौथाई भी माफ़ है। तलाशी भी आपको माफ़ है। लिखने का मतलब यह है कि स्टेट में भी आपका अच्छा सम्मान था। आपका स्वर्गवास संवत् १८८५ के जेष्ठ में हो गया। आपके सेट सुमेरमलबी तथा सेट बुधमलबी नामक दो पुत्र हैं।

सेट सुमेरमलभी का जन्म संवत १९४० तथा सेट बुधमळजी का संवत १९६१ का है। आप दोनों माई भी मिलन पार एवम सज्जन वाकि हैं। आप लोगों को बीकानेर दरवार की ओर से सब सम्मान प्राप्त हैं जो आपके पिताजी को प्राप्त थे। आज कल आपकी फर्म पर केवल वैकिंग का व्यापार होता है। आपकी गिद्दी कलकत्ता में नं० ९ आमेंनियन स्ट्रीट में हैं तथा मेससं चैनरूप सम्पतराम के नाम से व्यवसाय होता है। कलकत्ता में आपकी ४ सुन्दर इमारतें बनी हुई हैं। सरदारशहर का आपका मकान दर्शनीय है तथा वहीं एक सुन्दर धर्मशाला भी बनी हुई है।

सेट सुमेश्मलजी के दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः भँवरलालजी और कन्हैयालालजी हैं। भाप दोनों ही इस समय विद्याध्ययन करते हैं।

#### सेठ जवरीमलजी, सोहनलालजी, भवरलालजी, दूगड़ का खानदान फतेपुर

आपका निवास स्थान फतेपुर (सीकर) है। आपके पूर्वज कई वर्षी पहले मारवाइ से होते हुए फतेपुर आकर बस गये। फतहपुर पहले नवाब के हाथ में था उस समय आपके पूर्वज सूरजमलजी हुए। आप बड़े प्रतिभा सम्पन्न एवम् द्वंग व्यक्ति थे। आपने अपने समय में नवाद के वहाँ अपनी योग्यता एवम् होशियारी से देश दीवानगी का काम किया। आपके ही वंश में भांडोजी तथा आपके चामसिंहजी हुए। आप लोग बड़े बहादुर एवम् वीर व्यक्ति थे। आप लोगों को अपने समय में नवाब के यहाँ रहते हुए कई युद्ध करना पड़े। एक बार आप लोग जुझार तक हो गये। जुझार का मतलब यह है कि सिर के कट जाने पर भी अप दोनों ही माई शत्रु सेना का मुकाबला करते रहे। जिस स्थान पर आप जुझार हुए उस स्थान पर आज भी आपकी आपके वंशज पूजा करते हैं। मांडोजी के एक पुत्री अक्षय कुँवरी बाई हुई। इनका विवाह जालोर के सण्डारो सुगनसिंहजी के साथ हुआ था। ये सुगनसिंहजी जालोर के किले वाले युद्ध में स्वर्गवामी होगये। आरके स्वर्गवासी होजाने के पश्चात् ये अक्षय कुँवर बाई फतेपुर में सती हुई। जिनका स्थान आज भी फतेहपुर में है और पूजा भी की जाती है। मांडोजी एवम् चांमसीग बी के ही वंश में कई पुश्त बाद सेठ में रीदानजी हुए।

सेठ भैरोंदानजी इस परिवार में बड़े नामङ्कित ज्यक्ति हुए। आप अफीम के वायदे के बड़े स्यापारी थे। आप ने अफीम के इसी वायदे के ज्यापार में कई लाख रुपया पैदा किये। आप बड़े

# , श्रोसवाल जाति का इतिहास





ें सेट सुमेरमलजी दूगइ (चैनरूप सम्पतराम) सरदार शहर



सेठ बुधमकती दूगड़ (चैनरूप सम्पतराम) सरवार शहर



कुँ॰ भँग(लाङनी S/o सुमेरमङनी दूगड् सरदार शहर कुँ॰ कन्हैयालाङनी S/o सुमेरमङनी दूगड् सरदार शहर



कमरे के भीतर का टरम (चेनकप सम्पतराम दूगड़) सरेदार रुह्तर

ं ब्यापार चतुर, मेधावी एवम् सज्जन ब्यक्ति थे। परोपकार पूर्व धार्मिकना की ओर आपका बहुत ध्यान था। आएके समय में आएके घर में रुपयों को कड़ाई में भरते थे। इसका मतलब यह है कि उस समय आप के पास बहुत सा रूपया आता था। आपका स्वर्गवास सं १९५७ में होंगमा। आपके पांच पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः धनराजजी, सदासुखजी, हीरालालजी, मंगलचन्दजी, चंदनमलजी, और भानादीलील जो थे। इनमें से संदासुखंजी और हीराठांळजी का स्वर्गवास होगंया। दोप सब आई वर्तमान हैं। भाप लोगों के परिवार वाले फतेहपुर तथा कलकता में निवास करते हैं और वायदे के। कार्म करते हैं ।

सेठ वनराजनीं -- आप पहले कलकत्ता आया करते थे। आपने भी अपने लीवन में वायदे के बहुत बंदे २ सीदे किये । आतकेल आप वर्यावृद्ध होने से देश ही में रहते है और वहीं थोदा २ सीदा किया करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम जवेरीमलजी, रामचन्दजी एवम् हुलासमरूजी हैं। आर तीनों भाई भी आज कछ अछर्ग २ होगये हैं एवम् अछरा अछरा अपना व्यापार करते हैं।

सेठ जवेरीमलजी-आपका जन्म संवत् १९३५ के करीब का है। आपने भी यहां अपने जीवन में बायदे का अच्छा काम किया। वर्तमान में आप भी वयोवृद्ध होने से फतेपुर ही रहते हैं। आपका र्घान घोर्मिकता की ओर बहुत है। आपके सोहनलालंबी एवस भैंवरलालजी नामक र पूर्व है।

ें सेठ सोहनतातजी अपका जन्म संवत् १९५२ की जेठ वरी १३ का है। आप प्रारम्भ से ही यही वायदे का व्यापार कर रहे हैं। आप भी इस विषय में बड़े अनुभवी एवस् नामी व्यक्ति हैं। इज़ारों छाखों रुपये खो देना और कमा छेना आपके बाँगे हाथ का खेल है। आप बड़े मिलनसार, उदार, दांनी एवम् संस्त स्वभावी संज्ञन है। आंपने कई समर्थ अनेक संस्थाओं को बहुत सा रुपया दान स्वरूप मदान किया है।

- - सेठ भॅन (लालजी--आपका जन्म संवत् १९६० का है। आप भी अपने भीई सोहनलालजी के साथ ब्यापार करते हैं। आपभी बड़े योग्य सेवान है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम रतनलालजी, शुमकरणजी जगतसिंहजी और कमलसिंहजी है। इनमें दो पढ़ते है।

# सेठ वनेचन्द जहारमल द्गड़, तिरामिलगिरी (हैररावाद)

इस खानदान के लोग स्थानकवासी आम्नाय को मानने वाले हैं। आपका सूल निवासस्थान नागीर का है। इस खानदान की दक्षिण हैदराबाद में आये हुए करीव ९० वर्ष हुए। इसके पहले इस खानदान ने बंगलोर में जाकर अपनी फर्म स्थापित की थी तथा तिरिमलिगिरीं (सिकन्दराबाद) में पहले पहल सेठ बनेचन्दजी ने आकर दुकान खोली । यनेचन्दजी का स्वर्गवास हुए करीब

93

५० वर्ष होगये हैं। इनके पुत्र का नाम जुहारमळजी था। आप-दोनों ही पिता पुत्रों ने मिळकर इस फर्म की तरक्की की। जुहारमळजी का स्वर्गवास अपने पिताजी की मौजूदगी में ही हो गया था। आप के मानचन्दजी नामक एक पुत्र थे। आपने भी इस फर्म के कारबार में तरक्की की। आप सं० १९७१ में स्वर्गवासी हुए।

मानचन्दजी के दो पुत्र हुए। जिनमें बड़े समीरमळजी दूगड़ थे। मगर आप केवल १९ वर्ष की अवस्था में ही संवत-१९७५ में स्वर्गवासी हुए। इस समय इस फर्म के मालिक मानचन्द्रजी के छोटे पुत्र जसवन्तमळजी है। आप बड़े योग्य, विनयशील और शान्ति प्रकृति के सजन हैं।

इस फर्म की तरफ से तिरमिलगिरी के बालानी के मन्दिर में एक धर्मशाला बन्वाई गई है। और भी परोपकार सम्बन्धी कार्यों में आपकी ओर से सहायता दी जाती है।

आपकी दुकान पर-मिलिटरी बैंद्भिग, मिलिटरी के साथ लेनदेन तथा कन्ट्रान्टिंग का काम होता है।

#### सेठ वींजराजजी दृगड़ का परिवार, सरदारशहर

यह परिचार फतेपुर (सीकर-राज्य) से करीब १०० वर्ष पूर्व सरदारशहर में आया। इस परिवार के पूर्व का इतिहास बड़ा गौरवमय रहा है जिसका जिक हम अलग दूसरे इतिहास के साथ दे रहे हैं। फतेहपुर से सेट बींजराजजी पहले पहल सरदारशहर आये। आप उस समय यहाँ के नामांकित व्यक्ति थे। यहाँ की पंच पंचायती में आपका बहुत बड़ा भाग था। जाति के लोगों से आपका बहुत प्रेम था। जब कभी जाति का कोई कठिन काम आ पढ़ता और उसमें आपके विरोध से काम विगड़ने का अंदेश होता तो आप उसी समय अपना व्यक्तिगत विरोध छोड़ देते थे। यहां की पंचायती में आपके हारा कई नियम प्रचलित किये गये जो इस समय भी सुचार रूप से चल रहे हैं। व्यापार में भी आपका बहुत बड़ा भाग था। आपने कलकत्ता में अपनी फर्म स्थापित की। तथा व्यापारिक चातुरी एवम होशियारी से उसमें अल्बी सफलता प्राप्त की महाराजा हुंगरिसहजी बीकानेर से आपका दोस्ताने का सम्बन्ध था। लिखने का मतलब यह है कि इस परिवार में आप बहुत प्रभावशाली एवम प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपका स्वर्गवास संवत् १९६३ में होगया। आपके सेट भैंरोंदानजी, सेट तनसुखदासजी एवम सेट प्रसराजजी नामक तीन पुत्र हुए।

सेठ मैरोंदानजी का जन्म संवत् १९१६ का था। आप बड़े-बुद्धिमान एवं चतुर पुरुष थे। आपका स्वर्गवास संवत्- १९७१ में हो गया। आपके केवल भा नीरामजी नामक एक पुत्र थे। आपका-जन्म १९३७ में हुआ। आप भी अपने पिताजी की भांति व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आपकी प्रकृति बड़ी उदार थी। प्रायः सभी सार्वजिक कार्यों मे आप सहायता प्रदान किया करते थे। आपको ग्रंथ संग्रह का बड़ा शौक था। कहना न होगा कि आपने अपनी प्रायवेट लायनेरी-में बहुत अच्छे अन्यों का संग्रह किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९८७ में होगया। आपके रामलालजी नामक एक पुत्र हुए। आपका जन्म संवत् १९६५ का है। आप सुघरे हुए विचारों के युवक हैं। आपको भी पटन पाठन का बहुत शौक है और आपने भी एक प्राइवेट लायनेरी खोल स्वर्खी है। आपका ज्यापार कलगत्ता में सेसर्स बींजराज भैरीदान के नाम से-११३ कास स्ट्रीट मनोहरदास का क्टला में वैकिंग, कमीशन और इम्पोर्ट का होता है। आपही इस फर्म के संचालक हैं तथा गोग्यता से संचालित करते हैं। आपके कन्यचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। जिनकी अवस्था ५ वर्ष की है।

सेठ तनसुखदासजी का जन्म संवत् १९१६ का है। आप आजकळ अलग रहते हैं। आप भी बढ़े क्यापार कुरांळ सज्जन हैं। आपका शहर भर में बढ़ा प्रभाव है तथा आपकी सच्चाई पर लोगों का पूरा विश्वास है आपने व्यापार में भी लालों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। आपके मंगसमलजी नामक एक पुत्र हैं। मंगलचंदजी के नाम पर आप शोभाचन्दजी को दत्तक ले चुके हैं। आप बाईस सम्प्रदाय के मानने वाले हैं। शोभाचन्दजी के इस समय बार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः मालचन्दजी, भूरामळ्जी. किशनलाळजी और रिधकरणजी है।

सेठ प्रसराजजी का जन्म संवत् १९२१ में हुआ। आप बढ़े गम्भीर विचारों के पुरुष हैं। आपकी सलाह बड़ी वजनवार मानी जाती है। आपका ध्यान भी व्यापार में बहुत रहा एवम् आपने बहुत सम्पत्ति उपार्जित की। आप बीकानेर-स्टेट कौन्सिल के मेम्बर है। आप भी वाईस सम्प्रदाय के अनुश्वायी हैं। आपके ५ पुत्र है जिनके नाम कमशः इन्द्रराजजी, शोभाचन्दजी (जो तनसुखदासजी के यहाँ दक्तक चले गये हैं) नगराजी, सोहनवालजी और माणकचन्दजी है। इनमें से प्रथम इन्द्रराजजी आप से अलग होकर अपना स्वत-त्र व्यवसाय इन्द्रराजमल सुमेरमल के नाम से कलकत्ते में करते हैं

सेठ तनसुखरायजी और सेठ प्सराजजी का न्यापार शामलात में कलकत्तर में मनोहरदास कटला ११२ कास स्ट्रीट में होता है। यहां डायरेक्ट कपड़े का इम्पोर्ट और जूट का न्यवसाय होता है।

### सेठ वेजमालजी दृगड़ का परिवार सरदारशहर

इस परिवार के न्यक्ति पहले फतहपुर (सीकरी) के निवासी थे। वहाँ वे लीग नवाव के यहाँ राज्य के ऊँचें २ पदों पर आसीन रहे। वहीं से उनके वंशज सवाई नामक स्थान पर आका बसे। सवाई से फिर जब किं सरदारशहर बसा, तब इस परिवार वाले सेठ छालसिंहजी संरदारशहर आकर बस गये। यहाँ आकर आप साधारण छेन-देन का व्यापार करने छगे । आपके चैनरूपनी, माणकचंदनीऔर बुधसिंहनी नामक तीन पुत्र हुए । वर्तमान परिवार चैनरूपनी का है ।

चैनरूपजी के तीन पुत्र हुए जिनमें दो का परिवार नहीं चला तीसरे तेजमालजी का परिवार विद्यमान है। सेठ तेजमालजी पहले अपने भाई के साथ कलकत्ता गये और वहाँ से फिर सिलहट जाकर वहाँ अपने अपनी फर्म खोली एवम् अच्छी सफलता प्राप्त की। वहाँ से आप वापस देश आ रहे ये कि रास्ते में हुँडलोद में उनका स्वर्गवास हो गया। आपके हजारीमलजी कोड़ामलजी, और बालचंदजी नामक तीन पुत्र हुए। कोड़ामलजी निःसंतान स्वर्गवासी हुए। बालचन्दजी के भी कोई पुत्र न हुआ। अतएव हजारीमलजी के पुत्र तोलारामजी दत्तक लिये गये, जो वर्तमान हैं। आपके मोतीलालजी, जयचंदलालजी और मानमलजी नामक तीन पुत्र हैं।

सेठ हजारीमलजी इस परिवार में खास न्यक्ति हुए। आपने कलकत्ता आकर संवत् १९४२ में हजारीमल समरथमल के नाम से रेडोमेड क्लाथ का काम प्रारम्भ किया। इसमें आपको अच्छी सफ्लता रही। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके बिरदीचंदजी, खूबचन्दजी, सागरमल्जी, तोलारामजी एवम् समरथमलजी नामक पाँच पुत्र हुए। आप सब लोग संवत् १९६४ तक साथ २ व्यापार करते रहे, पश्चात् अलग २ हो गये।

विरदीचंदजी के पुत्र इन्द्रचन्द्रजी इस समय दलाली का काम करते हैं। आपके बुधमलजी और चन्द्रनमलजी नामक पुत्र है। खूबचन्दजी के पुत्र करनीदानजी एवम् रिधकरणजी भी अपना स्वतंत्र कर रहे हैं। रिधकरणजी के मन्नालालजी नामक एक पुत्र हैं।

सागरमळ्जी एवम् समरथमळ्जी दोनों भाइयों ने मिळबर संवत् १९८८ तक फिर शामळात में काम किया और फिर अलग र हो गये। इस वार आप लोगों को अच्छा लाम रहा। सेठ सागरमळ्जी का स्वर्गवास हो गया और आपके पुत्र स्वरूपचन्द्रजी, शुभकरनजी और गणेशमळ्जी तीनों भाई स्वरूपचन्द्र गणेशमळ के नाम से मनोहरदास के कटले में कपड़े का व्यापार करते है। आप लोग उत्साही और मिलनसार युवक हैं।

समरथमलर्जा प्रारम्भ से ही हजारीमल समरथमल के नाम से रेडीमेड झाथ का न्यापार करते भा रहे हैं। आपके सुमेरमलर्जी नामक एक पुत्र हैं जो उत्साही हैं और न्यापार कार्य्य करते हैं। आपकी फर्म १५ नारमल लोहिया लेन मे है। यहाँ कपड़े का तथा चलानी का काम होता है। आपके यहाँ देशी मिलों से कपड़ा आता है और थोक विकी किया जाता है।

## श्रीसवास जाति का इतिहास



सेठ सुजानमलजी दूर्गड़ (मोतीलाल नेमचंड) सरटारशहर.



स्व० सेऽ सागरमजजी दूगइ, सरवारशहर.



ु वाबू श्रनोपचंदजी S/o वा ॰ रामलालजी दूराइ, सरदारशहर.

#### सेठ मोतीलाल नेम्चन्द द्गड़, कन्नकत्ता

इस परिवार के लोगों का पूर्व निवासस्थान फतेपुर (सीकरी) नामक स्थान था जहाँ आपके पूर्वजों ने कमाउ के काम किये जिनका विवरण-अन्यन्न दिया जा रहा है। फतेपुर से चलकर आपके पूर्वज सवाई नामक स्थान पर आये। और जब कि सरदारशहर बसा वहाँ से आप लोग यहाँ आ गये यहाँ आने वाले सज्जन सेठ अमरचन्द्रजों के पुत्र गुलाबचन्द्रजों थे। आपके पुत्र मगनीरामजी सवाई में ही रहे और उनका स्वर्गवास भी हुआ। उनके पुत्र हरकचन्द्रजी हुए। हरकचन्द्रजी के तीन पुत्र हुए जिनमें से शोभाचन्द्रजी के पुत्र सुमेरमलजी विद्यमान हैं तथा इस समय नौकरी कर रहे हैं।

सेठ गुलावचन्द्रजी इस परिवार में नाभी व्यक्ति हुए। आपने कलकत्ता जाकर यहीं के आचा-लिया नरसिंहदासजी के साक्षे में मनीहारी का काम करने के लिये फर्म खोली। इसमें आपको अच्छा लाम रहा। इसके बाद आपका साझा अलग अलग हो गया। आप संवत् १९५२ तक और भी छोगों के शामलात में व्यापार करते रहे। पश्चात् १९६२ में आपने उपरोक्त नामकी फर्म स्थापित की जो इस समय भी चल रही है। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम रावतमलजी, चुन्नीलालजी और बालचन्द्रजी हैं। प्रथम और नृतीय का परिवार सरदारशहर हो में रहता है। वर्तमान परिचय सेठ चुन्नीलाल के के परिवार का है।

सेठ चुन्नीलालजी बढे होशियार और व्यापार कुशल व्यक्ति थे। भापका स्वर्गवास हो गया। भापके केशरीचंदजी, मगराजजी और हुलासचंदजी नामक तीन पुत्र हुए। सेठ मगराजजी का स्वर्गवास संवत् १९६१ तथा केशरीचंदजी का संवत् १९७३ में हो गया। वर्तमान में हुलासचंदजी की वय ५७ वर्ष की है। आप सज्जन व्यक्ति हैं।

सेठ केशरीचंदजी के सुजानमलजी और उदयचंदजी नामक दो पुत्र है। आप दोनों भाई स्थापार संवालन करते हैं तथा खुश मिजाज हैं। सुजानमलजी के सौभागमलजी, कन्हैयालालजी और रतनलालजी नामक तीन पुत्र है।

सेठ मगराजजी के छगनमलजी, मोतीलालजी और इन्द्रचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। इनमें से मोती-लालजी का स्वर्गवास हो गया। शेष व्यापार संचालन करते है। छगनमलजी के हीरालालजी, और इन्द्र-चन्द्रजी के भनोपचन्द्रजी नामक पुत्र हैं।

सेठ हुलास वन्दजी के नेम वन्दजी, भैरों रानजी और सोहनलालजी नामक तीन पुत्र है । नेमी चन्दजी का स्वर्गवास हो गया । शेष व्याणार संचालन में सहयोग देते है ।

इस फर्म का न्यापार कलकत्ता में ४६ स्ट्रॉड रोड में मोतीराल नेमचन्द्र के नामसे चलानी का तथा ४१३ सोहनलाल हीरालाल के नाम से जूट का होता है। फरिबसगंज में इन्द्रचन्द्र सोहनलाल के नाम से पाट कपहे का तथा सिरसा (पंजाब) में हीरालाल भँवरलाल के नाम से गल्ले का न्यापार होता है। तथा गुलाव बाग (पूर्णियाँ) में सुजानमल करनीदान केनाम से जूट का न्यापार होता है। पिछली दो फर्मों में आपका साझा है। आप लोग तेरापंथी जैन धर्म के अनुनापी हैं।

#### सेठ हनुमतमल नथमल दूगड़, सरदारशहर

इस परिवार के पुरुष पहले सवाई नामक स्थान पर रहते थे। वहीं इस वंश में खेमराननी हुए। आपकी बहुत साधारण स्थिति थी। आप वहीं रहकर खेती बाढ़ी का काम कर निर्वाह किया करते थे। वहीं आपके पनेचन्दनी नामक एक पुत्र हुए। इन्हीं दिनीं सरदारशहर बसाया जा रहा था, अतएव पनेचन्दनी भी संबत् १८९५ के करीब सवाई को छोड़कर सरदारशहर आ गये। आपके लालचन्दनी नामक पुत्र हुए।

सेठ लालचन्द्रजी का जन्म संवत् १८८८ का था। जिस समय आपके पिताजी सरदार शहर में आये थे उस समय आपको वय केवल ७ साल की थी। की करीब २५ वर्ष की अवस्था में आप तेजपुर नामक स्थान पर गये और वहीं आपने मेसर्स महासिंहराय मेवराज बहादुर के यहाँ सर्विस की। परचात् आप वहीं मुनीम हो गये। वहाँ से आप वापिस सवत् १९५५ में देश में आ गये एवं अपना जीवन शांति से बिताने छगे। दस वर्ष बाद आपका स्वर्गवास हो गया। आपके हनुतमलजी और नथमलजी नामक दो पुत्र हैं। प्रारम्भ में आप छोग भी अपने पिताजी के साथ तेजपुर ही में रहे। परचात संवत् १८५८ में आपने बीकानेर के सीभागमलजी के साक्षे में सीभागमल नथमल के भाम से कलकत्ता में चलानी का काम प्रारम किया। इसके परचात् सवत् १९५५ में आपने उपरोक्त नाम से निज की फर्म स्थापित की। इसमें आप दोनों माह्यों ने बहुत सफलता प्राप्त की। बढ़े माई आजकल देश ही में रहते है तथा नथमलजी फर्म का संचालन करते हैं। आपका कलकत्ता में १६० सूता पट्टी में तथा ५१३ लुक्सलेन में उपरोक्त नाम से कपड़ा, जूट तथा इम्पोर्ट का व्यापार होता है। काशीपुर, हटगोला वगैरह स्थानों पर आपके निज के पाट गोदाम हैं। इसके अतिरिक्त इन्द्रचन्द्र सूरजमल के नाम से इस्लामपुर (पुर्णिया) में जूट का काम होता है।

सेट हनुतमलजी के मालचन्दजी, इन्द्रचन्दजी, प्रमचन्दजी, तथा नथमलजी के बालचन्दजी नामक पुत्र हैं। आप सब लोग मिलनसार व्यक्ति है तथा फर्म का संचालन करते हैं। इनमें से इन्द्रचन्दजी के भँवर्लालजी तथा बालचन्दजी के हनुमानमलजी नामक एक २ पुत्र हैं।

#### सेठ सालमचन्द चुन्नीलाल दूगड़, कलकत्ता

संवत् १९०० के करीब इस परिवार के पुरुष सेठ जेठमलजी दूगड़ कल्यानपुर नामक स्थान से यहाँ आये तथा घी का ज्यापार प्रारम्म किया। उस समय इस व्यापार में आपको अच्छा लाम रहा।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ दानसिंहजी दूगड़ ( प्रतापमल मोतीलाल ) सरदारशहर.



सेंठ भानीरामजी दूगइ, सरदारशहर.



सेठ मोतीलालजी दूगइ ( प्रतापमल मोतीलाल ) सरदारशहर.



कुँ॰ नेमचंदजी दूगड़ S/o मोतीलालजी दूगड़, सरदारशहर.

आपके केवलचन्द्रजो और सालमचन्द्रजो नामक दो पुत्र हुए। दोनों ही भाई करीब ४० वप पूर्व जलपाई गौडी नामक स्थान पर गये औ। साधारण काम काल शुरू किया। प्रचात सवत् १९३१ में आप लोगों ने जेठमल केवलचन्द्र के नाम से अपनी फर्म स्थापित को। इस पर कपढ़ा, सूत, किराना एवम् गल्ले का स्थापार प्राप्तम-किया। इसमें आप लोगों की बुद्धिमानी से अच्छी उन्नति हुई। आप लोगों का स्वर्गवास हो गथा। केवलचन्द्रजी के पुत्र न हुआ। सालमचन्द्रजी के चुन्नीलालजी नामक एक पुत्र हुए।

सेट चुनिलालजी ही इस समय इस परिवार में बहे पुरुष हैं.। आप मिलनसार हैं। आपने अपने क्यापार को विशेष रूप से बढ़ाया तथा कलकत्ता में चुनीलाल नसकरन के नाम से फर्म जोली। आजक्ल इसका नाम चुनीलाल ग्रुमकरन पड़ता है। इसपर जूट, कपड़ा पूर्व चलानी का क्यापार होता है। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। आपके इस समय ७ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः जसकरनजी, सुरजमलजी, जैचदलालजी, चम्पालालजी, सोहनलालजी, ग्रुमकरनजी और प्नमचन्दजी हैं। इनमें से ज़सकरनजी अपना स्वतन्त्र क्यापार करते हैं। शेष सब शामिल हैं। आप छोग जैन क्वेताम्बर्स तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं।

#### वानिन्दा के द्गड़ दानसिंहजी का परिवार, सरदारशहर

सेट टीकमचंदजी बानिंदा (सरदारशहर) नामक स्थान से चलकर यहाँ आये। आपके चार पुत्र
हुए जिनके नाम क्रमशः सेट शिवजीरामजी, सेट जीवनदासजी, सेट मुकनचन्दजी और सेट दानसिंहजीं थे।
करीब ८० वर्ष पूर्व आप चारों ही भाइयों ने मिलकर सिरसागंज में अपनी एक फर्म स्थापित की तथा
अच्छी उन्नति की। इनमें खासकर उन्नति का श्रेय सेट दानसिंहजी को है। आप बड़े प्रतिभा सम्पन्न,
न्यापार चतुर और कठिन परिश्रमी न्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९५२ में हो गया। आपके प्रतापमलजी, कुशलचन्दजी, जुनीलालजी एवम् मोतीलालजी नामक चार पुत्र हुए।

सेठ प्रतापमळ्डी व्यापारिक पुरुष थे। आपका यहाँ की समाज में अच्छा प्रभाव था। आपके कोई पुत्र न था। अतप्रव आपने अपने छोटे माई मोतीलाल्जी को दत्तक लिया। आप भी मिलनसार और सजन अकि हैं। आपका जन्म सम्त्रत् १९४४ में हुआ। पहले तो आप अपनी पुरानी फर्म में साम्रीदारी का काम करते रहे। मगर फिर आपने अपना काम अलग कर लिया एवम् इस समय सरदारेशहर ही में वैंकिंग का काम करते हैं। आपके नेमीचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी उत्साही नवयुवक है। आपके फोटोग्राफी का बहुत शौक है। आपने कई इन्लार्जमेंट अपने हाथों से तैयार किये हैं। मशीनरी छाइन में भी आपको दिलनस्पी है।

सेट कुरालचन्दर्जी का जन्म सवत् १९३१ में हुआ। आपके भी कोई पुत्र न था। अतएव आपने अपने भाई चुकीलालजी के पुत्र चंदनमलजी को दत्तक लिया। वर्तमान में आप ही इस परिवार में बड़े हैं।

सेट चुन्नीलाल नी का जन्म सं० १९३५ में हुआ। आप यहाँ के प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपको पारके क्यापार का अच्छा अनुभव था तथा जवाहिरात की परीक्षा भी आप अच्छी जानते थे। आपका स्वर्गवाप सम्वत् १९७५ में हो गया। आपके चन्द्रनेमल जी तथा कन्हैयालाल जी नामक २ पुत्र हुए। चन्द्रनेमल जी कुशलचन्द्रजी के यहाँ दत्तक चले गये। कन्हैयालाल जी के मांगीलाल जी नामक एक पुत्र हैं।

सेट चुन्नीलालजी और कुशलचन्दजी के परिवार की सिराजगंज, कलकत्ता, भढंगामारी, मीरगंज, सोनातोला, और जवाहरवाड़ी आदि स्थानों पर शालाएँ हैं जहाँ पाट का व्यापार होता है। सरदारशहर में इस परिवार की बहुत बड़ी र हवेलियाँ बनी हुई है आप लोग तेरापंथी जैन हवेताम्बर धर्म के अनुयायी हैं।

#### सेठ मुल्तानचन्द जुहारमल दूगड़ कोठारी, कलकत्ता

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान बीदासर है। आप लोग जैन तेरापंथी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं। यह फर्म करीब ८० वर्ष पूर्व जमालदे नामक स्थान पर जो कूँचिवहार में है, से द्व सुक्तानचन्दजी द्वारा स्थापित की गई। इसके कुछ वर्ष बाद मेखदीगंज (कुँचिवहार) में आपने इसी नाम से एक फर्म और खोली। इन दोनों फर्मों पर तमाखु और कुष्टा का काम हारू किया गया जो इस समय भी हो रहा है। सेठ मुक्तानचन्दजी के कोई पुत्र न होने से जहारमलजी दत्तक आये। आपके हाथों से इस फर्म की बहुत तरकी हुई। आप बढ़े व्यापार कुशल और मेबावी व्यक्ति थे। आपका स्वर्णवास सम्बत् १९६२ में हो गया। आपके भी कोई पुत्र न होने से भैरीदानजी आपके नाम पर दत्तक लिये गये। आपने भी फर्म की अच्छी उन्नति की। आप भी अपने पिना की भांति व्यापार कुशल एवम् मिलनसार व्यक्ति थे। आपका भी स्वर्णवास सम्बत् १९९० में हो गया। आपका ध्यान धार्मिक बातों मे बहुत रहा। आपके कानमलजी एवम् सोहनलालजी नामक दो पुत्र हैं। आजकल आप दोनो ही फर्म का संचालन करते हैं। आप भी उत्साही और मिलनसार सज्जन हैं। कानमलजी के नौरतनमलजी एवं जतनमलजी नामक दो पुत्र हैं। आपकी कलकता में मुक्तानचन्द जुहारमल के नाम से फर्म है जहाँ व्याज का काम होना है। इस फर्म पर मुनीम नेमचन्दजी सिधी विदासर वाले मुनीमात का काम करते हैं। आपके समय में फर्म की बहुत उन्नति हुई।

🎺 लाला छोटेलाल अवीरचन्द दूगड़, आगरा

इस खानदान के छोग ववेताम्बर जैन मन्दिर आम्नाथ को मानने वाले हैं। यह खानदान करीं

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्त॰ सेठ मैरोदानजीद्गड़ (मुलतानमल जुहारमल),





वेठ कानमलजी दूगङ् (मुलतानमल जुहारमल) बीदासर. बाबू सोहनलालजी दूगङ् (मुलतानमल जुहारमल) बीदासर.

# श्रोसवास जाति का इतिहास



'स्व॰ कोडारी जब्हारचन्द्रजी लेट दीवान रतलाम, नामली.



स्व॰ लाला परमानन्द्रेजी बी. ए, एडवोकेट, कस्र.,



कोठारी वैरीसालसिंहजी दूगद बी. काम, जोधपुर.



स्व॰ बाबू गोपीचन्दजी दूगइ एडवोकेट, श्रम्बाला.

दो तीन सौ वर्षों से आगरे ही में बसा हुआ है। इस खानदान में ठाठा छोटेठाठजी एक मशहुर व्यक्ति हो गये है। आप ही ने इस फर्म को करीब ७० वर्ष पहिले स्थापित किया था। आपका स्वर्गवास सम्वत १९४४ में हो गया। आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम ठाठा अबीरचन्दजी, छाठा कप्रचन्दजी, ठाठा गुठावचन्दजी और ठाठा मिद्वनछाठजी था।

काका अवीरचन्द्रजी का जन्म संवत् १९१६ में हुआ। आप इस खानदान में बड़े योग्य और प्रतिभाशाली पुरुष थे। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९६५ में हुआ। आपके पुत्र काका चांद्रमलजी का स्वर्गवास सम्वत् १९८५ में केवल ३२ वर्ष की उम्र में हो गया। आपके चितरंजनसिंहंजी नामक एक पुत्र हैं।

लाला कप्रचन्द्रजी का जन्म सम्बत् १९२१ में हुआ। आपका भी स्वर्गवास हो गया। आपके दो पुत्र हुए मगर दोनों का कम उम्र में ही स्वर्गवास हो जाने से आपके नाम पर लाला किरोड़ीमलजी दत्तक लिये गये। लाला किरोड़ीमलजी का जन्म संवत् १९६० का है। आपके एक पुत्र हैं जिन्का नाम जोरावरसिंहजी हैं।

काका गुलाबचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३० में हुआ । आपका स्वर्गवास संवत् १९८९ में हो गया । आपके पुत्र का देहान्त आपकी मौजूदर्गों में हो हो जाने से आपने अपने नाम पर लाला लक्खीमलजी को दत्तक लिए । लालां लक्खीमलजी का जन्म संवत् १९६३ का है । आपके श्री देवेन्द्रसिंहजी नामक एक पुत्र हैं।

छाला मिहनहाकजी का जन्म संवत् १९३३ का-है। आप इस समय इस खानदान में सबसे प्रधान हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम स्रजमलजी और जीतमलजी हैं। स्रजमलजी का जन्म संवत् १९५६ का है।

इस खानदा की तरफ से आगरे में उपाध्याय वीरविजय जैन इवेताम्बर पाठशाला नामक पुक पाठशाला छ। हजार रुपये से खुलवाकर उसे पंचायत के सिपुर्ट कर दिया है।

### कोठारी वेरीसालसिंहजी दूगड, जोधपुर

आप का मूछ निवास नामली (रतलाम) है। वहाँ आपका परिवार बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता था। आप के पितानी जन्हारसिंह जी दूगढ़ रतलाम स्टेट के दीवान रहे थे। कोठारी वेरीसाछ सिंह जी इस समय जोधपुर रियासत के ऑडिट विमाग में असिस्टेंट आडीटर हैं। आपने अपना निवास यहीं बना लिया है। आप बडे शिक्षित तथा प्रतिष्ठित सन्त्रन हैं। खेद है कि समय पर आपके खानदान का परिचय गुम हो जाने के कारण हम विस्तृत नहीं देसके। यदि प्राप्त होसका तो इस ग्रन्थ के परि-शिष्ट विभाग में विस्तृत परिचय देने की कोशिश करेंगे।

#### श्री मानमलजी दूगड़, जोधपुर

आपका परिवार जोधपुर में निवास करता है। आप कई वर्षों से जोधपुर स्टेट में हुक्मात करते हैं तथा इस समय भीनमाल आदि के हाकिम हैं। आप बढ़े सज्जन; मिलनसार और लोकप्रिय महानुभाव हैं। आपके छोटे आता चांदमलजी दूगड़ जोधपुर स्टेट के जालीर नामक स्थान की डिस्पेंसरी में डाक्टर है। आप भी बहुत लोकप्रिय हैं। आपका परिवार जोधपुर की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठा रखता है।

#### लाला मोहरसिंह जी दूगड़ का खानदान, कप्रथला

लाला मोहरसिंहजी-इस खानदान के पूर्वज छाला मोहरसिंहभी जम्बू में निवास करते थे बहाँ से आप ने काहीर और लुधियाना होते हुए जालंधर में अपना निवास बनाया। जालंधर में आपने बहुत बड़ा नामं पाया था । आपके नाम से जालंधर में मोहरसिंह वाजार आवाद है। आपके खानदात का काबुल के शाही खानदान से तिजारती ताल्लुक रहा । जब शाहशुजा से महाराजा रणनीतिसह ने कोहिन्स हीरा लिया था, उस सम्बन्ध की बात चीत तय करने वाले व्यक्तियों में यह कुटुम्ब भी शामिल था। ठाला मोहरसिंहजी की होशियारी व अक्लमन्दी से प्रसन्न होकर कप्रथला के तृतीय महाराज फतहसिंहजी इनको बड़ी इज़त के साथ जालंबर से अपनी राजधानों में लाये तथा आपके सिपुर्व स्टेट ट्रेंबरी का काम किया। पंजाब के दरवार में आपको कुर्सी मिलती थी। आपके परिवार ने सिक्ख वार, अफ़गान वार, तीरा वार और गृद्द के समय बृटिश गवर्नमेंट को काफी इम्दाद दी और इन युद्धों में आपका परिवार शामिल हुआ। इन सब सेवाओं का ख़याल करके इस खानखान को लॉर्ड सर जॉनलारेंस ने जालंघर और फीरोज़पुर डिस्ट्रिक्ट में बहुत सी लैंडेड और हाउस प्रापर्टी दी, जो इस समय तक इस परिवार के अधिकार में.है । लाला मोहरसिंहजी के लाला जुहारमलजी, लाला निहालचन्दजी लाला, मुश्तहाकरायजी लाला, गंगारामजी तथा छाला वस्तीरामजी नामक ५ पुत्र हुए। इन भाइयों में लाला जुहारमलजी के पुत्र लाला मत्यूमलजी तथा लाला मुश्तहाकरायजी के लाला देवीसहायजी नामक पुत्र हुए। शेप तीन भाइयाँ के कोई औछाद नहीं हुई। ये पांची भाई अपनी प्रापटीं तथा बैङ्किंग का काम कान देखते रहे। निहालचन्दजी लाहीर प्रापर्धी का काम देखते थे तथा उनका अधिककर जीवन यहीं बीता।

लाला नत्थूमलजी का खानटान—छाला नत्थूमलजी का जन्म संवत् 1९१३ में हुआ। आपने अपने हाथों से कई दीक्षा महोत्सव कराये, तथा साधु संगति और धार्मिक कामों में हजारों रुपये खरच किये। आपके समय में भी रियासत के साथ आप का लेनदेन का सम्बन्ध रहा करता था। आपने क्यापार में लाखों रुपये कमाये। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विताते हुए आप संवत् १९८४ में

स्वर्गवासी हुए। आपके लाला रतनचन्द्जी, काला त्रिभुवननाथजी, लीला - पृथ्वीराज़जी, लालादेसराजजी तथा लाला देवराजजी नामक ५ पुत्र- विद्यमान हैं। इन बन्धुओं में लाला रतनचन्द्जी अपने भाइयों से संवत् १९७९ में अलग होकर स्वतंत्र बैंद्धिग का कारबार काते हैं।

लाला त्रिमुवननाथजी:—आपका जन्म संवत् १९५८ में हुआ। आपने बी० ए० तक शिक्षा पाई। आप पंजाब की स्था० वासी जैन कान्फ्रेंस के कम्बे समय तक जनरल सेक्रेटरी रहे। इस समय हथानीय गर्ल स्कूल के प्रेसिडेंट और गौशाला के मन्त्री हैं। कप्रथला की कोई ऐसी इस्टीट्यशन नहीं जिसमें आप इसदाद न देते हों। आपने अपने पिताजी की 'यादिगरी में यहाँ की पुत्री पाठशाला में एक "नत्थूमल हाल" बनवाया है। इसी ताह लाहौर हास्पीटल मे- एक कमरा बनवाया है। आपने अपने परिवार की लेंडेड प्राप्टी में भी अच्छी तरक्की है। आपका लानदान पंजाब के ओसवोल जान-दानों में नामी माना जाता हैं। आपके पुत्र जितेन्द्रनाथजी और राजेन्द्रनाथ भी हैं।

लाला पृथ्वीराजजी---आपका जन्म संवत् १९६३ में हुआ। ' आपने सन् १९२६ में बी० एर्० तथा सन् १९२८ में एड० एड० वी० की परीक्षा पास की और इसी साल से प्रेक्टिस करना गुरू कर दिया। इधर १ साल से आप कप्रथला स्टेट के पब्लिक प्रासीन्यूटर पद पर कार्य्य करते हैं। आप यहां के शिक्षित समाल में अच्छें प्रतिष्ठित हैं और सज्जन तथा मिलनसार ध्यक्ति हैं। आपके रवीन्द्र नाथजी, प्रकाशनाथजी, प्रेमनाथजी तथा पदमनाथजी नामक ४ पुत्र हैं।

लाला देसराजजी—आपने सन् १९३० में बी ए० पास किया। आप रणधीर कॉलिज कंपूर-थला में एफ० ए० के आर्ट विषय में प्रथम आये थे। इधर ३ सालों से आप लंदन में चार्ट दें एण्ड अकार्ट सी का काम सीखते हैं। आप से छोटे माई देवराजजी मेट्रिक पास कर कॉलिज में पढ़ते हैं।

इस परिवार की छांगामांगा ( लाहोर ) में बहुत सी नहरी जमीन है। इसके अलावा लुधि-याना, फगुवाडा मण्डी, जालंधर बाजार और कप्रथला में बहुत सी हाउस प्रापर्टी है।

काला देवीसहायनी का परिवार—छाला देवीसहायनी के पुत्र लाला बनारसीदासनी तथा लाला छज्जूमलनी हुए। लाला बनारसीदासनी विद्यमान हैं। आपके यहां बैद्धिंग का कारबार होता है तथा कप्रथला में आपका खानदान भी मातवर समझा जाता है। आपके ४ पुत्र हैं। इनमें बडे लाला माणकचन्द्रजी, फीरोजपुर की प्रापर्ध का काम देखते हैं। दूसरे चुन्नीलालनी कप्रथला के हेड ट्रेझरर हैं। रामरतननी बजानी का काम करते हैं तथा मदनगोवालनी खजाने के हेड क्लई हैं।

इसी तरह लाला छउनूमलजी के पुत्र लाला रामनाथजी, लाला हंसराजजी तथा लाला दौलतराम

#### क्रांसवाख जाति का शतहांस

जी हुए। नियास करता है। लाला कुटुम्ब फगुवाड़ा में निवास करता है। लाला हं सराजजी फगुवाड़ा के प्रतिष्ठित सज्जन है-।

#### लाला गोपीचन्दजी दूगड़, एडवोकेट-अम्बालाशहर

-- आपका जन्म ईसवी सन् १८७८ में अम्बालाशहर ( पंजाब ) में हुआ। आप के पूर्वज केशरी ( जिला अम्बाला ) से आकर यहां बसे थे। अतः आपका वंश 'केशरी वाला' के नाम से प्रसिद्ध है। आपके पिताजी का नाम लाला गेंदामलजी था।

जब एचास वर्ष पहले जैन समाज-में शिक्षा का अभाव था उस समय आपको बी० ए० तक की उच्च शिक्षा-दिलाई गई। जगद्विस्थात स्वामी रामनीर्थंजी से कालेज मे आप गणित पढ़ा करते थे। मेज्युएट होने के पश्चात आपने बकालात की परीक्षा पास की और अम्बालाशहर मे ही आप काम करने लो। एक सुयोग्य वकील-होते हुए भी आप प्रायः झुड़े मुकडमे नहीं लिया करते थे। हसीलिये दूसरे वकील और न्यायाधीश आपकी बात-पर पूरा २ विश्वास किया करते थे।

सार्वजनिक कार्यों में आप पूरा २ भाग लिया करते थे। हिन्दू सभा के आप मुख्य सदस्य थे। स्थानीय नागरी प्रचारिणी सभा, बाय स्काउट एसोसियेशन, बार रूम के आप कोपाध्यक्ष थे।

छाला गोपीचंदजी की सबसे बढ़ी सेवा शिक्षा प्रचार की है। आप श्री आत्मानन्द जैन हाईस्कृल अम्बालाशहर के २५ वर्ष तक मैनेजर रहे। इस संस्था की नींव को युद्ध करने के लिये आपने मद्रास प्रान्त तक अमण करके धनराशि एकत्र की तथा समय २ पर आप यथाशक्ति आपने अपने पास से दिया और औरों से भी दिलाया। आप आत्मानन्द जैन महासभा पंजाब के सभापति थे। श्री हस्तिनापुर जैन इवेतान्वर तीर्थ कमेटी के भी आप ही सभापति थे। श्री अत्मानन्द जैन गुरुकुल पंजाब (गुजांवाला) के ट्रस्टी और कार्य्यकारिणी समिति के मुख्य सदस्य थे। आपके निरीक्षण और आपकी सहयोगिता से इन संस्थाओं ने अच्छी समाज सेवा की है और दिनों दिन उज्ञति कर रही है। आप श्री आत्मानन्द जैन सभा अम्बालाशहर के प्रधान रहे हैं। स्कूलों में पदाये जाने वाली इतिहास की प्रस्तकों में जैन धर्म के विषय में जो कुछ अन्द बन्द लिखा जाता रहा है उसका निराकरण कराना एक सहज बात नहीं थी, परन्तु- आपने बहुत परिश्रम से उसमें भी सफलता मास्र की। श्री आत्मानन्द जैन ट्रेक्ट सोसायटी ने आपके प्रधानत्व मे १८ वर्ष तक जैन धर्म का जो प्रचार जैनियों तथा सर्वसाधारण में किया है, बह समाज से लिया नहीं है।

उमर भर पाश्चात्य शिक्षा के वातावरण में रह कर भी आप अपने जैनधर्न एवम् जैन संस्कृति को न भूले । आपका स्वर्गवास तीन मास की बीमारी के पश्चात् १२·२-३४ को शिवरात्री के दिन होगया ।

#### लाला पन्नालालजी दूगड़, जोहरी, अमृतसर

इस खानदान के पूर्वज खाला उत्तमचन्दजी महाराजा रणजीतिसिंहजी के कोर्ट ज्वेलर थे। तब से बराबर यह परिवार जवाहरात का न्यापार करता आ रहा है। आगे चलकर इस परिवार में लाला राधाकिशनजी जीहरी हुए। आपके बड़े आता छाछा जसवन्तरायजी और छोटे आता छाछा हुकुमचन्दजी तथा लाला हरनारायणदासूजी भी जवाहरात का न्यवसाय करते थे। लाला राधाकिशनजी के पुत्र लाला पनालालजी हुए।

लाला पनालाजनी नामांकित नौहरी थे। भारत के जौहरी समाज में आप सुपरिचित एवं प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। पंजाब प्रान्त में आपका घर सबसे प्राचीन मन्दिर मार्गीय आस्नाय का पाछने वाला है। आ। सन् १९१४ में ऑल इण्डिया जैन कान्फ्रेंस गुलतान अधिनेशन के समापति निर्वाचित हुए-थे। अमृतस्र मन्दिर की देख रेख आप ही के जिम्मे थी। सन् १९२७ में आपका तथा सन् १९२८ में आपके पुत्र रामरखामलकी का स्वर्गवास हुआ। इस समय रामरखामलकी कौहरी के पुत्र मीतीलालकी सराफी तथा नवाहरात का क्यापार करते हैं।

खाला पन्नालाल<sub>को</sub> अपने माणेन लाला मोहनलालनी पाटनी को लुधियाने से २ साल की उमर में अपने यहाँ हे आये। इस समय छाका मोहनहास्त्री जैन बी॰ ए॰ एस॰ एस॰ बी॰ अमृतसर में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपका विस्तृत परिचय पाटनी गौन्न में दिया गया है।

## लाला गोरीशकर परमानन्द जैन दूगड़, कसूर ( पंजाब )

यह खानदान छम्बी मियाद से कसूर में निवास करता है। इस खानदान के पूर्वज छाछा र्जमें ताशाहजी और उनके पुत्र लाला वधावाशाहजी तथा जीवनशाहजी सराफ़ी न्यापार करते रहे। लाला-वधावाशाहजो को लगन धर्मध्यान और जैन कौम की उन्नति में विशेष थी। आपका स्वर्गवास सन् १९०२ में हुआ। आपके छाछा गौरीशंकरजी, छाला परमानन्दजी तथा छाला चुन्नीलालजी नामक ३ पुत्र हुए। इन सजानों में लाला गौरीशंकरजी और परमानन्दजी ने पंजाब की जैन समाज में बहुत जाम पाया। आप दोनों भाइयों का परस्पर बहुत मेल था। आप दोनों भाई ऋमशः सन् १९२३ और १९२७ में स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे भाई चुन्नीलालजी पंजाब युनिवर्सिटीं की मेट्रिक में सर्व प्रथम आये थे। सन् १९२८ में इनका स्वर्गवास हुआ।

लाला परमानन्दजी बी॰ ए॰ --आप कस्र हाईकोर्ट के एडवोकेट थे। और यहाँ के बड़े मोआजिज ज्यक्ति माने जाते थे। आप अपनी अंतिम उमर तक कस्र स्यु॰ के मेम्बर रहे। आपने पंजाब

में स्थानकवासी जैन सभा के स्थापन में राय साहब छाछा टेकचन्द्जी के साथ प्रधान सहयोग छिया। आप उसके अग्बाला अधिवेशन के प्रेसिडेंट ये तथा जीवन भर वाहस प्रेसिडेंट रहे थे। लाहोर के जमर जैन होस्टल के बनवाने में आपने बहुत बढ़ा परिश्रम उठायां। एवं स्वयं ने उसमें कमरे भी वनवाये। बनारस युनिवर्सिटी में आप पंजाब के जैन समाज की ओर- से मेम्बर थे। आपके स्वर्गवास के समय कसूर की कोर कंचहरी, स्कूल, आदि बंध रकले गये थे और आपके कुटुम्बियों के पास आसपास के तमाम हिम्हुस्तानी व अंग्रेज़ गण्य मान्य सजानों ने दिलासा के पत्र आये थे। आपको यादगार में आपके भतीजे ने १० हजार की लागत की एक विलिंग स्थानीय जैन कन्या पाठशाला को बनवाकर दी।

इस समय इस परिवार में छाछा गौरीशंकरजी के पुत्र छाछा अमरनाथजी, छाछा रघुनायदासजी तथा छाछा देवराजजी विद्यमान हैं। आप तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः संवत् १९५३,५६ तथा १९५९ में हुआ है। छाछा अमरनाथजी तथा रघुनाथदासजी सराफी तथा बैद्धिग न्यापार संभाछते हैं तथा छाछा देवराजजी कसूर के स्युनिसिपछ विभिन्नर, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट तथा मेन्बर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं। आपका परिवार कसूर में नामी माना जाता है।

काळा रघुनाथद्(सजी के पुत्र अजितप्रताद्जी, मदनलालजी, जर्लघरनाथजी तथा पुरुषोत्तमदासजी हैं। इसी प्रकार देवराजजी के पुत्र शीतलप्रसादजी, सुमितप्रकाशजी, भूपेन्द्रकुमारजी और सतपालजी हैं।

### लाला फग्गूमल मोतीराम द्गड़, लाहोर

इस जानदान में छाटा हरजसरायजी के पुत्र फम्मूशाहजी हुए। ठाठा फुम्मूशाहजी के पुत्र छाठा हुनीचन्दजी और छाछा मोतीरामजी हुए। इन दोनों भाइयों ने करीब ३०, ३५ वर्ष पूर्व छाहौर में एक दीक्षा महोत्सव कराया तथा इन्होंने एक जंजाधर नामक विशास मकान बनवाकर धर्म कार्य के लिये दान दिया। छाछा दुनीचंदजी छाहौर तथा पंजाब प्रान्त की जैन समाज में नामी आदमी थे। धर्म के कार्म में आप दिलेरी के साथ खरच करते थे। आपका स्वर्णवास छगभग १९६५ में हुआ। छगभग २५१३० साछ बाद आप दोनों भाइयों का कारवार अछग २ हो गया। इस समय छाछा दुनीचंदजी के पुत्र छाछा खेरातीछाछजी, दुनीचंद खेरातीछाछ के नाम से जनरछ मरचेंट का व्यापार करते हैं।

लाला मोतीरामजी का जन्म संवत् १९२५ में हुआ। आप लाहौर की जैन समाज में बहुत इउजत रखते हैं। आपके लाला विलायतीरामजी, लाला खर्जाचीमलजी और लाला ज्ञानचन्दजी नामक १ पुत्र हुए। इनमें विलायतीरामजी संवत् १९८१ में स्वर्गवासी हो गये।

लाला खर्जींचीमलजी का जन्म संवत् १९५० में तथा ज्ञानचन्द्रती का १९६२ में हुआ। आपको

दुकान पर सेदमीठा वाजार में रेशमी तथा सफेर काड़ा और मनिहारी सामान का व्यापार होता हैं। आप स्थानकवासी आसाय के माननेवाले सङ्जन हैं। लाला विलायतीरामजी के पुत्र लाला रतनचन्दजी हैं यह परिवार लाशीर में प्रतिष्ठित माना जाता है।

लाला विशनदास फग्गूमल जैन दूगड़, पसहर (पंजाब)

इस परिवार के पूर्वज ठाळा पृथ्वीशाहजी के दिवानेशाहजी, भानेशाहजी, सुजानेशाहजी तथा बस्तीशाहजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें दिवानेशाहजी के परिवार में राय साहिब ठाळा उत्तमचन्दजी कुन्जीळाळजी आदि सज्जन हैं। ठाळा भानेशाहजी के करमचन्दजी, ताराचन्दजी तथा घरमचन्द नामक ३ पुत्र हुए। इनमें ठाळा करमचन्दजी के दिसाशाहजी, गोविंदशाहजी, हाकमशाहजी तथा नरपतशाहजी नामक ४ पुत्र हुए। तथा ठाळा ताराचंदजी के पुत्र सीतारामजी हुए। ठाळा गोविंदशाहजी का स्वगंवास संवत् १९७० में हुआ। आपका खानदान आदृत का रोजगार करता है। ठाळा गोविंदशाहजी के किशानदासजी. मोतीरामजी, पत्राळाळजी, नंदळाळजी, काशीरामजी तथा गोकुळचन्दजी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें विधानदासजी ५० वर्ष पहिळे और पन्नाळाळजी १२ साळ पहळे स्वगंवासी हो गये हैं तथा काशीरामजी ने संवत् १९६० में सोहनळाळजी महत्राज से दीक्षा प्रहण की। इस समय आप स्थानकवासी पंजाब सम्प्रदाय के युवराज पद पर हैं। शेष ३ आता मौजूद हैं।

ळाळा विश्वनदाशाजी के पुत्र फरगूमळजी, लाळा मोतीरामजी के खेरातीळाळजी तथा गोकुळज्ञन्दजी के पुत्र मुनीळाळजी हैं। लाला फरगूमळजी का जन्म संवत् १९३४ में हुआ। आपके यहाँ फरगूमळ खेरातीळाळ, तथा विश्वनदास मोतीरामजी के नाम से आढ़त का कारबार होता है। आए एसकर की उदयचन्द जैन लायबरी, जैन सभा तथा हिन्दू सभा के सेकेटरी हैं और यहाँ के अच्छे इजतदार पुरुष हैं। आपके पुत्र चिरंजीळाळजी खानगा डोकरा में ज्यापार करते हैं तथा दूसरे शादीळाळजी बी० ए० एक० एक० बी० वे होशियारपुर में ३ सार्जी तक प्रेनिटस की तथा इस समय हंसराज शादीळाळ जैन के नाम से १९ सैनागो स्ट्रीट कळकत्ता में जनरळ मरचेट्स का ज्यापार करते हैं। लाळा नंदलाळजी, ळाळा गोकुळचन्दजी तथा लाळा खेरातीळाळजी एसकर दुकान का काम देखते हैं। गोकुळचन्दजी के पुत्र मुन्नीळाळजी पदले हैं।

इसी तरह इस परिवार में लाला सीतारामजी के पुत्र खालचन्दजी असृतसर में आदृत का

लाला मिनखीराम धनीराम दूगड़, कसूर इस परिवार के सञ्जन मंदिर मार्गीय बान्नाय के मानने वाले हैं। लाला मिनखीरामजी दूगड़ ने ४२३ इस परिवार में मिनहारी 'बिसाती) का क्यापार आरम्भ किया। आपके भाई घनीरामजी कैलाला दीनानाथजी लोला लालचन्द्रजी, बनारसीदासजी और कस्तूरीलालजी नामक १ पुत्र हुए। आप सब भाई सज्जन व्यक्ति हैं तथा आपने अपने घंघे को उन्नति दी है। आपकी दुकान कस्तूर में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। लाला कस्तूरीमलजी ने श्री आत्मानन्द जैन गुरुकुल गुजरानवाला में शिक्षा पाई है तथा सन् १९१० में 'न्यायतीथ' की परीक्षा इन्दौर से पास की है। आप इस समय अपनी होयजरी फेक्टरी का संचालन करते हैं। इस परिवार में मिनखीराम धनीराम के नाम से जनरल मचेंटाइज का क्यापार होता है।

#### लाला खानचन्दजी दूगड़, रावलिएडी

इस परिवार की आर्थिक स्थिति छाला खानचन्द्रजी के पिता लाला जीवाशाह के समय तक साधारण थी। लाला जीवाशाहजी के लाला खानचंद्रजी, लाला खजानचंद्रजी, लाला जानचंद्रजी और लाला रामरिखामलजी नामक चार पुत्र हुए । इनमें से लाला खानचंद्रजी ने इस खानदान की दौलत और इजत को ख्र बदाया। इन्होंने कन्ट्राविटक विजिनेस आरम्भ करके उसमें बहुत बड़ी कामयावी हासिल की। आप श्री जैन सुमति मित्र मण्डल रावलिण्डी के प्रथम सभापित रहे। जैन कन्या पाठशाला की स्थानना में भी आपने बहुत मदद दी। इसी प्रकार और भी पिललक कार्यों में आप सहयोग देते रहते थे। आपका देहान्त सन् १९ २ में हुआ। आपके लाला सागरचन्द्रजी, लाला भगतरामजी, लाला नौवतरामजी, लाला साईदास तथा लालाचमन लालजी नामक पाँच पुत्र हुए। इस समय इस खानदान में लाला खानचन्द्र एण्ड सन्स के नाम से जनरल मचेंण्टाइज का व्यापार होता है। लाला सागरचंद्रजी तथा लाला भगतरामजी बड़े धार्मिक और उत्साही सजन हैं। रावलिण्डी में इस खानदान की अच्छी प्रतिष्ठा है। यह खानदान जैन रवेतास्वर स्थानकवासी आज्ञाय का उपासक है।

#### लाला के श्री निहालचन्द जैन, रावलिएएडी

इस खानदान के प्रांज छाला गण्डामलजी पसरूर में रहते थे। लाला गण्डामलजी की पसरूर में बहुत इजात थी। इनके लाला बोगाशाहजी और लाला गुरुदित्ताशाहजी नामकदो पुत्र हुए। लाला गुरुदिताशाहजी न करीब २५ साल पहले रावलपिण्डी में आकर गोटा किनारी का कारबार शुरू किया। सन् १९२६ में हिन्दू मुसलमानों के दंगे के समय जब रावलपिण्डी में चारों ओर अग्निकाण्ड हो रहे थे तब इन्होंने फायर ब्रिगेड के कप्तान होकर जनता की बहुत सेवा की थी। आपको डाक्टरी और इंजीनियरिक का बहुत शौक था। आपका अन्तकाल संवत् १९८३ में हुआ। आपके बड़े भाई लक्षा भीमसेनजी और लाला खुशालचन्दजी का स्वर्गवास क्रमशः १९७२ और १९६७

में हुआ। लाला खुशालचन्द्वी के चार पुत्र हुए जिनमें सबसे छोटे लाला मुललराजनी जैन हिन्दी रहा हैं। इस समय आप विद्यमान हैं। आप श्री जैन सुमित मित्र मण्डल के सेकेटरी और जैन पाठशाला के मैनेजर हैं। इसके पहले आप जैन यंग मेन्स एसोसिएशन के सेकेटरी ये। लालों भीमसेनजी के पुत्र लाला मगरमलजी हैं। ये दोनों भाई रावलिंग्डी में 'के॰ सी॰ निहालचन्द' के नाम से सराकी और जेवर का न्यांपार करते हैं।

### लाला पंज्रशाह धर्मचन्द जैन द्गड़, नारोवाल (पंजाव)

नारोवाल की द्गड़ बिरादरी के पूर्वज लाला केशरीशाहजीं सियालकोट डिस्ट्रिक्ट के चिट्ठीशिखाँ नामक स्थान से १५० साळ पहले नारोंवाल आये। इनके पीत्र वसीटेशाहंजी के पुत्र सलदूशाहंजी ने एक जैन मंदिर बनवाने का बीढ़ा उठाया, और उसे तयार करवा कर उसकी प्रतिष्ठा संवत् १९१३ में की । इन षसीटेशाहजी के तीसरे माई मुस्तराकशाहजी के पोलाशाहजी, 'गोकुलशाहजी, काशीरामजी, 'बल्लोमलजी तथा पाळाशाहजी नामक पाँच पुत्र थे। इनमें संबसे छोटे पीळाशाहजी थे। आप मामूळी सराफी व्यापार करते हुए संवत् १९६० में स्वर्गवासी हो गये। आपके पुत्र लाला पंजूशाहजी का जन्म सम्वत् १९३५ में हुआ। लाला पंजूशाहजी ने अपने लानदान की इज्जत तथा अपने स्थापार की बहुत बढ़ाया। आपने २५ इआर रुपयों की छागत से नारोबाल स्टेशन पर एक सुंदर धर्मशाला ़वनवाई है। स्थानीय संदिर आदि कार्यों में आप प्री मदद देते हैं। आपके धरमचंदजी, गुलजारीलालजी, सरदारीलालजी, प्राम्बन्द्रजी, कपूर-चंदनी, टेक्चंद्रजी, रतनलालनी तथा शांतिलालनी नामक ८ पुत्र हैं। आपके यहाँ सराफी, बर्त्तन व आदत का काम होता है।

इसी परिवार में लाला वसीटाश्हिजी के पौत्र खाला चुन्नीलालजी हैं । आपके पुत्र लाला जसवंत-रायजी बी॰ ए॰ एल॰ एन॰ बी॰ अमृतसर में प्रेक्टिन करते हैं। तथा बाबूखाळजी बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी विताल में प्रेरिया करने हैं। आप दोनों सजनों का पंजाब के शिक्षित जैन समाज में अच्छा सम्मान है तथा कई संस्थाओं से आपका सम्बन्ध है।

## सेठ चुत्रीलाल सुखराज दूगंड, विल्लिपुरम् (मद्रास )

इस परिवार वाले भूल निवासी बगढ़ी (मारिवाड़) के हैं। आप जैन इवैतास्त्रर स्थानकवासी भाग्नाय को मानने वाले हैं। इस खानदान में से सेठ प्नमचन्दजी के पुत्र चुन्नीलालजी ज्यवसाय के लिये सन १९०० में देश से चलकर नौरंगाबाद आये, और वहां की प्रसिद्ध फर्म, मेसर्स पूनमचन्द वस्तावर

834

मल, की दुकान पर मुनीम होगये। उस स्थान पर आपने बढ़ी सच्चाई और इंनानदारी से कान किया और मालिकों में तथा जनता में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की। सन् १९१६ में स्वतंत्र दुकान स्थापित कार के विचार से ये मद्रास आये और विस्लीपुरस् में अपने बहनोई सेठ इंड्नमल्ली छेटिया की माणिहारी में 'सेठ वस्तावरमल वच्छराज' को नाम से दुकान स्थापित की। सात वर्षों में आपने अपनी दुकान के सिथित को मतबूत बना लिया। आपका स्वर्गवास संवत् १९८० में हुआ। अपने यहां की तानिल जनता में अच्छा सम्मान पाया। आपके सुखराजती नामक एक पुत्र है। विस्तिपुरन् की जनता में सुखराजली दूगढ़ का बढ़ा सम्मान है। आप अच्छे राष्ट्रीय कार्यक्रितों और खहर प्रचारक है। कार यहां की कांग्रेंस के सेकेटरी भी रह चुके हैं। ज्यावर जैन गुल्कुल आदि संस्थालों को आप काली महान्या पहुँचाते हैं। सेठ चन्द्रनमल्ली के पुत्र नथमल्ली वढ़े योग्य और होनहार नवयुवक हैं। इन्होंने व्याव गुल्कुल से न्यायतीर्थ, ज्याकरणतीर्थ तथा सिद्धान्त तीर्थ की परिमापाएँ पास की । विस्लिपुरन् में कार लोग मेसर्स बल्तावरमल बच्छराज के साले में बैद्धिय का तथा नेहरू स्वदेशी स्टोकर के नाम ने चहुनी कार के लाग मेसर्स बल्तावरमल बच्छराज के साले में बैद्धिय का तथा नेहरू स्वदेशी स्टोकर के नाम ने चहुनी कार के लागरार करते हैं। यहां के ज्यापारिक समाज में यह कमें प्रतिष्ठित है।

### सेठ कपूरचन्द हंसराज दूगड़, न्यायडोंगरी

इस परिवार के पूर्वंत हुकसीचन्द्रजी दूगढ़ सारवाड़ के दूगीली नामक स्थान से कुनेत हैं भाकर बसे। इनके भवानीरामजी, हिस्सेतरामजी, हीराचन्द्रजी, लिरदारमञ्जी, गुलावचन्द्रजी, घरती, सूरजमलजी और जोधराजजी नामक ८ पुत्र हुए। इनमें गुलावचन्द्रजी, सूरजमलजी ठ्या जोधराजजी का परिवार टाकली परिवार बाले लगभग सी सवासी साल पहले न्यायहोंगरी आये तथा शेष ५ माइयों का परिवार टाकली (चालीस गाँव) गया। सेठ गुलावचन्द्रजी के पुत्र इंसराजजी तथा सूरजमलजी के पुत्र चन्द्रलालजी हुए। इन दोनों भाइयों ने इस परिवार के क्यापार और सम्मान में टब्रित की। इन दोनों भाइयों ने क्यापार सेठ चन्द्रलालजी का संवत् १९७८ में स्वर्गवास हुआ।

सेठ हंसराजजी का जन्म संवत् १९०८ में हुआ। आप विद्यमान हैं। नाफ पुत्र नधनका, माणकचन्द्रजी, अमरचन्द्रजी तथा कप्रचन्द्रजी हैं। इसी तरह चंद्रूकाळजी के पुत्र रतनचन्द्रजी जैर उत्तमचन्द्रजी हैं। आप सब बंधु किराना, कपास, कपड़ा, कृषि तथा साहुकारी छेने देन का काम काड करते हैं। यह परिवार न्यायडोंगरी में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। नयमळजी के पुत्र हरकचन्द्रजी तथा माणकचन्द्रजी के पुत्र मोतीछाळजी भी न्यापारिक कामों में माग छेते हैं। जेप सब माइयों के भी संताने हैं। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का अनुयायी है।

### चोपड़ा

#### चोपडा गौत्र की उत्पात्त

विक्रमी सवत् ११५६ में जैनावार्य जिनबल्छमसूरिजी मंडोवर नगर में पंघारे ! वहां के अधिपति नाहरराव पिड़हार ने जैनावार्य से पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की । आवार्य श्री के उपदेश से राजा हे ४ पुत्र हुए । छेकिन राजा ने जैन धर्म अंगे कार नहीं किया । थोड़े समय बाद राजा नाहरराव पिड़हार के वढे पुत्र कुक्कड्देव साँप का विष खाजाने से मयंकर रोग प्रसित हो गये और सारे शरीर से दुर्गन्ध आने छगी । अनेकों विकित्साएँ करने पर भी जब शांति नहीं मिली, उस समय राजा चतुर के दीवान गुणधरनी ने नाहरराव को बतलाया कि आपने जैनाधार्य के साथ धोखा किया है, इसी के प्रतिफल में यह आपित आई है । फलत राजा मुनिदेव की तलाश में गये, और सोजत के समीप उनसे भेंट की । राजा की प्रार्थना पर ध्यान देकर मुनिदेव मंडोवर आये और कुक्कड्देव के शरीर पर मक्खन चोपड़ने को कहा । इससे कुकड़ देव ने स्वास्थ्य छाभ किया । यह चमत्कार देख राजा अपने वारों पुत्रों सहित जैन धर्म से दीक्षित होगया । इस तरह औषधि चोपड़ने से इनकी गौत्र "वौपड़ा" प्रसिद्ध हुई और कुकड़ पुत्र के नाम से कुक्कड़ धोपड़ा विख्यात हुए । इसी तरह मंत्री गुणधरजी की संतानें गणधर खोपड़ा कहलाई ।

न्।हरदेव के पश्चात् उनकी पीद्धी में दीपचन्द्रजी हुए । जैनाचार्य जिनकुशलस्दिजी के उपदेश से हम्होंने ओसवारू समाज में अपना सम्बन्ध किया । इनकी कई पीदियों के बाद सोनपालजी के पौत्र शक्ताजी हुए । ये बढ़े ब्रूर तथा बुद्धिमान पुरुष थे । जोधपुर के राव चूँ ढाजी ने इनके जिस्से अपने कोठार का काम किया, तबसे ये चौपदा कोठारी कहलाये ।

यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि इस चोपड़ा परिवार ने समय २ पर अनेकों धार्मिक काम किये, अनेकों मिहरों का निर्माण कराया, और शास्त्र मंडार भरवाये, जिनका परिचय न्थान २ के शिलालेखों में मिलता है। इस परिवार के साः हेमराजजी, पूनाजी नामक न्यक्तियों ने संवत् १४९४ में जेसल मेर में सुप्रसिद्ध समवनाथजी का मिन्दर तयार करवाया। इस विशाल मिन्दर के भूमि गृह में ताइपन्न पर अंकित-जेसलमेर का सुप्रसिद्ध जैन वृहद् प्रथ भण्डार मौजूर है। इस भण्डार के प्रंथों की सूची "बढ़ौदा सेंद्रल लायनेरी" ने प्रकाशित कराई है। इसी तरह संखलेचा साः खेता तथा चोपड़ा साः पाँचा ने जेसलमेर में शांतिनाथजी तथा अष्टापदजी के मंदिर की प्रतिष्ठा संवत् १५३६ में कराई। इन दोनों मिन्दरों में लगभग

? हजार प्रतिमाएँ हैं । इसी तरह के कई कार्य चोपड़ा गोत्र के सज्जनों ने किये। इनके सम्बन्ध में "जैन धातु प्रतिमा छेज संग्रह" नामक प्रंथ में शिलालेज अंकित है।

#### गंगाशहर का चोपडा (क्कर) परिवार

यह खानदान प्रारम्भ में भारवाड़ के अन्तर्गत रहता था। वहाँ से इसके पूर्वज बीकानेर के दुस्सारण नामक स्थान पर आकर बसे। वहाँ पर इस खानदान में सेट अमीचन्द्रजी हुए। ये दुस्सारण से उठकर संवत् १८०० के करीब बीकानेर रियासत के गुसाई सर नामक स्थान में आकर रहने लगे। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमसे सेट देवचन्द्रजी और सेट बच्छराजजी था। सेट देवचन्द्रजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेट भौमराजजी, सेट मेघराजजी और सेट अखैचन्द्रजी था। इनमें से पहले सेट भौमराजजी गुसाई सर में ही स्वर्गवासी हो गये, दूसरे सेट मेघराजजी गुसाई सर से उठकर गंगाशहर (बीकानेर) मे आकर बस गये और तीसरे अक्खेराजजी पंजाब के गैछाला नामक स्थान पर चले गये और वहीं उनका देहान्त हुआ।

सेठ मेघराजजी गुसाईसर और गंगाशहर में ही रहे। इनकी आर्थिक स्थिति बहुत साधारण थी। फिर भी इनका हृदय बड़ा उदार और सहानुभूति पूर्ण था। अपनी शक्ति भर ये अच्छे और परोपकार सम्बन्धी कार्यों में सहायता देते रहते थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६३ के पौष मास में हो गया। आपके क्रमसे सेठ भैरोंदानजी, सेठ ईसरचंदजी, सेठ तेजमलजी, सेठ प्रनचन्दजी, सेठ हंसराजजी और सेठ चुन्नीलालजी नामक छः पुत्र हुए।

सेठ मैरोंदानजी आपका जन्म संवत् १९३४ की आधिन शुक्ला दशमी को हुआ। आप शुरू से ही बदे प्रतिभाशाली और होनहार थे। आप केवल नौ वर्ष की उन्न में संवत् १९४३ में अपने काका मदनचन्दजी के साथ सिराजगंज गये और वहाँ सरदारशहर के टीकमचन्द सुकनचन्द की फर्म पर नौकरी की। मगर आपका भाग्य आप पर मुसकरा रहा था और आपकी प्रतिभा आपको शीव्रज्ञा के साथ उन्नति की ओर खींचे लिये जा रही थी, जिसके फल स्वरूप इस नौकरी को छोड़कर आपने संवत् १९५३ में दंगाल की मशहूर फर्म हरिसिंह निहालचन्द की सिराजगंज वाली शाखा पर सर्विस करली। यही से आपके भाग्य ने पलटा खाना प्रारम्भ किया। संवत् १९५८ तक आप यहाँ पर रहे। तदन्तर इसी फर्म के हेड आफिस कलकत्ता में आप चले आये। आपके आने के पश्चात् इस प्रसिद्ध फर्म की और भी जोरों से तरकी होने लगी। आपकी तथा आपके भाइयों की कारगुजारी से मेसर्स हरिसिंह निहालचन्द के मालिक बहुत प्रसन्ध रहते थे। इसके पश्चात् आपने डिवडियी (रंगपुर) और भइंगामारी (रंगपुर) नामक जूट के केन्द्रों में मैरोंदान ईसरचन्द के नाम से अपनी स्वतन्त्र फर्में भी खोलीं और उनके द्वारा काफी दृष्य उपार्जन किया।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व ॰ सेठ भैरोटानजी चौपड़ा, गंगाशहर.

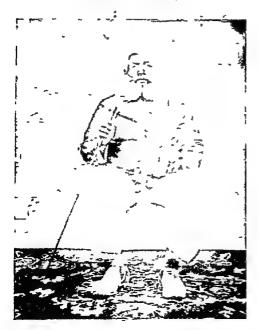

रव० सेठ घेवरचंदजी चौपड़ा, सुजानगढ़.



सेठ ईसरचंदजी चौपड़ा, गंगाशहर.



सेठ दानचंदजी चौपड़ा, सुजानगढ़.

ध्सकं पश्चात् अपनी प्रतिभा और कारगुजारी से बढ़ते २ संवत् १९६३ के आंधांद्र मास में, आप मेससं हरिसिंह निहालचन्द्र की फर्म में साझीदार हो गये। आपका स्वर्गवास सम्वत् ,१९८७ के आवाद सुदी २ को हुआ।

सेठ मैरींदानजी के सारे जीवन को देखने पर यह स्पष्ट माल्झ हो जाता है कि आप उन कर्म-वीरों में से थे जो अपनी प्रतिभा और कर्मवीरता के बल से अपने पैरों पर खड़े होकर संसार की सब सम्पदाओं को प्राप्त कर लेते हैं। इन्होंने अत्यन्त साधारण स्थिति से ऊँचे उठकर अपने हाथों से लाखों रूपयों की दौलत को उपार्जित किया और इतना कर लेने पर भी आप पर धन-मद बिलकुल सवारे नहीं हुआ। आप जीवन पर्यन्त अत्यन्त निरिममान, सादे, उदार और धार्मिक कृतियों से परिपूर्ण रहे। बीकानेर स्टेट में आपका बहुत अच्छा सम्मान था। आपके बाद छनकरनजी, बाबू मंगलचन्दजी, बाबू जसकरणजी और बाबू पानमलजी नामक चार पुत्र हुए हैं। आप चारों भाई बढ़े सज्जन और मिलनसार हैं और अपने क्यापार का संचालन करते हैं। बाबू खनकरणजी के पूनमचन्दजी और बाबू जसकरणजी के जबरीमलजी नामक पुक रे पुत्र हैं।

सेठ ईसरचन्द्रजी चोपडा—आपका जन्म संवत् १९३९ के कार्तिक मास मे हुआ। आप भी केवल ग्यारह वर्ष की उन्न में संवत् १९५० के अन्तर्गत सिराजगंज गये और वहीं पर काम सीखते रहे। फिर संवत् १९५८ तक दो तीन स्थानों पर नौकरी कर आप भी मेससे हरिसिंह निहालचन्द्र की फर्म पर आगये। आप भी अपने भाई सेठ मैरोंदानजी ही की तरह विलक्षण बुद्धि के स्पापारकुराल सज्जन हैं। सम्वत् १९६६ में उक्त फर्म में साक्षा हो जाने के परचात् इन दोनों भाइयों को कार्यकुरालता से इस फर्म ने बहुत वेग गामी गति से उन्नति की। इस समय सेठ ईसरचन्द्रजी सारेकुरुम्ब का, और सारे स्थापार का संगठित रूप से संचालन कर रहे हैं। आपकी उदारता, दानंवीरता और धार्मिकवृत्ति भी बहुत बदी चढ़ी है। आपको तथा आपके बदे आता को बीकानेर दरवार ने एक खास हका प्रदान कर सम्मानित किया है। आपके इस समय तोलारामजी नामक एक प्रत्न हैं जो अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं।

सेठ तेजमलजी चोपडा—आएका जन्म सम्वत् १९४५ के पौप में हुआ। आप भी १३ वर्ष की आयु में सम्वत् १९५४ में सिराजगंज गये और वहाँ कुछ काम सीख कर अपनी दिबदिबी वाली फर्म पर जाकर उसका संचालन करने लगे। आप भी बढ़े योग्य और मिलनसार व्यक्ति हैं। आप अधिकतर देशही में रहते हैं। आपके बाव आसकरणजी, बाव राज्वरणजी, बाव दीपचन्दजी, बाव प्रेमचन्दजी और बाव प्रसुराज़जी नामक पाँच पुत्र हैं। इनमें छोटे प्सराजनी सभी पहते हैं और बढ़े चारों व्यापार में भाग लेते हैं। बाबू आसकरणजी

#### भीसवांख जाति का इतिहास

के जेंडमलजी, राजकरणजी के इन्द्रचन्द्जी, दीपचन्दनी के जर्यचन्दलालजी और मोहनलालजी प्रेमचन्द्रनी तथा. सोहनलालजी नामक पुत्र हैं।

#### सेठ पूरनचंदजी, हेमराजजी और चुत्रीलालजी चोपड़ा का खानदान

सेठ प्रनचंदनी का जन्म संवत् १९४६ में, सेठ हेमराजनी का १९५० में और सेठ चुनीछालनी का १९५३ में हुआ। खेद हैं कि इनमें से सेठ चुनोछाछनी का स्वर्गवास बहुत कम उन्न में संवत् १९९० में होगया। आप सब भाई भी बड़े थोग्य और सज्जन ज्यक्ति हैं। आप सब छोग भी कलकत्ते में अपनी फर्म के न्यापार संचालन में भाग लेते हैं। सेठ प्रनचन्दनी के छगनमलनी, कैसरीसिंहनी और इंसराननी नामक तीन पुत्र हैं बाबू छगनमळनी के मांगीलालनी नामक एक पुत्र है।

े सेठ हेमराजनी के तिलोकचन्दजीनामक एक पुत्र है। आप भी बड़े मिलनसार और योग्य सजन है। आपके रतनलालजी, मोतीलालजी और कन्हैयालालजी नामक तीन पुत्र है।

सेठ चुन्नीलालजी के नेमचन्दजो और धनराजजी नामक दो पुत्र हैं आप दोनों विद्याध्ययन करते हैं।

इस परिवार वालों का न्यापार संवत् 1952 से 1990 तक मेससे हरिसिंह निहालचन्द के साम में होता रहा। संवत् 1901 में आप लोगों ने कलकरों में मेससे आसकरण लाकरन के नाम से एक और फर्म लोली जो संवत् 1908 तक चलती रही। इसके परचात् संवत् 1904 में यह फर्म मेससे लानमल लोलाराम के नाम से स्थापित हुई जो अभी चल रही है। इस फर्म पर जूट बेलिंग, शिपिंग, सेलिंग और कमीर्शन एजेन्सी का काम होता है। यह फर्म गंगानगर इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की मैनेजिन एजन्ट है। इस फर्म की शाखा कर कत्ता में मेससे चोपड़ा प्रोप्राइटीज एण्ड कम्पनी के नाम से है। इसके अण्डर में कलकता काशियर में चौपड़ा बाजार के नाम से जूट के गोदाम, और बीकानेर रियासत के टीवी पश्गने में दो गाँव जमीदारी पर हैं इसके अतिरिक्त सिरसावाड़ी, सिरसागंज, पिंगना, भड़ंगामारी, फारविसगंज, बनबन, रामनगर इत्यादि बंगाल के व्यापारिक केन्द्रों में इसकी शाखाएँ हैं। इनमें से रामनगर नामक प्राम तो इसी फर्म के द्वारा जमीन खरीदकर बसाया गया है।

बेवल ज्यापारिक दृष्टि ही से नहीं धार्मिक और सार्वजनिक कार्यों में भी इस परिवार ने समय समय पर काफो भाग लिया है और हमेशा लेता रहता है। इस परिवार ने बीस इजार रुपया हिन्दू युनिवर्सिटी बनारस को तथा नौ हजार राजलदेसर गर्ल स्कूल में प्रदान किया है। गुसाईसर में करीब २० हजार की लागत से एक झुंआ बनवाया। आप लोगों का विचार गंगाशहर में एक चौपड़ा हाईस्कूल सीलने का है इसके लिए आपने करीब ७० हजार गज जमीन खरीद कर रक्खी है। इस स्कूल में लाभग

प्क लाख रूपया खर्चे होने का अनुमान है। गंगा शहर में इस परिवार की बड़ी र आ़लीशांन विशेखियां 'बनी हुई' हैं।

संठ वेवरचंद दानचंद चौपडा, सुजानगढ़

इस परिवार के वर्तमान मालिक जैनहवेताम्बर तेरापंथी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं। इनके पूर्वज शुरू शुरू में बीकानेर के निवासी थे। वहां वे लोग उस समय में राजकीय कार्य करते थे। वहां से घटना चक्र वहा उनके वंशज चलकर आशोप नामक स्थान पर आ बसे जो कि वर्तमान में मारवाद स्टेट का पूक् िकाना है। इस समय तक ये लोग यहीं रहे। अन्त में संवत् १९०० के लगभग इस वंश के एक पुरूष जिनका नाम सेठ प्रमायन्वजी था चलकर डीडवाना ( जोधपुर स्टेट ) में आ बसे। यहां भी आप राज कार्य्य ही करते रहे। आपके चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ हीराचंदजी, सेठ उदयचन्दजी, सेठ घेररचन्दजी पृष्म सेठ मिलापचंदजी था।

वेवरचद्त्री—उपरोक्त चारों आताओं, में आप का नाम विशेष उच्छेनीय है आप बढ़ें प्रतिभाशाली और कर्मनीर पुरुष थे। संवत् १९३५ में आपने शुरू र में ग्वालंदो (बंगाल ) में अपनी फर्म खोली। उस समय इस फर्म पर बहुत मामूली ज्यापार होता था। मगर आप ज्यापार कुशल सज्जन थे और उस समय बंगाल आसाम में जूट का ज्यापार जोरों पर हो रहा था, अतप्व कहना न होगा कि इस ज्यापार में आपने बहुत मृज्य उपार्जन किया। यहां तक कि साधारण स्थिति में होते हुए भी आप लखपितयों में गिने जाने लग गये। बंगाल के जूट के ज्यापार का सम्बन्ध कलकत्ता में है अतप्व आपने अपने ज्यापार की विशेष उन्नति होने के लिये संवत् १९६३ में कलकत्ता में भी अपनी एक ब्रांच खोली और जूट का ज्यापार मारम्भ किया। इस फर्म के द्वारा भी आपको बहुत लाम हुआ। ज्यापार के अतिरिक्त धार्मिकता की जोर भी आपकी अच्छी रुचि थी। आपके दानचन्दजी गामक एक पुत्र हुए। सेठ वेवरचन्दजी का स्वर्गवास संवत् १९८१ में होगया।

दान बदजी—वर्तमान में आप ही इस परिवार में मुख्य ब्यक्ति हैं। आएं भी अपने पिताजी की तरह ब्यापार बतुर पुरुष हैं। यहां की पंचायती एवम् श्रली की ओसवाल समाज में आप एक प्रतिष्ठित ब्यक्ति माने जाते हैं। आप यहां के प्रायः सभी सार्वजनिक जीवन में सहयोग प्रदान करते रहते हैं। आप वहां के प्रायः सभी सार्वजनिक जीवन में सहयोग प्रदान करते रहते हैं। आपने हाल ही में अपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में एक श्री धैनर पुस्तकालय स्थापित किया है जिस की शानदार इमारत ३००००) रुपया लगा कर आपने बनवादी है। इसके अतिरिक्त आपने अपने स्वर्गीय पिताजी की स्मृति में इस्टर्न बंगाल रेखने के ग्वालदों की स्टेशन का नाम ग्वालंदों धैवर बाजार कर दिया है। उसी स्थान पर आपने पब्लिक के लिए एक अस्पताल बनवा कर

उसकी बिल्डिंग यूनियन बोर्ड को प्रदोन करदी है। इसी प्रकार आप हमेशा धार्मिक, सामाजिक और पिन्छिक कार्यों में सहायता प्रदान करते रहते हैं। आप एक मिलनसार, शिक्षित एवम् उच्च विचारों हे सजान है। बीकानेर दरवार ने आपके क्रार्थों से प्रसन्ध होकर आपको आनरेरी मजिल्ड्रेंट के पर पर नियुक्त किया है। आपके इस समय ४ पुत्र है जिनके नाम क्रमशः विजयसिंह जी, पनेचन्दजी, श्रीचन्दजी, प्रवम् परतापचन्दजी हैं। आपका स्थापार कलकत्ता एवम् खालंदो चेतर बाजार में जूद का होता है।

#### जोधपुर का मोदी खानदान.

इस खानदान वाले वास्तव में गणधर चौपडा गौत्र के हैं मगर राज्य की भोर से 'मोंदी, की उपाधि मिलने से यह खानदान "मोदी" के नाम से प्रसिद्ध है। इस खानदान का इतिहास भी उज्यक्ष और उत्साह वर्डक है। कहना न होगा कि इसके पूर्वजों ने अपने उज्यक कारनामों से इतिहास में अपना खास स्थान प्राप्त कर लिया है।

मोदी पीथाजी—इस खानदानं का इतिहास उस समय से प्रारम्भ होता है जब संवत् १७३५ में जोधपुर के तत्कालीन महाराजा' यशवन्तिसंहजी का स्वर्गनास हो गया था और कई राजनैतिक परिस्थितियों के वश होकर उनके पुत्र महाराज अजीतिसंहजी को छप्पन के पहाड़ों में छिपकर रहना पड़ा था। उस समय उपरोक्त खानदान के पूर्व पुरुष नाथाजी के पुत्र पीथाजी (पृथ्वीराजजी) जालीर में रहते थे। उस किन समय में एक बार पीथाजी जक्ष्म महाराजा अजितिसंहजी के साथियों से निक गये, जिन्होंने उन्हें महाराजा अजितिसंहजी से मिछाया। कहना न होगा कि उस समय महाराजा अजितिसंहजी बहुत किन विपत्ति (बिखे) में थे। उस विपत्ति के समय में पीथाजी ने उन्हें अब और धन की बहुत काफी सहायता पहुँ- खाई जिसकी वजह से उनका महाराजा से तथा उनके साथियों से —जिनमें वीरवर राठौड़ दुर्गाराम, मुख-नदास मेहतिया, गोपीनाथ आदि के नाम उछेखनीय हैं—इनका काफी परिचय हो गया।

जब संवत् १७६३ में ऑरगजेब का देहान्त हो गया और महाराजां अजितसिंहजी गद्दीनशोन हुए, तब उन्होंने पीथाजी को बुळाकर उनका बढ़ा सत्कार किया और वंश परम्परा के लिए "मोदी" की उपाधि दी। इसके सिवा "सरकार की आण जठें थारो डाण" कहकर उनके लिए सायर महस्ल की मी माफी दी।

पीथाजी के फत्ताजी ( फतेचन्द्जो ) नामक एक छोटे भाई और थे। वे भी जालोर में रहते थे। महाराजा अजितसिंहजी की कृपा होने से पीथाजी के वंशज जो अपुर में आकर बस गये मगर फताजी आखीर में ही रहे.।

#### मोदी पीथाजी का खानदान

मोदी पीथाजी के मालचन्दजी और बालचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें मालचन्दजी के पुत्र मोदी मुलचन्दजी संवत् १८७२ में सिंघवी इन्दराजजी के साथ मीरखा के सिपाहियों द्वारा घोयल हुए और वसीसे उनका देहान्त हुआ, उनका दाह संस्कार सिंघवी इन्द्रराजजी के समीप ही किया गया।

मोदी दीनानायकी—बालचन्द्रजी के चार पुत्र हुए—हरनाथजी, गोमीनाथजी, शिवनाथजी और लक्ष्मीनाथजी। हरनाथजी के पुत्र दीनानाथजी को महाराजा मानसिंहजी के संमय जयपुर घेरे में सहयोग देने के उपलक्ष्य में एक गाँव पहें हुआ था। आप जयपुर के वकील भी बनाए गये थे। आपके प्राणनाथजी नवलनाथजी, मीदानाथजी, बैजनाथजी तथा चन्द्रनगथजी नामक ५ पुत्र हुए।

मीदी प्राणनामजी—आप जोघपुर के हाकिम रहे तथा आपके पास एक गांव जागीर में आ। इन्होंने खालसे के समय में इन्छ दिनों तक दीवानगी का काम भी देखा था। बैजनाथजी के नांम पर जोध-पुर और गोडवाद की एवं मीठानाथजी के शिव की हुकूमत रही।

मोदी सूरजनाथनी—नवलनाथजी सं० १९,५ के लगभग सिवियों की लड़ाई में मेड़ते के पास काम आए। इनके दो पुत्र हुए, गुलाबनाथनी और अगरनाथनी। अगरनाथनी के पुत्र सूरजनाथनी हुए जिन्होंने महाराजा बद्दार्सिहनी के समय में फ़ौन के जाकर आर्लणियावास मुल्ल, आसीप सथा आजना के बागी शकुरों को परास्त किया। इनका देहान्त १९५० में हुआ। आपके पुत्र सुजाननाथनी हुए जो अच्छे विद्वान व कहर आर्य समाजी थे। वर्तमान में सुजाननाथनी के दो पुत्र हैं। सरदारनाथनी और सोमान्यनाथनी।

मोदी सरदारनाथजी—आपने अल्प अवस्था में ही वकालात की और इस-समय जोधपुर के योग्य वकीलों में आपकी गिनती है आप बढ़े मिळनसार उदार तथा प्रतिष्ठित सजान हैं। जोधपुर के निक्षित समाज में वजनदार व्यक्ति माने जाते हैं। सौमाग्यनाथजी पिताजी के स्वर्गवास होने के समय बहुत छोटे थे। आप परिश्रम पूर्वक विद्या प्राप्त में सलझ रहे। सन् १९३१ में आपने पुछ० पुछ० बी० की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की और अभी आप जोधपुर स्टेट में वकालात करते हैं।

भोदी दीनानाथजी के छोटे पुत्र चन्दननाथजी के अमरनाथजी और अमृतनाथजी नामक पुत्र हुए। अमरनाथजो एवं उनके पुत्र फूलनाथजी भी राज्य की सर्विस करते रहे। फूलनाथजी का स्वर्गवास संवत्

मोदी शम्मूनायजी -- सोदी फूलनायजी के पुत्र शम्मूनायजी और जुबरनायजी हैं। त्रास्मूनाथजी का जन्म १९४६ में हुआ। आपने बी॰ ए॰ तक शिक्षा प्राप्त की हैं। आप सन् १९१९ से २६ तक कई स्थान

के हाकिम रहे। इसके बाद आप जोधपुर में सेशन जज के पद पर नियुक्त हुए। वर्तमान समय में भी आप इसी पद पर काम कर रहे हैं। आप जोधपुर के शिक्षित समाज में तथा ओसवाल समाज में वजनदार सथा लोकप्रिय सजान हैं। आपके पुत्र मोदी इन्द्रनाथजी हैं।

मोदी इन्द्रनाथजी का जन्म संवत् १९६२ में हुआ। आपने बी० ए० एछ० एछ० वी० तक उच शिक्षा प्राप्त की। सन् १९२७ में आप महाराजा साहिब के प्राह्वेट सेकेंटरी के ऑफिस में ऑफिस सुपिरटेण्डेण्ट हुए। सन् १९३० से १९३३ तक आप स्टेट कोंन्सिछ के मेम्बर इन वेटींग के सेकेंटरी रहे। आप बड़े कुशाप्र बुद्धि के नवयुवक हैं।

श्री जवरनाथजी मोदी ने भी उच्च शिक्षा पाई है। इस समय आप महकमे खास में नियुक्त हैं।

- श्री दीनानाथजी के तृतीय पुत्र हैजनाथजी थे, जिनके पुत्र शार्टू लनाथजी नालोर और सांचोर के हाकिम रहे। शार्टू लनाथजी के चार पुत्र हुए—मिश्रीनाथजी, चतुरनाथजी, रूपनाथजी, और सोमनाथ जी। श्री रूपनाथजी के पुत्र श्रीनाथजी हैं जो टीचर्स ट्रेनिंग स्कूल में इन्स्ट्रक्टर हैं। आपको कविता बनाने की विशेष रुचि है। इनकी लिखी हुई दुर्जनों पुस्तकें इस समय प्रचलित हैं।

श्री हरनाथजी के लघु आता गोपीनाथजी के पौत्र अजबनाथजी हुए, जिनके पुत्र बद्रीनाथजी— श्री उमरकोट के हाकिम थे—सं० १८८४—८५ के लगभग उमरकोट के युद्ध में काम आपे आप के प्रपीत्र वर्तमान में वृद्धनाथजी विद्यमान हैं जो स्टेट सर्विस में हैं। बद्रीनाथजी के किनष्ट आता मोदी रामनाथजी सं० १८८४ के लगभग दौलतपुरे में हाकिम थे।

श्री हरनाथजी के सबसे छोटे आता लक्ष्मीनाथजी थे जिनके वंशज वर्तमान में माणकचन्द्रजी हैं। आप स्टेट सर्विस में हैं।

यह परिवार जोधपुर की ओसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा रखता है तथा लगातार कई पीढ़ियों से जोधपुर स्टेट की सेवाएँ करता आ रहा है।

#### मोदी फत्ताजी का परिवार

मोदी फत्ताजी के जगननाथजी और जसवन्तजी नामक दो पुत्र हुए। मोदी जगन्नाथजी के टाकुरसीजी तथा रूपचन्दजी नामक पुत्र हुए। इनमें से रूपचन्दजी के कोई संतान नहीं हुई। मोदी टाकुरसीजी के मुकुन्दसी, रतनसी, सरदारसी और सावंतसी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें मोदी रतनसीजी ने संवत् १८८५। ८६ में मारवाद की सायरात का कंट्राक्ट किया, इसके एवज में उनको जोधपुर दरवार से सायरात की माफी का आईर मिला जो उनके पुत्र पदमसी तक पाला गया।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री शम्भूनाथजी मोदी बी. ए., सेशन जज जोधपुर.



श्री इन्द्रनाथजी मोदी बी. ए., जोधपुर.



श्री श्रासकरग्जी चोपड़ा (बालचन्द रामलाल ) लोहानट.



रायसाहब डाक्टर रामजोदासजी जैन, मजीठा ( पंजाव

मोदी मुकंन्द्रसीजी के हेमसीजी, गुमानसीजी और राजसीजी नामक ३ पुत्र हुए और गुमानसी जी के मोकमसीजी, कुशलसीजी और अचलसीजी नामक पुत्र हुए इनमें से मोकमसीजी हेमसीजी के यहां तथा कुशलसीजी राजमीजी के यहां दत्तक गये। मोदी पदमसीजी के पुत्र महताबसीजी ने संवत् १९२५ में जालोर शहर की कोतवाली की। उनके बाद क्रमशः जोरावरसीजी शकुनसीजी व मदनसीजी हुए। वर्तमान में मोदी मदनसीजी बैङ्गिका कारबार करते हैं। मोदी अचलसीजी के पुत्र लालसीजी ने सायरात में सिर्विस की, इस समय आप रिटायर्ड हैं, इनके पुत्र गणपतसीजी पढ़ते है। मोदी कुशलसीजी के पुत्र तेजसी जी मौजूद हैं। इनके पुत्र करणसीजी बैङ्गि ज्यापार करते हैं।

मोदी सरदारसीजी के धानसीजी, भानसीजी और ज्ञानसीजी नामक तीन पुत्र हुए। ज्ञानसीजी के कुंदनसीजी और विमनसीजी नामक पुत्र हुए। इनमें कुन्दनसीजी भानसीजी के नाम पर दसक गये। मोदी धानसीजी और विमनसीजी के कोई संतान नहीं हुई। मोदी कुन्दनसीजी के पुत्र दीपसीजी संवत् १९८० में गुजरे। इनके नाम पर मोदी रहानाथसीजी (पृथ्वीराजजी के खानदान में मोदी विश्वम्भरनाथजी के पुत्र) संवत १९७६ में दत्तक लिये गये। आपके यहां वैद्विग का कारवार होता है। आप करसाही युवक हैं। आपके उगमसी नामक पुत्र हैं।

मोदी खींवसीजी ,के हुकुमसीजी जेतसीजी और सुलतानसीजी हुए । इनमें हुकुमसीजी के कोई संज्ञान नहीं हुई । सुलतानसीजी अभी विद्यमान हैं उनके पुत्र बादल शिजी निसंतान गुजर गये । जेतसीजी के बख्तावरसीजी और सुकनसीजी नामक २ पुत्र हुए । इनमें बख्तावरसीजी विद्यमान हैं, इनके यहां मोदी जवरनाथजी - के पुत्र स्रतसीजी दत्तक आये हैं । सुकनसीजी जोरावरसीजी के नाम पर इतक गये हैं।

#### सेठ वालचन्द रामलाल चोपडा, रायपुर (सी० पी०)

इस परिवार के पूर्वज कुक्कड़ चोपड़ा महारावजी लोहावट से ४० मील दूर सेतरावा नामक स्थान में रहते थे। वहाँ से यह कुटुम्ब लोहावट आकर बसा। महारावजी के राजसीकी, पुरखाजी तथा गोमाजी नामक ३ पुत्र हुए।

सेठ रघुनाथदास बालचन्द- पुरखाजी के गुलाबचन्दजी, रघुनाथदासजी तथा बालचन्दजी नामक है पुत्र हुए। इन तीनों भाइयों ने अपने चचेरे भाई गेंदमलजी के साथ लगभग १२' साल पहिले ब्यापार के लिये यात्रा की तथा नागपुर और उसके आसपास पारदी और महाराजगंज में अपनी दुकाने खोलीं। धीरे २ इन बन्धुओं का ब्यापार रायपुर, धमतरी, राजनोद गाँव, कलकता और बम्बई में फैल गया, और छत्तीसगद प्रान्त में रघुनाथदास बालचन्द के नाम से यह फर्म नासी मानी जाने लगी। इन बन्धुओं में सेढ बालचन्द्जी बड़े प्रतिष्ठा सम्पन्न न्यक्ति हुए। आपके विश्वास से लोहावट, फलौदी; खिचंद आदि के कई ओसवाल गृहस्थों ने सी० पी० में अपना न्यापार जमाया। सेठ गुलाबचन्दजी के हीराचन्दजी, सेठ रघुनाथदासजी रतनलालजी, कॅनरलालजी, तेजपालजी सेठ बालचंदजी के रामलालजी और गेंदमलजी के भीकमचंदजी नामक प्रत्र हुए। इन बन्धुओं ने लोहावट-विसनावास में संवत १९५७ में श्री चंदाप्रभु स्वामी का मंदिर व धर्मशाला बनवाई। अकाल में लोगों को मदद दी। संवत् १९५७ में इन सब माइयों का कारवार अलग-अलग हुआ।

नोपड़ा रतनलालजी — आप उम्रः भर मारवाड़ ही में रहे तथा आतिथ्य सकार में नामवरी पाते रहे। सम्बत् १९८९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके कन्हैयालालजी, जमनालालजी, सोहनलालजी फूलचंदजी तथा भोमराजजी नामक ५ पुत्र विद्यमान है। इनमें जमनालालजी तेजमालजी के नाम पर दसक गये हैं।

विषय तेजमालजी-अाप बड़े थोग्य और कुशल व्यापारी थे। आपने तमाम दुकानों का काम बढ़ी बुद्धिमत्ता पूर्वक संग्हाला। आपके नाम पर जमनालालजी वृत्तक आये।

चोपडा रामलालजी—आपका जन्म सम्वत् १९२६ में हुआ। आप बड़े दयाछ तथा धर्माला पुरुष हो गये हैं। आपने राजनांदगांव में पांतरापोल को स्थापित किया। सम्वत् १९५६ तथा ६२ में मनुष्य तथा। पशुओं को बहुन इमदाद पहुँचाई। इसी प्रकार के दिन्य गुणों से आपने विशेष नाम पाया। सम्वत् १९६४ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र चोपड़ा आसकरणजी विद्यमान है।

चोपडा जमनालालजी बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ वी॰ — आपका जन्म सम्वत् १९५० में हुआ।
सन् १९१७ में आपने एल॰ एल॰ वी॰ की डिगरी हासिल की तथा १९१८ से आप रायपुर में प्रेक्टिस करते है। आप यहाँ के प्रतिष्ठित वकील माने जाने हैं। आपकी रायपुर के शिक्षित समाज में अच्छी प्रतिष्ठा हैं।

चोपडा श्रासकरण्जी—आपना जन्म संवत् १९५९ में हुआ। आपकी फर्म सेठ बालचंद रामलाल के नाम से न्यापार करती है, तथा रायपुर छत्तीसगढ़ प्रान्त की प्रसिद्ध फर्म मानी जाती है। शिक्षा की ओर आपकी अच्छी रुचि है। इस समय आप १ हजार रुपया सालाना च्यावर गुरुकुल को सहा-यता देते हैं। इसके अलावा लोहावट में आपकी एक कन्या पाठशाला और होमियोपैयिक डिस्पेंसरी है। परदा प्रथा को आपने तोढ़ने का प्रयन्न किया है।

इसी तरह इस परिवार मैं हीराचंदजी के पुत्र माणश्लालजी, कॅंबरलालजी के पुत्र केसरीचंदजी, चंदनमलजी, सम्पतलालजी और प्रधापचंदजी हैं। कॅंबरलालजी के बढ़े पुत्र चम्पालालजी का स्वर्गवास हो गया है। आप बड़े शिक्षाप्रेमी सजन थे। गोमाजी के परिवार में जुंत्नमळजी प्रमावशाली व्यक्ति थे-। इस समय गोमाजी के परिवार में जालमचन्द्रजी, मोमराजजी, नेमीचंद्रजी, जुगराजजी, मूलचंद्रजी तथा, जेटमळजी विद्यमान हैं। इसी तरह राजसीजी के परिवार मे छोगमळजी, स्तीदानजी, सुगन्मळ्जी, गणेश-सळजी और मेघराजजी हैं।

सेठ राजमल भॅवरलाल चोपड़ा (कोठारी) बीकानर

यह परिवार बीकानेर का निवासी है। इस परिवार में सेठ मूलचन्दजी कोठारी ने सिछहट में दुकान स्थापित की, तथा अपनी बुद्धिमत्ता के बलपर उसके ज्यापार को बढ़ाया। आपका रवर्गवास सिछहट में ही हुआ। आपके पुत्र सोआगमलजी के युवावस्था में स्वर्गवासी हो ज.ने से भैरोंदानजी बीकानेर- चले आये।

सेट भैरोंदानजी बीकानेर से पुनः कलकता गये, तथा वहाँ सेठ जगन्नाथ मदनगोपाल मोहता तथा हस्तीमलजी बीकानेर वालों की फर्म पर कार्य करते रहे। इन दुकानों की आपने अच्छी उन्नर्ति की। आपकी होिकापारी और ईमानदारी से प्रसन्न होकर शृद्ध सेठ हस्तीमलजी ने आपको अपने पुत्र लखमीचन्द्रजी के साथ अपनी फर्म का भागीदार बनाया। आपने इस दुकान की बहुत उन्नति की। बीकानेर तथा कुलकत्ता की बोसवाल समाज में आप अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन थे। आपने कई धार्मिक कार्मों में सहायताएँ दीं। संबत् १९८९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र हीरालालजी तथा राजमलजी विद्यमान हैं। सेठ भेरीदानजी के स्वर्गवासी हो जाने पर उनके पुत्रों का उपरोक्त "इस्तीमल लखमीचंद" फर्म से माग अलग- हो गया । तथा इस समय आप लोग मनोहरदास कटला, कलकत्ता में राजमल भैंवरलाल के नाम से अपना स्वतन्त्र कारवार करते हैं। आपके यहाँ रेशमी कपदे का इस्पोर्ट तथा थोक विक्री का ज्यापार होता है।

सेठ हीराकालजी के पुत्र भॅवरकालजी, धरमचंद्रजी तथा उमरावसिंहजी और राजमलजी के गोपालचन्द्रजी नामक पुत्र हैं।

#### राये साहिव डाक्टर रामजीदासजी जैन, मजीठा (पंजाब)

इस परिवार के पूर्वज लाला काक्साहजी चोपड़ा मजीठा में व्यापार करते थे। संवत् १९३७ में ईनका स्वर्गवास हुआ। इनके गोविन्दरामजी, जल्यूरामजी, जिवंदामलजी, मधमलजी और विश्वनदासजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें जिवंदामलजी तथा नथमलजी-असी विद्यमान हैं। लाला-गोविंदरामजी सराफी का व्यापार करते थे। इनके पुत्र लाला दौलतरामजी, लाला रामजीदासजी, तथा लाला वरकतरामजी हैं। आपका जन्म कमनाः सम्वत् १९२७, ३३ तथा १९३५ में हुआ। इनसे छोटे केसरीचन्द्रजी बी० ए० इंडिन्से थे। इनका सन् १९२६ में स्वर्गवास हुआ। इनके पुत्र कैलाशचन्द्रजी तथा प्रकाशचन्द्रजी हैं।

लाला दौलतरामजी:—आप काश्मीर स्टेट में ओवरसियर और जयपुर स्टेट में सब दिविजनह आफ़िसर फारेस्ट रहे । इधर कई सालों से आप पी० डब्ब्यू० डी० नेपाल में सर्विस करते हैं । आपके पुत्र अमरचंदजी, ताराचंदजी तथा सरदारचंदजी पढ़ते हैं ।

लाला रामजीदासजी - आप सन् १८९५ में डाक्टरी पास हुए तथा इसी साल गवर्नमेंट की ओर से जयपुर भेजे गये। वहाँ १९२६ तक आप मेयो हास्पिटल के हाउस सर्जन के पद पर कार्य करते रहे। सन् १९२६ में आपको स्टेट से पेंशन प्राप्त हुई। सन् १९२४ में भारत सरकार ने आपको "राय साहिव" की पदवी इनायत की। सन् १९२९ से ४ साल तक आप ठाकुर साहब हुंडलीद के प्राइवेट डाक्टर और मेयो कालेज अजमेर में उनके कुमारों के गार्जियन रहे। इस समय आपने मजीठा में अपनी प्राइवेट डिस्पेंसरी खोली है। आप मजीठा की जनता में प्रिय व्यक्ति है तथा टेपरेंस सोसायटी के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके पुत्र प्यारेलीटजी उत्साही नवयुवक हैं तथा महावीर दल के प्रधान हैं। आप जयपुर में जवाहरात का ब्यापार करते हैं।

इसी तरह इस परिवार में नत्थ्रामनी स्टेशन मास्टर थे। इनके चार पुत्र हैं जिनमें गणपत-रामजी स्टेशन मास्टर, काशीरामजी सब इन्सपेक्टर पोलीस पंजाब, तीरथराजजी सब इन्सपेक्टर पोलीस जयपुर हैं। तथा चौथे लाला दीवानचन्दजी मजीटा में व्यापार करते हैं। लाला जिवंदामल्जी के पुत्र गोपालदासजी सिंगापुर में मेससे नाहर एण्ड कम्पनी के मैनेजर हैं। तथा निहालचन्दजी तिजारेत करते हैं। बाबू नन्दलालजी के पुत्र दुर्गादासजी ने सन् १९०७ में दीक्षा ली। इनका वर्तमान नाम मुनि दर्शनविजयजी है।

#### सेठ अगरचन्द घेवरचन्द चोपड़ा, अजमेर

सेठ घेवरचन्द्रजी चोपड़ा स्थानकवासी भाझाय के मानने वाले सजन हैं। आप आरंभ में बहुत मामूली हालत में सर्विस करते थे। लगभग २० वर्ष पूर्व आपने कपड़े की दुकान की तथा इस स्थापार में आपने अपनी लायकी तथा परिश्रमशीलता से केवल कपड़े के व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपार् जिंत की-। कपड़े के व्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर आपने अजमेर की प्रसिद्ध मम्बद्ध्याँ परिवार की हवेली खरीद की। इस समय आपके यहाँ रेशमी कपड़ों का व्यापार होता है। आपकी दुकान से राजप्ताने के कई रजवादे कपड़ा खरीत है। आप अजमेर के ओसवाल समाज में अच्छी इजात रखते हैं तथा सजन पुरुष हैं। आपके २ पुत्र हैं।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



गधइया परिवार ( श्रीचंद गणेशदास गधइया ) सरदार शहर बैठे हुए:—(१) सेठ तिरदीचंदजी गधइया (२) सेठ गणेशदासजी गधइया । ख़द्दे हुए:—(१) कुँ॰ नेमचदजी S/o सेठ विरदीचंदजी गधइया (२) कुँ॰ उत्तमचंदजी S/o सेठ विरदीचंदजी गधइया

## मध्या

#### गर्धेया गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि चन्देरी नगर के राठौर वंशीय राजा खरहत्यसिंहजी ने खरतर गच्छाचार्यं श्री जिनदत्तस्ति से जैन धर्म की दीक्षा प्रहण की । आपके भैंसाशाह नामक एक नामांकित पुत्र हुए । इन भैंसाशाहजी के पांचवे पुत्र सेनहत्य का छाड़ का नाम गहाशाहजी था । इन्हों गहाशाहजी की सन्तानें आगे जाकर गधैया के नामसे मशहूर हुई और धीरे १ यह नाम गौत्र के रूप में परिणत हो गया । तभी से गहाशाहजी के वंशज गधैया के नाम से मशहूर हैं ।

#### सेठ जेठमल श्रीचन्दजी गधैया

संवत् १८९६ में सेठ जेठमला अपने काकाजी सेठ मानमलजी के साथ नौहर (बीकानेर स्टेट) से यहाँ आये। आपका जन्म संवत् १८८८ में नौहर ही में हुआ। आप सरदारशहर आये और अपना घर स्थापन किया उसी घर में आजतक आपके वंशज रहते आ रहे हैं। संवत् १९०७ में आप कूँव बिहार (बंगाल) में गये और वहाँ जाकर अपनी फर्म स्थापित की तथा ९ वर्ष तक लगातार वहीं रहकर आप संवत् १९१६ में वापस सरदारशहर आये। आपको वहाँ पहुँचने में ५॥ माह लगे थे। आपके श्रीचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। इसी समय से आपको साधु-सेवाओं से बड़ा प्रेम हो गया और आपने हमेशा के लिये रात्रि भोजन करना बंद कर दिया। इसके कुछ समय परचात ही आपने केवल आठ द्रम्यों का भोजन करना शेष रक्खा था। रात्रि में आप कम्बल पर शयन करते थे। लिखने का मतलब यह है कि धनिक और श्रीमान् होते हुए भी आपने अपना जीवन त्यागमय बना लिया था। संवत् १९२४ में पत्री के होते हुए भी आपने बहाचर्य व्रत धारण किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९५२ के देशास्त में हो गया। आपका परिवार श्री जैन खेताम्बर तेरापंथी संप्रदाय का अनुयायी है।

सेठ श्रीचन्दर्जा—आपका जन्म संवत् १९१९ में हुआ। संवत् १९३७ में व्यापार के लिये कल कता गये और वहाँ जाकर अपनी फर्म पर, जो पहले ही संवत् १९२९ में स्थापित हो चुकी, कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया। इस न्यापार में आपने अपनी बुद्धिमानी एवम् व्यापार कुशलता से लाखों रूपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। यह कार्य्य आप संवत् १९६० तक करते रहे। इसके पश्चात् आप अपने व्यापार का आर अपने पुत्र सेठ गणेशदासकी एवम् सेठ बिरदीचन्दजी को सौंप कर व्यापार से अलग हो गये तथा

आपने अपना ध्यान धार्मिकता की ओर लगाया । आपने भी ब्रह्मचर्य्य व्रत धारण कर लिया और व्यापार से हाथ हटाकर, साधु सेवा में लगे । आपका स्वर्गवास संवत् १९८६ के वैशाख में हो गया ।

संवत् १९३७ का है। आप दोनों ही माई बड़े मिलनसार सरल प्रकृति और सजिन वृक्ति के महानुभाव है। आप दोनों ही आई बड़े मिलनसार सरल प्रकृति और सजिन वृक्ति के महानुभाव है। आप दोनों ही सजन न्यापार के निमित्त क्रमशः संवत् १९४० तथा सम्वत् १९५३ में कलकत्ता जाने लगे एवम् वहाँ कपड़े के न्यापार को आप लोगों ने विशेष उत्तेजन प्रदान किया। आप दोनों ही माईयों ने अपने परिश्रम एवम् बुद्धिमानी से बहुत सम्पत्ति उपार्जित की। आप लोग यहाँ सरदारशहर में बहुत प्रतिष्ठित न्यक्ति माने जाते हैं। इतने प्रतिष्ठित और सम्पत्ति शालो होते हुए भी आप में अभिमान का लेश में नहीं है। सेट गणेशदासजी को सन् १९१६ में बंगाल गवर्नमेंट ने आसन प्रदान किया है इसी पकार आप सन् १९१७ में बीकानेर स्टेट के कौंसिल मेम्बर भी रहे। सेट विरदीचन्दजी के इस समय नेमीचन्दजी और उत्तमचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। आप लोग भी आज कल न्यापार के लिए कलकत्ता जाया करते हैं। आप लोग भी शाज कल न्यापार के लिए कलकत्ता जाया करते हैं। आप लोग भी शाज कल न्यापार के लिए कलकत्ता जाया करते हैं। आप लोग भी शाज कल न्यापार के लिए कलकत्ता

इस परिवार की सरदा शहर में बड़ी आली तान हवेलियाँ वनी हुई हैं। आपका ज्यापार कह कत्ता में 112 कास स्ट्रीट मनोहरदास कटला में कपड़े का तथा वैंकिंग और हुँडी चिट्ठी का होता, है। इसी फर्म की एक और यहाँ बांच है जहाँ कोरा, मारकीने और घोती जोड़ों का व्यापार होता है। इस कर्म पर तार का पता "Gadhaiya" और "Kulagachha" है। 'टेलीफोन नं 2266 बड़ा बजार है। -

## सेठ रामकरण हरिरालाल जौहरी, नागपुर

इस खानदान के पूर्वजों का मूछ निवासस्थान होशियारपुर ( पंजाब ) का है। वहाँ से सेट राम-करणजी करीब १०० वर्ष पूर्व व्यापार निमित्त नागपुर आये और यहाँ पर आकर आपने व्यापार करनो प्रारंभ किया। आप मंदिर आञ्चाय के मानने वाले हैं।

सेठ रामकरण्जि आपने उक्त फर्म की स्थापना सं 1८९० में की। गुरू से ही आपने जवाहिरात का ज्यापार चाल किया। आप बड़े साहसी तथा ज्यापार कुशल ज्यक्ति थे। आपके परचात इस फर्म की विशेष उन्निति सेठ हीरालालजी के समय में हुई। आपने अपनी फर्म को बहुत उन्नत अवस्था में पहुँचा दिया। आपका स्वर्गवास सं 1९६५ में हुआ।

सेठहीरालालजी के तीन पुत्र हुए—सोतीलालजी माणकचन्दजी और देशरीचन्दजी ने माणकचन्दजी नेचांदा जिले में श्री भद्रवती (भाण्डक) तीर्थ में एक आदीश्वर स्वामी का मंदिर बनवायां। मौतीलालजी

## श्रोसवाल जाति का इतिहास

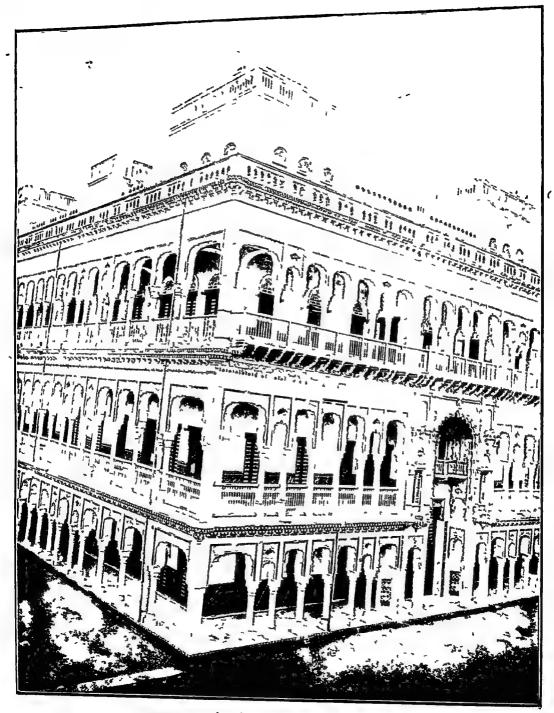

गधइ्या भवन ( श्रीचंद्र गणेशदास गधइ्या ) सरदार शहर

का सं० १९६४ में, माणकचन्दनी का सं० १९७४ में तथा केशरीचन्दनी का स्वर्गनास संवत् १९८७ में हुआ। श्रीयुत माणकचन्दनी के जवाहरमछनी नामक एक पुत्र हुऐ मगर आपका भी देहान्त हो गया। आपके मानमछनी नामक पुत्र हुए। आपका देहान्त केवल १८ वर्ष की उम्र में सं० १९६७ में हो गया। आपके कोई पुत्र न होने से केशरीचन्दनी के छोटे पुत्र इन्द्रचन्दनी जिनका वर्षमान नाम महेन्द्रकुमारसिंहनी हैं दत्तक रक्षे गये।

इस समय इस फर्म के मालिक श्रीयुत केशरीचन्द्रजी के बहे पुत्र पानमलजी, मानमलजी के पुत्र महेन्द्रकुमारजी तथा मंगलिंसहजी हैं। आपके यहाँ इस समय जवाहिरात का काम होता है। आपकी फर्म नागपुर में इतवारी बाजार में तथा सदर बाजार में है।

यह परिवार नागपुर की ओसवाल समाज में बहुत प्राचीन तथा प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है। जीहरी पानमलजी बड़े रईस तबियत के उदार पुरुष है। आपका परिवार कई पीदियों से जवाहरात का न्यापार करता आ रहा है।

#### लाला नत्थुशाह मोतीशाह, सियालकोट (पंजाय)

यह परिवार गर्धेया गोन्नीय है तथा जैन इवेताम्बर स्थानकवासी आम्नाय को पाछन करने वाला है। यह जानदान बहुत कम्बे असें से सियालकोट में रहता है। छाला टिंडेशाहजी के पुत्र नारायणशाहजी सियालकोट के प्रसिद्ध वैंकर थे। आप राज घरानों के साथ बैद्धिग विजिनेस करते थे। आपके लाला रामद्र्यालजी, लाला साहबद्यालजी तथा छाला सोनेशाहजी नामक ३ पुत्र हुए। लाला सोनेशाहजी के ला॰ देनीदित्ताशाहजी, छा॰ गंगाशाहजी, तथा छा॰ जेठुशाहजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें यह परिवार छाला जेठुशाहजी का है। आपके नःश्रृशाहजी, मोतीशाहजी, खजांचीशाहजी तथा लखमीचन्दजी नामक चार पुत्र हुए।

लारा नत्थू शाह नी का ज स संवत् १९३१ में हुआ। आप इस खानदान में बढ़े हैं तथा सियालकोट की जैन बिरादरी में मोशज्जिज पुरुप हैं। २० सालों तक आप यहां की जैनसभा के प्रेसिडेंट रहे।

लाला मोतीशाहजी का जन्म सं० १९३४ में हुआ। आप भी सियालकोट के प्रसिद्ध न्यक्ति हैं। सन् १९०८ से आप इस समय तक स्थानीय म्युनिसियैलिटी के मेम्बर है। सन् १९१३ में आप सैण्ट्रल बैंक के केशिश्रर वनं। इस समय आप उसकी स्थानीय ब्रांच के न्हाइस प्रेसिडेण्ट हैं। युद्ध के समय आपने गवर्नमेंट को रंगरूट भरती करावर तथा रूपया दिलाकर काफी इमदाद पहुँचाई। आप यहां के

98

डिस्ट्रिक्ट द्रवारी हैं। आएके लाला प्यारेलालजी, नगीनालालजी, जंगीलालजी, गादीलालजी तथा मनोहरलालकी नामक ५ पुत्र मौजूद हैं।

लाला प्यारेलालजी बैद्धिग न्यापार सम्हालते हैं। लाला नगीनालालजी ने सन् १९२२ में बी॰ ए॰ तथा १९२४ में एल॰ एउ॰ बी॰ पास किया। आप सियालकोट हिन्दू सभा के सेक्रेटरी हैं। आपके परिश्रम से यहां महावीर कन्या पाठशाला का स्थापन हुआ। आप शिक्षित तथा उत्साही सजन हैं तथा इस समय प्रेक्टिस करते हैं। लाला जंगीलालजी ने सन् १९२६ में एमे॰ ए॰ तथा २८ में एछ॰ एल॰ बी॰ की हिगरी हासिल की है। आप सबजनी की काम्पीटीशन परीक्षा में सेकण्ड आये। इस समय आप प्रेक्टिस करते हैं। इनसे छोटे शादीलाल जी जनरल मरचेंट हैं।

लाला गोपालदासजी—लाला खर्जाचीशाहजी के पुत्र हैं। आप बी॰ एस॰ सी॰ एम॰ बी॰ बी॰ एस॰ हैं। आपने सबसे पहिले अपनी डिस्पेंसरी में एक्सरे की मशीन लगाई है। आप सियालकोट के मशहूर डाक्टर हैं। आपके छोटे भाई चैनलालजी, चिमनलालजी तथा रोशनलालजी अंलग र तिजारत करते हैं।

लाला लखभीचन्दजी अपने बढ़े आता ज़जांचीशाहजी के साथ बैद्धिग व्यापार करते हैं। इनके पुत्र पुरनचन्दजी तथा शामलालजी हैं।

#### लाला काशीराम देवीचंद गंधेया का परिवार. सियालकोट

इस खानदान वाले श्री जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाले संजन हैं। आए लोगों का मूल निवासस्थान सियालकोट का ही है। इसका इतिहास लाला केशरशाहजी से प्रारम्म होता है। लाला केशरशाहजी के गोविन्दशाहजी और गोविन्दशाहजी के जयदयालशाहजी नामक पुत्र-हुए।

लाला जयद्यालशाहजी बढ़े धर्मातमा पुरुष थे। आपने कपढ़े के व्यवसीय में खब सफलता प्राप्त की। आपका संवत् १९३४ में स्वगंवास होगया है। आपके लाला पालाशाहजी, लालशाहजी, निहालशाहजी, रूपाशाहजी, वधावाशाहजी, मथुराशाहजी एवम् काशीशाहजी नामक सात पुत्र हुए। वर्त- मान परिवार लाला काशीरामजी के वंश का है।

लाला काशीरामजी का जन्म संवत् १९११ में हुआ था। आप जैन सिद्धान्तों एवम सूत्रों को खूब जानते थे। आप बढ़े धर्मध्यानी सज्जन थे। आपको बसाती के कामों में काफी सफलता मिली। आपका स्वर्गवास संवत् १९८० में हुआ। आपके लाला लद्दूशाहजी, हंसराजजी, कुन्दनलालजी, देवीचन्दजी, नगीनालालजी एवम् जंगीलालजी नामक छः पुत्र हैं। आप सब भाइथों का जन्म, कमश

संवत् १९४०, १९५५, १९४८, १९५१, १९५८ एवम् १९६२ में हुआ। इनमें लाला हंसराजजी संवत् १९८० में स्वर्गवासी होगये हैं। शेष माह्यों में केवल लाला देवीचन्दजी और जंगीलालजी को छोड़ कर् सब् भलग भलग अपना स्वतंत्र न्यापार करते हैं। देवीचन्दजी और जंगीलालजी मेसर्स काशीराम देवीचंद के नाम से सम्मिल्ति रूप से न्यवसाय करते हैं।

#### लाला मोतीलाल बनारसीदास, लाहौर

इस खानदान के पूर्वज लाला बूटेशाहजी अपने समय के नामी जौहरी होगये हैं। आप महा-राजा रणजीतिसिंहजी के कोर्ट ज्वेलर थे। आप लाहौर म्युनिसिपैलेटी के प्रथम मेम्बर थे। इनके बल्लो-शाहजी, हरनारायणजी, विश्वनदासजो, तथा महाराजशाहजी नामक ४ प्रत्र हुए।

लाला विश्वनदासनी के पुत्र बुलालीशाहनी हुए। इनके पुत्र लाला हीरालालनी एड़त्रोकेट बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ लाहौर के प्रतिष्ठित वकील हैं तथा अमर जैन होस्टल और एस॰ एस॰ जैन सभा पंजाब के खास कार्य्य कर्चा हैं। इनसे छोटे भाई लाला मुनशीलालनी बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ वकील थे इनका स्वर्गवास होगया है। इनके पुत्र मदनलालनी सर्विस करते हैं। हीरालालनी के पुत्र नवाहर लालनी ने इस साल बी० ए॰ की परीक्षा दी है।

काला महाराजशाहजी के गंगारामजी तथा नत्थूमलजी नामक २ प्रत्र हुए। इनमें गंगारामजी के प्रत्र मोतीलालजी तथा पत्नालालजी हुए। लाला मोतीलालजी ने सन् १९०३ में संरक्षत पुस्तकों का क्यापार तथा प्रकाशन जोरों से किया। भापका स्वगंवास सं० १९८६ में हो गया है। आप श्री आत्मानन्द जैन सभा पंजाब के गुजरांवाले के प्रथम अधिवेशन के सभापति थे। इस समा आपका लाहोर में मोतीलाल बनारसीदास के नाम से प्रस है। आपके यहाँ से संस्कृत, हिंन्दी तथा अंग्रेजी की लगभग २०० पुस्तकें निक्ली हैं। यह प्रन्थालय पजाब के पुस्तक व्यवसाहयों में अपना खास स्थान रखता है।

छाला मोतीलालीजी के पुत्र लाला सुन्द्रस्लालजी गधैया विद्यमान हैं। आप शिक्षित तथा उन्नत विचारों के सजन हैं तथा प्रन्थ शक शन व विकय का कार्य्य भली मौति संचालित करते है।

इसी तरह इस परिवार में पन्नाळाळजी के पुत्र खजानचन्दजी तथा नत्यूसिंहजी के माणकचन्दजी हैं।

## लाला गोपीचन्द किशोरीलाल जैन, अम्बाला

यह जानदान कई पुरतों से अम्बाला में निवास कर रहा है। इस यानदान में लाला वहादुर मुख्जी के लाला चुन्नोलालजी, दुबैकमलजी, तथा जयलालजी नाम के र पुत्र हुए। इनमें लाला राजारामजी के निहालचाद्जी तथा भगवानपसादजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें लाला निहालचादजी के लक्ष्मी व चन्दजी, गोपीचादजी, अमीचादजी, संतरामजी तथा बनारसीदासजी नामक ५ पुत्र हुए।

लाला लक्ष्मीचन्द्जी स्वर्गवासी हो गये हैं। आपकी ओर से जैन हाई स्कूल अम्बाला में प्रथम पास होने वाले छाऊ को प्रति वर्ष १००) की थैली दी जाती है। आपके पुत्र ताराचन्दजी हुए इनके पुत्र निरंजनलालजी बी० ए० में पदते हैं। लाला गोपीचन्दजी का जन्म सवत् १९२२ में हुआ। राज दरबार में आपका मान हैं। महकमा पोलीस से इन्हें इन्तजाम के कामों के लिये सार्टिफिकेट मिले हैं। आपके पुत्र किशोरीलालजी, अम्बन्ता हाई स्कूल के लिये डेप्ट्रेशन लेकर मदास, बम्बई, हैदराबाद की ओर गये थे। आप अम्बाला में असेसा हैं। आप बड़े उत्साही सज्जन हैं। इनके पुत्र रतनवन्दजी है।

खाला संतरामनी श्री आंत्माधन्द जैन सभा पंजाब के प्रधान हैं। आप पंजाब के मन्दिर मार्गीय जैन-समाज में प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आप अम्बाले के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर डिस्ट्रिक्ट दरवारी और असेसर है। आपके पुत्र क्यामसुन्टरजी है। छाला बनारसीदासनी भी प्रतिष्ठित ध्यक्ति हैं। आप के टेकचन्दजी चिम्मनलालजी, विजयकुमारजी तथा पवनकुमारजी नामक चार पुंत्र हैं।

#### लाला नानकचन्द हेमराज गधैया, अम्बाला

यह परिवार श्वेताम्बर स्थानकवासी भाष्माय का मानने वाला है। इस खानदान में लाला जयदयालजी हुए। उनके पुत्र हीरालांलजी और पौत्र नानकचन्दजी थे। लाला नानकचन्दजी का जन्म १८७९ में तथा स्वर्गवास संवत् १९६४ में हुआ। आपके लाला मिलखीरामजी, श्रीचंदजी तथा हेमराजजी नामक ३ पुत्र हुए।

लाला श्रीचन्दंजी का जन्म संवत् १९३१ में हुआ। आपने कई धार्मिक पुस्तकें प्रकाशित करंग कर सुक्त बॅटवाई। आप प्रतिष्ठित न्यक्ति थे। संवत् १९७४ में आप स्वर्गवासी हुए। इनके यहाँ कपड़े का ब्यापार होता है। लाला शिवप्रसादंजी के भोमप्रकाशजी, नत्थुरामजी, तथा प्रवनकुमारजी तथा लाला अमरनाथजी के जोगेन्द्रप्रसादंजी, विमलकुमारजी व मोहनलाइंजी नामक ३ प्रव हैं।

छाला श्रीचन्द्रजी के छोटे आता हेमराजजी का जन्म १९४४ में हुआ। आप योग्य तथा धार्मिक इयक्ति है। आप अम्बाला जैन युवक मण्डल के प्रेसिडेण्ट रहे। तथा छेन देन और हुंडी विद्वी का काम करते हैं।

लाला फग्गूशाह रतनशाह गधैया, जम्मू (काश्मीर)

लाला महूत्राहजी स्थालकोट में रहते थे, तथा वहाँ के मालदार और इजातदार ज्यापारी माने जाते थे। इनको महाराजा गुलावसिंहजी काशमीर ने वदी इजात के साथ व्यापार करने के लिये जम्मू: बुलाया। इन्होंने जम्मू आकर सराफे का रोजगार ग्रुरू किया। इनके ९ पुत्र हुए, जिनमें एक नर्पतशाहजी थे। आपने जम्मू के न्यापारियों में अन्जी हजात हासिलकी थी ।

लाला नर्यतशाहजी के क्यामेशाहजी, नत्यूशाहजी तथा चेनेशाहजी नामक ३ पुत्र हुए। इन यन्पुओं में लाला क्यामेशाहजी महाराजा काशमीर की जनानी ड्योदी में माल सम्लाय करने का कोम करते थे और नत्यूशाहजी अपने बड़े आता के साथ व्यापार में सहयोग देते थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९४४ में हुआ। लाला चेनेशाहजी अपने दोनों भाइयों के पहले गुजर गये थे। लाला क्यामेशाहजी के ४ पुत्र हुए अभी इनमें नोई विद्यमान नहीं है।

लाला नत्यूशाह के लाला फागूशाहजी, बोगाशाहजी, नानकचन्दजी और पत्रालालजी नामक भ पुत्र विद्यमान हैं। लाला फागूशाहजी का जन्म संवत् १९६९ में हुआ। आपके यहाँ सराफी का न्यापार होता है। आप जम्मू की जैन सभा के प्रेसिडेण्ट हैं और यहाँ की जैन बिरादरी के प्रतिष्ठित पुरुष-हैं। आपके 3न्न रतनचन्दजी दुकान के न्यापार को सन्हालते हैं। इनके पुत्र हीरालालजी हैं। लाला पत्रालालजी के पुत्र दर्शनकुमारजी हैं।

लाला पंजाबरायजी का खानदान, मलेरकीटला (पंजाब)

इस खानदान के छोग श्री जैन बवेताम्बर स्थानकवासी आम्नाय को मानने वाले हैं। इस खानदान में लाला पंजाबरायजी हुए। आप इस परिवार में बहुत मशहूर और नामी व्यक्ति हो गये हैं। आपके लाला शीलमलजी एवं लाला बस्तीमलजी नामक दो पुत्र हुए।

छाला शील्प्मलजी को गुजरे करीब ४० वर्ष हो गये हैं। आपके छाला कप्रचन्दजी, हमीरचंद्जी एवम् लालजीमलजी नामक तीन पुत्र हुए। छाला कप्रचन्दजी को गुजरे, करीब ३० वर्ष हो गये हैं। आपके चुम्बारामजी, मुंशीरामजी एवं चन्दनमलनी नामक तीन पुत्र हुए। छाला हमीरचन्द्रजी के न्छाला लैराती छालजी नामक एक पुत्र हुए। छाला छालजीमलजी का जन्म संवत् १९१५ का है। आप इस समय विद्यमान हैं। आपने इस खानदान की इजत व दौला को खूब बढ़ाया। आपकी यहाँ पर बहुत प्रतिष्ठा है। आपके एक पुत्र छाला हरिचंदजी हैं। आप बढ़े सज्जन हैं। आप मलेरकोटला कैंसिल तथा म्यूनिसिपल के मेम्बर हैं। इसके अतिरिक्तयहाँ की कोर्ट के असेसर तथा मलेरकोटला जैन पंचायती के चौधरी भी हैं। यहाँ के अनायालय के आप खजांची हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम भगवानदासजी एवम् हुकुमचन्दजी हैं। इनमें भगवानदासजी का केवल २३ वर्ष की आयु में ही स्वर्गवास हो गया हैं। हुकुमचन्दजी का जन्म सम्बत् १९६५ का है। आपके इस समय राजकुमारजी एवं, पवनकुमारजी नामक दो पुत्र हैं। आपके यहाँ पर ग्रहा और कमीशन एजंसी को काम होता है।

## क्षिश

#### क़ोचर गौत्र की उत्पत्ति

कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य और मोज के वंश में राजा महिपालजी नामक प्रसिद्ध राजा हुए। आपने तपेगच्छ के आचार्य्य महात्मा पोसालिया से जैन धर्म अंगीकार किया। आपके कोचरजी नामक पुत्र उत्पन्न हुए। कोचरजी बड़े वीर पराक्रमी तथा साहसी पुरुष थे। आपके नाम से आपकी संतानें कोचर कहलाई। कोचरजी के वंश में आगे जाकर जीयाजी रूपाजी आदि नामांकित व्यक्ति हुए जिनकी संतानें उनके नाम से जीयाणी रूपाणी कोचर आदि ? नामों से मशहूर हुई।

#### कोचर पनराजजी का खानदान, सोजत

इस खानदान के लोग पालनपुर से पुंगल, मंडोर, फलोघो तथा वहाँ से लोघपुर होते हुए महाराजा मानसिहली के समय में सोजत आये। इस परिवार में कोचरजी की नवी पीढ़ी में कुशालचंदजी हुए। इनके रूपचंदजी, स्रजमलजी, बहादुरमलजी तथा जोतमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इन आताओं में मेहता स्रजमलजी बहुत नामांकित पुरुष हुए।

कीचर महता सूरजमलजी—महाराज मानसिंहजी के समय में आप बढ़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। सं० १८६२ में आपको मारवाढ़ राज्य की दीवानगी का सम्माद मिला। इसके अतिरिक्त कई रुक्ते देकर दरबार ने आपको सम्मानित किया। मेहता सूरजमलजी, जीतमलजी, प्रेमचन्द्रजी (खुशालचन्द्रजी के भतीजे) तथा सुरतानमलजी (बहादुरमलजी के पुत्र) महाराजा मानसिंहजी के साथ जालोर घेरे में शामिल थे। मेहता सूरजमलजी अपने समय के बढ़े प्रभावशाली व्यक्ति थे आपके बुधमलजी तथा मूलचन्द्रजी नामक २ पुत्र हुए।

महता वहादुरमलजी —आप भी बड़ी बहादुर प्रकृति के पुरुष थे। आप संवत् १८६६ की फागुन सुदी ९ के दिन भीनमाल की लड़ाई में युद्ध करते हुए काम आये। आपके मारेजाने की दिलासा के लिए महाराजा मानसिंहजी ने एक रुका इस परिवार को दिया था।

मेहता जीतमलजी — आप फलोधी और पाली के हार्किम रहे। आपने कई लड़ाइयों में युद्ध किया। संवत् १८६४ में आपको सोजत का सऊपुरा नामक गाँव जागीर मे मिला। आपके उन्मेदमलजी तथा जवाहरमलजी नामक २ पुत्र हुए।

महता बुधमलजी—आप भी बड़े प्रतिमाशाली पुरुष हुए । संवत् १८९८ की चैत वदी १४ को आपको जोधपुर की दीवानगी का ओहदा प्राप्त हुआ । आपके छोटे माई मेहता मूलचन्दजी भी पर्वतसर आदि स्थानों पर हुकूमतिं करते रहे ।

महता उम्मदमलजी जनाहरमलजी---आप दोनों बंधुओं को समय २ पर जोधपुर दरबार की ओर से कई सम्मान मिलते रहे। आपको सायर की माफी का रूक्का भी मिला था। आपके लिये जोधपुर दरबार ने निम्नलिखित एक रूक्का मेजा था,

मुता उम्मेदमल कस्य सुप्रसाद वाच्जो तथा श्री वटा महाराज री सलामती में मुता सूरजमल के आजीविका मुलायजो यो जीख माफक थारो रेहसी इखमें फरक पाटा तो माने श्री इष्टवेब ने वटा माराजरी आख है। सवन् १६०० रा कातिक वदी पू

इन दोनों भाइयों का स्वर्गवास क्रमशः संवत् १९२१ तथा २४ में हो गया। मेहता वन्मेदमल जी के पुत्र शिवनाथमळजी परवतसर तथा सोजत के हाकिम हुए। आपका स्वर्गवास सं० १६५६ में हुआ। आपके पनराजजी तथा सार्वतमळ्जी नामक र पुत्र हुए।

महता पनराजर्जी—आपका जन्म संवत् १९२२ में हुआ। आप २० सालों तक राखी ठिकाने के बकीक रहे। आप सोजत के मुस्सुदी समाज में समझदार तथा वयो चृद्ध सज्जन हैं। आपके ५ पुत्र हैं। जिनमें मेहता सहस मलजी बीकानेर स्टेट रेलने में मुलाजिम हैं। आप दत्तक गये हैं। दूसरे मेहता सम्पत-मलजी मारवाद राज्य में डाक्टर हैं। आप इस समय फलोधी में हैं। तीसरे मेहता किशनमलजी कलकते में बिब्ला बदर्स फर्म पर सर्विस करते हैं। तथा शेष २ बाधमलजी और विजयमलजी हैं। इसी तरह मेहता सांवतमलजी के पुत्र मेहता जगरूपमलजी बीकानेर स्टेट के आदिट विभाग में मुलाजिम हैं।

इसी तरह इस परिवार में मेहता बुधमलजी के पुत्र वख्तावरमलजी, चन्दनमलजी तथा भरान-मलजी और मूलचन्दनी के पुत्र राजमलजी सरदारमलजी तथा नसराजजी कई स्थानों ५ र हुकूमातें करते रहे। बख्तावरमलजी के पुत्र रघुनाथमलजी भी संवत् १९२५ में सोजत के हाकिम थे अभी इनके पुत्र जतनमल जी, बम्बई में व्यापार करते हैं।

यह परिवार सोजत के ओसवाल समाज में बहुत बढ़ीप्रतिष्ठा रखता है। मेहता पनराजजी के पास अपने परिवार के सम्बन्ध में बहुत रुक्ते तथा प्राचीन चित्रों का संग्रह है।

कोचर मेहता समस्थरायजी का खानदान, जोधपुर

हम जपर कोचरजी का वर्णन कर चुके हैं। इनके पश्चात् पांचवी पीढ़ी में कोचर- झांझणजी हुए। इनके समय में यह परिवार गुजरात तथा फलोधी में रहता था इनके पुत्र बेलाजी हुए। कोचर मेहता बेलाजी —आप की योग्यता से प्रसन्न होकर मोटा राजा उदयसिंहजी आपको जोधपुर छाये। संवत्-१६६१-में आपके परिश्रम से जोधपुर दरवार स्रिसिंहजी को बादशाह से मेहता परगना जागीर में मिला। इस चतुराई से प्रसन्न होकर दरवार ने संवत् १६६७ में आपको दीवानगी का
सम्मान बख्शा और हाथी तथा - सिरोपाव इनायत किया। आपने गुरां के टोना मारने से लंकागच्छ की आम्नाय स्वीकार की। आपके काका पदोजी १६६२ में सीवाणे-गढ़ की लड़ाई में बादशाह की
फोज द्वारा मारे गये। आपकी बनवाई बावड़ी, बहां अब भी "भूतों का बेरा" के नाम से विद्यमान है।

ं मेहता बेलांजी के पुत्र जगन्नायजी संवत् १६९२ में फलोदी के हाकिम थे। इनके पुत्र कल्याणदांसजी के सावलदांसजी, गोपालदासजी और माधोदासजी नामक ३ पुत्र हुए।

महता सांवलदासकी— आप सीवाण के हाकिम थे। आपको महाराजा अजितसिहली ने सम्बत् १७६९ में गुजरात के धंधूके परगने का मुन्तजिम बनाकर भेजा। ५ वर्ष तक आप वहाँ रहे।

महता गोपालदे सजी - आप सीवाण, तोड़ा तथा जोधपुर परगने के हाकिम रहे। संवत् १७८१ में भापको २५००) की रेख का एक गांव जागीर में भिला तथा पालकी सिरोपाब इनायत हुआ। आपके गोयनदासजी तथा रामदानजी नामक २ पुत्र हुए। मेहिता माधोदासजी भी हुकूमत करते थे।

मेहता रामदानजी —आप दोनों भाइयों ने भी अच्छी इज्जत पाई। रामश्नजी सम्पित्तशाली व्यक्ति हुए। आपको संवत् १८१३ में मेडते प्रगणे का सरसंडो नामक गांव जागीर में मिला था। इसी साल २ माह बाद ४०० बीघा जमीन और आपको इनायत हुई। जयपुर महाराज इनसे बड़े प्रसन्न थे। रामदानजी, राजकुमार जालिमसिंहजी के कामदार थे। इनके माईदासजी तथा मोहगदास जी नामक २ पुत्र हुए।

महता माईदासजी—आप जोघपुर, जयपुर के जमीन की हिस्सा रसी मे सिम्मिलित थे। आप को संवत् १८८२ में जयपुर दरबार से 'पालड़ी" नामक गांव जागीर में मिला। जोघपुर दरबार ने भी मोहनसिंहजी को निवोला गांव जागीर में दिया था। माईदासजी ने कुंभलगढ़ की गड़ी खाली कराई। दरबार ने आपको दुशाला सिरोपाव और घोड़ा इनायत किया। आपके पुत्र अगरचन्दजी, मानमलजी तथा किशनदासजी हुए।

मेहता अगरचंदजी—आप १८६६ मे नागोर किले तथा शहर के कोतवाल रहे। संवत् १८९४ में आपको जयपुर स्टेट से "ढीटका" नामक गांव जागीर में मिला। इसी साल मेजर फ़ास्टर साहिब ने आपको तैनाती में घाड़ेतियों को दबाने के लिये फीज भेजी। मेहता मानमलजी को ५०० सालियाना

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



श्री पुखराजजी कोचर, हिगनियाँटे.



श्री अमरचंदजी कोंचर (भोलाराम माश्विकलाल) फलौदं



श्रमर-भवन फलौदी,

बरसींद मिलती थी। संवत् १८८२ में पाछड़ी नामक गाँव इनको जागीरी में मिला । जो इनके पुत्र विश्वनदासजी के नाम पर रहा।

मेहता अगरचन्द्रजी के अमोलकचन्द्रजी तथा वरुअभदासजी नामक पुत्र हुए । अमोलकचन्द्र की के पास जयपुर का गांव जांगीरी में था। इसके पुत्र जयसिंहदासजी उमरमर हाकिम रहे। इन्होंने बहुत अच्छा कम किया। आपको कर्नेख "जेकव" से उत्तम प्रमाण पत्र मिले थे। आपके पुत्र जसराजजी तथा भगवानदासजी हुए। आपने मारोठ की सायर में, तथा जयपुर में जिलेवारी का काम किया था। परचाल आप घर का काम देखने उने थे। आपके समरथराजजी तथा इमरतराजजी नामक २ पुत्र हुए। मेहता समरथराजजी ह्वाला विभाग से रिटायर्ड होने पर पोकरण ठाउन के हुनादा दिविजन में कामदार हैं। आपके पुत्र मेहता उम्मेदराजजी होशियार तथा मिलनसार युवक है। इमरतराजजी जयपुर में रहते हैं।

#### मेसर्स रायमल मगनमल काचर मुथा, हिंगनघाट

इस खानदान के छोग स्थानकवासी जैन आम्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। आपका मूल निवास स्थान हरसोरा (जोधपुर स्टेट) का है। संवद १९१६ में पहले सेट रायमलजी नागपुर आये और यहां पर आकर आपने कपड़ा, छेनदेन इत्यादि की दुकान खोली। सेट रायमलजी का स्वर्गवास संवद १९३६ में हुआ।

आपके प्रश्वात् आपके पुत्र मानलालजी में इस फर्म के काम को संचालित किया । आप संवत् १९०१ में स्वर्गवासी हुए। आप की मृत्यु के पश्चात् इस फर्म को आपके पुत्र चरद्रनमलजी तथा धनराजजी ने संमाला। श्रीयुत चरद्रनमलजी का जन्म संवत् १९१४ में हुआ है। आपने इस फर्म की बहुत उन्नति की। आप बढ़े ज्यापार कुशल, बुद्धिमान और दूरदर्शी पुरुष हैं। आप ही की वजह से इस समय यह फर्म सी॰ पी॰ की बहुत मातवर फर्मों में से एक मानी जाती हैं। हिंगनधाट निले में इस फर्म की ओर से हजारों एकइ भूमि में काश्वकारी की जाती है। चन्द्रनमलजी के मोतीलालजी नामक एक पुत्र हुए मगर आपका असमय में ही देहान्त होगया। आपके यहां पर पुत्रराजजी लोहावट (जोधपुर स्टेट) से दत्तक लाये गये। आपके माई धनराजजी का स्वर्गवास संवत् १९८६ की वैशाख बंदी ५ को हुआ। आप बढ़े धार्मिक और परोपकारी पुरुष थे। आपके हार्थों से प्रायः सभी धार्मिक कार्थों में सहायता मिलती रहती थी।

श्री पुखराजजी कीचर आप बढ़े देश मक. समाज सेवी, उदार युवम् लोकप्रिय युवक हैं। सी॰ पी॰ के ओसवाल नवयुवकों में आपका नाम बड़ा अग्राण्य तथा सम्माननीय है। आप यहां की म्युनिसिपक बोर्ड में सहस्य हैं। शिक्षा तथा दूसरे सार्वजनिक कार्यों में आप भाग छेते रहते हैं। भान्दक नामक स्थान में भद्रावती जैन गुरुकुल नामक जो संस्था खोलो गई है उसके पास सभापति हैं। हिंगनघाट के जैन "महावीर मण्डल" के आप सभापति रहे हैं। कांग्रेस के कार्यों में भी आप बहुत दिलचस्पी से भाग छेते है। आप गुद्ध स्वदेशी वस्त्र धारण करते हैं। इतनी बदी फर्म के मालिक होने पर भी आप अंत्यन्त निरभिमान और सादगी त्रिय सज्जन हैं। आपका जन्म संवत् १९५८ में हुआ है। आपके इस समय फूलचन्दनी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ धनराजजी के नाम पर बंशीलालजी बीकानेर से इत्तक छाये गये हैं। आपका जन्म संवत् १९६५ की श्रावण सुदी १० को हुआ। आप भी बढ़े विवेकशील नवयुवक हैं। इस समय आप स्थानीय महावीर मण्डल के समापति तथा मोतीज्ञान भण्डार के ध्यवस्थापक हैं। आप प्रायः सभी सार्वजनिक कामों में भाग लेते रहते हैं।

### सेठ धीरजी चांदमल कोचर का खानदान, सिकन्दरागाद

फलौदी के निवासी कोचर मूना (रुपाणी कोचर) शोभाचन्द्रजी के पुत्र घीरजी सं० १८९८ में फलौदी से हैदराबाद गये तथा वहाँ आपने छेनदेन ग्रुक्ष किया। इस सिलसिले में आप फौजों के केमों के साथ र काबुल और उस्मानिया तक की मुसाफिरी कर आये थे। आप बहुत बहादुर तथा साहसी पुरुष थे। आपने अपने पुत्र चांदमलजी का सं० १९२९ में सिकदराबाद में सराफी की दुकान लगाई जिसका कारोवार चांदमलजी अली प्रकार चलाते रहे। श्रीयुत चांदमलजी का संवत् १९५९ में सर्गवास जिसका कारोवार चांदमलजी अली प्रकार चलाते रहे। श्रीयुत चांदमलजी का संवत् १९५९ में सर्गवास जिसका कारोवार चांदमलजी अली प्रकार चलाते रहे। श्रीयुत चांदमलजी का संवत् १९५९ में स्वर्गवास हुआ। इनके निःसंतान मरने पर सेठ धीरजमलजी के चांदमलजी के नाम पर संवत् १९५५ में स्वर्ग मलजी को दसक लिए। इस प्रकार श्री सूरजमलजी अपने पितामह के साथ दुकान का कार्य भार सम्हालने लगे। धीरजमलजी का स्वर्गवास संवत् १९५७ में हो गया।

धीरजमलजी के परचाप सेठ स्रजमलजी ने इस दुकान के कारबार तथा इज्जत को बहुत बढ़ाया। आपकी दुकान सिकदाबाद में (दक्षिण) मार्गेज तथा बैद्धिग का न्यापार करती है तथा वहां के न्यापारिक समाज में अच्छी मातवर मानी जाती है। इसी प्रकार फलौदी में भी आपका घर मातवर समझा जाता है।

सेठ सूरजमलजी ने न्यापार की तरक्की के साथ दान धर्म के कार्यों की ओर भी अच्छा लक्ष्य रक्खा। आपकी ओर से पाँचा पुरीजी में एक धर्मशाला बमवाई गई है। इसी प्रकार कुंडलजी, कुल प्रकृती आदि स्थानों में भी आपने कोठरियाँ बनवाई हैं। मदास पांजरापोल, शांतिनाथजी का देरासर

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🧮



मेहता लूनकरणजी कोचर, बीकानेर



कुँवर जीवनमलजी कोचर, बीकानेर.



कुँवर राजमलजो कोचर, वीकानेर



सेठ कस्तूरचंदजी कोचर (जेठमल कस्तूरचंद) वीकानेर.

फलौदी में एक २००००) बीस हजार रुपये में मकान खरीद कर जैन साधु साध्तियों के ठहराने के लिये सुपुर्व कर दिया है। सेठ सुरजमलजी समझदार तथा घार्मिक म्यक्ति हैं। आपके पुत्र पुनमचन्दली का जन्म संवत् १९६९ में हुआ। इनमें प्रतापचन्दली का स्वर्गवास अभी थोड़े महीने पूर्व हुआ है। आप बड़े होनहार थे। पुनमचन्दली योग्य है तथा अपने कारवार को भली प्रकार चलाते हैं।

### सेठ माण्कलाल अमरचदं कोचर का खानदान, फलादी

कोचरजी के पुत्र जीयाजी के वंशज "जीयाजी" कोचर कहलाते हैं । जीयाजी के पश्चात् क्रमश मेघराजजी, पचानदासजी, मेहकरणदासजी तथा दौलतरामजी हुए ।

कोचर दौलतरामजी के पुत्र कुशलचन्दजी और जोरावरमलजी ये इनमें कुशलचन्दजी के पुत्र प्रतापचन्दजी तथा जोरावरमलजी के पुत्र भोलारामजी हुए। कोचर प्रतापचन्दजी के मोतीलालजी विशान-चन्दजी तथा रतनलालजी और भोलारामजी के माणकलालजी जामक पुत्र हुए।

कोचर मोलारामकी—आपने अपने भतीं से मोतीलालकी के साथ मुल्तान (सिंघ) फलौदी, अहमदपुर (सिंघ) तथा हैदराबाद (दिल्लंग) में अपनी दुकानें खोलीं, उस समय इन दुकानों पर जोरों का धंधा चलता था। इन दोनों सकतनों का कारवार संवत् १९१६ के लगभग अलग २ होगया आपने राणीसर तालाव में एक नेस्टा (अधिक पानी खाली करने का रास्ता) बंधवाया।

कोचर मोतीलालजी—आपका जन्म संवत् १९५७ में हुआ । आपने असवन्तसराय उर्फ मोतीसराय नामक एक सराय फछोदी में बनवाई । १९५४ में बन्बई में दुकान खोळी । संवत् १९७३ में इनका शरीरान्त हुआ । इस समय आपके पुत्र मिश्रीलाळजी व लक्ष्मीलाळजी विद्यमान हैं। स्ट्रमी-छाळजी के पुत्र बन्तावरमळजी है।

कोचर माण्यकतालजी—आपका जन्म संवत् १९३८ में हुआ। संवत् १९६१ में हैदराबाद (दक्षिण) में दुकान स्थापित की। आपके समय में भावलपुर, मुलतान, पाली हैदराबाद और फटौदी में कारबार होता था। संवत् १९६२ में आप श्री शांतिनाथजी तथा चिंतामणिजी के मिन्दिर के स्यवस्थापक (खजांची) बनाये गये। यह कार्य्य भार आज तक आपके पुत्र, अमरचन्द्जी सम्हाल रहे हैं। इन संस्थाओं का कार्य्य आपने अच्छी तरह से किया। आपके द्वरा खोलों गई कन्या पाठशाल १३। १४ साल तक काम करती रही। आपका स्वर्गवास संवत् १९७६ में हुआ

कीचर अगरचंद्रजी—आपका जन्म संवत् १९६८ में 'हुआ'। आप सुशील नत्रयुवक है। तथा शिक्षां की ओर आपकी विशेष अभिकृति है। इभर र सालों से आप फलौदी न्यु कि कमेटी के मेम्बर हैं, स्थानीय जैन द्वेतास्वर कन्या पाठशाला का प्रवन्ध आपके 'जिस्मे हैं। आपने राणीसर धालाव के पास एक जैन मन्दिर और दादावादी बनवाने के लिये एक विशाल कंग्पाउण्ड में चार दीवारी बनवाई है। इस समय आपके यहां "दौलतराम जोरावरवल" के नाम से फलौदी में सराफे का व्यापार तथा "मोलाराम माणकलाल" के नाम से हसमतगंज-रेसिडेन्सी-हैदराबाद (दक्षिण) में बैक्षिग और मारगेज का व्यवसाय होता है। हैदराबाद तथा फलौदी के व्यापारिक समाज में आपकी फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है।

#### सेंठ मदनचन्द रूपचन्द कोचर का खानदान, हैदराबाद

इस खान्दान का मूळ निवासस्थान बीकानेर का है। करीब १०० वर्ष पूर्व सेट मदनचन्द्रजी पैदल मार्ग द्वारा हैदराबाद आये थे। आप बीकानेर राज्य में कामदार रहे। तदनंतर संवत् १८८४ में आपका नाम साहुकारी लिस्ट में लिखा गया। तभी से आपका व्यापारिक जीवन आरम्भ हुआ। आपके पुत्र बदनमळ्जी आपकी मौजूदगी में ही स्वर्गवासी हो गये थे। एतदर्थ आपके यहाँ सेठ रूपचन्द्रजी बीकानेर से दत्तक लाये गये।

सेठ रूपचन्दजी कें चर-भाप बढ़े लोकप्रिय सजान थे। कानून की आपको अच्छी जानकारी थी। कुल्पाक सीर्थ के जीजों द्वार करने वाले ४ सजानों में से एक आप भी थे। आपही के हाथों से हैदराबाद में सेसर्स मदनचन्द रूपचन्द नामक फर्म की नीव पढ़ी थी। आपने अपनी फर्म के व्यवसाय को खूब चमकाया। आप संवत् १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आपके भतीजे थ्रं मेघराजजी कोचर संवत् १९६६ में गोद लिये गये।

मेघराजजी को चर-आप ही वर्तमान में इस फर्म के मालिक हैं। आप शिक्षित एवम् उन्नत विचारों के सजन हैं। आप मारवाड़ी मण्डल के अध्यक्ष है तथा हैदरावाद की मारवाड़ी समाज के नवयु- वक्षों हारा होने वाले कार्यों में आप सहयोग देते रहते है। आप श्वेताम्बर जैन समाज के मंदिर आन्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। आपकी फर्म हैदराबाद रेसीडेन्सी में बैंकिंग तथा जवाहरात का ध्यवसाय करती है।

सेठ मगनमल पूनमचन्द कानुगा, फलौदी

इसं परिवार का मूल निवासस्थान फलौदी (मारवाड़) का है। आप जैन दवेतान्वर समाज के मन्दिर आस्त्राय को मानने वाले सज्जन हैं। जोधपुर रियासत की ओर से आपको 'कानूगो' की पदवी मिली है।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ सेठ रूपचंदजी कोचर (मदनचंद रूपचंद) हैदराबाद.



सेंठ विशनलालजी कानूगो (मगनमल पूनमचन्द) टिंडीवरम् ( मदास ).



सेठ मेधराजजी कोचर ( मदनचंद रूपचद ) हैदराबान



सेठ गजराजजी कान्गो ( मगनमल पूनमचन्द टिंडीवरम् ( मदास )

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



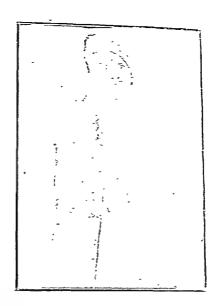

सेठ मगनमलजो कानुगो (मगनमल पूनमचन्द्र), टिंडीवरम्. सेठ पूनमचन्दजी कानृगो (मगनमल पूनमचन्द्र) टिंडीवरम्.



सेठ समरथमलर्जा कानूगो (मगनमल प्नमचन्द) टिंडीवरम् (मदास).



सेठ उदयराजजी कान्गो ( मगनमत्त पूनमचन्द ) टिंडीवरम् ( मदास ).

इस परिवार में सेठ माणिकचन्दजी हुए 1 ओपके दो प्रश्न हुए जिनके नाम छोगाँमलजी और हजारीमलजी थै। सेठ हजारीमलजी साहसी तथा होशियार पुरुष थे। आप देश से संवत् १९३० में व्यापार के निमित्त हैंदराशद आये। यहाँ पर आपने बहुत रुपया कमाया। आपका स्वर्गवास १९३० में हुआ । आपके मगनमलजी नामक एक पुत्र हुए।

सैठ मगनमलजी—आपका जन्म संवत् १९११ में हुआ था। आपने मेससे धीरजी चांदमल के यहाँ सिकन्दरावाद में सर्विस की । आप संवत् १९६३ में स्वर्गवासी हुए । आपके प्रनमचन्दजी, समरथ-मलजी, वदैराजजी, विश्वनलालजी, सोहनराजजी, जेठमलजी और गजराजजी नामक ७ पुत्र हुए। जिनमें सोहनराजजी तथा जेठमलजी का अल्पायु में स्वर्गवास हो गया। सोहनराजजी के नाम पर गजराजजी दत्तक गये हैं।

सेठ पूनमचन्दजी—आप सेठ खुशालचन्दजी गोलेखा के यहाँ मुनीम थे। उन्न वे यहाँ २० साल नौकरी करने के बाद संवत् १९६६ में मगनमल प्नमचन्द्र के नाम से टिंडिवरम् में एक फर्म स्थापित की इसके बाद सेठ खुशालचन्दजी के साझे में टिंडिवरम् तथा पनरोटी में फर्म स्थापित की। ये करीब १५ वर्षों तक बराबर साझे में चलती रही। इसके बाद आपने टिण्डिवरम्, पनरोटी, और मायावरम् में अपनी घरू दुकानें खोलीं। प्नमचन्दजी बड़े धार्मिक और परोपकारी पुरुष थे। जीवदया के लिये पर्यूषण पर्व में आप प्रति वर्ष सैकड़ों रुपया खर्च करते थे। आपने फलीदी में दो स्वामिवरसल और एक उजवणा बढ़े टाट बाट से किया जिसमें करीब १५०००) खर्च हुए होंगे। आपका स्वर्गवास संवत् १९८९ की साह बदी १ को एकाएक हो गया।

समस्थलालजी का जन्म संवत् १९३४ में हुआ। आपने मद्रास में संवत् , १९५० में मेसर्स मगनमल प्नमचन्द के नाम से फर्म स्थापित की। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम चन्पालालजी तथा विजैलालजी हैं। चन्पालालजी का जन्म संवत् १९६६ का तथा विजैलालजी का प्रम्वत् १९६९ का है। इनमें से चन्पालालजी प्नमचन्दजी के यहाँ पर दत्तक गये हैं। उदराजजी का जन्म सम्वत् १९३९ का है। ग्रुरू २ में आपने श्री सेठ खुर लचन्दजी के यहाँ सर्विस की। दुकान करने के बाद आपने भी सर्विस छोड़ दी। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम लालचन्दजी और केशरीलालजी हैं। लालचन्दजी का जन्म सम्वत् १९६६ का तथा केशरीलालजी का संवत् १९७२ का है।

विशानराजजी का जन्म सम्बत् १९४४ का है। आप भी अपने भाइयों के साथ न्यापार करते हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम गुलावचन्दजी, मंगलचन्दजी तथा उम्मैदमलजी हैं। इनमें से ४५३. गुरुं। ब्रुविक् सम्वत् १९७८ में १५ वर्ष की उम्र में ही स्वर्गवासी हुए। इस समय आपके पुत्र मंगलः चन्द्रजी हैं। इनका जन्म सम्वत् १९७७ का है।

गजराजजी का जन्म सम्वत् १९५७ का है। आप भी बड़े थोग्य सज्जन हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम जालिमचन्दजी हैं। इनका सम्वत १९८२ का जन्म है। यह परिवार पनरोटी, फलौदी आदि स्थानी में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है।

महता राजमल रोशनलाल कोचर का खानदान, कलक्ता

इस खानदान के पूर्वज बहुत समय से ही बीकानेर में रहते आ रहे हैं। आप लोगों ने बोकानेर स्टेट की समय २ पर सेवाएँ को हैं। इस खानदान में मेहता जेठमलजी कोचर हुए। आपके मानमलजी नामक एक पुत्र हुए। आपने भादरा तथा सुजानगढ़ की हुक् मात् की व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहे। राज्य में आपका सम्मान था। आपका सम्वत १९७२ में स्वर्गवास हो गया। आपके ल्लाकरनजी, हीरालालजी, हजारीमुलजी, तथा मंगलचन्दजी नामक चार पुत्र हुए।

महता लूगुकरनजी का परिवार—मेहता लूणकरनजी कान्न के अच्छे जानकार तया कार्यकुशल सजन थे। आप बीकानेर राज्य में नायब तहसीलदार, नाजिम आदि पदों पर सं० १९८७ तक काम करते रहे। तदनंतर स्टेट से पंशन प्राप्त कर आप बीकानेर में धार्मिक जीवन विता रहे हैं। आपके राजमलजी, जीवनमलजी, सुन्दरमलजी, रोशनलालजी एवं मोहनलालजी नामक पाँच पुत्र विद्यमान हैं। मेहता राजमलजी बढ़े व्यापार कुशल ब्यक्ति हैं आपने पहले पहल कुपाचंद उत्तमचंद के साझे में कलकत्ते में पुक फर्म स्थापित की थी। बाद में सन् १९३० से नं० १६ क्रास स्ट्रीट कलकत्ता में अपनी एक स्वतन्त्र कर्म स्थापित की जिसवर जापान, विलायत आदि देशों से कपढ़ा इम्पोर्ट होता है। आपकी फर्म पर देशी मीलों के कपड़े का भी कारबार होता है। जीवनमलजी ने कलकत्ता यूनीविसिटी से बी० कॉम प्रथम दर्जे में व सारी युनिविसिटी में द्वितीय नम्बर से पास किया। इस समय आप बी० एल० में पद रहे हैं। आप बढ़े सुधरे हुए विचारों के सजन हैं। सुन्दरलालजी मेट्रिक में तथा रोशनलालजी व मोहनलालजी भी पदते हैं।

मेहता लूणकरनजी के भाई मेहता हीराखालजी तथा मंगलचंदजी बीकानेर स्टेट में सर्विस करते तथा हजारीमलजी कलकत्ते में व्यवसाय करते हैं।

श्री माणिकलालजी कोचर बी० ए० एल०एल० बी०, नरसिंहपुर

इस परिवार के पूर्वज कोचर ताराचन्द्रजी फलीदी में रहते थे। वहाँ से इनके पीत्र रावतमलजी तथा जेठमलजी सं १८६३ में मुंजासर गये। मुंजासर से सेठ जेठमलजी के पुत्र इन्द्रचन्द्रजी, वाघमलजी तथा छज्मलजी कोचर नरसिंहगढ़ ज्यापार के लिये आये। सं० १९०५ में रावतमलजी के पुत्र शिवजीरामजी भी यहाँ आये। रावतमलजी के सबये छोटे पुत्र अमोलकचन्दजी थे। इनके पुत्र छोगमलजी का जन्म १९२५ में हुआ। आपके यहाँ मालगुजारी तथा दुकानदारी का काम होता है। इनके पुत्र सुगनराजजी तथा गोकुलचन्दजी हैं। इनमें गोकुलचन्दजी अपने काका तखतमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

माणिकलालजी कोचर बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ वी॰ —आपके पितामह कोचर इन्द्रसिंहजी तथा पिता नाहरमलजी नरसिंहगढ़ में ज्यापार करते थे। नाहरमलंजी का स्वर्गवास सं० १९८३ में हुआ। आपके करणीदानजी, पेमराजजी, माणिकलालजी तथा हेमराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें कोचर माणिकलालजी का जन्म सं० १९३८ में हुआ। सन् १९०३ में आपने बी॰ ए॰ पास की। इसके पश्चात् आप जबलपुर, नरसिंहपुर और होशंगाबाद के हाई स्कूलों में अध्यापक रहे। सन् १९०९ में आपने एल॰एल० बी॰ की डिगरी हासिल की। तथा तबसे आप नरसिंहगढ़ में बकालात करते हैं।

कोचर माणकलालजी सी० पी० के प्रतिष्ठित सजान हैं। आप ओसवाल सम्मेलन मालेगांव, यंगमेंस ओसवाल एसोसिएसन जोधपुर तथा सी० पी० प्रान्तीय ओसवाल सम्मेलन यवतमाल के सभा-पित रहे थे। १९२०-२१ के असहयोग आन्दोलन के समय आपने अपनी प्रेक्टिस से इस्तीफा दे दिया था। आप काँग्रेस के सेकटरी तथा म्युनिसिपल ग्रेसिडेंट रह चुके हैं। वर्तमान में आप डिस्ट्रिक्ट कौंसिल के मेम्बर लोकल कोआपरेटिन बैंक के प्रसिडेंग्ट, पी० डवल्यू० डी० स्कूल बोर्ड के प्रेसिडेंग्ट, सी०पी० वरार प्राविशियल बैंक नागपुर के डायरेक्टर, और उसके मेनेजिंग बोर्ड के मेम्बर हैं। इसी तरह आप नईन इन्सिटिट्यूट के भी चेयरमैन रहे हैं। कहने का ताल्पर्य यह है कि आप सी० पी० के नामांकित सजान हैं। आपके पुत्र विजय॰ सिहजी १६ साल के हैं। तथा नरसिंहपुर हाई स्कूल में पढ़ते हैं।

## सेठ मूलचन्द घीसूलाल कोचर का खानदान, बेलगांव (महाराष्ट्र)

यह परिवार मूल निवासी सोजत का है। वहाँ से सेठ मगनीरामजी के पुत्र मूलचन्दज़ी, हेम-राजजी तथा मुलतानचन्द्रजी सवत् १९३०।३२ में बेलगाँव आये। तथा मूलचन्द्र हेमराज के नाम से स्वापार आरम्भ किया। इन तीनों भाइयों ने इस दुकान के न्यापार तथा सम्मान को बद्राया। संवत् १९४७ में सेठ हेमराजजी का तथा संवत् १९५२ में शेप दोनों भाइयों का कारवार अलग-

सेठ मूल चन्दजी का परिवार—कीचर मेहता मूलचन्दजी दुकान की उन्नति में भाग छेते हुए संवत् १९५९ में स्वर्गवासी हुए। इस समय दुकान के मालिक आपके पुत्र घीसूखालजी हैं। घीसूखालजी का जन्म सन्वत् 1९४३ में हुआ। आपके यहाँ बेलगाँव (महाराष्ट्र) में मूलचंद घीमुलाल के नाम से कपड़े का थोक ब्यापार हीता है । यह दुकान ओसवाल पोरवाल समाज की मुकादम है। घीमुलालजी का धरम घ्यान में अच्छा मन है। इनके बड़े पुत्र जीवराजजी व्यापारिक काम देखते हैं। तथा इनसे छोटे उगमराजजी और विश्वनराजजी हैं।

सेठ हमराजजी का परिवार—सेठ हमराजजी का स्वर्गवास संवत् १९६९ में हुआ। इनके पुत्र पनराजजी का जन्म १९४२ में हुआ। आपके यहाँ बेलगाँव में कपड़े का ज्यापार हेमराज पनराज के नाम से होता है। इनके पुत्र सोहनराजजी तथा दौलतराजजी हैं।

सेठ मुलतानमलजी का परिवार—आपका स्वर्गवास संवत् १९६९ में हुआ। आपके पुत्र हरकमलजी का जन्म १९४५ में हुआ। आपकी दुकान बेलगाँव तथा सोजत में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपने बेनियन एण्ड कं० की कपड़े की एजेन्सी हुबलो में लो है। आपके पुत्र लालचन्दजी १७ साल के हैं। तथा दुकान के काम काज में भाग लेते हैं। इनसे छोटे स्रजमलजी तथा चुजीलालजी हैं। इस दुकान की शाखायें हुबली तथा सोजत में हैं।

सेट मूलचन्द घीसूलाल दुकान के क्षेत्र सालों से मुनीम सिंघवी मोतीलालजी (मूलचंदोत) सोजत निवासी हैं। आपका खानदान भी सोजत में नामांकित माना जाता है। सेट हरकमलजी की दुकान के भागीदार बीसालालजी सियाटिया सोजत निवासी हैं। आपके पिताजी संवत् १९५३ से यहाँ काम करते थे।

### सेठ सुजानमल चांदमल कोचर, त्रिचनापल्ली

शह परिवार फलोधी का निवासी है। सेठ बेनचंदजी कोचर फलोधी में रहते थे। इनके पुत्र शमचंदजी थे। हिरचन्दजी के पुत्र सुजानमलजी देश से ब्यापार के निमित्त बंगलोर आये। तथा आईदान रामचंद के यहाँ सुनीमात करते रहे। इसके पश्चात् आप पल्टन के साथ त्रिचनापली आये। उस समय सेठ आनंदरामजी पारख, रावतमलजी के यहाँ थे। इन दोनों सज्जनों ने मिलकर पल्टन के साथ तथा सर्व साधारण के साथ देनलेन का धंधा शुरू किया। आप 'रेजिमेंटल बैंक्सें' के नाम से बोले जाते थे। आप दोनों सज्जनों ने ब्यापार में सम्पत्ति उपाजित कर त्रिचनापली में अपनी उत्तम प्रतिष्ठा स्थापित की। कई अग्रेज आफीसरों से आपका अच्छा मेल था। संवत् १९७४ में सेठ सुजानमलजी कोचर स्वर्गवासी हुए। तथा संवत् १९८० में आपका ब्यापार सेठ आनंदरामजो पारख से अलग हुआ। आपके चांदमलजी तथा अमरचन्दजी का १९१६ में हुआ।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



महता लूनकर्णजी कोचर, बीकानेर.



कुँवर जीवनमलजी कोचर, बीकानेर.



कुँवर राजमलजी कोचर, बीकानेर.



सेठ कस्तूरचंदजी कोचर (जेठमल कस्तूरचंद) बीकानेर.

कोचर मेहता चाँदमलजी फरोधी म्युनिसिपैलेटी के मेम्बर हैं। तथा शिक्षित व समसदार सजन हैं। विचनापक्षी पांजरापोल को आपने २१००) दान दिये हैं। इसी तरह जीवदया प्रचारक संस्था में भी सहा-यता देते रहते हैं। फलोधी तथा त्रिवनापछी में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके यहाँ व्याज का व्यापार होता है।

#### सेठ जेठमल कस्तूरचन्द कोचर का खानदानं, बीकानेर ।

इस खानदान का मूळ निवास स्थान बीकानेर का है। आए लोग श्री जैन ववेताम्बर मन्दिर् मार्गीय सजन हैं। इस खानदान के पूर्व पुरुष सेठ जेठमलजी का सं० १९३३ में स्वर्गवास हो गया। आपके करतूरचन्दजी नामक एक पुत्र हुए।

सेठ करतूरचंदजी का जन्म सं० १९६१ का है। आप पहले पहल सं० १९६५ में कलकता आये और यहाँ पर आपने दलाली की । आप साहसी, होशियार, कठिन परिश्रमी तथा सीदे सादे पुरुष हैं। आपने संबत् १९४८ में जैटमल कस्तूरकद के नाम से १९ क्वाइव स्ट्रीट में अपनी फर्म स्थापित की, जो आज तक चल रही और जिसका काम आप ही योग्यतापूर्वक संग्रहाल रहे हैं। आपके कन्हैयालालजी नामक एक, पुत्र हैं। भापका जन्म सं० १९५६ का है। आप भी इस समय फर्स के काम में सहयोग लेते हैं। आए सिलनदार नवयुवक हैं।

### सेठ शिश्चन्दर्जी रोशनलालजी कोचर का खानदानः बीकानेर ।

इस खानदान के लोग श्वेताम्बर जैन मन्दिर आज्ञाय को मानने वाले हैं। इस खानदान का मूल निवास स्थान बीकानेर का है। अमृतसर में इस दुकान को स्थापित हुए करीव पचास वर्ष हो गये। इस खानदान में सेंड करणीदानजी हुए। करणीदानजी के पुत्र विरदीचन्दजी और विरदीचन्दजी के पुत्र श्रीचन्द्जी हुए। श्रीचन्द्रजी का जन्म संवत् १८९८ में हुआ। आपके सेठ शिवचन्द्रजी, छगनमलजी और सोहनलालजी नामक तीन पुत्र हुए, ।

सेठ शिवचन्दनी का जन्म सम्बत् १९१७ में हुआ। आप बढ़े व्यापार कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति थे। आपने ही अपने हाथों से असृतसर में अपनी दुकान कायम की। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९७४ में हुआ। आपके तीन पुत्र हुए। रोशनलालंजी, बृजलालंजी और सुन्दरलालंजी। इनमें लाला रोशनलालंजी का जन्म सम्वत् १९५१ में हुआ। आपके दो पुत्र हैं अनन्तलालजी और अश्रयकुमारजी। ला॰ रोशनलालजी हीं इस समय अपनी हुकान संचालन करते हैं। बुजलालजी का जन्म सम्वत् १९६४ में हुआ। आएं भी

दुकान का कारोबार करते हैं। सुन्दरलालजी का जन्म सम्बेत् १९६६ में हुआ। आए भी दुकान का कारोबार करते हैं। इस दुकान पर पश्मीने और आदत का काम करते हैं। तार का पता "बीकानेरी" है।

#### सेंठ पदमचन्द सम्पत्लाल कोचर, फलौदी

इस परिवार के पूर्वजों का मूल निवासस्थान फलौदी (मारवाड़) का है। आप श्री जैन रवेताम्बर मिदर आसाय को मानने वाले सज्जन हैं। इस कुटुन्त्र में सब से प्रथम सेठ जीवणचन्द्रजी हुए। सेठ जीवनचन्द्रजी के परचात् क्रमशः उत्तमचन्द्रजी, मल्कचन्द्रजी, मायाचन्द्रजी, सिरदारमल्जी तथा कुन्द्रनमल्जी नामक पुत्र हुए। सेठ कुन्द्रनमल्जी के सेठ प्रमचंद्रजी नामक पुत्र हुए।

सेठ परमचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३३ में हुआ। आप वहे ज्यापार कुशल, बहे ईमानदार आर्मिक तथा समझदार सज्जन हैं। गुरू २ में कई वर्षों तक आप बरार में रहे। पश्चात् संवत् १९६० में अहमदाबाद में में ससे सरदारमल पावूदान गोलेखा फलोदी वालों के पार्टनर शिप में कपड़े की कभीशान पुजन्ती का काम प्रारम्भ किया। अहमदाबाद में आपकी दुकान प्रतिष्टित मानी जाती है। आप उदार धार्मिक और सदाचारी सज्जन हैं। जो ओसवाल भाई अहमदाबाद आते हैं। उनकी अच्छी खातिर करते हैं। और आपने हजारों रुपये धार्मिक कामों में खर्च किये हैं तथा तीर्थयात्रा प्रायः हर साल किया करते हैं। आपकी दुकान की अहमदाबाद के मिल आदि ज्यापारिक क्षेत्रों में अच्छी ख्याति है। आपके सम्पतलालजी नामक पुक पुत्र हैं। आप ज्यापारिक कार्यों में बहुत होशियार हैं। इनके भी ठीन पुत्र हैं।

#### सेठ उद्यचन्द् गुलावचंद-कोचर का परिवार, कटंगी-

इस खानदान का मूल निावसस्थान नागौर ( मारवाइ )है। इस परिवार में कोचर उदयचंदजी हुए। आप देश से ज्यापार के निमित्त कर्रगी गये और वहाँ पर कपड़ा सोना, चांदी, आदि का ज्यवसाय गुरू किया। आपका सं० १९७४ में स्वर्गवास हुआ। आपके गुलावचंदजी, नेमीचन्दजी व भभूतमल्जी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें गुलावचन्दजी सं० १९८४ में तथा भभूतमल्जी सं० १९७४ में गुजरे।

वर्तमान में इस खानदान में नेमीचंदजी व गुलावचंदजी के पुत्र फूलचंदजी, लनकरणजी तथ खुशालचंदजी विद्यमान हैं। आपकी कटंगी व बालाघाट की फर्मों पर कपड़ा व साहुकारी का काम होता है। बालाघाट की दुकान पर फूलचंदजी काम देखते हैं।

## सेठ गुलराजजी फौजराजजी कानुगा का खानदान, फलौदी

इस कुटुम्ब का मूल निवास स्थान फलौदी (मारवाड्) है। इस परिवार में सेठ स्रजमलजी हुए। आपके अन्राजजी, गुलराजजी, सलहराजजी तथा फौजराजजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें अन

राजजी, गुलराजजी तथा फीजराजजी सम्बन् १९४० में मद्रास आये और यहाँ पर सराफी का घरधा चाल किया। सेठ अनराजजी का सं १९६० में तथा सेठ सलहराजजी का संवत् १९८६ में स्वर्गवास हुआ। एक हराजजी फलौदी में कानुगी का काम करते थे। वर्तमान में इस खानदान में सेठ गुलराजजी, फीजराजजी तथा गुलराजजी के पुत्र सम्वत्लालजी व राणूलालजी और अनराजजी के पुत्र कंवरलालजी मौजूद हैं। आपके यहाँ पर मद्रास में चाँदी, सोना व ब्याज का काम होता है। यह परिवार लगभग २०० वर्षों से कानुगी का काय करता आ रहा है। फलौदी के कानुगी खानदानों को समय समय पर कई लागे मिलती रही हैं।

#### का बन

मत्वक गीत की उत्पत्ति—ऐसा कहा जाता है कि राठौड़ वंशीय राव चूँड़ाजी के वंश में राजा खुम्बद, झाबुआ ( मांकवां ) में राज्य करते थे। संवत् १५७५ में खरतर गच्छा चार्व्य श्री जिनमद सूरि के वपदेश से इन्होंने जैनधर्म और ओसवंश को अङ्गीकार किया। इन्हीं के वंशज आगे चल कर झाबक, झामड़, और खँवक कहलाये।

भावक फूलचन्दजी का खानदान, फलीदी ।

उपरोक्त झावक वंश में सेठ जबरसिंहनी हुए जो पहले जैसलमेर में रहते थे और प्रधान आप फलीदी में आकर बस गये। इनके पौत्र घरमचन्दनी हुए। धरमचन्दनी के पुत्र जीवराजजी और मानमलजी बड़े नामाक्ति पुरुप हुए। आप फलौदी की नोसवाल जाति में सर्व प्रथम चौधरी हुए। इन्हीं के नाम से आज भी यह खानदान "जिया माना का परिवार" के नाम से प्रसिद्ध है। धर्मचन्दनी के तीसरे पुत्र अधैचन्दनी के परिवार बाले मिह्या झावक कहलाते हैं। झावक जीवराजनी के प्रधान क्रमशः जासकरणजी और मानचन्दनी हुए। भागचन्दनी के पुत्र अचलदासनी हुए।

अवलदासजी मानक आप इस खानदान में अच्छे प्रतापी हुए। आपने जाति सेवा में बहुत बिच्छा भाग लिया था। दरवार ने आपको कई सनदें इनायत की थीं। पर वानों से मालम होता है, कि बाप १७५० से १०८७ तक विद्यमान थे। आपके अवीरचन्द्रजी और गुलाबचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। अवीरचन्द्रजी भी फलौदी के ओसवाल और माहेश्वरी समाज में प्रधान व्यक्ति थे। आपके उद्यवन्द्रजी नामक एक पुत्र और साहू कुँवर नामक एक पुत्री हुई। साहुकुँवर सुप्रसिद्ध डहा तिलोकसीजी की पत्नी, तथा पदमसीजी, धरमसीजी, अमरसीजी, श्रीकमसीजी आदि की माता थीं। ज्ञावक उद्यवन्द्रजी के कपुरचन्द्रजी; और रायसिंह्रजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से कपुचन्द्रजी के वंशों में झावक मंगलवन्द्रजी हैं जिनका परिवय आगे दिया जा रहा है। तथा रायसिंह जी के परिवार में झावक फूजवन्द्रजी एवं नेमीचन्द्रजी हैं।

मः नक रायसिंहजी---आप अपने समय के अच्छे समझदार, पातिभाशाली और प्रतिष्ठितः च्यक्ति थै। इन्हें जोधपुर दरबार से निम्निल्सत एक परवाना प्राप्त हुआ था-।

'अपरंच उठारा ओसनालां री चौधर मानलां री है सो मानल निया माना रा परवार रा सदा माफक किया जाने है तिलुरों परनालों सम्बंत १७३६ रा साल रों रेणा कने हाजर है। सो इसोरी सदामंदरी मरजाद में को। उजर ख़ाट करे निस्स कने २० २७००) श्री दरबार में मरे-सु हमें ई इणारी चौघर है ने मरजाद है जिए माफक राखियों की जो ने कोई उनर खोट कर मरजाद मेटे तो आगे परवाना हुआ जीए मुजब की जो श्री हुजूर रे। हुकुम छै हूंजा मादव सुदी १३ स्वत १८८ "

मेघराजजी सावक — रायसिंहजी के पुत्र मेघराजजी वा जन्म संवत् १८८० में हुआ। आप सम्वत् १९०७ में बीकानेर में डहा अमरसीजी की फर्म के चीफ एजेण्ट नियुक्त हुए। कहना न होगा कि दब्दा खानदान हनका रिश्तेदार था और अमरसीजी इनके दादा उदयचन्दजी के भानजे थे। झावक मेघराजजी के साथ सेठ अमरसी सुजानमल के मालिको का न्यवहार बढ़ा प्रेमपूर्ण और प्रतिष्ठित था। झावक मेघराजजी सम्बत् १९१७ में इस खानदान की हैदराबाद वाली दुकान पर गये और अपने बढ़े भाई झावक केशरीचन्दजी के मातहती में रहकर सब कारोबार करते रहे। आप साहुकारी लाइन में होशियार एवं अनुभवी पुरुष थे। फलोदी की जनता में आप आदरणीय न्यक्ति माने जाते थे सं० १९२५ में अपका देहान्त हो गया। आपके बाधमलजी, बदनमलजी, नथमलजी और सुगनमलजी नामक चार पुत्र हुए। सं० १९१८ से ६५ तक इनकी एक दुकान "मेवराज बाधमलज" के नाम से हैदराबाद में न्यापार करती रही।

भाव ह बाध महोजी — आपका जन्म संवत् १९०९ में हुआ । आप समझदार एवं अमीराना तिवयत के पुरुष थे। संवत् १९४१ में आपका स्वर्ग वास हुआ। आपकी धर्मपत्नी ने आपके बाद जीवन भर प्रत्येक सास में ८ उपवास किये। और लगातार ३१, २५ दिनों तक भी कई उपवास किये। आपके कोई संतान नहीं थी। अतः आपने अपने यहाँ पर पर झावक नथमलजी के बड़े पुत्र बच्छराजजी को दक्तक लिया।

भाव क वच्छरा मजी—आपका जन्म १९३२ में एवं संवत् १९६८ में समाधि मरण हुआ। आपकी मदास में घर दुकान होते हुए भी सेठ चांदमलजी डहा के आगृह से उनकी हैदराबाद दुकान के आप १० साल तक चीफ एजंट रहे। आप बुद्धिमान् एवं कार्य्य कुशल व्यक्ति थे। आपके पुत्र नेमीचन्दजी झावक का जन्म संवत् १९५३ में हुआ।

भाविक निर्माचन्द्रजी — आप बढ़े प्रभावशाली जाति सुधारक और सज्जन व्यक्ति हैं। सम्बत् १९८० से ८३ तक फलौदी की जाति में जो सुधार हुए उनमें आपका प्रधान हाथ था। महास के चायना बाजार में आपकी ज्वेलरी और रहीमेड सिलवर की बड़ी प्रतिष्ठित और प्रमाणिक दुकान है। आपके पुत्र वजीरचन्द्रजी बढ़े होनहार हैं। ये अभी वालक हैं। सेठ फूलचन्द्रजी झाबक के कोई संतान नहीं है, अतः उन्होंने अपने भतीजे सेठ नेमीचन्द्रजी एवं उनके पुत्र वजोरचन्द्रजी को अपनी सम्पत्ति का मालिक कायम किया है। श्रीयुंत फूलचन्द्रजी झाबक अच्छे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। जैन समाज के बड़े र आचायों एवं धनिकों से आपका बहुत परिचय है। आपके यहाँ एक मुख्यवान पुस्तकालय है। जिनमें लगभग ८०० ग्रन्थ हैं। इनमें कल्पसूत्र नामक ग्रन्थ ताड़ पत्र पर लिखा है और वह सम्बत् १४०० के लगभग का है। इसके अलावा ओल्ड चायना का भी आपके पास संग्रह है। आपके सुप्रयत्न से फलोदी में एक कन्या पाठशाला स्थापित हुई। इसी तरह हैदराबाद की जीवद्रया समिति में भी आपने प्रधान भाग लिया था। आप १९८५ तक हैदराबाद में मुख्यार की हैसियत से सेठ ''अमरसी सुजानमल' कम पर काम करते रहे। बाद दो सालों तक सेठ चांदमलजी की सेवामें रहे। आपका विस्तृत परिचय नीचे दिया गया है।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



श्री फूलचन्दजी भावक, फलौदी.



श्री नेमीचन्द्जी भावक, मदासः





कुं॰ वजीरचन्द S/o नेमीचंदजी भावक, मदास.



वैदनमलजी—बदनमलजी का जन्म १९११ में और मृत्यु १९५६ में हुई। इनके लक्ष्मीलालजी स्थाकरणजी और मानमलजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें लक्ष्मीलालजी का स्वर्गवास हो चुका है।

नथमल्जी—आपका जन्म सम्बत् १९१५ में तथा मृत्यु सं॰ १९४४ में हुई। आप बड़े धर्मात्मा थे आपका देहान्त समाधि मरण से हुआ। इनके बच्छराजजी और फूलचन्दजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें से बच्छराजजी, बाधमलजी के दत्तक चले गये। आपकी माता बड़ी धर्मात्मा थीं इन्होंने संवत् १९४४ से १९८२ तक लगातार इकांतरे उपवास किये थे। तथा ३० वर्ष तक दूध और शकर का भी त्याग किया था। आपने श्री शीतलनाथजी के मन्दिर में श्री पार्थनाथ स्वामी की एक प्रतिमा स्थापित कर वाई थी। इसी प्रकार श्री नेमीचन्दजी की माता ने भी उक्त देरासर में एक महावीर स्वामी की स्वर्ण प्रतिमा प्रतिष्ठित की थी।

मावक फूलचन्दजी—आपका जन्म संवत् १९३७ में हुआ। आप बदे बुद्धिमान और प्रभावशाली न्यक्ति हैं। फलीदी, हैदराबाद, मद्रास, गोडवाड़ आदि के ओसवाल समाज में आप श बड़ा प्रभाव है
हितहास, ज्योतिष, कान्य, संस्कृत प्रंथ, आगम, पुराण इत्यादि विषयों में आपका अवड़ा ज्ञान है। जाति
विरादरी के सगड़ों को निपटाने में आपको बड़ा यश प्राप्त है। कई बड़े २ गम्भीर शगड़ों के अवसर पर
दोनों पार्टियाँ आपको समदशों समझकर अपना पंच मुकरेर कर देती हैं और ऐसे सगड़ों को आप बड़ी
बुद्धिमानी से निपटा देते हैं। संवत् १९७९ में बीकानेर के बाईस सम्प्रदाय और मन्दिर आम्नाय के झगड़े
को आपने कुशलतापूर्व के निपटाया। इसी प्रकार फलौदी, खीचन्द्र, हैदराबाद, मद्रास आदि की धड़े बंदियों
को भी आपने कई दफ़े मिटाया। आप फलौदी के ओसवाल नवयुवक मण्डल के प्रेसिडन्ट हैं। संवत् १९७३
में जब फलौदी में म्युनिसिपेट्टी कायूम हुई तब आपने गरीब आदिमियों की तरफ का सब टैक्स अपने पास
से भर दिया था। इससे जनता आपसे बड़ी खुश हुई थी। इस समय आपको मान पत्र भी मिला था।
इस प्रकार प्रत्येर ग्रुम कार्य में आपका बड़ा भाग रहता है।

संवत १९६८ में आपको बीकानेर के सेठ चांदमलजी दहा ने अपना चीफ एजेण्ट बनाया। शुरू में आप उनकी बीकानेर और बेगूँ दुकान पर और फिर हैदराबाद दुकान पर रहे। आपने बड़ी ईमानदारी और चतुराई से इस कार्य को किया। संवत् १९८५ में अप वहाँ से अलग हो गये।

सुगनमलजी - इनका जन्म संवत् १९६८ और मृत्यु सं० १९७२ में जोधपुर में हुई थी, यह बुद्धिमान् सुशील तथा साहुकारी लाइन के अच्छे जानकार थे, इनके ३ पुत्र हुए ।

अनर।जजी—इनका जन्म १९४४ में मृत्यु १९७५ में हुई। इनके एक एत्र दीपचन्दजी हैं। उनकी उम्र ३५ साल की है। दूसरे गुलराजजी, का १७ वर्ष की उम्र में ही देहान्त हो गया। झावक सोहनराजजी, की उम्र इस वंक ४२ साल की है। इनके ५ पुत्र रामलाउनी, पेमचंदनी, सम्पतलालनी, हेमचंदनी आदि है। यह खानदान शुरू से अब तक श्री जैन दवेताम्बर संवेगी: (मूर्ति पूजक) है।

#### भावक कपूरचंदजी का खानदान ( मंगलचंदजी शिवचंदजी भावक मद्रास )

रायसिंहजी के बड़े भाई झाबक कप्रचन्दजी का उल्लेख ऊपर आ चुका है । आप संवत् १८६४ में अमरसीजी डहा की फर्म पर बीकानेर चले गये। उसके परचात संवत् १८६८ में आप उनकी तरफ से हैदरावाद गये। वहां अमरसी सुजानमल फर्म को स्थापित किया।करीब १५ वर्ष रह कर आपने उस फर्म की बहुत तरक की की। आप बड़े बुद्धिमान और प्रतिभाशाली थे। संवत् १८८४ में आप का देहान्त होगया। इनके केशरीचन्दजी और करणीदानजी नामक दो पुत्र हुए। केसरीचंदजी का जन्म संवत् १८६६ में और मृत्यु संवत् १९२२ में हुई। इन्होंने संवत् १९०७ तक सेठ सुजानमलजी के दहा के चीफ़ एजेण्ट का काम किया। संवत् १९०७ में आप हैदरावाद में उक्त सेठजी की दुक्तन पर गये और वहां पर १५ वरस रहे। इस समय में आपने इस फर्म की अच्छी उन्नति की। हैदरावाद के मारवाड़ी समाज और राजदरवार में आपकी अच्छी इज्जत थी। आप बड़े बुद्धिमान सुशील और उदार सज्जन थे। आप के रेखचंदजी और मगनमलजी नामक दो पुत्र हुए। रेखचंदजी का जन्म संवत् १९०१ में और मृत्यु संवत् १९३७ में हुई। संवत् १९२५ तक आप बीकानेर में उदयमलजी के पास रहे और पश्चात् उनकी हैदरावाद दुकान पर चीफ एजण्ट होकर गये। आप भी योग्य, बुद्धिमान और उदार क्वात् थे। इनके एक पुत्र कानमलजी हुए जो केवल १६ वर्ष की उन्न में स्वर्गवासी होगये।

भावक मगनमलजी—आपका जन्म संवत् १९०४ में और मृत्यु १९६२ में हुई। संवत् १९३७ तक ये बीकानेर में सेठ उदैमलजी के यहाँ चीक एजण्ट रहे। संवत् १९२९ में उदैमलजी डहा का देहान्त होजाने से तथा सेठ चांदमलजीकी उम्र केवल ३ वर्ष की होने से उनका सब काम आपको सम्हालना पड़ा। परचात् १९३७ से १९६२ तक आप मेसर्स अमरसी सुजानमल की हैहराबाद दुकान पर काम करते रहे। आप बड़े व्यापार कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति थे, उर्दू फारसी के आप अच्छे जानकर थे। दुकान के मालिक आपकी बड़ी प्रतिष्ठा और इंजजत करते थे। आपके मंगलचन्दजी नामक एक पुत्र हुए।

म्तावक मंगज्ञचंदजी—आपका जन्म संवत् १९३२ के भाद्रपद में हुआ। आप बड़े बुद्धिमान, सुशील और परोपकारी व्यक्ति हैं। मद्रास के ओसवाल समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा है। पंचायती के सब काम आपकी दुकान पर होते हैं। आपका हृदय बड़ा कोमल है। और परोपकार के कार्यों

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्वर्गाय सेठ रेखचन्द्रजी, भावक.



स्वगाय सेठ मगनमलजी, भावक.



सेंड मंगलचन्द्रजी भावक, मदास.



कुँवर शिवचन्द्रजो भावक, मदास.

में आप कॉफ़ी द्रव्य खर्च करते रहते हैं। आप की एक दुकान मद्रास में केशरीचंद मगनमल के नाम से १९२२ में स्थापित हुई। जिस पर वैद्धिग का काम होता है। दूसरी पटना में मंगलचंद शिवचंद के नाम से संवत १९६२ में स्थापित हुई इसकी एक शाखा मुकामा में भी है। पटियाला स्टेट के मोरमड़ी नामक स्थान में राठी वंशीलालजी के साझे में आप की एक जिनिंग फैक्टरी भी चल रही है। आप बढ़े सत्यित्रय हैं।

कुँवर शिवचंदजी—सेंट मंगलचन्दजी के पुत्र कुँवर शिवचन्दजी का जन्म १९५९ में हुआ | आपने मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त की | आप योग्य उत्साही और प्रतिभाशाकी नवयुवक हैं । आप जतनलालजी के साझे में मेसर्स शिवचन्द जतनलाल के नाम से कपड़े का न्यापार करते हैं ।

सेठ कप्रचन्दजी के पुत्र करनीदानजी थे इनका जन्म सं० १८६८ और मृत्यु सं० १९३५ में हैदरावाद में हुई थी। यह बुद्धिमान तथा साहुकारी लाइन में दुशियार थे, आप जवाहरात का न्योपार करते थे, और उस जमाने में जवाहरत के अच्छे परिक्षक माने जाते थे यह देसणोंक (बीकानर) से फलौदी आ गये थे इनके पुत्र पत्तालालजी हुए सं० १९४१ में इनका देहान्त हुआ। इनके पुत्र जवारमलजी थे। इनका देहान्त संवत् १९६५ में हुआ। इनके ३ पुत्र समीरमलजी, सुबलालजी, और मूलचन्दजी हैं, जो खगडियाँ (मुँगेर) में हस्तीमल, सुबलाल के नाव से दुकान चलती है, उसमें पार्टनर हैं।

यह खानदान शुरू से आज तक इवेताम्बर जैन, मूर्ति पूजक है।

#### भावक लुएकरएजी का खानदान, फलोदी

सावक झावरसिंहजी के वह पीढ़ियों बाद जीवराजजी, मानमलजी व अखेचन्द्रजी हुए, जीवराजजी मानमलजी का परिवार तो जीवा माना का परिवार और अखेचंद्रजी का परिवार मिड़िया झावक कहाया। अखेचन्द्रजी की कई पीढ़ियों वाद सरूपचन्द्रजी और उनके पुत्र करत्रचन्द्रजी हुए। झावक करत्रचन्द्रजी के रामदानजी और चुन्नीलालजी नामक र पुत्र हुए, इनमें रामदानजी ने संवत् १९२२ में फलौदी में कपड़ा स्था लेनदेन की दुकान खोली जो इस समय भली प्रकार काम कर रही है। संवत् १९६८ में इनका अत-काल हुआ। झावक चुन्नीलालजी के कोई सन्तान नहीं हुई। झावक रामदानजी के नवलमलजी हीरचंद्रजी तथा तेजमलजी नामक र पुत्र हुए। इनमें से तेजमलजी, झावकों की दूसरी फली में झावक पीरदानजी के नाम पर दत्तक गये।

सावक नवलमलजी का अंत काल संवत १९५५ में हो गया इनके पुत्र ल्लाकरणजी तथा जीवण चंदजी हुए, इनमें से जीवनचन्दजी, हीरचंदजी के नाम पर दत्तक गये। झावक ल्लाकरणजी के चम्पालाल जी और गुमानमलजी नामक पुत्र हैं, जिनमें चम्पालाजी, तेजमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। जावणचन्द

#### मासवाख जाति का इतिहास

जी के पुत्र भँवरमलजी, अवैराजजी, मानमलजी तथा कंवरलालजी और चम्पाललजी के पुत्र कंवरलालजी और मदनचंदजी हैं।



## गोलेहा

#### गोलेछा गौत्रं की उत्पात्त

कहा जाता है कि चंदेरी नगर में खरहत्थिसिंह नामक राठोड़ राजा राज करता था। एक बार सुसलमानों की भौज ने इनके पुत्रों को घायल कर दिया। उस समय दादा जिनदत्तस्रिजी ने उन्हें जीवन दान दिया। इस प्रकार संवत् १९९२ में राजा ने जैन धर्म अंगीकार किया। इनके दूसरे पुत्र भेंसाशाह बढ़े प्रतापी व्यक्ति हुए। मेंसाशाह के पुत्र गेंशोजी तथा उनके पुत्र बच्छराजजी थे। बच्छराजजी को लोग गेल बच्छा (यानी गेंलाजी के बच्छराज) नाम से पुकारते थे। यह अपभंश गोलेखा में परिवर्तित हो गया। और इस प्रकार बच्छराजजी की संतानें गोलेखा नाम से सम्बोधित हुई।

#### गोलेङा नथमलजी का खानदान, जयपुर

यह परिवार खिर्चद का निवासी है। वहाँ से सेठ छगनलाल भी गोलेछा स्थापार के लिये जयपुर आये। इनके पुत्र गोलेछा भेरूमल जी जयपुर स्टेट के ३० सालों तक खजांची रहे। संवत् १९३५ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र नथमल जी तथा जुहारमल जी हुए।

गालेखा नथम करी — आपका जन्म संवत् १९०४ में हुआ। संवत् १९३५ में आप स्टेट ट्रेझरर बनाये गये। २ साल वाद यह कार्य्य इनके छोटे आता के जिम्मे हुआ। और गोलेखा नथमलजी को जयर पुर स्टेट के दीवान का पद प्राप्त हुआ। संवत् १९५८ तक गोलेखा नथमलजी ने इस सम्माननीय पद पर कार्य्य किया। आप पर महाराजा सवाई रामसिंह जी तथा माधोसिंह जी की पूरी महरवानी थी। ओसवाल जाति के आप नामांकित व्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६० की चैत वदी ९ को हुआ। आपके छोटे भाई जुहारमलजी १९५० में गुजर गये। उनके बाद उनके पुत्र सागरमलजी संवत् १९७८ तक स्टेट

गोलेखा नथमलजी के इन्द्रमलजी, हेजारीमलजी, सोभागमलजी, सिरेमलजी तथा नौरतनमलजी नामक ५ पुत हुए । इनमें सिरेमलजी अपने बढ़े माई इन्द्रमलजी के नाम पर दत्तक गये । इन सब भाइयों का कुडुम्ब संवत् १९६१ में अलग २ हुआ। वर्तमान में इस खानदान में गोलेका सोभागमलजी तथा इंजारीमलजी के पुत्र घीसालालजी और सिरेमलजी के पुत्र सरदारमलजी विद्यमान हैं। इनके यहाँ लेनदेन का व्यवहार होता है। गोलेखा सोभागमलजी के ३ पुत्र हैं।

#### सेठ नथमलजी गोलेखा गवालियर वालों का खानदान

यह परिवार मूळ निवासी बिचंद-फलौदी का है। वहाँ से सेठ धीरजमलजी गोलेका लगभग १२५ वर्ष पहिले मधुरा होकर गवालियर गये। तथा वहाँ कपड़े का व्यापार आरम्भ कियां । इनके तेजमलंजी तथा जीतमळजी नामक २ पुत्र हुए।

जीतमज्ञजी गोलेका-आप बाल्यकारु से बढ़े होनहार प्रतीत होते थे। अतएव आपने अपनी बुद्धिमत्ता से व्यापार में बहुत सम्पत्ति उपार्जित की । सेठ धीरजमलजी की राव राजा दिनकरराव के पिताजी रावोंबा दादा के साथ गहरी मित्रता थी । घीरजमरुजी के स्वर्गवासी होने पर जब दिनकरराव गवालियर राष्ट्रप के प्रधान हुए, तो उन्होंने गोलेखा जीतमलजी को तबरधार जिले का पातेदार बनाया। इस कार्य संचालन में जीतमलजी ने बहुत बुद्धिमानी से काम किया। इससे गवालियर दश्वार ने प्रसन्न होकर गवालियंत्र प्रान्तं भर का इनको पोतेदार बनाया । इतना ही नहीं महाराजा जयाजीराव सिंधिया कई भामलों में इनकी सलाह हेते थे। तथा बहुत समय इनको अपने साथ रखते थे। अमझेरा तथा नीमच जिलों की स्बेदारी इनके पास बहुत दिनों तक रही। महाराजा ने प्रश्नन्न होकर इनको एक स्थाना प्रदान किया था। कार संबत् १९२० से ४२ तक धीलपुर रहेट के भी खजांची रहे। आपने सम्बत् १९२८ तथा ३२ में समीद शिखर तथा पाळीताना का संघ निकाला। संवत् १९४९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके मृत्यु समय ८ हजार रुपया धर्मार्थ निकाले गये थे ।

सेंड नथमतजी - आप गोलेखां जीतमेलजी के पुत्र थे । आपका जन्म संवत् १९११ में हुआं था। आपने अपने पिताजी की मौजूदंगी ही मैं राज्य के पातेदारी का तमाम काम सरहाल लिया था। आपको गवाक्षियर दरबार ने मीलिटरी विग्नेंट तथा खानगी खाता और खानगो खजाने के काम भी इनायत किये।

इस कुडुम्ब का कई राज्यों में बड़ा भारी मान रहा है। दतिया राज्य के भी आप वैद्वर रहे थे। और आपको इस राज से भ्याना, छत्री, इलकारा आदि का सम्मान बख्शा गया था । इतना ही नहीं आप को उक्त राज से जमीन और घोड़ा भी भेंट में दिया गया था। नवाव साहव पालनपुर ने सन् १९०३ में गवालियर में आपका अतिथ्य स्त्रीकार कर खिछत, कण्ठी, सर बंद, व पैरों में सोना वरुशा था। वर्तमान नवाब पालनपुर ने भी इन्हें सम्मान दिया, जम्मू, काश्मीर, करौली, चरखारी, पालीताना आदि के नरेशों ने भी आपको समय २ सम्मानों से विभूषित किया था।

इसके अनिरिक्त जैन रवेताम्बर समाज में भी आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। सन् १९०७ में आप पुना जैन कान्फ्रेंस के सभापित के आसन पर अविष्ठित किये गये। इसी समय डेनकन एज्केशन सोसायटी ने भी आपको अपना आजीवन का फेड़ो बनाया। गवालियर की चेम्बर आफ कामसे ने आपको अपना अध्यक्ष चुना। गोड़ेछा नथमलजो महाराजा माध्वराव पिष्ठिया के बड़े प्रिय पात्र थे। महाराजा की नावालियो हालत में आपने उन्हें लावों रुपया उधार दिया था। पिछले दिनों में नथमलजी को बड़ी आर्थिक हानि हुई और उनके दुश्मनों ने महाराजा को उनके खिलाफ कर दिया। इससे महाराजा ने नाराज़ होकर आपकी तमाम जमीदारी और स्टेट जप्त कर ही। इतना हो नहीं इनके ७० वर्ष के वृद्धवारीर को जेल में डाल दिया गया। वहीं कई वर्ष तक जेल यातना सहकर आपका शरीरान्त होगया। आपके पुत्र बाद्यमलजी हुए।

गोलेखा बावमलजी—आपका जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आपने १५ सालों तक अमसेरा में खांची का काम किया। सन् १९१६ से १८ तक आप बोर्ड आफ कामसे एण्ड इन्डस्ट्रो के सलाहकार नियुक्त हुए। इसके बाद आप लक्कर नगर के आनरेरी मिलिस्ट्रेट बनाये गये। इसके अलावा आप गवालियर की कई कम्पनियों के डायरेक्टर रहे। आपको सन् १९५२ में गिंस आफ वेच्स के सामने पेश होने का सम्मान भी मिला। आप जमीदार हितकारिणी सभा के सदस्य थे। सन् १९५७-१८ में आप सेंट जान एम्बुलेंस एसोसियेशन के अवेतनिक कोंसिलर बनाये गये। यह नियुक्ति स्वयं वाइसराय लाई चेम्सफोर्ड ने की थी। आप अपने पिताजी के साथ निमंत्रित होकर देहली दरबार में भी गये थे। आपको गवालियर राज्य की अदालत में उपस्थित होने की माफी है। गवालियर राज्य में आपको 'राजमान राजे श्री सेठ" आदि सम्माननीय शब्दों से सम्बोधित किया जाता था। विवाह के अवसर पर इस परिवार को नगरा निशान खास बरदार तथा चांदी के होदे सहित हाथी, राज्य की ओर से मिलते थे। इस समय सेठ बाघमलजी जयपुर में निवास करते हैं। आप बढ़े समझदार तथा विचारवान पुरुष हैं। पालनपुर दरबार से अब भी आपका पूर्ववत् प्रेम सम्बन्ध है।

गोलेखा राजमलजी जौहरी का खानदान, जयपुर

इस खानदान के पूर्व पुरुष गोलेछा रायमलजी तथा उनके पुत्र मुलतानचन्दजी बीकानेर में निवास करते थे। मुलतानचन्दजी के पुत्र माणकचन्दजी की बुद्धिमत्ता और कार्य्य दक्षता से प्रसन्न होकर जयपुर के रेजिडेंट मि॰ लड़ेल् साहित ने अपनी सिफारिश द्वारा उन्हें जयपुर स्टेट का प्रधान बनाया । आपने इस पद पर कई प्रभावशाली काम किये । इनके भाई मिलापचन्दजी अजमेर में रहते थे । सेठ माणिकचन्दजी को बीकानेर स्टेट ने पांव में पहिनने को सीना बख्शा था ।

माणिकचन्द्रजी के छक्ष्मीचन्द्रजी तथा मिलापचन्द्रजी के मोतीलालजी नामक पुत्र हुए । छक्षीचन्द्रजा के मृलचन्द्रजी तथा नेमीचन्द्रजी हुए । इनमें से मूलचन्द्रजी, मोतीलालजी के नाम पर दत्तक गये । मूलचन्द्रजी के धनरूपमलजी तथा राजमलजी नामक पुत्र हुए । इनमें से राजमलजी, नेमीचन्द्रजी के बाख्यावस्था में ही स्वर्गवासी हो जाने से लक्ष्मीचन्द्रजी के नाम पर दत्तक आये । लक्ष्मीचन्द्रजी के बाद मूलचन्द्रजी ही सब कारवार देखते थे । गोलेखा मिलापचन्द्रजी के समय में इनका काम अजमेर में बहुत अच्छा चलता था । इनकी वहाँ पर हवेलिथाँ, बगीचे, मकानात आदि थें । यह घर बड़ा मातवर माना जाता था । इनके बाद मिलापचन्द्रजी के पौत्र मूलचन्द्रजी जयपुर में रहने लगे । मूलचन्द्रजी को संवत् १९६४ में अंतकाल हुआ।

गोलेखा राजमलजी ने इस फर्म की बहुत उज्जित की। क्यूरियो, मीनाकारी तथा आइल और रंगकी एजन्सी के व्यवसायों से आपने कांफी सम्पत्ति उपार्जित की तथा राजदरबार में भी सम्मानित हुए। आपको जयपुर-स्टेट की ओर से दरबार में इसीं तथा लवाजमा प्राप्त था। आपने दो वर्ष पूर्व दोसा (जयपुर) में "जयपुर मिनरल डेव्हलपमेंट सिडीकेट" नाम का सोप स्टोन पाउडर बनाने का मिल करीब १॥—२ लाख की लागत से खोला है आप जयपुर म्युनिसीपेलिटी के भी मेम्बर रह चुके थे। इसके अतिरिक्त और भी समाज सुधार सम्बन्धी काठयों में आप आग लेते थे। आप का अंतकाल मिली माघ बदी २ संबद १९८९ को हुआ।

गोलेखा राजमङ्जी के पुत्र सोहनमङ्जी तथा महतावचन्द्जी विद्यमान हैं। धनरूपमङ् जी के वाद्यमङ्जी, सिरेमङ्जी, कानमङ्जी तथा विनय वन्द्जी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से सिरेमङ्जी का अन्तकाङ होगया है। शेष सब सज्जन विद्यमान हैं।

गोलेखा सो६नलालंजी का जन्म संवत् १९६३ में हुआ। आप वहें शांत स्त्रभाव के सज्जन हैं। आपने अपने पिताजी की मृत्यु के पशंचात् हुंजान के काम को बंड़ी योग्यता से सम्हाला है। आप सुधारक विचारों के हैं तथा नवयुवक मण्डल के कोपाध्यक्ष हैं और अन्य सार्वजनिक संस्थाओं में भाग लेते हैं।

गोलेखा मुन्नीलालजी खुशाल चन्द्जी का खानदान, टिग्डीवरम् (गद्रास) इस परिवार का मूल निवास स्थान बीकानेर शहर है। आप ओसवाल श्वेताम्बर जैन समाज के कचराणी गोलेका गौत्रीय मंदिर-मार्गीय अझाय के माननेवाले सज्जन हैं। सेठ गिरधरजी के पश्चात् क्रमशः अरजुनजो, मौजीरामजी तथा गोलेका हुए। गोलेका गौकुळजो के बरदीचन्दजी तथा लखमीचन्दजी नामक दो पुत्र हुए, सेठ बरदीचन्दजी गोलेका वीकानेर में निवास करते थे, तथा उस समय वहाँ आपका परिवार बहुत समृद्धिपूर्ण अवस्था में था, सेठ बरदीचन्दजी के बीजराजजी तथा मुन्नीलालजी नामक दो पुत्र हुए, इनमें बीजराजजी, सेठ लखमीचन्दजी गोलेका के नाम पर दत्तक गये।

#### सेठ बरदीचन्दजी गोलेका का परिवार

सेंठ मुन्नीलालजी गोलेला के कुशलचन्दजी, फतेचन्दजी तथा पन्नालालजी नामक रे पुत्र हुए, आपके पुत्र सेंठ खुशालचन्दजी अपने बाबा सेंठ बींजराजी गोलेला के पास बेंगलीर आये, तथा उन्हीं के पास कारोबार सीख कर होशियार हुए।

सेठ खुशालचन्दजी गोलेछा—आप बढ़े कार्य चतुर तथा होशियार पुरुष थे। आपका जन्म संवत् १९१७ की काती सुदी १४ को बोकानेर में हुआ था। आपने बंगलोर में सुनीलाल खुशालचन्द के नाम से दुकान स्थापित की। धीरे २ इस फर्म की शाखाएँ तिरमिलिगिरि, फरमकुंडा (सेंट्यामस माउंट—मद्रास) आदि स्थानों पर जहाँ २ मिलिटरी केन्प रहे वहाँ वहाँ खोली गईं। आपको योग्यता तथा होशियारी से प्रसन्न होकर कई अंग्रेज आफीसरों ने आपको उत्तम प्रमाण पत्र दिए। आपके छोटे श्राता फतेचन्दजी, सेठ बींजराजजी के नाम पर दत्तक गये। तथा सबसे छोटे श्राता सेठ पन्नालालजी बहुत समय आपके साथ व्यवसाय में सिम्म लित रहे तथा बाद सन् १९०९ में आप अलग हो गये तथा बंगलोर और तिरमिलिगिरी में आपने अपनी स्वतन्त्र दुकान खोली। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विताते हुए सेठ खुशालचंदजी गोलेछा का संवत् १९७७ में स्वर्गवास हुआ। आपके समरणार्थ आपके पुत्रों ने २० हजार रुपयों की रक्त धर्मार्थ निकाली। इस रक्तम से टिण्डिवरम् में दी खुशालचन्द हॉयर एलिमेन्टरी हण्डिस्ट्रियल स्कुल नामक संस्था सल रही है। सेठ खुशालचन्दजी गोलेछा के ५ पुत्र हुए इनमें छानमलजी, अमोलकचन्दजी तथा धर्मचन्दजी सल रही है। सेठ खुशालचन्दजी गोलेछा के ५ पुत्र हुए इनमें छानमलजी, अमोलकचन्दजी तथा धर्मचन्दजी बिद्यमान हैं। तथा मगनमलजी और मूलचंदजी का स्वर्गवास हो गया है। आप तीनों भ्राताओं की अलग रे स्वतन्त्र दुकान हैं।

सठ छगनलालजी गोलेछा-अपका जन्म संवत् १९५० में हुआ। आपकी दुकानें सेंटधामस माउंट (मद्रास) तथा टिंडिवरम् में "खुशालचंद छगनमल" के नाम से हैं। आपके पुत्र भेवरलालजी तथा उत्तम-चन्द्रजी हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ सेठ खुशालचन्दजी गोलेका, टिगिडवरम् (मदास).



स्व॰ सेठ फतेचंदजी गोलेखा, वंगलोर.



श्री सेंद्र श्रमोत्तकचन्द्जी गोलेखा, तिरपापल्लूर (मदास).



श्री सेठ धरमचन्दजी गोलेखा, टिगिडवरम् (मदा

सेठ अमालकचन्दजी गोलेखा—अपका जन्म संवत् १९५९ में हुआ । आपकी दुकाने "खुशारू चन्द भमोलकचन्द" के नाम से पनरोटी, तिरपापल्लर, गुडल्द्र, कुणजीवाड़ी तथा हैदराबाद के तिरमलगिरी नामक स्थान में हैं। आप बड़े सजन व्यक्ति हैं।

हैठ घरमचन्द्रजी गोलेखा—अपका जन्म संवत् १९६२ में हुआ। आप बढ़े सज्जन तथा शिक्षाप्रेमी पुरुष हैं। आपकी दुकानें टिडिवरम्, तिरिपापल्द्रर तथा पदुमालियम् में हैं। इन दुकानों पर खुशालचन्द्र धरमचन्द्र के नाम से बैंकिंग कारवार होता है। आपने २० हजार रुपयों की रकम "सेठ धर्मचन्द्र गोलेखा साधारण फण्ड" के नाम से धर्मार्थ निकाली है, इस रकम का उपयोग साधु साध्वी, यात्रा, विद्यादान आदि कार्यों में खर्च होता है। इस फण्ड की तरफ से एक गौशाला, टिडिवरम् में बनवाई गई है। सेठ पत्रालालजी गोलेखा का स्वर्गवास संवत् १९८४ में हुआ। आपके पुत्र उदयराजजी, सोहनलालजी तथा अमरचन्द्रजी हैं। उदयराजजी के पुत्र गुलाबचन्द्रजी तथा सोहनलालजी के सोभागमलजी हैं।

सेठ लखमी चन्दानी गोलेका का परिवार—सेठ लखमी चन्दानी ने अपने नाम पर अपने असीजी बींजराजजी को इसक लिया। आप दोनों सज्जन देश से लगभग संवत् १९०० में नागपुर आये। तथा यहाँ सिवेंस की। आपकी होशियारी से प्रसन्न होकर नागपुर हुकान के मालिकों ने इन पिता पुत्रों के जिम्मे एक तोकखाने का बेक्किंग न्यापार सोंपा, तथा पूँजी की सहायता दी। फलता इन बंधुओं ने सिकंदराबाद तथा बलारी में हुकान खोलीं। तथा संवत् १९२७ में लखमी चन्द वीजराज के नाम से बंगलोर में भी हुकान की गई। सेठ बींजराजजी गोलेका ने अपने मृत्यु के पूर्व एक बिखास नामा किया। जिसमें अपनी पत्नी को ५० हजार रुपया और अपने भतीजे खुशालचन्दाजी को २३ हजार की रकम दी। इस प्रकार उदारता पूर्व क रकम विभाजित कर गोलेका वींजराजजी का संवत् १९४२ में स्वर्गवास हुआ। आपके नाम पर मुन्नीलालजी के मझले पुत्र फतेचन्दाजी दत्तक आये। आपकी वीरचन्द फतेचन्द के नाम से बंगलोर में प्रतिष्ठित कर्म थी। आपका स्वास सवत् १९५९ में ३८ साल की वय में हुआ। आपके समरणार्थ बंगलोर में एक छतरी बन-वाई गई है। इन्होंने अपने जीवन में कई प्रतिष्ठा पूर्ण कार्व्य किये। आपके सालमचन्दाजी तथा पेमराजजी नामक २ पुत्र हुए।

सेठ सालमचन्दजी—अपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आपका ज्यापार संवत् १९८४ तक वंगलीर में रहा। इस समय आप गुडल्डर न्यू टाडन में निवास करते हैं। आपके छोटे भाई पेमराजजी की मृत्यु केवल १९ साल की आयु में १९६७ में हुई। इसी साल इन वंधुओं का कारबार अलग २ हुआ। इस समय पेमराजजी के पुत्र नेमीचन्दजी हैं।

#### गोलेखा हरदत्तजी का खानदान, फलोदी

इस खानदान का खास निवास फलोदी हैं। सेठ हरदत्त्वां गे.लेळा के ५ पुत्र हुए, कस्त्रचन्द्वी, निहाल चन्द्वी, बनेचंद्वी, कपूरचंद्वी, तथा खूबचंद्वी। इनमें से कपूरचंद्वी के कोई संतान नहीं हुई। गोलेळा कस्त्रचन्द्वी और निहालचन्द्वी फलोदी से हैदराबाद (दक्षिण) गये, तथा वहां चादी सोना गिरवी और जवाहरात का कारबार आरंभ-किया। कस्त्रमळ्जी का स्वर्शवास संवत् १९१५ में और निहालचन्द्वी का संवत् १९२२ में हुआ। संवत् १९२२ में इन दोनों आताओं का कारबार अलग र हो गया।

गोलेखा करतूरचन्दजी का परिवार—गोलेखा करत्रचन्दजी के हरकचंदजी तथा छोटमलजी नामक र पुत्र हुए। इनके गोलेखा छोटमलजी के हीराखालजी, खुजानमलजी, विशानचंदजी, हस्तीमलजी एवम् लक्ष्मीलालजी नामक पाँच पुत्र हुए। गोलेखा सुजानमलजी का स्वर्गवास सन्वत् १९३८ में हुआ। अंपिके पुत्र गोलेखा सीभामलजी वर्तमान हैं।

गोलेंछा सेभागमलजी—आपका जन्म संवत् १९३१ में हुआ । संवत् १९६६ से आपने फलौदी के सार्वजनिक और सामाजिक कामों में सहयोग देना आरम्भ किया। आप वहें विचारवान, हिम्मतवर और विरोधों की परवाह न कर मुस्तैदी से काम करने वाले व्यक्ति हैं। सम्वत् १९६६ में आपने फलौदी में जैन दवेताम्बर मित्र मण्डल नाम की संस्था भी कायम की थी। सन् १९१५ से ३२ तक आप स्थानीय म्युनिसिपेलिटी के लगातार मेम्बर रहे। आपने फलौदी में, रेल, तार स्कूल, म्युनिसिपेलिटी आदि के स्थापन होने में उद्योग किया। इस समय आप स्थानीय पांजरापोल व सिंह सभा के ज्वाइण्ड सेकेटरी हैं, आपके दत्तक पुत्र भँवरमलजी ओसियां बोर्डिङ्ग में मैट्रिक का अध्ययन कर रहे हैं।

गोलेछा निहालचन्दजी पूनमचन्दजी का परिवार—सं० १९२२ में सेठ निहालचन्दजी के पुत्र प्रमचन्दजी अपना स्वतंत्र कार बार करने छगे। गोलेछा प्रमचंदजी के समय में धंधे की विशेष उन्नति मिली, इनका शारीरावस्थन संवत् १९३७ में हुआ। इनके पुत्र फूलचन्दजी गोलेछा हुए।

गोलेल। फूलचन्दर्ज इनका जन्म संवत् १९२५ की कातिक वदी १० को हुआ। इन्होंने क्यापार की उन्नति के साथ र बहुत बड़ी २ रकमें धार्मिक कार्यों और यात्राओं के अर्थ लगाकर अपनी मान व प्रतिष्ठा की विशेष बुद्धि की। संवत् १९४९ तथा ५८ में आपने जेसलमेर तथा सिद्धाचलजी के संघ में १० रजार रुपये खरच किये इसी तरह ५ हजार रुपया समोण सरण को रचना में लगाये। ६ सालों तक सिद्धाः चलजी की ओली का आराधन किया। इसी तरह आपने फलोदी के रानीसर तालाब के पश्चिमी हिस्से का घाट बनवाया, फलोदी पांजरा पोल, ओशियाँ जीणोंद्धार, कुलपाक तीर्थ (हैदराबाद) के जीणोंद्धार, और वर्द्धमान जैन बोडिंग हाउस फे स्थापन में बड़ी २ मददें दीं। इसी तरह अनेकों धार्मिक कार्मों में आपने लग

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ फूलचन्दजी गोलेखा, फलोदी.



सेठ नेमीचन्दर्जा गांलेझा, फलोदी.



सेठ सोभागमनजी गोलेखा, फलोदी.



स्वर्गीय गुलावचन्दजी गोलेछा, फलोदी.

भग डेढ़ दो लाख रुपये लगाये। आप जैन श्वेताम्बर भित्र मंडल के प्रेसिडेंट थे। संबत् १९७२ में भापने 'निहालचन्द नेमीचन्द' के नाम से सोलापुर में कपड़े व सराफ की दुकान खोली। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्व रु महत्वपूर्ण धार्मिक जीवन विताते हुए संवत १९६९ की जेठ सुदी १४ को आपका स्वर्गवास हुआ। आपके गोलेख नेमीचंदनी तथा गोलेख गुलायचंदनी नामक २ पुत्र हुए।

गोलेखा नेमीचन्दजी —आपका जन्म संवत् १९४७ में हुआ फलोदी के ओसवाल समाज में आप अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाते हैं आपके पुत्र मतोहरचन्दजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है। आप अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति समझे जाते हैं आपके पुत्र मतोहरचन्दजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है। आप उत्साही युवक हैं। तथा सोलापुर जैन यूयलीग के प्रेसिडेंट हैं। इनसे छोटे यस्वीचंदजी जोधपुर हॉई स्कूल में तथा संगळचन्दजी फलोदी में पढ़ रहे हैं।

गोलेला गुलानचन्दजी—आपश जन्म संवत् १९५५ में हुआ था। आप बढ़े विद्या प्रेमी तथा होनहार नवयुवक थे। आपने फलोदी में एक जैन लायबेरी का स्थापन भी किया था, हुर्भाग्यवश २३ वर्ष की अल्पायु में आपका दारीरावसान हो गया। आपके पुत्र हीराचन्दजी, तिलोकचंदजी एवं अनोपचन्दजी इस समय जोधपुर में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

#### सेठ जीवराज अगरचन्द गोलेखा, फलोदी

गोलेखा बहादुरचन्द्रजी के जीवराजजी बदनमलजी और सतीदानजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें जीवराजजी का जन्म लगभग संवत् १९११।३२ में हुआ।

गोलेखा जीवराजमी व्यवसाय के निमित्त फलौदी से बम्बई की ओर गये। संवत् १९४० के लग-भग आपने बम्बई में दुकान खोली। संवत् १९५९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके अगरचन्दजी, जोतराजजी, रतनचन्दजी और छालचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से अगरचन्दजी का स्वर्गवास संवत् १९७५ में तथा लालचन्दजी का उसी साल आसीज सुदी ७ को (इन्फ्ल्युएन्झा में ) हुआ। गोलेखा अगरचन्दजी के पुत्र गुलावचन्दजी हैं।

गीलेखा जोगराजजी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आपके हाथों से दुकान के कारवार और इजात को तरक्षी मिली। संवत् १९८८ की फागुन सुदी ३ के दिन आपने जैसलमेर का संघ निकाला। आपके छोटे आता रतनचन्दजी का जन्म संवत् १९४८ में हुआ।

गोलेला गुलाबचन्दजी, शिक्षाप्रेमी, शांतब्कृति तथा उत्साही सवयुवक हैं। इधर २ सालों से आप फलोदी स्युनिसिपेलिटी के मेम्बर हैं। आएका कुटुस्ब फलोदी के ओसवाल समाज में अच्छा प्रतिष्टित माना जाता है। इस परिवार की बग्बई में विहलवाड़ी में जीवराज अगरचन्द के नाम से तथा उटक-संद में जीगराज समस्थमल के नाम से दुकानें हैं जिन पर बेक्किंग और कमीशन का काम होता है।

#### सेठ मूलचन्द सोभागमल गोलेका, फलोदी

गोलेखा रामचन्द्रजी के कल्याणमलजी, इन्द्रचन्द्रजी, अमोलकचन्द्रजी, संरदारमलजी तथा चंद्रन-मलजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें से गोलेखा इन्द्रचन्द्रजी ने संवत् १९१३।१४ में कारंजा (वरार) में जाकर दुकान स्थापित की। इन आताओं का कार्य संवत् १९४० तक सम्मिलित चलता रहा। गोलेखा चन्द्रनमलजी का स्वर्गवास सम्वत् १९५७ में हुआ।

गोलेखा चन्दनमलजी के मृलचंदजीं, सोभागमलजी, पुनमचन्दजी और दीपचन्दजी नामक १ पुत्र हुए। मूलचन्दजी का जन्म सम्बत् १९२७ में, सोभागमलजी का १९३८ में, पुनमचन्दजी का १९४३ में और दीपचंदजी का जन्म १९४७ में हुआ। आप लोगों का कारवार कार्रजा (बरार) में रामचन्द्र चंदनमल के नाम से और बम्बई में मूलचंद सोभागमल के नाम से होता है। कार्रजा में कपड़ा और बेड्रिंग व्यापार के अलावा आपने कृषि और जमीदारी का कार्य भी बढ़ाया है। सम्बत् १९६४ में गोलेखा दीपचन्दजी वा स्वर्गवास हो गया।

गोलेखा सोभागमलजी के प्रबोध से श्री पुसारामजी कार्रजा वालों ने ओसियां वोडिंह को ५ हजार रूपया नगद दिया तथा पुसारामजी के स्वर्गवासी होने के पश्चात उनकी सारी सम्पत्ति वोडिंह के लिये प्रदान करवाई। इसका मृत्यु-पन्न लिखा लिया है। इस समय सोभागमलजी के पुत्र कन्हैयालालजी तथा सम्पतलालजी और पूनमचन्दजी के पुत्र गुलावचन्दजी हैं।

#### सेठ प्रतापचंद धनराज गोलेखा, फलोदी

फलोदी निवासी गोलेखा टीकमचंदजी के २ पुत्र हुए। उनके नाम क्रमशः हंसराजनी तथा बख्तावरचन्दजी गोलेखा थे। गोलेखा हंसराजजी का जन्म संवत् १८८७ में हुआ, तथा संवत् १९१८ में वे कलौदी से ज्यवसाय निमित्त जबलपुर गये, और वहां हंसराज वख्तावर बन्द के नाम से दृष्टिश रेजिखेंट के साथ लेनदेन का कार्य्य आरम्भ किया। पीछे से इनके छोटे आता बख्तावरचन्दजी भी जबलपुर गये, तथा इन दोनों आताओं ने अपने धन्धे की वहाँ जमाया। गोलेखा हंसराजजी के प्रतापचंदजी तथा धनराजजी नामक २ पुत्र हुए, जिनमें से प्रतापचन्दजी, गोलेखा बख्तावरचन्दजी के नाम पर दत्तक गये। हंसराजजी का संवत् १९६० में तथा बख्तावरचन्दजी का उनके प्रथम स्वर्णवास हुआ।

गोलेखा प्रतापचन्द्रजी का जन्म संवत् १९२९ में तथा धनराजजी का संवत् १९३३ में हुआ। गोलेखा प्रतापचन्द्रजी फलोदी तथा जबलपुर के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इस समय आप जबलपुर सदर बाजार जैन मन्द्रि के व्यवस्थापक हैं। आपके छोटे आता धनराजजी गोलेखा जबलपुर कन्द्रनमेन्ट बोर्ड के मेम्बर थे, उन हा स्वर्गदास संवत १८८२ में हुआ।

### श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेंड प्रतापचन्दजी गोलेखा (प्रतापचन्द धनराज) फलौधी



वि सेंड धनराजजी गोलेखा (प्रतापचंद धनराज) फलीधी



श्रीरतनचन्द्रजी गोलेला S/o सेठ धनराजजी गोलेला फलौधी



श्रीगुलावचन्दजी गोलेखा (जीवराज अगरचन्द फलीधी)

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ बाधमंजजी गोलेछा, खिचंद ( मारवाइ )



सेठ चौथमलजी सेठिया, सरदारशहर (पेज नं० ४८६)



श्री सम्पतलालजी कोचर, फलोदी (पेज नं ४४६)



सेठ सोहनलालजी बांठिया, सुजानगढ़ (पेज नं॰ ४६८)

गालियां प्रतापचन्द्रजी के पुत्र सम्पतलालजी तथा मूलचन्द्रजी एवम् धनराजजी के पुत्र रतनचन्द्रजी एवं लालचन्द्रजी हैं। सम्पतलालजी का जन्म १९५० में रतनचन्द्रजी का जन्म संवत १९५९ में तपा मूलचन्द्रजी और लालचन्द्रजी का जन्म संवत १९६४ में हुआ। अप सब आता फर्म के स्वताय संचालन में सहयोग देते हैं। आपका कुंदुम्ब मंदिर मार्गीय आमनाय की मानने वालो हैं।

गोलेखा स्तनचन्द्रजी सुसील, शांतिप्रिय एवं उन्नतिशील नवयुवक हैं, आपकी वनुत्व शिक्त अच्छी है। समाज संगठन की भावनाएँ आपके हृद्य में जागृत है। जातीय सम्मेलनों में आप अक्सर सहयोग टेते रहते हैं।

गोलेखा बायमलजी का खानदान, खिचंद

जीवपुर स्टेट के सेतरावा नामक स्थान से २५० वर्ष पूर्व आकर गोलेखा फतेवन्दजी ने अपना निवास खिचंद में बनाया। इनके दलीवन्दजी, मानरूपजी, मुखमकजी, रासोजी तथा रायचंदजी नामक प पुत्र हुए। इन्हीं पांचीं भाइयों के लाभग ६० वर इस समय खिवंद में निवास करते हैं।

गोलेखा फतेचन्द्रजी के परचात् क्रमशः दलीचन्द्रजी, मूलचंद्रजी और नेतसीजी हुए । नेतसीजी के जयकरणदासजी तथा नवलचंद्रजी नामक २ पुत्र थे। नवलचंद्रजी का पंच पंचायती में अच्छा मान था। इनका ७४ साल की आयु में संवत् १९४८ में स्वर्गवासहुआ। गोलेखा जयकरण ग्रासजी के जालमचंद्रजी, सागरचंद्रजी, रूपचंद्रजी तथा वाधमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इन बंधुओं ने लगभग संवत् १९०० में दैदरावाद में दुकान खोली, और उसके २० साल पश्चात् मदास में व्यापार शुक्र किया गया। इन भाइयों में गोलेखा वायमलजी ज्यादा प्रतापी हुए।

गोलेखा वायमलजी --आपका जन्म संवत् १८९७ में हुआ। आप वाल्यावस्था से ही अपने वहें आता जालमचन्द्रजी के साथ हैदरावाद गये। धीरे २ आपका चृटिश पल्टन के साथ लेनदेन गुरू हुआ। और आप फोज के साथ विज्ञापष्टम गये। आपने इसः दुकान की इतनी उन्नित की, कि आस पास "वायमल साहुकार" का नाम मशहूर हो गया। कई अंग्रेजों ने आपको साटिफिरेट दिये थे। सं० १९५० -- ५१ के अकाल में आपने वहाँ गरीवों को काफी इमदाद पहुँचाई थी। इससे प्रसन्न होकर सन् १८९७ में महाराणी विवदीरिया ने आपको सनद दी। आपकी जवाहरात में भी अच्छी निगाह थी जिससे राजा महाराजाओं व अंग्रेजों से आपका काफी ज्यापारिक सम्बन्ध था। आपको गुप्त दान को बोक था। संवत् १९५६ में आप खिचंद आगये। यहाँ १९५६ में अकाल के समय लोगों को इमदाद दी। महार राजकुमार उम्मेर्सिहजी तथा कर्नल विडडम ने खिचंद आहर आपकी मेहमानदारी मंजूर की। आपक स्वर्गवास संवत् १९७७ में हो गया।

गोलेखा जालमचंदजी का स्वावास संवत् १९५६ में हुआ। इनके लादूरामजी तथा भारचंद जो नामक २ पुत्र हुए। इनमें लादूरामजी, सेठ बाधमलजी के नाम पर दक्तक गये। आप दोनों सज्जनों का जन्म क्रमशः संवत् १९२६ तथा ३२ में हुआ। आपका "जयकरणदास बाधमल" के नाम से विज्ञापट्टम में बैंद्धिग ज्यापार होता है। वहां आपके चार गांव जागीरी के भी है। लादूरामजी के पुत्र सुखलल जी और पन्नालालजी तथा अगरचंदजी के पुत्र भोमराजजी ज्यापार में भाग लेते हैं। इसी तरह इस परि-वार में सागरचंदजी के पीत्र विजयलालजी तथा प्रप्रोत्र चम्पालालजी, सागरमल सुजानमल के नाम से मेड्रोज स्ट्रीट मद्रास में बैद्धिग ज्यापार करते हैं। तथा रूपचन्दजी के पौत्र माणकलालजी लक्ष्मीचन्दजी आदि रूपचन्द छोगमल के नाम से मद्रास में ज्यापार करते हैं। यह परिवार खिचन्द तथा मद्रास प्रांत

गोलेखा रावतमलजी अगरचंदजी तेजमालजी का परिवार, खिचंद

हम ऊपर बतला चुके हैं कि गोलेखा फतेचन्द्रजी के ५ पुत्र थे। इनमें तीसरे सुखमलजी थे। इनके बाद क्रमशः चेताजी, पदमसीजी तथा इन्द्रचन्द्रजी हुए। गोलेखा इन्द्रचन्द्रजी के रावतमलजी, अगरचंद्रजी तथा तेजमालजी नामक र पुत्र हुए। गोलेखा रावतमलजी का जन्म संवत् १९१९ में हुआ। १२ साल की वय में ही आप अमरावती चले गये। वहां जाकर आपने नौकरी की। वहां से आप बम्बई गये और तथा वहाँ संवत् १९४४ में गुलराजजी कोठारी के भाग में गुलराज रावतमल के नाम से दुकान की। तथा १९४८ में रावतमल अगरचन्द्र के नाम से अपना घरू व्यापार आरम्भ किया। आप साधु स्वभाव के पुरुष थे। इस प्रकार मामूली स्थिति से अपनी फर्म के व्यापार को दृद्र बनाकर आपका स्वर्गवास संवत् १९४२ में हुआ। आपके रतनलालजी, दीवचन्द्रजी, समरथमलजी, हस्तीमलजी, और धनराजजी नामक ५ पुत्र हैं। इनमें सेठ रतनलालजी का जम्म संवत् १९५० में हुआ। आप शिक्षित तथा प्रतिश्वित सज्जन हैं। आपके यहां "रतनलाल समरथमल" के नाम से बालवादेवी रोड बम्बई में आदत का व्यापार होता है। यह फर्म संवत् १९७५ में खुली है।

सेठ अगरचन्दजी का जम्म संवत् १९३३ में तथा स्वर्गवास १९५८ में हुआ। आपके जेठमल जी तथा शंकरलालजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें शंकरलालजी, सेठ तेजमलजी के नाम पर इत्तक गये हैं। और जेठमलजी १९ वर्ष की आयु में १९७१ में स्वर्गवासी हुए। सेठ तेजमलजी संवत् १९७५ में २५ साल की आयु में स्वर्गवासी हुए। आपने व्यवसाय की उन्नति में काफी सहयोग दिया था। गोलेखा शंकरलालजी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप समझदार तथा शिक्षित सज्जन हैं। आप, जेठमलजी के पुत्र मानमलजी के साथ "अगरचन्द शंकरलाल "के नाम से मदास में वैद्धिग व्यापार करते।

इस परिवार की खिचन्द, फलोदी में अच्छी प्रतिष्ठा है। आप लोगों ने संवत १९८० में एक लायबेरी स्थापित की है। जिसमें २ हजार प्रन्य हैं। इसी तरह एक जैन कन्यापाठशाला आपकी ओर से यहां चल रही है

### सेठ अमरचंद अगरचंद गोलेखा, चांदा

इस परिवार का मूल निवास स्थान बीकानेर हैं। आप स्वेताम्बर जैन समाज के मन्दिर मार्गीय ओम्नाय के मानने वाले गोलेखा गौत के सरजन हैं। देश से क्यापार के निमित्त सेठ अमरचंद्जी गोलेखा, नागपुर आये, और वहां व्यवसाय शुरू किया, उस समय चांदा (उर्फ चांदपुर ) के गींड राजा का आगमन नागपुर में हुआ करता था, उस समय गैंड राजा ने सेठ अमरचन्द्जी गोलेला की प्रतिध्वित ब्यापारी समझ कर अपनी राजधानी में दुकान खोलने को कहा, फलतः सेठ अंगरचन्द्रजी गोलेजा ने करीब ५० साल पहिले चांदा में गल्ले की खरीदी फरोस्ती तथा आदत की हुकान की। सेठ अमरचंदजी के पुत्र अगरचंद्जी गोलेळा ने इस दुकान के ज्यापार और सम्मान को विशेष बदाया, आपके पुत्र गोलेळा सिद्धकरणजी का जन्म संवत् १९३३ की माघ बदी ३० को हुआ। गोलेखा सिद्धकरणजी का धार्मिक जीवन विशेष प्रशंसनीय तथा उल्लेखनीय है। सी॰ पी॰ के सुप्रसिद्ध तीर्थ भांदक में मन्दिर तथा धर्मशाला का निर्माण करवाने में आपने बहुत सहायता पहुँचाई। भारत सरकार ने आपको सारे देश के लिये आर्मस एक्ट माफ किया था। इस प्रकार सीं० पी० तथा वरार के ओसवाल समाज में नाम एवं वश प्राप्त कर संवत १९८९ की भादवा वदी ८ को आपका स्वर्गवास समाधि भरण से ( पदमासन लगाये हुए ) हुआा आपके पुत्र चैनकरणजी गोलेखा का जन्म संवत् १९६० में न्हुआ, आप अपने पिताजी के बाद भांदक तीर्थ कमेटी के प्रेसिडेंट हैं तथा सन् १९२७ से ३० तक खांदा स्यु० के मेम्बर रहे हैं। आपकी दुकान पर चौदा में प्रेन शीड्स का न्यापार, छेनदेन, मालगुजारी तथा कसीशन का काम होता है। आपके वृतिश हदा में २ तथा मुगलाई में ३ गाँम जमीदारी के हैं। चोदा में आपकी दुकान प्रधान मानी जाती है।

# सुन्दरलालजी गोलेखा, बा० ए० एल० एल० बी०, बालाघाट

इस परिचार के पूर्वज सेठ उदयचंदजी तथा गुलाबचन्दजी वीकानेर से संवत् १८७५ में जबलपुर आये। यहाँ आकर इन माह्यों ने सराफी तथा कपड़े का व्यापार ग्रुरू किया। इनके छोटे आता गुलावचन्द्रजी ने व्यापार में लाखीं रुपये कमा कर इस परिवार की जमीदारी मकान वंगले आदि सम्पत्ति में वृद्धि की । गोलेखा उदयचन्द्रजो के गोंडीदासजी तथा गोलेखा कस्त्रवन्द्रजी के माधवलालजी नामक पुत्र हुए । इन दोनों बंधुओं का कारवार संवत् १९२२ में अलग २ हुआ । गोलेखा गोडीदासजी का जन्म संवत् १९०० में हुआ । आपने भी ज्यापार में तथा इज्जत में अच्छी उन्नित हासिल की । जवलपुर के ओसवाल समाज में आपकी पहिलो दुकान थो । आपको दरवारी का सम्मान प्राप्त था । आपका स्वर्गवास संवत् १९४६ में हुआ । आपको पुत्र झुनसुनलालजी का जन्म संवत् १९३६ में हुआ ।

गोलेखा मुनमुनलालजी — आप जबलपुर के नामी रईस थे ! , आप २० सालों तक म्यु० मेम्बर रहे ! इसी तरह डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेम्बर तथा वाइस प्रेसिडेण्ट भी रहे । दरवारी सरमान आपको भी प्राप्त था । सन् १९२८ के दिसन्बर मास में आप स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र सुन्दरलालजी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ । आपने १९२० में बी. ए तथा १९२९ में एठ० एठ० वी० की डिगरी हासिल की । इसके बाद आप ३ सालों तक जवलपुर में वकालत करते रहे । और इधर २ सालों से आप बालाबाट में वकालत करते हैं । आप वहे सरल स्वभाव के मिलनसार सज्जन हैं । जवलपुर में आप का जानदान बहुत पुराना तथा प्रतिष्ठित माना जाता है ।

सेठ जेठमल् रामकरण गोलेळा, नागपूर

इस परिवार के पूर्वज सेठ हरकचंदजी गोलेखा अपने मूळ निवास स्थान बीकानेर से संवत् 1454 में कामठी आये। तथा यहाँ गुमाइत गिरी और स्थापार किया। इनके पुत्र जेठमळजी का कंट्राविंटग लाइन में अच्छा अनुभव था। आपने संवत् १९१७ में कामठी से २ मील की दूरी पर केनहाल विज नामक विशाल विज बनाने का कंट्राक्ट लिया। आप नागपुर से जवलपुर तक मेल कार्ट दौड़ते थे। इसी प्रकार आपने आमीं के ट्रेसरर तथा कंट्राक्टर का काम भी संचालित किया था। संवत् १९२८ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र सेठ रामकरणजी गोलेखा ने संवत् १९२० में "जेठमल रामकरण" के नाम से दुकान स्थापित की। तथा आप सन् १८७२ में बंगाल बेंक के ट्रेसरर हुए। आप संवत् १९५६ में स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर सेठ मेघराजजी बीकानेर से दत्तक आये।

सेठ मेघाजजी गोलेछा का जन्म संवत् १९४९ में हुआ। आप संवत् १९६१ में इस फर्म पर इसक आये सन् १९२७ तक आपके पास इन्पीरियल वैंक की ट्रेझरर शिप रही। इसके बाद आपने नागुर सिटी, सदर, मक छावनी तथा जयपुर, जोधपुर और साँमरलेक के पोस्ट की ट्रेझरी के ५ साल के लिये कंट्राक्ट लिये। जो इस समय भी आपके पास हैं। आपने अपने ज्यापार की अच्छा बढ़ाया है। आपके ६ पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः अभयराजजी, सिरेमलजी, उमरावमलजी, सिरदारमलजी, तथा रतनचन्द्रजी और विनयचन्द हैं। इनमें अभयराजजी ज्यापार में भाग लेते हैं। इनकी आयु २० साल की है।

#### श्री गुमानचन्दंजी गोलेखा का परिवार ( मेसर्स आसंकरण-गणेशमल पनरोंटी )

इस सानदान के मालिकों का मूछ निवास स्थान फछौदी ( मारवाड़ ) का है। आप विताम्बर समाज के मन्दिर अग्नाय को माननेवाले हैं। इस परिवार में श्री दुर्खीचन्द्रजी हुए।

गोलेखा दुलीचन्दजी के पुत्र गुमानचन्दजी के बहादुरचन्दजी नामक पुत्र हुए। इनके तीन पुत्रीं में से यह खानदान धनसुखदासजी का है। धनसुखदासजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम दीपचन्दजी, रतगलालजी, स्थमीलालजी और जमनालालजी थां। आपका जनम क्रमकाः संवत् १९१५, १९१८, १९२४ तथा १९३२ में हुआ।

गोलेश दीपचन्दजी बढ़ें सजन और योग्य पुरुष हैं। आप संबद् १९४५ में फलौदी से अमरावती गये और वहाँ से संबत् १९५५ में आप बर्म्बई चले गये और वहाँ पर दोपचन्दजी गोलेश के नाम से कॉटन बोक्स के न्यवसाय को करने लगे। आपके केशरीचन्दजी और किशनलालजी नामक दो पुत्र हैं। इनमें से किशनलालजी रतनलालजी के नाम पा दत्तक गये हैं। रतनलालजी अजमेर में धनसुखदास रतनलाल नामक फर्म के मालिक थे। आपका संबद १९३७ में अल्पायु में ही स्वर्गवास हो गया। केशरीचन्दजी का जन्म संबद १९३७ का है। आप संवत् १९६३ से बर्म्बई स्वतन्त्र न्यापार करने लग गये हैं। आपसे संवत् १९६३ से बर्म्बई स्वतन्त्र न्यापार करने लग गये हैं। आपसे संवत् १९८३ में स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र चर्म्पालालजी और पानमलजी अपना कार बार बर्म्बई में चला रहे हैं।

गोलेंडा किशनलाल जी का जन्म संवत् १९३७ का है। प्रारम्भ में आप दीपचन्दजी के साथ बन्दई में न्यांपार करने लगे। तदनंतर संवत् १९६३ में आपने अलग होकर स्वतंत्र दुकान स्थापित की। संवत् १९८६ में आपने पनरोदी में आकर बैद्धिय का न्यवसाय चाल किया। आप बड़े सज्जन और योग्य पुरुष हैं। आप फलीदी में अपनी समाज में बढ़े अप्रसर और मोअज्जीज न्यकि माने जाते हैं। आपके हत्य में विरादरी की सेवा के भाव बहुत अधिक हैं। आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम असकरणजी गणेशमलजी और जसराजजी हैं। आपकी फर्म का नाम पनरोदी में "आसकरण गणेशमल" पहता है।

# जौहरी हमीरमलजी गोलेखा, जयपुर

इस परिवार के पूर्वज जौहरी जवाहरमळंडी लगभग एक शताब्दो पूर्व बीकानेर से, जयपुर आये और सेठ सदांसुलंजी बहुा के यहाँ सर्विस की। जोप हे पुत्र दुळीचन्द्जी भी बहा फर्म पर मुनीमात करते रहे। इन दोनों सजानों ने जयपुर के ज्यापारिक समाज में अंदर्श नाम पाया। सेठ दुर्लाचन्दर्जी का संवत् १९१० के जेट मास में स्वर्गवास हो गया। आपके यहाँ सेठ हमीरमञ्जी बीकानेर से संवत् १९४९ में दत्तक आये। आप संवत् १९६९ से पन्ना का ज्यापार करते हैं। यहाँ से पन्ना तय्यार करवा कर विदेशों में तथा भारत में भेजते हैं। इस ज्यापार में आपने अज्ञी सम्पत्ति व प्रतिष्ठा उपार्तित की है। इसके साथ र धार्मिक कामों की ओर आप का बड़ा लक्ष है। एवं इस काम में आपने हजारों रुपये व्यय किये हैं। आप स्थानीय जैन आविकाश्रम तथा कन्या पाठशाला के कोपाध्यक्ष हैं। आप जयपुर के ओस वाल समाज में प्रतिष्ठित ज्यक्ति हैं। आप मन्दिर मार्गीय आम्नाय के हैं। आपने अपने यहाँ दानमलजी गोलेला के पुत्र मनोहरमलजी को दत्तक लिया है। आप भी कार बार में भाग लेते हैं।

### सेठ भैरोंदान पूनमचन्द गोलेखा, कलकत्ता

इस परिवार के पूर्व पुरुष तोल्यासर (वीकानेर) के निवासी थे। तोल्यासर में सेठ मुखलालजी तथा उदयचन्दजी हुए। आप दोनों भाई २ थे। आप लोगों ने वहाँ किराना एवम कपड़े का. थोक व्याप्तार किया। आप लोग बीकानेर भी अपना काम काज करते रहे। आपका स्वर्गवास हो गया। सेठ मुखल लालजी के कोई पुत्र न था। सेठ उदयचन्दजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम कमशः सेठ नेणचन्दजी एवम् सेठ सागरमलजी थे। आप दोनों भाई भी वहीं बीकानेर तथा तोल्यासर में व्यापार करते रहे। जेठ नेणचंदजी सेठ मुखलालजी के यहाँ दत्तक गये। आप लोगों का भी स्वर्गवास हो गया। सेठ नेणचन्दजी के एक पुत्र है जिनका नाम सेठ भैरींदानजी है।

संवत् १९६५ में कलकत्ता व्यापार के लिये गये। तथा यहाँ आकर आपने पहले खेतसीदास तमसुखदास सरदार शहर वालों की फर्म में रोकड़ तथा अदालत वगैरह का काम किया। यह काम आप सम्वत् १९६९ तक करते रहे। इसमें आपने बहुत उन्नति की। आपकी ईमानदारी, होशियारी एवम व्यापार संचालनता को देख कर मालिक लोग आप पर हमेशा प्रसन्न रहा करते थे। आप बड़े होशियार एवम समझदार सज्जन हैं। आपने खेतसीदास तमसुखदास के यहाँ से काम छोड़ते ही अपनी निज की फर्म उपरोक्त नाम से गणेशभगत के कटले में स्थापित कीं। तथा वहाँ कपड़े का व्यापार पारम्भ किया। आप डायरेक्ट विलायत से पेचक मँगवाते थे तथा थोक व्यापारियों को बेचते थे। इस व्यापार में भी आपने अपनी व्यापार कुशलता का परिचय दिया एवम बहुत ज्यादा उन्नति की। यह काम सन् १९३० तक करते रहे। इसके बाद आपने कपड़े का काम बन्द कर दिया। एवम बंगाल के प्रसिद्ध

# थ्रोसवाल जाति का इतिहास कि



सेठ भेरीदानजी गोलेला ( भैरीदान प्तमचंद ) वीकानेर.



कुँवर प्नमचंद्जी Slo भैरोंदानजी गोलेखा



कुँवर घेवरचंदजी SIO भैरोंदानजी गोलेखा



जौहरी हमीरमलजी गोलेझा, जयपुर.

जूट के न्यापार की ओर अपना ध्यान दिया। तथा सम्बद् 1961 में आपने फारविसगंज (पृणिया) में अपनी एक बांच खोळी आप बाईस सम्प्रदाय के मानने वाले सज्जन हैं। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः प्नमचन्द्रजी एवम् घैवरचन्द्रजी हैं। आप दोनों भाई भी मिलनसार एवम् सज्जन व्यक्ति हैं। आप लोग भी व्यापार संचालन करते हैं। प्नमचन्द्रजी के सोहनलालजी एवम् सम्पतलालजी तथा घेवरचंद्रजी के जतनलालजी, माणकचन्द्रजी एवम् चम्पालालजी नामक तीन पुत्र हैं। आप सब अभी बालक हैं।

आपका व्यापार इस समय कलकता में गणेशभगत कटला में जूट एवम् आइत का होता है। तथा फारविसगंज में पुनमचन्द घेवरचन्द के नाम से जूट का तथा आइत का ब्यापार होता है।

#### श्री समरथमल मेघराज गोलेखा फलोदी

इस परिवार के पूर्वज गोलेखा हीराजी थे हनकी संतानें हीराणी कहलाईं। गोलेखा हीराजी संवत् १७८७ में विद्यमान थे। उनके बाद क्रमशः भोपतसीजी, करमसीजी और मल्कचंदजी हुए। मल्कचन्दजी वजनदार व्यक्ति थे। उनके नाम पर जोधपुर राज से संवत् १७९३ में एक सनद हुई थी। इनके पुत्र सरूपचन्दजी हुए, तथा सरूपचन्दजी के शिवजीरामजी और वनेचंदजी नामक २ पुत्र हुए। शिवजीरामजी के थानमलजी, धनसुखदासजी तथा मालचन्दजी और वनेचन्दजी के उदयचन्दजी तथा सागरचंदजी नामक पुत्र हुए।

गोलेखा धनसुखदासजी की चिट्टियों से पता जलता है कि संवत् १८६० में इनकी दुकानें उज्जैन और जालना में थीं। गोलेखा थानमलजी के पुत्र नवलचन्द्जी और हजारीमलजी हुए । थानमलजी और नवलचन्द्जी ने बनारस में हुकान की थी। नवलचन्दजी का संवत् १९५० में अंत्रकाल हुआ। नवलमलजी के पुत्र खोगमलजी और समस्थमलजी हुए। छोगमलजी का अंत्रकाल १९७८ में हुआ। इस समय छोग-मलजी के पुत्र गोलेखा मेघराजजो मौजूद हैं। इन्होंने हीराचन्द प्नमचन्द छल्लानी सिकन्द्राबाद वालों की वरंगल दुकान पर मुनीमात की तथा संवत् १९७६ से ८२ तक निहालचन्द नेमीचन्द सोलापुर वालों की पार्टनरिशय में काम किया और इस समय १९८३ से सोलापुर में अपना कपड़े का घरू व्यापार करते हैं। गोलेखा समस्थमलजी विद्यमान है। इन्होंने संवत् १९५५ से ८२ तक निहालचन्द प्नमचन्द हेंद्ररावाद वालों की तथा १९८७ तक मोलाराम माणकलाल की मुनीमात की। आपके पौत्र धेंवरचन्दजी का संवत् १९८८ में २० साल की अल्पायु में शरीरावसान हो गया है और दूसरे आसकरणजो मौजूद हैं।

इसी अकार मालचन्द्जी, उदयचन्द्जी तथा सागरचन्द्जी के परिवार में कमशः नेमीचन्द्जी भगरचन्द्जी व कॅवरटालजी विद्यमान हैं।

### सेठ म्रजमल सम्पतलाल गोलेळा, फलोदी

फलोदी निवासी सेठ कप्रचन्दजी गोलेला के पौत्र सेठ स्रजमलजी (वीरचन्दजी के पुत्र) ने बहुत समय तक वस्तर्ह में कॉटन बोकरंशित का कार्य किया। सम्वत् १९६९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके सम्पतलालजी, नेमीचन्दजी तथा पेमराजजी नामक ३ पुत्र विद्यमान हैं। इन वन्धुओं में पेमराजजी संवत् १९८४ में नीलगिरी आये। तथा सेठ मूलचन्द जेठमल नामक फर्म की भागीदारी में सम्मिलित हुए। आप समझदार सज्जन हैं। आपके पुत्र जेठमलजी, मॅवरलालजी, गुलावचन्दजी तथा अनोपचन्दजी पढ़ते हैं। सेठ सम्पतलालजी तथा नेमीचन्दजी बम्बई में ज्यापार करते हैं। सम्पतलालजी के पुत्र सोहनराजजी दलाही युवक हैं। तथा समाज सुधार के कामों में दिलचस्पी रखते हैं।

### नाग सिहिया

### नाग सेंठिया गौत्र की उत्पक्ति

ऐसा कहा जाता है कि नाग सेठिया गौत की उत्पत्ति सोलंकी राजपूरों से हुई है। मधुरा नगर का राजा नर वाहन सोलंकी को किन्ही जैनाचार्य्य ने प्रतिबोध देकर जैनी बनाया। तहुपरांत नेणा नगर में जो वर्त्तमान में गोड़वाड़ प्रान्त के अन्दर नाणावेड़ा के नाम से प्रसिद्ध है उक्त नरवाहनजी को छाकर संवत् १००१ के छग भग भटारक श्री धनेश्वर—सूरिजी ने जैन धर्म का प्रतिबोध किया। उस समय बारह राजा विद्यमान थे,जिनसे जुदे बारह गौत्रों (ठाकुर, हंस, वग, छुकड़, कवाड़िया, सोलंकी सेठिया, धर्म, पत्रलोदा, तोलेसरा और रिखव) की स्थापना हुई। इसी समय सोलंकी सेठिया गौत्र भी स्थापित हुआ।

यह भी किम्बद्ति है कि संवत् १४७२ के करीब उथमण गाँव में इस सोलकी सेठिया वंश में सेठ अर्जुनजी हुए। आपके घर पर एक समय तेले के पारने के दिन जल्दी चूल्हा सिलगाया गया। चूल्हें में नागदेंव बैठे हुए थे उन पर अग्नि पड़ी जिससे वे कुद्ध हुए। ठीक उसी समय उनकी पुत्र वधू दृध लेकर आ रहीं थी। आपने नागदेव को अग्नि से सन्तप्त देख कर दूध डाल कर आग को शांत किया। यह देखकर नागदेव आपसे बहुत प्रसन्न हुए और शुभ आशीर्वाद दिया। इसी समय से नाग सेटिया गौत्र की उत्पत्ति हुई। और तभी से इस गौत्र में नागदेव की प्जा जारी की गई। कहते हैं की उसी समय से लड़की के व्याह के समय नाग और नागणी को फूल पहराने की प्रथा चाल हुई जो आजतक पाली जाती है। यह गौत्र तीन तरह के पुकारी जाती है। (१) सोलंकी सेटिया (२) नागदा सोलंकी सेटिया (३) नाग सेठिया।

### श्रोसंवाल जाति का इतिहास



श्री सेंड कन्हेयालालजी सेंडिया, मदांस.



श्री सेठ ग्रासकरणजी सेठिया, मदास.



श्री स्व॰ मोहनलालजी सेठिया, मदास.



श्री सेठ जसवन्तमलजी सेठिया, मदास.

अर्जुन की कई पीढ़ियों के पश्चात सेठ उदाजी और इनके पुत्र माउणजी हुए । आप लोग पहले सजनपुर बगदी में रहते थे और संवत् १७०७ की बैसाख सुद ७ को आपने वगदी से बलुँदा आकर निवास कर दिया। तभी से इस परिवार वाले बहुँदे में रहते हैं। इनके विशाज तिलोकचन्दर्जी के विशा मगराजजी हुए जिनके पुत्र गुलाबचन्दजी से इस परिवार का इतिहास आरम्भ होता है।

### सेठ ब्ल्तावरमल मोहनलाल-नाग सेठिया, मद्रास

सेटिया गुलावचन्द्रजी के वंशज बल्हेंदे में रहते हैं। आप असिवाल जैन श्रेताम्बर समाज की वैरापंथी आग्नाय को माननेवाले हैं। सेंड गुलावचन्द्रजी संवत् १८७५ के लगभंग वर्ल्ड से पैदल रास्ते हारा जालना आये और वहाँ पर अपनी फर्म स्थापित की ! इस फर्म पर आप वड़ी सफलता के साथ सराकी का कारबार चलाते रहे । आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम अमरचन्द्रजी तथा गम्भीरमलंजी थे।

गम्मीरमलजी-आप सन् १८४७ में अंग्रेज़ी पलटन के साथ पैदल रास्ते से मदास आये। कहते हैं कि इस मुसाफिरी में आएंको तीन वर्ष लगे। इस घटना से आपकी जबर्दस्त हिम्मत का पता लग सकता है। श्रीयुत अस्भीरमल्जी ने महास में आकर गरभीरमल एण्ड को व नाम से १५० स्टॉडस रोड (पहलम सूला) में अपनी फर्म स्थापित की । प्रारम्भ से ही आपने इस फर्मपर बैङ्किंग की न्यापार शुरू किया था। आप बड़े साहसी, न्यापार कुशल और दूरदर्शी पुरुष थे। आपने अपनी बुद्धिमानी से इस फर्म को बहुत तरकी दी। आपका स्वर्गवास संवत् १९४६ में हुआं। आपने अपने समय में अनेक जाति भाइयों को मदास प्रॉन्त में लाकर बसाया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम चौथमलजी, वरुतावरमलजी तथा शुभकरणजी था । गम्भीरमळजी के पश्चात् इस फर्म के कारभार को आप तीनों भाइयों ने सन्हाला । भाप तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः संवत् १९१३, १९१८ तथा १९३३ में हुआ था।

वस्तावरमलजी--आप इस खानदान में बद्दे प्रतापी पुरुष ही गये हैं। महास की जनता में आप राजा सावकार के नाम से प्रसिद्ध थे। आप अपने जाति भाइयों को बंहुत मदद पहुँचाते रहते थे। उस समय मदास में मारवादियों की इनी गिनी दुकानें थी अतः मारवाड़ से शुरू में जो कोई भी न्यक्ति मद्रास की तरफ जाते तो उन्हें आप बंदे प्रेम से अपने यहाँ ठहराते और धंधे लगवाते थे। अपने कई लोगों को सहायता और सहातुभूति देकर मदास में जमाया। भाषका स्वर्गवास संवत् १९५६ में हुआ। के चार पुत्र हुए जिनके नाम शिवलालंजी, मोहनलालजी, मगगूलालजी तथा केवलचन्दजी था । सैठिया शुभकरणजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः कन्हैयालालजी और आसकरणजी था। बहुत समय तक सब भाई साथ में व्यापार करते रहे फिर संवत् ११६६ के आपाढ़ सुदी १२ को इस फर्म की तीन स्वतंत्र शाखाएँ—वस्तावरमङ मोहनलाल, ग्रुमकरण कन्हैयालाल, तथा ग्रुमकरण आसकरण के नाम से हो गई।

मोहनलालनी सेठिया-अपका जन्म संवत् १९४१ की सगसर वदी ४ को हुआ। आए भी अच्छे प्रतिष्टित पुरुष हुए । आपका स्वर्गवास संवत् १९७१ की आपाद सुदी ५ को हुआ । आपके स्वर्गवास के समय आपके ज्येष्ठ पुत्र श्री जसवन्तमलजी की वय बहुत थोड़ी थी अतः उस समय इस फर्म के सारे कार-

बार को आपकी मातेश्वरी ने सम्हाला। सैठिया शुभकरणजी के पुत्र कन्हैयालां लजी का जम्म संवत् १९४४ तथा आसकरणजी का संवत् १९४९ का है। सेठिया मोहनलालजी के दों पुत्र हुए जिनके नाम असकत्तमलजी तथा सीहनमलजी था। इनमें से सेठिया जसवन्तमलजी के छोटे आता सोहनमलजी का पोप सुदी २ संवत् १९८८ को स्वर्गवास हो गया। इस समय उपरोक्त फर्म के मालिक सेठ जसवन्तमलजी हैं।

जसवन्तमत्तजी सेठिया—आपका जन्म पीव सुद ६ संवत् १९६५ में हुआ । आप बड़े सजन, उच्च विचारों के तथा उदार हृदय के व्यक्ति हैं। इस कम उम्र में ही आपने फर्म के काम को बहुत अक्छीतरह से समहाल लिया है। आपका विद्या प्रेम बहुत ही सराहनीय है। आपने पहालम सूला में दी जैन मोहने स्कूल के नामसे एक स्कूल अपनी ओरसे कायमकर रक्खा है। आप प्रायः सभी सार्वजनिक, परोपकारी तथा धार्मिक कार्यों में सहायता देते रहते हैं। यहाँ यह लिखना आवश्यक है कि आप ओसर मोसर आदि सामाजिक कुरीतियों के बहुत खिलाफ हैं। आप इस समय मेससे वख्तावरमल मोहनलाल के मालिक हों। आपकी दुकान पहालम सूला में सब से बड़ी तथा मदास की खास २ दुकानों में गिनी जाती है।

सेठिया द्युभकरणजी के पुत्र आसकरणजी का जन्म संवत् १९४९ की जेठ. सुदी ५ का है। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः नेमकरणजी तथा सजनकरणजी हैं। आप इस समय मेससे द्युभकरण आसकरण के मालिक हैं।

सेठ हजारीमल केवलचन्द (नाग) सेठिया, मुद्रान्तकम् (मद्रास)

इस परिवार का पूर्व इतिहास सेठ बल्तावरमलजी मोहनलालजी के परिचय में दिया गया है। इस परिवार में सेठ कप्रचन्दजी के पुत्र मुगदासजी तथा पौत्र गिरधारीमलजी हुए। सेठ गिरधारीमलजी के हिम्मतरामजी तथा जगरूपमलजी नामक २ पुत्र हुए। इन दोनों का स्वर्गवास संवत् १९३५ तथा ५० में हुआ। हिम्मतरामजी को बल्दंदे ठाकुर ने "नगर सेठ" की पदवी दी थी।

देश से व्यापार के लिये सेठ हिम्मतरामजी तथा जगरूपमलजी संवत् १८७४ में जालना भाये। तथा पल्टन के साथ लेनदेन का कार्य आरम्भ किया। हिम्मतरामजी के पुत्र हजारीमळली हुए। इनका स्वर्गवास १९५२ में ५२ साल की आयु में हुआ। आपके हीरालालजी, जसराजजी, केवलचंदजी, तथा स्वर्गवास १९५२ में ५२ साल की आयु में हुआ। आपके हीरालालजी के नाम पर दत्तक गये। इस माणिकचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें माणकचन्दजी, जगरूपमलजी के नाम पर दत्तक गये। इस समय जगरूपमलजी का परिवार जालने में जगरूपमल मगनीराम तथा जगरूपमल माणिकचन्द के समय जगरूपमलजी का परिवार जालने में जगरूपमल मगनीराम तथा जगरूपमल मुला सुना हुआ है। नाम से व्यापार करती है। मगनीरामजी के पुत्र मोहनलालजी तथा माणकचन्दजी के पुत्र सुगनचन्दजी है।

सेठ केवलचन्दजी का जन्म सं० १९४६ में हुआ । आप १९६६ में महुरान्तकम् आये। तथा यहां सराफी ज्यापार चाल किया। आप से बड़े भाई हीरालालजी तथा जसराजजी का जन्म क्रमशः १९२६ तथा १९४३ में हुआ। इस परिवार का महुरान्तकम् में जे० माणिकचन्द तथा हजारीमल केवल के नाम से त्रिविकोल्डर में जसराज पुखराज तथा माणि कचन्द सुगनचन्द के नाम से और वल्हंदे में हीरालाल जसराज के नाम से ज्यापार होता है। हीरालालजी के पुत्र कनकमलजी तथा पुखराजजी, और सेठ जसराजजी जसराज के नाम से ज्यापार होता है। शरालालजी के पुत्र कनकमलजी तथा पुखराजजी, और सेठ जसराजजी के पुत्र रिखनचंदजी तथा सुरजकरणजी हैं। यह परिवार बल्हंदा में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है।

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ धीरजमलजी सेठिया, मदास.



सेठ केवलचन्द्रजी सेठिया (हजारीमल केवलचन्द्र) मदुरान्तकम्.



स्वर्गीय सेठ चत्रींगजी (चत्रींगजी सुरजमलजी) सादड़ी



श्री मगुलालजी सेठिया ( वस्तावरमल मोहनलाल ) मदास

# श्रीसंवाल जाति का इतिहास 🥯



स्व॰ सेंड श्रमंरचंद्रजी सेंडिया, वीकानेर.



से ३ मेरॉझनजी सेहिया. वीकानेर.





पारमार्थिक संस्था-भवन (ऋगरचंद भैरोंदान) बीकानेर.



### सहिया

### सोडेया गौत्र की उत्पत्ति

ऐना कहा जाता कि पाली नगर के पास ग्राम में रांका और बांका नामक दो राजपूत कृषि कार्य्य से अपना गुजारा करते हुए रहते थे। आचार्य्य श्री जिन वस्लमधुरि के उपदेश से इन्होंने जैन धर्म अङ्गीकार किया। इन्हीं में से रांका से सेठी और बांका से सेठिया गीत्र की उत्पत्ति हुई। इन्हीं की संतानों से गोरा, देक, काला बोक आदि गोत्रों की उत्पत्ति हुई।

#### सेठ अगरचंद भैरोंदान सेठिया, चीकानेर

अब हम पाटकों के सामने एक ऐसे दिन्य न्यित का चरित्र उपस्थित करते हैं; जिसने अपने जीवन के द्वारा न्यापारी समाज के सम्मुख सफलता और सद न्यय का एक बहुत बढ़ा आदर्श उपस्थित किया है। जिसने न्यापारी जगत् में अपने पैरों पर खड़े होकर लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपाजित की है। यह महानुमाव श्रीमेर्स्टेंदानजी सेटिया है।

सेठ मैरोंदानजी--आपंका जन्म संवतं १९३३ में हुआ । आपके २ बढ़े एवम् एक छोटे भाई और थे। जिनके नाम क्रमशः सेठ प्रतापमलजी, अगरचन्दजी, और हजारीमलजी थे। जय आप केवल ८ वर्ष के थे तब ही आपके भाइयों ने आपको अलग कर दिया। इस समय आपके पास उतनी ही सम्यति थी जितना कि आपको देना था । अतएव बड़ी कठिन परिस्थिति का अनुमद्य कर आएने ५००) साखियाना में ७ वर्ष तक वम्बई में नौक्री की । मगर इससे आपको संतोष न हुआ। आप कर्मवीर व्यक्ति थे । शीष्ट्र ही आपने वस्यई की छोद कर कलकत्ता प्रस्थान किया । वहीं जाकर आपने हनुमतराम भैरौदान के नाम से सांझे में रंग का व्यापार करने के लिये फर्म खोलीं। साथ ही मनिहारी का व्यापार भी करने लगे। देवयोग से यह व्यापार चमक उठा, एवम् इसमें आपने यहुत सफलता प्राप्त की। इसके बाद ही आपके भाई अगरचन्द्रजी किर्र से आपके साथ शामिल हो गये और आप खोगों का न्यापार ए० बी॰ सेंडिया एण्ड को० के नाम से चलने लगा। रंग की विशेष उसति होते देखकर आपने एक रंग का कारखाना दो सेठिया कैमिकल वनर्स के नाम से खोला। यह भारत में पहला ही रंग का कारखाना था। इसके पश्चात् आपका न्यापार वायु-वेग से उन्नति पाने लगा । आपकी यम्बई, सदास, कानपुर, देहली अमृतसर, करांची और अहमदावाद में फर्में स्थापित होगहैं। यही नहीं यिक आपने जापान में भी अपनी फर्म स्थापित की । मगर कुछ वर्षों पश्चात् बीमारी के कारण कछकत्ता और जाए।न के सिवा सब स्थानों से आपने अपना व्यवसाय उठा लिया। संवत् १९७६ में आपके भाई अगरचन्द्रजी का साक्षा आपसे अलग हो गया।

आपका धार्मिक जीवन भी वढ़ा सराहनीय है। आपने अभी तक छाएं। रुपये सार्व-जनिक कार्यों में खर्च किये हैं। आपकी ओर से इस समय निम्निलितित संस्थाएँ चल रही है। ( १ ) सेठिया जैन स्कूल, (२) सेठिया जैन श्राविका पाठकाला (३) सेठिया जैन संस्कृत प्राकृत विद्यालय (७) सेठिया जैन बोर्डिंग हाउस (५) सेठिया जैन क्रांक भंडार (६) सेठिया जैन विद्यालय (७) सेठिया जैन ब्रांडिंग हाउस (५) सेठिया जैन श्रिवंग प्रेस आदि। उपरोक्त संस्थाओं के खर्च की व्यवस्था के लिये आपने कलकत्ते के चीना बाजार के मक्तान नं० १६०। १६१ की दुकानें, क्रांस स्ट्रीट के नं० ३, ५, ७, ९, १९ के मकान तथा मोहनदास स्ट्रीट के १२३, १२५ नम्बर के मकान की भी रिजस्ट्री करवा दी है। इसके अतिरिक्त आपके आई और आपकी ओर से बीकानेर में संस्थाओं के लिये २ मकान दिये गये हैं जिनमें संस्थाओं का कार्य संचालन होरहा हैं। इन सब संस्थाओं का सारा कार्य आप ही देखते हैं। आप अखिल भारत वर्षीय श्री जैन श्वेतास्वर स्थानकवासी कान्फ्रेंस के सभापित रहे थे। इस समय आप म्युनिसिपल मेम्बर, साधु मार्गीय जैन हितकारिणी सभा के प्रेसिडेण्ट और स्थानकवासी जैन ट्रेनिंग कालेज के सभापित हैं। आपके इस समय पांच पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः जेठमलजी, पानमलजी, जुगराजजी और ज्ञानपालजी हैं आपने अपने सब पुत्रों को अलग २ कर दिया है।

कुँवर जठमलजी—आप बड़े मिलनसार और सज्जन व्यक्ति हैं। आपका ध्यान भी परोपकार की ओर विशेष रहता है। आप उपरोक्त संस्थाओं के ट्रस्टी हैं। आपने भी अपने हिस्से से ३०।हजार रुपये नक़द और कलकत्ता के कैनिंग स्ट्रीट वाले मकान नं० १११ और ११५ और जंकशनलेन का मकान नं० ६ संस्थाओं को दान स्वरूप प्रदान किये हैं। जिनका व्याज एवम् किराये की करीव २० हजार रुपया सालाना आय संस्थाओं को मिलती है।

सेठ साहब के शेष पुत्रों में से प्रथम दो व्यवसाय करते हैं और छोटे दो विद्याध्ययन करते हैं। श्रीस्ट्रहरचंदजीने भी एक प्रिंटिंग प्रेस संस्थाओं को दान में प्रदान किया है। आप सब भाइयों का अला अला रूप से भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवसाय होता है। आपकी फर्म बीकानेर में अच्छी प्रतिष्टित मानी जाती है।

### सेठ खुशालचंदजी सेठिया का परिवार ,सरदारशहर

इस परिवार के लोग संवत् १८९६ में सरदारशहर में आकर बसे। इसके पूर्व पुरुष सेठ खुशालचन्दजी के कालरामजी, टोडरमलजी, दुरंगदासजी, श्रीचन्दजी और आईदानजी नामक पांच पुत्र हुए। इनमें कालरामजी, श्रीचन्दजी व आईदानजी नामक तीनों भाइयों ने संवत् १८७८ में पैदल रास्ते से सफर करके रंगपूर, कूच विहार आदि स्थानों पर अपनी दुकानें खोलीं और कपड़े का न्यापार करने लगे। इसके परचात आपने अमृतसर, बक्षीहाट, भडंगामारी, बलरामपुर, चोलाखाना बक्षाहार आदि स्थानों पर भी अपनी फर्में स्थापित कर न्यापार में अद्भुत सफलता प्राप्त की। संवत् १९५० तक आप तीनों भाइयों का स्वर्गवास होगया और उसी साल आईदानजी के पुत्र मंगलचन्दजी इस फर्म से अलग होगये।

सेठ कालूरामजी का परिवार—सेठ काल्हरामजी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ भीखणचंदजी, सेठ नथमलजी और सेठ नारायणचन्दजी हैं। इनमें से सेठ नथमलजी अपने चाचा सेठ श्रीचन्दजी के पुत्र न होने के कारण वहां दत्तक चले गये। शेष दोनों भाई भी अलग २ होगये एवम

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ भीकमचन्दजी सेठिया, सरदारशहर,



वावू भींवराजजी सेटिया, सरदारशहर.



सेठ दुलीचन्दजी सेठिया, सरदारशहर.



सेठ रावतमलजी सेठिया, सरदारशहर.

अपना अपना स्वतंत्र न्यापार करने लगे। सेठ भीखणंबन्दजी के तीन पुत्र हुए शोभावन्दजी, दुलीचन्दजी और भीमराजजी। इनमेंसे प्रथम शोभारामजी अलग होगये एवम् अपना स्वतंत्र न्यापार करकता में मेससं शोभाचंद सुमेरमळ के नाम से करने लगे। आपका स्वर्गवास होगया है। आप मिलनसार न्यक्ति थे। आपके सुमेरमळजी एवम् तनसुखरायजी नामक दो पुत्र हैं। आप लोग भी संज्ञन एवम् मिलनसार हैं। सुमेरमळजी एवम् तनसुखरायजी नामक दो पुत्र हैं। आप लोग भी संज्ञन एवम् मिलनसार हैं। दूसरे पुत्र दुलिचन्दजी सेठ नयमळजो के पुत्र न होने से वहाँ दत्तक चले गये। अतपुत्र अब तीसरे पुत्र भीमराजजी ही इस समय अपनी फर्म मेससं काल्ह्याम नयमळ ताराचन्द दन स्ट्रीट का संचालन करते हैं। इसमें नयमळजी के दत्तक पुत्र सेठ दुलिचन्दजी का भी साक्षा है।

सेठ नारायणवन्द्रजी इस समय विद्यमान हैं आपकी वय इस समय ६४ वर्ष की है। आपकी फर्म इस समय कठकता में मेसर्स काल्र्सम ग्रुभकरन के नाम से वल रही है तथा मुगलहाट में भी आपकी एक फर्म है जहाँ पाट का न्यापार होता है। आपके दीपचन्द्रजी नामक एक पुत्र हैं। आपही आजकल फर्म के न्यापार का संचालन करते हैं। आप योग्य और मिलनसार सज्जन हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनमें तीन के नाम क्रमशः ग्रुभकरणजी, जसकरणजी, और रिघकरनजी हैं। बढ़े पुत्र न्यापार में सहयोग हेते हैं। सेठ-टोडरमलजी के कोई संतान न हुई। दुरंगदासजी के परिवार में उनके पुत्र जेठमलजी और किशनचन्द्रजी हुए। इस समय किशनचन्द्रजी के पुत्र नेमचन्द्रजी, मुगलहाट में किशनचन्द्र मंगतमल के नाम से न्यापार कर रहे हैं।

सेठ श्रीचंदजी का परिवार—आपके कोई पुत्र न होने से आपने नधमलजी को दत्तक जिया।

मगर आपका केवल २२ वर्ष की युवावस्था हो में संवत् १९४४ में स्वर्गवास होगया। नथमलजी का
राज में अच्छा सम्मान था। आपके भी कोई पुत्र न होने से दुल्चिंदजी आपके नाम पर दत्तक आये।
आपका जन्म संवत् १९३७ का है। आप पदे लिखे, उत्साही, और चतुर पुरुष हैं। आपने अपने
स्वर्गीय पिताजी के स्मारक स्वरूप सरदारशाह में एक दातव्य औपधालय स्थापित किया है। यहाँ यही
एक सबसे बड़ा औपधालय है। इसमें करीव ५०, ६०, हजार रुपया लगाया गया था। इसके अतिरिक्त
इसके साथही एक जैन पुस्तकालय भी है। वाबू दुल्चिन्द्रजी कुंचिवहार में करीव ९ वर्ष तक यहाँ की
कॉसिल के मेम्बर रहे। इसके अतिरिक्त बीकाने। हाईकोर्ट ने सर्व प्रथम आपको सहदारशहर में
आनरेरी मजिस्ट्रेट नियुक्त किया। लिखने का मतलव यह है कि आपका यहाँ राज्य एवम् समान में
अच्छा सम्मान है। आपका ब्यापार कुंचिवहार तथा कलकत्ता में मेतर्स कालराम नथमल के नाम से होता
है। जिसमें आपके भाई भींवराजजी का साहा है यह हम अपर लिख ही चुके हैं। इसके अतिरिक्त आपके
पुत्रों के नाम से कलकत्ता के ताराचन्द दत्त स्ट्रीट में मेसर्स श्रीचंद मोहनलाल के नाम से जुट का ब्यापार
होता है। आपके दो पुत्र हैं जिनका नाम चम्पालालजी और मोहनलालजी है। कलकत्ते की ताराचन्द
दत्त स्ट्रीट वाला विविद्रा इन्हीं पुत्रों के नाम से खरीदी हुई है।

सेठ ऋदिनाजी का परिवार—आपके एक मात्र पुत्र सेठ मंगलचन्द्रजी हुए । आपका जन्म संवत् १९२२ का है। जब कि आपकी अवस्था १५ वर्ष की थी उसी समय आप स्थापार के लिये अपनी फर्म पर कूंच बिहार गये। आपके पिताजी के द्वारा निर्मित की हुई धर्मशाला संवत् १९५४ में भूकम्प के कारण गिरगई एवम नष्ट होगई थी। अतएव आपने किर से उसका निर्माण करवाया। दरवार ने आप को भिन्न २ समयों पर किर्च, बन्दूक, पिस्तौल वगैरह प्रदान कर आपका सम्मान बढ़ाया था। सन् १९०४ में आपको वहां दरबार में फर्ट कलास सीट मिली। इसके परचात् किर सन् १९२५ में आपके सम्मान को विशेष रूप से प्रदर्शन करने के लिये आपको पैरों में सोने का लंगर तथा आसासोटा प्रदान किया। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर बार जयचन्दलालजी दत्तक लिये गये हैं। आप एक उत्साही युवक हैं। आपको आयुर्वेद का बड़ा शौक है। आपको प्रयत्न से यहाँ एक नवयुवक मंडल स्थापित है आपके एक पुत्र है जिनका नाम भँवरलालजी है। आपको फर्म पर कृविविहार में जूर का ब्यापार होता है। इस परिवार वालों को कृचिविहार स्टेट और बीकानेर स्टेट से समय २ कई खास हनके प्राप्त हुए हैं।

### सेट ताराचन्दजी सेठिया का परिवार, सरदारशाह

सेठ ताराचन्द्रजी करीव ८० वर्ष पूर्व तोल्यासर से सरदार शहर में आकर बसे थे। आपका गौत्र सेठिया है। जिस समय आप यहाँ आये आपकी बहुत हो साधारण स्थिति थी। आपका स्थाव बहा तेन एवम् आस्माभिमानी था। आप गरीबों के बड़े पृष्ट पोषक थे। यहाँ तक कि हमेशा आपका तन मन उनके लिये प्रस्तुत रहना था। इसी कारण से आप यहाँ की जनता के माननीय थे। आपका स्वर्गवास १९४० में हुआ। आपके चुन्नीलालजी नामक एक पुत्र हुए। आप बड़े बुद्धिमान और समझदार व्यक्तिथे। आपका स्वर्गवास संवत् १९५३ में हो गया। आपके चार पुत्र सेठ प्रनचन्द्रजी, रावतमलजी, काल्ह्रामजी और चौथमलजी हैं। सेठ प्रमचन्द्रजी के पुत्र दीपचन्द्रजी और लक्ष्मीचन्द्रजी आजकल प्रमचन्द्र जीवनमल के नाम से ३५ आमेंनियन स्ट्रीट में अलग ज्यवसाय करते हैं।

सेठ रावतमलजी बढ़े ज्यापार चतुर और प्रतिभा सम्पन्न ज्यक्तिहैं। संवत् १९५३ में जब कि आपकी आयु केवल १३ वर्ष की थी, आप कलकत्ता ज्यापार के लिये गये। एवम् धीरे २ आपने अपनी ज्यापार चातुरी से बहुत सी सम्पत्ति उपार्जित की। आपने अपनी सम्पत्ति का एक नियम बना लिया था उससे ज्यादा पैदा करना आप नहीं चाहते थे, अतएव नियमित सम्पत्ति के पैदा होते ही सब कारवार अपने छोटे भाइयों को १९८३ में देकर आप आजकल सरदार शहर ही में रहते हैं। आप तेरापंथी संप्रदाय के अनुयायी हैं।

सेठ का उराम जो एवम चौथम उजी दोनों ही भाई वर्तमान में रामलाल जसकरन के नाम से आर्मेनियम स्ट्रीट में कपड़े का तथा जूट और कमोशन का तथा चौथमल रामलाल के नाम से स्वावहो ४६ में कपड़े का न्यापार करते हैं। सेठ काल्सामजी के रामलालजी, मदनचंदजी, संतोषचन्दजी और स्रजमल जी तथा चौथमलजी के जसकरनजी, फतेचंदजी, करनीदानजी एवम् रतनलालजी नामक पुत्र हैं।

### सेठ चिम्नीराम हुलासचंद सोठिया

इस परिवार के पुरुष तोल्यासर से सरदारशहर आये । पहले इस परिवार की स्थिति साधारण



हे.ठ चिमनीराम हुलासचंद सेठिया कलकत्ता

सध्य में—सेठ चौथमलजी सेटिया। ऊपर—(१) बाबू चिमनीरामजी सेटिया (२ ) बाबू हुलासचंदजो सेटिया
नीचे—(१) बाबू आसकरणजी सेठिया (२) बाबू कन्हैयालालजी S/o बार आसकरणजी सेटिया

थीं सेट चौथमलजी देश से चलकर व्यापार के लिये वङ्गाल के घृती जिले में गये और वहां प्रतचन्द हुकुमचन्द संचेती के यहां नौकरी की। आपके संतान व होने से आपके नाम पर आपके भतीजे आसकरणजी दत्तक लिये गये। चौथमलजी के भाई सेट चिमनीरामजी कलकत्ते में हा-सिंह सन्तोपचन्द की दुकान पर नौकरी करते रहे। नौकरी से कुछ सम्पत्ति जोड़कर आपने छोगों के साक्षे में हुलासचन्द आसकरण के नाम से कपड़े का खापार ग्रुरू किया। इस समय आप इसी टाम से अपना स्वतन्त्र खापार करते हैं। संवत् १९७३ से न्यापार का भार अपने पुत्र हुलासचन्दजी को देकर आप रिटायर्ड लाइफ न्यतीत कर रहे हैं। आप सरदारशहर में रहते हैं।

सेंड आसकरणजी और हुंछासचन्द्रजी कलकरों में अपनी फर्म का योग्यता पूर्वक संचालन कर रहे हैं। आपकी दुकान १८८ सूता पट्टी में है।

### मेसर्स गुलावचंद धनराज सेठिया रिखी

इस खानदान के लोग रिणी में बहुत समय से रहते हैं। इनमें सेठ रामदयालजी के चार पुत्र हुए इनमें से उपरोक्त बंश सेठ गुलाबचन्दजी का है।

सेट गुड़ावचन्दनी का जन्म संवत् १९१२ में हुआ। आप देश से व्यापार के लिये वंगाल गये और वहां मैमनीसंह में दुधोरियों के यहां सर्विस की। आपके रावतमलजी, धनराजजी, हीरालाल जी और हुकुमचन्दनी नामक चार पुत्र हुए। सेट रावत्मलजी का जन्म सं० १९१७ में हुआ। आप १९४९ में कलकत्ता गये और अपने भाई धनराजजी के साथ रावतमल धनराज के नाम से व्यापर हुरू किया इसके पश्चात् आप दोनों भाई अलग अलग होगये। सेट रावतमलजी का स्वर्गवास १९६७ में होगया। इनके मोहनलालजी और हनुसानमलजी नामक २ पुत्र हुए।

सैंड धनराजजी ने अपने भाई से अलग होकर भूरामल धनराज के नाम से व्यापार आरम्भ किया फिर सं० १९६६ से ये गुलाबचन्द धनराज के नाम से व्यापार करने लगे। इस समय आप के यहां इसी नाम से व्यापार होता है। आपके इस समय मंगलचन्द्रजी, बुधचन्द्रजी, चम्पालालजी और ताराचंद्रजी नामक चार पुत्र हैं।

सेट रावतमलजी के पुत्र सोहनलालजी भी फर्म के पार्टनर हैं। आप वहें योग्य हैं। हनुमानमलजी दलाली का काम करते हैं। इस फर्म का 1२ नारमल लोहिया लेन कलकत्ता में बढ़े रकेल पर देशी कपड़े का न्यापार होता है और हरगोला (वङ्गाल) में इसकी शाखा जृद का न्यापार करती है।

### सुजानगढ़ का सेठिया परिवार

इस खानदान का इतिहास सेठ शोभाचन्द्रजी को प्रारम्भ होना है। उनके पुत्र किशानचन्द्रजी हुइ.सचन्द्रजी, वींजराजजी, देवचन्द्रजी, और चौधमलजी हुए, इनमें से यह खानदान सेठ चौधमलजी का है। सेठ चौधमलजी का जन्म १९२२ में हुआ, पहले आए खेती वाड़ी के द्वारा अपनी गुजर करते थे कुछ समय पश्चात आप अपने भाई विजराजजी के पास दिनाजपुर चलें गये । देवयोग से इसी समय दिनाजपुर में चाड्वास वाले चोरिंड्यों की मनिहारी की दुकान में आग लग गई, और उसका नला हुआ गोदाम आपने वहुत सस्ते दामों में खरीद लिया। इस न्यापार में आपको बहुत बड़ा लाभ हुआ और आपकी स्थिति बहुत अन्छी जम गई। इस प्रकार अपने परिवार की स्थिति जमाकर सेठ चौथमलजी १९७४ में और सेठ बींजराजजी १९६८ में स्वर्गवासी हुए। आर दोनों भाई वढ़े न्यापार कुशल और आमिक न्यक्ति थे। सेठ चौथमलजी के हीरालालजी, लादूरामजी, कुन्दनमलजी एवम् मानिकचन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें हीरालालजी बाल्यावस्था में ही स्वर्गवासी होगये शेष तीनों भाई इस समय न्यापार की संचालन कर रहे हैं। कुन्दनमलजी और माणकचन्दजी बढ़े देशभक्त सज्जन हैं।

### सेठ प्रेमचंद धरमचंद सेठी, मुलतान ( पंजान )

इस कुटुम्ब का मूल निवास बीकानेर है। वहाँ से १५० साल पूर्व सेट आत्मारामजी सेटी मुलतान (पंजाब) गये और वहाँ जवाहरात का ज्यापार शुरू किया। आपके पुत्र प्रेमचन्द्जी सेटी के समय में मुलतान दीवान के महलों में जवाहरात की चोरी होगई, और उसका झूठा इलजाम प्रेमचंद्जी पर लगा, इससे इन्होंने जवाहरात का ज्यापोर बन्द करके हाथी दांत का धन्या शुरू किया। उसके पश्चात् आपने कपड़े का कारवार भी आरम्भ किया। इस ज्यापार में आपने विशेष सम्पत्ति उपार्जित की । आपके धरमचन्दजी तथा नथमञ्जी नामक २ पुत्र हुए।

सेठ घरमचंद सेठी का परिवार—सेठ धरमचन्दजी के पूनमचन्दजी तथा बलदेवप्रसादजी नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों की धार्मिक कामों की ओर बड़ी रुचि रहीं है। इन दोनों भाइयों ने संवत् १९७५ में मुलतान में एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया। सेठी पूनमचन्दजी के पुत्र वासुरामजी, तिलोकचन्दजी, सुगनचन्दजी तथा वंशीलालजी हैं। इन बंधुओं के यहाँ मुलतान में ''धरमचन्द सुगनचन्द" के नाम से व्यापार होता है है। सेठी बलदेवप्रसादजी के पुत्र तोलारामजी, काल्सम जी तथा खुशालचन्दजी हुए। इनमें खुशालचन्दजी की फर्म करांची में व्यापार करती है।

सेठी तोलारामजी ने संवत् १९८० में बम्बई में अपनी दुक्तान की शाला तोलाराम भैवरलाल के नाम से खोली। तथा १९८१ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र माणकचन्द्रजी भैवरलालजी तथा संपतलालजी विद्यमान हैं। आप तीनों नवयुवक समझदार व्यक्ति हैं। माणकचन्द्रजी का जन्म १९६२ में तथा भैवरीलालजी का १९६९ में हुआ। आपके यहाँ मुलतान में प्रेमचन्द धरमचन्द्र के नाम से कपढ़े का न्यापार होता है। तथा यह दुकान बढ़ी मातवर मानी जाती है।

सेठ नथमलजी सेठी को परिवार—सेठी नथमलजी की वय ६२ साल की है। आएके पुत्र उत्तमचन्द्रजी, ठाकरदासजी तथा टीकमदासजी मुलतान में प्रेमचन्द्र नथमल के नाम से सराफी व्यापार करते हैं।

सेठ नथमल वरुतावरचन्द सेठी, नागपूर

इस खानदान का मूल निवासस्थान बोकानेर है। आप ओसवाल जाति के सेटी गौत्रीय

### 011



स्व॰ सेठ वोरादासजी रांका, महास.



सेठ छगनमलजी रांका, मदास.



देशभक्त प्तमचंदजी रांका, नागपुर.



सेठ हंसराजजी रांका, नासिक.

स्रवतन हैं। े आप वर्वताम्बर जन-ऑम्नोय के मानने वाले हैं। सेठ बंख्तावरिचन्द्जी सेठी बीकातेर में बहुत वतापी व्यक्ति हुए हैं । आपने बीकानेर में सबने पहले नगर भीजन करवाया जिसे प्राम स्नारणी कहते हैं। बीकानेर राज्य में भी आएका बहुत प्रभाव था। धार्मिक कार्य्यों की तरफ भी आएको बहुत लक्ष्य था तथा इनमें आपने बहुत रूपये वर्च भी किये। आपने इस फर्म को नागपुर में १२५ वर्ष पूर्व स्थापित की थी । बल्तावरचन्द्रजी के पुत्र करणीदानजी हुए ने आपने नागपुर के अन्तर्गत भारवादी समीज में बहुत नाम कमाया । आपका यहाँ की मारवाड़ी समाज में वहुत प्रभाव थाः। अपकी दुकान नागपुर में भूभी तक बड़ी दुकान के नाम से भशहूर है।: करणोदानजी के कोई पुत्र न होने से आपके यहाँ श्रीयुत् प्रमानन्दनी दत्तक आये। इस समय आपही इस फर्म के मालिक हैं। आपके इस समय एक पुत्र है जिन्हा नाम रतनलालनी है। इस समय इस फर्म पर कपड़े का ज्यापार होता है।

#### श्री प्रनगचंदजी राका, नागपुर

श्रीयुत पूर्वमचन्द्जी रांका, जांमनेर ( पूर्व खानदेश) तालुका के तोंडापुर नामक माम के निवासी होगमलुजी रांका के मक्ले : पुत्र हैं आप संवत् १९६२ में नागपुर के रांका हां भूरामंती के नाम पर वृत्तक छाये नुगये ी ंरांका कांभूरामजी संवत १९२० में ंबींवसर ( मारवाद ) से नागपुर आये थे आपने कपड़े की दर्जान की तथा संवत् १९६७ में आप स्वर्गवासी हुए ।

ं रीका पुनमचंदजी का जन्म संबत् १९५६ की मिती आषाद सुदी ह को तींडापुर में हुआ, आपका शिक्षण घर पुर ही हुआ। संबद् १९७३ तक आप अपना घरू कपड़े का ज्यापार देखते रहे। जब संबत् १९७७ में नागपुर में राष्ट्रीय कांग्रेस का महा अधिवेशन हुआ, उसमें आप प्रतिनिधि के रूप में सन्मिल्ति हुए और वहीं से अपके जीवन में सामाजिक सुधार और राष्ट्रीयता का अध्याय आरम्भ हुआ । फलतः उसी समय आपने अपने समाज को जागृत करने के लिये सन् 1९२० में "मारवादी सेवा संघ" नामक संह्या का स्थापन किया और आपने स्वयं उसके सभापति का स्थान संचाजित किया। सन् १९२३ के नागपुर के झंडा सत्याग्रह में आपने विशेष रूप से भाग लिया एवम् दिन दिन सामाजिक एवम् राष्ट्रीय: कार्यों में आप नृतन उत्साह से पैर बढ़ाते गये। आपकी-धर्मपुतनी-श्रीमृती धनवती बाई रोका ने परदा प्रथा को तिलांकिल देकर, समाज की खियों के सम्मुख एक नृतन आदर्श रक्षा है, आप सार्वजनिक सभाओं में भाषण देती हैं तथा हर एक सार्वजनिक कामों में भाग छेती हैं। इस तरह सेठ प्रमचन्द्रजी रीका सन् १९३० तक राष्ट्रीय कारयों में सहयोग छेते रहे। इसी समय आपने समाल सुधार के लिये भोसर मोसर विरोधक पार्टी भी स्थापित की। इसके भी आप प्रेसिडेंट रहे।

सन् १९३० से आपने अपने वरू कार्यों से सम्बन्ध छोड़कर अपना सर्व समय कांग्रेस की सेवा की और लगाना आरम्भ कर दिया तथा इसी। साल तारील ३१।७। ३० को राष्ट्रीय महायुद्ध में सम्मिलित होने के उपलक्ष में आप गिरफ्तार किये गये। दोनों बार आपको कँचा क्लास दिया गया। लेकिन जेल में आपने दूसरे राजवन्दियों के साथ A.B.C. इस अकार तीन प्रकार के न्यवहार देखकर गवर्नमेंट से सबके साथ एक समान व्यवहार करने की प्रार्थना की लेकिन जब भागकी प्रार्थना पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया तो

आपने उपवास आरम्भ कर दिया और इस प्रकार निरन्तर ७२ दिनों तक आपने उपवास की तपस्या की। ता॰ ९। २। २१ को गांधी-इरविन-पेक्ट के समझौते के मुताबिक तमाम शाजवन्दी छोड़ दिये गये, इस दिन उपवास की हालत में आप भी जेल से मुक्त कर दिये गये।

इसी प्रकार ९। १। ३२ को सत्याग्रह आन्दोलन में सम्मिलित होने के उपलक्ष में आए पर १० हजार रुपया दण्ड तथा ३ साल ७॥ मास की सजा हुई जो पीछे से घटा कर, १५००) दण्ड के साथ १ साल की करदी गई। इस बार भी आपने गवर्नमेंट से एकसा ज्यवहार करने की प्रार्थना की लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया अतः आपने पुनः पूर्ववत् उपवास आरम्भ कर दिया जब लगातार ६२ दिनों तक उपवास करते हुए आप बहुत अशक्त होगये तब ता० ४। ५। ३३ को सी० पी० गवर्नमेंट ने आपको स्वयं रिहा कर दिया। बाहर आने पर आपको ज्ञात हुआ कि आपके किसी मिन्न ने आपकी और से १५००) भर दिये हैं वे रुपये आपने उन्हें सधन्यवाद लौटा दिये।

इस प्रकार आपका त्याग और तपस्या का पवित्र जीवन ओसवाल समाज के लिये अभिमान और गौरव का द्योतक है तथा सम्पत्ति के मद में चूर वासनाओं के कीट समाज के नवयुवकों के लिये नवीन मार्ग दर्शक हैं। अभी आपने देश के हिताथ घी तथा शकर का त्याग कर रक्खा है। इस समय आपनागापुर नगर कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेण्ट हैं। आपके छोटे श्राता आसकरणजी ने भी परदा प्रथा का त्याग किया है। आपका विवाह बहुत ही सुधरी प्रथा से हुआ था। आपकी धर्मपत्नी सन् १९३० में अभी मास के लिये जेल गई थीं इस समय आप सेट प्नमचन्दर्जी की कपड़े की दुकान का काम देखते हैं।

### श्री सौमागमलजी सेठिया ( रांका ) का खानदान, मद्रास

इस खानदान का खास निवासस्थान नागौर का है। आप लोग रांका सेठिया गौत्रीय ओसवाल स्वेताम्बर जैन समाज के मंदिर आन्नाय को मानने वाले सज्जन हैं। आपके परिवार में श्रीयुत पारसमल जी सेठिया हुए। आप करीव पचास वर्ष प्रथम नागौर से हैदराबाद आये। यहाँ आपने अनाज का ज्यापार झुक् किया, आपके एक पुत्र हुए जिनका नाम सौभागमलजी था।

श्री सौभागमलजी सेटिया का जन्म संवत् १९२० में हुआ। आप भी हैदराबाद में अनाज का क्यापार करते रहे। उसके पश्चात् सं० १९६७ में आप मदास आये और यहाँ पर वैद्धिंग का व्यवसाय किया। इस फर्म के व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिली। आपका संवत् १९७६ में स्वर्गवास हो गया। आप के दो पुत्र हुए जिनके नाम सेट उम्मेदमलजी तथा धीरजमलजी हैं।

सेठ उम्मेदमलजी का जन्म संवत् १९४६ में तथा धीरजमलजी का संवत् १९४९ में हुआ। आप दोनों भाई बढ़े होशियार तथा व्यापार दक्ष पुरुष हैं। आप के हाथों से इस फर्म की बहुत उन्नित हुई। संवत् १९८० तक आप दोनों शामिल व्यापार करते रहे। इसके पश्चात् दोनों अलग २ हो गये और सेठ उम्मेदमलजी ने मेसर्स सौमागमल उम्मेदमल के नाम से कागज का व्यवसाय तथा धीरजमलजी ने मेसर्स सौमागमल धीरजमल के नाम से वैद्धिंग का व्यवसाय करना शुरू कर दिया।

सेठ उम्मेदमलजी के तीन पुत्र हैं जिनके पानमलजी, भंवरलालजी तथा छोटमलजी हैं। इनमें

से श्री पानमलजी अपने पिताजी के साथ कागज के व्यवसाय में काम करते हैं तथा शेष दो विचे पड़ते हैं। सेट धीरजमलजी के दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रम से मीखमचन्द्रजी तथा मूलचन्द्रजी हैं।

इन दोनों भाइयों की ओर से धार्मिक, सार्वजनिक तथा परोपकार के कामों में काफी सहायता दी जाती है।

### सेठ फौजमल बीरीदास राका, महास

इस परिवार का मूल निवास-स्थान बगड़ी-सलनपुर (मारवाड़) है। वहाँ से सेंड फोलमल जी रांका लगमगा संवत् १९२१ में सेण्ट थान्स मालण्ट (महास ) में लाये और लेनदेन का कारवार छुले किया तथा अल्पकाल में ही आपने अपनी सम्पत्ति की आशातीत उन्नति की । सेंट थान्स मालण्ट दुकान के अलावा संवत् १९६५ में आपने जिन्ताड़िपेड-महास में भी एक सराफी हुंकान खोलीं। आपके पुत्र सैठ बोरीदासजी रांका शिक्षित और सुयोग्य व्यक्ति थे। आप में अपने पिताजी के सब गुण मौजूद थे। आप संवत् १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके सामने ही आपके पीत्र जीवराजजी तथा अमोलकचन्दजी राँका का अल्पवय में संवत् १९५६ के पहिले शरीरावसान हो गया था। अपनी हुकान की प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए सेठ फोजमलजी राँका संवत् १९७२ में स्वर्गवासी हुए। सेठ फोजमलजी राँका के कोई सन्तान न रहने से आपने थी छगनमलजी राँका को गोद लिया।

सेठ छगनमछजी राँका का जन्म संवत् १९४८ में हुआ। -महास और वगदी के ओसवाल समाज में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है आपने अनेक धार्मिक तथा सामाजिक कार्यों में प्रशंसनीय भाग लिया है।

सैठ छातमलजी ने अपनी माता की आज्ञानुसार वर्गड़ी में अमरे वकरों की रक्षा के लिए एक बाढ़ा खोला है, जिसमें २०० वकरों का पालन होता है बगड़ी की रमशान भूमि में एक धर्मशाला की बड़ी कमी थी अत एव आपने उक्त स्थान पर धर्मशाला बनवा कर जनता के लिये सुविधा की है। वर्गड़ी स्टेशन पर भी आपने एक विशाल धर्मशाला बनवाई है। वगड़ी में अञ्चत बालकों के सहायतार्थ आपने एक छोटी सी पाठशाला भी खोल रक्ती है। इसके सिवाय आपने श्री जैन पाठशाला बगड़ी, शान्ति पाठशाला पाली, जैन गुरुकुल ब्यावर, जैन ज्ञान पाठशाला उदयपुर को समय समय पर अच्छी आर्थिक सहायता ही है। आप के पुत्र धीरजमलजी १२ साल के तथा रेखवन्दजी १० साल के हैं। ये दोनों वालक हीनहार प्रतीत होते हैं तथा ग्रुद्ध खहर धारण करते हैं। छोटी वय में इन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया है।

इस समय इस परिवार का भद्रास के सेठ थामस मांडण्ट तथा चिंतान्द्रि पेट नामक स्थान पर स्याज का घंघा होता है। यह दुकान वहाँ अच्छी प्रतिष्ठित समझी जाती है।

### सेठ सूरजमल ईसराज, रांका (सेठिया ) नाशिक

इस परिवार का मूल निवास बीज बाड़ा ( जोधपुर के पास ) है। जाप स्थानक बासी आज़ाय के मानने वाले सज़न हैं। सेठ स्राजमलजी राँका ८० साल पहिले देश से नाशिक जिले के सिंदे नामक स्थान में आये। आपके पुत्र बालारामजी और उनके पुत्र देवीचन्दजी तथा जसराजजी सिंदिया में रहते हैं। तथा रतनचन्दजी के पुत्र वैनसुखजी, माणकलालजी व धनराजजी नाशिक में किराने का न्यापार करते हैं।

सिंदिया से सेठ हंसराजजी राँका शके १८२८ में नाशिक आये तथा यहाँ किराने का काम शुरू किया, आपने इस क्यापार में काफी उन्नति प्राप्त कर फर्म की प्रतिष्ठाव इज्जत को बढ़ाया। आपका जन्म संवत् १९३१ में हुआ आपके प्नमचंदजी, चुनीलालजी, मोहनलालजी और फतेचंदजी नामक ४ प्रत्र हैं। प्नमचन्दनी स्थानीय न्युनिसिपेलेटी के मेन्बर हैं। चुन्नीलालजी एम० ए० फाइनल और एल० एल० बी० में अध्ययन कर रहे हैं। मोहनलालजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है, तथा फतेचन्दजी मेट्रिक में पढ़ रहे हैं। चुन्नीलालजी राँका ओसवाल जैन बोलिंग नाशिक के सेकेटरी हैं, इसी तरह आप नाशिक जिला ओसवाल समाने अधिवेशन के सेकेटरी थे। मोहनलालजी को राष्ट्रीय कार्मों में मांग लेने के उपलक्ष में सन् १९५२ में ३ मास की जेल हुई थी। यह परिवार नाशिक व आसपास के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है।

### सेठ पूनमचन्द श्रीचन्द रांका, पूना

इस परिवार का मूल निवास स्थान राणी (गोडवाड़) है राणी से सेठ प्रनचन्दजी रांका ६० साल पहिले प्ना भाये। थोड़े समय तक आपने रामचन्द हिम्मतमल की भागीदारी में ज्यापार किया। पश्चात अपने साले सादड़ी (गोडवाड़) निवासी सेठ चत्रींगजी की भागीदारी में प्ना केम्प में संवत १९४४ में दुकान की । - इस दुकान ने अंग्रेज लोगों से लेन देन का ज्यापार शुरू किया आपने इस ज्यापार में बहुत सम्पत्ति कमाकर अपने मकानात दुकानें वंगले आदि वनवाये। इस समय ४६ मालकम टेंक रोड पर प्नमचन्द श्रीचन्द के नाम से इस दुकान पर वैद्धिग तथा प्रापर्टी के किराये का कार्य्य होता है। यहाँ की दुकानों में यह दुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ प्रनमचंदजी के पुत्र कुंदनमलजी तथा चंदनमलजी इस समय सादड़ी में रहते हैं।

सेठ चत्रींगजी का परिवार —आपने १८ सालों तक सेठ रामचन्द हिम्मतमल पूना वालों की दुकान पर नौकरी की । तदनंतर अपने बहनोई के साझे में पूना में दुकान को । उस दुकान के ज्यापार को आपने बहुत बदाया । चतरींगजी सेठ ने सादडी में कई धार्मिक काम किये । आपका जन्म संवत् १९१७ में हुआ । आपने राणकपुरजी के मेले में ७ हजार आवूजी आदि के संघ में ३५० १) तथा न्यात के नोरे में ३१००) लगाये । आपके पुत्र केसरीमलजी का जन्म संवत् १९४४ में हुआ । आप इस समय ज्यापार का संचालन करते हैं । केंसरीमलजी के पुत्र सागरमलजी तथा जावता। जजी हैं । सागरमलजी होशियार युवक हैं । आप स्यापार में भाग लेते हैं । यह परिवार लंका गच्छ का अनुयायी है ।

### सेठ कीरतमल पन्नाल!ल रांका, चिंचवड़ ( पूना )

इस परिवार का मूल निवास स्थान भावी ( जोधपुर ) है। वहाँ से लगभग १०० साल पहिले सेठ तैजमलजी रांका के पुत्र सेठ कीरतमलजी रांका चिचवड़ आये तथा कपड़ा व अनाज का व्यापार ग्रुक् किया। आपके पन्नालालाजी, निहालचंदजी तथा मूलचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें सेठ पन्नालालजी रांका चिचवड़ के अप्रगण्य थे। आप स्थानीय फतेचन्द जैन विद्यालय के प्रथम सभापित थे। इस संस्था की

आपने अच्छी सेवा की । संवत् १९८७ की सावण सुदी ११ को आप स्वर्गवासी हुए । आपके छोटे भाई क्रमदाः १९५५ तथा ७२ में स्वर्गवासी हुए।

वर्तमान में सेठ पत्नालालको रांका के प्रत्र हारालालकी, प्रतमचन्दकी तथा, वंशीलालकी और निहालचन्दजी रांका के प्रत्र लाद्रामजी विद्यमान हैं। सेठ हीरालालजी का जन्म, संवत् १९५२ में हुआ। आप चिंचबढ विद्यालय की प्रबंधक कमेटी के मेम्बर. और प्राम पंचायत के प्रधान हैं। आप स्थानक वासी आञ्चाय के मानने वाले हैं तथा यहाँ के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित न्यक्ति हैं। आपके यहाँ कीरतमल पत्रालाल के नाम से अंनान का व्यापार होता है।

### बांहिया

#### वांठिया गौत्र की उत्पत्ति

ऐसा कहा जाता है कि संवत् ११६७ में रणधामोर के राजा लालसिंह पवार को उसके सात पुत्री सहित आचार्य्य श्री जिनवल्लभस्ति ने जैन धर्म का प्रतिवोध दिया। उसके बढ़े पुत्र का नाम चंडगोदार था, इन्हींके वंशन वांडिया कहलाये। इस वंश में संवत् १५०० के लगभग वादशाह हुमायूँ के सम्य में चिमनसिंहजी बांडिया नामक बढ़े प्रसिद्ध और धनवान-क्यक्ति हुए । इन्होंने लाखीं रुपये लगाकर कई जैन मन्दिरों का उद्घार करनाया और शतुंजयका एक विशाल संय निकाला जिसमें प्रति आदमी एक अक्रवरी सुहर छहाण में बांठी।

### सेठ मौजीरामजी वाँठिया का खानदान भीनासर

इस परिवार के लोग करीब संबत् १९१० में भिनासर में आकर बसे।

सेंड मीजीरामजी इस परिवार में सब से अधिक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति हुए । आप ही ने हंग-भग ७५ वर्ष पूर्व कलकता जाकर अपने और अपने छोटे माई सेट प्रेमराजजी के नाम से फर्म स्थापित की। आपने अपनी न्यापारिक कुरालता से फर्म की अच्छी उन्नति की। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९४१ में हो गया । अ.प मन्दिरं मार्गी जैनी थे —काप बड़े धर्म परायण थे । आपके सेठ पन्नालालजी नामक पुत्र हुए ।

सेठ पत्रालाहाजी —आप सरळ और शान्ति प्रकृति के पुरुष थें। व्यापार में आप विशेष दिखचस्पी न रखते थे और अधिकतर अपने देश में ही रहा करते थे। आपके ३ पुत्र हुए सेट सालिमचन्द्रजी, हमीरमलजी, भीर किशानचन्दजी। सेठ किशानचन्दजी कई वर्ष हुए इस फर्म से अलग हो गये हैं। इनमें से सेठ इमीरमलजी बढ़े प्रतिभावाली पुरुष थे। आपकी बुद्धिमत्ता से फर्म ने उत्तरर तन्नित की। आपका जन्म सं० १९१९ में हुआ था। आप बाईस सम्प्रदाय के जैनी थे और धर्म में आपकी बड़ी निष्टा थी, क्षापने अपने जीवन काल में बहुत सा रुपया सत्कार्यों में व्यय किया। यही नहीं बल्कि एक मोदी रकम ५१०००) रुः की एक मुश्त युण्य खाते निकाल कर अलग फण्ड स्थापित किया और उसमें से समय २ पर अच्छे २ सार्वजनिक कार्यों में च्यय काते रहे। अभी भी इस फण्ड से एक कन्या पाठशाला सुचाररूप तसे चल रही है, उसकी देख रेख सेट सोहनलालजी और चरपा-

लालजी करते हैं। सेटजी बड़े उदार, दयालु, शान्त-स्वभाव तथा धर्म-परायण थे। आपका स्वर्गवास फालान बदी १२ सम्बद् १९८५ को हो गया। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेट कनीरामजी, (जो इनके बड़े भाई सेट सालिमचन्दजी के दत्तक हैं) सोहनलालजी, और चम्पालालजी हैं। आजकल आप तीनों आई अलग २ हो गये हैं और अपना २ ज्यापार स्वतन्त्र रूप से करते हैं।

इस परिवार की ओर से सभी सार्वजनिक कार्यों में सहायता प्रदान की जाती है। आपकी ओर से साधुमार्गी श्री श्वेस्था॰ जैन हितकारिणी संस्था में १९३११) रुपये प्रदान किये हैं। इसके अतिरिक्त भीनासर स्कूळ की वर्तमान बिल्डिङ्ग भी इस परिवार तथा से॰ बहादुरमळजी बाँ ठिया द्वारा बनाई गई है इसी परिवार की विशेष सहायता से गंगाशहर से भीनासर तक पक्षी सड़क बनाई गई थी। इसी प्रकार गाँव की प्रत्येक संस्था पिजरापोळ वगैरः में भी आपकी ओर से अच्छी सहायता दी जाती है।

बीकानेर गवर्नमेंट में भी आप छोगों का अच्छा मान है। एच० एच० महाराजा साहिब बहादुर बीकानेर की ओर से एक ख़ास रुक्का सेठ हमीरमछजी कनीरामजी के नाम से मिछा हुआ है।

सेठ कनीर(मजी—आप बड़े साधु प्रकृति के मिलनसार सजन हैं। आपका ज्यापार पहिले सेठ मौजीरामजी पन्नालालजी के नाम से सम्मिलित रूप में होता था पर कई वर्षों से कलकरी में से॰ सालिमचन्दजी कनीरामजी के नाम से स्वतन्त्र रूप में चलानी एवम् जूट का होता है।

इस फर्म की भी भिन्न २ नामों से ताम्बाहार (धुवड़ी) मनसुख (सिल्हट) सोनातोल (बुगड़ा) नामक स्थानों पर और भी शाखायें हैं। इसके अतिरिक्त दिल्ली में इंडोंयूरोपियन मैशीनरी कम्पनी के नाम से प्रिंटिंग मशीन एवम भिटिंग सम्बन्धी सब प्रकार के सामान का व्यापार होता है। इस विषय का बहुत बड़ा स्टाक आपके यहाँ हमेशा मौजूद रहता है। इसकी लाहौर, कलकता, बम्बई में ब्रांचें हैं इसके और भी हिस्सेदार हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः श्रीयुत तोलारामजी, रामलालजी, और भैरोदानजी हैं। सेटजी के इस समय एक पीत्र भी है जिसका नाम दौलतरामजी है। आपका बीकानेर स्टेट में अच्छा मान सम्मान है। महाराजा साहिब बढ़ादुर बीकानेर की ओर से आपको कैफियत मिली हुई है। आप सामयिक समाज सुधार के भी बढ़े प्रेमी हैं।

सेठ सेहिनलालजी—आप भी पहले शामिल में ही व्यवसाय करते थे, मतर तीन वर्षों से एथक ही आप अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं।

आपका कलकरों में मेससे मौजीराम पन्नालाल के नाम से ४५ आमीनियन रहीट में छाते का बड़े -स्केल पर स्थापार होता है तथा हमीरमल सोहनलाल के नाम से १० कैनिंग स्ट्रीट में कपड़े की चालानी का काम होता है। आपकी एक बांच चटगांव में भी है। आपके २ पुत्र हैं जिनके नाम कमनाः सम्पत-लालजी पुत्रम इन्द्रकुमारजी हैं।

सेठ चम्पालालजी — आप भी आजकल स्वतन्त्र न्यापार कर रहे हैं। आपका न्यापार कलकत्ता में मेसर्स हमीरमलजी चम्पालाल के नाम से नं २ राजा उडमंट स्ट्रीट में होता है। इस फर्म की शाखाएँ कई स्थानों में हैं जहाँ पर जूट की खरीदी का काम होता है। कलकत्ता में आपका जूट मारकेट में अच्छा नाम है। आपके बेलिङ भी पास कराया हुआ है और आप बड़े मिलनसार, उत्साही, विद्याप्रेमी तथा उदार हृदय हैं। सवाल जाति का इतिहास



सेठ कनीरामजी बांटिया, भीनासर



ं सेंड तोलारामजी S/o कनीरामजी वांठिया, भीनासर.



सेठ वहादुरमलर्जा वांठिया. भीनासर.



सेठ वहादुरमलजी वांठिया के पुत्र, भीनासर.

### श्रोसवाल जाति का इतिहास



बाबू सोहनलालजी बांठिया, भीनासर.



बाबू चम्पालालजी बांठिया, भीनासर.



बात्रू सोहन्जाल्जो बांडिया बिल्डंग कजकता.

सेठ पेमराज हजारीमल बाँठिया, भीनासर

इस फर्म के मालिकों का मूलिवास स्थान सीनासर (बीकानेर) में है। आप ओसवाल जाति के स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के सजन हैं। कलकरों में इस फर्म की स्थापना करीब ८५ वर्ष पहले के स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के सजन हैं। कलकरों में इस फर्म की स्थापना करीब ८५ वर्ष पहले मौजीराम प्रेमराज के नाम से हुई थी, आप दोनों सहोदर भाता थे। उसके पत्रचात सेट प्रेमराजजी के पत्र से प्रमान की मंगलचन्दजी ने उपरोक्त फर्म से प्रथक होकर सं० १९३९ में प्रेमराज हजारीमलकी का जन्म से फर्म की स्थापना की। आपके उद्योग से इस दुकान की अच्छी उन्नति हुई। हजारीमलजी का जन्म सं० १९१६ में होगा संगलचन्दजी का जन्म सं० १९२० में हुआ अगापका देहावसान सं० १९५० में खल्पावस्था में ही हो गया। आप बड़े उदार, तथा सदाचारी, पुस्त थे। इनके भी रिखयचन्दजी दत्तक लिये गये थे। आपका जन्म १९२७ में और स्वर्गवास सं० १९६३ में हुआ था।

इस समय सेठ रिखबचन्दजी के पुत्र श्रीयुत बहादुरमलजी हैं। आप बड़े योग्य, तथा उदार पुरुष हैं। आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः श्रीयुक्त तोलारामजी श्यामलालजी और बग्शीलालजी है। फर्म का कार्य आपकी तथा जापके बढ़े पुत्र की देख भाल में मुचाररूप से चल रहा है।

इस खानदान की दान धर्म और सार्वजिनिक कार्यों की ओर बड़ी रुचि रही है। श्री हजारी-मलजी ने अपने जीवन काल ही में एक लाख इकतालीस इजार रुपये का दान किया था जिससे इस समय कई संस्थाओं को सहायता मिल रही है। इसके पहले भी आप अनेकों बार अपनी दानवीरता का परि-चय समय २ पर देते रहे हैं। आपकी ओर से भीनासर में एक जैन इचेताम्बर औपधालय भी चल रहा है। इसके अतिरिक्त वहाँ की पिक्षरापील की विलिडक भी आप ही के द्वारा प्रदान की है तथा ओसबाल पण्चायती के मकान की भूमि भी आपने ही प्रदान की है।

इसके अतिरिक्त यहाँ के व्यवहारिक स्कूछ की विविद्य भी मौ गीराम पत्राख्य की फर्म के मालिक सेठ हमीरमळची, कनीरामजी की और आपकी और से ही प्रदान की गई है और आपने २० १९१११) साधुमार्गों जैन हितकारिणी संस्था में दान दिया है।

#### सेठ विरदीचन्दजी वांठिया का परिवार, वीकानेर

इस परिवार के छोग बाईस सम्प्रदाय के मानचे वाले हैं। इसमें सर्व प्रथम सेट साहबसिंगजी हुए। आपके पुत्र फुड़चन्दजी बीकानेर ही में रहकरं व्यापार करते रहे। आपके पुत्र जोरावरमलजी और तिलोकचन्दजी हुए। इनमें से तिलोकचन्दजी का परिवार प्रतापगढ़ चला गया। जिसका परिचय प्रतापगढ़ के बांठिया परिवार के नाम से दिया जा रहा है। सेट जोरावरमलजी बीकानेर से व्यापार के निमित्त महास गये और वहाँ अग्रेजों के साथ वैकिंग व्यापार प्रारंग किया। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। वहीं आपका स्वर्गवास हो गया। आपके विद्विचन्दजी और लखसीचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। लक्षमीचन्दजी का अल्पायु ही में स्वर्गवास हो गया।

सेठ विरदीचन्द्रजी पहले पहल कलकत्ता आये और अयन पुत्र किशनमलजी के साथ विरदीचन्द्र

बदनमल के नाम से फर्म स्थापित की। कुछ समय पश्चात् आपके दूसर पुत्र बदनमलजी भी इसमें शामिल हो गये। आपके व्यवसाय में उतरते ही फर्म की दिन दूनी रात चौगुनी उजति होने लगी। संबत् १९७४ में बिरदी चन्दजी का स्वर्गवास हो गया। आप बड़े धार्मिक प्रवृति के पुरुष थे। आपका समाज में वड़ा आदर, सत्कार था। आपके स्वर्गवास के १० वर्ष पश्चात् आपके दोनों पुत्र अलग २ हो गये। संवत् १९८७ में किशनमळजी का स्वर्गवास हो गया।

इस समय किश्तनमञ्जी के पुत्र नथमञ्जी, मेसर्स बिरदीचँद नथमल के नाम से मनोहरदास कटला में करड़े का न्यापार करते हैं। आप सज्जन पुरुष हैं। सेठ बदनमञ्जी भी मनोहरदास के कटले में बिरदीचन्द बदनमञ्ज के नाम से कपड़े का न्यापार करते हैं। आपकी प्रकृति भी निशेष कर साधु सेवा और धर्म ध्यान की ओर रहती है। बीकानेर की ओसवाल समाज में आ। अच्छे प्रतिष्ठित न्यिक माने जाते हैं। ब्यापार में तो आपने बहुत ज्यादा उन्नति की है।

#### प्रतापगढ़ का बांठिया परिवार

इस परिवार के प्रथम पुरुष सेठ खुबचन्द जी और सेठ सबल सिंह जी दोनों भाई बीकानेर से प्रताप गढ़ नामक स्थान पर आये। यहां आकर खुबचंद जी तत्कालीन फर्म मेसर्स गणेशदास किशनाजी के यहाँ सुनीम हो गये। आपका स्वर्गवास हो जाने पर सेठ सवल सिंह जी ने यहाँ की महारानी (राजा दलपत सिंह जी की पत्नी) के साझे में बैंकिंग का व्यापार प्रारम्भ किया। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। इसी कारण से तत्कालीन महाराजा साहब के और आपके बीच में बहुत धनिष्ठता होगई। आप बड़े कर्मवीर चतुर और बीर व्यक्ति थे। महाराजा आपका अच्छा सम्मान करते थे। कहा जाता है कि जब २ महाराजा देवलिया रहते थे तब २ प्रतायगढ़ का सारा शासन भार आग पर और भी नराजजी दागिह्या तथा आपजी पंड़ित पर छोड़ जाते थे। संवत् १९१४ के गदर के समय में अपने अपनी बुद्धिमानी और होशियारी से बागियों से राज्य की रक्षा की थी, जिससे महाराजा बहुत खुश हुए और इसके उपलक्ष्य में आपकी एक प्रशासा सूचक परवाना इनायत किया। आपका स्वर्गवास होगया। आपके सीभागमलजी विरदीचन्द जी नामक दो पुत्र हुए। सेठ खुबचन्द जी के पुत्र का नाम लखमीचन्द जी था।

सेठ लखमीचंद्रजो के पुत्र गुमानमलजी हुए। आपके यहाँ दानमलजी दत्तक आये। दानमलजी के धरमचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। सेठ सीमागमलजी के वंश में आपके पौत्र मिश्रोमलजी और रूपचन्द्रजी हैं। रूपचन्द्रजी के पुत्र का नाम कंचनमलजी हैं। आप सब लोग प्रतापगढ़ में निवास करते हैं।

सेठ बिरदीचन्द्रजी अपने जीवनभर तक स्टेट के इजारे का बाम करते रहे। आपके सुजानमलजी और चन्द्रनमलजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें चन्द्रनमलजी का स्वर्गवास हो गया है।

बांठिया मुंशी सुजानमलजी—आप बड़े योग्य, प्रतिभा सम्पन्न और कारगुजार व्यक्ति हैं। आपका अध्ययन अंग्रेजी और फारसी में हुआ। आप उन व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने अपने पैरों पर खड़े होकर आशातित उन्नित की है। प्रारंभ में आप साधारण काम पर नौकर हुए और क्रमशः अपनी सोग्यता, बुद्धिमानी और होशियारी से कई जगह कामदार और दीवान रहे। आपका तत्काळीन पोळिटिकळ आफिसरों से बहुत मेळ

### स्रोसवाल जाति का इतिहास



सेंठ चांदमलजी बांटिया ( बींजराज जोरावरमल ), कलकत्ता.-



कुं॰ प्नमचंद्रजी बांटिया S/o चांद्रमलजी बांटिया.



लाला संतरामजी जैन ( संतराम मंगतराम ) श्रम्वाला.



सेठ नथमलजी बांटिया ( विरदीचंद नथमल ) कलकत्ता.

रहा। उन्होंने आएको कई प्रशंसा पत्र प्रदान किये हैं। आपको पिपलोदा ठिकान से बक्षा जागीर मिली हुई है तथा प्रतापगढ़ रहेट से पेशन मिल रही है। इस समय आप सीतामज में शांतिलाम कर रहे हैं। आपका धार्मिक जीवन भी अच्छा है। उधर ओसवाल समाज में भी आप प्रतिष्ठित और सम्माननीय व्यक्ति माने जाते हैं। आपके जसवंतिसहजी नामक एक पुत्र हैं। आप इस समय सीतामज स्टेट में नायव दीवान हैं। आपकी पढ़ाई B. A. तक हुई है। आपके शेरसिंहजी, सवाईसिंहजी, समस्यसिंहजी और विमलसिंहजी नामक चार पुत्र हैं। आप सब लोग स्थानकवासी संग्रदाय के अनुवायी हैं।

### सेठ भागचन्दजी बांठिया का परिवार, जयपुर

इस परिवार के पूर्वजों का मूळ निवास स्थान बीकानेर था। वहाँ से चुरू होते हुए करीब १०० वर्ष पूर्व सेठ भागचन्द्रजी जयपुर आये। यहां आकर आपने जवाहरात का न्यापार प्रारम्भ किया। इसमें आपको अन्छी सफलता रही। यहां की स्टेट में भी आपका बहुत सम्मन था। आपको यहां सेठ की परवी मिली हुई थी। आपका स्वर्गवास होगया। आपके छोगमलेजी और बीजराजजी नामक वो पुत्र हुए।

सेठ छोगमलजी आप बड़े प्रतिमा सम्पन्न न्यिक थे। आप जीवन भर तक सरकारी नौकरी करते रहें। आप उस समय में जयपुर स्टेट के करटम विभाग के सबसे बंदे आफिसर थे। आपके यहां स्राजमलजी दत्तक आये। आपका मो स्वर्गवास होगया। इस समय आपके दत्तक पुत्र मोतीलालजी विद्यमान हैं और छोगमल स्राजमल के नाम से लयपुर ही में लेन देन का न्यापार करते हैं। आपके पुत्र का नाम पत्नालालजी हैं।

सेठ वीजराजनी—आप ब्यापार के निमित्त कलकता गये और ब्यान का काम करने छी। आप संवत् १९५० में बङ्गाल वें क की सिराजगंत और जलपाईगुड़ी नामक स्थानों के खनांची नियुक्त हुए। आप का स्वर्गवास होगया। आपके जीरावरमलजी, सरजमलजी, वस्त्रचन्द्रजी, सौभागमलजी और चादमलजी नामक पाँच पुत्र हुए। इनमें से जीरावरमलजी का स्वर्गवास हो गया। जनके अमरचन्द्रजी और उत्तमचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। स्रजमलजी दत्तक चले गये। कस्त्रचन्द्रजी जयपुर में मौजूद हैं। स्रोभागमलजी का तथा आपके पुत्र हीरालालजी दिनों का स्वर्गवास होगया।

सेठ चांदमलजी—आपके समय में यह फर्म पटना, चटगांव, अकियाव आदि स्थानों पर इम्पीरियल बैंक की खनांची नियुक्त हुई । इसके अतिरिक्त आपने बांडिया एण्ड कम्पनी के नाम से विलायत में भी चांदी सोने का काम करने के लिये फर्म खोली । इस समय आपका ज्यापार कलकत्ता, जलपाईगुड़ो और चटगांव में हो रहा है। यह फर्म चाय बागान की मैनेजिंग एजन्ट है। चटगांव में आपकी जमींदारी भी है। इस समय आपकी फर्म पर बींजराज जोरावरमल के नाम से ज्यापार होता है। अन्यंत्र बुलियन कम्पनी लि॰ के नाम से आप ज्यापार करते हैं। आपके प्रमाचन्दानी और प्रमाचन्दानी नामक र प्रत्र हैं। इनमें से बड़े ज्यापार में सहयोग लेते हैं।

श्री मगनमलजी बांठिया का परिवार, अजमर

इस परिवार के सेठ मगनमलजी ने कई बड़े २ ठिकानों पर सुनीमात की सर्विस की । आपके इस समय चार पुत्र विद्यमान हैं जिनके नाम कमशः बा॰ मानकमलजी, कस्त्रमलजी, कस्याणमलजी और इन्द्रमलजी हैं।

माणुकमलजी नांठिया--आपका अध्ययन मेट्रिक तक हुआ। आप करीब ३० वर्षों से रेख्वे में सर्विस कर रहे हैं। आप मिलनसार सज्जन हैं।

क्सतूरमलजी वाठिया आपका जन्म संवत् १९५१ का है। आपने बी० काम करने के पश्चात् विडला ब्राइसे लिमिटेड कलकत्ता के यहाँ सिर्विस की। यहां आपकी होशियारी और बुद्धिमानी से फर्म के मालिक बहुत प्रसन्न रहे। यहां तक कि आपको उन्होंने अपनी लण्डन फर्म दी ईस्ट इण्डिया प्रोड्यू क्रियनो लिमिटेड के मैनेजर बनाकर मेजे। इस फर्म पर भी आपने बहुत सफलता के साथ काम किया। वहां आप इण्डियन चेम्बर आफ कामर्स के वाइस प्रेसिडेण्ट तथा आर्य भवन के सेकेटरी रहे थे। आप विलायत सक्रुडम्ब गये थे। आजकल आप अजमेर में बांठिया एण्ड कम्पनी के नाम से बुक सेलिंग का अयवसाय करते हैं। आपको ज्यापारिक विषयों का अच्छा ज्ञान है। आपने इस विषय पर वहीखातां 'मुनीमी' इत्यादि पुस्तकें भी लिखी हैं। आप मिलनसार और सरल व्यक्ति हैं।

कल्याग्रामलाजी बांठिया—आप ने बी० एस० सी० तक जिल्ला प्राप्त की । आप कोटे के सेठ समीरमलजी बांठिया के यहां दत्तक चले गये। कोटा स्टेट में आप कई स्थानों पर नाजिस रहे। इस समय आप इन्द्रगढ़ ठिकाने के कामदार हैं। आपभी मिलनसार और सज्जन व्यक्ति है।

इन्द्रमलजी बांठिया—आप इस समय अपने बड़े आता कस्त्रमलजी के साथ न्यापार में सह-

सेठ बरुतावरमता जीवनमता चाठिया, सुजानगढ़

इस परिवार के लोग वांठड़ी नामक स्थान के निवासी थे। वहाँ से करीब १०० वर्ष पूर्व सुजानगढ़ में आये। इन्हीं में सेठ वींजराजजी हुए। आपने पहले पहले बंगाल में जाकर कोरपुरा (मैमनसिंह) में साधारण दुकानदारी का काम प्रारम्भ किया। पश्चात् सफलता मिलने पर और भी शाखाएँ स्थापित कीं। इन सब फर्मों में आपको अच्छा लाभ रहा। आप तेरापन्थी सम्प्रदाय के अनुयायी थे। आपका स्वर्गवास होगया। आपके रूपचन्दजी, बख्तावरमलजी और हजारीमलजी नामक अनुयायी थे। आपका स्वर्गवास होगया। आपके रूपचन्दजी, बख्तावरमलजी और हजारीमलजी नामक तीन पुत्र हुए। संवत् 1९६४ तक इन सबके शामिल में ज्यापार होता रहा पश्चात् फर्म बन्द हो गई तीन पुत्र हुए। संवत् 1९६४ तक इन सबके शामिल में ज्यापार होता रहा पश्चात् फर्म बन्द हो गई और आप लोग अलग अलग स्वतन्त्र रूप से ज्यापार करने लगे। रूपचन्दजी का स्वर्गवास होगया हजारीमलजी के कोई पुत्र नहीं है। वख्तावरमलजी का स्वर्गवास भी हो गया। आपके जीवनमलजी नामक एक पुत्र है।

वान पुन उन द : वान जीवनमलजी—आपने प्रारंभ में कपड़े की दलाली का काम धारंभ किया । पश्चात् वेगराजजी चोरडिया विदासर वालों के साझे में कलकत्ता में मोतीलाल सोहनलाल के नाम से व्यापार वेगराजजी चोरडिया विदासर वालों के साझे में कलकत्ता में मोतीलाल सोहनलाल कर दिया। सोहनलाल प्रारंग्भ किया। एक वर्ष पश्चात इसी नाम को बदलकर आपने जीवनमल सोहनलाल कर दिया। सोहनलाल

जी, वेगराजजी के पुत्र हैं। इस समय इस फर्म पर नम्बर ४ दहीं हुट में चलानी का काम होता है। इसके अतिरिक्त इस फर्म की खुलना, खालमनीरहार, और मैमनीसह में भिन्न र नामी की फर्मे हैं जहां पर कपड़े का खापार होता है। मैमनसिंह में आपकी चार और बांचें हैं। उन पर भी कपड़ा एवंस लकड़ी का व्यापार होता है।

#### सेठ शोभाचन्दजी बांठिया का परिवार, पनरोठी-

इस फर्म के मालिकों का मूलिनिवास स्थान नागौर का है। आप ओसवाल जाति के वाडिया गौत्रीय जैन इवेताम्बर संदिर शारनाय को मानुने बाले सुउतन हैं।

श्री शोभाचन्द्रभी का जन्म संदत् १९३० का था। आप बढ़े साहसी और कर्मवीर पुरुष थे। आप संवत् १९५० में पहले पहल नागीर से गुलेचगढ़ गये और वहां अपना फर्म स्थापित कियां। वहाँ से संवत् १९७४ में पनरोटी आये और यहां भाकर शौभावन्द्र सुगनचन्द्र के नाम से अंपना फर्म संथापित संवत् १९८८ में आपका स्वर्गवास होगया।

आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम सुगनमलजी हैं। आपका जन्म संवत् १९५२ का है। आप इस समय पनरोटी में वेंहिंग का न्यापार करते हैं । आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम भैंवरलॉलजी, जवेरी छालजी और मगनराजजी हैं। श्री सुगनमलजी ने संवद् १९८९ में कोल्डर में मेससे सुगनमेल जबरीमल के नाम से बैङ्किग स्यवसाय की दुकान खोली है।

श्रीयुत् शोमाचन्द्जी बड़े थार्मिक और योग्य पुरुष थे। आपकी ओर से पनरोटी में सदावृत चाल है। शोभाचन्द्रजी का स्वर्गवास होने पर आपके पुत्र सुगनचन्द्रजी ने ५०००) धार्मिक वार्यों में लगाये। इसी प्रकार आपने ओक्षियां की धर्मशाला में एक कमरा बनवाया और पनरोटी की स्मशान भूमि में एक धर्मशाला बनवाई।

### नाहरा

## सेठ पूनमचंद श्रोंकारदास नाहटा, भ्रसावल

इस परिवार का मूल निवास जैतारण ( जोधपुर ) है। देश से सेट हसराजनी नाहटा लगभग १२५ साल पहेले व्यापार के निमित्त वामणोद ( भुसावल ) आये । आपके पूर्व अमरचन्द्रजी नाहटा के हाथों से इस दुकान की काफ़ी तरक्की हुई। आपका संवत् १९५९ में स्वंगवास हुआ । आपके ताराचन्दजी तथा औंकारदासजी नामक दो पुत्र हुए इनमें ताराचन्द जो का सैवत् १९५९ में स्वर्गवास आपके पुत्र उदयचन्दजी विद्यमान हैं।

श्रीकारदासजी नाहरा नाम अमरचन्द्रजी नाहटा के पुत्र थे। आपने भुसावल तथा आसपास के ओस्त्राल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा प्राप्त की। आएके पुत्र सेंड प्रमचन्द्रजी नाहटा विद्यमान है।

पूनमचंदजी नाहटा—आप शिक्षा प्रेमी तथा सुवार प्रिय सज्जन हैं। लगभग १२ सालों से आप ओसवाल शिक्षण संस्था के महा मन्त्री हैं। यह संस्था ओसवाल युवकों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता देती है। इस संस्था का तमाम संचालन आप ही के जिम्मे है। आप असावल म्युनिसिपेलिटी के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। जातीय सुधार के कामों में आप बढ़े उत्साह से भाग लेते हैं। आप खानदेश तथा वरार के शिक्षित ओसवाल सज्जनों में वजनदार तथा अग्रगण्य व्यक्ति हैं। आप के यहां प्रमचन्द्र नारायणदास के नाम से कृषि तथा साहुकारी लेनदेन का काम होता है।

इस प्रकार सेट उदयचन्द्रजी नाहटा के जबरीळाळजी, मंसुखळाळजी तथा सरूपचन्द्रजी नामक ३ पुत्र हैं। इनमें जंबरीळाळजी नाहटा एडवोकेट धृल्यि। में प्रेक्टिस करते हैं।

#### सेठ चांदमल भोजराज नाहटा, मोमासर

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ वीरभानजी करीब १०० वर्ष पूर्व तोल्यासर को छोड़कर मोमासर नामक स्थान पर आकर बसे। आपके ६ पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः हुकमचन्दजी, छोगमळजी, गुलाबचन्दजी, चौथमळजी, केशरीचन्दजी और शेरमळजी था। जिनका परिवार इस समय अलग २ व्यापार कर रहा है। यह फर्म सेठ गुलाबचन्दजी के परिवार की है।

सेठ गुलावचन्दजी आपने कलकत्ता आते ही पहले मोमासर निवासी सतीदास उम्मेदमल के यहां नौकरी की। पश्चात् आप महासिंह राय मेघराज बहादुर के यहां रहे। इसके पश्चात् आपने अपनी स्वतन्त्र फर्म स्थापित की। आप बड़े योग्य, व्यापार चतुर और प्रतिभावान व्यक्ति थे। आप के हाथों से फर्म की बहुत उन्नति हुई। आपका स्वर्गवास संवत् १९८७ में होगया। आपके कर्मचन्दजी नामक एक पुत्र हुए।

सेट करमचंदजी — आपका जःम संवत् १९३८ का है। आप भी अपने पिताजी के साथ व्यापार कार्य्य करते रहे। आपने अपनी एक और फर्म नवावगंज में खोली और जूट का व्यापार प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त आपने शोराक मिल, न्यू शोरोक मिल, सूरतिमल, स्टेंडर्ड मिल, चायना मिल, मफतलाल आईलिमल, अंबिका मिल आदि कई मिलों की दलाली और सोल शोकरी का काम किया। इस व्यवसाय में आपको बहुत सफलता रही। आपका स्वर्गवास आपके पिताजी के चार रोज पश्चात् ही होगया। इस समय आपके आसकरनजी चांदमलजी और पनेचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों आता शिक्षित, मिलनतार और सज्जन व्यक्ति हैं। आर बड़ी होशियारी से अपनी फर्म का संचालन कार्य कर रहे हैं। आप श्वेतास्वर तेरापंथी संप्रदाय के अनुयायी हैं।

सेठ आसकरणजी के हनुतमलजी, बच्छराज भी, मगराजजी और दौलतरामजी नामक पुत्र हैं। चांदमलजी के पुत्रों का नाम अमिचन्दजी और शुभकरनजी हैं। आप सन लोग अभी पढ़ रहे हैं।

इस फर्म का न्यापार कलकत्ता में उपरोक्त नाम से नं १ श रोजा उडमण्ड रट्रीट में होता है। इसकी आंच नवावगंज में है। जहां जूट और कमीशन का काम होता है। मोम।सर में यह परिवार बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास हिं



सेंड गुलाबेंबेंड्जी नाहस (बांद्रमेल भीजराज) मोमासरः



सेठ करमचंद्रजो नाहटा (चांद्रमल भोजराजे) मोमासर.



सेड ब्रासकरण्जी नाहटा (चांदमल भोजराज) मोमासर.



सें बादमलजी नाहटा (बादमल भोजराज) मोमासर्.

सेठ गुल्तानचंद चौथमल नाहटा, छापर

इत परिवार के पुरुप सेठ खड़गिसहजी के पुत्र हुकमचन्दजी और मानमलजी के पुत्र जोरावरमल जी और मुस्तानचन्द्जी करीब ८० वर्ष पूर्व चाड्वास न मक स्थान से छापर में आये । इस समय आप कीगों की बहुत साधारण स्थिति थी। आप छोग पहले पहल बंगाल प्रांत के ग्वालपाड़ा नामक स्थान पर गये एवम् हुकुमवन्द मुल्यानवन्द के नाम से अपनी फर्म स्थापित की । इसमें जब अच्छी सफलता रही तब आपने इसी नाम से कड़कता में भी अपनी एक आंच खोळी। इन दोनों फर्मों से आपको अच्छा लाभ हुआ। संवत् १९४२ में आप लोग अलग २ होगये। इसी समय से हुकुमचन्द्जी के वंशन अयना अलग न्यापार कर रहे हैं। सेठ जोराजरमळजी का तथा सेठ सुल्तानचन्दजी का स्वर्गवास हो गया। सेंद्र जोरावरमलजी के २ पुत्र हुए जिनके नाम सेंद्र चौथमलजी और तखतमलजी था। इनमें से तलतमलजी सेठ मुस्तानचन्दजी के नाम पर दत्तक रहे । आप दोनों भाइयों ने भी फर्म का योग्यता पूर्वक संचालन किया। इसी समय से इस फर्म पर उपरोक्त नाम पड़ रहा है। आप दोनों भाई वहे प्रतिभा संपन्न थे । आपने पान वाजार, वयामपुर, कुईमारी और टंडरू नगर आदि स्थानों पर भिन्न २ नामों से अपनी शाखाएँ स्थापित कीं। सेठ चौधमलजी का स्वर्गवास होगया। आपके पृथ्वीराजजी, बरदीबन्दनी और कुन्दनमळजी नामक तीन पुत्र हैं। सेठ तखतमळजी इस समय विचमान हैं। आपके इस समय ६ पुत्र हैं जिनके नाम मन्नालालजी, पदमचन्दजी, मोतीलालजी वर्गरह हैं। आप सब लोग ब्यापार संचालन में भाग हते हैं। आप लोगों ने मऊनाट मंजन में एक और लांच खोली हैं। जहां स्थानीय वने हुए कपड़े का व्यापार होता है। आप लोग मिलनसार और सजन हैं। वाबू मोतीलालजी बी० ए० में अध्ययन का रहे हैं। आप करीब तीन साल से ओसवाल नवयुवक के ज्वाईट सम्पादक हैं। आप कवि भी हैं।

आप छोगों का उपरोक्त स्थानों पर भिन्न भिन्न नामों से वैद्धित, जूढ़ और कपड़े का व्यापार होता है। आप छोग तेरापन्थी रवेताम्बर जैन संप्रदाय के अनुसार्या हैं।

#### सेठ उदयचन्दजी राजरूपजी नाहटा, बीकानेर,

इस परिवार के पूर्व पुरुषों का मूल निवास स्थान कानसर नामक ग्रॉम था। वहाँ से ये लोग जलालसर होते हुए डाहूँसर नामक स्थान पर आये। यहाँ से फिर सेठ जैतरूपजी के पुत्र उद्यचन्द्जी, राजरूपकी, देवचन्दजी और बुधमलजी करीब ५० वर्ष पूर्व बीकानेर आकर बसे।

सेठ उदयचन्दर्श का परिवार—सेठ उदयचन्दर्शी इस परिवार में नामांकित व्यक्ति हुए । संवत् १९०० के करीव आप ग्वालपाड़ा (बंगाल) नामक स्थान पर गये एवम् वहाँ अपनी एक फर्म स्थ्रित को । इसमें आपको बहुत सफलता रही । आपने संवत् १९०५ में यहाँ एक जैन मन्दिर भी श्रां संव की ओर से चनवाया। तथा उसमें अच्छी सहायता भी प्रदान की । आपके पुत्र न होने से आपके नाम पर दानमलजी दत्तक लिये गये। आप विशेष का देश ही में रहे । आप निः संतान स्वर्गवासी हो गये अतएव आपके नाम पर सेघराजजशी दत्तक आये। आगक्त आप ही इस दर्भ का संशालन करते हैं। आप मिलनसार व्यक्ति हैं। आपके केसरोचन्दर्शी और वसंतोलालजी नामक दो पुत्र हैं।

सेठ राजरूपजी देव चन्दजी का परिवार—आप दोनों भाई बीकानेर में व्यवसाय करते रहे। आप लोगों का स्वर्गन्योस होगया। सेठ राजरूपजी के तीन पुत्र लखमीचन्दजी, दानमलजी और शंकरदासजी हुए। दानमलजी दत्तक चले गये। सेठ लखमीचन्दजी ग्वालपाड़ा का काम काज देखते रहे। आजकल आपके भवरलालजी नामक एक पुत्र हैं। आप पड़े लिखे सज्जन हैं। सेठ शंकरदानजी इस समय विद्यमान हैं। आपने अपने समय में फर्म की और भी शाखाएँ खोलकर उन्नति की। आपके इस समय भैरोंदानजी, अभयराजजी, सुभेराजजी, मेघराजजी और अगरचन्दजी नामक पुत्र हैं इनमें मेघराजजी दत्तक चले गये हैं। शेष सब लोग व्यवसाय का संचालन करते हैं। सेठ भेरोंदानजी के पुत्र का नाम भवरलालजी हैं।

श्री अगरचन्द्रजी तथा भँवरलालजी को इतिहास का काफी शौक है। आपने अपनी निज की एक लायबेरी खोलरखी है। जिसमें १००० के करीब हस्त लिखित ग्रंथ हैं। साथ ही आप लोगों ने अभय ग्रंथ माला के नाम से एक सिरीज निकालना भी ग्रारम्भ की है।

इस परिवार का व्यापार इस समय कलकत्ता, बोलपुर सिलहट वग़ैरह २ स्थानों पर होता है।

#### सरदार शहर का नाहटा परिवार

उपरोक्त नाहटा परिवार के पूर्व पुरुष सेठ हुकुमचन्दजी लाडनू से सरदार शहर में आकर बसे आपके सूरजमलजी हीरालालजी, बुधमलजी और चाँदमलजी नामक चार पुत्र हुए।

सेठ बुधमलजी—आप बड़े प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे। संवत् १९१० में आपने कलकत्ता में स्राज्ञमल बुधमल के नाम से अपनी फ़र्म स्थापित की। इसके पश्चात् आप सब भाई भलग र हो गये। उसके पश्चात् संवत् १९२६ में दो भाइयों की स्रजमल चढ़ाँमल के नाम से और दो की हीरालाल बुधमल के नाम से कपड़े की दुकानें स्थापित हुई। इन चारों भाइयों का स्वर्गवास हो गया है और इनके वंशन इस समय अलगा अपना कार बार करते हैं।

सेट स्रजमलजी का फर्म इस समय "स्रजमल धनराज" के नाम से चल रहा है। सेट स्रजमलजी धनराजजी तथा धनराजजी के पुत्र शोभाचन्दजी स्वर्गवास हो गया है। शोभाचन्दजी के पुत्र बृद्धिचन्दजी वर्त्तमान में इस फर्म के मालिक हैं। आपके यहाँ १० ऑर्मेनियन स्ट्रीट में बैद्धिग कारवार होता है आपके एक पुत्र है जिनका नाम जीवनमलजी है।

सेठ हीरालालजी के भैरींदानजी चुन्नीलालजी और जुहारमलजी नामक तीन पुत्र हुए। आए लोग हीरालाल भैरींदान के नाम से कपड़े का व्यापार करते रहे इन तीनों भाइयों का स्वर्गनास हो चुना है।

सेठ में रीदानजी के पुत्र बालचन्दजी इस समय लाइफ और फायर इन्स्यूरेंस की दलाली करते हैं। आप पूर्वीय और पश्चात्य दर्शनशास्त्रों के अच्छे जानकार हैं। लेखवकला में भी आप दक्ष हैं। आपके पुत्र का नाम पुनमचन्दजी है। सेठ चुन्नीलालजी के करणीदानजी और करणीदानजी के छगनमलजी नामक पुत्र हैं। जुहारमलजी के पुत्र मोतीलालजी हैं आप पाट की दलाली करते हैं। पाट के ज्यापारियों में आपका अच्छा सम्मान है। आपके प्सराजजी और ग्रुमकरणजी नामक दो पुत्र हैं।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



बाबू चम्पालालजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरवारशहर.

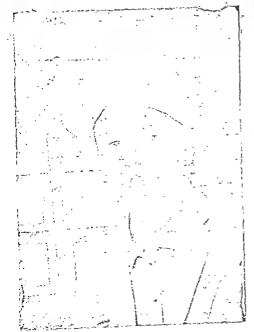

वावू मांगाकचंदजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरदौरशहर. वाबू पनेचंदजी नाहटा (चांदमल भोजराज) मोमासर.



बाबू चन्द्रनमलजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरदारशहर.



सेठ व्रधमलजी ने अपने भाइयों से अलग होकर संबंद १९५६ में व्रवसल नथमलके नाम से अपना फर्म स्थापित किया। इस पर कपड़े और वैद्धिण का काम होता था आपके हाथों से इस फर्म की बहुत वजति हुई। आप बड़े योग्य और व्यापार कुशल सजन थे। आपका स्वर्गवास सं० १९४६ में हुआ। आपके व्यापार केशल सजन थे। आपका स्वर्गवास सं० १९४६ में हुआ। आपके नथमलजी उदयचन्द्जी और जयचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से उदयचन्द्जी अपने काका चाँदमलजी के यहाँ दत्तक चले गये।

Į

नथमलजी तथा जयचन्दजी दोनों भाईपहले 'बुधमल तथमल' के नाम से शामिलात में कारवार करते रहे। पश्चात् सं १९८२ में अलग २ हो गये और अलग २ नाम से अपना ज्यापार करने लगे। नथमलजी ने अपने शामलात वाले फर्म की बहुत तरकी की। आपका स्थानीय पंच-पंचायती

नथमल्जी ने अपने ज्ञामलात नाल फर्म की बहुत तरका कार कार के मान के में बहुत नाम था। आजकल आप देश ही में बितोप रूप से रहते हैं। आपके पुत्र नेमीचन्द्जी फर्म का कार्य संचालन करते हैं इन समय आपका फर्म 'नेमीचन्द्र धर्मचन्द्र' के नाम से ८ पोर्च्यूगीजवर्ष स्ट्रीट में चल रहा है। नेमीचन्द्जी बढ़े सज्जन, मिलनसार एवं खुश मिजाज ब्यक्ति हैं। आपके पुत्र का नाम धर्मचन्द्जी है। नथमल्जी के छोटे पुत्र मानमल्जी हैं। आपने सं० १९८४ में अपना अलग फर्म 'वुधसल मानमल्ज के नाम से स्थापित किया था।

जयचन्दलालजी—आप पहले अपने बढ़े माई नथमलजी के साथ शामलात जाले फर्म में क्यापार करते रहे। पश्चात जब आप अलग हुए तब 'बुधमल जयचन्दलाल' के नाम से क्यापार करने लगे जो अब भी हो रहा है। आप भी अच्छे मिलनसार एवं सक्जन ब्यक्ति थे। आपका घ्यान धार्मिकता की तरफ विशेष रहता था। आपका स्वर्गवास अभी हाल में ही सं० १९९० में हो गया। आपके चम्पालालजी चन्दनमलजी और मानिकचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। चम्पालालजी और चन्दनमलजी तो अपने पिता के ध्यापित किए फर्म का कार्य संचालन करते हैं और मानिकचन्दजी अभी वालक हैं। आपके फर्म में इस समय कपने व पाट का च्यापार होता है।

चरपालालजी—आप बढ़े उत्साही, मिलनसार एवं होशियार व्यक्ति हैं। आपने होमियोपैधिक चिकित्सा-विज्ञान का अच्छा अभ्यास किया है और वाकायदा वध्ययन कर एव॰ एस॰ वी॰ पास किया है। आप रोगियों का इलाज बड़ी तत्परता व प्रेस से विना सूच्य लिए करते हैं।

सेट चाँदमलजीने भी प्रवेति फर्म से अलग होकर अपना स्वतंत्र कपदे का स्यापार 'चाँदमल उद्यचन्द' के नाम से ग्रुरू किया था। आपका स्वर्गवास होने पर आपके दत्तक पुत्र टद्यचन्द्रजी ने उक्त फर्म की अच्छी उन्नित की। आपके समय में कपड़े व स्थान का काम होता रहा। आपका छोटी उमर में ही स्वर्गवास हो गरो। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमकाः सैंसकरणजी कन्हैयालालजी और मूलचन्द्रजी हैं। आप तीनों भाई सम्मिलित रूप से हस समय नं ० 192 मनोहरदास के कटरे में कपड़े का स्थापार करते हैं। आपकी वर्तमान फर्म का नाम—'उदयचन्द्र वच्छात्र' हैं। आप शिष्ट, सभ्य और विनम्न स्वभाव के एवं मिलनसार हैं। सेंसकरनजी सामाजिकता और पंच-पंचायती में विशेष भाग हेते हैं। आपके पुत्र का नाम वच्छराजजी और मूलचन्द्रजी के पुत्र का नाम मोहनलालजी है। आप सव लोग (नाहरा परिवार) तेरापंथी खेतास्वर जैन धर्म के माननेवाले हैं।

### सेठ लखमीचन्द तोलाराम नाहटा, राजगढ

इस परिवार के सेठ ताराचन्दजी, उदयचन्दजी, छतीदासजी और परेचन्दजी नामक चार भाई सम्वत् १९१८ में कचोर नामक स्थान से राजगढ़ आये। इसके पूर्व ही आप छोगों का व्यापार खाछगड़ा नामक स्थान में होरहा था। संवत् १९२० तक यह फर्म चडता रहा। पश्चात् सब छोग अछग २ हो गये।

सेठ ताराचन्द्रजी के हरकचंद्रजी एवम् गुलावचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें से गुलावचन्द्रजी, उदयचन्द्रजी के यहाँ दक्तक रहे। हरकचन्द्रजी के इस समय शिवलालजी, नेतमलजी और प्रतमलजी नामक तीन पुत्र हैं जो हरकचन्द्र प्रतमल के नाम से कलकक्ता में व्यापार कर रहे हैं। सेठ गुलावचन्द्रजी के पुत्र जेसराजजी, धनराजजी और तिलोकचन्द्रजी अन्य २ स्थानों पर व्यापार करते हैं। सेठ पनेचन्द्रजी के पुत्र खुमानचंद्रजी हुए। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम कमशः नथमलजी, सूरजमलजी, तेजकरनजी और हंसराजजी हैं। अप लोगों का व्यापार भी हरकचंद्र प्रनचन्द्र के साझे में होता है। इसके अतिरिक्त मूँगापट्टी में भी सूरजमल जैचन्द्रलाल के नाम से इनका कपड़े का काम होता है। नथमलजी के पुत्र का नाम जयचन्द्रलालजी है।

सेठ छतीदासजी के पुत्र रूखमीचन्दजी हु । आपने भी करूकत्ते के अन्तर्गत साझे में कपड़े का व्यापार किया । इसमें आपको अच्छी सफलता रही । आजकरू आप व्याज का काम काते हैं । आपके तीरुसमजी नामक एक पुत्र हैं । आजकरू आपही व्यवसाय का संचालन करते हैं । आपके यहाँ रूखमीचन्द तीरुसमाम के नाम से यापार होता है ।

#### श्रीं सूरजमलजी नाहटा, इन्दौर

इस परिवार के पुरुष सेठ डूंगरसीजी, फतेचंदजी, जीवनमलजी और खुशालचन्दजी बीकानेर, पाली आदि स्थानों पर होते हुए उदयपुर आये। यहाँ आकर आप लोगों ने कपड़े का व्यापार किया। इसमें अच्छी सफलता रही। कुछ समय पश्चात खुशालचंदजी के पुत्र चन्दनमलजी किसी कारणवश इन्दौर चले आये। इनके पाँच पुत्रों में से श्री सुरजमलजी और सरदारमलजी शेष रहे। कुछ समय पश्चात सरदारमजजी का भी स्वर्गवास हो गया।

नाहटा सूरजमलजी इस समय विद्यमान हैं। आप बड़े मिलनसार एवम् धुन के प्रके आदमी हैं। पिल्लिक कार्यों में आपका हमेशा सहयोग बना रहता है। विद्या की ओर भी आपका अच्छा लक्ष्य है। आप इस समय ग्यारह पंचों की दुकान पर काम करते हैं। आप इस समय ग्यारह पंचों की कमेटी के कार्यकारी मंडल के सेकेटरी हैं।

#### सेठ हीरालाल बालाराम नाहटा, धालया

इस परिवार का मूल ानवात लहेरा बावड़ी (मारवाड़) है । आप स्थानकवासी आन्नाय के मानने वाले हैं। देश से लगभग १०० साल पहिले सेठ रतनचंद्रजी नाहटा के पुत्र दलपतजी और उदय-चन्द्रजी नाहटा मालेगाँव ताल्लुके के बांभनगाँव नामक स्थान में आये और वहाँ से धूलिया आकर आपने

## प्रोसवाल जाति का इतिहास



वाबू मोतीलालजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरदारशहर



वावु दालंचंद्जी दाहटा (नाहटा ५रिवार) सरदारशहर.



वानू शेपकरगाजी नाहटा (नाहटा परिवार) सरदारशहर.



कुँवर तोलारामजी नाहटा (लखमीचंद तोलाराम) राजगढ़

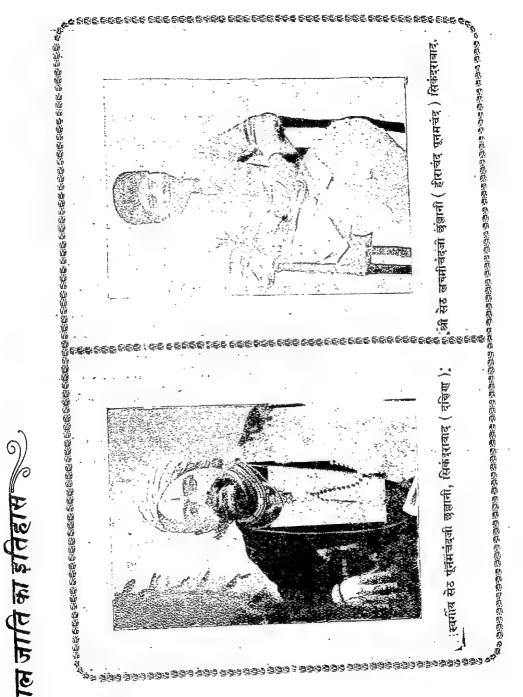

हुकान की । नाहरा दलपतजी के पुत्र नंदरामंजी और वालारामजी हुए। इनमें वालारामजी, उदयचंदजी के नाम पर दत्तक गये। सेठ नंदरामजी ने इस दुकान के ज्यापार तथा सम्मान को विशेष वढ़ाया, आपके पुत्र पत्रालालजी तथा वालारामजी के पुत्र हीरालालजी और नथमलजी हुए। इनमें नथमलजी पत्रालालजी के नाम पर दत्तक गये।

सेठ हीरालालजी नाहटा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपका जन्म संवत् १९३३ की सावण सुदी १२ को हुआ है। आपकी दुकान यहाँ के ओसवाल समाज में प्राचीन मानी जाती है। आपके पुत्र मोतीलालजी, कन्हैयालालजी व मोहनलालजी हुए, इनमें मोतीलालजी का कारीरान्त १९७६ में हो गया, अतः इनके नाम पर मोहनलालजी को दत्तक दिया है। नाहटा कन्हैयालालजी, नधमलजी के नाम पर दत्तक दिये गये हैं। इस परिवार में लेन देन, कृषि और साहुकारी कामकाज होता है।

# **बुल्लानी**

ं मेसर्स हीराचन्द पूनमचन्द छल्जानी सिकन्दराबाद

इस खानदान के वंशज ओसवाल जाति के छलानी गौत्रीय सजान हैं। आप मन्दिर आम्नाय के उपासक हैं। आपका मूल निवास स्थान नागौर (मारवाद) का है। इस फर्म की स्थापना सिंकन्दराबाद में करीब ८०-९० वर्ष पूर्व हुई। सबसे पहले सेठ हीराचंदजी छल्लानी नागौर से यहाँ पर आये। शुरू में आपने यहाँ पर सर्विस की। उसके परचाद दी॰ वे० रामगोपालजी मालानी के साम्ने में आपने कपड़े की स्थापन प्रारम्भ किया। करीमनगर की दुकान भी आप ही के समय में खोली गई। सेठ हीराचन्दजी का स्वर्णशास संवत् १९४० के करीब हुआ।

आपके परवात् आपके दत्त ह पुत्र शीं प्रमावन्द्रजी छ्छानी ने इस फर्म के कार्य को सम्हाला। आप बदे योग्य और व्यापार दूरदेशी पुरंप थे। आपके हार्यों से इस फर्म के व्यवसाय, सम्मान एवम् प्रतिष्ठा में बहुत वृद्धि हुई। आपने वर्राछ, पेदापछी तथा मंगनी में दुकाने स्थापित कर रुई और एरंडी का व्यापार ग्रुक्त किया। पेदापवळी में आपने नीनिंग फेक्टरी और राइस मिल भी खोळी।

व्यवसायिक कार्यों के अतिरिक्त धार्मिक कार्यों में भी आप है हाथ से एक वड़ा स्मरणीय कार्य हुआ। हैदराबाद के समीप कुश्पाकजी तीर्थ के क्वेताम्बर जैन मिन्दर के जीणोद्धार में आपने बहुत परिश्रम उठाया। एवम् अपनी और से भी आपने इस कार्य में बहुत सहायता दी। उक्त मिन्दर की इमारत आदि बनवाने में हैदराबाद के चार प्रतिष्ठित सज्जर्गों में आपने भी प्रधान रूप से कार्य किया था। आपका स्वर्गवास सम्बन् १९७४ के भार्यों वदी ८ को हुआ। आपके यहाँ श्री उद्गीचंदजी छछानी संवत् १९७२ में दंत्तकराये गर्ये।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ छङ्मीचन्दनी छल्लानी हैं। आपका जन्म संवत् १९६४ में हुआ। आप बढ़े शिक्षित, शान्तप्रकृति और विनयशील नवयुवक हैं। इस छोटी उन्न में हो फर्म के व्यापार १०४ का आप बड़ी तत्परता से संचालन करते हैं। कुलपाकजी तीर्थ की ख्याति वृद्धि करने में आपके पिताजी की तरह आप भी सचेष्ठ हैं। यह फर्म यहाँ के न्यापारिक समाज में बहुत प्रतिष्ठित है।

#### पीरचन्दजी छल्लाग्यी का परिवार कोलार गोल्डफील्ड

इस खानदान वाले जेतारण के रहने वाले हैं। आप स्थानकरासी आम्नाय को मानने वाले हैं। इस खानदान में छल्जानी पीरचंदजी हुए जिनके स्रजमलजी, गुलाबचंदजी, घेवरचंदजी और प्रतापमलजी नामक चार पुत्र हुए। श्री स्रजमलजी का संवत् १९२१ में जन्म हुआ। आपका धर्मध्यान की तरफ काफी लक्ष्य था। आप बड़े साहसी और व्यापारकुशल भी थे। आपने सबसे पहले संवत् १९४४ में बंगलोर में मेसर्स शम्भूमल गंगाराम के पार्टनरिशप में चार साल तक व्यवसाय किया। तदनंतर आपने बंगलोर कैण्ट के स्लावाजार में स्रजमल गुलाबचन्द के नाम से एक स्वतन्त्र फर्म स्थापित की। आपका सम्वत् १९७९ में स्वर्गवास हुआ। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कन्हैयालालजी और माणकचन्दजी हैं। कन्हैयालालजी के अमरचंदजी और लखमीचन्दजी नामक दो पुत्र तथा अमरचंदजी के भँवरलालजी नामक एक पुत्र हैं। माणकचंदजी के पुखराजजी तथा रिखवचंदजी नामक दो पुत्र और पुखराजजी के हरकचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। कन्हैयालालजी, कन्हैयालाल, अमरचंद के नाम से तथा माणकचन्दजी, माणकचन्द पुखराज के नाम से कोलार गोल्ड फील्ड में और माणकचन्द रिखवचन्द के नाम से मैस्र में व्यवसाय करते हैं।

गुलावचन्दजी का जन्म संवत् १९३८ का है। आपके सुगनमलजी नामक एक पुत्र हैं जिनका जन्म सं० १९७० में हुआ। घेवरचंदजी का जन्म सं० १९४० में हुआ। आपने सबसे पहले सं० १९५५ में कोलार गोल्ड फील्ड में एक फर्म स्थापित की। तदनन्तर सोने की खदान के पास कोलार गोल्ड फील्ड में तीन फर्म और स्थापित की जो वर्तमान में भी बड़ी सफलता के साथ चल रही हैं। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम बख्तावरमलजी, किशनलालजी तथा मोहनलालजी हैं। इनमें से बख्तावरमलजी के चम्पालालजी और पन्नालालजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ प्रतापमलजी का जन्म संवत् १९४५ का है। आपका धर्मध्यान में अच्छा लक्ष्य है। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम भीकमचंदजी है। आपकी ओर से कोलार गोल्ड फील्ड में प्रतापमल भीकमचन्द के नाम से एक स्वतन्त्र दुकान है।

### बोह्हरह

सेठ अचलसिंहजी का परिवार, आगरा

भारतवर्ष के विभिन्न प्रान्तों में मारवाड़ी समाज के जो कतिएय शिक्षित, उन्नत विचारों के, जाति सुधारक, देश सेवक और समाज सुधारक व्यक्ति नजर आते हैं, उनमें सेठ अवलिसहजी का नाम पीछें नहीं रह सकता। ये बोहरा गौत्रीय सज्जन हैं। आपके पुर्व पुरुष सेठ सवाईरामजी थे। सेठ सवाईरामजी के कोई पुत्र न होने से उन्होंने श्री पीतमलजी चोरड़िया को दक्तक लिये।

y ·

and the second s

and the second of the second o

maga sa marangan sa maga sa marangan sa maga sa marangan sa maga sa marangan sa maga sa maga sa maga sa maga s

and the second second 1. P. 1. 0 

# श्रोसवास जाति का इतिहास



देशभक्त सेट श्रवलसिंहजी, श्रागरा.



सेठ प्रेमराजजी बोहरा, विल्लीपुरम् ( मदास ).



सेठ सूरजमलजी बोहरा, राबर्डसन् पेड.



श्री गयापतराजजी बोहरा, विह्नीपुरम् ( मदास ).

सह प्रतमसनी चौरिष्ठिया - जिस समय आप यहाँ दत्तक आये उस समय इस खानदान की साधारण स्थिति थी । आपने अपनी ज्यापार कुशस्त्रता से घौलपुर नामक स्थान पर अपनी फर्म स्थापित कर लाखों रुपये अपार्षित किये। आप नड़े साहसी और अप्रसोची न्यक्ति थे। घौलपुर रियासत में आपका अच्छा सम्मान था। वहाँ से आपको 'सेठ' की पदनी भी आप थो। आपका स्वर्गशास अप १९०० में हो गया। आप नदे उद्दार एवस् दानी सकान थे। आपके सीन पुत्र हुए, जिनके नाम सम्बन्ध असर्वतसिंहनी, बढवंतरायजी और अचलसिंहजी हैं।

सेठ जसवन्तामलजी और बजवन्ताग्यजी--आप दोनो भाई भी ज्यापार कुशल सज्जन थे। आपने अपने समय में पर्स की अवजी उस्ति की। साप लोग मिलनसार और सज्जन व्यक्ति थे। सेट जसवंसमलजी १८ वर्ष तक आगरा म्युनिसिपल के सदस्य रहे। इसके जितिस्क आप स्थानीय जानरेरी मिजिस्ट्रेट भी रहे। अपको इसारतें बनवाने का बढ़ा चौक था। यही कारण है आपने आगरा में लाखों क्यों की इसारतें बनवाने से पीतम मार्वेट तथा जसवंत होस्टल विशेष प्रसिद्ध हैं। आप दोनों माइयों का स्वावास होगया।

रेठ अचलिंहजी-भावके दोनों भाइयों के स्वर्गवासी हो जाने के पश्चात कर्म संचालन का सारा भार भाष पर भा पदा । आरंभ से ही आप सीहण बुद्धिवाले सन्जन थे। अपने भाइमी की विद्यमानता ही में आप देशसेवा प्वम् समाज सेवा की ओर सुक गये थे। इतना ही नहीं इस ओर झुककर आपने इसमें काफी विकवस्पी से काम किया । बचपन से ही आपका जीवन सभा सोसायटियों में व्यतीत होता रहा है। प्रारम्भ में बापने एथकेटिक कुव और एक पव्लिक छायमेरी की स्थापना की 1 इसके बाद आपने कई **संस्थाओं** में योग प्रदान किया । सन् १९२० में आएने सतमायः आगरा व्यापार समिति का पुनेशंगठन किया और आए उसके बानरेरी सेकेंटरी बनाये गये । आपके मित्र श्रीचंदची दौनेरिया ने जो बीमा कंपनी स्यापित की उसके आप चेअरमेन हैं। मापही के प्रयक्ष से आतरा में पीपस्स वेंक की शास्ता स्थापित हुई। इसके भी आप प्रेसिडेण्ट और डायोक्टर बनाए गये। इसके परचात् आप कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, भागरा स्पृतिसियल बोर्ड के मेम्बर और यू॰ पी॰ कैंखिल में स्वराज्य पार्टी की ओर से मेम्बर निर्वाचित हुए ये। असहयोग आन्दोलन में आप कई बार जेलपाना कर आये हैं। आपने समय २ पर कई बार हजारों रुपये पुक्रित का सार्वजिनिक कार्यों में खर्च किन्ने हैं। आप यूव पीन के सन्माननीय देशभक्त और भागरा के प्रमुख नेता हैं। भागका कई सार्वजनिक संस्थाओं से सम्बन्ध है। आपको ओर से इस समय एक जैन छात्राख्य वछ रहा है। स्त्री शिक्षा के लिए भी आपने योग्य व्यवस्था की है। इसी प्रकार अवल क्षेत्रा-संघ इत्यादि कई संय स्थापित कर आपने आगरे के सार्वजनिक जीवन में एक ताजारी की छहर पैदा कर दी है।

जब आगरे से हिन्दू सुसिक्षिम दंगा हो गया था। उस समय इन लोगों की चौट को सहन करते हुए भी आपने शांति स्थापन की पूरी २ कोशिश की थी। जब सन् १९२५ में अति वर्षा के कारण आगरा सहसील में बाद आ गई थी उस समय भी आपने अनता की रक्षा के लिये काफी पयब किया तथा थन, बस की सहापता पहुँचाई। लिखने का मतलब यह है के आपका चीवन प्रारम्म से अभी सक सार्वजनिक सेवा, देश सेवा, जाति सेवा एवम् समान सुर्थार को ओर रहा है। आप आगरे के एक गण्यमान्य नेता है। इस समय आप अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी ओसवाल नवयुवक कांफ्रोन्स के प्रेसिडेण्ट है।

#### सेठ बुधमल कालूराम बोहरा, (रतनपुरा) लोखार

यह परिवार बड़ का निवासी है। लगमग १०० साल पहिले। सेठ सलजी बोहरा के पुत्र बुधक मलजी, हमीरमलजो तथा गम्भीरमञ्जी लोगार आये तथा लेन देन का न्यवसाय आरम्म विया। सेठ बुधमलजी ने अन्छा नाम व सम्मान पाया। संवत् १९५३ में आप स्वर्गवासी हुए। स्थानीय मन्दिर की नीव डालने वाले ४ न्यक्तियों में से एक आप भी थे। आपके कालरामजी, बिरदीचंदजी, खुशालचन्दजी तथा गुलाबचंदजी नामक ४ पुत्र हुए, जिनमें खुशालचन्दजी मौजूद हैं।

बोहरा काल्हरामजी ने आसपास की पंच पंचायती में बहुत इज्जत पाई। संवत् १९७९ में बहु ठाकुर साहब लोनार आये तब आपको "सेठ" की पदवी दी। संवत् १९८३ में आप स्वर्गवासी हुए। बोहरा गम्भीरमळर्जा के पुत्र देवकरणजी और पौत्र तेजभालजी हुए, इन्होंने भी अपने समाज में अच्छी प्रतिष्ठा पाई। तेजमलजी संवत् १९७९ में स्वर्गवासी हुए। आपकी दुकान यहाँ के क्यापारियों में प्रतिष्ठित मानी जाती है।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ खुशालचन्दजी और उनके पुत्र हेमराजजी, गेंवूलालजी, पन्ना-लालजी तथा बरदीचंदजी के पुत्र वंशीलालजी, कन्हैयालालजी एवम् तेजमलजी के पुत्र कतरूमलजी विद्यमान हैं। इनमें हेमराजजी, कालरामजी के नाम पर और कन्हैयालालजी, गुलावचन्दजी के नाम पर इनक गये हैं। सेठ खुशालचन्दजी आसपास के ओस्वाल समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। यह परिवार बरदीचन्द्र खुशालचन्द और तेजमाल कतरूलाल बोहरा के नाम से सराफी, साहुकारी, कृषि तथा कपास का व्यापार करता है। इसी तरह इस परिवार में हमीरमलजी के पौत्र नंदलालजी हीरडव में कारबार करते हैं।

#### सेठ पेमशज गणपतराज बोहरा, बिल्लीपुरम् (मद्रास)

इस कुटुम्ब का मूळ निवास मारवाड़ में जेतारण के पास पीपलिया नामक प्राप्त का है। इस परिवार के पूर्वज सेठ उदयचन्द्रजी के परचात् क्रमशः खूबचन्द्रजी, बच्छराजजी और साहबचन्द्रजी हुए। साहबचन्द्रजी इस परिवार मे नामी व्यक्ति हुए। जेतारण के आसपास इनका लाखों रुपयों का छेन देन था। संवत् १९३९ में इनका ४१ साल की उमर मे स्वर्गवास हुआ। आप बढ़े स्वामिमानी व प्रतिष्ठित ए रूच थे। आपके पुत्र मगराजजी का जन्म १९२२ में तथा केसरीचन्द्रजी का १९२५ में हुआ। तथा शरीरान्त काशः संवत् १९७४ तथा १९७३ में हुआ। केसरीमलजी के पेमराजजी तथा हीरालालजी नामक २ पुत्र हुए, जिनमें पेमराजजी, मगराजजी के नाम पर दत्तक आये। हीरालालजी १९६६ में स्वर्गवासी हो गये।

. बोहरा पेमराजजी मदास होते हुए संवत् १९७३ मे विल्लीपुरम् आये और ब्यांज का काम शुरू किया। आपके हाथों से ही व्यापार को तरको मिली। आप सुधरे हुए विचारों के धर्मप्रेमी सज्जन हैं। आप अपनी आय में से दी आना रूपया धर्म और ज्ञान के ख तों में छगाते हैं। प्रेमाश्रम पिपल्या को आपने वदी सहायता दी। आपके पुत्र राणपतराजजी, सोहनलालजी और सम्पतराजजी हैं। इनमें राणपतराजजी स्यापार में भाग लेते हैं। आपको वय २० साल की है।

#### ्रेंसेठ रघुनाथमल रिधकरण बे।हरा चम्बई

सेट रघुनाथमलजी रतनपुरा बोहरा कोघां की पालड़ी (नागोर) से , कुचेरा तथा वहां से जोघपुर आये वहीं उनका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र रिधकरणजी का जन्म संवद १९३२ में हुआ। आप संवद १९३३ में देश से हैदराबाद सिंकराबाद गये। तथा वहाँ से बम्बई आकर नौकरी की। पांछे से आपने कपड़े की दलाली का काम किया। इस प्रकार अनुभव प्राप्त कर आपने आदृत का कारवार ग्रुक्ष किया। नथा अपने अनुभव तथा होशियारी के बल पर काफी उन्नति की। बम्बई के मारवादी आहतियों में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आप इधर १४ सालों से नैटिन्ह मरचेंट एसो(शयेसन बम्बई के सेक्रेटरी हैं। आपके वहाँ रघुनाथमल रिधकरण के नाम से विद्वलवादी वम्बई में आदृत का काम होता है। आप मन्दर मार्गीय आम्नाय है सानने वाले हैं।

#### श्री मूलचंदजी बोहरा, अजमर

अजमेर के ओसवाल समाज में जो लोग समाज सेवा के कार्क्य में उत्साह पूर्वक माग रेते हैं उनमें श्री मूलवन्दजी बोहरा का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कई जातीय और सामाजिक संन्थाओं से आपका सम्बन्ध है गत वर्ष ओसवाल—सम्मेलन के प्रथम अधिवेशन करने के सम्बन्ध में जो सभा हुई थी उसके समापति आप हो थे। आप सामाजिक विषयों पर गम्भीरता से विचार करते हैं। बाबई की एक संस्था ने "ओसवाल जाति की उन्नति" पर निवन्ध लिखने के लिये कुछ पुरस्कार की घोषणा की थी उसमें सबसे प्रथम पुरस्कार आपको अपने निवन्ध के लिये मिला था। सार्वजनिक कार्यों में भी अपनी परिस्थिति के अनुसार आप भाग होते रहते हैं।

## बोराड़िया

#### चोराड़ियाः गीत्र की उत्पत्ति

वहा जाता है कि चदेरी नगर के राजा खरहत्तसिंह राठोर को जैनाचार्य जिनद्त्तस्रिजी ने संवत् १९९२ में जैनधर्म से दीक्षिन किया। इनके बढ़े पुत्र अम्बदेवजी ने चोरों को पकड़ा व उनके वेडिये डार्छी। इससे चोर बेडिये या चोरों से मिडिये कहलाये। आगे चलकर यही नाम अपर्झश होते हुए "चोरडिया" नाम से प्रसिद्ध हुआ।

#### शाहपुरा ( मेवाड़ ) का चौराड़िया खानदान

- यह खानदान पहिले चित्तौड़गढ़ में निवास करता था। वहाँ से चोरिड़िया हुंगरिसहजी संवत् १७४५ में शाहपुरा आये। इनके वेणीदासजी तथा फतेचन्द जी नामक २ पुत्र हुए। इनमें वेणीदासजी शाहपुरा स्टेट के कामदार थे। इनको संवत् १८०३ की सावण सुदी १५ को मांडलगढ़ का शिवपुरा नामक गांव जागीर में मिला था। इनके नारायण हासजी, खुशालचन्दजी, बरदभानजी, लखमी-चन्दजी तथा शिवदासजी नामक ५ पुत्र हुए। इन बंधुओं में चोरिड़िया खुशालचन्दजी महाराजा के साथ उन्जीन के युद्ध में तथा विरदमानजी मेहते की लड़ाई में काम आये।

नारायण्दासजी चोर्राडया का परिवार—शाह नारायणदासजी चोर्राइया बदे प्रतापी व्यक्ति हुए। जब शाहपुरा अधिपति महाराजा उम्मेद्रसिंहजी मेवाड़ की तरफ से मरहटों से युद्ध करते हुए उज्जैन में काम आये। उस समय उनके पुत्र रणसिंहजी को आपने गदी पर विठाया। इसके उपलक्ष में महाराजा रणसिंहजी ने जारायणदासजी को निम्न लिखित परवाना दिया।

सिद्धश्री महाराजाधिराज श्री रणिसिंहजी बचनत सहा नारायणदासजी दसे
सुप्रसाद बंच्या अर्थन थे म्हाका श्याम धरमी छो सो रणिसिंहजी का बेटा पोता
पीढ़ी दरपीकी पाटबी ने सपूत कपूत ने थाल में सू आखी में सूं आदी देर अरोगसी थाकी
राह मुरजाद श्री महाराज वादी जी सुं सवाई रियां करसी ""संवत् १८२६ का
वैशाख सुदी।

कहने का ताल्पर्यं यह कि मेहता नारायणदासजी अपने समय के नामांकित व्यक्ति थे। आपके जयबन्दंजी तथा बदनजी नामक र पुत्र हुए। इन दोनों सज्जनों के अजीतमळ्जी तथा चदुर्भुंजजी नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों को महाराजा अमरिसंहजी ने संवत् १८५८ में कई गांव जागीरी में दिये, साथ ही उदयपुर महाराणाजों ने भी साख रुक्ते और बैउक देकर इनको सम्मानित किया। अजीतमळ्जी के पत्रचांत् कमशः खुशाळचन्दजी, रघुनाथिसंहजी मुळतानचन्दजी तथा छगनमळ्जी हुए। ये बंधु भी रियासत की सेवा करते रहे। चोरिब्या छगनळाळजी का स्वर्गवास छोटी वय मे संवत् १९५० में हुआ। आपके नाम पर चन्नगमळ्जी के पुत्र अमरिसंहजो चोरिब्या दक्तक आये हैं।

अमरसिंह जी चोरिंह या—आपका जन्म संवत् १९४० में हुआ बहुत समय तक आप राजाधिराज सर नाहरसिंह जी के प्राइवेट सेकेटरी रहे। आप समझदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। तथा इस समय राज्य में सर्विस करते हैं। आपके पुत्र नाथू सिंह जी हैं। इसी तरह इस परिवार में चतुर भुजजी के पौत्र ( चन्नणमल जी के पुत्र ) सरदारसिंह जी तथा अखोसिंह जी अजमेर में रेल वे विभाग में सर्वित करते हैं।

्याह बरचमानजी चारिंदिया का परिवार—हम कपर लिख चुके हैं कि शाह वर्द्धमानजी चोरिंदिया मेडते में बहादुरी पूर्वक युद्ध करते हुए भारे गये थे। इनके पश्चाद की पींदियों ने भी कई शाहपुरा राज्य की सेवाएँ की इस परिवार में चोरिंदिया जोरावरमलजी शाहपुरा स्टेट के दीवान रहे। समय २ पर इस परिवार को शाहपुरा दरबार से सम्मान एवं ख़ास रुकके भी प्राप्त होते रहे हैं।

स्रोतिहया जोतावरमळाजो-आप शाहपुरा स्टेट के दीवाद थे। आपके गोवर्द्द छाळजी तथा फूल-चन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। गोवर्द्द नळाटची शाहपुरा में उच्चपद पर कार्य्य करते थे। तथा डावळा नामक एक गाँव भी आपको खागीरी में मिरा था। । छग भग ५० साछ पहिले आप यहाँ से रुद्यपुर चर्छे गये। आपके किशनसिंहजी तथा मोतीसिंहजी नामक २ पुत्र हुए। मोतीसिंहजी का जन्म संवद् १९२९ में हुआ। आप उदयपुर स्टेट में सर्विस करते रहे और इस समय वहीं निवास करते हैं। आपके क्याम-संदर्श लजी-तथा होरालालजी नामक पुत्र- हुए। इनमें हीरालालजी का सन् १९१७ में स्वर्गवास हो गया।

र्याममुन्दरलालजी कारितया प्रम० ए० — आ का जन्म सन् १८९८ में हुआ । आपने स्पोर सैण्ट्रल कॉलेज इलाहवाद से सन् १९२२ में यूम० ए० की तिगरी हासिल की । इस समय अंग्रेज़ी तिषय में आप सारी श्रांनवर्सिटी में प्रथम आये थे । तत्परवाद आप सन् १९२३ में महाराणा इंटर मिलियेट कालेज उदयपुर के मोफेसर हुए और इसके कुछ ही दिनों बाद आपकी प्रतिमां की कद्र करकें प्रारिशियल सर्विस में सी० पी० पुजूकेंशन दिपार्टमेंट ने आपकी मोसिस कॉलेज नागपूर में अंग्रेज़ी का प्रोफेसर निर्वाचित कर सम्मानित किया । आप अंग्रेज़ी साहित्य के उचनकोटि के हेसक हैं । कई अंग्रेज़ी साहित्य रसड़ों ने आपकी रचनाओं की प्रशंसा की है ।

उद्यपुर के महाराणा साहब आपकी बड़ी कह करते हैं, उन्होंने आपको जून १९२२ में दूर-बार में बैठक वफ्ती हैं। इस समय आप नागपुर शुनिवर्सिटो बोर्ड के मेम्बर, फेकिलिटी आफ ऑर्टेस के मेम्बर, पूर्व प्रक्षासिनेदान बोर्ड के सेम्बर है। कई वार आप बी० ए० प्रम० ए० और इटर के एक्सामि-नर रहे हैं। आपके पुत्र कुंजविदारीओ मेट्रिक में तथा रोशनलालजी विद्या सवन में पढ़ते हैं।

कुमारी दिनेश नदिनी—आप हयामसुन्दरलालकी चोरिद्या की कन्या हैं। आपने नागपुर में मीद्रिक तक अध्यर्थन किया । हिन्ती साहित्य में आपकी वडी रुचि है। हिन्दी के गण्य मान्य पत्रों में आपकी गम्भीर नावों से परियुत्ति गण काम्य पृदस् हृद्य स्पर्शी प्रणावली प्रकाशित होती रहती हैं।

भीपातासिंह नी चौरहिया—आप बहुत समय तक शाहपुरा अधिपति राजाधिराज , नाहरसिंह जी है प्रायदेव सेकेटरी रहे। तथा कलक्टरी में ट्रेसरी आफिसर रहे इस-समय आप मेवाइ के कानोड़ विकान के कामवार हैं आपका परिवार शाहपुरा में कैंचे वृश्ते की प्रतिष्ठा रखता है। शाहपुरा द्रत्वार ने समय र यर कई आपकी सम्मान दिवे हैं। आपकी अधु इस समय ६० साल की है। आपके पुत्र रधुनाथसिंह नी तथा रणजीतिसिंह जी हैं।

रघुनार्यसिंह नी चोरिंड या — केंग्रिका जन्म संवेत् १९५३ में हुआ। सन् १९२१ में आप बीं प् पास हुए। सन् १९२३ में आप शाहपुरा कुमार उस्मेदिसह नी के प्रायवेट से केंटरी निर्वाचित हुए। इ. १९२३ के साथ साथ कहें भिन्न २ उस परों पर काम करते हुए इस समय आप हिरिट्न मिलस्ट्रेट तथा फाइनेन्स मेम्बर के पद पर हैं। आपको द्रशार ने तिलक के समय जावीर बस्शी है। आपके पुत्र बंदिन कुमारजी तथा सुरेन्द्र कुमारजी हैं। आपके छोटे आंता रणजीतसिंह नी स्माल काँज कोंटे में इसी तरह.इसर्परिवार में श्री गणेशकालजी उदयपुर में निवास करते हैं। आपने बी॰ ए॰ तक शिक्षण पायाः हैं। फूर्ल्चन्द्रजी वृयोबृद्ध-सङ्जन हैं तथा शाहपुरा में रहते हैं। जापने बी॰ ए॰ कें पुत्र मोहनसिंहजी शाहपुरा स्कूल में सर्विस करते हैं।

# रामपुरिया

### रामपुरिया नाम. की स्थापना

इस परिवार के सज्जनों का मुल गौत्र चोरिंड्या है। जिसका विवरण जपर दिया जा चुका है। इस परिवार के पूर्व पुरुष रामपुरा (इन्दौर स्टेट) नामक स्थान में निवास करते थे। वहां इस वंश में क्रमशः मेहराजनी, लालचन्त्जी, नथमलजी, हीराचन्दजी, हरध्यानसिंहजी, और खींवसीजी हुए। खींवसीजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः मानसिंहजी, बुधसिंहजी और जगरूपजी था। जगरूपजी के चार पुत्र हुए, जीवराजजी, राज्रूपजी, जसरूपजी और प्रेमराजजी। इनमें से जीवराजजी के ६ पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः शिवराजजी, शेरिसहजी, विजयराजजी, भींवराजजी, गुणोजी और पुल्तानजी था। इनमें से शेरिसहजी के भेरादानजी नामक पुत्र हुए, शेष निःसन्तान रहे।

सेठ भेरोंदान के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशः सेठ जालमचन्द्रजी, आलमचन्द्रजी, केवलचंद्र जी, और गम्भीरमलजी था। इनमें से जालमचन्द्रजी का वंश आज भी रामपुरा में निवास कर रहा है। आलमचन्द्रजी के लिये कहा जाता है कि रामपुरे के चंद्रावतों की एक कन्या का विवाह बीकानेर के महागाज से साथ हुआ, उसी समय आप बाईजी के कामदार बनाकर बीकानेर भेजे गये। आपके साथ में आपके चंद्राज आये जिनका खानदान बीकानेर में निवास कर रहा है। आलमचन्द्रजी को बीकानेर दरबार ने राज्य में काम पर नियुक्त किया। जिसे आज तक आपके खानदान वाले करते आ रहे है। रामपुर से आने के कारण ही आप लोगों के वंशज रामपुरिया कहलाये। और जिस स्थान पर आप लोग काम करते ये वह दरवर आप ही के नाम से 'दरवर रामपुरिया' कहलाता चला आ रहा है।

## े सुजानगढ़ का रागपुरिया परिवार

सङ् आल्मचन्द्रजी के चार पुत्र हुए, जिनके नाम क्रमशा विरदीचन्द्रजी, गणेश हासजी, चुनीलाल 'जी और चौथमळजी था। आप चारों मोई करीब १०० वर्ष पूर्व बीवानेर छोड़कर सुजानगढ़ नामक 'स्थान पर चेले आयें। आप लोगों ने मिलकर संवत् १९१३ में मेसस् चुनीलाल चौथमल के नाम से कलकत्ता में फर्म स्थापित की। इनमें आपको अच्छी सफलता रही। संवत् १९५० के पूर्व केवल 'चौथमळजी की छोड़ कर शेष माई स्वर्गवासी होगये। इसके पश्चात् ही आपके वंशज अलग होगये और अपना स्वतंत्र व्यापार करने लगे।

## **प्रोसवाल जााति का इतिहास**



स्व॰ सेंड हमीरमलजी रामपुरिया, सुजानगढ.



सेठ चुक्रोलालजो रामपुरिया, सुजानगढ.



सेऽ कन्हेयालालजो रामपुरिया, सुजानगद.



कुँवर श्रुमकरण्जी दस्साणी, सुजानगद,



# श्रीसवाल जाति का इतिहास 💍 🦳



व॰ बंसीलालजी रामपुरिया Blo कन्हैयालालजी रामपुरिया.



क्कॅ॰ जयचदत्तालजी S/० कन्हैयालालजी रामपुरिया, सुजानाद.



स्व॰ सेठ हमीरमलजी रामपुरिया का मकान, सुजानगढ़.

सेट निरदी बंदजी का परिवार—सेट बिरटी बस्दे के सूरवमळ्जी, सहासुखर्जी, मीर तोलारामजी नामक पुत्र हुए। आप लोगों का स्वर्गनास होगया। सेट सूरवमळ्जी के प्रमानन्द्रजी, हुलास बंदजी, शामकजी, सुलकाळजी और रिप्रकरनजी नामक पुत्र हैं। इसी प्रकार सेट सहासुखर्जी के शोमाचन्द्रजी शामकजी, सुलकाळजी और रिप्रकरनजी नामक पुत्र हैं। इसी प्रकार सेट सहासुखर्जी के चार पुत्र हैं जिनके नाम तथा सेट तोलारामजी के सेट हनुमानमळजी नामक पुत्र हैं। इसी हत्तकरनजी, वेवरचन्द्रजी, तिलोकचन्द्रजी और श्रीचन्द्रजी हैं। इसी स्वरूप से शहरों के भी पुत्र हैं।

सेठ गणेशदासनी का परिवार—आपके मेवनाजनी नामक पुत्र हुए ! आपने बीदासर के रास्ते में एक धर्मशाला तथा हुँना बनवाया । आपके कोई पुत्र व होने से धानमळजी वृत्तक आये । आप ही इस

परिवार में बहै व्यक्ति हैं।

सेठ चुनीतालजी का परिवार—सेठ चुन्नीलालजी बहै प्रतिमा सम्मन्न व्यक्ति ये। आपने क्यापार में
सेठ चुनीतालजी का परिवार—सेठ चुन्नीलालजी बहे प्रतिमा सम्मन्न व्यक्ति ये। क्रांगित्मलजी
कालों रुपया पैदा किया। आपके हमीरमलजी द्या हजारीमलजी नामक दो प्रत्र हुए। इमीरमलजी
अपने चाचा सेठ चौयमलजी के यहां दक्तक चले गये। वर्तभान में इस परिवार में हजारीमलजी ही प्रचान व्यक्ति
अपने चाचा सेठ चौयमलजी के यहां दक्तक चले गये। वर्तभान में इस परिवार में हजारीमलजी ही प्रचान व्यक्ति
हैं। आप यहां की क्युंतिविपेलिटी के मेन्बर हैं। आपने भी व्यापार में लालों रुपया पैदा किया। इस
समय आप कलकत्ता में अपनी निज्ञ को कोठी दाका पट्टी में चुन्नीलल इजारीमल के नाम से जूट का
व्यापार करते हैं। आपके कोई पुत्र नहीं है। अत्यक्त आपने अपने दोहित्र ग्रुमकरनजी दस्साणी को
अपना वत्तराविकारी नियुक्त किया है।

सेठ चौयमलकी का परिवार—सेठ चौयमलकी के पुत्र न होने से हमीरमलकी दक्तक काये पह हम करार लिख चुके हैं। हमीरमलकी वबे स्वापार कुताल और राजपूरी देंग के व्यक्ति थे। आपके भी जब कोई पुत्र न हुआ और आप स्वर्गवासी होगये तब सेठ प्रमम्बन्दनी के पुत्र स्रज्ञमलकी दक्तक लियें गये, मगर आपसी झगड़ों के कारण आपके स्वान पर वीकानेर से कन्हैमालालकी दक्तक आये। वर्तमान में आपही इस परिवार के संबालन कर्ता हैं। आप बड़े मिलनसार और व्यवहार कुताल तथा सल्जन व्यक्ति हैं। आपके यहां अग्रह का नगपार होता है। आपकी कर्म कोवरमा में हैं। आपने कोवरमा तथा गिरिविह में कई अग्रह की खदाने सरीद की हैं। आवकल आपका व्यापार कोवरमा में कन्हैयालाल शामप्रिविह में कई अग्रह की खदाने सरीद की हैं। आवकल आपका व्यापार कोवरमा में कन्हैयालाल शामप्रिविह में कई अग्रह की खदाने सरीद की हैं। आवकल आपका व्यापार कोवरमा में कन्हैयालाल शामप्रिविह में कई अग्रह की खदाने सरीद की हैं। आवकल आपका व्यापार कोवरमा में कन्हियालाल शामप्रिविह में कई अग्रह की खदाने सरीद की हैं। आवकल आपका व्यापार कोवरमा में कामप्रिविह से कई अग्रह की सही आपके शाई वैसीलालकी बीकानेर ही रहते थे। आप बड़े शिनहार थे। मगर बड़त कम वथ दी में आपका स्वर्गवास होगया।

#### सेठ हजारीमल हीरालाल रामपुरिया, बीकानेर

यह इस जपर िल्स ही चुके हैं कि इनके पूर्वन रामपुरा नामक स्थान से भाये । इन्हीं में आये चलकर सेठ जोरावरमञ्जी हुए। आपकी बहुत साधारण स्थिति थी। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमचा सेठ बहादुरमञ्जी, हजारीलाञ्जी और हीरालाञ्जी हैं।

सेठ वह पुरमताजी—आप बढ़े मेघावी और व्यापार चतुर पुरुष थे। आपने केवल १३ वर्ष की आयु में व्यापार के निमित्त कलकता प्रस्थान किया। आपको व्यवसाय के लिये कलकता जाते समय रास्ते में सैकड़ों आपित्तयों का सामना करना पड़ा, मगर फिर भी आप विचलित न हुए। यहाँ आकर आपने मेसर्स चैनरूप संम्पतराम दूगड़ के यहाँ ८) मासिक पर गुमास्तागिरी की। सात वर्ष के पश्चात् आप अपनी कार्य चतुरता और क्यापारिक बुद्धिमानी से इस फर्म के मुनीम हो गये। सन् १८८३ में आपने अपने माइयों को हजारीमल हीरालाल के नाम से एक फर्म स्थापित करना दी और उसपर कपड़े का व्य-क्यावसाय प्रारम्भ किया। इस न्यापार में आप लोगों को बहुत सफलता प्राप्त हुई। कुछ समय पश्चात सेट वहातुरमलजी भी मुनीमात का काम छोड़कर इस फर्म के न्यापार में सहयोग देने लगे। बहुत ही शिव्रता और तेजी के साथ इस फर्म की उन्नति होने लगी यहाँ तक कि वर्तमान में यह फर्म बीकानेर और बीकानेर स्टेट के धन कुबेरों में समझी जाती है। इस फर्म का कड़कता के इम्पोर्टरी में बहुत कँचा स्थान है। सेट बहातुरमलजी के लिए बंगाल, बिहार और उद्दीसा के इनसाइक्रोपीडिया में इस प्रकार लिखा है— "He is one of the fine products of the business world, having imbibed sound business instincts, copled with courtesy to strangers and religious faith in Jainism," आपही ने अपने जीवनकाल में बहुत सम्पत्ति उपार्जन कर एक कॉटन मिल खरीदा था जो वर्तमान में राम-पुरिया कॉटन मिल के नाम से प्रसिद्ध है। आपका यह मिल आज भी वह है। आपके जसकरणजी नामक पुत्र हुए।

सेठ जसकरण्जी—आप बड़े मेघावी और ज्यापार चतुर पुरुष थे। आपने भी अपने ज्यापार की विशेष उन्नति की। इतना ही नहीं बिक आपने मेनचेस्डर तथा छण्डन में भी अपनी फर्में स्थापित कर अपने ज्यावसाय को बढ़ाया। चूँकि इन फर्मों का काम आपही देखते थे अतः ये सब फर्में आपकी मृखु के बाद उठा दी गईं। बीकानेर दरबार में आपका बहुत सम्मान था। वर्तमान में आपके सेठ भैंवरलालजी नामक एक पुत्र हैं। भैंवरलालजी बड़े योग्य तथा मिलनसार सज्जन हैं। आपही रामपुरिया काटन मिल के सारे कारबार को बड़ी योग्यता से संचालित कर रहे हैं।

सेठ हजारीमलजी—आप भी बढ़े कार्य-कुशल और ब्यापार में बढ़े चतुर सज्जन थे। आपने भी अपनी फर्मी का बड़ी योग्यता और बुद्धिमानी से संचालन किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९६५ में होगवा। आपके दो पुत्र विद्यमान हैं जिनके नाम शिखरचन्दजी और नथमलजी हैं।

बा॰ शिखरचन्दजी—आपका जन्म संवत् १९५० का है। आप बहुत साधारण प्रकृति के और धर्म पर बहुत श्रद्धा रखने वाले सज्जन हैं। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः घेवरचन्दजी, कँवरखालजी एवम् शांतिलालजी हैं। चेवरचन्दजी दुकान के काम में सहयोग देते हैं तथा शेष दो बच्चे हैं।

बाबू नयमलजी—आपका जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप बढ़े मिलनसार और योग्य सजन हैं। आप फर्म के काम में विशेष रूप से सहयोग देते हैं। आपको रूपढ़े के व्यापार का अच्छा अनुभव है। आपने जापान से डायरेक्ट रूपढ़े को इम्पोर्ट करने का कारबार ग्रुरू किया जिसमें आपको बहुत सफलता मिली ने आपका व्यापार की तरफ बहुत रूक्ष्य है। मिल के काम को भी आप देखते हैं। आपके पुत्र सम्पत्रहालजी अभी पढ़ते हैं।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास





भोफेसर श्यामसुन्दरलालजी चोरिडिया एम. ए., उदयपुर, सेठ मोहनमलजी चोरिडिया, (श्रारचन्द मानमल) मदास.



श्री श्रमरसिंहजी चोरडिया शाहपुरा (मेवाड )



बाबू द्यालचन्दजी जाहरा, श्रागरा.

सेठ हीरालालजी-आप सेठ बहादुरमङ्जी के सीसरे मांई जीर वर्तमान में इस परिवार में सबते बृद्ध सज्जर हैं। आए फर्म के सारे कारबार का संवालन करते हैं। आपके वावू सीभागमलंजी नामक एक पुत्र हैं तथा बाबू सौर्भागमकत्री के जय वन्द्रकार्कजी. रतनकारूजी अहि प्रत्र हैं।

आप छोगों का कछकत्ता में "रामप्रतिया काटन मिछ" के नाम से पुक प्राहवेट मिछ हैं, जिसमें ८०० छुम काम करते हैं। इसके अतिरिक्त ऑपकी फर्म पर विख्यात और जापान के कपडे का इस्पोर्ट वहुत बढ़े परिमाण में होता है। कलकत्ते में आपकी बहुतसी वड़ी र बिर्टिंड के किरोपे के लिये बनी हैंई हैं। इसी प्रकार आप की बोका नेर की हवेलियाँ सी दर्शनीय हैं।

#### सेठ मेघराज तिलोकचन्द रामपुरिया, बीकानेर

कपर हम सेट जीवराजजी के ६ पुत्रों में भीवराजजी का नाम लिख खुंके हैं। 'इन भीवराजजी के सैंद पेमराजजी और जेटमलको नामक दो पुत्र हुए। जेटमलकी के पाँच पुत्रों में से घदमचंदली भी पूक्त थे। पदमचन्दर्जी के चुन्नीछाछजी और करनोदानजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ चुन्नीछाछजी के कोई संसान नहीं हुई। सेठ करनीदासनी ने बम्बई में अपना ज्यापार स्थापित किया था। ऑपके मेवशाजी नामक एक पुत्र हुए।

वेठ मेघराजजी ने करूकता में आकर नौकरी की । आपके उदयचंदजी और अमोस्कचंदजी नामक दी पुत्र हुए । अमोलकर्चद्वी, सेंड लखमीचन्द्जी के वहाँ दत्तक चले गये । सेंड उदयचंदंजी इस परिवार में विशेष व्यक्ति हैं। आपने अपनी बहुत साधारण स्थिति को बहुत अच्छी स्थिति में रख दिया। प्रारम्भ में आपने कई स्थानों पर साक्षे में फर्म स्थापित की। अन्त में संवत् १९८७ से आप उपरोक्त नाम से स्पापार कर रहे हैं। आपका व्यापार शुरू से हो देशी कपदे का रहा है। इस व्यापार में आपने हजारों रुपये पैदा किये हैं। आपके घार्मिक विचार अच्छे हैं। आपका बीकानेर के सन्दिर सम्प्रदायियों से बहुत अच्छा सम्मान है। आरने कई धार्मिक कार्यों में अच्छी-सहायता पहुँचाई है। इस समय आयके मोहनलाळजी और जैदमळजी नामक दो पुत्र हैं। आप छोग भी सज्जन और मिलनसार है। आपका कपहें का व्यापोर इस समय १५८ क्रास स्ट्रीट में होता है।

### सेंठ अगरवन्द मानमल चोरड़िया, मद्रास

- इस फर्म के मालिकों का निवास स्थान कुचेरा (जोधपुर-स्टेट) का है। आप स्थानकवासी भान्नाय को मानने वाले सकत हैं। देश से पैदल मार्ग द्वारा सेठ लगरचन्दनी सन् १८४७ में जालना होते हुए महास आये।

सेठ अग्राचन्दजी—आरम्भ में आप सन् १८८० तक रेजिमेंटल वैश्वर्स का काम करते रहे। यहाँ कै ज्यापारिक समाज में एवस् आफीसरों में आप बडे आदरणीय समझे आते थे । मारवादी समाज पर आपकी वदी महत रहा करती थी। आपके कोई पुत्र न था सतः आपने अपनी मृत्यु के समय अपनी फर्म का उत्तराधिकारी अपने बहे आता सेठ चतुर्भंजनी के पुत्र सेठ मानमलजी को 'बनाया आपने ७० हजार रुपयाँ'

का दान किया था जिसका "अगरचन्द ट्रस्ट" के नाम से एक ट्रस्ट बना हुआ है। इस रकम का ब्याज ग्रुस कार्यों में खगाया जाता है। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन बिताते हुए सन् १८९१ में आप स्वर्गनासी हुए।

सेठ मानमलनी—आप बढ़े उप्रबुद्धि के सजान थे। यही कारण था कि कैवल १२ वर्ष की अल्पायु में ही आप नांवा (कुचामण रोड़) में हाकिम बना दिये गये थे। आपको होनहार समझ सेठ आरवन्दनी ने विल में अपनी फर्म का उत्तराधिकारी बनाया था। छेकिन केवल २८ वर्ष की अवस्था में ही सन् १८९५ में आप बम्बई में स्वर्गवासी हुए। आपके यहाँ सेठ सोहनमलजी (जोधपुर के साह मिश्रीमलजी के दितीय पुत्र) सन् १८९६ में दत्तक लाये गये। आपने २५ हजार हपयों को रकम दान की। तथा मदास पांजरापील और जोधपुर पाठशाला को मो समय २ पर मदद पहुँचाई। ज्यापारिक समाज में आपकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। आपका सन् १९१५ में स्वर्गवास होगया। आपके यहाँ नोला (मारवाड़) से सेठ मोहनमलजी (सिरेम्सकती चोरविद्या के दूसरे पुत्र) सन् १९१८ में इत्तक आये।

स्ठ मेहिनमलजी—आप ही वर्तमान में इस फर्म के मालिक हैं। आपके हाथों से इस फर्म की विशेष उन्नति हुई है। आपके दो पुत्र हैं जो अभी बालक हैं और विद्याध्ययन कर रहे हैं। यह फर्म यहाँ के व्यापारिक समाज में बहुत पुरानी तथा प्रतिष्ठित मानी जाती है। मद्रास प्रान्त में आपके सात आठ गाँव जमीदारी के हैं। मद्रास की ओसवाल समाज में इस क्रदुश्व की अच्छी प्रतिष्ठा है। इस समय आपके यहाँ "अगरचन्द मानमल" के नाम से साहुकार पैठ मद्रास में वैद्धिग तथा प्रापर्टी पर रुपया देने का काम होता है। आपकी दुकान मद्रास के ओसवाल समाज में प्रधान धनिक हैं।

#### त्रागरे का चोरडिया खानदान

्र हमभग १५० वर्षों से यह परिवार आगरे में निवास करता है। यहाँ - छाला सरूपचन्द्रजी निविद्या ने डेदसो साल पूर्व सच्चे गोटे किनारी का न्यापार आरम्भ किया। आपके पुत्र प्रशासासकी निवास स्था प्रीत्र रामलाकजी भी गोटे का मामूली न्यापार करते रहे। छाला रामजीवासका संवत् १९१५ में स्वर्गवास हुआ। आपके गुलावचन्द्रजी, खुदनलालजी, चिमनलालजी तथा लखमीचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए।

लाला गुलावचन्द्रजी चोरंडियां का परिवार—आप अपने भ्राता छलमीचन्द्रजी के साथ गोटे का ज्यापार करते थे। तथा इस ज्यापार में आपने बहुत उन्नति की। आप अपने इस लग्ने परिवार में सबसे बढ़े तथा प्रतिष्ठित ज्यक्ति थे। संवत् १६८३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके कप्रचन्द्रजी, चांदमढ जी, दयालचन्द्रजी, मिद्धनलालजी तथा निहालचन्द्रजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें लाला मिहनलालजी को छोद्कर शेष सब् विद्यमान हैं। लाला कप्रचन्द्रजी जवाहरात का ज्यापार करते हैं।

लाला चांदमलजी—आपका जन्म संवत् १९३० में हुआ। आपने बी० ए० एल० एल० बी० तक शिक्षण प्राप्त किया। परचात् १२ सालों तक वकालत की। आप देश भक्त महानुभाव हैं। देश की पुकार सुनकर आप वकालत छोड़कर कांग्रेस की सेवाओं में प्रविष्ट हुए। सन् १९२१ में आप आगरा कांग्रेस के प्रेसिटेंट थे। आपने राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग छेने के उपलक्ष में कारागृह वास भी किया है। आप बदे सरल, बांत एवम् निरिभमानी सज्जन हैं।

-काला द्यालचंदजी जीहरी--आपका जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आपने १९ साल की वय में ही जवाहरात का ज्यापार शुरू किया । २५ वर्ष की भायु में आपकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास होगया, ऐसे समय-आपने विवाह न का और नवीन उच्च आदर्श उपस्थित किया । छाई हाईज, ड्यूक आफ केनाट,क्वीन "मेरी" आदि से आपको सार्टीफिकेट प्राप्त हुए। इधर दे सालों से आप सार्वजनिक सेवाएँ करते हैं। आपने अपने जीवन में खासत र छ.ख रुपया मिल्ल र संस्थाओं के लिये इकद्वा किया । इसमें २० हजार रुपया अपनी तरफ से दिये । इस समय आप लगभग २० प्रतिप्टितं संस्थाओं की कार्य वाहक समिति के मेम्बर प्रेसिटेंट आदि हैं। शेशन मुहला आगरा के वीर विजय वाचनालय, धर्म-शाला और मन्दिर के आप मैनेजर हैं। आप दीर्घ अनुभवी और जवयुवकों के समान उत्साह रखने वाले महानुमाव है। आपके छोटे आता लाखा निहालचन्दजी, खाला मुन्नालाळजी के साथ, "गुलाबचन्द रूखमीचन्द्<sup>17</sup> के नास से गोटे का ब्यापार करते हैं।

बाबा बुहनबाबजी जौहरी का परिकार—आप नामी जौहरी होगये हैं। महाराजा परियाला श्रीलपुर और रामपुर के आप खास जीहरी थे। राजा महाराजा रहेंस और विदेशी यात्रियों को जंबाहरात तथा क्यूरियो सिटी का माल बेंच कर आपने अच्छी प्रतिच्छा प्राप्त की थी । संवत् १९६३ में आएका स्वर्गवास हुआ। आपके मुन्नालालजी तथा हरकचन्द्रवी नामक २ पुत्र हुए। इनमें मुन्नालालजी विद्य मान हैं. तथा गोटे का व्यापार करते हैं।

नाना चिमननानजी तथा नसमीचदजी का परिवार—काका चिमनकाकजी आगरा सिटी के देजीप्राफ ऑफिस में हेड सिगनतर थे। इनके पुत्र वावूलालको तथा ज्योतिप्रसादको पेट्रोल पूर्जट हैं। . इसी तरह छखमीचन्द्रमी के युन्न माणकचन्द्रमी, मोहनखालजी तया छन्नुलालजी जवाहरात का काम करते हैं।

यह एक विस्तृत तथा श्रतिष्ठित परिवार है। इस परिवार में पहले जमीदारी का काम भी होता था। - इस परिवार ने भागरा रोशन मोहब्ला के श्री चितामणि पार्क्वनाथ के मन्दिर में एक्चीकारी आदि में तथा पाउदााळा दरीरा में करीब ३० हजार रूपये लगाये । लगमग ५०।६० सालों से उक्त मन्दिर की न्यवस्था इस परिवार के जिस्से हैं।

### लाला इन्द्रचंद् माणिकचन्द् का लानदान, लखनऊ

इस खानदान के छोग श्वेताम्बर जैन मन्दिर भाग्नाय को मानने वाले सन्जन हैं। यह खान-दान करीब ढेढ़सी वर्षों से लखनक में ही निवास करता है। इस खामदान में लाला हीरालालजी तक के इतिहास का पता चलता है। लाला हीरालालजी के पश्चात् क्रमशः लाला जौहरीमलजी, लाला रज्ज्नज्जी, और उनके पहचात् छाला इन्द्रचन्द्रजी हुए । आएका जन्म संवत् १९०९ का और स्वर्गवास संबद् १९५७ में हुआ। आपके पुत्र छाला मानिकचन्द्वी इस खानदान में बढ़े बुद्धिमान और दूरदर्शी व्यक्ति हैं। आपका सन्म समत् १९३५ में हुआ। आपने अपनी बुद्धिमानी से इस फर्स के व्ययसाय को खूब बढ़ाया। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम नानकचन्द्रजी और ज्ञानचन्द्रजी हैं। मानकचन्द्रजी का जन्म संवत् १९५९ का और ज्ञानबन्द्रजी का जन्म संवत् १९६१ को है।

आप दोनों भाई बंदे बुद्धिमान और सरजन हैं । लाला नानकचन्द्रजी के एक पुत्र है जिसका नाम जयचन्द्रजी है ।

इस खानदान का पुश्तैनी व्यवसाय जवाहरात का है। तब से अभी तक जवाहरात का काम बराबर चला आ रहा है। इसके-सिवाय लाला मानिकचन्दजी ने यहां पर केमिस्ट और ड्रागिस्ट का क्यापार ग्रुष्ट किया जी बहुत सफलता से चल रहा है। जिसकी दो ब्रांचे लखनऊ में और एक बाराबंकी में है। लखनऊ के ओसवाल समाज में वह खानदान बहुत अग्रसर तथा प्रतिष्ठित है।

## सेठ मांगीलाल धनरूपमल चोरड़िया, निलीकुपम् (मद्रास)

इस परिवार के पूर्वज चोरिंड्या चतुर्भुंजजी के पुत्र रिस्नवदासजी मारवाड़ के चाड़वास (हीडवाणा के पास) नामक स्थान में रहते थे। वहाँ से आप टोंक होते हुए संवत् १९०० में नीमच (मालवा) आये। तथा यहाँ लेनदेन का न्यापार आरम्भ किया। आपके चाँदमलजी, मानमलजो, हेमराजजी तथा सेमराजजी नामक थे पुत्र हुए। इनमें सेंठ चाँदमलजी के पुत्र सुगनचन्दजी तथा स्थामललजी हुए। सुगनचंदजी का स्वर्गवास संवत् १९५२ में ५१ वर्ष की उम्र में हुआ। सेठ सुगनचंदजी के पुत्र मांगीललजी और विहारीलालजी तथा स्थामलालजी के पुत्र रहणकरणजी हुए।

सेठ मांगीलालजी का जन्म संवत् १९२९ में हुआ। आप संवत् १९५८ में नीमच से नागौर आये, तथा वहाँ अपना निवास स्थान बनाया। वहाँ से एक साल वाद रवाना होकर आप हैदराबाद आये तथा सेठ खुशालचन्दजी गोलेला की फर्म पर २० सालों तक मुनीम रहे, तथा फिर भागीदारी में निलीलपम में दुकान की। इंघर सन् १९२७ से आप अपना स्वतन्त्र न्यापार करते हैं। आप समझदार तथा होशियार सजन हैं। धन्धे को आपही ने जमाया हैं। आपके छोटे भाई विहारीलालजी स्वतन्त्र वालों की ओर से शिवपुरी तथा भांडर खजानों में मुनीम हैं। सेठ मांगीलालजी के पुत्र सुपारसमलजी की जन्म १९५८ में हुआ। इनसे छोटे सजनमलजी हैं। सुपारसमलजी तमाम काम बडी उत्तमता से समहालते हैं। आपके पुत्र धनस्वमलजी हैं। इस दुकान की एक शाला कलपुरची (मद्रास ) में एम० सजनलाल चोरहिया के नाम से हैं। इन दोनों दुकानों पर व्याज का काम होता है।

चोरिंद्या श्यामलालनी के पुत्र खुणकरणजी तथा केसरीमलनी हुए। ये बन्धु नीमच में रहते हैं केशरीचन्द्रजी, मानमलनी के पुत्र नंद्रलालनी के नाम पर दत्तक गये हैं। इसी तरह इस परिवार में सेठ चाँदमलनी के तीसरे आता हेमराजनी के पुत्र नथमलनी, चोरिंद्या हैं। आपका विस्तृत परिचय अन्यत्र दिया गया है।

## श्री नथमलंजी चोराइया, नीमच

आपके परिवार का विस्तृत परिचय सेठ मॉगीलाल धनरूपमल नामक फर्म के परिचय में दे चुके हैं हिसेठ रिखबदासंजी चोरिंदिया के तीसरे, पुत्र सेठ हेमराजजी थे। आपके पुत्र नथमलजी हुए । श्री नथं-मलजी स्थानकवासी समाज, के गण्य मान्य सजान हैं। आपने अपने व्यापार कौशल तथा कार्य कुशलता से सम्पत्ति उपार्जित कर समान में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की है। आप मसहूर सार्वजिनक कार्यकर्ती हैं। स्थानकवासी कान्क्रेन्स, खादीप्रचार तथा अकृत कान्बेलन में आपने बहुतसा हिस्सा हिस्सा हिया है। आपने राष्ट्रीय कार्यों में सहयोग केने के उपलक्ष में कारागृह चास भी किया था। आप अजमेर कांग्रेस के समापित भी रहे थे। इस समय आप बॉल इण्डिया स्थानकवासी कान्क्रेंस के जनरल सेक्रेटरी हैं। अपने अजमेर साधु सम्मेलन के समय अपने ७० हजार की प्रायटी का दान, सार्वजिनक कार्मों में लगाने के लिये घोषित किया है। आपके पुत्र मार्घोसिहजी चीरिहचा का अवप वय में स्वर्गवास हो गया। अगर-बड़े होनहार-थे। इस समय आपके पुत्र सोमार्गिसहजी तथा फर्वोसिहजी विद्यमान हैं। फर्वोसिहजी बनारस युनिवर्सिटी में पहते हैं।

#### सेठ सुगनमल पाबृदान चोरडिया, कुन्नर (नीलगिरी)

सेद मेहरचन्त्री के छोटे पुत्र जसराजवी ने संवत् १९५२ में पठी से आकर अपना निवास क्षीत्री में किया। संवत् १९५७ में आप स्राग्वासी हुए। आपके कुन्त्रनमञ्जी, सुगनमञ्जी, पाद्रानजी, अञ्चलितास्त्री तथा बरतावरमञ्जी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सुगनमञ्जी, पाद्रानजी और सञ्मीदास्त्री मौजूर हैं। लेठ कुन्त्रनमञ्जी, मुखीञ्चल खुशालचन्द हैदरावाद वालों की दुकानों पर मुनीम थे। इनका संवत् १९५६ में स्वर्गवास हुआ। सुगनमञ्जी भी अपने आता के साथ उन दुकानों पर मुख्यारी करते रहे। पश्चाद इन सब भाइपों ने कुन्वर (नीलिपिरी) में दुकान खोली। संवत् १९७६ में इन बन्धुओं का कारवार अलग २ हो गया।

सेद सुगनमञ्जी का जम्म १९१२ में हुआ। इस समय आपके पुत्र मूलचन्द्रजी. गुलराजजी, किशानजालती, दीलतरामजी तथा उदयराजजी हैं। आपके यहाँ सुगनमञ्जालता के नाम से कुम्नूर में बेक्षिय कारबार होता है। सेठ पाधुदानजी का जम्म संवत् १९१९ में हुआ। आपने १९५९ में अलसीक्षिय पण्ड मदसे के नाम से कुम्नूर में बेक्षिय क्यापार कुरू किया। तथा ज्यापार को आपने।तरक्षी दी हैं। इपर १ वर्ष से आपने असराज पायुदान के नाम से कपदे का अपना स्वन्त्रज्ञ क्यापार आरम्भ किया है। आपके प्रज्ञ स्तानजालजी, मेघराजजी तथा गुलावचन्द्रजी हैं। आप वन्धुजों में से वदे २ ब्यापार में मारा केते हैं। सेठ अलसीदाराजी के पुत्र कैंतरलाजजी तथा सुलालजी है। इनके यहां अहमदावाद में कपदे का ब्यापार होता है। यह परिवार फलीदी में अच्छी प्रतिधा स्वता है।

# सेठ गुलावचन्दजी चोराइया का परिवार, मानपुरा

इस परिवार वाले सकतों का मूल निवास स्थान मेहता था। वहाँ से करीव १२५ वर्ष पूर्व 'सेठ उम्मेदमलकी मानपुरा (इन्दौर) नामक स्थान पर आये। यहाँ आकर आपने साधारण ज्यापार प्रारम्म किया। इसमें आपको अच्छी सफलता मिली। जायकों दी पुत्र हुए, जिनके नप्म सेठ अमोलकचन्द्रजी और केसरीचंद्रजी था। अमोलकचन्द्रजी के तीन पुत्र हुए,। जिनके नाम सेठ गुलावचंद्रजी, फूलचन्द्रजी और रूपचन्द्रजी था। सेठ अमोलकचन्द्रजी ने अपने पुत्रों के साथ ज्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। अपका स्वर्गनास हो गया। पश्चाद आपके तीनों पुत्र बला। रही।

सेठ गुलावचन्दजी का परिवार—सेठ गुलावचन्दजी ने व्यापार में बहुत उसति की। आपने स्थानीय भलवाड़ा मन्दिर के ऊपर सोने के कलश चढ़वाने में २१००) की मदद दी। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके इस समय धनराजजी और प्रेमराजजी नामक दो पुत्र विद्यमान हैं। आतकल आप दोनों ही अलग २ रूप से व्यापार करते हैं। सेठ धनराजजी बृद्ध पुरुष हैं। आपके मनालालजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी मिलनसार उत्साही एवम् नवीन विचारों के युवक हैं। आपके लालचन्द्र, प्रसन्नचन्द्र, विमलचन्द्र और नरेशचन्द्रजी नामक चार पुत्र हैं। सेठ प्रेमराजजी के हरकचन्द्रजी और सन्तोषचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। यह परिवार आनमुरा में प्रविधित समझा जाता है।

#### सेठ पन्नालाल हजारीमल चोराइया, मनमाड

यह परिवार धनेरियां (मेड्ता के पास) का निवासी है। वहां से सेठ खूबचंदनी चोरिह्या के पुत्र सेठ जीतमलनी चोरिह्या लगभग १०० साल पूर्व मनमाद के समीप घोटाना नामक स्थान में आये। अौर यहां लेन देन का धंधा ग्रुक किया। इनके हजारीमलनी तथा मगनीरामजी नामक पुत्र हुए। सेठ हजारीमलनी ने मनमाद में हुकान खोली आपका स्वर्गनास संवत् १९५९ में तथा मगनीराम जी का १९६६ में हुआ। सेठ हजारीमलनी के पत्रालालनी राजमलनी तथा सेठ मगनीरामजी के पुत्रमचन्दनी और संस्पंचन्दनी नामक २ पुत्र हुए। इन भाइयों में सेठ पत्रालाजनी चोरिह्या ने इस फुट्टेंग्ब के ज्यापार और सम्मान को विशेष बढ़ाया। आप चारों भाइयों का कारवार संवत् १९५० में अलग १० हुआ। सेठ राजमलनी का स्वर्गनास संवत् १९४० में हुआ। सेठ राजमलनी का स्वर्गनास संवत् १९४० में तथा पत्रालालनी का संवत् १९७८ में हुआ। सेठ राजमलनी के नाम पर राजमलनी के पुत्र सीवराजनी दत्तक आये।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ खींबसीराजजी तथा मूलचन्द्जी के पुत्र ताराचन्द्जी विद्यमान हैं। सेठ खींबराजजी का जन्म १९५९ में हुआ। आपके यहां "पन्नालाल हजारीमल" के नाम से साहुकारी लेन-देन का काम होता है। आपका परिवार आस पास के व मनमाह के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। आपके पुत्र अमोलकचन्दजी, माणकचन्दजी और मोतीचन्दजी हैं। यह परिवार स्थानक वासी आन्नाय मानता है।

### चौधरी पीरचंद मूरजमल चोरड़िया, बुरहानपुर

इस परिवार का मूळ निवास पीपाइ ( जोचपुर स्टेट ) में है । देश से छगभग ६५ साल पहिले सेठ स्रजमळजी चोर्ड्झ्या इच्छापुर ( खुरहानपुर से १२ मील ) आये। आपके हाथों से धंधे की जींव जमीं संवत १९३६ में आपका शरीरान्त हुआ। आपके पुत्र पीरचन्दजी का जन्म संवत १९६२ में हुआ। श्री पीरचन्दजी ने संवत १९७८ में खुरहानपुर में दुकान की यहां आप इच्छापुर वालों के नाम से बोले जाते हैं। पीरचन्दजी चौधरी शिक्षत सज्जन हैं। यह चौधरी परिवार पीपाइ में नामांकित माना जाता है और वहां मोतीरामजी वालों के नाम से मशहूर है, इस परिवार के, पुरुषों ने जोधपुर स्टेट में आपिसरी, हाकिमी आदि के कई काम किये हैं। इच्छापुर में इस परिवार के ५ घर हैं।

# गोसवाल जाति का इतिहास कि



श्री मलालालची चोरडिया, भानपुरा



स्त॰ लाला गुलावचन्डजी चोरहिया, आगरा.



मांगीलालजी चाराड्या, निलिकुर्ग्स् (मदास).



सेंठ उद्यचन्द्वी रामपुरिया, बीकानेर.



रायसाहब सेठ रावतमसर्जा चोरिंदया, वरोरा (चांदा)

पीरचन्द्रनी चौधरी के ५ पुत्र हैं जिनके नाम ऋमशः बंशीलालजी, मोहनलालजी, रतनलालकी इस्सीमळती तथा माणकुलालजी हैं। इन भाइयों में बशीलालजी ने एफ॰ ए॰ तक तथा रतनलालजी और इस्तीमळजी ने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। बंशीळाळजी, हरीनगर बयुगर मिळ विहार में असिस्टैंट मैनेजर हैं । इस परिवार के वहां इच्छापुर तथा बुरहानपुर में कृषि जमीदारी तथा लेनदेन का काम काल होता है ।

# सेठ लखमीचन्द चौथमज चोराइया, गंगाशहर

इस परिवार के पूर्व पुरुष जैतपुर के निवासी थे। वहां से सेठ पदमचन्दजी के पुत्र मायार्चद जी और हरिसिंहजी यहां गंगाझहर आये । मायाचन्दजी का परिवार अख्य रहता है । यह परिवार हरिसिंहजी का है। सेठ हरिसिंहजी के छोगमळजी एवम् दानमळजी नामक पुत्र हुए । - सेठ दानमळजी इस समय विवासन हैं। आपके गंगारामजी और बनेचन्दजी नामक दो प्रत्र हुए हैं।

सेठ छोगमक्ती का जन्म संवत् १९१५ का है । आपने अपने जीवन में साधारण रोजगार किया । आपका स्वर्गवास संवत् १९८२ में होगया । आपके स्वचन्दनी, रूखमीचन्दनी, शेरमलजी, चौथमकत्री और रावतमकत्रो नामइ पांच प्रम हए। इनमें से प्रथम तीन स्वर्गवासी होचुके हैं। आप सब माहपों ने मिलकर लोलंगा (बंगाल ) में अपनी कमें स्थापित की । इसमें आपको अच्छी सफलता मिली। अतप्त उत्साहित होकर आप कोगों ने सिरसाएंज में भी आपनी एक बांच खोली। इसके बाद आपकी एक पार्म कल कत्ता में भी हुई । कलकत्ता का पता ४६ स्टांड रोड है।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेट चौथमलजी, रावतमलजी खुवचन्दजी के पुत्र सोहन-कालजी और वात्मकर्जी के पुत्र आसकरनत्री हैं। आप लोग योग्यता पूर्वक फर्म का संचालन कर रहे हैं। चौधमकजी के हाथों से फर्म की बहुत उन्नत हुई।

### - सेठ रामलाल रावतमल चोरडिया, बरोरा ( सी० पी० )

यह परिवार रूपनगर (किशनगढ़-त्टेट) का निवासी है। देश से सेठ भोमसिंहजी के प्रश्न रामकाळजी तथा रावतमकजी लगभग ८० साल पहिले बरोरा आये ! तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक न्यापार करके कामत १० काल रुपयों की सम्पत्ति इन बन्धुओं ने कमाई । ब्यापार की उन्नति के साथ आपने धार्मिक कामों की ओर भी काफी कक्ष दिया। आपने बरोरा के जैन मन्दिर व विद्वलमन्दिर के बनवाने में सहायताएँ हीं, तथा परिश्रम उठाया । सरकार में भी दोनों भाइयों का अच्छा सम्मान था । सेठ रामलालजी का संवत् १९६५ में स्वर्गवास हो गया । आपके बाद सेट रावतमङजी ने तमाम काम सम्हाला । सेट रावतमङ बी सन् १९११ में बरोरा के ऑनमेरी मजिस्ट्रेट थे। सन् १९२१ में आपको मारत सरकार ने "रायसाहिव" धी पदवी से सम्मानितं किया था। संवत् १९४२ में आपका स्वर्गवास हुआ।

सेट रामलालजी के पुत्र सुखलालजी तथा माँगू लालजी हुए, इनमें माँग्लालजी, सेट रावतमल जी के नाम पर दत्तक गये । इनका संवत् १९८५ में स्वर्णवास हुआ । इनके मदनलालजी, भीकमचन्दजी, माणकचन्द्रजो और मोहनछाछजी नामक ४ पुत्र हैं। आपके यहाँ रावतमछ मांग्छाछ के नाम से ब्यापार

#### अस्वालं जाति का इतिहास

होता है। सेठ सुखलालजी १९८६ में स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र धर्मचन्द्रजी १९७४ में तथा सुगनचन्द्रजी १९६२ में गुनरे। वर्तमान में धर्मचन्द्रजी के पुत्र शंकरलालजी तथा सुगनचन्द्रजी के पुत्र नंदलालजी चोर- दिया हैं। आपके यहाँ "रामलाल सुखलाल" के नाम से न्यापार होता है। आपके ४ गांव माल गुजारी के हैं। सेठ-नंदलालजी प्रतिष्ठित सज्जन हैं। धर्मध्यान में आपका अच्छा लक्ष है। आपने एक धर्मशाला भी बनवाई है।

### सेठ रतनचन्द दौलतराम चोराड़िया, वाघली ( खानदेश )

यह परिवार कुचेरा ( जोघपुर ) का निवासी है। देश से लगभग १२५ वर्ष १ हिले सेठ लच्छी। रामजी चोरिद्या ज्यापार के निमित्त बाघली ( खानदेश ) आये। सथा दुकान स्थापित की। संवत् १९१८ में ७२ साल की वय में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर दौलतरामजी चोरिद्या इत्तक लिये गये। इनका भी संवत् १९३९ में स्वर्गवास हो गया। इस समय अपके पुत्र रतनचन्दजी मौजूद हैं। सेठ रतन चन्दजी स्थानकवासी ओभवाल कान्फ्रेस के प्रान्तीय सेक्रेटरी हैं। आपका जन्म संवत् १९३१ में हुआ। आपका परिवार आसपास के ओसवाल समाज में नामांकित माना जाता है। आपके राजमलजी, चांदमलजी तथा मानमलजी नामक तीन पुत्र हैं। राजमलजी की आयु ३० साल की है।

# सेठ जेठमल स्रजमल चोराइया, वाघली ( खानदेश )

इस परिवार का मूळ निवास तींवरी ( मारवाड़ ) है। देश से लगभग ७५ साल पहिले सेठ रूपचन्दती चोरिड्या व्यापार के लिये बाघली ( खानदेश ) आये। इनके पुत्र सूरजमलजी चोरिड्या हुए। आपका ६० साल की वय में संवत् १९७५ में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र जेठमलजी मोजूद हैं।

चोरिंद्या जेठमलजी का धर्म के कामों में अच्छा लक्ष है। आपने बढ़ी सरल प्रकृति के निरिभि-मानी व्यक्ति हैं। आपके यहाँ सराफी काम काज होता है। आप श्वेताम्बर स्थानक वासी आम्नाय के मानने बाले सजान हैं। बाबली के जैन समाज में आपकी उत्तम प्रांतष्ठा है।

# बोरड़-बरड़

# बोरड़ या बरड़ गाँत्र की उत्पात्त

आंबागढ़ में राव बोरड़ नामक परमार राजा राज करते थे। इनको खरतरगच्छाचार्य दादा जिनदत्तसूरिजी ने संवत् ११७५ में जैन धर्म से दीक्षित किया तथा उन्हें सकुटुम्ब जैन बनाया। राव बोरड़ की संतानें बोरड़ तथा बरड़ कहलाई ।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



लाला रतनचन्द्जी बरइ, श्रमृतसर.



लाला हंसराजजो बरङ, अमृतसर.



लाला हरजसरायजी वरह B. A, श्रमृतसर.



श्री शादोलालको बरड, श्रमृतसर.

लाला रतनचंद हरजसराय चरड़, अमृतसर

इस खानदान के लोग पहिले गुजराज (पंजाव) में रहते थे। उसके पश्चात यह खानदान सम्बंदियाल (स्यालकोट) में आकर वसा। वहाँ से लाला गण्डामलंजी के पुत्र लाला सोहनेलालंजी अपना ज्यापार जमाने असृतसर में आये। तब से यह खानदान असृतसर में वसा हुआ है।

लाला सोहनलालजी — आपने अमृतसर में आकर जवाहरात का ज्ञान प्राप्त किया। जनाहरात का काम सील कर आपने मूना का ज्यापार ग्रुक किया इस ज्यापार में आप साधारणतया अपना काम करते रहे। जाप उन भागवानों में से थे जो अपनी पांचनीं पुरत को अपने सामने देख छेते हैं। कैनेल एक सालकी आयु में ही कारोवार से मन खींच कर आपने धर्म ध्यान में अपना मन लगाया। आप जैन सिद्धान के अच्छे विद्वान थे। आपका स्वर्गवास सन् १९०५ में हुआ। आपके लाला उत्तर्मचन्द्रजी तथा तथा लाला हाकमरायजी नामक २ प्रत्र हुए। यह परिवार स्थानकवीसी आग्नाय का मानने वाला है।

ताला उत्तमचन्द्रजी--आप बड़े प्रेमपूर्ण हृद्य के तथा उठार स्वमाव के व्यक्ति थे। असृतसर की बिराद्री तथा व्यापारिक समाज में आपकी बड़ी साल तथा व्यापारिक प्रतिष्ठा थी। आपका व्यापारिक सम् १९०५ में अपने पिताजी के १ मास पूर्व होगयां था। आपके छोटे आता छाछा हाकमराय्जी का स्वपंदास भी सन् १९०४ में होगया। और इसके थाँदे समय पहिले छाछा हाकमराय्जी का स्वानदान आपसे अछग होगया था। छाछा उत्तमकन्द्रजी के छाला जगकाथजी नामक १ पुत्र हुँएँ।

लाका जगनायजी — आप शुरू २ असली संगे का तथा उसके बाद नकली संगे का न्यापार करने छगे। उसके बाद आप न्यापर से तटस्य होकर धर्म ध्यान की ओर छग गये। आप पंजाब जैन सभा तथा छोकल समा के जीवन पर्यंत मेम्बर रहे। इन सभाओं द्वारा पास होने प्रस्तार्थों को सबसे पहिले ज्यवहारिक रूप आपने ही दिया। आपका स्वर्गवास सन् १९३० में हुआ। आपके लाला रेसनचंद की, लाला हरजसरायजी तथा छाला हंसराजजी नामक ३ पुत्र हुए।

लाला रतनचदली —आपका लम्म संबद् १९४५ में हुंबा । आपके हाथों से इस खानदान के ध्यापार, व्यवसाय और आर्थिक स्थिति को बहुत उन्नति मिली। आप वड़े न्यापार कुशल और बुद्धिमान व्यक्ति हैं व्यापारिक भामरों में आपका मस्तिष्क बहुत उन्नत हैं। सामाजिक तथा धार्मिक कामों में भी आपको अच्छी रुवि है। आप पंजाब स्थानकवासी जैन समा के बाइस प्रेसीडेण्ट रह चुके हैं। अजमेर साधु सम्मेलन की एक्सीवयूटिक कमेटी के भी आप मेम्बर थे। अग्रतसर के लेसे फीता एसोसिएसन के भी आप प्रेसिडेण्ट रह चुके हैं। आपके प्रेसिडेण्ट रह चुके हैं। आपके प्रेसिडेण्ट तिप में अग्रतसर में इस व्यापार ने बहुत उन्नति की शामिक व सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में आप हमेशा अग्रतण्य रहते हैं। आपकी बढ़ी कन्या जुमारी शक्तिला ने हाल ही में "हिन्दी रस्त" की परीक्षा पास की है। आपके बाबू शादिलालजी, सुरेन्द्रनाथजी सुमित प्रकाश, नगत्सुपण, व देशभूपण नामक ५ पुत्र है। उनमें बाबू शादिलालजी, फर्स के क्यापार में मवद देते हैं। आपका जन्म संवत् १९६४ में हुआ। आपके ४ पुत्र हैं। बावू सुरेन्द्रनाथजी इस समय इंटर में पढ़ रहे हैं। तथा र स्कूल में अध्ययन कर रहे हैं।

वालः हरनसरायनी—आपका जन्म संवत् १९५४ का है। सन् १९१९ में आपने बीर्व ऐंव

की परीक्षा पास की—आप बंदें प्रतिभाशाली ज्यापार नियुण तथा नवीन स्प्रिट के व्यक्ति हैं। आपके जीवन का बहुत सा समय पिंडल सेवाओं में ज्यतीत होता है। खानदान के ज्यापार में प्रविद्ध होकर आपने अपने बंदे आता लाला रतनचन्द्रजी के काम मे बहुत हाथ बंटाया है। आपने जापान से डायरेक्टर हम्पोर्ट का ज्यापार शुरू किया। आप यहां की "को एज्यू केशन" की आदर्श संस्था श्री रामाश्रम हाई स्कूल के सेकेटरी हैं। इसके अलावा आप अमृतसर की लोकज जैन समा, और वॉयरकाउट सेवा समिति के सेकेटरी हैं। लाहीर के हिन्दी साहित्य मण्डल लिमिटेड के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के आप चेअरमैन हैं। आपके विचार बंदे मंद्रो हुए हैं। आपके इस समय ६ पुत्र हैं उनमें लाला अमरचंदजी इन्टरिम जिएट में तथा लाला भूपेन्द्रनाथजी मेट्रिक में पढ़ रहे हैं।

जाला हंसराजजी-आपका जन्म संवत् १९५६ का है। सन् १९१५ में आपने मेट्रिक पास करके क्यापारिक लाइन में प्रवेश किया। आपकी व्यापारिक दृष्टि बहुत बारीके है।

जाजा नंदजाजंजी— छाला गंडामलजों के पौत्र लाला नन्दलालजी बढ़े थामिक तथा तपस्वी पुरुष हैं। आपके जोवन का अधिकांश समय धार्मिक कामों में ही न्यय होता है। गृहस्थावस्था में रहते हुए भी आपने एक साथ इकतीस इकतीस उपवास किये। छोटी अवस्था में हो आपकी पत्नी का स्वर्गवास होगया था, तब से आप ब्रह्मचर्य ब्रत धारण किये हैं।

इस समय इस परिवार में सोने के थोक एक्सपोर्ट का व्यापार होता है। अमृतसर के सोने के व्यापारियों में यह फर्म बजनदार मानी जाती है। इस फर्म की यहाँ पर चार शालाएँ हैं। जिन पर बैक्किंग, सोना, चांदी, होयजरी तथा जनरल मर्चेंटाइज़ एवं इम्पोटिंग विजिनेस होता है। इस खानदान ने पंजाब प्रांत में ओसवाल समाज के दरसा तथा बीसा फिरकों में शादी विवाह होने में बहुत लीडिंग पार्ट लिया है।

# लाला श्रद्धामल नत्यूमल वरड्, श्रमृतमर

इस खानदान में लाला नन्दलालजो के पुत्र लाला राज्मलजी और उनके पुत्र लाला हरजसरायजी हुए। लाला हरजसरायजी के पुत्र लाला श्रद्धामलजी हुए।

जाला श्रद्धामलजी—आपका जन्म सम्बत् १८८० में हुआ। आप बड़े विद्वान और जैन सुत्रों के जानकार थे। शुरू २ में आपने अमृतसर में शालों की दूकान खोली और उसकी एंक ब्रांच कलकों में भी स्थापित की। जिस समय आपने कलकत्ते में दूकान खोली उस समय रेलवे . लाइन नहीं खुली थी। स्थापित की। जिस समय आपने कलकत्ते में दूकान खोली उस समय रेलवे . लाइन नहीं खुली थी। अत्युव आपको टमटम, छकदा आदि सवारियों पर कलकत्ता जाना पढ़ा था। आपके छः पुत्र हुए जिनके आस कमशा-हरनारायणजी, निहालचन्दजी, खुशालचन्दजी, गंगाविशनजी, राधाकिशनजी और शालिग समजी था।

न्य - लाला निहालचत्द्जी - आपका जन्म सम्वत् १८९९ में हुआ आप भी बड़े धार्मिक पुरुष थे। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९५९ में हुआ। आपके छाला मत्थुमलजी, छक्खीरामजी और छालचन्दजी नाम इ तीन पुत्र हुए।

# श्रीसवाल जाति का इतिहास 🖘



मेहता सरदारचदजी खीवसरा, जोधपुर. (परिचय पेज न० ५२१)



मेहता उम्मेदचदजी खीवसरा, जोधपुर (परिचय पेज न० ५२१)



बाला नत्थूशाहजी वरइ का परिवार, श्रमृतसर. (परिचय पेज नं० १२४)

लाला नित्युमलजी—आप हा जन्म संवद् १९२६ में हुआ। आप इस खानदान में बड़े नामी और प्रसिद्ध पुरुष हैं। आप जैन साधुओं को सेवा बहुत उत्साह व प्रसन्नता से करते हैं। जाति सेवा में भी आप बहुत भाग छेते हैं। पंजाब की सुप्रसिद्ध स्थानकवासी जैन सभा के करिव दस बारह साल तक भी आप बहुत भाग छेते हैं। पंजाब की सुप्रसिद्ध स्थानकवासी कान्फ्रेन्स के भी आप करिव २० साल तक स्थानीय सेक्रेटरी रहे। इस समय भी आप अमृतसर की छोक्छ जैन सभा के प्रेसिडेण्ट हैं। आप उन पाँच व्यक्तियों में से एक हैं विन्होंने पंजाब के जैन समाज में सबसे पहिले नवजीवन फूँका। आप के इस समय तीन पुत्र हैं। जिनकेनाम छाला उमरावर्सिहजी, छाला जमनादासजी, छाला शोरीछालजी हैं। आप तीनों भाई बढ़े बुद्धि मान और योग्य हैं और अपने ब्यापारिक काम को करते हैं। छाला उमरावर्सिहजी की शादी जम्बू के सुप्रसिद्ध दीवान बहादुर विश्वनदासजी की कम्या से हुई। इनके दो पुत्र हैं जिनके नाम मनोहरलाल और सुमापचन्द है। छाला जमनादासजी के सुरेन्द्रकुमार और सुमेरकुमार और शोरीलालजी के सत्येन्द्रकुमार नामक पुत्र है।

जाला लालचन्दनी का जन्म संवत् १९४१ का है। आप भी इस समय दुकान का काम करते हैं काला इरनारायणजी के पुत्र लाला इंसराजनी हुए। इंसराजनी के पुत्र घरमसागरनी इस समग्र एफ॰ ए॰

में पदते हैं।

छाला गंगाविशान नी के पुत्र खाला मधुरादासती का स्वर्गवास सन् १९१२ में हुआ । आपके पुत्र बुजलालती और रामलालती है। बुजलालती कमोशान एजन्सी का काम करते हैं। आपके रतनसागर, मोतीसागर और स्वर्णसागर नामक तीन पुत्र है। रवनसागर एफ० ए० में पदते हैं। रामलालती लखनक और मधुरी में फैन्सी सिक्क और गुल्स का व्यापार करते हैं।

#### लाला वदरीशाह सोहनलाल वरड़, गुजरानवाला

इस खानदान के पूर्वन ठाठा पस्छेशाहनी और उनके पुत्र टेकचंदनी पपनखा (गुजरानवाठा) रहते थे। वहाँ से टेकचन्दनी के पुत्र ठाठा दरवारीठाळजी सन् १७९२ में गुजरानवाठा आये। आप जवा-इरात का व्यापार करते थे। आपके पुत्र विश्वनदासजी तथा पौत्र देवीदत्ताशाहजी तथा हाकमशाहजी हुए। छाठा हाकमशाहजी ने सराको धंघे में ज्यादा उन्नति की। धर्म के कामों में आपका ज्यादा उन्न था। संवत् १९६७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके महतावशाहजी, सोहनठालजी, बद्रीशाहजी, शंकर-दासजी, जुन्नीठाळजी, जमीतशाहजी तथा वेठीरामजी नामक ७ पुत्र हुए। ये सब आता अपने पिताजी की विद्यमानता में ही संवत् १९५३ में अठग २ हो गये थे। इन माइयों में ठाठा महत्तावशाहजी का स्वर्गवास संवत् १९५७ में ठाठा बद्रीशाहजी का स्वर्गवास संवत् १९५७ में ठाठा बद्रीशाहजी का श्वर महत्तावशाहजी का

इस समय इस विस्तृत परिवार में छाछा सोहनजालजी सबसे बढे हैं। आप न जन्म स्वत् १९१५ में हुआ। आपका परिवार यहाँ के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्टा रखता है। आपने व्यापार में सम्पत्ति कमाकर अपने खानदान की प्रतिष्ठा को काफी बढाया है। आपके माई बदरीशाहजी ने आपके साथ में "बदरी गाह सोहनछाछ" के नाम से सम्बत् १९४७ में आइत का ब्यापार छुरू किया, तथा इस काम में भी अच्छी उन्नति की है। इस खानदान की स्थावर जंगम सम्पत्ति यहाँ काफी तादाद में है। लगभग १ हजार बीधा जमीन आपके पास है। इस परिवार का १३ दुकानों पर सराफी ब्यापार होता है। लाला महनावशाहनी के बधावामलनी, दीवानचन्दनी, ज्ञानचन्दनी तथा सरदारीमलनी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें लाला सरदारीमलनी मीजूद हैं। आपके पुत्र रामलभायामलनी हैं। वधावामलनी के पुत्र प्यारेलालनी तथा रामलालनी हैं। दीवानचन्दनी के पुत्र खनांचीलालनी और ज्ञानचन्दनी के पुत्र करत्दीलालनी सराफी का काम कान करते हैं। लाला सोहनलालनी के नसवंतरामनी, अमीचन्दनी, मुल्क-राजनी बी॰ ए॰ तथा कुझलालनी नामक ४ पुत्र हुए। लाला कुंनलालनी धार्मिक विवारों के व्यक्ति थे। आपका तथा आपके बढ़े आता अमीचन्दनी का स्वर्गवास हो गया है। लाला मुक्कराननी ने सन् १९२२ में बी॰ ए॰ पास किया। आप समझदार तथा शिक्षित सज्जन हैं। स्थानीय झदडहुड के आप नीवित कार्यकर्ता हैं।

लाला बद्रीशाहजी के दत्तक पुत्र मोतीशाहजी हैं तथा दूसरे शादीलालजी हैं। शादीलालजी ने मैट्रिक तक शिक्षा पाई है। तथा सुशील व होनहार व्यक्ति हैं। लाला शंकरदासजी के पुत्र सुंशीलालजी. वनारसीदासजी, हजारीलालजी तथा विलायतीरामजी हैं। इसी तरह लाला जुशीलालजी के देसराजजी, रतन च-दजी, प्यारेलालजी, बाबूलालजी, जंगेरीलालजी तथा रोशनलालजी नामक ६ पुत्र तथा लाला जमीतराजजी के सुनीलालजी, छोटेलालजी, चिरंजीलालजी तथा बेलीरामजी के हंसराजजी, जयगोपालजी, नगीनचन्दजी व चन्दनमलजी नामक पुत्र मौजूद हैं।

ं यह परिवार ववेताम्बर जैन स्थानकत्रासी आस्त्राय का मानने वाला है। शादीलाल मुललराज के नाम से इस परिवार का गुजरानवाला ( पंजाब ) में आद्त का व्यापार होता है।

### सेठ धर्मसी माणकचन्द बोरड, सुजानगढ़

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ धर्मसीजी करीब १०० वर्ष पूर्व देशनोक नामक स्थान से चलकर सुजानगढ़ आये। आपके चार पुत्र सेठ माणकचंदजी, चुन्नीलालजी, उत्तमचन्दजी वगैरह हुए। इनमें से माणकचन्दजी बड़े नामांकित और व्यापारकुशल सजन थे। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया। इनमें से केवल सेठ चुन्नीलालजी के मोतीलालजी और भूरामलजी नामक दो पुत्र हुए। आप लोगों का यहाँ की पंच पंचायती में अच्छा नाम था। व्यापार में भी आपने बहुत तरको की। आप दोनों का भी स्वर्गवास हो गया। सेठ भूरामलजी के लाभचन्दजी और झूंतालालजी नामक पुत्र हुए। लाभचन्दजी का स्वर्गवास हो गया।

इस समय झूँतालालजी ही इस परिवार के ज्यापार का संचालन करते हैं। आपने कलकत्ता में भी अपनी एक ब्रांच स्थापित कर उस पर कपड़े का ज्यापार प्रारम्भ किया। इसमे आपको बहुत सफलता रही। आप यहाँ की म्युनिसिपैलेटी के मेम्बर रह चुके हैं। आपके पत्तालालजी नामक एक पुत्र हैं। आप भी मिलनसार और सज्जन व्यक्ति हैं। आपके जैनसुख भी, पृथ्वीराजजी और चम्पालालजी नामक तीन पुत्र हैं। इस समय आपका व्यापार सुजानगढ़, कलकत्ता, सरभोग (आसाम) इत्यादि स्थानों पर भिन्न र नामों से जूट, कपड़ा, बेर्किन और सोना चाँदी का काम होता है। आप लोग तेरापथी सम्प्रदाय के मानने-वाले सज्जन हैं

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



घरमसी माणकचन्द्र बोरङ, सुजानगढ़.



शाह धनरूपमलजी हरकावत, अजमेर.



श्री पद्मालालजी चोरड़ ( घरमसी मायकचन्द ), सुजानगढ़.



सेठ हीराचन्द्रजी धाड़ीवाल, रायपुर. (C P)

# श्रीसवाल जाति का इतिहास 💍





स्व॰ सेठ हंजारीमलजी।मूथा, ( हजारीमल चनराज ) मदास. स्व॰ सेठ बनराजजी मूथा, ( हजारीमल वनराज ) मदास:



सेड विजयराजजी मूथा, ( हजारीमल वनराज ) मदास.



र्कुंवर सज्जनराजजी S/o सेठ विजयराजजी मूथा, मदास.

# वीवसरा

#### स्तीवसरा गौत्र की . उत्पत्ति

उन्जीन के पर्वार राजा खीमजी एक बार माटी राजपूर्तों से हार गये, तव इनकी जैनाचार्य जिने-श्वास्िजी ने शानु वशोकरण मंत्र दिया। इससे शानुओं पर विजय प्राप्त कर इन्होंने खीवसर नामक गाँव बसाया। इन्न समय तक इन ज सम्बन्द राज गूर्नों से रहा। पश्चात् इनके पीत्र भीमजी को दादा जिन्-दसस्रिजी ने ओसवाल जाति से मिलाया। कहीं २ खींवजी के वंशज शंकरदासजी को जैन बनाये जाने की बात पाई जाती है। खींवसर में रहने के कारण यह परिवार खींवसरा कहलाया।

#### सेठ इंजारीमल वनराज मुर्था, महास

इस परिवार ने खींवसर से बीकानेर, नागौर आदि स्थानों में होते हुए जोधपुर में अपना निवास बनाया। यहाँ आने के वाद खाँवसरा नाधाजी के पुत्र अभयराजजी तथा पौत्र अमीचन्द्रजी राज्य के कार्य करते रहे, अत्रप्त इन्हें "मूथा" की पदवी मिली। अमीचन्द्रजी के पुत्र सीमल्जी तथा मानोजी प्रतिष्ठित स्पक्ति हुए। इन वन्युओं को जोधपुर महाराज अभयितहती ने संवत् १८०० में जीकड़ी गाँव में एक वेरा तथा १२५ बीवा जमीन जागीर में दी। इसी तरह मानाशी को संवत् १८०० की फागुन सुरी रे के दिन महाराजा रामसिंह नी ने १ वेरा और २० वीवा जमीन जागीरी में इनायत की। थोड़े समय बाद मानाजी नाराण होकर पूना चले गये। तब महाराजा जोधपुर ने कहा भेजकर इनको वापस बुरुाया उस समय रीषों से बर्द्धा ढाकुर इनको अपना "पगड़ी वदल भाई" बनाकर बरुद्धे से गये। तब से यह पिरिवार बरुद्धा में निवास कर रहा है। मूथा सीमलशी के परिवार में इस समय मूथा गणेशमलजी चिंगनपैठ में, मूथा कतेराजनी तथा धरमराजशी बंगलोर में और चम्याललकी जालना में ब्यापार करते हैं।

मूथा मानोजी के मालजी, सिरदारमलजी तथा घीरजी नामक ३ पुत्र हुए । इतमें सिरदारमलजी के परिवार में सेठ गंगारामजी हैं तथा धीरजी के परिवार में विजयराजजी और तेजराजजी मूथा हैं। मूर्थर धीरजी के बाद उदयचन्त्रजी तथा उनके पुत्र हंसराजजी खींवसरा/हुए। सेठ हंसराजजी के हजारीमलजी तथा बस्ताबरमलजी नामक २ प्रत्र हए।

सेठ हजारीमलजी मूथा—आप संवत् १९०७ में बल्दे से पैदल राह चलकर जालना आये। वहाँ से संवत् १९१२ में वंगलोर काये और वहाँ हुकान स्थापित की। आप बहे प्रतापी तथा साहसी पुरुष हुए। वंगलोर के बाद आपने संवत् १९२५ में महास में अपनी हुकान खोली। तथा इस फर्म के ज्यापार में आपने उत्तम सफलता प्राप्त की। संवत् १९२० में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके बनराजजी तथा चन्दनमलजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ वनराजजी मूथा का जन्म संवत् १९२७ में हुआ।

आपका स्वर्गवास २७ वर्ष की आयु में हुआ। आपने भी इस फर्म के व्यापार को बढ़ाया। आपके नाम पर सेठ विजेराजजी दत्तक आये।

सेठ विजराज भी मूथा— आपका जन्म संवत् १९४० में हुआ। आपही इस समय इस दुकान के मालिक हैं। आपने इस दुकान के व्यापार की अच्छी तरकों की है। आप स्थानक वासी सम्प्रदाय के अनुयायी है। आपके पुत्र सज्जनराज जी १५ साल के तथा मदनराज ९ साल के हैं। आपके यहाँ वंगलोंर, महास, चिदम्बरम्, त्रिरतुराई पुंडा, वरघाच लम्म तथा सीयाली में वेकिंग व्यापार होता है। इन स्व स्थानों पर यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेठ गंगाराम की और आपकी ओर से बल्दें में एक जैन स्कूल और बोर्डिंग हाउस चल रहा है। इसमें आप २ हजार रुपया वार्षिक मदद देते हैं। इसी तरह वहाँ एक अमर बक्रों का ठाण है। सेंटथामस माउण्ड में आपने एक मकान रक्ल को दिया है, तथा महास स्थानक, सरदार हाई रक्ल जोधपुर तथा हुक्मी चंद जैन मण्डल उदयपुर में भी अच्छी सहायताएँ दी हैं। इस परिवार को जोधपुर स्टेट की तरफ से ज्याह शादी के अवसर पर नगरा विशान मिलता है।

#### सेठ बरुतावरमल रूपराज मूथा, बंगलोर

हम अपर लिख चुके हैं कि सेठ हंतराजजी खींवतरा के हितीय पुत्र सेठ वक्तावरमलजी थे। आप बल्ह दे से बंगलोर आये तथा यहाँ ज्यापार स्थारित किया। आपने अपने ओसवाल बन्धुओं को मदद देकर बसाया, आपके समय यहाँ मारवाड़ियों की २१४ ही दुकान थीं। आप बड़े प्रतिष्ठित पुरुष हो गये हैं। आपके रूपराजजी तथा कुन्दनमलजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाइयों का स्वगैवास अल्प वय में ही हो गया। आपके कोई सन्तान न होने से मूथा कुन्दनमलजी के नाम पर चिंगनपैठ निवासी मूथा गणेशमलजी के पुत्र तेजराजजी को दक्तक लिया। आपका जन्म सम्वत् १९५२ में हुआ। आपकी दुकान बंगलोर में अच्छी प्रतिष्ठित तथा पुरानी मानी जातो है। आपके पुत्र सोहनराजजी, मोहनराजजी तथा पारसमलजी हैं।

## सेठ शम्भूमल गंगाराम मूथा, वंगलोर

इस परिवार के पूर्वज बल् दा निवासी मूथा मानाजी का परिचय हम उपर दे चुके हैं। इनके बाद कमशः सिरदारमळजी, उत्तमाजी तथा बुधमळजी हुए । बुधमळजी के नाम पर (सीमळजी के प्रपीत्र मूथा चौथमळजी के पुत्र) शम्भूमळजी दत्तक आये। मूथा शम्भूमळजी सम्बत् १९३४ में बंगळोर आये। तथा बंगळोर केंट्र में दुकान स्थापित कर आपने आपनी ज्यापार दूरदर्शिता से बहुत सम्पत्ति उपार्तित की। आप का सम्बत् १९७२ में स्वर्गवास हुआ। आपके नाम पर मूथा गंगारामजी सम्बत् १९५९ में दत्तक आये। आप ही इस समय इस दुकान के माळिक है। आपने २० हजार के फंड से देश में एक पाठशाळा खोळी है तथा २ हजार रुपया प्रति वर्ष इस-पाठशाळा के अर्थ आप ज्यय करते हैं। आपने अपने नामपर छगनमळजी को दत्तक लिया है। इनका जम्म सम्बत् १९६९ में हुआ। यह दुकान वंगळोर के ओसबाळ समा। में सबसे धनिक मानी जाती है। बंगळोर के अलावा महास प्रान्त में इस दुकान की और भी शाखाएँ हैं।

# जाति का इतिहास 💍 🤝



मूथा गंगारामजी खीवसरा (शंभूमल गंगाराम), बंगलौर.



सेठ दैं। डीरामजी खीवंसरा (दैं। डीराम दलीचंद), पूना.



श्री हीराचन्दजी खींवसरा ( दैंगडीराम दलीचनर ), पूना.



श्री द्लोचन्द्रजो खोंवसरा ( दोडीराम दलीचंद), पूना.

#### खींवसरा सरदारचंदजी उम्मेदचंदजी का खानदान, जोधपूर

ह्स परिवार के पूर्वेज खींवसरा राणाजी संवत् १६६० में जोधपुर आये तथा यहाँ अपना-निवास बनायां। इनकी छठी पीढ़ो में खींवसरा सींवराजजी हुए। आपने जोधपुर स्टेट में कई काम किये। आपके पुत्र दौळतरामजी तथा पौत्र मुकुन्दचन्दजी हुए। खींवसरा मुकुन्दचन्दजी स्टेट सर्विस के साथ २ बोहरगत का ज्यापार भी करते थे। आपकी आर्थिक स्थिति बढ़ी उन्नति पर थी। कागे में आपने श्री मुकुन्द बिहारीजी का मन्दिर बनवाया। इनको स्टेट से कैफियंत और मुहर प्राप्त थी। संवत् 1९२९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र खीवसरा सरदारचंदजी तथा उम्मेदचंदजी नामांकित ब्यक्ति हुए।

खींवसरा सरदारचन्द्जी जेतारण आदि के हाकिम थे। संवत् १९६९ में आएका स्वगैवास हुआ। आपके छोटे खाता उम्मेद्चंदजी जोधपुर स्टेट की जांव पढ़ताल कमेटी के मेम्बर थे। संवत् १९७७ में आएका स्वगैवास हुआ। आप दोनों बंधु सरकारी नौकरी के कलावा अपने बोहरगत के ब्यापार को चलाते रहे। सरदारचन्दजी के पुत्र सज्जनचन्दजी एवम् वल्लभवन्दजी तथा उम्मेदचन्दजी के पुत्र किशनचन्दजी का स्वगैवास होगया है। इनके पुत्र मेघचन्दजी हैं। इन बंधुओं में इस समय बलवन्तचन्दजी तथा मेघचन्दजी महकमा खास जोधपुर में सर्विस करते हैं। तथा सण्जनचन्दजी बोहरगत का व्यापार करते हैं। आप सण्जन व्यक्ति हैं। आप को मी स्टेट से मुहर छाए प्राप्त हैं। आप छोग जोधपुर के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित माने जाते हैं।

## ्-सेठ-दोंड़ीराम दलीचन्द खींवसरा, पूना

इस परिवार का मूळ निवास नाटसर (जोधपुर स्टेट) में है । वहाँ से सेठ-जोधराजजी सथा उनके पुत्र मूळचन्दजी मूथा लगभग ८० साल पूर्व पूना जिला के मुखई नामक गांव में आये। आप संवत् १९२० के लगभग स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र गुलावचन्दजी का संवत् १९६१ में तथा शिवराजजी का संवत् १९५९ में तथा शिवराजजी का संवत् १९५९ में तथा शिवराजजी का संवत् १९५९ में स्वर्गवास हुआ। सेठ गुलावचन्दजी परिचे (पूना) में व्यापार करते थे। आपके दौंडीरामजी, हीराचन्दजी, दलीचन्दजी तथा शिवराजजी के शंकरलालजी नामक पुत्र हुए। - - -

सेठ घोडी रामजी खेंबसरा—आपका जन्म करके १८११ में हुआ | आपके हाथों-से न्यापार की विशेष उन्नति हुई। आरम्भ से ही समाज सुधार की मावनाए आपके मन में बळवती व्यों। आपने सन् १९०८ में जैनोन्नति नामक पर्ज निकला। सन् १९११ में पूना में 'एक जैन बोडिंग स्थापित करवाया। जिसका रूपान्तर इस समय स्था॰ जैन बोडिंग है। ज्ञान मण्डल स्थापित कर लाजों को स्कालरिंग दिल्याने की ब्यवस्था की। श्रीसर मौसर आदि के विरुद्ध आबाज उठाई। संवत् १९७४ में पृश्चिं नामक खेड़े को आपने उपर्युक्त न समझ कर आप अपने बन्धुओं के साथ पूना चले आये। तथा यहाँ ज़री और रंगीन कपड़े का व्यापार स्थापित कर अपने दोनों छोटे बन्धुओं के सहयोग से इसमें बहुत सफलता प्राप्त की। आपकी कन्या श्री नंद्वाई ओसवाल का विवाह, आपने समाज की कुछ भी परवाह न कर बहुत सादगी से किया। आपके आचरणों का अनुकरण पूना के जैन युवकों में नवजीवन का संवार करता है।

इधर २ साल पूर्व आपने हीराचन्द दलीचन्द के नाम से बम्बई में आढ़त का न्यापार ग्रुरू किया है। दोंडीरामजी के पुत्र माणिकलालजी, मोतीलालजी न्यापार में भाग छेते हैं। तथा हीराचन्दजी के पुत्र बद्रीलालजी, कांतिलालजी तथा दलीचन्दजी के पुत्र बंशीलालजी, कन्हैयालालजी और चन्द्रकांतजी पढ़ते हैं। सेठ शिवराजजी के पुत्र शंकरलालजी हनकमटेक्स का कार्य करते हैं।

#### सेठ हंसराज दीपचंद खींवसरा, मद्रास

इस परिवार का निवास है (नागौर के पास) है। इस परिवार में सेठ नगराजजी के पुत्र हंसराजजी का जन्म संवत् १९०७ में हुआ। आप उद्योगी व धार्मिक प्रवृष्टि के पुरुष थे। आप संवत् १९२९ में मद्रास आये। तथा छेठ अगरचन्द्र मानचन्द्र के यहाँ सर्विस की। और फिर मारवाइ चले गये। तथा वहाँ संवत् १९७३ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र भीमराजजी तथा दीपचंदजी हुए। इनमें भीमराजजी २८ साल की उम्र में १९५६ में स्वर्गवासी हुए।

सेठ दीपचन्दजी विद्यमान हैं। आपका जन्म संवत् १९३० में हुआ। संवत् १९७४ में आपने मद्रास के बैंद्शिग तथा ज्वे जरी का ज्यापार स्थापित किया। तथा अपनी होशियारी और बुद्धिमानी से इस ज्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की है। इस समय मद्रास में आपकी दुकान बहुत प्रतिष्कित मानी जाती है। दीपचन्दजी खींवसरा का समाज की उन्नति की और अच्छा लक्ष्य है। आपने मद्रास में स्थानक बनवाने में मदद दी है। तथा इस समय आप मद्रास स्थानकवासी स्कूल के सेकेटरी हैं। आप के नाम-पर हुक्मीचन्दजी दत्तक आये हैं।

#### सेठ कनीराम गुलावचन्द खींवसरा, धृलिया

इस परिवार के पूर्वज जेठमलजी और उनके भाई वेणीदासजी नारसर ठाकुर के कामदार थे। वहाँ से यह परिवार बंदल (मारवाड़) आया। तहाँ वहाँ से लगभग १५० साल पूर्व जेठमलजी के पुत्र कनी रामजी और तिलोकचंदजी नालोद (धूलिया के पास) आये। और वेणीदासजी का परिवार माई बेदा (नाशिक) गया। सेठ कैनीरामजी के पुत्र गुलावचंदजी तथा मतापमलजी और तिलोकचन्दजी के हुकमी-चंदजी हुए । इनमें सेठ गुलावचंदजी और प्रतापचन्दजी का ज्यापार धूलिया में स्थापित हुआ। इन दोनों भाइयों का ज्यापार संवत १९३१ में अलग २ हुआ। तथा सेठ हुकमीचन्दजी के पुत्र करत्रचन्दजी फकीर-चन्दजी और चौथमलजी नालोद में ज्यापार करते रहे। फकीरचंदजी प्रतिष्ठित पुरुष हुए। इनका तथा गुलावचन्दजी का संवत-१९४२ में स्वर्गवास हुआ। खींवसरा गुलावचन्दजी के नाम पर जोगीलालजी बढल से, तथा प्रतापमलजी के नाम पर जागीलालजी बढल से, तथा प्रतापमलजी के नाम पर जागीलालजी नालोद से दत्तक आये।

खींवसरा जोगीलालजी का जन्म संवत् १९३६ में हुआ। आप सेठ वेणीदासजी के प्रपोत्र हैं। धूलिया में आपकी दुकान सब से प्राचीन मानी जाती है। आप प्रतिष्ठित तथा समझदार न्यिक हैं। आपके पुत्र टीकमचन्दजी, जवरीमलजी तथा सोभागमलजी हैं। आपके यहाँ सराफी न्यापार होता है। सीवसरा तुलसीरामजी के पुत्र रूपचन्दजी, तुलसीराम रूपचन्द के नाम से धूलिया में न्यापार करते हैं। तथा शेष रे जाता छोटे हैं। यह परिवार मंदिर मागींय आग्नाय का मानने वाला है।

#### संठ नेमीचन्द्र हेमराज खींवसरा, लोनार ( वरार )

इस परिवार का मूल निवास बड़ी पावू ( मेड़ते के पास ) है। वहाँ से सेठ गंभीरमलजी के पुत्र नेमीचंदजी संवत् १९४० में लोनार आये तथा देवकरण चांदमल बोहरा की दुकान पर सर्विस की। पीछे से इनके छोटे आता पेमराजजी आनंदरूपजी, नंदलालजी, देवीचन्दजी तथा चंदूलालजी लोनार आये तथा इन भाइयों ने सम्मिलित रूप में न्यापार आरंभ किया। सेठ पेमराजजी तथा देवीचन्दजी विद्यमान हैं। इनके यहाँ "देवीचंद प्रेमराज" के नाम से न्यापार होता है। देवीचन्दजी के पुत्र उत्तमचंदजी हैं।

सेठ अनंदरूपजी का स्वर्गवास सवत् १९७५ में हुआ। आपके पुत्र हेमराजजी का जन्म संवत् 1९५८ में हुआ। आपने स्वर्गीय सेठ मोतीलालजी संचेती की निगरानी में हिन्दू मुस्लिम दंगे को व दंगाइयों के आंदोलन को शांत करने में बहुत परिश्रम निया। आप जातीय कुरीतियों नो मिटाने में तथा शुद्धि संगठन में प्रयवशील रहते हैं। आपके यहाँ "नेमीचन्द हेमराज" के नाम से कपड़े का व्यापार होता है।

# नोलवा

#### नौलखा परिवार अजीमगंज

सबंसे प्रथम सन् १७५० ई० में इस परिवार के पूर्व पुरुव बाबू गोपालचम्द्रजी नोलखा अजीमगंज आये, आप बढ़े ग्वापार दक्ष थे। अतः थोड़े ही समय में अच्छी उन्नति करली आपने अपने भतीजें बांबू जयस्वरूपचन्वजी को दत्तक लिया और बाबे जय स्वरूपचन्दजी ने बाबू हरकचन्दजी को दत्तक लिया।

हरकचन्द्रजी नेजिखा—आप सन् १८५७ में अपने पिता से अलग हो गये और अपने नाम से स्वतन्त्र व्यवसाय आरम्भ किया तथा अल्पकाल ही में इसमें अच्छी उन्नति करली। आपने कलकत्ता लुधियान साहेबगंन, पुर्णियां, मुर्लीगंन, महाराजगंन और नवावगंन में अपनी फर्में खोली। बेंकिंग न्यवसाय के साय ही नमीदारी खरीदने में भी आपने पूंजी लगाई। फलतः आपकी नमीदारी मुर्शिदाबाद, वीरभूमि और पूर्णिया जिले में हो गई। आपका स्वगंवास सन् १८७४ ई० में हुआ। आपके तीन पुत्र हुए जिनमें बूलचन्द्रजी नोलखा और दानचन्द्रजी नोलखा का स्वगंवास सन् १८४७ में हुआ। आपके तीसरे पुत्र बाबू गुलाबचन्द्रजी नोलखा थे।

गुलावचन्द्रजी नेजिखा—आपने व्यवसाय और स्टेट को अधिक बढ़ाया । आप सुर्शिदाबाद की छाल बाग बेच के १० वर्ष तक ऑनरेरी मिजिस्ट्रेट रहे । आपने सन् १८८५ के अकाल में अपनी प्रजा का कर माफ कर दिया और तीन महीने तक दो हजार अपीढ़ितों को ओजन देते रहे । आपने अजीमगंज का श्रांसद्ध "राजे विला" नामक उद्यान बनवाया । आप बहुत ही लोक प्रिय सहदय सज्जन थे। आपका स्वर्गवास सन् १८९६ ई० के जून मास में हुआ। आपके पुत्र बाबू धनपतिसिंह जी भी उदार और सहदय सज्जन थे।

घनपतिसिंहजी नीलखा -- आपने बंगाळ सरकार की १५ इजार की रकम अजीमगंज में गुलाब

चन्द्र नौछ्खा अस्पताल भवन के लिये दिये। इसी प्रकार २५ हजार की रकम आपने कलकत्ते के शम्भूनाथ हास्पिटल में सिर्जिकल वार्ड बनाने के लिये दिये। सरकार ने आपके कार्यों के सम्मान स्वरूप आपको सन् १९१० में "राय बहादुर" की पदवी प्रदान की। इतना ही नहीं सरकार ने आपको कलंगी के रूप में खिल्लत दे आपका आदर किया। आपका स्वर्णवास संवत् १९७० में हुआ। आपके दो पुत्र थे जिनके नाम बाबू आनंन्द्सिंह नौल्खा और बाबू इन्द्रचन्द्रजी नौल्खा थे। आप दोनों ही क्रमशः सन् १९०४ और सन् १९०८ में निसन्तान स्वर्णवासी हुए। अतएव आपके नाम पर बाबू निर्मेलकुमारसिंहजी नौल्खा सुजानगढ़ से दत्तक आये।

निर्मलकुमारसिंहजी नोलसा—आपने १९७६ में स्टेट का कार भार सम्हाछा। आप बहुत होनहार राष्ट्रीय विचारों के शिक्षित नवयुवक है। आपको छुद्ध खहर से बढ़ा स्नेह है। आप जैन क्वेतास्वर सभा अजीमगंज, जियागंज एडवर्ड कोरोनेशन स्कूळ के व्हाइस प्रेसिटेण्ट और अजीमगंज के स्युनिस्पित्रक कमीक्षर हैं। १९१६ में आपकी ओर से यहां एक वािक विद्यालय खोला गया है। इसके अलावा आप बंगाल लेंड होल्डसं एसोसियेशन, कलकत्ता कलव, विटिश हण्डिया अशोसिएसन आदि संस्थाओं के भी मेस्वर हैं। हाल ही में आपने जैन क्वेतास्वर अधिवेशन अहमदाबाद के सभापित का स्थान आपने सुशोभित किया था। शिक्षा एवम् सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ धार्मिक कामों की ओर भी आपका अच्छा लक्ष्य है। संवत् १९८२ में महात्मा गांवीजी अजीमगंज आये थे उस समय आपने १० हजार लंप्या उनकी सेवा में भेंट किया था उसी साल जैनाचार्य्य ज्ञानसागरजी महाराज को भी ज्ञान भंडार में २० हजार रूपया लग्या दिया था। श्री पावांपुरीजी में गांव के जैन क्वेतास्वर मन्दिर के जीजोंद्धार में २० हजार रूपया लग्या । आपको पुरातत्व विषयों से भी बहुत स्नेह है। आपने अपने बगीचे में पुरानी बन्तुओं का एक संग्रह कर रखा है। इस समय आपके चरित्र कुमार सिंहजी नामक एक पुत्र हैं। आपकी बहुत से स्थानों पर जमींदारी है। तथा वलकत्ता अजीमगंज, और बहिया, अकवरपुर, फबाइ गोला इत्थादि स्थानों पर वैकिंग, पाट और गल्ले का व्यापार होता है।

नौलखा परिवार, सीतामऊ

कहा जाता है कि जब महाराजा रतनसिंहजी इधर मालवे मे आये तब इस खानदान वाले भी साथ थे। उनकी पत्नी यहां रतलाम में सती हुई, जिनके स्मारक रूप में आज भी चवृतरा बना हुआ है। और आज भी इस परिवार के लोग अपने यहां होने वाले ग्रुम कारयों पर पूजा करने के लिये वहां जाया करते हैं। यहीं से करीब १२५ वर्ष पूर्व सेठ धनाजी के पुत्र हरीरामजी सीतामऊ आये। यहां आकर आपने स्टेंट के खजाने का काम किया। आपके बड़े पुत्र हरलालजी आजीवन स्टेंट के हाउस होल्ड आफिसर तथा छोटे पुत्र झनालालजी हाकिम रहे। स्टेंट में आपका अच्छा सम्मान था।

सेंठ हरलालजी के जैतिसहिजी और रामलालजी नामक दो पुत्र हुए । आप लोग भी स्टेट में सर्विस करते रहे । जैतिसहिजी के नन्दलालजी, खुमानिसहिजी और लालिसहिजी नामक तीन पुत्र हुए । इनमें लालिसहजी, रामलालजी के नाम पर दक्तक रहे । प्रथम दो भाइयों का स्वर्गवास होगया । इस समय मंदलालजी के बल्तावरिसहिजी और किशोरिसहजी नामक पुत्र विद्यमान है । श्री लाह सिंहजी ने पहले पहल दरबार पेशी का काम किया । पश्चात् तहसीलदार रहे। इस समय आप स्टेट के रेन्हेन्यू आफिसर हैं। आप मिलनसार शिक्षित एवम् सज्जन न्यक्ति है। आपके प्रतापिंसहजी, कुनेरिसंह हिम्मतिंसहजी, प्रहलादिंसहजी, गिरिशकुमारजी और सुमतिकुमारजी नामक ६ पुत्र हैं। बाबू प्रतापिंसहजी एम॰ ए॰ एल॰ एल॰ ने और बाबू कुनेरिसंहजी बी॰ ए॰ हैं। आप दोनों भाई सक्जन और नवीन विचारों के हैं। आप मिन्द्र संप्रदाय के मानने वाले हैं। सेठ-सवालालजी, के पुत्र धूलसिंहजी नाहरगढ़ नामक परगने के इजारे का, काम करते रहे। ,इनके ६ पुत्रों में से दो का स्वर्गवास होगया। शेप में एक लखपतिंसहजी आगरे में तहसीलदार हैं। तथा दूसरे विश्वनिंसहजी सीतामक स्टेट में सर्विस करते हैं।

# **धार्डीकाल**

#### घाडीवाल गौत्र की उत्पत्ति

महाजन वंश मुक्तावली में लिखा है कि विभंस पाटन नगर में ढेड्रजी नामक एक उरमी वंशीय राजपून रहते थे। ये इघर उघर घाड़े मारकर अपनी आजीविका चलाते थे। एक वार का प्रसंग है कि उहड़ सीची राजपूत अपनी लड़की का ढोला लेकर शिसोदिया राणा रणधीर के पास जा रहा था। रास्ते में ढेड्रजी ने इसे लूट लिया और इसकी लड़की बदन कुँवर को अपने साथ ले आया। इस बदन कुँवर से सोहड़ नामक एक पुत्र हुआ। इसे संवत् ११६९ में श्री जिनदत्त स्रिजी ने जैन घर्म का प्रतिवोध देकर जैन धर्म वल्ला इनाया। इसकी माँ धाढ़े से लाई गई थी, अतएव इसका घाडेवा गौत्र स्थापित हुआ। कालान्तर में यही घाड़ीवाल के नाम से प्रकार जाने लगा।

#### सेठ मुल्तानचंद हीरचंद धाडीवाल, रायपुर

यह परिवार वगडी (मारवाड़) का निवासी है। वहाँ से सेठ सरदारमल्जी के बदे पुत्र सुल्-तानचंदनी संवत् १९२४ में औरंगावाद गये। वहाँ से आप संवत् १९२८ में अमरावती होते हुए जवलपुर गये तथा वहाँ रेजिमेंट के साथ कपडे का व्यापार ग्रुरू किया। जवलपुर से आप अपने छोटे आता हीरचंद जी को लेकर पल्टन के साथ संवत् १९३५ में रायपुर (सी० पी०) आये। इन, दोनों आताओं ने कपड़ा आदि के व्यापार में लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। सेठ सुलतानमल्जी का संवत् १९७६ में स्वर्गवास हुआ। तथा सेठ हीरचंदनी मौजूद हैं। आपका जन्म संवत् १९१९ में हुआ।

वर्तमान में मुखतानचंद्नी के पुत्र खलमीचन्द्नी तथा हीरचंद्नी के पुत्र नथमलनी तथा उत्तमचंद् तमाम कारवार सहालते हैं ' आपका जनम क्रमशः संवत् १९५४ सं० १९५३ तथा १९६० में हुआ। आपकी दुकान रायपुर की प्रधान धानक फर्म है। आपके यहाँ सराफी, वेङ्गिग व पुलगांव मिल की एजंसी का काम होता है। बगदी में इस परिवार ने एक जैन महावीर पाठशाला खोल उन्ली है। इसमें १९५, छात्र पदते हैं। इस पाठशाला को आपने १५ हजार की लागत की एक विलिंडग भी दी है। यह परिवार बगड़ी में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। नयमलजी के पुत्र सम्पतराजजी तथा केसरीचंदजी और हुकसचन्दजी के पुत्र सुगनचन्दजी हैं।

सेठ फतेमल अजिवसिंह धाडीवाल, भीलवाड़ा

सोहद्जी को २५ वीं पुरत में मेघोजी नामक व्यक्ति हुए । इनके देवराजजो और हंसराजजी नामक दो पुत्र थे । इनमें से सेठ हंसराजजी गुजरात प्रांत छोद्देवर सांगानेर नामक स्थान पर आये । यहाँ आपके दौछतरामजी और स्रजमलजी नामक दो पुत्र हुए । अपने पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर आप दोनों भाई अलग हो गये । इनमें दौछतरामजी भीखवादा तथा स्रजमलजी सरवाद नामक स्थान पर चले गये । सेठ दौछतरामजी के गंभीरमलजी और नथमलजी नामक दो पुत्र हुए । सेठ गंभीरमलजी बढ़े न्यापार कुशल न्यक्ति थे । आपने न्यापार में लाखों रुपये पैदा किये । आपकी उस समय जाबद, शाहपुरा, कंजेदा आदि कई स्थानों पर शाखाएँ थीं । सेठ नथमलजी मीलवादा जिले के हाकिम हो गये थे । आपकी यहाँ बहुत प्रतिष्ठा थी-। आपके नाम पर तिवरी से नवलमलजी दत्तक आये । सेठ गंभीरमलजी के भी कोई पुत्र न था, अतप्त आपके नामपर सर वाढ से कल्याणमलजी दत्तक आये । आप लोगों ने भी अपने न्यवसाय की अच्छी तरकी की । संवत् १९२२ में फिर आप लोग अलग २ हो गये ।

सेठ कल्याणमलजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः फतेमलजी, जवानमलजी और इन्द्रमल जी हैं। इनमें से फतेमलजी अपने चाचा नवलमलजी के नाम पर दत्तक रहे। जवानमलजी का स्वर्णवास हो गया। इन्द्रमलजी अपने पुराने आसामी देनलेन के न्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। आपके रिवभचंद्रजी और पार्श्वन्द्रजी नामक २ पुत्र हैं। प्रथम बी० ए० में पद रहे हैं। सेठ फतेमलजी इस समय अपने पुराने न्यवसाय का संचालन कर रहे हैं। यहाँ की ओसवाल पंचायती में आपका बहुत सम्मान है। आपके हारा कई फैसले किये जाते हैं। आपके अजीतमलजी नामक एक पुत्र हैं। आप अभी विद्याध्ययन कर रहे हैं। अजीतमलजी के भवरलालजी नामक एक पुत्र हैं।

#### श्री शिवचंदजी धाडीवाल, अजमेर

शिवचन्दजी घाड़ीवाल — आपका जन्म सम्वत् १९२३ में अजमेर में हुआ। सम्वत् १९४४ से आप १८ सालों तक बीकानेर स्टेट में डिप्टी सुपिरन्टेन्डेण्ट बन्दोवस्त, अफसर कहतसाली, रेलवे इन्सपेक्टर और कई जिलों के हाकिम रहे। आपको उर्दू और फारसी का अच्छा ज्ञान है। आपके गोपीचन्दजी तथा हीरा चन्दजी नामक २ पुत्र हुए। शिवचन्दजी के छोटे आता हरकचन्दजी एल एम० एस० कई स्थानों पर मेडिकल आफीसर रहे। सम्वत् १९७२ में उनका स्वर्गवास हुआ। उनके नाम पर हरीचन्दजी दुसक गये।

गोपीचन्दनी घाडीवाल — आपका जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आपने इलाहाबाद युनिवर्सिटी से बी॰ एस॰ सी॰ एल॰ एल॰ बी॰ की डिगरी हासिल की। फिर २ साल अजमेर मे वकालत करने के बाद आप मेसस बिदला बदस लिमिटेड के जूट डि॰ में नियुक्त हुए। और इस समय आप इस फर्म के असिस्टेट मैनेजर हैं। आप बढ़े शान्त, अनुभवी तथा मिछनसार सजान हैं। सन् १९३० में आप विदृत्ता ब्रदर्स की तरफ से ईस्ट इण्डिया प्रोड्यूज के डायरेक्टर होकर विलायत गये थे। आपके पुत्र फतहचन्द्रजी पढ़ते हैं तथा हेमचन्द्रजी अजमेर में रहते हैं। धादीवाल हरीचन्द्रजी का जन्म सम्बद् १९५६ में हुआ। आपने बी, कॉम तक अध्ययन किया। कुछ दिन जयाजीराव मिल में सर्विस की, तथा इस समय अजमेर में रहते हैं। यह परिवार अजमेर के ओसवाल समाज में उत्तम प्रतिष्ठा-रखता है। इस परिवार में धादीवाल दीप-चन्द्रजी के पुत्र लक्ष्मीचन्द्रजी धाडीवाल एम० ए० एल० एल० शिल मोफेसर होल्कर कॉलेज इन्द्रीर हैं।

सेठ मुलतानमल शेषमल घाड़ीव ल का परिवार, कोलार गेल्ड फील्डे

इस परिवार के भालिकों का मूल निवास स्थान बगड़ी (जोधपुर-स्टेट) का है। आप-ओसवाल जैन इवेताम्बर समाज के बाइस - सम्प्रदाय को- मानने वाले सजन हैं। इस - परिवार में सेंठ मुलतानमलजी संबद १९४६ में बंगलोर आये और यहाँ आकर आपने मेससे आईदान रामचन्द्र के यहाँ दो साल तक सर्विस की। इसके दो वर्ष बाद आपने वंगलोर में लेन देन की- दुकान स्थापित की। सम्बद्ध १९५० के लगभग श्री मुलनानमलजी ने कोलार गोल्ड फील्ड के अण्डरसन पेट में एक लेन देन की धर्म स्थापित की जो आज तक बड़ी अच्छी तरह से चल रही है। आपका सम्बद्ध १९३० में जन्म हुआ है। आप बड़े साहसी तथा ज्यापारकुशल सजन हैं। आपका धर्म - ध्यान में अच्छा लक्ष्य है। करीब २ सालों से इस फर्म में से मेससे आइदान रामचन्द्र का भाग निकल गया हैं। आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम श्रीशेषमलजी, अमोलकचन्दजी तथा केवलचन्दजी हैं। आर तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः सम्बद्ध - १९६५; १९७१ तथा : १९७३ का है। आप तीनों ही बड़े योग्य - और नवीन विचारों के सजन हैं। श्री केवलचन्दजी इस समय मेट्रिक में पढ़ रहे हैं।

इस परिवार की मुख्तानमक शेषमक के नाम से अण्डरसनपेट में तथा मुख्तानमक मिश्रीकाक के नाम से रेक्समेटम् अकीनम् में वैकिंग का न्यवसाय होता है। यह फर्म यहाँ मातवर मानी जाती है।

### हरसामत

#### हरखावत गौत्र की उत्पत्तिं

संवत् ९१२ में पँवार राजा माधवदेव को महारक भावदेवसूरिजी ने प्रतिवोध देकर जैन धर्म अंगीकार करवाया। संवत् १३४० में इस परिवार के पामेचा साः रतनजी ने शाही फौज के साथ कुवा- दियों से छड़ाई की इसिछए इनकी गौत "कुवाइ" हुई। संवत् १६४४ में इस परिवार में हरखाजी हुए। इनकी सतानें "हरखावत" कहलाई । इन्होंने सिरोही, जोधपुर तथा जालोर में मंदिर बनवाये, शत्रुंजय का संघ निकाला। इनके पुत्र विमलशाहजी मेड़ते के सम्पत्तिशाली साहुकार थे। आपको वादशाह ने "शाह" की पदवी दी। इनके कुश्चलसिंहजी तथा सगतसिंहजी नामक २ पुत्र हुए।

#### -हरखावत कुशलसिंहजी का परिवार, इन्दौर.

- हरखावत कुरालसिंहजी अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए । आपके परतापसिंहजी, कल्वाणसिंहजी, परथीसिंहजी, विनयसिंहजी, वहादुरसिंहजी तथा केसरीसिंहजी नामक ६ पुत्र हुए । इनमें सम्बत् १८७९ में बहादुरसलजी की धर्मपत्नी उनके साथ सती हुईं। संत्रत् १८२३ में इस परिवार को १ गाँव जागीर में मिला । उस सम्बन्ध में इनको निम्न परवाना मिला था ।

• सिंघनी फतेचन्द लिखानंत प्रगणे मेडतारा गांवरा माचारणरी वीसणी तफें हवेली रा चोषरिया लोकंदिसे—तथा गाव सा. परतापमल, कल्याणमल कुशल्मल विमलदास रे पट्टे हुआ के सु संवत १८२४ रा साल सावण था अमलदीजो दाण जमा खदी वेगरा बाब दर्बोररा के रेख १००१ इनायत खालसा री संवत १८२३ आषाह बदी ७

उपरोक्त प्राम अभी तक इस परिवार के अधिकार में चला आता है। हरखावत प्रतापमलजी के पुत्र उम्मेदमलजी, बख्तावरमलजी, हिन्दूमलजी, ईपरीदासजी तथा जगरूपमलजी हुए। इनमें ईसरोदासजी के नाम पर जगरूपमलजी के छोटे पुत्र मगनमलजी दत्तक आये। मगनमलजी के पुत्र सरदारमलजी केथूली (इन्दौर-स्टेट) में रहते थे। तथा भानपुरा आदि की सायरों के इजारे का काम करते थे। तथा मालदार साहुकार थे। इनके पुत्र सिरेमलजी भी भानपुरा में एक प्रतिष्टित पुरुष हो गये हैं। यहाँ की जनना आपका बहुत सम्मान करती थी। आप आजन्म कस्टम इन्सपेक्टर रहे। वर्तमान में आपके पुत्र शिवराजमलजी इन्दौर स्टेट के गरोठ परगने में सब इक्साइन इन्सपेक्टर हैं। आप बढ़े मिलनसार तथा समझदार युवक हैं।

## हरखावत सगतसिंहजी का पारेवार, अजेंमेर

शाह सगतसिंहजी के पश्चात् क्रमशः शिवदासजी, निहालचन्द्रजी, बरदीचंद्जी तथा पभूदानजी हुए। संवत् १९११ में शाह प्रभूदानजी जोधपुर दरबार की ओर से अजमेर दरबार में खलीता लेकर गये थे। संवत् १९१४ के गदर में आप रावजी राजमलजी लोढ़ा के साथ फौज लेकर आडवा तथा आसोप की बागी फौजों को दबाने के लिये गये थे। जब राजमलजी वहाँ काम आगये तब आप फौज को वापस लेकर जोधपुर आये। तथा वहीं आप का स्वर्गवास हुआ। आप के पुत्र प्रसानलजी संवत् १९२७ में स्वर्गवासी हुए इनके पुत्र शाह हमीरमलजी विद्यमान हैं। आपका जन्म संवत् १९२२ में हुआ। आपने ३० सालों तक अजमेर रेलवे के ऑडिट ऑफिस में सर्विस की। सन् १९१६ में आप रिटायर्ड हुए। आपके पुत्र कुँवर धनरूपमलजी का जन्म १९४२ में हुआ। आपने संवत् १९६१ में कपड़े तथा गोटे का व्यापार किया। सथा इस समय जवाहरात का व्यापार करते हैं। आप अजमेर के प्रतिष्ठित जौहरी माने जाते हैं। आपके पास क्यूरियो तथा जवाहरातका अच्छा संग्रह है।

# े सेठ मनीरामजी देवीचन्दजी हरखावत, सीतामऊ

ं करीब १२५ वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ कपूरचन्दजी रतलाम से सी नामक आये। यहाँ आकर आपने व्यापार में अवंछी सफलता प्राप्त की। आपके मनीरामजी नामक एक पुत्र हुए। मनीरामजी के पुत्र देवचन्दजी बड़े शितभा सम्पन्न व्यक्ति हुए-! यहाँ की जनता में आपका बहुत सम्मान था। एक बार आपने जनता पर लगाये गये इनकमटेनस को सरकार से भाफ करवाया था। राज्य दरवार में भी आपका अच्छा सम्मान था। आपने यहाँ मन्दिर में एक रिषमदेव स्वामी की छत्री बनवाई। जापके नीमचन्दजी नीमक पुत्र हुए। इनके नाम पर सेठ जवाहरलालजी दत्तक आये। वर्तमान में आप ही इस परिवार के व्यवसाय के संचालक हैं। आप सजन और-मिलनसार व्यक्ति हैं-। आपके नानालालजी भगवती- छालजी और मनोहरलालजी नामक तीन पुत्र हैं। यह परिवार सीतामक में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है।

## पावेचा

## वड़नगर का चौधरी परिवार

इस परिवार वालों का गौत्र पावेचा है। आप लोगों का मूल निवास स्थान सोजत का है। करीब १०० वर्षों से इस परिवार के लोग इवर मालवा प्रांत में आकर बस रहे हैं। कहा जाता है कि जब मार्खाड से राग्नेड लोग इवर मालवे में आये तब उनके साथ आपके पूर्वज भी थे। रतलाम, सांबुआ, बदनावर बाँगरह स्थानों पर जब कि राग्नेडों का अधिकार होगया तब इस परिवार वाले सांबुआ में रहे। वहाँ से फिर कुछ तो किनेबा चले गये और कुछ बदनावर चले आये। उपरोक्त परिवार बदनावर वालों का है। किनेबा में इस लामदान के लोग कामदार वगैरह ऊँची २ जगहों पर रहे। बदनावर में भी आप लोगों की बहुत सम्भान रहा। किसी कारणवश इस परिवार के लोग फिर बदनावर को डोड़कर नौलाई—जो इस समय बढ़नगर कहलाता है—नामक स्थान पर आये। इसके पूर्व जब कि आप बदनावर में थे आपके यहाँ गल्ले का बहुत बड़ा स्थापार होता था। अतप्व यहां आपकी अनाज की बहुत सी खित्यां मरी हुई थीं। इस समय नौलाई के स्वतन्त्र राजा थे। इसी समय यहां बढ़ो भारी दुष्काल पढ़ा। इस विपत्ति के समय में सेठ साहव ने मुक्त में धान वितरण कर जनता की सहायता की। इससे प्रसन्न होकर तकालीन नौलाई—नरेश ने आपको 'चौधरी' का पद प्रदान किया। तब से आजकल आप के बंशज चौधरी करलाते चले आ रहे हैं और चौधरायत कर रहे हैं।

अगो चल कर इस परिवार में सेठ माणकचन्द्जी हुए। माणकचन्द्जी के भैरोंदानजी और स्वामीचन्द्जी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई वड़े प्रतिमा सम्पन्न व्यक्ति थे। यहाँ की जनता में भापका बहुत बढ़ा सम्मान था। सारी जनता एक स्वर में आपको आज्ञा मानने को हमेशा तैरपार रहती थी। दरवार से भी आपको बहुत सम्मान प्राप्त था। आप छोगों को कई प्रकार-के टैक्स-मार्फ थे। आप ही के कारण इस शहर की बसावट में वृद्धि हुई तथा कई ओसवाल परिवार -यहां आये। आप छोगों का स्वर्गवास होगया। सेठ मैरोंदानजी के श्रीचन्द्जी और सेठ लखमीचंद्जी के दुल्चिन्द्जी और जवरचन्द्जी नामक पुत्र हुए। सेठ दुल्चिन्द्जी के पौत्र ठाकचन्द्जी के पुत्र गेंदालालजी इस समय विद्यमान हैं। -सेठ जबरचन्द्जी के कोई संतान नहीं हुई। आप यहां के नामांकित व्यक्ति थे।

सेठ श्रीचन्दजी के चार पुत्र हुए। जिनके नाम फतेचन्दजी, बाप्लालजी, कस्त्रचन्दजी और

हजारीमलजी था-|-फतेचन्द्जी-का कम वय-में ही स्वर्गवास होगया । शेष तीनों भाइयों के हाथों से इस फर्म की-अज्छी तरक्क़ी-हुई । - भगर संवत् - १९४२ के बाद ही आप- लोग अलग २ होगये और स्वतन्त्र रूप से अपना २ वृशपार करने लगे-।

सेट बापूर्लांखनी बड़ी सरख-प्रकृति के पुरुष थे। यहां की जनता में आपका अच्छा सम्मान था। आप-का स्वर्गवास संबद्ध १९८६ में होगया। आपके छगनछालनी, सीभागमछनी, कन्कमछनी, चांदमछनी और छार्छचंदनी नामक पांच पुत्र हैं। इनमें से सेठ कनकमछनी अपने चाचा सेठ हनारीमछ ज़ी के यहां दत्तक गये हैं। शेष चारों भाई शामछात में श्रीचन्द बापूछाछ के नाम से ब्यापार कर रहे हैं। आप छोग मिछनसार सज्जन हैं। आज भी गांव की चौधरायत आप ही के पास है।

सेट करतूरचन्द्रजी भी योग्य संज्ञात थे। आप आजीवन व्यान का कीम करते रहे। आपके कोई-पुत्र न होने से आपके नाम पर स्रज्ञमल्जी दत्तक लिये गये हैं। वर्षमान में आप श्रीचंद करतूरचन्द के नाम से व्यापार करते हैं। आपके इन्दौरीलालजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ इजारीमलजी ने अपने माइयों से अलग होकर व्यापार में बहुत तरक्की की । आप चतुर क्यापारी-थे। आपने अफीम के वायदे के व्यवसाय में लाखीं रुपये की सम्पत्ति उपाजित-की। आपका स्वभाव-बहा आन-दम्भ और मिलनसार था। आपके यहां सेठ कन्कमलजी दशक आये। वर्तमान में आप अपिचंद हजारीमलजी के नाम से व्याज का काम करते हैं। आप परोपकारी, शिक्षित और सज्जन व्यक्ति हैं। आपने हजारों लाखों रूपया सार्वजनिक काय्यों में खर्च किया है। आपकी और से एक कन्या पाठकाला, प्रस्तिगृह, पब्लिक लायबेरी इत्यादि संस्थाएँ चल रही हैं। इन सबका खर्च आप ही उठाते हैं। इसके अतिरिक्त आपने लोगों की सुविधा के लिये स्थानीय समज्ञानघाट को पक्का बनवा दिया है। मन्दिर में आपने ७०००) की एक चांदी की वेदी भेंट की है। आपके पिताजी के नाम पर आपने नगर चौरासी की उसमें डेढ़ लाख रुपया खर्च किया। इसी प्रकार आपके पुत्र जन्म पर ५० हजार रुपया खर्च-हुआ।। लिखने का मतलब यह है कि आपने अपने हाथों से लाखों रुपया खर्च किया। आपके इस - समय अभयकुमारजी नामक एक पुत्र है। बड़नगर में यह परिवार बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है।

## सेठ उँकारजी लालचन्दजी नांदेचा ( खेत पालिया ), मुल्यान ( मालवा )

इस परिवार वालों का वास्तविक गौत्र नांदेचा है, मगर बहुत वर्ष पूर्व इस खानदान के पुरुष खेताजी पूर एक बार क्षेत्रपालजी बहुत प्रसन्न हुए थे अतएव तब ही से ये लोग खेतपालिया कहलाने लगे। इसके बाद करीब २५० वर्ष पूर्व इस परिवार के लोग मालवा प्रांत में आकर बसे। सेठ गुमानजी के पिताजी ने मुख्यान में अफीम का व्यापार करना प्रारम्भ किया। इसमें उन्हें अच्छी सफ ब्ता भिली आपके बाद सेठ गुमानजी ने फर्म, का संचाउन किया। आप दबंग व्यक्ति थे। आपका व्यापार मोधिये लोगों से होता-था, अतएव यह परिवार मोधिया वाले के नाम से प्रसिद्ध है। आपके ऑकारजी नामक एक-पुत्र हुए।

# ग्रेसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ फनफमलुओं चौधुरी, वहनगर.



मेहता बाबसिहजी नौबबा, सीतामक



कोहरी रतनचढको पारस, देहसा. (परिचय पेज नं॰ ४४७ म्)



मेहता नायूबाताजी रतनपुरा क्टारिया, सीतामज (परिचय पेज नं॰ ३६५ में )

# जाति का इतिहास 😁 🤝



सेठ सरूपचंदजी नांदेचा, लाचरोट.



सेठ प्रतापचन्दजी नांदेचा, खाचरोद.



सेठ हीरालालजी नांदेचा, खाचरोद.

सेट ऑकारजी ने इस फर्म के ज्यवसाय में बहुत उन्नति की। आपके पुत्र ठालचन्द्जी भी बहे योग्य पुरुष थे। आपने भी काफी उन्नति कर फर्म की वृद्धि की। आप दोनों का स्वर्गवास होगया। जिस समय सेट छालचन्दजी का स्वर्गवास हुआ उस समय आपके पुत्र स्वरूपचन्दजी नाबालिंग थे। अत-एव फर्म का संचालन रामाजी बोरा नामक एक ब्यक्ति ने किया। आप भी आपके एक रिश्तेदार थे।

सेठ स्वरूपचन्द्रजी इस परिवार में खास व्यक्ति हुए। आपने मुख्यान स्टेट के खजांची का काम किया। आपके समय में ही इस फर्म पर काळी वडौदा, रुनिजा, पचळाना, वावनगढ, दौतरिया कानीगा, कठौढ़िया इत्यादि ठिकानों का काम ग्रुरू हुआ। प्राय इन सभी ठिकानों में आपका अच्छा सम्मान था। इनके द्वारा आपको समय २ पर कई प्रशंसा स्वक रुकने भी प्राप्त हुए थे। धार स्टेट से आपको 'सेठ' की पदवी मिळीथी। मुख्यान ठिकाने से अपको जागीर और बैठक का सम्मान मिळा हुआ था। जो इस समय मी इस परिवार वाळों के पास है। मुख्यान के अळावा आपने खाचरोद में भी अपनी एक फर्म स्थापित की, जो इस समय सुचार रूप से चल रही है। लिखने का मतलब यह है कि आप इस खानदान में बड़े प्रभाविक और प्रतिधित व्यक्ति हुए। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके चार पुत्र हुए, जिनके नाम पन्नाळाळजी, प्रतापमळजी, गेंदाळाळजी और कन्हैयाळाळजी था। इनमें से अंतिम तीनों का स्वर्गवास आपकी मौजूदगी ही में होगया था। आपके स्वर्गवास होने के पश्चात ही आपके चौथे पुत्र का भी स्वर्गवास होगया। इनमें से केवळ सेठ प्रतापमळजी के हीराळाळजी नामक एक पुत्र हुए। जिस समय आप छोगों का स्वर्गवास हुआ उस समय हीराळाळजी नावाळिग थे। अतप्र फर्म का संचाळन स्वरूपचन्द्रजी के भानजे सेठ इन्द्रमळजी ने देखा। जो इस समय भी बरावर देख रहे हैं। आप भी बढ़े व्यापार कुशळ और मेधावी सज्जन हैं। आपके द्वारा इस फर्म की बहुत उन्नति हुई है।

सेठ हीरालालजी संवत् 1९७८ से ज्यापार में लगे। आपके सामाजिक विचार बहे कँचे हैं। धार्मिक एवम् सार्वजिनक कार्यों की ओर भी आपका बहुत ध्यान है। आपने अपने दादाजी के स्मारक स्वरूप उनके निकाले हुए दान से एक जैन स्वरूप पाठशाला स्थापित कर रखी है। जिसमें इस समय ७० विवाशी विद्याध्ययन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने यहां एक प्राव्हवेट लायबेरी भी स्थापित कर रखी हैं जिससे यहां की जनता लाभ उठा सकती है। स्थानीय श्री० श्वेताम्बर साधुमार्गीय जैन हितेच्छु मण्डल की ओर से यहाँ एक विद्यालय स्थापित है उसमें भी आप २०० मांहवार खर्च के लिये प्रदान करते हैं। इसी प्रकार और भी कई सार्वजिनिक कार्यों में आपकी ओर से सहायता प्रदान की जाती है, आप मिलनसार, सज्जन और उत्साही व्यक्ति हैं। आपकी साहुकारों की दरवारी बैठक में प्रथम स्थान मिला हुआ है आप परगना बोर्ड के भी मेम्बर हैं। आएका ज्यापार इस समय मुख्यान और खाचरोद में वैद्विग और आसामी लेन देन का हो रहा है।

# ह्याजेड

छाजेड़ गोर्ज की उत्पत्ति—ऐसी किम्बद्गित है कि सबीयाणगढ़ नामक स्थान में राठोड़ राजप्त थांधल रामदेव के पुत्र काजल निवास करते थे। इन्हें चमत्कारों पर विश्वास नहीं था। अत्युव ये हमेशा इसी खोज में रहते थे एक बार उन्हें श्री जिनचन्द्रसूरि ने इन्हें चमत्कार बतलाया कहा जाती है कि उन्होंने इन्हें ऐसा वासक्षेप चूर्ण दिया कि जो दीपमालिका की रात्रि में जहाँ ढाला जाय वह स्थान सोने का होजाय। इन्होंने चूर्ण प्राप्त कर मन्दिर उपाश्रय और अपने घर के छन्जों पर बाल कर सूरिजी की परीक्षा करनी चाही। कहना न होगा कि सुबह सब छन्जे सोने के हो गये। यह चमत्कार देखकर काजल ने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। तब ही से इनके वंशज छन्जे से छजेहड़ कहलाये। आगे चल कर यही नाम छाजेड़ रूप में बदल गया।

## ं रायबहादुर सेठ लखमीचन्दजी छाजेड़ का खानदान, किशनगढ़

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ कच्याणमलजी छाजेड़ सन् १८४८ में व्यापार के लिए अपने निवासस्थान किशनगढ़ से झांसी गये और जाकर दमोह तहसील के खजांची हुए। वहाँ के कप्तान डी॰ रास आपको अपने साथ पंजाब ले गये तथा सन् १८४९ में लच्या किमरनरी का खजांची बनाया। आप वहाँ के दरबारी तथा म्यु॰ मेम्बर थे। लच्या किमरनरी के टूट जाने पर आप सन् १८६० में देरा-इस्माइलखाँ के खजांची हुए। सन् १८७७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र लखमीचन्दनी तथा रामचन्दनी हुए।

रा० व० सेठ लखमी चन्दर्जा छाजेड—अप देहरागाजीखाँ के म्यु० मेम्बर थे। पिताजी के गुजरने पर आप देहराइस्माईछखाँ किमइनरी के खजांची बनाये गये साथ ही सब जिलों के म्युनिसिपछ ट्रेसरर भी आप निर्वाचित हुए। आप इक्षीस साछों तक वहाँ ऑनरेरो मजिस्ट्रेट रहे। किशनगढ़ स्टेट ने आपको दर्खारी बैठक और "शाह" की पदवी दी। किशनगढ़ स्टेट ने आपको सन् १९०२ में देहछीदरबार में मेजा। १९०१ में फांटियर में मासूद इकांक्ट ग्रुक्त हुई, उसमें आपने बहुत इमदाद दी। १९०६ में आपको "रायसाहिब" का खिताब मिछा तथा सन १९११ में देहछीदरबार के समय आप "रायबहादुर" के सम्मान से विभूषित किये गये। सन १९१२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके छोटे आता रामचन्द्रजी देहरागाजीखाँ के ट्रेसरर रहे। अभी उनके पुत्र हीराचन्द्रजी इस खजाने का काम देखते है। सेठ छखमीचन्द्रजी ने किशनगढ़ स्टेशन पर एक धर्मशाछा बनवाई। आपके गोपीचन्द्रजी तथा अमरचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। रायसाहब गोपीचन्द्रजी—आपका जन्म संवत् १९४७ में हुआ। आप अपने पिताजी के स्थान पर देशहरमाईछखाँ, गाजीखाँ, बन्नू और मियांवाछी के खजांची हुए। वहाँ के आप दरबारी थे। १५ साछों तक देहरा हस्माईछखाँ में आप ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। वायसराय ने आपको सन् १९१७ में सेंट जॉनएम्झुळेंस का ऑनरेरी कैंसिछर बनाया। सन् १९२१ में आप शाही दरबारी बनाये गये। तथा इसके र साछ बाद आपको रायसाहिब का खिताब इनायत हुआ। इसी तरह आप वहाँ की कई सरकारी

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



रायवहादुर स्व॰ जचमीधन्दजी छाजेइ, किशनगढ़.



रायसाहब सेठ गोपीचन्दजी झाजेब, किशनगढ़.



संठ करतूरचन्दजी छाजेड, मदास.



बा॰ उत्तमचन्द्रजी छाजेइ, महास.



सभा सोसायियों व डिपार्टमेंटों के मेम्बर रहे। आपको किशनगढ़ स्टेट ने भी शाह की पदवी तथा दरवारी बैठक दी थी। आपके छोटे आता अमरचन्दजी तमाम कामों में आपका साथ देते रहे। आप दोनों वन्यु इस समय किशनगढ़ में रहते हैं। गोपीचदजी के पुत्र वाळचन्दजी, सुगनचन्दजी, पेमचन्दजी तथा गुलाब-चन्दजी हैं। अमरचन्दजी के पुत्र घेवरचन्दजी मेट्रिक पास हैं।

#### श्री प्रतापमलजी छाजेड, जोधपुर

प्रतापसलजी छाजेद उन ब्यक्तियों में हैं, जो अपनी बुद्धिमत्ता एवं परिश्रम के बलपर साधारण स्थिति से उन्नति कर समाज में एक वजनदार स्थान प्राप्त करते हैं। आपके पिताजी पचपदरा में नमक का ब्यापार करते थे उनका संवत् १९७२ में स्वर्गवास हुआ। इनके प्रतापमलजी, मीठालालजी तथा मिश्रीमलजी नामक ३ पुत्र हुए।

प्रतापमतानी छानेड—आपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आप सन् १९०२ में पचपदरा साल्ट हि॰ की हुकूमत में अहलकार हुए। वहाँ से १९१३ में जोधपुर आये तथा इसके एक साल बाद मारवाद की वकीली परीक्षा में प्रथम श्रेणी में सर्वप्रथम उत्तीर्ण हुए। तबसे आप जोधपुर में प्रेक्टिस करते हैं, तथा पहाँ के प्रसिद्ध वकील माने जाते हैं। आपको स्थानीय वार एसोसिएशन ने अपना प्रधान चुनकर सन्मानित किया है। जोधपुर के हिन्दू मुसलमानों के वकरों के सम्बन्ध के झगड़े में तथा दोनों कीमों के तालाब के झगड़ों में स्टेट कौंसिल ने इन्हें झगड़ा निपटाने वाले सदस्यों में निर्वाचित किया था। हाई कोर्ट की वकालत के सिवाय आप कई प्रसिद्ध ठिकानों के वकील भी है। आप जोधपुर राजकुमारी (बाईजीलाल) के विवाह के समय कोटा दरबार के कैन्प के प्रबन्धक मुकर्र हुए थे। इरएक अच्ले कामों में आप सहाय-ताएँ देते रहते हैं। जोधपुर के ओसवाल समाज में तथा शिक्षित समाज में आपकी उत्तम प्रतिष्टा है। आपके पुत्र सोहनलालजी पढ़ते हैं। आपके भाई मीठालालजी "हजारीमल प्रतापमल" के नाम से आदत का न्यापार करते हैं तथा उनसे छोटे मिश्रीलालजी छाजेड़ जोधपुर के सेकंड झास बकील हैं।

### श्री सरदारमलजी छाजेड़, शाहपुरा

इस परिवार का मूल निवासस्थान जयपुर स्टेट के मालपुरा नामक स्थान में है। वहाँ से छाजेद्रकरमचद्रजी तथा उनके पुत्र कस्याणमलजी न्यापार के लिये मालने की ओर जा रहे थे तब उन्हें तत्कालीन काहपुराधीश महाराजा उम्मेदिसहजी ने अपने यहाँ रोक लिया। तबसे यह परिवार शाहपुरा ही में निवास करता है। कस्याणमलजी के पुत्र वस्तमलजी तथा पौत्र जोरावरमलजी शाहपुरा के ऑनरेरी कामदार थे। जोरावरमलजी को राजाधिराज अमरिसहजी ने देनेपेटे उदयपुर दरवार के यहाँ ओल में रक्सा था। शाहपुरा दरवार की नाराजी हो जाने से आप अपनी जागीर तथा जायदाद छोद्कर सरवाद चले गये थे, वहाँ से पुनः विश्वास दिला कर आप बुलवाये गये। इनके पुत्र नथमलजी तथा पौत्र चांदमलजी हुए। छाजेद चांदमलजी ने महाराजा लक्ष्मणसिंहजी तथा नाहरसिंहजी के समय में ७ वर्षों तक कामदारी की। आपने उदयपुर स्टेट से कोशिश करके तलवार वंधाई की रक्षम वापस ली। आपके तेजमलजी, सगतमलजी

तथा राजमलजी नामक है पुत्र हुएँ। तेजमलजी ५० सालों तक मैवाड़ में हाकिम तथा मुंसरीम रहे। संवत् १९७२ में इनका शरीरान्त हुआ। इसी तरह सगतमलजी तथा राजमलजी भी शाहपुरा स्टेट में तहसीलदारी आदि सर्विस करते हुए क्रमशः संवत् १९५७ तथा १९८६ में गुजरे। सगतमलजी के पुत्र सरदारमलजी विद्यमान हैं। आपका जन्म १९४३ में हुआ। आप अठारह सालों तक दीवानी हाकिम तथा वाढंडरी आफीसर और सुपरिटेन्डेन्ट जेल रहे। वर्तमान में आप वाढंडरी अफीसर हैं। आपके खानदान को " जींकारा " प्राप्त हैं आपके पुत्र मोनमलजी सेसर्स विडला बर्स की अपरगंज क्यूगर मिल सिहोरा में क्यूगर केमिस्ट हैं। शाहपुरा में यह परिवार-बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है।

## सेठ वालच दर्जी छाजेड़, इन्दौर

सेठ बालचन्द्रजी छाजेड़ इन्दौर में बड़े प्रतिष्ठित और नामांकित व्यक्ति हो गये है। आपके पिता सेठ मोतीचन्द्रजी जावरा में रहने थे। वहीं आपका जन्म हुआ। आपके र माई और थे जिनका नाम गंभीर-मलजी और जीतमलजी है। इनमें से सेंठ गम्भीरमलजी इन्दौर के सेठ नथमलजी के यहाँ दलक आये। आपके साथ र आपके भाई भी इन्दौर आगये। सेठ गम्भीरमलजी का युवावस्था ही में देहान्त होजाने के कारण मेससें नथमल गम्भीरमल फर्म का संचालन आपने ही किया। आपने हजारों लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। इतना ही नहीं बिल्क उसका सलुपयोग भी किया। आपने तिलक स्वराज्य फण्ड; पिश्ल्स सोसायडी इस्यादि संस्थाओं को बहुत द्रन्य प्रदान किया। करीब २००००) हजार रुपया लगाकर इन्दौर में भी आपने श्री आदिनायजी का एक सुन्दर मन्दिर बनवाया। जबिक इन्दौर में जोरों का इन्फ्ल नजा चला था उस समय आपने ८, १० प्राइवेट औषधालय खोलकर जनता की सेवा की थी। इसमें आपने करीब १००००) रुपया खर्च किया। इसी प्रकार आपने करीब १००००) से यहाँ एक "सुन्दरबाई ओसवाल महिलाशम" के नाम से एक संस्था स्थापित की। इसमें इस समय १२५ लड़कियाँ तथा लियाँ धार्मिक और व्यवहारिक शिक्षा-प्राप्त कर रही हैं। आपका स्वर्गवास हो गया है। इस समय आपके भाई जीतमलजी विद्यमान हैं। इनके चार पुत्र हैं। बढ़े पुत्र श्री सिरेमल्जी छाजेड़ बी० ए० एल० एल० बी० हैं और इन्दौर में वकालत करते हैं। आप उत्साही और मिलनसार नवयुवक हैं।

#### FIFF

### 'डागां गौत्र की उत्पत्ति

कहा जाता है कि कि संवत् १२८१ में गोड्वाड़ प्रांत के नागेल नामक स्थान में डूँगरसिंह नामक एक पराक्रमी और वीर राजपूत रहता था। यह चौहान वंशीय था। किसी कारण वश इसने श्री जिन कुशेल सूरि द्वारा जैन धर्म का प्रतिबोध पाया। ढूँगरसीजी के नाम से इसके वंशज लागा कहलाये। आगे चलकर इसी वंश में राजाजी और प्जाजी नामक व्यक्ति हुए। उनके नाम से इस गौत्र में राजाणी और पूँजाणी नामक शाखाएं हुई इनके वंशज जेसलमेर जाकर रहने लगे। इससे ये लोग जेसलमेरी लागा कहलाये।

#### सेठ हस्तमल लखमीचंद डागा वीकानेर

कई वर्ष पूर्व इस परिवार के व्यक्ति जेसलमेर से वीकानेर में आकर वस गये ! आगे चलकर इस खानदान में क्रमशः सुजानपालजी एवम् अमरचन्द्रजी हुए । अमरचंद्रजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम सेठ रूपचन्द्रजी एवम् सेठ खूबचन्द्रजी था । सेठ खुबचन्द्रजी के परिवार के लोग आज कल अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं । उपरोक्त वर्तमान फर्म सेठ रूपचन्द्रजी के वंश की है । सेठ रूपचंद्रजी अपना स्वताय वीकानेर ही में करते रहे । आपके चन्द्रनमलजी नामक पुत्र हुए । आप बढ़े होशियार व्यक्ति थे । आपने अमृतसर में शाल दुशाले के व्यापार में बहुत सफलता प्राप्त की । आपका स्वर्गवास ही गया । आपके इस्तमलजी नामक एक पुत्र हुए ।

सेठ हस्तमलजी—आप संवत् १९२५ के करीव पहले पहल क्यापार के निमित्त कलकत्ता गये ।
पश्चात् १९३२ में आपने सेठ अमोलकचन्द्रजी पारख के साहो में फर्म स्थापित कर उस पर रेशमी कपढ़े का व्यापार प्रारंभ किया। यह फर्म संवत् १९५० तक अमोलकचंद्र लखमीचंद्र के नाम से चलती रही । कुछ वर्षों के पश्चात् पारखों से आपका साझा अलग हो गया। इसी समय से ऑपकी फर्म पर हस्तमल लखमीचन्द्र नाम पडने लगा। सेठ हस्तमलजी वहे बुद्धिमान्, मेथावी एवम् व्यापार चतुर पुरुष थे। आपके ही कठिन परिश्रम का कारण है कि आज यह फर्म बहुत उन्नतावस्था में चल रही है। संवत् १९७२ के मिगसर में आपका बीकानेर में स्वर्गवास हो गया। आपके लखमीचंद्रजी नामक पुत्र थे।

सेठ जलमीचन्दर्जी -आपका जनम संवत् १९३७ का था । आपमी अपने पिताजी की तरह वहे बुद्धि-मान एवम व्यापार चतुर पुरुष थे। अपने पिताजी की मौजूदगी ही में आप फर्म का संचालन कार्क्य करने लग गये थे। इस फर्म में वीकानेर निवासी सेठ भैरोंदानजी चोपडा कोठारी का संवत् १९६७ से ही साझा-प्रारंभ हो गया था जो अभी एक साउ से अलग हो गया है। इस समय सेट भैंरींदानजी के पुत्र अपना अलग न्यापार काते हैं 1 सेठ लक्षमीचन्द्रजी बहे कर्मण्य न्यक्ति थे । आपने संबद् १९६९ में अपनी फर्म पर जापान, जर्मनी आदि विदेशी स्थानों के रेशमी तथा सिक्की कपदे का डायरेक्ट इस्पोर्ट करना प्रारंभ किया। संवत् १९७५ में आपने जसकरनजी सिद्धकरनजी के साक्षे में वहीं मनोहरदास स्ट्रीट नं० ३ में अपनी एक और फर्म खोळी तथा इस पर भी वही सिएक तथा रेशम का व्यापार प्रारंभ किया। संवत् १९७९ में वम्बई में सकरिया मसाजेद के पास आपने मेसर्स इस्तमल लखमीचंद के नाम से यही उपरोक्त व्यापार काने के लिये फर्म खोली। इसके र वर्ष परचात् अर्थात् संवत् के १९८१ मिगसर में आपने देहली में केसरीचंद माणकचन्द के नाम से अपनी एक और झांत्र खोली। इस पर रेशमी कपदे का क्यापार प्रारंभ हुआ। पे सब फर्ने आपके जीवन काछ तक चळती रहीं। सुंवत् १९८२ के चैत्र में आपका स्वर्गवास हो गया । पश्चात् उपरोक्त देहली एवम बम्बई वाली फर्म उठाली गई। सेठ लखमीचंद्रजी वहे प्रतिमा सम्पन्नव्यक्ति थे। बीकानेर की पंचायती में आपका खास स्थान था। आपके कैसरीचन्द्जी एवम माणकचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। खेद है कि वा॰ केंसरीचन्द्जी का युवावस्या ही में स्वर्गवास हो गया। आप पुक होनहार नवयुवक थे।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेठ- लखमीचन्दजी के द्वितीय, पुत्र चुा० माणकचन्द्रजी हैं।

भापका जन्म संवत् १९७१ के कार्निक में हुआ। आप बड़ी योग्यता एवम बुद्धिमानी से फर्म के सारे कार्य का संचालन कर रहे हैं। आप नवीन विचारों के शिक्षित सज्जन हैं। यह परिवार बाईस संप्रदाय का अंजुयायी है।

#### सेठ हरकचंदजी मंगलचंदजी डागा सरदार शहर

सेठ सांवतरामजी के पुत्र पनेचन्द्रजी घड़सीसर नामक स्थान से चल कर सरदार शहर में आकर बसे। आप डागा गौत्र के सजन हैं। यहाँ से फिर आप कलकत्ता गये एवम वहां दलाली का काम प्रारंभ किया। इसके परचात् आपने कपड़े की दुकान खोली। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र उदयचन्द्रजी, छोगमलजी और चौथमलजी हुए।

उदयचन्द्रजी के पुत्र का द्वरामणी हुए। आपका भी स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र हुधमलजी बंहीं रहते हैं। चौथमलजी के पुत्र हनुम नमलजी पहले कलकत्ते में कपड़े का व्यापार करते रहे। आज केल किश्चनागंज (पूर्णियाँ) में पाटका व्यापार करते हैं। आपके पुत्र विरदीचन्द्रजी और रामलालजी दंखाली करते हैं।

सेठ छोगसलजी के जहारमलजी, उमचन्दली और हरकचन्दली तीन पुत्र हुए। जिनमें से प्रथम दो निःसन्तान स्वर्गवासी हो गये। सेठ छोगमलजी की मृत्यु के समय उनके पुत्र हरकचन्दली की उन्न केवल १४ वर्ष की थी इस छोटी उन्न में ही आपने बड़ी होशियारी से कटपीस का न्यापार आरंभ विया। इसमें आपको बहुत लाभ हुआ। आपने अपने हाथों से लाखों रूपये कमाये। इसके पश्चात विशेष रूप से आप देश ही में रहे। आपका स्वर्गवास हो गया। आप भी जैन बवेताम्बर तेरापंथी संप्रदाय के अनुवासी थे। आपके मंगलचन्दली नामक एक पुत्र हैं।

सैठ मंगलचन्दजी समझदार, शिक्षित और मिलन सार व्यक्ति हैं। आपके धार्मिक विचार डंचे हैं। आजकल आप नं २ राजा उदमंद स्ट्रीट कलकत्ता में जूट, कटपीस तथा वैकिंग का काम कर रहे हैं। तथा मंगलचंद ढागा के नाम से फारविसगंज (पूर्णिमां) में जूट का व्यापार करते हैं। आपके नथमलजी, चम्पालालजी, सुमेरमलजी, अीर चम्पालालजी नामक पुत्र हैं। नथमलजी व्यापार में सहयोग देते हैं।

## सेठ रतनचन्दंजी हरकचंदजी डागा का परिवार, सरदार शहर

करीब ९० वर्ष पूर्व जब कि सरदार शहर बसा इस परिवार के पुरुष सेठ लखननसिंहजी के पुत्र दानमलजी, कनीरामजी और जीतमलजी तीनों ही भाई घड़सीसर नामक स्थान से चल कर सरदार शहर में आकर बसे। आप तीनों ही भाई संवत् १९०० के करीब नौगाँव (आसाम) नामक स्थान पर गये और फर्म स्थापित कर जूट एयम् दुआनदारी का काम प्रारम्भ किया। इस समय इस फर्म का नाम दानमल कनीराम रक्खा था जो आगे चलकर कनीराम हरकचन्द हो गया। इस फर्म में आप लोगों को अच्छी सफलता रही। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया। सेठ कनीरामजी के हरकचन्दजी, और दानमलजी के रतनचन्दजी नामक पुत्र हुए। जीतमलजी के कोई पुत्र न होने से उनके नाम पर हरकचन्दजी दत्तक रहे। सेठ हरकचन्द्रजी और रतनचन्द्रजी भी योग्य निकले । आपने भी फर्म, की बहुत उन्नित् की तथा अपनी एक शाखा मेसर्स हरकचन्द्र नथमल के नाम से कलकत्ता में खोली । जिसका नाम आजकल हरकचन्द्र रावतमल पड़ता है। इस पर जूट. कपड़ा तथा चलानी का काम होता है। आप दोनों भाई अलग हो गये सथा आप लोगों का स्वर्गवास भी हो गया।

- सेट रतनचन्द्जी के नथमल्जी नामक पुत्र हुए। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके चम्पा-काल्जी, और दीपचन्द्रजी दो पुत्र हैं। सेट हरकचन्द्रजी के रावतमल्जी एवम् प्तमचन्द्रजी नामक पुत्र हैं। आज-कल उपरोक्त फर्म के मालिक आप ही हैं। आप दोनों भाई मिल्नसार और सज्जन न्यक्ति हैं। आप लोगों का कलकता के अलावा सालडांगा नामक स्थान पर भी रावतमल मोतीलाल के नाम से जूट का व्यापार होता है। आप तेरापंथी जैन हवेताम्बर संप्रदाय के हैं।

- रावतमलजी के बुधमलजी, मन्नालालजी और माणकचन्दजी तथा पूनमचन्दजी के मोतीलालजी नामक पुत्र हैं।

#### सेठ शेरसिंह भाणकचन्द डागा, वेतूल

इस परिवार का मूल निवास बीकानेर है। देश से सेठ शेरसिंहजी डागा संवत् १८९६ में बदनूर आये, तथा हुकुमराज मगनराज नामक दुकान पर मुनीम हुए। मुनीमात करते हुए सेठ शेरसिंहजी ने माल गुजारी जमाई और अपना घरू व्यापार भी चाल लिया। दरवार में इनको कुर्सी प्राप्त भी संवत् १९६९ में हुआ। शेरसिंहजी का स्वर्गवास हुआ, आपके पुत्र माणकचन्दजी हुगा का जन्म संवत् १९६० में हुआ। आपने ३०।४० गांव जमीदारी के खरीद किये, आप भी यहाँ के राजदरवार व जनता में अच्छी इज्जत रखते थे, आपने अपनी मृत्यु के समय अपनी कन्या सौ० भीखीबाई को लगभग १ लाख रुपयों की सम्पत्ति प्रदान की। इनके खगैवासी होने के बाद इनकी धर्म पत्ती ने ५ हजार की लगत से मेन दिस्पेंसरी मे अपने पति के स्मारक में उनके नाम से १ वार्ड बनवाया, संवत् १९७० में हागा माणकचंदजी का स्वर्गवास हुआ, आपके नाम पर कस्तूरचन्दजी डागा बीकानेर से दत्तक लाये गये।

हागा बस्त्रचन्द्जी का जन्म संवत् १९५५ में हुआ आपका कुटुम्ब भी वेत्ल जिले का प्रतिष्ठित तथा मातवर कुटुम्ब है, आपके यहाँ वेत्ल में शेरसिंह माणकचढ़ डागा के नाम से नमीदारी तथा सराफी ह्यवहार होता है डागा कस्तुखन्द्जी के पुत्र हरकचंद्जी १० साल के हैं।

## सेठ भवानीदास अर्जुनदाम, डागा रायपुर

लगभग १०० साल पूर्व बीकानेर से डागा मेरींदानजी के पुत्र भवानीदासजी रायपुर आये और यहाँ उन्होंने कपड़ा तम्बाकू व बी का न्यापार शुरू किया । डागा भवानीदासजी के जावंतमलजी तथा अर्जुनदास जो नामक २ पुत्र हुए ।

लगभग संवत् १९०० से भवानीदासजी के पुत्र भवानीदास अर्जुनदास तथा भवानीदास जाव-तमक के नाम से व्यवसाय करते हैं। सेठ अर्जुनदासजी डागा रायपुर के ब्रतिष्ठित व्यक्ति थें आपका

909

स्वत् १९४२।४३ में शरीरान्त हुआ, आपकें नाम पर आपके चचेरे आता हमीरमळजी के पुत्र गंभीरमळजी दत्तक आये। डागा गंभीरमळजी धार्मिक वृत्ति के पुरुष थे संवत् १९५८ की कुँवार सुदी ४ को आपका शरीरान्त हुआ।

खागा गंभीरमलजी के यहाँ सरदार शहर से संवत् १९६२ की बैशाल सुदी २ की खागा जसकरण जी दत्तक लाये गये। डागा जसकरणजी का जन्म संवत् १९५५ की मगसर सुदी ५ को हुआ। डागा जसकरणजी के ल्यालीरामजी, छगनमलजी व कुशलचन्दजी नामक ३ आता विद्यमान हैं जो कलकते में ख्यालीराम डागा व कुशलचन्द माणिकचन्द के नाम से अपना स्वतंत्र कारबार करते हैं।

हागा जसकरणजी ने एफ० ए० तक शिक्षा प्राप्त की है। सामाजिक तथा देश सेवा के कार्यों की ओर आपकी खास रुचि है स्थानीय दादावादी को नवीन बनाने में व उसकी प्रतिष्ठा में आपने बहुत परिश्रम उदाया इसके उपलक्ष में यहाँ के ओसवाल समाज ने अभिनंदन पत्र देकर आपका स्वागत किया। आपने मारतादी छात्र सहायक समिति ज्ञामक संस्था को १ हजार रुपयों की सहायता दी है तथा इस समय आप उसके मंत्री हैं, इसी तरह और भी सामाजिक और सार्वजनिक कार्मों में आप दिलचस्पी लेते रहते हैं। आपके पत्र सम्पत्रलालजी पढ़ते हैं। आपके यहाँ भवानीदास अर्जुनदास के नाम से रायपुर में वैद्धिण तथा वर्तनों का थोक ब्यापार और अर्जुनदास गंभीरमल के नाम से राजिम में बर्तन तथार कराने का काम होता है। रायपुर की प्रतिष्ठित फर्मों में आपकी दुकान मानी जाती है।

#### सेठ मीकमचन्द डागा, अमरावती

इस परिवार का मूल निवास स्थान बीकानेर हैं। वहाँ से लगभग १२५ साल पूर्व सेट हमीरमल जी डागा अमरावती आये. तथा यहाँ नौकरी की। इसके बाद आपने किराने का व्यापार किया। आपके पुत्र लखमीचन्द्रजी, हैदराबाद वाले सेट प्रनमल प्रेमसुखदास- गनेदीवाला के यहाँ मुनीम रहे। संवद् १.९२८ में आपका स्वर्गवास हुआ। उस समय आपके पुत्र भीकमचन्द्रजी चार वर्ष के थे आपने होशियार होकर जवाहरात का व्यापार आरम्भ किया तथा इस व्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की। आप अमरावती के ओसवाल समाज में समझदार तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं तथा यहाँ की पंचपंचायती व धार्मिक कामों में प्रधान भाग लेते हैं। आपके पुत्र रतनचन्द्रजी की वय १९ साल की है। इस समय आपके यहाँ जवाहरात, कृषि तथा सराफी का ज्यापार होता है।

#### सेठ तेजमल टिकमचन्द डागा, रायपुर

इस परिवार के पूर्वज हागा तखतमलजी अपने मूल निवास बीकानेर से लगभग ८० साल पहिले शयपुर आये और कपड़े का न्यवसाय हारू किया, आपके पुत्र चन्दनमलजी ने न्यवसाय को उन्नति दी। सेठ चन्दनमलजी के पुत्र तेजमलजी संवत् १९६२ की कातिक वदी ११ को ६९ साल की आयु में स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में इस दुकान के मालिक सेठ तेजमलजी खागा के पुत्र टीकमचन्दजी खागा है। आपका जन्म संवत् १९५४ में हुआ है। आप रायपुर के न्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं, तथा चांदी सोना और सराफी का न्यापार करते है।

#### कारस

पारस गौत की उत्पत्ति —वारहवीं शताब्दी के अंतिम समय में चंदेरी नगरी में राठौर खरहत्य-सिंह राज्य करते थे। इनके चार पुत्र अम्बदेव, निम्बदेव, मैसासाह और आसपाल हुए। इन चारों पुत्रों के परिवार से बहुत से गौत्रों की स्थापना हुई, जिसका अलग २ परिचय स्थान २ पर दिया गया है। मैसाशाह मांडवगढ में एक प्रसिद्ध व्यक्ति हो गये हैं। इन्होंने शतुंजय का एक बहुत बढ़ा संघ निकाला था, तथा वहाँ का जीणों द्वार करवाया था। इनके चौथे पुत्र पास्जी को आहडनगर के राजा चन्द्रसेन ने अपना जौहरी नियुक्त कियाथा। वहीं एक बार हीरे की सची परीक्षा करने के कारण राजा द्वारा पारखी की पदवी मिली। आगे चलकर यही पदवी पारख गौत्र के रूप में परिणत हो गई।

लाला दिलेरामजी जौहरी (लाहौरी) का खानदान, देहली

इस खानदान के मूल पुरुष लाला दिलेरामजी हैं। आप देहली के ही निवासी हैं। आपका परिवार यहाँ लाहोरी के नाम से मशहूर हैं। आप श्वेताम्बर जैन स्थानकवासी आन्नाय के मानने वाले हैं।

लाला दिलेरामजी—आप पंजाब के सुश्रसिद्ध महाराजा रंगजीतसिंहजी के खास जौहरी थे। देहली में आप बढ़े नाभांकित पुरुप हो गये हैं। आपके पुत्र लाला दुलीचन्दजी तथा लाला सरूपचन्दजी हुए। लाला दुलीचन्दजी बादशाह अकबर (द्वितीय) के खास जौहरी थे। आपके हुलासरायजी, गुलाब-चन्दजी, मानसिंहजी तथा थानसिंहजी नामक ४ पुत्र हुए।

लाला हुलामरायजी जौहरी का परिवार — आपके लाला ईसरचंद्जी नामक पुत्र हुए। ईसरचंद्जी के लाला जगायजी, लाला प्यारेलालजी तथा लाला रोशनलालजी नामक ३ पुत्र हुए। लाला जगायजी नामांकित व्यक्ति हुए। आप राय बदीदासजी जौहरी के शागिर्द थे। आपने कलकते में भी अपनी एक फर्म लोली थी। आपका स्वर्गवास ५० सालकी आयु में संवत् १९५१ में हुआ। आपके पुत्र लाला एत्नचंदजी का जन्म संवत् १९२७ में हुआ। आपने उस समय बी० ए० परीक्षा पास की थी, जिस समय सारे ओसवाल समाज में एक दो ही प्रेजुएट होंगे। आप भी जवाहरात का व्यापार करते रहे। आपका स्वर्ग वास संवत् १९५६ में दुआ। आपके नाम पर लाला रतनलालजी जोधपुर से संवत् १९५६ में दुत्रक लाये गये। आपका जन्म संवत् १९५८ में हुआ। आपकी नावालगी में आपकी दादीजी तथा लाला प्यारेलालजी व रोशनलालजी काम देखते रहे। इन दोनों सज्जानों का स्वर्गवास कमशः १९५६ तथा संवत् १९६४ में हो गया है। अव इनकी कोई संतान विद्यमान नहीं हैं।

ल ला रतनलालनी बढ़े योग्य तथा मिलनसार स्यक्ति है । आपके इस समय इन्द्रचन्द्रनी, हिरचन्द्रनी, ताराचन्द्रनी तथा कुशलचंद्रनी नामक ४ पुत्र हैं । आपका परिवार देहली के ओसमाल समान में अच्छा प्रतिष्ठित माना जाना जाता है । आपके यहाँ "लाला प्रनचन्द्र रतनलाल" के नाम से गली हीरानंद्र देहली में जवाहरात का न्यापार होता है ।

बाबा मानींसहंशी मोतीलावजी जैहिरी का परिवार—छाला मानींसहंजी के पुत्र लाला मोतीरामजी हुए। आपका स्वर्गवास ७० वर्ष की आयु में संवत् १९६० में हुआ। आप भी देहली के अच्छे जौहरी थे।

भापके लाला प्रादीरामजी, मुन्नालालजी तथा उमराविसिह्नजी नामक र पुत्र हुए। लाला प्रादीरामजी बदे योग्य तथा समझदार पुरुष थे। जाति विरादरी में आपकी अच्छी प्रतिष्ठा थी। आपका स्वर्गवास ४२ साल की आयु में संवत् १९६४ में हुआ। आपके पुत्र लाला पन्नालाल जी का जन्म १९४७ में कुँदनमलजी का १९५१ में तथा कुंज्जूमलेजी का १९५७ में हुआ तीनों आता जवाहरात का व्यापार करते हैं। लाला मीतीरामजी के इतीय पुत्र मुन्नालालजी छोटी वय में स्वर्गवासी हुए तथा इनके छोटे भाई लाला उमराविसिह जी संवत् १०८४ में स्वर्गवासी हुए। इनके जंगलीमलजी का जन्म संवत् १९२९ का है। आपके पुत्र फंतेसिहजी तथा कुन्दनमलजी के पुत्र कांतिकुमारजी हैं। देहली के ओसवाल समाज में यह खानदान पुराना तथा प्रतिष्ठित माना जाता है।

### सेठ फौजमल श्रानन्दराम पारेख, त्रिचनापल्ली

इस परिवार की मूल निवास पांचला (तींवरी के पास) मारवाड़ है। इस परिवार के पूर्वज सेट भेरूदानजी पारल के फ्रीजमलजी तथा जेठमलजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें सेट फीजमलजी के आनंद-रामजी और मगनीरामजी नामक २ पुत्र हुए।

सेठ आनन्दरोमजी पारेख का जन्म संवर् १९२५ में हुआ। सत्रह वर्ष की आंधु में आप पल्टन के साथ रेजिमेंटल वैंकिंग का क्यापार करते हुए त्रिचनापक्षी आये। यहाँ आकर आपने थोड़े समय तक सेठ रावत-मंछजी पारख के यहाँ सर्विस की। पंरचाद आपने सुजानमल कीचर की सागीदारी में "आनन्दमल सुजानमल" के नाम से वैंकिंग व्यापार चाल किया। एक साल बाद इस फर्म में अखेचन्दजी पारख भी सिमालित हुए, एवम् इन तीनों सजानों ने अंग्रेजी फीजों के साथ जोरों से ५ दुकानों पर मन लेकिंग विजिनेस चाल किया। आप प्रत्टन के खजाने के वेकिंग विजिनेस को सम्हालते थे। इसलिए रेजिमेंटल वेंकस के नाम से बोले जाते थे। इन संज्जनों ने अच्छी सम्पत्ति कमाई और अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाई। संवत् १९८० में सुजानमलजी के पुत्रों ने स्था १९८५ में अखेचन्द्जों के पुत्रों ने अपना भाग अलग कर लिया। सन् १९२६ में सेट आनन्दरामजी पारेख स्वर्गवासी हुए। आपने त्रिचनापछी पांजरापोल को ५०००) की सहायतां दी है। इस समय आपके पुत्र मुलचन्दजी ११ साल के तथा खेतमलजी ९ साल के हैं। इनकी नाबालगी में फर्म का प्रवन्ध भागके पुत्र मुलचन्दजी ११ साल के तथा खेतमलजी ९ साल के हैं। इनकी नाबालगी में फर्म का प्रवन्ध भागके पुत्र मुलचन्दजी ११ साल के तथा खेतमलजी ९ साल के हैं। इनकी नाबालगी में फर्म का प्रवन्ध भागके पुत्र मुलचन्दजी ११ साल के तथा खेतमलजी ९ साल के हैं। इनकी नाबालगी में फर्म का प्रवन्ध भागके पुत्र मुलचन्दजी है। वहाँ भी फीजमल आनन्दराम के नाम से आपके यहाँ बेकिंग व्यापार होता है। यह फर्म त्रिचनापछी के मारवादी समाज में सबसे ज्यादा धनिक फर्म है।

## सेठ जेठमल अखेचंद्र पारख, त्रिचनापल्ली

अपर सेठ आनंन्द्रामजी के परिचय में लिखा जा चुंका है कि पांचला (मारवाड़) निवासी सेठ भेरदानजी के फोजमलंजी तथा जेठमलजी नामक २ पुत्र थे। इनमें सेठ जेठमलजी के अखेचन्द्रजी, धूलमलजी, अचलदासजी तथा रावतमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ धूलचन्द्रजी तथा अचलदासजी विद्यमान हैं। सेठ अखेचन्द्रजी सेठ आनन्द्रामजी के साथ व्यापार करते रहे। संवत् १९७४ में आप स्वर्गवाती हुए। आपके पुत्र फूलचन्द्रजी ने संवत् १९७५ में सेठ आनन्द्रामजी पारख से अपना व्यापार

सीय अलग किया। आपका जन्म संवत् १९७० में हुआ। इस समय आप अपने काका अचलदास जी के पुत्र रूपचन्दजी उदयराजजी तथा जुगराजजी, के साथ त्रिचनापछी में "अचलदास फूलचन्द" के नाम से ब्यापार करते हैं। सेठ अचलदासजी का वय ४५ साल की है।

सेठ धूलमलजी का जत्म १९४२ में हुआ। आपके लालचन्द्रजी, मोर्तालालजी, कंवरीलालजी, क्रृंद्रचन्द्रजी, राजमल, मोहनलाल आर्टि ८ पुत्र है। आप के यहां जेठ "यूलचन्द लालचन्द्र" के नाम से वैद्विक व्यापार होता है। सेठ रावतमलजी का स्वर्गवास २५ साल को अल्पायु में होगया। आपके कोई संतान नहीं है। यह परिवार त्रिचनापछी तथा फलोदी में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। संवत् १९७८ से आपने फलोदी में अपना निवास बना लिया है। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय को मानने वाला है।

#### सेठ हजारीमल भीकचंद पारख, त्रिचनापल्ली

यह कुटुम्ब लोहावट ( मारवाद ) का निवासी है । इस परिवार के पूर्वज पारल फतेचन्द्रजी के रावतमल्जी, रिटमल्जी, जयसिहदासजी, शिवजीरामजी, वर्ण्यावरमल्जी, मुकुन्द्रचन्द्रजी तथा मगनीरामजी नामक ७ पुत्र हुए । इनमें सेठ शिवजीरामजी लगभग सौ साल पूर्व देश से आकर बलारी, हैदराबाद, कामठी आदि स्थानों में रेजिमेंटल बेंकर्स का काम करते रहे, यहाँ से लगमग ७५ साल पहिले आप त्रिचनापल्ली आये । इन्होंने अपनी उमर में लगभग ५० सालों तक रेजिमेंटल बेंकर्स का काम किया । आपके साथ न्यापार में रिदमलजी के पुत्र रावतमल्जी और रतनलाल्जी, जयसिंहदासजी के पुत्र चुन्नीलाल जी तथा आपके पुत्र चौद्रनंमलजी और हजारोमलजी भी सम्मिलित रूप में "शिव्यंतीराम- चंद्रनमल" के बाम से न्यापार करते थे । सेठ शिवजीरामजी पारल के स्वर्गवासी होजाने के बाद उनके पुत्र चौद्रनमल्जी तथा हजारीमल्जी ने बेलगीँव ( महाराष्ट्र ) में दुकान लोली, तथा संवत् १९६१ तक दोनों कंग्रजों का सम्मिलित न्यापार होता रहा । सेठ चाद्रनमल्जी की आयु ८० साल की है, और आप लोहर-वट में रहते हैं । आपके पुत्र सुगनचन्द्रजी का संवत् १९६८ में स्वर्गवास होगया है।

सेठ हजारीमलजी पारल अपने जीवन के अंतिम पंद्रह साल देश में धार्मिक जीवन विताते हुए संवत् १९७६ में स्वर्गवासी हुए । आप होनों भाइयों ने सन् १९१६ में त्रिचनापल्ली में दुकान खोली । इस समय आपके यहां ३ दुकानों पर सराफी का व्यापार होता है । सेठ भीकमचन्द्जी का जन्म संवत् १९४९ में हुआ । आपके पुत्र नैनसुलजी भी व्यापार में भाग टेर्त हैं । खेतमलजी के पुत्र राण्लाल तथा शांतिलाल वालक हैं । खेतमलजी का धार्मिक कामों की ओर ज्यादा लक्ष है । यह परिवार मन्दिर मार्गीय आग्नाय का है ।

#### सेठ रावतमल जोगराज पारख, त्रिचनापल्ली

इस परिवार का मूर्ल निवास लोहावट (मारवाड़ ) है । हम ऊपर लिख जुके हैं कि सेठ फतेचन्द्रजी के ७ पुत्र थे । इनमें द्वितीय तथा नृतीय पुत्र रिडमल और जयसिंहदासजी से इस परिवार का सम्बन्ध है। सेठ रिद्मलजी के पुत्र रावतमलजी तथा रतनलालजी और जयसिंहदासजी के पुत्र चुनीलालजी हुए सेठ चुनीलालजी संवत् १९४५ में स्गांवासी हुए। सेठ रावतमलजी बढ़े साहसी पुरुष थे। देश से आप मदास आये, और वहाँ रेजिमेंटल बें इसे का काम करते रहे। वहाँ से आप फोजों के साथ बैंकिंग न्यापार करते हुए बलारी, कामठी आदि स्थानों में होते हुए लगभग संवत् १९२५ में त्रिचनापल्ली आये। और यहीं अपनी स्थाई दुकान स्थापित करली। आपने इस कुदुम्ब की खूब प्रतिष्ठा बढ़ाई। संवत् १९७३ में आपका स्वगंवास हुआ। आपके दो साल बाद आपके छोटे भाई रतनलालजी गुजरे। सेठ रावतमलजी के इन्द्रचन्दजी, जोगराजजी तथा कॅवरलालजी नामक ३ पुत्र हैं। इनमें जोगराजजी सेठ चुनीलालजी के नाम पर दत्तक गये। आपका जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आप रावतमल जोगराज के नाम से येड्तक बाजार त्रिचनापल्ली में बैंकिंग न्यापार करते हैं। तथा यहां के ओसवाल समाज में अच्छे प्रतिष्ठित माने जाते हैं। धार्मिक कामों की ओर भी आपका अच्छा लक्ष है। आपके पुत्र चम्पालालजी २० साल के हैं। तथा क्यापार में भाग लेते हैं।

सेट इन्द्रचन्द्जी के यहां "इन्द्रचन्द्र सम्पतलाल" के नाम से त्रिचनापल्ली में व्यापार होता है। इन्द्रचन्द्जी धर्म के जानकार व्यक्ति हैं। आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ। आपके पुत्र सम्पतलाल् जो ३० साल के हैं। कँवरलालजी बहुत समय तक जोगराजजी के साथ व्यापार करते रहे। आप इस समय लोहावट में, रहते हैं। रतनलालजी के पुत्र मिश्रीलालजी हैं। यह परिवार मंदिर आग्नाय का है!

## सेठ हजारीमल कॅवरीलाल पाराखा लोहावट ( मारवाड़ )

यह परिवार छगभग दो शताब्दि से छोहावट में निवास करता है। इस परिवार के प्र्वंज मुख्तानचन्द्रजी पारख के हजारीमळजी तथा रतनछाछजी नामक २ पुत्र हुए । इन दोनों भाइयों का जन्म कमशः संवत् १९१४ तथा संवत् १९२१ में हुआ। संवत् १९३२ में इन बंधुओं ने धमतरी में हुकान की। संवत् १९६२ में सेठ हजारीमळजी ने बम्बई में दुकान की। इसके १० साळ बाद इन दोनों भाइयों का कारवार अलग २ होगया।

सठ हजारीमलजी का परिवार—सेठ हजारीमलजी ने इन दुकान के ज्यापार तथा सम्मान को विशेष बदाया। संवत् १९८४ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके शिवराजजी, कँवरलालजी, रेखचन्दजी, मंसुखदासजी, तथा विजयलालजी नामक ५ हुए। इनमें सेठ शिवराजजी का स्वर्गवास संवत् १९६९ में तथा कँवरलालजी का संवत् १९७६ में हुआ। शेष बंधु विद्यमान हैं। इन बंधुओं के यहाँ "हजारीमल कँवरलाल" के माम से विद्वलवाड़ी बम्बई में आदृत का ज्यापार होता है। इस दुकान के ज्यापार की सेठ शिवराजजी ने वज्ञति की। उनके पश्चात् पारल रेखचन्दजी ने कारोबार बढ़ाया। वह परिवार लोहावट में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। सेठ शिवराजजी के पुत्र दूड़मलजी कन्हैयालालजी, सेठ रेखचंदजी के पाब्दानजी, सोहनराजजी, सेठ मंसुखदासजी के नेमीचन्दजी तथा राण्लालजी और विजयलालजी के जमनालालजी तथा पुलराजजी हैं। यह परिवार मन्दिर माग्य आम्नाय मानता है।

सेठ रतनलालजीका परिवार—सेठ रतनलालकी के पेमराजजी, कुंदनलालजी, सतीदानजी;

# श्रोसवास जाति का इतिहास 🥯

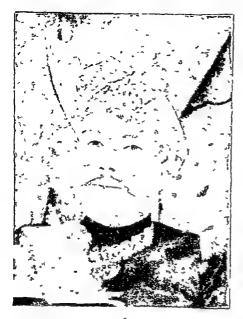

सेठ अभर्चंदजी पारख (अभरचंद रतनचंद) किशनगढ़.



सेठ मोहनलालजो गोठी (बालचंद गंभोरमल ) प्रमणी.



सेठ चांत्मलजी बरमेचा (साहबराम बरदीचन्द् ) नाशिक,



सेठ माणिकचंदजी बरमेचा (सुगनचन्द माणिकचन्द) किशनगढ़.

चंपालालजी, तथा जुगराजजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें पेमराजजी १९६२ में तथा कुन्दनमलजी १९६६ में स्वर्गवासी हो गये हैं। शेष विद्यमान हैं। इस परिवार की धमतरी, तथा जगदलपुर में दुकाने हैं।

#### सेठ मोतीलाल हीरालाल पारल, सिंगरनी कांलरी (निजाम)

इस परिवार का मूळ निवास छोहावट (मारवादः है। इस परिवार के पूर्वज सेट रामचन्द्रजी के सुजानमलजी, महासिंहदासजी, सालमचन्द्रजी तथा मुळतानचन्द्रजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेट महा-सिंहदासजी, पारख के प्नमचन्द्रजी, मोतीळाळजी मोहनळाळजी व करनीदानजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेट मोतीळाळजी अपने पुत्र हीराळाळजी को साथ छेकर संवत् १९५५ में सिगरनी कॉलेरी आये, तथा सराफी और आदत का कार्य वाल किया। सेट मोतीळाळजी ने इस दुकान के ध्यापार को बदाया। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९७६ में हुआ। आपके हीराळाळजी, वांद्रमळजी, रेखचन्द्रजी, कुन्द्रनमळजी और सुखळाळजी नामक ५ पुत्र हुए। जिनमें चांद्रमळजी संवत् १९७८ में स्वर्गवासी हो गये। यह परिवार मंदिर मार्गीय आम्नाय का मानने वाळा है।

सेट हीरालालजी का जन्म संवत् १९४० में हुआ। आप संयाने तथा समसदार न्यक्ति हैं। आपके पुत्र नेमीचन्दजी स्वर्गवासी हो गये हैं। सेट रेखचन्दजी का जन्म संवत् १९५० में हुआ। आपके पुत्र जेटमलजी २३ साल के हैं। आप न्यापार में भाग लेते हैं। इनके पुत्र अनोपचन्दजी हैं। सेट कुन्दनमलजी का जन्म १९५१ में हुआ। आपके क्वरलालजी, चन्पालालजी तथा खेतमलजी नामक ३ पुत्र हैं। इसी तरह खुखलालजी के पुत्र नेरॉलालजी हैं। यह परिवार लोहावट के ओसवाल समाज में नामंकित कुटुन्त्र माना जाता है। आपके यहाँ सिंगरनी कॉलेरी तथा वेल्रमप्ति (निजाम) में वैकिंग न्यापार होता है।

सेठ अमरचन्द रतनचंद पारख, किशनगढ़

इस परिवार के पूर्व ते सेठ माणकचन्द्रजी के पुत्र कुशालचन्द्रजी लगभग एक सौ वर्ष पूर्व बीकानेर से किशनगढ़ आये। आपको दरवार ने इजत के साथ किशनगढ़ में बसाया, तथा ज्यापार के लिए रिपायर्ते दीं। आपके पुत्र प्रमचन्द्रजी पारख हुए।

सेठ पूनमचन्दनी पारल—आप बढ़े नामांकित व्यक्ति हुए। आपने व्यवसाय की बहुत उन्नति की, तथा बाहर कई दुकानें खोलीं। आप गरीबों की अन्न वस्न से विशेष सहायता करते थे। आप गुसदानी थे। इसी तरह की विशेषताओं के कारण आप राज्य, जनता एवं अपने समाज में सम्माननीय व्यक्ति हुए। आपके पुत्र पारल अमरचंदनी विद्यमान हैं।

सेठ अमरचन्द्रजी पारख किशनगढ़ के ओसवाल समाज में तथा ज्यापारिक समाज में अच्छी मित्रका रखते हैं। राज्य में आपको दरवार के समय कुर्शी प्राप्त है। आपके यहाँ वैंकिंग व्यापार होता है। आपके रतनचन्द्रजी, लक्ष्मीचंद्रजी तथा उमरावचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। इन सजनों में श्री रतनचन्द्रजी ने सन् १९३३ में वी० ए० पास किया है, तथा इस समय आप इलाहाबाद में एल० एल० बी० का अध्ययन करें रहे हैं। आप बढ़े सजन व समझदार व्यक्ति हैं। आपके छोटे श्राता लेखमीचन्द्रजी मेट्रिक में तथा उमरावचन्द्रजी छठी कुर्स में पढते हैं।

इस परिवार में सेठ माण ध्वन्दजी के छोटे आता जसरूपजी के पुत्र हरखवन्दजी नामांकित स्यक्ति हुए, तथा इस समय उनके पुत्र सेठ अगरचन्दजी विद्यमान हैं। आप मी किशनगढ़ के ओसवाल समाज में वजनदार न्यक्ति हैं।

सेठ जेठमल रतनचन्द पारख, रायपुर

इस परिवार के पूर्वज सेठ रावतमङ्जी पारख एक शताब्दि पूर्व अपने मूछ निवासस्थान बीकानेर से रायपुर आये। यह परिवार मन्दिर मार्गीय आसाय का माननेवाला है। सेठ रावतमङ्जी के बढ़े पुत्र आसकरणजी निसंतान स्वर्गवासी हुए, तथा छोटे आता जेठमङ्जी ने अपने परिवार की जमीदारी तथा कृषि के काम को विशेष बढ़ाया, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की। संवत् १९३९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र रतनचन्दजी हुए।

सेठ रतनचन्दजी पारख — आपका जन्म सम्वत् १९३६ में हुआ। धार्मिक कार्मों की और आपकी अच्छी रुचि है। अपने पिताजी के बाद आपने जमीदारी तथा कृषि के कार्य को बढ़ाया है। रायपुर के ओसवाल समाज के आप प्रतिष्ठित व्यक्ति है। आपके धर्मचन्दजी, कर्मचन्दजी, कर्मचन्दजी, कर्मचन्दजी और प्रेमचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। धर्मचन्दजी का जन्म संवत् १९६४ में हुआ। इन भाइयों में कर्मचंदजी का संवत् १९८७ में १९ साल की वय में स्वर्गवास हो गया। आप बढ़े होनहार थे। आप एफ० ए० सेकंड-ई्यर में पढ़ते थे। छात्रों को मदद देने की ओर आपकी विशेष रुचि थी। आपने अपनी प्राइवेट लायबेरी में डेढ़ हजार प्रथों का संग्रह किया था। आपके स्मारक में आपके पिताजी भी छात्रों को सहायता देते रहते हैं। सेठ रतनचन्दजी के शेष पुत्र धर्मचन्दजी, कस्त्रचंदजी तथा प्रेमचंदजी पढ़ते हैं।

#### सेठ भीकमचन्द रामचन्द पारख, नाशिक

इस परिवार का मूल निवास तींवरी (जोश्वपुर स्टेट) है। इस परिवार के पूर्वज सेठ-मोतीरामजी पारख लगभग १५० साल पहिले देश से नाशिक के समीप मखमलाबाद नाशक स्थान पर आये। आपके पुत्र पारख किश्वनीरामजी और पौत्र पारख राम बन्द्रजी हुए। आप लोग मखमलाबाद में ही ज्यापार करते रहै। सेठ रामचन्द्रजी पारख का स्वर्गवास संवत् १९५२ में हुआ। आपके पुत्र सेठ भीकमकंद्रजी तथा छगनमलजी पारख:हुए।

सेठ मीकमचन्द्रजी पारख—आपका जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आपने नाशिक में कपड़े का ध्यापार चाल किया। जातीय सुधार तथा धर्म ध्यान के कार्यों की ओर आपका अच्छा लक्ष्य है। आप नाशिक जिला ओसवाल परिषद् के सेकटरी ये तथा उसके स्थाई सेकटरी भी आप हैं। नाशिक के ओसवाल समाज में आप प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र लक्जीचन्द्रजी अपनी "पारख बदसें" नामक कंपड़े की दुकान का संचालन करते हैं तथा दूसरे पढ़ते हैं। यह परिवार स्थानकवासी आझाय का मानने वाला है।

्रे - पारख छगनमञ्ज्जी का ज़न्म १९४८ में हुआ । आप नंदलाल अण्डारी मिल क्वाथशॉप कानपुर पर कार्य करते हैं । आपके पुत्र देवीचन्दजी ब्यवसाय करते हैं तथा हस्तोमलूजी छोटे हैं ।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



सेठ रतनचद्जी पारख, रायपुर (सी पी)



सेठ भीकमचदर्जा पारख (भीकमचट रामचंद्) नासिक.

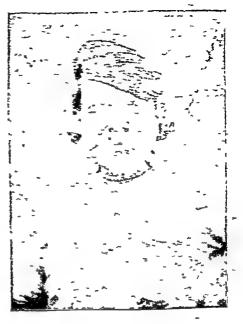

स्व॰ सेंड ब्रानटरामको पारख, त्रिचनापही.



स्व॰ सेठ ऋषैचद्जी पारख, त्रिचनापृही.

#### सेठ जुगराज केसरीमल पारख, येवला (नाशिक-)

इस परिवार का मूल निवास तींवरी (जोधपुर स्टेट) है इस परिवार के पूर्वज पारख ल्ह्मचंद्र जी के पुत्र भीमराजजी तथा दईचंद्जी दोनों भाइयों ने मिलकर संवत् १९६० में येवले में कपड़े की दुकान की। इसके थोडे समय के बाद दुकान की शाखा नांदगांव में खोली गई। आप दोनों माहयों ने दुकान के स्वापार तथा सम्मान को तरक्षी दी। तथा अपनी दुकान की शाखा बम्बई में भी खेली। आप दोनों सज्जों का स्वर्गवास हो गया है।

वर्तमान में इस परिवार में सेठ भीमराजनी के पौत्र (कानमलजी के पुत्र) उद्यचंद्की तथा खेतमलजी और दर्श्चंद्जी के पुत्र जुगराजजी विद्यमान हैं। सेठ भींवराजजी के पुत्र कानमलजी का स्वर्गवास संवत् १९७५ में हो गया है। इस समय सेठ जुगराजजी इस परिवार में बढ़े हैं। आपका जन्म संवत् १९४५ में हुआ। इस समय आपके यहाँ भीजराज देवीचद के नाम से वम्बई में, भींमराज कानमल के नाम से नांदगांव में तथा जुगराज केशरीमल के नाम से येवला में कपड़े की आदत आदि का न्यापार होता है। यह परिवार तींवरी, बम्बई, येवला आदि स्थानों में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। तथा मंदिर मार्गीय आज़ाय का मानने वाला है।

#### मुनीम फतेचंदजी पारख, उज्जैन

संवत् १८९२ में इस परिवार के प्रथम पुरुष सेठ फूलचन्द्रजी बीकामेर से वजरंगगढ़ नामक स्थान पर आये। यहाँ आकर आपने देनलेन का न्यापार ग्रुक्ष किया। आपके पुत्र प्नमचन्द्रजी बढ़ें न्यापार कुकाल और सज्जन व्यक्ति थे। आपने अपने व्यवसाय की दल्लित के साथ २ जमींदारी की खरीद की। आपका धार्मिकता की ओर भी अच्छा ध्यान था। आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके पुत्र सेठ फतेचन्द्रजी इन्दौर के प्रसिद्ध सेठ सर स्वरूपचन्द्र हुकमचन्द्र की उज्जैन दुकान पर मुनीम हैं। आपका स्वभाव मिलनसार है। यहाँ आपकी अच्छी प्रतिष्ठा है। आपने भी बहुत सी जमींदारी खरीद की हैं। बजरगाद के पंचायती बोर्ड के आप सरपंच रहे थे। दज्जैन की मंदी कमेटी के आप चौधरी रहे। इस समय आपके तीन पुत्र हैं, जिनके नाम हीराचन्द्रजी, रतनचन्द्रजी और इन्द्रचन्द्रजी हैं। आपकी पुत्री श्री नायीबाई ने आचार्थ्या प्रमोद श्री जी के उपदेश से जैन धर्म में साध्वीपन के लिया है। इस समय उनका नाम शांकन्द्र श्री जी है।

#### सेठ अजीतमल माणकचन्द पारख, वीकानेर

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ सुल्तानमलजी करीन ३५० वर्ष पूर्व बीकानेर आकर बसे थे। आपके पुत्र सेठ अवीरचन्द्जी ने आगरे में सेठियों की फर्म पर सर्विस की। आपके हमीरमलजी, सुगनमलजी सुमेरमलजी और चन्द्नमलजी नामक चार पुत्र हुए। सेठ सुगनमलजी ने कलकत्ता आकर सेठ रिखलाल श्रीिकशन के यहाँ नौकरी की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके फर्तेचन्द्जी और नेमीचन्द्जी नामक दो पुत्र हुए। सेठ फर्तेचंद्जी कुछ महाजनी का हिसान कितान सीखकर नरेरा नामक स्थान पर-चले आये।

यहाँ आपने कपड़े और गहले का काम करने के लिये फर्म स्थापित की। आपकी बुद्धिमानी से फर्म की बहुत तरक्की हुई। आपका स्वर्गवास हो गया। इसी प्रकार आपके भाई नेमीचन्द्रजी का भी स्वर्गवास हो. गया। आपके पुत्र डालचन्द्रजी, बींजराजजी और बिरदीचंद्रजी स्वतंत्र रूप से भोपाल में ब्यापार करते हैं।

सेठ फतेचंदजी के आनंदचन्दजी, अजीतमलजी, लालजी तथा मालचन्दजी नामक चार पुत्र हैं। आजकल आप सब लोग स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हैं। सेठ अजीतमलजी बीकानेर के खजांची प्रेमचंदजी माणकचंदजी के साझे में कलकत्ता में दुकान कर रहे हैं। आपकी फर्म पर कपड़े का थोक व्यापार हो रहा है। आप मिलसार और उत्साही व्यक्ति हैं आपके पीरूदानजी नामक एक पुत्र हैं।

#### सेठ पन्नालाल सुगनचन्द पारख, चुरू

सेठ लालचन्द्जी पारत के पूर्वजों का मूल निवास स्थान बीकानेर था। वहाँ से रिणी होते हुए चुक नामक स्थान पर आकर बसे। चुक में सेठ जोधमलजी हुए। जोधमलजी के चार पुत्रों से में मुकन्द-दासजी और अनेचन्द्जी के परिवार वाले शामलात में न्यापार करते हैं। मुकन्ददासजी के परचात् क्रमश उनके पुत्र गजराजजी, नवलचन्द्जी, पन्नालालजी और सुगनचन्दजी हुए। सेठ अनेचंदजी के बाद क्रमशः धमंण्डीरामजी जवाहरमलजी और लालचन्दजी हुए। सेठ लालचन्दजी बड़े न्यापार कुशल और सजान व्यक्ति हैं। सेठ सुगनचन्दजी भी मिलनसार और योग्य सजान है। आजकल आप दोनों सज्जन मेसस पन्नालाल सुगनचन्द के नाम से कास स्ट्रीट कलकत्ता में थोक धोती जोड़ों का न्यापार करते हैं। यह फर्म सम्वत् १८९२ में स्थापित हुई थी। सेठ लालचन्दजी के जयचन्दलालजी नामी एक पुत्र हैं।

# बरमेचा

बरमेचा गाँत की उत्पत्ति—महाजन वंश मुक्तावली में लिखा है कि संवत् 19६७ में रणतभंवर के राजा लालसिंह को अपने सातों पुत्रों सहित मुनि श्री जिनवल्लभ सूरिजी ने जैनधर्म का प्रतिबोध देकर श्रावक बनाया। इन्ही सातों पुत्रों के नाम से सात गाँत की उत्पत्ति हुई। इनमें से बड़े पुत्र ब्रह्मदेव से बरमेचा गौत की स्थापना हुई।

### सेठ साहबराम वरदीचंद बरमेचा, नाशिक

इस परिवार का मूल निवास जोधपुर के समीप दहीजर नामक स्थान है। यह |परिवार जैन-स्थानकवासी आञ्चाय का मानने वाला है। देश से व्यापार के निमित्त सेठ साहबरामजी बरमेचा लगभग संवत् १९०५ में नाशिक आये, तथा व्यापार आरम्म निया। आपके मगनमलजी, छगनमलजी तथा बरदीचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इन भाइयों में से सेठ बरदीचन्दजी बरमेचा ने सेठ चुन्नीलालजी नवलमलजी कूमठ के साथ साहबराम बरदीचन्द के नाम से किराने का व्यापार, किया तथा इस दुकान के ज्यापार तथा सम्मान को ज्यादा बदाया। आप अपनी जाति के बढ़े ग्रुभचिंतक च्यक्ति थे। आप संवत्

१९४७ में ओसवाल हितकारिणों सभा नाशिक के मंत्री थे। संवत् १९५८ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके शिवरामदासजी तथा चांदमलजो नामक दो पुत्र हुए। इनमें सैठ शिवरामदासजी संवत् १९५४ में स्वर्गवासी हुए।

सेठ चादमलजी—आपका जन्म सवत् १९४५ में हुआ। आप नाशिंक के ओसवाल समाज में गण्यमान्य व्यक्ति हैं। धार्मिक कार्मों में आप विशेष भाग लेते हैं। आप ओसवाल वीडिंद्र तथा नाशिक जिला ओसवाल सभा के खनांची हैं। तथा नातीय सुधार के कार्मों में भाग लेते रहते हैं। आप नाशिक जिला ओसवाल अधिवेशन की स्वागन कारिणी समिति के सभापति थे। इस समय आपके यहाँ "साहवराम बरदीचन्द" के नाम से बैकिंग, हुंडीचिट्टी तथा किराने का ज्यापार होता है।

#### सेंठ सुगनचन्द माणिकचद वरमंचा, किशनगढ़

यह परिवार मूळ निवासी मेड्ते का है। वहाँ से यह परिवार किशनगढ़ आया। यहाँ इस परिवार के पूर्वज सेठ कजोड़ीमळजी साधारण छेन देन करते थे। इनके पुत्र कस्तूरचन्द्रजी का जन्म संवत् १९०३ में हुआ। आप संवत् १९३० में ज्यापार के लिये दिनजापुर (बंगाल) गये, तथा वहाँ "कस्तूरचन्द्र फतेचन्द्र" के नाम से कपढ़े का व्यापार चाल्द्र किया। आपने इस धंधे में काफी तरकी और इज्जत पाई। धार्मिक कामों में आपकी अच्छी रुचि थी संवत् १९५६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके फतेचन्द्रजी, सुगनचन्द्रजी, माणक-चन्द्रजी, किशनचन्द्रजी तथा विशनचन्द्रजी नामक पाँच पुत्र हुए। इन माइयों में सेठ फतेचन्द्रजी १९८५ में किशनचंद्रजी १९६६ में तथा विशनचन्द्रजी १९८५ में स्वर्गवासी हुए। बरमेचा फतेचंद्रजी ने ज्यापार में अच्छी सम्पत्ति उपार्जित की। सेठ सुगनचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३७ में हुआ। आपके पुत्र दीपचन्द्रजी पढ़ते हैं।

सेठ माणुकचन्दजी वरमेचा —आपका जन्म संवत् १९४० में हुआ। आप किशनगढ़ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। धार्मिक कार्मों में आप अच्छा सहयोग छेते हैं। स्थानीय ज्ञानसागर पाठशाला के आप प्रारम्भ से ही सेकेटरी हैं। आप साधु सम्मेछन अजमेर के समय अधितियों की भोजन न्यवस्था कमेटी के मेम्बर थे। आपके यहाँ दिनाजपुर (वंगाल) में "कस्तूरचन्द फतेचन्द्" के नाम से पाट, कपड़ा तथा ब्याज का काम होता है। आपके पुत्र अमरचन्दजी ने इण्टर तक अध्ययन किया है, इनसे छोटे भवरलालजी हैं। इसी तर्ह विश्वनचन्दजी के पुत्र हुलाशचन्दजी-तथा श्रीचन्दजी पढ़ते है।

# गोडी

गोठी गोत्र की उत्पत्ति—कहा जाता है कि संवत् ११५२ में मेघा नामक एक न्यक्ति ने अणिहणपुर पट्टन के यवन राजा से पाच सौ मुहर देकर एक जैन प्रतिमा खरीदी, तथा गोड़वाड़ प्रदेश में सुदर मिदर निर्माण करवाकर दादा जिनदत्तस्रिजी से उसकी प्रतिष्ठा कराई। और आवक वर्ते धारण किया। इनके गौड़ी नामक एक पुत्र हुए। गुजरात के आवकों ने गोड़ी को पार्श्वनाथ प्रतिमा प्जक समझ "गोठी" कहना शुरू किया। यह शब्द गोष्टी का अपअंश है। आज भी गुजरात देश में देव पुजारियों को कही २ "गोठी" कहते हैं। आगे चल कर गौड़ीजी की संतानें गोठी नाम से सन्बोधित हुई।

### सेठ प्रतापम त लखमीचन्द गोठी, वतूलवालों का खानदान

इस परिवार का मूल निवास स्थान बावरा ( जोधपुर स्टेट ) में है। वहाँ लगभग एक शताब्दि पूर्व सेठ शेरसिंहजी गोठी के पुत्र सेठ प्रतापमलजी तथा साईदासजी बदनूर आये, तथा यहां से लेनदेन का ज्यापार चालू किया।

सेठ प्रतापमलाजी गोठी—आप बढ़े व्यवसाय कुशल तथा दूरदर्शी पुरुष थे आपने व्यापार द्वारा उपार्जित की हुई सम्पत्ति से बेतूल ज़िले में संवत् १९३१ में सांकादही तथा जामिह्नरी और १९४० में वायगाँव तथा डोलन नामक ४ गाँव लरीद किये। आपको दरबार आदि सरकारी जलसों में कुर्सी प्राप्त होती थी। आप बेतूल के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। संवत् १९४६ में ६५ साल की आयु में आप स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे आता साईदासजी भी संवत् १९४० में स्वर्गवासी हुए। सेठ प्रतापमल जो के तिलोकचन्दजी तथा ललमीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें तिलोकचन्दजी का स्वर्गवास संवत् १९३१ में २९ साल की अल्पायु में होगया, अतः इनके उत्तराधिकारी सेठ लखमीचन्दजी के ज्येष्ठ पुत्र मिश्रीलालजी बनाये गये।

सेठ लखनी चन्दजी गोठी—आपका जन्म संवत् १९१५ में हुआ। आप इस परिवार में बहुत प्रतापी व्यक्ति हुए। आपने अपनी जमीदारी के बढ़ाने की ओर बहुत छक्ष दिया, तथा अपने हाथों से बेतूल तथा होशंगाबाद जिले में करीब १०० गांव जमीदारी के खरीद किये। सरकार ने आपको ऑनरेरी मिजिस्ट्रेट का सम्मान दिया था। आपके लिये बृटिश इंडिया में आमेंस छाइसेंस माफ था। आपने अपने स्वर्गवासी होने के १० साल पूर्व अपने सात्तों पुत्रों के विभाग अलग अलग कर दिये थे। तथा २ गाँव पुण्यार्थ खाते निकाले। जिन की आय इस समय सदावृत आदि धार्मिक कामों में लगाई जाती है। इसके अलावा प्रधान दुकान और प्राहस्थ जीवन सम्मिलित चाल, रहने की व्यवस्था करदी। आपकी इच्छानुसार आपके पुत्रों ने साठ सत्तर हजार रुप्यों की लागत से इटारसी स्टेशन पर एक सुंदर धर्मशाला बनवाई। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन बिताते हुए संवत् १९८१ की काती वदी १० को आप स्वर्ग- वासी हुए। आपके मिश्रीलालजी, मेघराजजी, धनराजजी, पनराजजी, केशरीचन्दजी, दीपचन्दजी तथा तथा फूलचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए। इनमें धनराजजी, स्वर्गवासी होगये।

सेठ मिश्री खालजी गोठी—आपका जन्म संबद् १९३९ में हुआ। आपही इस समय इस परिवार में सबसे बड़े हैं। आप बड़े शांत तथा समझदार सज्जन हैं। तथा तमाम जमोंदारी, ज्यापार और कुटुम्ब की सम्भाल बड़ी तत्परता से करते हैं। आपके पुत्र बदरीचन्द्रजी १६ साल के हैं, आप शुद्ध खाँदी धारण करते हैं। आप होनहार युवक हैं। तथा मेट्रिक में अध्ययन करते हैं। सेठ मेघ राजजी गोठी का जन्म १९४३ में हुआ। यूरोर्प य युद्ध के बाद आपने छिंद्वाड़ा डिस्ट्रिक्ट में दो लाख रुपयों की लागत से कोयले की तीन खानें खरीदी, तथा इस समय उनका संचालन करते हैं। आपके पुत्र अमरचन्द्रजी तथा प्रेमचन्द्रजी हैं। सेठ धनराजजी गोठी का जन्म संवत् १९४८ में तथा स्वर्गवास १९८४ में हुआ। आपके पुत्र गोकुलचन्द्रजी, नेमीचन्द्रजी, उत्तमचन्द्रजी तथा समीरमलजी हैं। सेठ पनराजजी का जन्म १९४८ में हुआ। आपके पुत्र गोकुलचन्द्रजी, नेमीचन्द्रजी, उत्तमचन्द्रजी तथा समीरमलजी हैं। सेठ पनराजजी का जन्म १९४८ में हुआ। आप सराफी दुकान का काम देखते हैं। आपके मुलचन्द्रजी तथा मोतीलाल

# श्रोसवाल जाति का इतिहास





स्व॰ ६ेड ्छ बर्मा चंद्रजी गोठी वेन्रू (प्रतापमळ छखमीचंद्र) सेठ मिश्रीमळजी गोठी (प्रतापमङ छखमीचंद्र) वेत्ळ



धर्मशाला इटारसी ( शतापमल लखमीचंद वेत्ल )

जी नामक पुत्र हैं। सेठ केशरीचन्द जी गोठी का जन्म संवत् १९४९ में हुआ । आपने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है, तथा जमीदारी और दुकानों का कार्य्य देखते हैं।

श्री द्वीपचन्दजी गोठी-आप सेठ छखमीचन्दजी गोठी के छठे पुत्र हैं। आपका जन्म स्वत् १९५५ की दीपमालिका के दिन हुआ। नागपुर काप्रेस से आपने राष्ट्रीय कार्यों में सहयोग देना आरंभ किया। आपके दयालु व अभिमान रहित स्वमाव के कारण वेतूल जिले की जनता आपसे दिनों दिन अधिकाधिक स्नेह करने लगी । आप जनता में सेवा समिति आदि का संगठन करते रहे । सन् १९२८ म आपने "गोंड" नामक जंगली जातियों से शराव मांस आदि झुडवाने का ठोस कार्य्य आरंम किया। सन १९२७ में आपको डिस्ट्रिक्ट कौंसिल की मेम्बरशिप व एम० एल० सी० का सम्मान्न प्राप्त हुआ । धोढे समय बाद आप कों सिल से इस्तीफा देकर सत्याग्रह संग्राम में अधिष्ठ हुए । सन् १९२९ में जंगल सत्याग्रह करने के उपलक्ष में आपको एक साल का कारावास तथा ५००) जुर्माने की सजा हुई ! की गिरफ्तारी के समय आपके प्रेम के वशास्त्र त होकर २५। ३० हजार गींड जनता उपस्थिति थी। आपके पीछे आपके परिवार से गवर्नमेंट ने सत्याग्रह शांत करने के लिये भेजी गई प्रलिस के खर्चे के ३४००) वसल किये। आएं गांधी इरविन समझौता के अनुसार ७ मास ४ दिन की सजा अगत कर सा० ९ मार्च १९३१ के दिन नागपुर जेल से छुटे। आपकी प्रथा परनी श्रीमती सुगनदेवीजी आपके जेल यात्रा के परचात अत्यन्त त्यागमय जीवन विताने लगीं। जिससे उनका शरीर क्षीण होगया और रोगप्रसित होजाने के कारण उनका शरीरान्त ५ सितन्त्रर १९३१ में होगया इधर ३ सालों से गोठी दीपचन्रजी बिस्टिक्ट केसिल के सेकेटरी तथा स्कूल बोर्ड के मेम्बर हैं। आपका प्रेमाल स्वभाव प्रशंसनीय है। इतनी बढ़ी सम्पत्ति तथा सम्मान के स्वामी होते हुए भी आपको अमिमान छ तक नहीं गया है। आपके छोटे आता फूलचन्दजी अपनी मालगुजारी का काम देखते हैं।

यह परिवार सी॰ पी॰ के ओसवाल समाज में बहुत बड़ी प्रतिष्ठा रखना है। इस समाय क्षणभग १०० गांवों की जर्म दारो इस कुटुम्ब के पास है। इस परिवार की मुख्य दुकान "सेड प्रतापमल लखमीचन्द" के नाम से वेतूल में है। जिम पर जमीदारी, वेंकिंग तथा चांदी सोने का उपापार होता है। इसके अलावा इस परिवार की भिन्न २ नामों से वेतूल इटारसी तथा जनरदेव में दुकाने है।

### सेठ बालचन्द गंभीरमल गोठी, परमणी (निजाम)

इस खानदान के मालिक मूल निवासी विलाड़ा ( जोधपुर-स्ट्रेट ) के हैं। आप मंदिर आझार्य के सज़न हैं। सब से पहले विलाड़ा से सेठ वालचन्दजी गोठी करीव १२५ वरस पहले परभणी में आये। आपने यहाँ आकर के अपनी फ़र्म स्थापित की। आपको स्वर्गवासी हुए करीव ५० वर्ष हो गये होंगे। आपके परचात आपके पुत्र सेठ गम्भीरमलजी गोठी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। आपके समय में भी फर्म की वरावर तरक्की होती रही आपका संबन् १९५६ में स्वर्गवास हुआ।

आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ मोहनलालजी गोठी ने इस फर्म के काम की बहुत तरक्की दी। आपका जन्म संवत् १९२५ में हुआ। आपने मकान, वगीचे वगैरा बहुत सी स्थावर संग्पत्ति बढ़ाई। पर- भणी में आपकी देख रेख में एक श्री पाश्वेनाथजी का बहुत विशाल और मन्य मंदिर बना है। इस समय आपकी दुकान पर बैंक्षिग सोना चाँदी, कपड़ा खेतीवड़ी आदि न्यापार होता है। परभणी में यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित हैं। सेठ मोहनलालजी बड़े उत्साही हैं। आपके इस समय एक पुत्र हैं जिनका नाम नेमीचंदजी है। आपका संवत् १९६५ वा जन्म है।

### श्री मनोहरमलजी गोठी, नाशिक

आपका परिवार महामिन्दर (जोधपुर) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वज देश से व्यापार के लिये नाशिक जिले के घोटी नामक स्थान में आये। वहाँ सेठ मनीरामजी तथा उनके पुत्र छात्रमीचन्दजी आसामी लेन देन का काम करते रहे। सेठ छात्रमीचन्दजी संवत् १९७७ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मनोहरमलजी हुए।

मनेहिरमलजी गोठी—आपका जन्म संवत् १९५९ में हुआ। अपने पिताजी के स्वर्गवासी होने के बाद आप ११ सालों तक बन्बई में सर्विस करते रहे। जाति हित के कामों में आपकी बहुत रुचि है। आप बम्बई की ओसवाल मित्र मण्डल, नामक संस्था के सेक्रेटरी रहे। संवत् १९३२ से आपने नाशिक में 'गोठी ब्राइसें" के नाम से कपड़े का व्यापार स्थापित किया। आप इस समय नाशिक जिला ओस-वाल सभा और जैन बोर्डिंग के सेक्रेटरी है। नाशिक जिले के उत्साही कार्य्य कर्ताओं तथा जाति हितैषी व्यक्तियों में आपका नाम अग्र गण्य है।

# पूंग लिया

पूर्गालया गैति की उत्पत्त — कहा जाता है कि लोइपुर (जेसलमेर के भाटी राजा रावल जेतसी के ९ वर्षीय पुत्र केलणदे को गलित कुष्ट की विमारी हो गई थी। उस समय राजा के आग्रह से दादा जिनदत्त सूरिजी लोइपुर आये। तथा राजपुत्र को स्वस्थ्य किया। कुमार केलणदे ने साधुवृत्ति धारण करने की प्रार्थना की। तब गुरु ने उसका मुण्डन कराकर सम्यक्त युक्त वारह बत उचराये। दर्शन और दीक्षा की चाह रखने के कारण इनकी गौत्र राखेचाह ( राखेचा) हुई। ये अपने निवास प्रंगल से उठकर दूसरे स्थल पर बसे। इसलिये प्रालिया राखेचा कहलाये। इस प्रकार पृङ्गलिया गौत्र की उत्पत्ति हुई।

## सेठ ताराचन्दजी बीजराजजी पूंगलिया, इगरगढ़

इस परिवार के लोग प्रंगल से संमदसर नामक स्थान पर आये। वहाँ से फिर संवत् १९५२ में सेठ रावतमल्ली श्री झूंगरगढ़।आये आप बड़े मेधावी और अनुभवी सज्जन थे। झूगरगढ़ आने के पूर्व ही आपने पूर्णी (भागलपुर) नामक स्थान पर अपनी फर्म पर गल्ले का न्यापार प्रारम्भ किया। इसके बाद सफलता मिलने पर क्रमशः साहबगंज और छत्तापुर में अपनी शाखाएँ खोलीं। संवत् १९५७ में आपका स्वर्गनास हो गया। आपके ताराचन्द्रजी और बींजराजजी नामक दो पुत्र हुए।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ वीजराजजी पृंगलिया, हुंगरगढ.



बाबू तोलारामजी पूंगलिया, डूंगरगढ़.

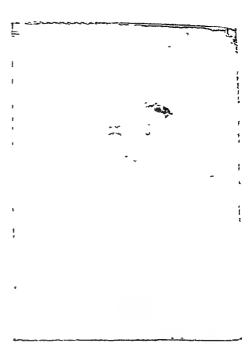

सेठ जयच्डलालजी प्ंगलिया इंगरगढ.



श्री मनोहरमलजी गोटी, नाशिक.

सेठ ताराचन्दजी क्रोर वींजराजजी—आप दोनों भाइयों ने भी व्यापार में बहुत तरक्री की। एंवम् अपने व्यापार को विस्तृत रूप से बढ़ाने के लिये फार्राविसर्गंज, डोमार, मुरलीगंज और कलकत्ता आदि स्थानों पर अपनी बाखाएँ स्थापित कर जूट का व्यापार क्रुरू किया। इसमें आप लोगों को बहुत सफलता मिली। आप लोगों का यहाँ की जनता एवम् बीकानेर स्टेट में अच्छा सम्मान है। संवत् १९४५ में ताराचन्दजी का स्वर्गवास हो गया। आपके शेरमलजी, जयचन्दलालजी, विरदीचन्दजी और जीवराजजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें से शेरमलजी का स्वर्गवास हो गया। शेष बंधु व्यापार संचालन करते हैं। बाबू जयचन्दलालजी मिलनसार और उत्साहो व्यक्ति हैं।

सेठ बींजराजनी के सात पुत्र हैं, जिनके नाम क्रमश नेमीचन्दनी, मेघराजनी, धरमचन्दनी, माणकचन्दनी, रिधकरनजी, ग्रुभकरनजी,और प्नमचन्दनी हैं। इनमें से प्रथम तीन न्यापार संचालन में थोग देतें हैं। शेष पढ़ते हैं। इस परिवार की ढूंगरगढ में बहुन सी हवेलियां बनी हुई है। यह परिवार श्रीजैन तेरापंथी संप्रदाय का अनुयासी है।

#### सेठ गोकुलचंद कस्तूरचंद पूंगालिया, डूंगश्गढ्

इस परिवार के लोगों का मूल निवास स्थान समंदसर ही था। वहाँ से संवत् १९४२ में सेठ अख़यचन्द्रजी के पुत्र सेठ अख़्रेनदासत्री, शेरमलजी, गोकुलचन्द्रजी, दुलीचन्द्रजी और काल्ह्रामजी श्रीब्रंगरगढ़ आये। कुछ समय के पश्चात् ये सब भाई अलग २ हो गये। वर्तमान हितहास सेठ गोकुलचन्द्रजी के वंश का है। सेठ गोकुलचन्द्रजी ही ने पहले पहल आसाम प्रान्त के गोलकगंज नामक स्थान पर जाकर जूट तथा गल्ले का व्यापार प्रारम्भ किया। आप बढ़े प्रतिमावान् व्यक्ति थे। आपने फर्म की बहुत तरक्की की। कलकत्ता में भी आपने हस्तमल कस्त्रचन्द्र के नाम से फर्म स्थापित कर कपड़े का व्यापार प्रारम्भ किया। सम्बत् १९७२ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके हरतमलजी, कस्त्रचन्द्रजी और वेगराजजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोग भी मिलनसार और व्यापार कुशल व्यक्ति थे। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया। इस समय इस इस फर्म के मालिक सेठ कस्त्रचन्द्रजी के पुत्र बा॰ तोलारामजी हैं। आप उत्साही नवयुवक हैं। आपने भी गौरीपुर में अपनी एक ब्रांच खोलकर उसपर जूट का काम प्रारम्भ निया है। आपकी फर्म का बीकानेर स्टेट में अच्छा सम्मान है।

#### सेठ नेमीचंदजी सरदारमत्त पूंगत्तिया, नागपुर

इस परिवार का मूरू निवास बीकानेर हैं। इस परिवार के पूर्वंज सेठ दौछतरामजी पूङ्गिख्या के कनीरामजी, भेरोंदानजी, सुगनचंदजी तथा जवाहरमछजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से सेठ भेरोंदानजी उँट की सवारी से छगमग १०० वर्ष पूर्व नागपूर आये। थोड़े समय वाद आपके छोटे आई जवाहरमछजी भी नागपूर आ गये। आपके मझछे आता सुगनचन्दजी पूङ्गिख्या अमरावती में सेठ मोजीराम वछदेव की दुक्षन पर प्रधाम सुनीम थे। तथा वहाँ वजनदार पुरुष माने जाते थे। सेठ भेरोंदानजी संवत १९६० में

स्वर्गवासी हो गये। आपके हार्थों से व्यापार को तरकी मिली। आपके बढ़े श्राता सेठ कनीरामंत्री के लाभ-चन्दती नामक पुत्र हुए। इनका स्वर्गवास संवत् १९७२ में हो गया। लाभचन्दती पृत्रलिया के नेमीचन्दती तथा सरदारमलती नामक २ पुत्र हुए। इनमें नेपीचन्दती (सेठ जवाहरमलती के पुत्र) छोगमलती के नाम पर दत्तक गये। इनका स्वर्गवास संवत् १९७२ में हो गया।

सेठ सरदारमलजी पूंगलिया—आपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आपका धार्मिक कामों की ओर बहुत बढ़ा लक्ष है। आपने नागपुर स्थानक की विल्डिंग बनवाने में सहायता दी, तथा बहुत परिश्रम उठाया। यहाँ आपने कई साधुओं के चातुर्मास कराये। केसरबाई के ४७ दिनों के संथारे का व्यय उठाया मृद्धि ऋषिजी की दीक्षा का खरच उठाया, नामली में स्थानक जनवाया। स्थानीय मंदिर के कलका चढ़ा वाने में ५ हजार |रुपये दिये, इत्यादि कई धार्मिक काम किये। आप नागपुर के जैन समाज में नामांकित गृहस्थ हैं। आपके यहाँ नेमीचंद सरदारमल के नाम से सोना चांदी तथा सराफी व्यापार होता है।

#### सेठ केसरीमल पीरूदान पुंगलिया, चांदा

इस परिवार का मूळ निवास स्थान खारा (बीकानेर स्टेट) है। वहाँ से संवत् १९३५। ४० के छगमा गृह कुटुम्ब मिनासर (बीकानेर स्टेट) गया, तथा मिनासर से सेठ शिवजीरामजी के पुत्र छखमीचन्दजी-पुन्निख्या २० साळ की उमर में चांदा आये, तथा उन्होंने अमरचन्दजी अगरचन्दजी गोलेखा की दुकान पर १९६४ तक मुनीमात की, आप के ६ छोटे आता रावतमळ्जी, मेरूदानजी, मंगळचन्दजी, केशारीमळ्जी, प्रमचन्दजी तथा पीरूदानजी नाम के और थे, इन भाइयों में से भेरोंदानजी केशारीमळ जी तथा प्रमचन्दजी के कोई संतान नहीं हैं। सेठ ळखमीचन्दजी प्रक्रिया मुनीमी करते रहे, तथा भेरूदानजी ने व्यापार ग्रुरू किया। आप के बाद केसरीमळ्जी तथा पीरूमळ्जी काम काज चळाते रहे। संवत् १९६४ में छखमीचन्दजी ने अपना घरू चांदी सेतन का व्यवसाय ग्रुरू किया। संवत् १९८९ में इन्का शरीरावसान हुआ।

सेठ रावतमल्ली पुङ्गलिया के हमीरमल्ली तथा राजमल्ली नामक र पुत्र हुए तथा हमीरमल्ली के केवलवन्दली तथा खेमचन्दली नामक पुत्र हुए। इनमें सेठ राजमल्ली, पीरूदानली के नाम पर तथा केवलचंदली, लखमीचन्दली के नाम पर दत्तक गये। पुड़िलया मंगलचंदली का शारीरान्त संवत् १९७८. में हुआ। इनके रे पुत्र हुए दीपचन्दली मूलचन्दली तथा नेमीचन्दली। इन आताओं के यहाँ दीपचन्द पुड़िल्या के नाम से चांदा में चांदी सोना व सराफी ब्यापार होता है।

सेठ राजमलजी पूँगिलिया—अपका जनम संवत् १९४९ के मे हुआ, आपने अपने न्यापार की उन्नति के साथ २ कृषि तथा मालगुनारी के काम को बदाया आपके पास इस समय ४ गाँवों की जमीदारी है। आप चांदा के न्यापारिक समाज में अच्छी इन्जत रखते हैं संवन् १९३० से आप चांदा म्युनिसिपैलिटी के मेम्बर निवाचित हुए हैं, सार्वजनिक और लोकहित के कामों ने आप सहायता देते रहते हैं। आपके मन्नालालजी, चुन्नीलालजी, उत्तमचन्दजी, रेखचन्दजी तथा गुलावचन्द नामक ५ पुत्र हैं जिनमें मन्नालालजी की वय २० साल की है।

# बैंगानी

वैगानी परिवार की उत्पत्ति—कहा जाता है कि जैतपुर के चौहांन राजा जैतिसहजो के पुत्र वंगदेव अभे हो गये थे। इनको जैनाचार्व्य से स्वास्थ छाम हुआ। इससे उन्होंने आवक बत भारण कर जैन धर्म अंगीकार किया। इन्हीं बुंगदेव की संतानें बैंगानी कहलाई ।

#### वैंगानी परिवार लाइन

इस परिवार वाले सजानों का पूर्व निवास स्थान बीदासर था वहाँ से सेठ जीतमल्जी किसी वश लाइन् नामक स्थान पर आकर बसे । जिस समय आप यहाँ आये थे आपकी बहुत साधारण स्थिति थी। आपके केसरीचन्दजी और कातूरचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ केसरीचन्दजी के तीन पुत्र हुए उनके नाम सेठ जीवनमल्जी, इन्द्रचन्दजी और बालचन्दजी हैं। सेठ वालचन्दजी सुजानगढ़वासी सेठ गिरधारीमलजी के पुत्र सेठ छोगमलजी के यहाँ दत्तक चले गये। सुजानगढ़ में आपका अच्छा सम्मान है आपके आनकरणजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ जीवनमलजी—सेठ जीवनमलजी ने सम्बत् १९५७ में कलकत्तां जाकर अपनी कम सेठ जीवन-मल चन्दनमल के नाम से स्थापित की और इस पर जूट का काम प्रारंग किया गया। आपकी बुद्धिमानी और होशियारी से इस ज्यापार में सफलता मिली यहाँ तक कि आपने लाखों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। कलकरों के जूट के ज्यवसाहयों में आपका आसन बहुत ऊँचा था। वहाँ के ज्यापारी लोग कहा करते थे। "आज तो ये भाव है और कल का भाव जीवनमल के हाथ है" ज्यापार के अतिरिक्त आपका ध्यान दूसरे कामों की ओर भी बहुत रहा। आपके कार्यों से प्रसन्त होकर जोधपुर नरेश महाराजा सुमेरिसिंहजी ने आपको मय आल ओलाद पैरों में सौना पहिनने का अधिकार बखरा। इसके अतिरिक्त आपको और आपके पुत्रों को जोधपुर की कस्टम की माफी का परवाना भी मिला। इतना ही नहीं दरबार की ओर से पोलकी, छड़ी और कोर्ट में हाजिर न होने का सन्मान भी आपको मिला था। आपका स्वर्गवास सम्बत् १९७४ में जयपुर में हुआ। जिस दिन आपका स्वर्गवास हुआ उस दिल कलकत्ते के जूट के बाजार में आपके प्रति शोक प्रकट करने के लिये हेडताल मनाई गई थी। आपके पुत्र चन्दनमलजी, जबरीमलजी, हाथीमलजी, मोतीलालजी और स्रजमलजी हुए। सेठ मोतीलालजी का स्वर्गवास हो गया उनके पुत्र हुत्तमानमलजी विद्यमान हैं।

सेठ चन्दनमलजी—आपका जन्म सवत् १९३३ में हुआ आप व्यापार कुशल पुरुष है आपके छः पुत्र हैं जिनके नाम आसकरणजी, नवरतनमलजी, चम्पालालजी, पुनमचन्दजी, कानमलजी और गुलावचन्दजी हैं। इनमें से आसकरणजी सुजानगढ़ निवासी सेठ बालचन्दजी के यहां दत्तक गये हैं।

सेठ जबरीमलजी—आपका जना सम्बंत् १९३६ में हुआ। आपका ध्वान विशेष कर धार्मि कता की ओर रहा आपका स्वर्गवास सम्बत् १९९० में हो गया। आपके सागरमळजी नामक एक पुत्र हैं। बाबू सागरमळजी देशभक्त हैं।

सेठ हाथीमजजी -आप बचान से ही बडें कुशाप्र बुद्धि के सज्जन रहे। इस फर्म के व्यापार

में आपका बहुत बड़ा हाथ है। आपका हृदय वायदे के व्यापार के लिये बहुत खुला हुआ है। हजारों वालों रुपयों की हार जीत करना आपके लिये बांयें हाथ का खेल है। जिस समय आपकी खरीदी और विकवाली शुरू होती है उस समय प्रायः सारे बाजार की निगाहें आपकी ओर रहती हैं, यहां तक कि आपके कारण बाजार में कई बार बड़ी २ घटा बढ़ी हो जाती है आपके इस समय जसकरणजी नामक एक पुत्र है।

सेठ सूरजमलजी—आप मिळनसार और खुशमिजाज सज्जन हैं। आपको मकान बनाने का बहुत शौक है। आपने अपने दिजाइन द्वारा एक सुन्दर हवेळी का निर्माण करवाया है। यह दिजाइन अच्छे २ इझीनियरों के दिजाइन का मुकावला करने में समर्थ हो सकता है। आपके रणजीतसिंह, धनपतिसंह और मोहनसिंह नामक तीन पुत्र हैं।

# **चंडालिया**

## जयकरग्रदासजी चएड।लिया का परिवार, सरदाग्शहर

इस परिवार वालों का पहले निवास स्थान सवाई (सरदार शहर से ३ मील) नामक स्थान था। मगर जब से सरदार शहर बधा उसी समय से इस परिवार के प्रथम व्यक्ति सेठ जयकरनदासजी यहां आये। इनके तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से सेठ उम्मेदमल्जी सेठ जीतमल्जी और सेठ इन्द्रचंद जी थे। इनमें से पथम एवम् नृतीय दोनों सज्जनों ने मिलकर कलकत्ता में अपनी फर्म स्थापित की। तथा कपदे का व्यापार प्रारम्भ किया। आप लोगों को इसमें अच्छी सफलता प्राप्त हुई। सेठ उम्मेदमल जी धार्मिक व्यक्ति थे। आपका प्रायः सारा समय धार्मिक कारयों ही में खर्च होता था। सेठ इन्द्रचन्द्र जी इस खानदान में बदे प्रतिभा सम्पन्न और प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने यहां की पंच पंचायती में कई नये कानून बनाये जो अभी भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। आपने एक शनीश्चरजी का मन्दिर तथा खुवा भी बनवाया। सरदारशहर के बसाने में आपने बहुत कोशिश की। लिखना यह कि है आप उस समय के नामांकित व्यक्ति थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९४३ में होगया।

सेट उम्मेदमळती के तीन पुत्र हुए जिनके नाम सेट कोड़ामळती सेट छोगमळती भौर सेट पोकरमळती हैं। तथा सेट इन्द्रचन्द्रजी के पुत्र सेट शोभाचन्द्रजी चंडाळिया थे। इस समय आप छोगों का ज्यापार कळकता में मेससं शोभाचन्द्र कोड़ामळ के नाम से होता था। संवत् १९७२ में फिर भाई २ अळग होगये। और अपना अपना ज्यापार स्वतंत्र । रूप से करने छगे। सेट कोड़ामळती तथा छोगमळती यहां के मुसिद्ध ज्यक्ति हुए। आप छोगों ने ज्यापार में भी अच्छी सफळता प्राप्त की। सेट शोभाचंद्रजी भी अपने पिताजी की भांति बड़े नामांकित ज्यक्ति हुए। आपका यहां की पंच पंचायती में बहुत भाग रहा। आपका सारा जीवन एक प्रकार से पिळळक सेवाओं ही में ज्यतीत - हुआ। आप तीनों भाइयों का स्वर्गवास होगया। सेट पोकरमळजी इस समय विद्यमान है आपकी अवस्था इस समय ७७ वर्ष के करीब है। अपने भाइयों से अळग होते ही आपने कळकत्ता में अपने पुत्रों के नाम से फर्म स्थापित करदी थी। जिस पर आज कपड़े का ज्यापार हो रहा है।

# स्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



श्री जसकरणजी चयदालिया, सर्दन्रारशहर.



सेठ पोकरमलजो चगडाबिया ( ेेठ तुग ), सरटारयहर. बाबू गय्पतरायजो चगडाबिया, ( खड़े दुग न॰ १).



# श्रोसवाल जाति का इतिहास 📺



सेठ खूबचंदजी चरडालिया, सरदारशहर.



क्कुं॰ भँवरलालजी स्रग्रहालिया, सरदारशहर्.



कुँ० पूनमचंदजी चएडालिया, सरदारशहर.



कुँ॰ ऋद्धकरणजो चण्डालिया, सरदारशहर.

सेठ कोड़ामलजी के मूलचन्दजी नामक पुत्र हुए। मगर उनका स्वर्गवास होगया। वर्तमान में सेठ मुलचन्दजी के पुत्र मिलापचन्दजी, धनराजजी और मंगलचन्दजी हैं। सेठ छोगमलजी के पुत्र सेढ़मल जी, नेमचन्दजी, हुलासमलजी और जयचन्दलालजी हैं। सेठ पोकरमलजी के तीन पुत्र है जिनके नाम क्रमशा बा॰ गणपंतरायजी, जवरोमलजी और रामलालजी हैं। आप तीनों ही माई सज्जन एवं मिलनसार ब्यक्ति हैं। और आजकल आप ही लोग अपनी फर्म का संचालन करते हैं। आपकी फर्म कलकता के मनोहरदास कटला में कपदे का व्यापार करती है। सेठ शोमाचन्दजी के पुत्र सेठ कालहामजी है। आपका यहाँ की पच पंचायती में बहुत हाथ है। आप समसदार एवं बुद्धिमान ब्यक्ति हैं। आप बहां के म्युनिसिपल मेम्बर हैं। आपके चार पुत्र हैं जिनका नाम कम से सुमेरमलजी, मोतीलालजी, प्रमचंद जी और होपचन्दजी हैं।

#### सेठ शिवजीराम खुवचंद चंडालिया, सरदाग्शहर

यों तो इस परिवार वार्लों का मूळ निवास स्थान किशनंगढ़ नामंक स्थान है मगर कई वर्ष पूर्व वहाँ से चळ कर सवाई होते हुए यहाँ आये अतएव यहाँ सवाई वार्लों के नाम से प्रसिद्ध हैं। यहाँ आये आपको करीब ९५ वर्ष हुए। यहाँ आने वार्ले सज्जन सेठ गंगारामजी चण्डालिया थें। आपके चार पुत्र हुए सेठ दुर्जनदासजी, सेठ गुळावचन्दजी, सेठ आसकरनजी और सेठ काळ्रामजी। आप चारों ही भाई अपना अलग २ ज्यापार करने छगे। वर्तमान इनिहास सेठ काळ्रामजी के बंश का है।

सेठ काउद्रामनी ने कठकता जाका नौकरी की । आपके संवद् १९१२ में शिवजीरामनी तथा संवद् १९२२ में गनराजनी नामक दो पुत्र हुए । दोनों ही भाइयों ने मिलकर संवद् १९४२ में कठकतें में अपनी फर्म स्थापित की । तथा कपढ़े का व्यापार शिरम्भ किया । इस व्यापार में आप लोगों के परिश्रम से अच्छा लाभ रहा । सेठ शिवजीरामनी बढ़े प्रतिभा सम्पन्न और व्यापार चतुर थे । आपकी सलाह बढ़ी वजनदार मानी जाती थी । आप साधु प्रकृति के महानुभाव थे । आपका स्वर्गवास संवद् १९८८ में होगया । आपके स्वर्गवास होने के कुछ ही दिन पश्चात इसी साल सेठ गज़राभनी इका भी स्वर्गवास होगया । आप दोनों माई अपनी मौजूदावस्था ही में अलग २ होगये थे । सेठ शिवजीरामनी के कोई पुत्र न था । अतप्व पाली के पास हिमावस नामक स्थान से बा० खूबचन्द्रनी को दक्त लिया गया ।

बा॰ खूबचन्द्रजी बद्दे मिलनसार, उदार एवस् सहृद्य भ्यक्ति हैं। व्यापार में भी आपका अच्छा ध्यान है। आजकल आपका ध्यापार संवत् १९७८ से ही बीकानेर के प्रसिद्ध सेठ भैरोंदानजी सेठिया के साझे में हो रहा है। जिस फर्म का नाम मेससँ खूबचन्द जुगराज पढता है इस नाम से कपढा तथा आदृत का न्यापार होता है। तथा मेससँ जुगराज रिधकरण के नाम से ६९ आर्मेनियम स्ट्रीट में जूट का न्यापार होता है। इसके अतिरिक्त खूबचन्द पूनमचन्द के नाम से बीकानेर में ऊन का व्यापार होता है। इसके अतिरिक्त खूबचन्द पूनमचन्द के नाम से बीकानेर में ऊन का व्यापार होता है। सेठ भैरोंदानजी सेठिया के नाम से जन के प्रेस में आपका साझा है-। जो बीकानेर में है-।

आपके इस समय तीन पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः भंवरलाल जी, प्नमचन्द जी और सिधकरन जी हैं। इनमें से भँवरलाल जी व्यापार कार्य्य करते हैं। शेष दोनों पढ़ते हैं।

#### सेठ जसकरन सुजानमल चएडालिया, सरदारशहर

इस परिवार के प्रथम व्यक्ति सेठ रायसिंहजी सवाई से यहाँ आकर बसे तथा साधारण दुकानदारी का काम प्रारम्भ किया। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम उदयचन्दजी और जैतरूपजी था। वर्तमान इतिहास जैतरूपजी के वंशजों का है। जैतरूपजी के चार पुत्र सेठ करतूरचन्दजी, ताराचन्द जी, छतमल्जी और सूरजमल्जी हुए। आप सब भाई अलग २ होगये एवम् अपना अपना ज्यापार करने लगे। सेठ कस्तुरचन्दजी के मुकनचन्दजी नामक पुत्र हुए। आप सरदार शहर तथा कलकत्ता में व्यापार करते रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६० में होगया। आपके जुहारमल्जी एवम् जसकरमजी नामक दो पुत्र हुए। जुहारमल्जी का केवल १५ वर्ष की उस्र में स्वर्गवास होगया।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेठ जसकरनजी तथा आपके पुत्र छुं॰ सुजानमलजी हैं। इस फर्म की सारी उन्नति जसकरनजी ही के द्वारा हुई। आप पहले पहल संवत् १९६६ में कलकत्ता आये। यहां आकर आपने पहले रावतमल पन्नालाल बोरद के यहां सर्विस की। इसके परचात् आपका इसमें साझा होगया। फिर संवत् १९७७ की साल से आपने अपनी स्वतंत्र फर्म उपरोक्त नाम से छुरू की। और स्वदेशी कपदे का न्यापार प्रारम्म किया। परचात् संवत् १९८८ से आप सुजानमल चण्डालिया के नाम से न्यापार कर रहे हैं। आपकी गिद्दी कलक्ता में ३०। ३८ आर्मेनियम स्ट्रीट में है। तथा सेलिंग शाप नार्मल लोहिया लेन में है। आपके सुज्ञानमलजी नामक एक पुत्र हैं आप भी न्यापार में भाग लेते हैं। आप लोग प्रारम्भ से ही श्री जैन तेरा पन्थी संप्रदाय के अनुयायी हैं।

#### सेठ श्रानंदरूप कस्तूरचंद चंडालिया, जालना

इस खानदान के मालिक मूळ निवासी गैंठिया (जोधपुर स्टेट) के हैं । आप मन्दिर आम्नाय की मानने वाले सजन हैं। इस खानदान वाले करीब १५० वर्ष पहिले मारवाइ से दक्षिण में आये। तथा आंसाई खेड़ा नामक गाँव में रहे। इन आने वालों में सेठ स्थामदासजी, दुरगदासजी तथा उदयचन्दजी ये तीनों माई मुख्य थे। कुछ समय पश्चात् स्थामदासजी के परिवारवालों ने औरंगाबाद में और दुरगदास जी के परिवार वालों ने जालना में अपनी दुकानें खोलीं।

दुरगदासजी के पुत्र सेठ आनन्दरूपजी हुए। आप बड़े विद्वान और धर्मप्रेमी पुरुष थे। आपने अपने यहाँ सैकड़ों शास्त्रों का संप्रह किया जो अभी भी विद्यमान है। ग्रुगलाई स्टेट में आप बड़े नामी हुए सेठ आनन्दरूपजी का स्वर्गवास संवत् १९१५ के करीब हुआ। आपके पश्चात् आपके पुत्र कस्त्रचन्दजी बहुत प्रंत्यात हुए। निजाम स्टेट के अन्दर आपकी बहुत बड़ी हज्जत थी यहाँ तक कि बहुत दिनों तक केंद्वन्मेट की तरफ से आपके यहाँ सम्मान के लिये १२ जवान और एक हवलदार हमेशा २४ घंटा पहरा देते थे। आपकी तरफ से दान धर्म और परोपकार भी बहुत होता था। सेठ कस्त्रचन्दजी का संवत् १९३७ में स्वर्गवास हुआ। आपके कोई पुत्र न होने से केसरीचन्दजी ब्यावर से दत्तक लाये गये। इनका भी रवर्गवास सन् १९१९ में हुआ। इस समय आपके पुत्र केवलचन्दजी विद्यमान हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



श्री जसराजजी कठातिया, सुजानगढ़,



स्व॰ सेठ चांदमलजी भूतोदिया, लाडनूं.



स्व॰ सेठ-बालचन्द्रजी-कडीतिया, सुजानगरु.



तोलामलजी Sio चांदमलजी भूतोहिया, लाडनूं.

## कहोतियां

कठोतिया गौत्र की उत्पत्ति—कठोतिया गौत्र का मूळ गौत्र सोनी है . जिसका विवरण हम पहले दे चुके हैं। सोनी परिवार के सज्जन कठोति नामक ग्राम में वास करते थे और फिर वहीं से दूसरे गाँवों में गये। अत्वय कठोती से कठोतिया कहळाने छगे।

#### कठोतिया परिवार, सुजानगढ्

सेठ परसरामनी के पुत्र सेवारामनी, ताराचन्द्रनी और रतनचन्द्रनी संवत् १८७९ में लाइन् से सुजानगढ़ आये। जिस समय सुजानगढ़ बसा उस समय बीकानेर के तत्कालीन महाराजा रतनसिंहज़ी ने आपको शहर के बसाने वालों में आगेवान् समझकर बहुतसी जमीन मकानात एवम् दुकानें बनवाने के लिये नमीन फ्री प्रदान की। साथ ही कस्टम के आधे महसूल की माफी का परवाना मय खासरूके के प्रदान किया। रतनचन्द्रजी का परिवार वापस लाइन् चला गया। वाराचन्द्रजी के कोई सन्तान न थी। वर्तमान परिवार सेठ सेवारामजी के दूसरे पुत्र पदमचन्द्रजी का है। सेठ पदमचन्द्रजी के बीजराजजी और प्रामलजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ बींजराजजी और प्सामलजी दोनों भाई बड़े न्यापारी होशियार तथा कष्ट सहन करने वाले परिश्रमी न्यक्ति थे। आपने संवत् १९८८ में बंगाल प्रान्त में जाकर बोड़ागाड़ी नामक स्थान पर अपनी फर्म स्थापित की। इसके बाद आपने घोड़ामारा, डोमार और कलकत्ता में भी अपनी फर्में खोलीं। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया।

आपके पश्चात् फर्म का कार्य सेठ बींजराज के पुत्र जेसराजजी और सेठ प्सालालजी के पुत्र बालचन्द्रजी ने सम्हाला । आप दोनों भाइयों के परिश्रम से भी फर्म की उन्नति हुई । सेठ बालचद्रजी की यहाँ बहुत अच्छी प्रतिष्ठा थी । आप प्रभावशाली व्यक्ति थे । आपका स्वर्गवास हो गया । आपके गणेशमलजी, प्रमचन्द्रजी , मोहनलालजी और नथमलजी नामक चार पुत्र हैं । जेसशाजजी के पुत्र का नाम लालचन्द्रजी हैं । आप स्व लोग मिलनसार और उत्साही सज्जन हैं । आप लोग भी व्यापार का संचालन करते हैं । आप लोग श्वेतान्वर तेरापंथी सम्प्रदाय के अनुयायी हैं । आपको बींकानेर दरवार की ओर से छडी, चपरास और कैफियत की इन्जत प्राप्त है । सेठ जेसराजदी स्थानीय स्युनिसिपेलडी के बायस प्रेसिटेण्ट हैं । तथा मोहनलालजी आनरेरी मजिस्ट्रेट हैं । वर्तमान में आपका व्यापार, दोमार, हर्ल्सबाड़ी, फारविसर्गंज, सिराजगंज और कलकत्ता में जूद, बैंकिंग और कमीशन का होता है । प्रायः सभी स्थानों पर आपकी स्याई सम्पत्ति बनी हुई है ।

## मृतिड्यि

मूति हिया गीत की उत्पत्ति—ऐसा वहा जाता है कि संवत् १०७९ में जांगलदेश के सरसापष्टन नामक नगर में दुर्जनिसंह नामक एक राजा राज्य करता था। इसको भूतों के दर से मुक्त कर आचार्य श्री तरणप्रभस्ति ने जैन धर्मावलम्बी बनाया। इन्हीं भूत ताढ़िया से भूतेंदिया गीत्र की उत्पत्ति हुई।

#### सेठ गंगारामजी भूतोड़िया का परिवार, लाड़नं

इस परिवार के लोग बहुत समय से लाइन् में हो रहते हैं। इस परिवार में सेऽ गंगारामजी बड़े मशहूर व्यक्ति हुए। इन्होंने वर्ष मान (बङ्गाल) में जाइर अपनी फर्म स्थापित की थी। इनके तिलोक-चन्द्रजी, छोट्टलालजी और वींजराजजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोगों ने व्यापार में बहुत तरकी की। आप तीनों पीछे जाकर अलग २ हो गये, एवम् स्वतन्त्र व्यापार करने लगे।

सेठ तिलोकचन्दजी का परिवार—सेठ तिलोकचन्दं जी के दूसरे पुत्र सेठ हजारीमलजी बढ़े ज्यापार कुंशल न्यक्ति थे। आपने लाखों रूपयों की सम्पत्ति उपार्जित की। आप लाइन् की पंच पंचायती में आगे वान थे। आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके जयकरनजी और मालचन्दजी नामक दो 9त्र हैं। दोनों ही गूंगे और बहरे हैं। आपका वर्द्ध मान में गंगाराम तिलोकचन्द के नाम से न्यापार होता है। सेठ हजारीमलजी के भाई सेठ मोहनलालजी के परिवार के लोग इस समय वर्द्ध मान में तिलोकचन्द मोहनलाल और राजशाही में मोहनलाल जयचन्द के नाम से न्यापार कर रहे हैं।

सेठ छोटू लालजी का परिवार—आपके चार पुत्र सेठ हरकचन्द्रजी, जहारमलजी, चांदमलजी और शोभाचंद्रजी हुए। सेठ जहारमलजी बड़े ज्यापार कुशल ज्यक्ति थे। आपने कलकत्ता में मेसर्स छोटूलंल जहारमलजे के नाम से फर्म स्थापित की। आपका संवत् १९८८ में स्वर्गवास हो गया। आपके स्रजमलजी और कुन्द्रनमलजी नामक दो पुत्र हुए। आप दोनों भाई अलग अलग रूप से ज्यापार करने लगे। सेठ स्रजमलजी उपरोक्त फर्म के नाम से ज्यापार करते है। आप धार्मिक ज्यक्ति हैं। आपके इस समय प्रमचन्द्रजी, बुध-मलजी और लालचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। आप तीनों भाई मिलनसार हैं। प्रथम दो ज्यापार संचालन करते हैं। तीसरे पढ़ते हैं। इस फर्म का आफिस ३९ क्लाईव स्ट्रीट में है। इस पर ज्याज वैंकिंग और जूट बेलिंग का ज्यापार होता है।

सेठ चांदमछनी ने मेसर्स छोट्टछाछ चांदमछ के नाम से कछकत्ता में फर्म स्थापित की। इसमें आपने अच्छा छाभ उठाया। आपका स्वास्थ्य खराब रहने से यह फर्म उठा दी गई। आप बढ़े ज्यागर चतुर और बुद्धिमान सज्जन थे। आपका स्वर्गवास हो गया। शेष जीवनमछनी और धनराजी इस समय विद्यमान हैं। आप दोनों भाई उत्साही और मिछनसार ज्यक्ति हैं। इस समय आपकी फर्म मेसर्स गंगाराम छोट्टछाछ के नाम से वर्द्धमान में ज्याज, हुंडी चिट्ठी और जमींदारी का काम कर रही है। आपकी ओर से छाड़नुं की गौशाला में ४१००) प्रदान किये गये है। तथा एक धर्मशाला बनी हुई है। वर्द्धमान-में २०० वर्षों से आपकी फर्म स्थापित है।

## कांसर्हिया

सेठ संतोषचंद रिखनदास कांसटिया, भोपाल

इस खानदान के पूर्वं ज सेठ ऋषभदासंजी कांसटिया मेड्ते में नित्रास करते थे। आप गरीठ हाते हुए आ़स्टा (भोपाल स्टेट) आये और यहाँ १०-१ र साल रहकर फिर भोपाल में आपने अपना स्थाई निवास बनाया। आपका संवत् १९१६ में शरीगवसान हुआ, इसी साल मार्गशीर्ष बदी २ को आपके पुत्र गोदीदासजी का जन्म हुआ।

सेठ गोहोदासजीं कासिटिया— आपकी दिन चर्च्या का विशेषभाग धार्मिक विषय की चर्चा, प्रति
क्रमण व सामयिक करने में ब्यतीत होता था। सम्पत्तिशाली होते हुए भी प्रतिदिन अपनी विरादरी के
वहां को आप धार्मिक शिक्षा देते थे, नियम पूर्वक प्रतिवर्ष आप जैन तीथों की यात्रा (करने जाते थे।
संवत् १९७९ में आपने एक उपाश्रय की लागत के २२०१) देकर उसे श्रीसंघ के अपण किया। सं०: १९८६
में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती मिश्रीबाई के स्वर्गवास के समय आपने ५ हजार २० ग्रुम कार्यों में लगाने के
निमित्त निकाले। आप मक्षी तीर्थ के सभासद् और खेताम्बर जैन पाठशाला के प्रेमिडेण्ट थे, - आपकी धार्मिः
कता, न्यायशीलता और प्रामाणिकता के कारण ओसवाल समाज व अन्य समाजों में आपका अच्छा
सम्मान था। इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन विताते हुए आप संवत् १९८६ की वैशाल सुदी ५-को
स्वर्गवासी इए। आपकी मोजूदगी में आपके पुत्र कमीचन्दजी कांस्टिया ने १० हजार रूपयों का दान
ग्रुभ कार्यों के लिये किया।

सेंठ अमीचन्दजी कासिटमा—आपका जन्म संवत् १९३७ में हुआ। आपका बाल्य और यौवन काल पिताजी की देखरेख में गुजरा, अतः आपकी भी धार्मिक कामों की अच्छी रुचि है स्थानीय श्वेताम्बर जैन पाटशाला में आपकी ओर से एक धर्माध्यापक रहते हैं। आप ओसवाल समाज के सम्मानीय गृहस्थ एवम् भोपाल के प्रतिष्ठि व्यापारी हैं, आपकी फर्म पर "संतोपचन्द रिखबदास कांसिटिया" के नाम से साहुदारी लेन-रेन, हुंडी चिट्टी, रहन वे सराफी व्यापार होता है।

## समद्भिषा

स्मदिवा गीत्र की ठरपति—समदिवा गीत्र की उराति क सम्बन्ध म महाजन वहा मुक्तवस्था में लिखा है कि पदमावती नगर के समीप सोदा राजपूर समंदसी अपने आठ पुत्रों सहित बढ़ी गरीबी हालत में रहता था। जैनाचार्य श्रीजिनवस्थम सूरिजी के उपदेश से वह आर्मिक जीवन बिताने लगा। समंदसी को सेठ अनासा पोरवाल ने अपना सहधर्मी समझकर व्यापार में अपना भागीदार बनाया, तथा इनके आठों पुत्रों को व्यापार के लिए समुद्र पार मेजा। इन्होंने मोक्तिक, विद्रुम, अम्बर आदि के व्यापार में असंख्यात दृष्य उपार्जित किया। समंदसी की संतान होने और समुद्र यात्रा करने से इनके वंशज समदिया कहलाये। इस प्रकार समदिख्या गीत्र प्रसिद्ध हुआ।

### समदाङ्गा मेहता सुकनमलजी मोहनम्लजी का खानदान, जोधषुर

्रहस परिवार के पूर्वंज समदोजी के पौत्र कोजूरामजी, जब राव जोधाजी ने जोधपुर बसाया, तब जोधपुर आये। इनको होशियार समझकर राव जोधाजी ने अपना दीवान वनाया। इनके प्रपौत्र मेहता समस्था को राव मालदेवजी अपने साथ गुजरात ले गये थे। इनका पुत्र अकबर के साथ वाली लड़ाई में मारा

गया । इनके पौत्र भगवानदासकी, महाराजा जसवंतिसहिजी के साथ कावुल गये थे। भगवानदासकी के पौत्र गोकुलदासजी ने महाराजा अजीतिसहिजी की विखे के समय बहुत सेवा की। अतः इनको सांगासनी नामक आम जागीरी में मिला। संवत् १७६९ में इनको महाराजा अजीतिसहिजी से दीवानगी का सम्मान इनायत हुआ। पुनः इन्होंने महाराजा अभयसिहजी के समय में संवत् १७८१ में दीवानगी का कार्य किया। इनके प्रपौत्र खेमकरणजी मेदते के कोतवाल थे और महाराजा विजयसिहजी के साथ नागोर के घेरे में सिमलित थे। इनके पुत्र मेहता मूलचंदजी तथा मीठालालजी महाराजा भीवसिहजी तथा मानसिहजी के समय में मारवाद में लम्बे समय तक कई परगनों के हाकिम तथा कोतवाल रहे। आप दोनों बंधुओं को सरकार ने बरसीद देकर सम्मानित किया था।

मेहता मूळचन्दजी के पुत्र भोतीचन्दजी तथा पौत्र रामकरणजी हुए। मेहता रामकरणजी भी हुकूमातें करते रहे। इनके कानमळजी तथा चांदमळजी नामक २ पुत्र हुए। कानमळजी को एक हार क्पयां साळ वरसींद मिळती थी। मेहता चांदमळजी के बढ़े पुत्र मानमळजी संवत् १९०२ में मेहते के कोतवाळ हुए। इनके छोटे आता जवाहरमळजी थे। मेहता जवाहरयळजी के सुकनमळजी तथा मोहनमळजी नामक २ पुत्र हैं। इनमें मेहता सुकनमळजी, मेहता मानमळजी के नाम पर दत्तक गये हैं। मेहता सुकनमळजी के पुत्र सोहनमळजी बी० ए० एळ० एळ० वी० में पढ़ रहे हैं।

#### सेठ भेरुवच्जी समदरिया का परिवार, मद्रास

( सुखलालजी, बहादुरमलजी क।नमलजी समदरिया )

इस खानदान के मालिक ओसवाल जाति के समन्दरिया गौत्रीय श्वेतास्वर जैन समाज के मन्दिर आस्त्राय को मानने वाले सजन हैं। इस परिवार का मूल निवासास्थान नागौर का है। इस खानदान में भेरूतक्षजी समन्दरिया हुए। आप अपने जीवनकाल में नागौर में ही रहे, आप नागौर में बढ़े धर्मात्मा पुरुष हो गये हैं। आपका जन्म संवत् १८९२ का था तथा स्त्रगैवास संवत् १९४३ में हुआ।

अपके तीन हुए जिनके नाम क्रम से श्री सुखलालजी, बहादुरमलजी तथा कानमलजी हैं। श्री युत सुखलालजी का जन्म सम्बत् १९३३ में हुआ। आप बढ़े प्रतिभाशाली और बुढ़िमान पुरुष हैं। आप संवत् १९४८ में मद्रास आये और यहाँ आकर आपने अपनी बद्धिंग की एक फर्म स्थापित की। आपकी दुर्सिमानी और दूरदिशिदा से आपकी फर्म खूब तरकों करती गई यहाँ तक कि इस समय यहाँ की नामी फर्मों में से यह एक है। श्री सुखलालजी समन्दिरया अपनी जाति की विधवाओं को प्रतिमास बहुत सा रुपया सहायतार्थ देते हैं। मद्रास साहुकार पेठ के मन्दिर की प्रतिष्ठा आपने बहुत उद्योग से पैसा एकन्नित कर करवाई। एवं आपने भी उसमें काफी द्रव्य प्रदान किया है। मद्रास की दादावादी जो पहले एक जन्नल के रूप मे थी, आपके ही प्रयक्ष से वह अब बहुत ही रमणीक हो गई है। आपने अपने पास से त्या होगों से इक्टा करके करीब साठ सत्तर हजार रुपया इसमें लगाया। सार्वजनिक तथा धार्मिक कामों में आप बहुत दिखनस्पी से भाग लेते हैं। पंचायती तथा जैन भाइयों के झगड़ों को निपटाने में आप अपने समय का बहुत सा भाग देते हैं। आपके इस समय नौ पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः इँगहचंदजी

## श्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेट गौदीटासजी कींसिटिया, भोपाल.



सेठ सुसलालजी समद्रिया, मदास.



सेठ वहादुरमलजी समदरिया, मदास.



श्री ह्गरलालजी समदरिया, मदास.

जीवनचन्दजी, मद्तचन्दजी, केवलचन्दजी, सर्वरूपचन्दजी, लालचन्दजी, मोतीचन्दजी, पदमचन्दजी तथा प्रेमचन्दजी हैं।

श्रीयुत बहादुरमलजी का जन्म संवत् १९३४ में हुआ। आप संवत् १९५१ में मदास आये और अपने बढ़े भाई सुखलालजी के साथ २ व्यवसाय करने लगे आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम सागरमलजी तथा समरथमलजी हैं।

श्री कानमलजी का जनम संवत् १९४१ में हुआ। आप संवत् १९५५ में मद्रास आये। आपके इस समय चार पुत्र हैं जिनके नाम सरदारमलजी, लक्ष्मोमलजी, कृपाचन्दजी और प्रकाशमलजी हैं। इस समय आप तीनों भाइयों की स्वतंत्र तीन हुकाने मद्रास में हैं। आप तीनों भाइयों की तरफ

से नागीर स्टेशन पर एक धर्मशाला बनी है। इसी के अन्दर एक मंदिर भी बनवाया गया है।

#### भ्रुनीम भंवरलालजी समदिरया मेहता, उज्जैन

इस परिवार के सजानों का मूल निवासस्थान मेडता (जोधपुर) का था। वहीं से सेठ मेहकरन जी अपने पुत्र शिवकरनज़ी और पूसकरनज़ी के साथ उज्जैन आये। यहाँ आपने दस्तकारी का काम प्रारंभ किया। शिवकरनज़ी के कोई सतान नहीं हुईं। पूसकरनज़ी के करत्र्यन्द्ज़ी और उनके सीतारामज़ी धूलचन्द्ज़ी घेवरमल्ज़ी और रतनलालज़ी नामक चार पुत्र हुए।

सीतारामजी बढ़े समझदार वयोद्युद्ध पुरुष हैं। आजकल आप मजालाल भागीरथ की उज्जैन फर्म पर केशियर हैं शेव तीनों माई इन्दौर ही में क्योपार करते है। सीतारामजी के पाँच पुत्र हैं जिनके नाम क्रमश मंबरलालजी, पत्नालालजी, हीरालालजी, माणकलालजी और चांदमलजी हैं। भैंवरलालजी, रा॰ व॰ सेठ तिलोकचन्द कल्याणमल की उज्जैन वाली फर्म पर मुनीम हैं आपके नरेन्द्रकुमार्रासेहजी नामक एक पुत्र हैं।

## सांहेड

#### श्री कनीरामजी खांटेडू का परिवार वगड़ी

#### (सेठ सागरमल चुन्नीलाल ट्रिवल्ख्र)

इस परिवार के मालिकों का मूल निवासस्थान बगड़ी (मारवाड़) का है। आप बनेताम्बर जैन समाज के मन्दिर आम्नाय को मानने वाले खांटेड़ गौत्रीय सन्जन हैं। इस परिवार में श्री कनीरामजी हुए जिनके दो पुत्र मगनीरामजी तथा माणिकचन्द्रजी हुए। सेठ मगनीरामजी के दो पुत्र हुए जिनके नाम श्रीयुत इंसराजनी और मुखतानमळ्जी था। सेठ हंसराजजी खांटेड—आपका जन्म संवत् १९१० में हुआ । आप बड़े बुद्धिमान तथा व्यापार कुशल पुरुष थे। आप मारवाड़ से जालना (निजाम) गये। इस मुसाफिरी में आपको बगड़ी से अजमेर सक पैदंछ रास्ते से आना पड़ा था। थोड़े दिन जालने में रहकर आप महास आये। और यहाँ आकर पछा- वरम् में वेंकिंग की दुकान स्थापित की। तदनन्तर आपने प्रविक्ष में अपनी फर्म स्थापित की। संवत् १९४० में आपने अपने छोटे आता मुल्तानमलजी को भी बुला लिया। आपकी बुद्धिमानी और दूरदिशता से आपकी फर्मों को बहुत शीव्रता से तरकी मिलती गई। कुछ समय पश्चात आप अपने भाई मुल्तानमल जी और बड़े पुत्र सागरमलजी के जिम्मे न्यापार का काम छोड़का देश चले गये और धर्म ध्यान में अपना समय व्यतीत करते हुए आप संवत् १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे भाई मुल्तानमलजी का स्वर्ग वास संवत् १९६५ में हुआ। दोनों भाइयों की मृत्यु हो जाने पर आपकी फर्में अलग २ हो गई। सेठ इंसराजजी के चार पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सागरमलजी, गुलावचन्दजी, गणेशमलजी तथा चुन्नीलालजी हैं।

सेठ सागरमजां खांटेड—आपका जन्म संवत् १९६२ में हुआ। आप बढ़े योग्य, सजान, व्यापारकुंशल तथा उदार पुरुष हैं। आपके हाथों से इस फर्म को बहुत तरकी मिली संवत् १९५९ में आपने और मुख्तानमल्जी ने ट्रिवल्लर में अपनी फर्म का स्थापन किया। जिसमें आपको खूब सफलता मिली। श्री सागरमल्जी का भी राज्य दरवार में बहुत अच्छा मान है। आप ट्रिवल्लर लोकल बोर्ड के पाँच सालों तक मेम्बर रहे। इसी प्रकार चिंगनपेठ सेशनकोर्ट के आप जूरी भी रहे। सवत् १९६९ से संवत् १९८० तक आपके भाई आपसे अलग २ हुए। सेठ सागरमल्जी के कोई सन्तान न होने से आपने अपने छोटे भाई चुन्नीलाल्जी को अपने नाम पर दत्तक ले लिया। श्री चुन्नीलाल्जी का जन्म संवत् १९६१ की फाल्गुन शुक्क तृतीया को हुआ। आप बढ़े सज्जन, उदार, व्यापारकुशल तथा सुघरे हुए विचारों के सजान हैं। ट्रिवल्लर की पढ़िलक और राजदरबार में आपको बहुत अच्छा सम्मान प्राप्त हैं। आप यहाँ पर ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं और आपको फर्ट कास के अधिकार प्राप्त हैं। इसी प्रकार यहाँ के कुनों, सभाओं और सोसायिटयों में आप बढ़ी दिलचरगी से भाग लेते हैं। आपके एक पुत्र हैं जिनका नाम श्री नवरतनमल्जी है।

इस परिवार की दान धर्म और सार्वजनिक कार्यों की ओर भी अच्छी रुचि रही है। सबसे प्रथम संवत् १९६१ में श्री हंसराजजी के हार्यों से बगड़ी के मिन्दर की प्रतिष्ठा हुई और आपकी तरफ से उस पर ध्वजादण्ड चढ़ाया गया। संवत् १९६५ में सुप्रसिद्ध मुरहावा के प्राचीन मिन्दर के जीणोंद्धार करवा ने में भी बहुत सहायता दी, और उस पर ध्वजादण्ड चढ़ाया गया। इसी प्रकार करमावस और वारणा के मिन्दरों की प्रतिष्ठा भी आपके द्वारा हुई। इसी खानदान की तरफ से चण्डावक स्टेशन पर एक धर्मशाला भी बनाई गई है। श्री सागरमळ्जी अपने पिता की तरह ही दानश्चर और उदार व्यक्ति है। मदास के स्वेताम्बर जैन मंदिर की प्रतिष्ठा में आपने बहुत बड़ी रकम दान दी और उसपर ध्वजादण्ड भी आप ही की तरफ से चढ़ाया गया। इसी प्रकार विलावस (मारवाड़) के मिन्दर की प्रतिष्ठा में भी आपने बहुत बड़ी सहायता दी ओर ध्वजा दण्ड चढ़ाया। बगड़ी के जैन मिन्दरों के जीणोंद्धार में भी आपने दस हजार रुपये प्रदान किये और आपने करीब तीन वर्षों तक परिश्रम करके इस काम को पूरा किया। संवत् १९८४ के

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सेट सागरमलजी खांटेड (हसराज सागरमल) द्विचल्लूर,



सेठ चुन्नीलालजी खाटेड ( इंसराज सागरमक ) दिवल्लूर.



वैशाल सुदी ५ को इस मन्दिर की प्रतिष्ठा हुई जिसमें ध्वजादण्ड और कलश चढ़ाने में आपके पेंतीस हजार रूपये लर्च हुए। धर्म प्रेम ही की तरह आप हा विद्याप्रेम भी सराहनीय है। शिवपुरी चोर्डिंड, जोधपुर सरदार रकूल, ओशियां वोर्डिंग हाउस, ज्यावर जैन गुरुकुल इत्यादि संस्थाओं में आपने हजारों रुपयों की मदद पहुँचाई। आपने ओशियां गुरुकुल के १३५ छात्रों तथा उनके अध्यापकों को ५ हजार रुपये ज्यय करके श्री शहुंजयजी तथा आवृजी की यात्रा कराई और स्वयं आप साथ गये। अपने जीवन में आपने अभी तक करीब डेड लाल रुपया दान धर्म में लर्च किया। बगडी के जैन समाज में यह खानदान बहुत ही अग्रमण्य और दानवीर है।

सेठ गुलावचन्दजी साटेड—आपका जन्म संवत् १९५१ में हुआ। आप भी वढे सज्जन उदार तथा नवीन विचारों के सज्जन हैं। आपके हृदय में देश-प्रेम बहुत हैं। आप ग्रुद्ध खादी के वस्त्र धारण करते हैं। आपकी दुकान कंजीवरम् (मद्रास) में हंसराज गुलावचंद खाटेड़ के नाम से बैंकिंग का व्यापार करती है तथा अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। आपके सात पुत्र है जिनके नाम अभैराजजी, सम्पतराजजी अमृतराजजी, सोहनराजजी, सुदर्शनमलजी, रणजीतमलजी, तथा पृथ्वीराजजी है।

श्रीयुत गणेशमलजी का जन्म संवत् १९५९ का है। आप भी बहे योग्य धर्मप्रेमी तथा अपटूडेट विचारों के सन्तन हैं। आपके सामाजिक विचार बहुत सुधरे हुए हैं। आपके दो पुत्र हैं जिनके नाम श्री मिट्ट लालजी तथा जवाहिरलालजी हैं। सेठ मुलतानमलजी के जसवंतराजजी नथा मानमलजी नामक दो पुत्र हुए आपका जन्म संवत् १९६५ में तथा संवद् १९५१ में हुआ। आप दोनों आताओं का कारवार अलग २ होता है। सेठ जसवन्तराजजी पुनमलि (मद्रास) में मुलतानमल जावंतराज के नाम से वैकिंग व्यापार करते हैं। आपके मांगीलालजी, विजयराजजी तथा मदनलालजी नामक तीन पुत्र है। इसी प्रकार सेठ मानमलजी खाटेड़ का पुनमलि में मुलतानमल मानमलके नाम से कारवार होता है आपके पारसमलजी, शांतिलालजी तथा नेमीचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। यह कुटुम्ब भी पुनमलि में अच्छा प्रतिस्थित माना जाता है।

#### सेठ लखभीचंद पूनमचंद खांटेड़, वाली (गोड़वाड़)

इस परिवार के पूर्वंज खांगड़ी जागीरदार के कामदार थे, वहाँ के ठाकुर से अनवन हो जाने के कारण इन्होंने संवद १९०५ के लगमग अपना निवास बाली में बनाया। यहां से सेठ मनरूपजी संवद १९३० में पूना गये, तथा यहाँ सर्विस की। वहाँ से आप मोरा वन्दर (बम्बई के पास) गये, तथा यहाँ दुकान की। जब बुटिश सरकार ने यहाँ आंगरे सरदार की मिष्क्रियत नीलाम की, उस समय आपने एक पारसी गृहस्थ की मदद से उसे खरीदा, इसमें आपको बहुत लाम हुआ। आपके छोटे भाई रूपजी भी ज्यापार में सहयोग देते थे। सेठ मनरूपजी के टेकचन्दजी तथा रूपजी के बुधमरूजी नामक पुत्र हुए। सेठ टेकचन्दजी नामाकित न्यक्ति हुए। आपने वाली में कुआ तथा अवाला बनवाया। आपके पुत्र पुनमचन्दजी तथा बुधमरूजी के पुत्र एक्मीचन्दजी हुए। सेठ टेकचन्दजी संवत् १९४८ में स्वर्गवासी हुए।

- सेठ पूनमचन्दजी तथा लच्मीचन्दजी आपने संवत् १९५२ में केसरियाजी का एक बड़ा संघ निकाला, इसमें आपने ६० हजार रुपये व्यय किये। संवत् १९५४ में मारवाड़ में अनाज महंगा हुआ, तब इन माइयों ने अनाज खरीद कर पौने मूल्य में गरीब जनता को बिक्री किया, इस सेवा के उपलक्ष्य में जोधपुर दरवार महाराजा सरदारसिहजी ने सिगेपाव, कड़ा, दुशाला आदि इनायत किया। इन बन्धुओं ने बहुत से कुए खुदवाये, आप बन्धु बाली के नामांकित व्यक्ति हुए। आपका खानदान यहाँ "सेठ" के नाम से पुकारा जाता है। आप दोनों बन्धु कमकाः संवत् १९७३ तथा १९७६ में स्वर्गवासी हुए। सेठ प्रमचन्दजी के पुखराजजी, भागचन्दजी, रतनचन्दजी तथा सन्तोषचन्दजी नामक चार पुत्र हुए तथा सेठ लखमीचन्दजी के कप्रचन्दजी, केसरीचन्दजी तथा बख्तावरचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें केसरीचन्दजी तथा भागन्दचजी स्वर्गवासी हो गये हैं। शेष सब विद्यमान हैं। आप बन्धुओं का "लखमीचन्द प्रमचन्द" के नाम से मोरा बन्दर में जमीदारी तथा बैकिंग का कारवार होता है। पूखराजजी मोरा बन्दर की न्युनिसिपल कमेटी के मेम्बर हैं तथा सन्तोषचन्दजी ने गत वर्ष बी० एस० सी० का इग्तिहान दिया है। आप गोड़वाड़ के प्रथम बी० एस० सी० है। यह परिवार गोड़वाड़ के ओसवाल समाज में नामांकित माना जाता है।

### मम्बङ्या

## मम्बद्या पारेवार, अजमर

हालांकि मम्बद्धा परिवार का आज अजमेर शहर में कुछ भी कारबार नहीं है, लेकिन उनके द्वारा बनाइ हुई लाखों रुपयों की लगत की हवेलियां, नोहरे, हजारों रुपयों की बनी हुई दादाबादों में छतिरयां इनके गत गौरव का पता दे रही है। संवत् १९३९ में लगभग उनका काम कमजोर हुआ, उसके पूर्व १२०-१२५ वर्षों से वे अजमेर शहर के नामी गरामी करोड़पति श्रीमन्त माने जाते थे। उनका बैकिंग व्यवहार अजमेर में मूलचन्द धनरूपमल के नाम से और बाहर अनोपचन्द मूलचन्द के नाम से चलता था। अजमेर, रतलाम, बदनोर, उज्जैन, छवड़ा, बम्बई कलकत्ता, टोंक, झालरापाटन, जयपुर, कोटा वगैरह स्थानों में आपकी दुकानें थीं। इस परिवार के आगमन, व्यवसाय के आरम्म, उन्नति व सार्वजनिक कामों का सिलिसिलेवार कुछ भी वृत्त मालूम नहीं होता है। कहा जाता है कि संवत् १८६५ में इनका आगमन अजमेर हुआ और मरहठा सरदारों व फोजों के साथ सम्बन्ध रखने से इनका अभ्यदय हुआ। मम्बह्या अनोपचन्दजी के पुत्र मूलचन्दजी के समय में व्यवसाय का आरम्भ होना माना जाता है। मूलचन्दजी के पुत्र धनरूपमलजी के समय में व्यवसाय का आरम्भ होना माना जाता है। मूलचन्दजी के पुत्र धनरूपमलजी के समय में इनके व्यापार और जाहोजलाली की बहुत उन्नति हुई। अजमेर की पूर्ण दादा जिनदत्तस्रिजी की समाधि दादाबाड़ी में इस परिवार की छतरियाँ बनी हुई हैं। अजमेर की धर्म संस्थाओं के प्रवन्ध का भार भी आप ही के जिन्मे था।

मम्बद्द्या धनरूपम्लजी के पुत्र बाघमलजी हुए और बाघमलजी के नाम पर राजमलजी दत्तक आये। राजमलजी और उनके पुत्र हिम्मतमलजी के समय में इनका काम कमजोर हुआ। हिम्मतमलजी

# ोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



बाबूं गोविन्दचंदजी सुचिन्ती, विहारशरीक्र.



वावू धन्नृलालजी सुचिन्ती, विहारशरीफ्र.



रायसाहब लच्मीचंदजी सुचिन्ती, बिहारशरोक्र.



वावू केशरीचंदजी सुचिन्ती, बिहारशरीफ़.

का विवाह यहाँ के लोडा परिवार-में हुआ था। राजमलजी तक कोटा अथवा (पारने में उनकी, १५:०) सालियाना की जागीर थी। मम्बह्या राजमलजी संवत् १९६० तक अजमेर रहे यहाँ से किशनगढ़ गये। राजमलजी का लगभग १० साल पूर्व शरीरावसान हुआ! हिम्मतमलजी के नाम-पर प्रतापमलजी दत्त के आये। इस समय इस परिवार के कोई अपित लीपा-बढ़ौद में निवास करते हैं, इनका वहाँ जागीरी का एक गाँव भी था, वह राजमलजी तक रहा। जब उनकी हवेलियां विकीं तब जबलपुर वालों ने व लोडों ने ली, आज भी भिन्न र व्यक्तियों के तावे में उनकी इमारतें व नोहरे उनके नामकी याद दिला रही हैं।

# सर्वती, सुविन्ती

सुचिन्ती गौत्र की उत्पत्ति—कहते हैं कि देहली के सोनीगरा चौहान राजा के पुत्र बोहित्थं-कुमार हो सांप ने इस लिया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। जब उसके शव को दाह संस्कार के लिये ले गये, तो राह में जैनाचार्य्य श्री वर्द्धमान स्रिजी अपने पांचसी शिष्यों के साथ तपस्या कर रहे थे। - आचार्य ने राजा की प्रार्थना से उसके कुमार को सचेत किया, इससे राजा ने जैन धर्म स्वीकार किया। इनके पुत्र को संबत् १०२६ में जैनाचार्य ने सचेत किया, इसलिये आगे चलकर उनके वंशज वाले सचेती या सुरिचती नाम से विक्यात हुए।

विहार का सचिन्ती परिवार

इस परिवार के लोगों का मूल निवासस्थान बीकानेर का है आप मन्द्रि आञ्चाय के उपासक है। इस परिवार में बाबू महतावचंद्जी हुए, आपके कोई सन्तान न होने से आपके नाम पर मनेर निवासी मालकरा गौत्रीय वाबू रतनचन्द्जी को दत्तक लिया गया। बाबू रतनचंद्जी के हीरानच्दजी और गोविन्दचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें वाबू गोविन्दचन्दजी बढ़े नामाञ्चित और प्रतापी; न्यक्ति हुए। आपके हार्यों में इस खानदान के न्यापार और जमोदारी की बहुत तरकी हुई, आपका धर्म प्रेम भी बहुत बढ़ा चढ़ा था। संवत् १९६५ की अगहन सुदी १४ को अपने मकान पर राज गिरी के केस के सम्बन्ध में गर्वाह देते र अचानक हार्टफेल से आपका देहान्त हो गया। आपके वाबू धन्न्लालजी; रा० सा॰ वाबू क्रक्मीचंद्जी और बाबू केशरीचंद्जी नामक तीनपुत्र हुए।

वा॰ धन नूलालजी आप हा अन्म संवत् १९४० में हुआ। आप श्री पांवापुरी, कुण्डलपुर, मुणावा विहार आदि स्थानों के श्रे॰ जैन मन्दिरों के मैनेजर हैं। पांवापुरी के जल मन्दिर का जीणोदिए और वहाँ के तालाव का पक्षोद्धार भी आप ही के समय में हुआ। इसके सिवाय पांवापुरी के गाँव मन्दिर का विस्तार अनेकानेक धमेशालाओं का निर्माण आप ही के समय में हुआ। आपके मैनेजर शिप में इस-दीर्थ की रोनक में बढ़ी दृद्धि हुई। आपके वाबू जवाहरलालजी और ज्ञानचन्दजी नामक दो पुत्र हैं। बाबू जवाहर लालजी के विमलचन्दजी और शान्तिचन्दजी नामक दो पुत्र हैं।

रा॰ सा॰ बाबू लच्मीचन्दनी - आपका जन्म सवत् १९४४ में हुआ। आप विहार के ऑनरेरी

मजिस्ट्रेट, लोकलबोर्ड के चेअरमेंन और डिस्ट्रीक्टबोर्ड के मेम्बर है। गवर्नमेण्ट से १९३० में आपको राय साहबं की उपाधि प्राप्त हुई। आपके इस समय छः पुत्र हैं। आपके प्रथम पुत्र बाबू इन्द्रचन्दजी बी० ए० बी० एक० हैं। आप यहां पर वकालात करते हैं। इनसे छोटे बाबू बिजयचन्दजी, श्रीचन्दजी प्रमचन्दजी और हरक-चन्दजी हैं। बाबू इन्द्रचन्दजी के दो पुत्र हैं। जिनमें बड़े का नांम रिखवचन्दजी हैं।

बाबू कश्रीचन्दजी—आपका जन्म संवत १०४६ में हुआ। आपके इस समय दो पुत्र हैं जिनके नाम क्रम से बाबू सीमा वन्दजी और कप्रचन्दजी है। बिहार शरीफ में यह परिवार बहुत प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित हैं। यहाँ पर आपकी बहुत बड़ी जमींदारी है।

#### सेठ गुलाबचन्द हीराचन्द सचेती, अजमेर

इस परिवार का मूल निवास स्थान मेड्ता (जोधपुर स्टेट) में है। इस परिवार के पूर्वंज सेठ जयचंद्जी तथा उनके पुत्र अभयराजजी और पौत्र लक्ष्मीचंद्जी वही निवास करते रहे। सेठ लक्ष्मीचंद् जी के रूपचंद्जी तथा वृद्धिचन्द्जी नामक २ पुत्र हुए। वहाँ से सेठ रूपचन्द्जी व्यापार के लिये अजमेर तथा वृद्धिचन्द् गवालियंर गये।

सेठ वृद्धिचन्दजी सचेती—आपकी योग्यता से प्रसन्त होकर गन्नालियर स्टेट ने आपको अपनी ट्रेसरी का खनांची बनाया। सन् १८५७ के गदर में आपने खनाने की ईमानदारी पूर्वक रक्षा की। संवत् १९१५ में आपने गन्नालियर से श्री सिद्धाचलजी का संघ निकाला। संवत् १९२४ में आपने खनांची के पद से इस्तीफा दिया। इस कार्य्य के साथ २ आप अपना साहुकारी ज्यापार भी करते थे। आपकी राज दरबार तथा ज्यापारिक वर्ग में अच्छी प्रतिष्ठा थी। आपने गनालियर मंदिर में संगमरमर के अष्ठापदजी व नंदेश्वरत्नी बनवाये, आपने फलोदी पार्श्वनाथ नामक प्रसिद्ध तीर्थ में मंदिर के चारों ओर विशाल परकोटा बनवाया। आपके नाम पर गुलाबचन्दजी सचेती उदयपुर से दत्तक लाये गये।

संठ गुलाबचन्दजी सचेती—आप अपने पिताजी के साथ तमाम धार्मिक कार्मों में सहयोग देते रहे। संवत् १९४३ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र सेठ हीराचन्दजी सचेती हुए।

सेठ हीराचन्दजी सचिती—आपके पिताजी ने संभवनाथजी व आदीश्वर के मंदिर का व दादावाड़ी वगेरा का प्रबंध भार अपने जपर लिया। तब से आप लोग इन संस्थाओं के कार्य्य को भली प्रकार संचालित कर रहे हैं। आप इस समय ओसवाल हाई स्कूल के प्रेसिडेंट हैं। इसके स्थापन में आपका उत्तम सह- योग रहा है। स्थानीय ओसव.ल औषघालय के भी आप प्रेसिडेंट हैं। इसके अलावा आप खे॰ जै॰ कान्फ्रेस के अजमेर मेरवाड़ा प्रान्त के सेकेटरी तथा स्टेंडिंग कमेटी के मेन्बर हैं। संवत् १९६४ में आपने अजमेर स्टेशन के सम्मुख एक सराय बनवाई है, इस समय आपके ५ पुत्र हैं जिनके नाम बाबू रतनचन्दजी अतनचन्दजी, दौलतचन्दजी, कुशलचन्दजी, और इन्द्रचन्दजी है। आप सब बंधु सुशील, विनम्र तथा अपने पिता के पूर्ण आझाधारक हैं। सचेनी रतनचन्दजी का जन्म संवत् १९६५ में हुआ। आप फर्म के वेद्विग ज्यापार को सहालते हैं। आपसे छोटे जतनचन्दजी का जन्म १९६९ में हुआ। आपने गत वर्ष अगरें से बी० कॉम की परीक्षा पास की है। बाबू रतनचन्दजी के नजरचन्द्र तथा इन्द्रचन्द्र नामक २ पुत्र हैं।

## श्रोसवाल जाति का इतिहास 🗪



भावू जवाहरतालजी सचेती, विहारशरीक.



सेठ इन्द्रचन्द्रजी सचेती, मोमासर.



वार्वे इन्द्रचन्टजी सचेती, B A.B.L., पृथ्वा.



सेंड गोविन्दरामजी सचेती (सुगनमज गोविदराम) में

# ल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्व॰ सेठ बिरदीचन्दजी सचेती, श्रजमेर.



सेठ हीराचंदजी सचेती, अजमेर.



स्व॰ सेठ गुलाबचन्टजी सचेती, श्रजमेर.



सेठ केवलचंदजी सचेती, मोमासर.

#### सेट ह्युनमल मोतीलाल संचेती, लोणार

यह परिवार बवायचा (किशनगढ़ के समीप) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वज सेंट र्घुनाशमलजी लगभग संवत् १९०५ में ज्यापार के लिये लोनार आये। आपके हणुतमलजी, हीरालालजी तथा चुन्नीलालजी नामक ३ पुत्र हुए। संवत् १९५३ के करीव इन तीनो भाइयों का न्यापार अलग अलग हुआ।

सेठ हणुतमजनी का परिवार—आपका स्वर्गवास संवत् १९३७ में होगया। आपके मोतीलाल जी तथा पुनमचन्द्रकी नामक दों पुन्न हुए, इनमें पुनमचन्द्रजी, हे रालालजी के नाम पर दत्तक गये।

सेठ मोतीलल जी सचेती—अप इस परिवार में बहुत प्रतापी पुरुष हुए। आपका जन्म संवत् १९२७ में हुआ। आप आस पास की पंचायती में नामांकित पुरुप तथा लोनार की जनता के प्रिय व्यक्ति थे। संवत् १९८७ में बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के कुल्मी मुसलमान तथा मरहठा लोगों ने मिल कर मारवादी जाति के विरुद्ध विद्रोह उठाया। तथा उन्होंने २० गांवों में मारवादियों के घर छट्टे, बहियें जला दीं, तथा घरों में आग लगा दी। इस प्रकार उन मा वल उत्तरोत्तर बढ़ता गया। जब इस दल ने बढ़ते २ मारवादियों की सबसे बड़ी और घनिक बस्ती लोनार को छट्टने का नोटिस निकाला। तब लोनार की मारवादी जनता ने बुल्डाना डिस्ट्रिक्ट के कमिश्तर व आफीसरों से अपने बचाव की प्रार्थना की। छिकिन उनकी ओर से जल्दी कोई उचित प्रवन्ध न होते देख सेठ मोतीलालजी संचेती ने सब लोगों को अपनी रक्षा स्वयं करने के लिये उत्साहित किया, आपने २०० सहास्त्र व्यक्ति अपने मोहवलों की रक्षार्थ तयार किये, तथा तमाम पुरुप एवं खिड़ों को हिम्मत पूर्वक इमले का मुस्नेदी से सामना करने के लिये डाइस बंधाया। जब ता० २३। १२। ३० को छटने वाली जनता का दल लोनार के समीप पहुँचा, तो उन्हें पता लगा कि इन लोगों ने पत्तर जासा कर रक्खा है, जिससे वे लोग वापस होगये, पीछे से सरकार की भी मदद पहँच गई जिससे यह बढ़ती हई अग्नि, जो सारे वरार में फैलने वाली थी, यहाँ वार्त होगई।

लोनार के "धारा" नामक अविराम जलाप्रपात पर हिन् कियों तथा पुरुषों के स्नानािव धार्मिक कृत्यों में जब मुस्लिम जनता अनुचित हस्तक्षेप करने लगी, उस समय आपने ३,वर्षों तक अपने व्यय से धारा नामक स्थान पर योग्य अधिकार पाने के लिए लढ़ाई लड़ी। इसी वीच वाजे का मामला खड़ा हुआ। इन तमाम बातों से चन्द मुसलमानों ने आप पर हमला किया, जिससे आपके सिरमें २१ बाव लगे। उस समय हजारों अ.दमी आपके प्रति हमदर्दी तथा प्रेम प्रदर्शित करने के लिये अस्पताल में प्रकित होगये, तथा उन्होंने दंगा करने की ठानली। लेकिन आपने उन्हें सांत्वना देकर रोका। इस प्रकार जब हिन्दू मुसलमानों की यह आपसी रंजिश बहुत बढ़ गई, तब सरकार ने बीच में पढ़ कह धारा' तथा बाजे के प्रश्न को मुलझाया। दगे के बाद सवा साल नक सेठ मोतीलालजी बीमार रहे। और मिती अपाढ बदी ८ संवत् १९८९ को इस नरवीर का स्वर्गवास हुआ। आपके सम्मान स्वरूप लोनार का बाजार वन्द रक्खा गया था। महाराष्ट्र, प्रजापत्र व केशरी नामक पत्रों ने आपके स्वर्गवास के समा चार लम्ब कालमों में प्रकाशित किये थे। सेठ मोतीलालजी लोनार के तमाम स वैजिनक कामों में उद्गेग्य लम्ब कालमों में प्रकाशित किये थे। सेठ मोतीलालजी लोनार के तमाम स वैजिनक कामों में उद्गेग्य के साथ लेते थे। आपने 'धार' के समीप एक धर्मशाला बनवाई। स्थानीय अठवाई बाजार में उद्गेग्य के साथ लेते थे। आपने 'धार' के समीप एक धर्मशाला बनवाई। स्थानीय अठवाई बाजार में

क्षी तीन हजार रुपये खर्च कर पानी के परंप लगाये, राममन्दिर तथा घारातीर्थ में बहुतसी सहायताएं दीं। आप शिवपुर जैनतीर्थ की व्यवस्थापक कमेटी के मेन्बर थे। इसी तरह के प्रतिष्ठापूर्ण कार्व्य आजीवन करते रहे। आपने ही लोनार में सब प्रथम जिनिंग फेक्टरी खोळी आपके अखेचन्दजी, उत्तमचन्दजी, लखमीचन्दजी, तथा गेंदचन्दजी नामक ४ पुत्र विद्यमान हैं। इस समय आप चारों ही भाई फर्म के व्यापार का उत्तमता से संचालन कर रहे है। आपका परिवार लोनार तथा आस पास के ओसवाल समाज में नामांकित माना जाता है।

सेठ अशे चंदजी — आपका जन्म संवत् १९५० में हुआ। आपके यहाँ "हणुनमक मोतीलाल के नाम से बेह्निग, सराफी, कपढ़ा का क्या गर तथा जिनिंग फेक्टरी का कार्य्य होता है। लोनार में आपकी दुकान मातवर है। सेठ उत्तमचन्दजी का जन्म संवत् १९६१ में लखमीचन्दजी का जन्म संवत् १९६५ में लखमीचन्दजी का जन्म संवत् १९६५ में हुआ। गेदचन्दजी ने एफ० ए॰ तक शिक्षा पाई। आपने हनुमान व्यायाम शाला का स्थापन किया। आप उत्साही युवक हैं। सेट अखेचन्दजी के पुत्र नथमल जी तथा रतनचन्दजी पढ़ते हैं। और उत्तमचन्दजी के पुत्र मदनचन्दजी वालक हैं।

सेठ प्रमचन्द्रजी संचेती का स्वर्गवास अपने बढ़े आता मोतीलालजी के ८ मास बाद हुआ आपके पुत्र माणकंचन्द्रजी का जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप 'हीरालाल प्रनंसचन्द" के नाम से क्यापार करते हैं। 'आपके कप्रचन्द्रजी, तेजमल तथा पारसमल नामक ३ पुत्र हैं। सेठ चुन्नीलालजी के पुत्र नित्रक कि विद्यमान हैं। आपके पुत्र खुशालचन्द्रजी ने दंगे के समर्थ दंगाइयों को पकड़वाने में पुलिस को बहुत इमदाद दी थी। आपके छोटे माई गणेशलालजी, मिश्रीलालजी तथा चम्पालालजी हैं।

### सेठ थानमल चंदनमल संचेती, चिगंनपेठ ( मद्रास )

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान हुंडला (मारवाड़) का है। आप द्वेताम्बर जैन समाज के बाइस सम्प्रदाय को मानने वाले सज्जन है। सबसे पहिले इस परिवार के सेट शेषमलजी "मेसस पूनमचन्द श्रीचन्द" के साझे में पूना में ज्यापार करते थे। आप संवत् १९७६ की जेट हुदी १ को स्वर्गवासी हुए। आपके चार भाई और थे जिनके नाम भीकमचन्दजी, प्रतापमलजी, थानमलजी तथा जेवंतराजजी थे। सेट शेषमलजी के स्वर्गवास होजाने के बाद संवर् १९६० में थानमलजी ने चिंगन-पेट में "शेषमल थानमल" के नाम से दुकान स्थापित की। श्री शेषमलजी के पत्तालालजी, घेवरचन्दजी तथा मिर्श्र, मलजी नामक तीन पुत्र हुए जिममें से मिश्रीमलजी, भीकमचन्दजी के यहाँ दत्तक रख दिये गये। प्रतापमलजी के हीराचन्दजी तथा हस्तीमलजी नामक दो पुत्र हुए। हीराचन्दजी के भंवरीलालजी तथा रिखबंचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। संवत् १९६८ में शेषमलजी तथा थानमलजी दोनों भाई अलग २ हो गये। शेषमलजी के पुत्र पत्रालालजी "मेसस शेषमल पत्तालाल" के नाम से अलग स्वतंत्र दुकान कांजीवरम में करते हैं।

ें सेठ र्थानमंळजी की फर्म इस समय चिंगनपेठ में है। आप बड़े सज्जन हैं। तथा अपने जाति भाइयों का अच्छी सत्कार करते रहते हैं। आपकी यहां की पंच पंचापतियों की अच्छी प्रतिष्ठा है।

## म्रोसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेंड मोर्तालालजी सचेती, लोखार (वरार)



मेहता विजयसिंहजी खजाची भ्रमीन भानपुरा (पेज न॰ '



सेठ हेमराजजी सचेती, लोगार ( वरार )



लाला रतनचंदजी जैन, श्रम्बाला सिटी.

यह फर्म चिगंनपेठ में मातवर और प्रतिष्ठित मानी जाती है । आपके पुत्र चन्द्रनमल्जी वाल्यका में ही स्वर्गवासी होगये। इस फर्म की ओर से दान धर्म और सार्वजनिक कामों में सहायताएँ दो जाती है।

#### सेठ वालवन्दजी संचेती का परिवार, मोमासर

करीब २५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्व पुरुप डिगरस नामक स्थान से चलकर मोमासर नामक स्थान पर आये। आगे चलकर इनके वंश में कुंमराजजी हुए। कुंमराजजी के रधुनाथजी, ताजिसहजी, शेरिसहजी, नथमलजी और सतीदासजी नामक पाँच पुत्र हुए। आप भाइयों ने सम्वत् १९०८ में मेसस सतीदास उम्मेदमल के नाम से कलकत्तें में फर्म स्थापित किया। आप लोगों की ज्यापार कुजलता से फर्म चल निकली और पूर्णिया, इस्लामपुर, पटनागोला आदि स्थानों पर आपकी शालाएँ कायम हो गई। संवत् १९५१ में आप सब माई अलग २ हो गये।

सेठ नथमलजी के पुत्र बालचन्द्रजी ने अलग होते ही वालच द्र इन्द्रचन्द्र के नाम से व्यापार करना प्रारम्म किया। इसमें आपको बहुत सफलता हुई। आपका मोमासर की पंच पंचायती में अच्छा सम्मान था। आपके इन्द्रचन्द्रजी, डायमलजी, सुगनमलजी और शीरालालजी नामक चार पुत्र हैं। आजकल आप चारों भाई अलग २ हो गये हैं।

सेठ इन्द्रवन्द्रजी "वालचन्द्र इन्द्रवन्द्र" के नाम से व्यापार करते हैं। आप बुद्धिमान् एवम् समझ-दार सजन हैं। आपके हाथों से इस फर्म की और भी तरकी हुई हैं। आप धर्म में बढ़े पन हें। आपके इस समय डालचन्द्रजी और प्रमचन्द्रजी नाम ह दो पुत्र हैं। सेठ डायमलजी और सुगनमलजी दोनों भाई भी बढ़ें योग्य थे मगर आपका थोड़ी ही उन्न में स्वर्गवास हो गया। डायमलजी के कोई पुत्र न था और सुगनमलजी के गोविन्द्रामजी एवं केवलचन्द्रजी नामक दो पुत्र हैं। गोविन्द्रामजी सेठ डायमलजी के यहाँ दक्तक गये हैं। वर्तमान में आप दोनों ही आई सुगनमल गोविन्द्राम के नाम से चलानी, जूट और जमीदारी का काम करते हैं। आपकी दुकान का पता ७२ आर्मीनियन स्ट्रीट है। आप लोगों ने मोमासर में अप्रेजी स्कूठ के लिये मकान बनवाकर सरकार को दिया है। यह परिवार नैन तेरापंथी सम्प्रदाय का अनुयायी है।

#### सेठ रूपवन्द छगनीराम संचेती, वैजापुर (निजाम)

इस परिवार का मूल निवास ढाबरा (जोधपुर स्टेट) है। आप स्थानकवासी आस्नाय के सज्जन है। देश से लगभग १७५ वर्ष पूर्व इस परिवार के पूर्वन न्यापार के लिये निजाम स्टेट के वैजापुर नामक स्थान में आये। यहाँ आने के बाद तीसरी पीढ़ी में सेठ जयरामजी संचेती हुए। आपके हाथों से इस परि-वार के व्यापार तथा सम्मान को बहुत तरक्की मिली। आपने आसपास के ओसवाल समाज में अच्छा नाम पाया।

सेठ जयरामदासजी के धनीरामजी, वच्छराजजी तथा किशनदासजी नामक ३ पुत्र हुए। इन तीनों भाइयों का व्यापार शके १७९९ में अलग २ हुआ। सेठ लगनीरामजी ने अपने पिताजी के बाद

113

च्यापार की जादा बढ़ाया। आपका शके १८१७ में ७२ साल की आए में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र रूपचन्दजी संचेती का जन्म शके १८१२ में हुआ। आपने अपनी फर्म पर बागायत के कार्य को बहुत बढ़ाया है। इस समय आपके बगीचे में २ हजार झाड़ मोसुमी के और २ हजार झाड़ संतरे के हैं। इसके अलावा १ हजार झाड़ नीबू, अंजीर और अनार के हैं। इस प्रकार आपने नवीन कार्य का साहसप्र्वंक स्थापन कर अपने समाज के सम्मुख नृतन आदर्श रच्छा हैं। आपके बगीचे के फल हैदराबाद तया बम्बई मेजे जाते हैं। आपके यहाँ ३ हजार एकड़ सूमि में कृषि होती है। आप बड़े मिलनसार तथा सरंह स्थाप के व्यक्ति हैं। और गावाद जिले में आप सबसे बड़े कृषि तथा बागायात का काम करने वाले सज़न हैं।

सेठ बच्छराजजी का स्वर्गवास शके १८१० में हुआ। आपके मोकचन्दजी तथा जेठमलजी नामक पुत्र हुए। आप दोनों बन्धुओं के क्रमशः फकीरचन्दजी तथा माणकचन्दजी नामक पुत्र हैं। इनके यहाँ कृषि तथा बागायात का व्यापार होता है। इसी प्रकार सेठ किशनदासजी शके १८२९ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र प्नमचन्दजी तथा दलीपचन्दजी हुए। इनके यहाँ कृषि का कार्य होता है। सेठ प्नमचन्दजी के पुत्र उत्तमचन्दजी, लक्षीचन्दजी तथा पेमराजजी हैं।

#### सेठ भागचन्द जोगजी संचेती, लोनार

यह परिवार बवायचा (मारवाड़) का निवासी है। वहाँ से इस परिवार के पूर्वंज सेठ जोगजी दिश्य साल पूर्व छोनार आये। आप इवेतास्वर जैन स्थानकवासी आझाय के मानने वाले सजन थे। आपका संवत् १९४८ में स्वर्गवास हुआ। आपके आगचन्दजी, रतनचन्दजी तथा खुशालचन्दजी नामक ३ पुत्र हुएं। इनमें सेठ-भागचन्दजी विद्यमान हैं।

सेठ भागचन्द्जी संचेती का जन्म संवत् १९२४ में हुआ। आप छोनार के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित व हिम्मत बहादुर सज्जन हैं। आपने रुई के व्यापार में बहुत सम्मत्ति कमाई तथा व्यय की। आपके पुत्र पुखराजजी तथा भीकमचन्द्जी हैं। पुखराजजी की वय १९ साल की है। आपके यहाँ "भागचन्द्र रतनचन्द्र" के नाम से साहुकारी, रुई तथा कृषि का काम होता है। सेठ रतनचन्द्रजी के पुत्र नथमल जी १२ साल के हैं। यह प्रिवार छोनार तथा आसपास के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित समझा जाता है।

# मसाला

मंसाली गीत्र की उत्पत्ति — संवत् 199६ में लोइपुर पहने में थादव कुल भाटी सगर नामक राजा राज करते थे। उनके कुलंधर, श्रीधर तथा राजधर नामक ३ पुत्र थे। राजा सगर ने जैनाचार्य्य जिनदत्तसूरिजी के उपदेश से अपने बढ़े पुत्र कुलबर को तो राज्य का स्वामी बनाया, तथा शेष र को जैन धर्म अंगीकार कराया। इन बंधुओं ने चितामणि पार्श्वनाथजों का एक मंदिर बनवा कर जैना चार्य्य से उसकी प्रतिष्ठा करवाई ' मंडार की साल में रहने के कारण इनकी गीत्र "मंडसाली" हुई। आंगे चलकर इन्हीं श्रीधरजी की अठारवीं पीढ़ी में मंसाली थाहरूशाह नामक एक बहुत प्रतापी पुरुष हुए। भंसाती थाहरूशाह—छोद्रवा मंदिर के "शतद्र पद्मयंत्र" नामक शिला छेल से, तथा भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एपी प्राफिया इण्डिका नामक प्रथ से थाहरूशाह के सम्बन्ध का निम्न वृत्त ज्ञात होता है कि—

i

"प्राचीन काल में राजा सगर के पुत्र श्रीधर तथा राजधर.ने जैन धर्म से दीक्षित होका लोड़पुर पहन में श्री चिंतामणि पादर्वनाथजी का-मिंद्र बनवाया। राजा श्रीधर ने जो जैन मिंद्र बनवाया था, वह प्राचीन मेंद्र सहम्मद्गोरी के हमले के कारण लोड़वा के साथ नष्ट हो गया। अतः संवत् १६७५ में जेसलमेर निवासी भणसाली गौत्रीय सेठ थाहरूशाह ने उसका जीणोंद्धार कराया और अपने वास स्थान में भी देशसर बनवाकर शास भंडार संग्रह किया। सेठ थाहरूशाह ने लोड़वे के मंदिर की प्रतिष्ठा के थोड़े समय वाद एक संव निकाला, और शांत्रुंजय तीर्थ की यात्रा करके सिद्धाचलजी में खरतराचार्य श्री जिनराज स्रिजी से संवत् १६८१ में २४ तीर्थंकरों के १९५२ गणधरों की पादुका वहाँ की खरतर वशी में प्रतिष्ठित कराई थी।"

थाहरूशाह के सम्पन्ति शाली होने के सम्बन्ध में निम्न लोकोक्ति मशहूर है कि थाहरूशाह लोदवे में घी का न्यापार करते थे। एक दिन रूपासिया त्राम की रहने वाली एक स्त्री चित्रावेल की एंड्रर पर रखकर लोदवा में घी बेंचने आई। थाहरूशाह ने उसका घी खरीदा और तोलने के लिये उसकी मटकी से घी निकालने लगे, जब घी निकालते २ उन्हें देर हो गई और मटकी खाली नहीं हुई तो उन्हें वढ़ा आइचर्य हुआ और उन्होंने यह सब करामात एड्रेरी की समझ इसे ले लिया। उस एंड्रिरी के प्रभाव से थाहरूसाह के पास असंख्यात द्रव्य हो गया। जिससे उन्होंने अनेकों धार्मिक काम किये। इस समय इनके परिवार में कोई विद्यमान नहीं हैं।

#### भंसाली मेहता किशनराजजी (उफी मिनखराजजी) का खानदान, जोधपुर

इस खानदान के पूर्वज भंसाली बीसाजी जेमलमेर के दीवान थे। ये राव चूंढाजी के समय में जेसलमेर से जोधपुर आये इन्होंने वीसेलाव तालाव बनवाया। इसके बाद नाडोजी, अलेमलजी तथा बेरी-सालजी हुए। वेरीसालजी वालसमंद पर युद्ध करते हुए मारे गये। इनकी धर्मपत्नी इनके साथ सती हुई। तबसे जोधपुर के भंसाली अपने बच्चों का बहाँ मुंडन कराते हैं। इन वेरीसालजी की चौथी पीढ़ी में जगनाथजी हुए। इनके र पुत्र हुए जिनके नाम भसाली मेहता तेजसी, रायसी, तथा श्रीचदजी थे। इनमें भंसाली रायसी के पाचचो पीढ़ी में बोहरीदासंजी हुए। इनके सादूलमलजी, मुलतानमलजी तथा मुलतान-मलजी नामक र पुत्र हुए।

भंसाली सुलतानमलनी लेनदेन का काम करते थे। इनके सार्वतमलनी, सुलराननी, कुशलरान जी तथा जुगरानजी नामक ४ पुत्र हुए। भंसाली कुशलरानजी संवत् १९६६ में स्वर्गवासी हुए। आपके छगनरानजी, माणररानजी, कप्ररानजी, सम्पतरानजी, सुकनरानजी, -विशनरानजी तथा किशनरानजी (उर्फ मिनलरानजी) नामक छ पुत्र हुए। इनमें से भंसाली छगनमलजी सार्वतमलजी के नाम पर दत्तक ग्रिये। इनके पुत्र उम्मेदरानजी तथा पौत्र मुगरानजी भंसाली हैं। भसाली कप्रराजनी कलकत्ते में दलाली करते थे। आप इनके पुत्र सवलरानजी आवकारी विमाग में हैं। सम्पतरानजी के पुत्र कनकरानजी कलकत्ते

में सर्विस करते हैं। भंसाछी सुकनराजजी सवइन्स्पेक्टर पोछिस थे, इनका स्वर्गवास हो गया है। भंसाछी विशनदासजी पोछीस विभाग में थे। अभी आप रिटायर हैं।

मंसाली किशनराजजी ( टर्फ मिनखराजजी )—आपका जन्म संवत् १९३६ में हुआ। आप सन् १८९७ से मारवाड राज की सर्विस में प्रविष्ट हुए। तथा महाराजा सरदारसिंहजी के समय प्राइवेट सेकेटरी आफिस में क्लार्क हुए। पश्चात् आप संवत् १९६२ में पोलिस कान्स्टेवल हुए, एवं इस विभाग में अपनी होशियारी से बराबर तरक्की प.ते गये सन् १९१२ से १४ सालों तक आप पिल्लिक प्रासी क्यूटर रहे। तथा सन् १९२६ से आप सुपरिन्टेन्डेन्ट पोलीस के पद पर कार्य्य करते है। आपके होशियारी पूर्ण कार्मों की एवज में जोधपुर दरबार तथा कई उच्च पदाधिकारियों ने आपको सर्टिकिकेट दिये हैं। आपके ४ पुत्र हैं जिनमें बड़े जवरराजजी बी० ए० एछ० एछ० बी जोधपुर में वकालात करते हैं, कुंदनराजजी ने बी० ए० तक शिक्षा, पाई है। इरसे छोटे रतनराजजी व चंदनराजजी हैं।

#### मंसाली रतनराजजी कुशलराजजी का खानदान, जोधपुर

कतर लिख आये हैं कि इस परिवार के पूर्वंज भंसाली जगन्नाथजी के तीसरे पुत्र श्रीचंदजी थे। इनके ५ पाँच पुत्र हुए, जिनमें मंझले पुत्र माणकचंदजी थे। इनके नाम पर मूलचन्दजी तथा उनके नाम पर बच्छराजजी दत्तक आये। इनका स्वर्गवास संवत् १९०५ में हुआ। वच्छराजजी के पुत्र फतहराजजी तक इस परिवार के पास सोजत परगने का खांमल गांव पट्टे था। फतहराजजी ने अपने पूर्वजों की एकत्रित की हुई सम्पति को खूब खर्च किया। संवत् १९५२ मे इनका स्वर्गवास हुआ। इनके उदयराजी उम्मेदराजजी तथा पेमराजजी नामक ३ पुत्र हुए।

भंसाकी उद्यराजजी नागोर के मुसरफ तथा महाराणीजी (चन्हाणजी) जोधपुर के कामदार थे। संवत् १९६४ में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके पुत्र फौजराजजी के पुत्र किशनराजजी, मोहनराजजी सोहनराजजी

भंसाळी उम्मेदराजजी भी राज्य की नौकरी करते रहे, इनका स्वर्गवास संवत् १९६९ में हो गया। इनके जोघराजजी, रतनराजजी, देवराजजी, रूपराजजी तथा करणराजजी नामक पाँच पुत्र हुए। इनमे रूपराजजी के पुत्र कुश्चाळराजजी, रतनराजजी के नाम पर दत्तक आये हैं। भंसाळी रतनराजजी का जन्म संवत् १९२० हुआ था। आप लगभग १२ साल तक खजाने के नायब दरोगा, बारह साल तक सब इन्स्पेक्टर पोलिस तथा दस साल तक कोर्ट आफ वार्डस् के अकाउण्टेण्ट रहे। सन् १९२० में रिटायर्ड हुए तथा फिर बिलाइ। तथा भँवराणी ठिकाने में २ साल तक मैनेजर रहे। इधर कुछ मास पूर्व आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र कुश्चाळराजजी आडिट आफिस जोधपुर मे सर्विस हैं। इसी तरह करणराजजी के पुत्र मुकुन्दराजजी भी आडिट आफिस मे सर्विस करते हैं।

भंसाली पेमराजजी का स्वर्गवास संवत् १९५७ में हुआ । आपके पौत्र भेरूराजजी डाक्टर हैं सथा सुकनराजजी ट्रिन्यूट इन्स्पेक्टर हैं।

## जाति का इतिहास



सेठ प्रतापमलजी भनसाली, डूंगरगढ़.



सेठ गोविन्दरामजी भनसाली, बीकानेर.



कुँ॰ हीरालालजी भनसाली, हुँगरगइ.



कुँ॰ मिखनचन्दजी भनसाली, बीकानेर.

### भंसाली मेहता अर्जुनराजजी का खानदान, जोधपुर

इस परिवार के पूर्वेज भंसाली बोहरीदासजी, जोधपुर में छेन देन का व्यापार करते थे। आपके सादूरमळजी, मुख्तानमळजी तथा सुख्तानमळजी नामक तीन पुत्र हुए, भंसाली मेहता मुख्तानमळजी सम्पत्तिशाली साहुकार थे, तथा महाराजा मानसिंहजी के समय में सायरात के इजीर का काम करते थे। स्टेट को भी आपके द्वारा रक्ष्में उधार दी जाया करती थी। सेठ मुख्तानमळ्जी के गजराजजी, नगराजजी और बुधराजजी नामक तीन पुत्र हुए। नगराजजी भी सायराजों के इजारे का काम करते रहे। संवत् १९४१ में आपका स्वर्गवास हुआ। गजराजजी के पुत्र दौळतराजजी तथा सङ्गराजजी ज्युदिशयळ विभाग में सर्विस करते रहे। इस समय इनके पुत्र कानराजजी व मानराजजी है।

मेहता नगराजजी के पुत्र खींवराजजी तथा भींवराजजी हुए। खींवराजजी २८ साल से ज्युदिशियल क्षर्क है। भींवराजजी हैदराबाद में ज्यापार काते थे। आप संवत् १९६० में स्वर्गवासी हुए।
सेठ खींवराजजी के पुत्र अर्जुनराजजी च किशोरमलजी हैं। मेहता अर्जुनराजजी का जन्म संवत् १९६१ मे
हुआ। आपने सन् १९२५ में बी० ए० पास किया। सन् १९२६ से आप रेखवे आदिट आफिस में
सर्विस नरते हैं, तथा इस समय इन्स्पेक्टर आप अकाउण्टेण्ट हैं। मंसाली किशोरमलजी की वय २५ साल
की है, आपने सन् १९३० में बी० एस० सी० एल० एल० बी० की परीक्षा पास की है। सन् १९३९ से
आप "मेहता एण्ड कम्पनी" के नाम से जोधपुर में इंजनियरिंग तथा कंट्राविंटग का काम करते हैं।

#### सेठ प्रतापमल गोविन्दराम भंसाली, कलकत्ता

इस परिवार वाले सजान मारदाइ से बीकानेर राज्य के रायसर नामक स्थान पर आये। यहाँ कुछ समय तक निवास कर यहाँ से रानीसर नामक स्थान में जाकर रहने लगे। इस परिवार में सेठ तेजमलजी हए। आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ रतनचन्दजी युवम् सेठ पूर्णचन्दजी था।

सेठ रतनचन्द्रजी के तीन पुत्र हुए। जिनके नाम क्रमशः सेठ पद्भचन्द्रजी, सेठ देवचंद्रजी पूर्वम् सेठ क्स्त्रूचन्द्रजी था। सेठ प्रणचन्द्रजी के प्रतापमलजी प्रम् मूलचन्द्रजी नामक दो पुत्र हुए। सेठ पद्मचन्द्रजी का वाल्यकाल ही में स्वर्गवास हो गया।

सेठ देवचन्दजी—प्रारम्भ में आप देश से सिराजगंज के पास 'एलंगी' नासक स्थान पर गये। वहाँ जाकर आपने कपदे का व्यवसाय शुरू किया। इस फर्म में आपने अपनी होशियारी एवम् बुद्धिमानी से अच्छी सफलता प्राप्त की। मगर दैव दुर्योग से इस फर्म में आग छग गई और आपकी की हुई 'सारी महनत पर पानी फिर गया। इसके परचात आप अपने सारे जीवन भर नौकरी- ही करते रहे। आपका स्वर्गवास संवत् १९६५ में हो गया। आपके गोविन्दरामजी नामक एक प्रत्र हुए।

सेठ गोविन्दरामजी—आपका जन्म संवत् १९३५ में हुआ। आजवळ आपका परिवार वीकानेर का निवासी है। आप बाईस संप्रदाय के अनुयायों है। प्रारम्म में आपने सर्विस की! आप बड़े व्यापार चतुर पुरुष हैं। नौकरी से आपकी तिबयत उकता गई एवम् आपके दिल में स्वतन्त्र व्यवसाय करने की इच्छा हुई। अतएव आपने संवत् १९५६ में यह सर्विस छोड़ दो तथा हुनुमतराम तुलसीराम के साझे में फर्म स्थापित की । यह साझा संवत् १९६३ तक चलता रहा । इस के बाद इसी साल आपने अपनी निज की फर्म मेसस् प्रतापमल गोविन्द्राम के नाम से की । तब से आप इसी नाम से अपना व्यवसाय कर रहे हैं । आपका जीवन, बड़ा सादा जीवन है। विद्या से आपको बड़ा प्रेम है। करीब तीन साल पूर्व आपने बीकानेर में गोलटों की गबाड़ में श्री गोविन्द सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की । जहाँ सब प्रवन्ध आपकी ओर से हो रहा है। आपके बा॰ भीखनचन्दजी नामक एक पुत्र हैं। आप उत्साही नवयुवक हैं आजकल आप फर्म के कार्य्य में सहयोग दे रहे हैं।

सेठ प्रतापमल्ली—आप इस फर्म के भागीदार हैं। आप श्री जैन दवेताम्बर तेरापंथी सपदाय के मानने वाले हैं। प्रारम्भ में आपने भी नेल्फ़ामारी में केसरीचन्द मोतीचन्द, के यहाँ सर्विस की। कुछ वर्षों वाद उनकी नौकरी छोड़ दी एवम् अपने भतीजे सेठ गोविन्दरामजी के साथ प्रतापमल गोविन्दराम के फर्म में साझा कर लिया। जो इस समय भी है। आपके चार पुत्र हैं जिनके नाम क्रमशः हीरालालजी, आसकरनजी, सुगनचन्दजी एवम् जैसराजजी हैं। आप लोगो का आजकल देश मे निवास स्थान श्री इंगरगढ़ हैं।

हीराछाछजी मैट्रिक पास है तथा जैसराजजी इण्टर मिजियेट कामर्स की स्टेडी कर रहे हैं। शेष सब भाई फर्म के कार्य में सहयोग देते हैं। सेठ प्रतापमलजी के भाई मूलचन्दजी का स्वर्गवास हो गया है। आपके जेठमलजी एवम् सुमेरमलजी नामक दो पुत्र हैं। जेठमलजी एफ० ए० पास करके डाक्टरी पद रहे हैं। दूसरे दुकान का कार्य करते हैं। इस समय इस परिवार की कलकत्ता में भिन्न २ नामों से भिन्न २ इस्वसाय करने वाली ३ दुकानें चल रही हैं।

### सेठ हनुतमल हरकचन्द भंसाली, छापर

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ खेत्सीजी ने करीब १०० वर्ष पूर्व छापर में आकर निवास किया। आपके हजुतम्लजी, उमचन्दजी और हरकचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से हजुतम्लजी पुत्र हुएकचन्दजी का परिवार शामिल में व्यवसाय कर रहा है। सेठ हजुतमल्जी करीब ६० वर्ष पूर्व घोड़ामारा गये पुत्रम् वहाँ अपनी फर्म स्थापित को। आप दोनों भाई बढ़े प्रतिभा सम्पन्न पुत्रम् व्यापारिक व्यक्ति थे। आपके व्यापार संचालन की योग्यता से फर्म के काम में बहुत सफलता रही। आपने अपने व्यवसाय को विशेष रूप से बढ़ाने के लिये डोमार, कलकत्ता, इसरगंज, अनंतपुर उल्लीपुर, (रंगपुर) इत्यादि स्थानों पर भिन्न २ नामों से फर्म स्थापित की। सेठ हजुतमल्जी का स्वर्गवास हो गया। आप के इस समय बुधमळजी दत्तक पुत्र हैं। आप ही फर्म का संचालन करते हैं। आपके भंवरलालजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ हरकचन्द्रजी इस समय विद्यमान है। आपके हाथों से भी फर्म की बहुत उज्ञित हुई। इस समय आपने अवसर प्रहण कर लिया है। आपका छापर की पंच पंचायती में अच्छा मान. सम्मान है। आपके बुधमलजी, मालचन्द्रजी, डालचन्द्रजी, थानमलजी और माणकचन्द्रजी नामक पाँच पुत्र हैं। बड़े पुत्र आपके बड़े भाई हजुतमलजी के नामपर दत्तक गये। शेष अपने ज्यापार का संचालन करते हैं। आप सब सज्जन और मिलनसार ज्यक्ति हैं।

#### स म्ब

#### सेठ पन्नालाल नारमल वंब, भ्रुतावल

इस कुटुम्ब के मालिकों का मूल निवास स्थान पीही (जोवपुर स्टेट) में है। लगभग १०० साल पूर्व सेठ नारमलजी वन्त्र ने मारवाड़ से आकर इस दुकान का स्थापन किया। आपके पुत्र सेठ गुलावचन्दर्जी व पन्नालालजी बन्त्र हुए।

से गुलावचन्द जी नम्ब — आपके हाथों से व्यापार को विशेष उन्नति प्राप्त हुई। आप अपने स्वर्ग-वासी होने के समय १५। २० हजार रुपयों का दान कर गये थे। इस रकम में से ५। ६ हजार की लागत से पीही में एक धर्मशाला बनवाई गई है। आपका स्वर्गवास सन् १९२४ में हुआ। आपके भेरूलालजी तथा सक्ष्यचन्दजी नामक दो पुत्र विद्यमान है।

सेठ पत्रालालजी वस्त्र —आप सेठ नारमलजी के छोटे पुत्र हैं। तथा इस परिवार में बड़े हैं। आप के परिवार की गणना खानदेश, तथा वसद के नामी ओसवाल कुटुम्बों में हैं। इस परिवार ने श्री भूरा-वाई श्राविकाशम तथा पदमावाई कन्या पाठशाला को सहायताएं दी हैं। यह परिवार स्थानकवासी आग्नाय का माननेवाला

श्री भेरुतातजी वस्व—आप सेट गुलावचन्द्रजी के बढ़े पुत्र है। आप शिक्षित तथा समझदार सज्जन हैं। तथा फर्म के ब्यापार को बड़ी सफता से संचालित करते हैं। आप असावल न्युनिसिपेलिटी के ११ वपों तक मेम्बर रहे हैं। शिक्षा के कार्यों में दिल्वस्पी से हिस्सा रेते हैं। आपके छोटे आता संख्यचन्द्रजी आपके साथ ब्यापार में भाग लेते हैं। आपके यहां गुलावचन्द्र नार्यस्ल बर्ब के नाम से साहुकारी लेन देन तना कृषि का और पर्जालाल नारमल बस्ब के नाम में सराफी न्यापार होता है।

### सेठ सरूपचंद भूरजी वम्ब, कोपरगांव ( नाशिक )

इस परिवार का मुल निवास स्थान कुरहाया (अजमेर के पास ) है। यह परिवार स्थानक वासी भाग्नाय का है। मारवाद से सो वर्ष पूर्व सेठ दलिएचन्द्रजी के पुत्र नन्द्रामजी पैदलरास्ते से कीपरर्गाव के पास मुरशदपुर नामक रथान में आये। इनके पुत्र भूरजी भी यहीं व्यापार करते रहे। संवत् १९४० में इनका स्वर्गवास हुआ। आपके रामचन्द्रजी तथा सरूचपन्द्रजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सेठ रामचन्द्रजी येरण गांव (नाशिक) गये। संवत् १९७७ में आपका स्वर्गवास हुआ। इस समय आपके पुत्र रतनचंद्रजी तथा खुआल्जचन्द्रजी यरण गांव में च्या गर करते हैं।

सेठ सरूपचन्दजी वम्बे आपका जन्म १९२८ में हुआ। आप संवत् १९४० में कोप्रगांव आये। आपनें ज्यवसाय में चतुराई तथा हिम्मत पूर्वक क्ष्व्य उपार्जित कर अपने समाज में अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की है। आपके यहाँ "सरूपचन्द भूरजी वम्ग" के नाम से आदृत, साहुकारी तथा कृषि का काम होता है। आपके पुत्र मोतीलालजी, हीरालालजी, पत्नालालजी तथा झ्मरलालजी ज्यापार में भाग लेते हैं, तथा फूलचन्दजी और मंसुखलालजी छोटे हैं। यह परिवार नाशिक जिले के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। मोतीलालजी वस्त्र के ४ पुत्र हैं।

### लाला निहालचन्द नन्दलाल वम्ब, लुधियाना

यह खानदान लगभंग पांच सौ वर्षों से यहां निवास कर रहा है । इस परिवार के पूर्वज लाला सुक्खामलजी के लाला गुलाबामलजी चूंटामलजी, तथा भवानीमलजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें लाला गुलाबामलजी, के लाला निहाल नलजी, नरायण मलजो, सावनंग उंजी तथा पंजावरायजी नामक ३ पुत्र हुए। लाला निहाल मलजी बड़े धर्मातमा व्यक्ति थे। आप यहां की ओसवाल समाज में नामांकित व्यक्ति थे। संवत् १९४९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र नन्दलालजी तथा चन्दूलालजी थे।

काला नन्दलाल में लिधियाना के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित न्यक्ति थे, आरका संवत् १९८२ में स्वर्गवास हुआ। आपके लाला जगन्नाथ नी, अमरनाथ जी, मोहनलाल नी तथा पन्नालाल नी नामक ४ पुत्र हुए, । इनमें लाला अमरनाथ नी मौजूद हैं। इस समय आप अपनी "निहालचन्द नन्दलाल" नामक फर्म का संचालन करते हैं। आपका परिवार पुरतहानपुरत से चोधरायत का काम करता आ रहा है। आपके पुत्र महन्तलाल नी हैं।

काला गुल.बामलजी के द्वितीय पुत्र लाला नारायणलालजी के पुत्र लाला खुशीरामनी वड़े मश-हुर तथा धर्मात्मा व्यक्ति हुए। आपने यहां एक उपाश्रय भी बनवाया था।

### लाला कालूमल शादीराम बम्ब, पटियाला

यह परिवार सौ वर्ष पूर्व दिल् शे से पटियाला आकर आबाद हुआ। इस परिवार में लाला कालरामंजी तथा कन्हैयालालजी नामक २ वंधु हुए। इनमें कन्हैयालालजी के शादीरामजी, गोंदीरामजी तथा राजारामजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें लाला शादीरामजी के लाला पानामलजी, सुचनरामजी तथा दौलतरामजी नामक पुत्र हुए। इस समय सुचनरामजी के पुत्र मंगतरामजी तथा तरसेपचन्दजी और दौलतरामंजी के पुत्र संतलालजी विद्यमान हैं।

लाला गोंदीमलजी का जन्म संवत् १९१५ में हुआ था। आप परियाला के ओसवाल समाज में प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आप चौधरी भी रहे थे। संवत् १९७० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके लाला चांदनरामजी, धर्मचन्दजी तथा मात्रामजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें लाला चांदनरामजी का संवत् १९७८ में स्वर्गवास हुआ। लाला धर्मचन्दजीका जन्म संवत् १९५० में हुआ। आप परियाला के मशहूर चौधरी हैं, परियाला दरबार ने आप शे दुशाला इनायत किया। आपके यहाँ जनरल ठेकेदारी का काम होता है। आपके पुत्र कश्मीरीलाल तथा बीरूरामजी वालक हैं। लाला मात्रामजी की वय ३४ साल की है। आप जनरल मरचेंटाइज का ज्यापार करते हैं। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का मान्ने वालाहै।

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास



सेंड पन्नालालजी बम्ब (पन्नालाल नारमल), भुसावल.



श्री कुन्द्रनमलजी फिरोदिया वी ए. एल,एल. वी, घर



श्री कुरालसिहजी चौधरी एल. टी. एम. डाक्टर, शाहपुरा.



सेंठ चंदनमलजी पीतल्या (चरनमल भगवानटास), घह

# किरोहिया

#### श्री उम्मेद्मलजी फिरोदिया का खानदान, श्रहमदनगर

इस लानदान का मूळ निवास स्थान पीपाइ (मारवाइ) का है। आपकी आग्नाय स्वेता-म्बर स्थानकवासी है। इस लानदान में श्री उम्मेदमळजी फिरोहिया सबसे पहळे अहमदनगर जिले में आये। आपकी हिम्मत और बुद्धिमानी बहुत बढ़ी चढ़ी थी। यहां आकर आपने साहसपूर्वक पैसा प्राप्त किया और फिर मारवाइ जाकर शादी की, वहाँ से फिर अहमदनगर आये और कपड़े की दुकान स्थापित की। आपके वो पुत्र हुए जिनके नाम खूबचन्दजी और विशानदासजी थे। अपने पिताजी के पश्चात् आप दोनों माई मनीलेपिंडग और कपड़े का व्यपार करते रहे। इनमें से फिरोदिया खूबचन्दजी का स्वर्गवास सन् १९०१ में और फिरोदिया विशानदासजी का सन् १८९७ में होगया।

फिरोदिया विसनदासजी के तीन पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः शोभाचन्दजी, माणिकचन्दजी और पन्नालालजी थे। आप तीनों भाई भी कपड़े और मनीलैंग्डिह का व्यापार करते रहे। इनमें से शोभाचन्दजी का स्वर्गवास सन् १९११ में हुआ। आप बड़े धार्मिक, शांत प्रकृति वाले और मिलनसार पुरुष थे। आपके पुत्र कुन्दनमलजी फिरोदिया हुए।

कुन्दनमलजी फिरोदिया—आपका जन्म सन् १८९५ में हुआ। आपने सन् १९०७ में बी० ए० की और सन् १९१० में एउ० एउ० बी० की डिप्रियाँ प्राप्त कों। आप सन् १९०८ में फर्यूसन कालेज के दक्षिण-फेलो रहे। उस समय भारत में ओसवालों के इने गिने शिक्षित युवकों में से आप एक थे। आप वहें शांत प्रकृति के, उदार, और समाज सुधारक प्रक्ष हैं। जैन जाति के सुधार और अन्युद्य की ओर आप का बहुत लक्ष्य है। अहमदनगर की पांजरायोल के आप सम्मह वर्षों से सेकंटरी हैं। आप यहां के व्यापारी एसोसियेशन के चेश्वरमेन, अहमदनगर के आयुर्वेद विद्यालय, अनाथ विद्यार्थी गृह और हाईस्कृत की मैनेजिंग कमेटी के मेम्बर हैं। सन् १९२६ में आप बम्बई की लेजिस्लेटिव कौंसिल में अहमदनगर स्वराज्य पार्टों की ओर से प्रतिनिधि चुने गये थे। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षण संस्था के चेशरमेन रहे थे। अहमदनगर कांग्रेस कमेटी के भी आप बहुत समय तक सेकेटरी रहे हैं। अहमदनगर के सेंट्रल वैद्व के आप चश्वरमेन हैं। इसी प्रकार जैन कान्फ्रेंस, जैन बोर्डिंग प्ना इत्यादि सार्वजनिक संस्थाओं से आपका बहुत धनिष्ट सम्बन्ध हैं। कहने का ताल्यर्थ्य यह है कि आप भारत के जैन समाज में गण्यमान्य व्यक्ति हैं। आपके तीन पुत्र हैं। जिनके नाम श्री नवलमलजी मोतीलालजी और और हितीमलजी फिरोदिश है।

नवलमलजी फिरोदिया—आपका जन्म सन् १९१० में हुआ। आपने सन् १९३३ में बी० एस॰ सी॰ की परीक्षा पास की। आप बढ़े देश भक्त और राष्ट्रीय विश्वारों के सज्जन हैं। सन् १९३० और सन् १९३२ के आन्दोलन में आपने कालेज छोड़ दिया। तथा आन्दोलन में भाग हेते हुए ९ मास् की जेल में गये। राष्ट्रीय की तरह सामाजिक स्पिट भी आएमें कूट २ कर भरी है। आएने अपने घर से एरदा प्रथा का विहिष्कार कर दिया है। महमदनगर के भोसवाल युवकों में आएका सार्वजिनिक जीवन बहुत ही अग्रगण्य है। आएके छोटे भाई मोतीलालजी फिरोदिया का जन्म सन् १९१२ में हुआ। अग्रप इस समय बी० ए० में पढ़ रहे हैं। आए बढ़े थोग्य और सज्जन हैं। आपसे छोटे भाई हस्तीमह जी हैं। इनकी वय १३ साल की है।

# बोरदिया

### सेठ-अनोपचन्द गंभीरमल, बोरदिया उदयपुर-।

इस परिवार के पूर्व पुरुष सेंठ रखबंदासंजी नाथहारा से उदयपुर आये। आपने यहाँ महाराणा भीमसिंहजी के राजत्व काल में सम्वत् १८८० से १९०७ तक राज्य में सर्विस की। आपके जिम्मे कोठार का कींम था। आपके कार्यों से मसंब होकर महाराणा ने आपको परवाने भी बख्रो थे। आपके अम्बावजी अनोपचन्द्रजी, रूपचन्द्रजी और स्वरूपचन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए। आप लोग अलग अलग हो गये पुत्रम स्वतन्त्र रूप से ज्यापार करना प्रारम्भ किया। सेठ अनोपचन्द्रजी व्यापारिक दिमाग के सजन थे। आपने अपनी फर्म की अच्छी उन्नति की। आपके गोक्लचन्द्रजी और गम्भीरमल्जी नामक दो पुत्र हुए। यह फर्म सेठ गम्भीरमल्जी की है।

सेठ गम्मीरमलजी शांत स्वभाव के व्यापार चतुर पुरुष थे। आपके समय में भी फर्म की बहुत उन्नति हुई। आपका स्वगैवास हो गया। इस समय आपके पुत्र सेठ फोजमलजी और सेठ जुहारमलजी दोनों भाई फर्म का संचालन करते हैं। आप लोग मिलनसार हैं। सेठ फोजमलजी के सुक्तानसिंहजी और जीवनसिंहजी नामक पुत्र हैं। सुक्तानसिंहजी योग्य और मिलनसार व्यक्ति हैं। आजकल आप ही फर्म का संचालन भी करते हैं। सेठ जुहारमलजी के मालचन्दजी, छोगालालजी, नेभीचन्दजी, चाँदमलजी और सुरजमलजी नामक पाँच पुत्र हैं। प्रथम दो ज्यापार में योग देते हैं। तीसरे बी० ए० में एड रहे हैं। इस समय आप लोग उपरोक्त नाम से बैंकिंग हुंडी चिद्वी कपास वगैरह का अच्छा ज्यापार करते हैं।

### डाक्टर कुशलसिंहजी चौघरी, कोठियां (शाहपुरा) का खानदान

इस परिवार के पूर्वंज मेवाइ के हुरड़ा नामक ग्राम में रहते थे। वहाँ से महाराजा उम्मेदिसंहजी शाहपुराधिपति के राजत्वकाछ में यह परिवार कोठियाँ आया। उस समय महाराजा के पौत्र कुँवर रणिसंहजी की सेवा वौधरी गर्जिसहजी ने विशेष की। इससे ग्रसज होकर राज्यासीन होने पर रणिसंहजी ने इनकों कीठियाँ में कई सम्मान बख्शे। उसके अनुसार वसंत, होकी, शीतलाअष्टमी, रक्षाबन्धन, दशहरा, व गणगोर के त्यौहारों पर गांव के पटेल पंच 'चौधरीजी' के मकान पर आते हैं, तथा सदा से वंधे हुए दस्त्रों का पालन करते हैं। होली के प्रहु में दमामी लोग किले में दरबार की पीढ़ियों के साथ चौधरीजी की पीढ़ियां गाते

हैं, तथा हरएक ध्यक्ति विवाह में चौधरीजी की हवेली पर "राम राम" करने जाता है। इत्यादि सम्मान इस परिवार के प्राप्त हुए, इतना ही नहीं, इनके वंशजों को गजसिहपुरा, जयसिहपुरा, गणपितयापुरा, व टीटोड़ी गाव भी जागीरी में मिले थे। चौधरी गर्जासिहजो को शाहपुरा दरवार ने बहुत से रक्के बढ़िश थे। इनके बच्छराजजी, अभयराजजी तथा उम्मेदराजजी नामक ३ प्रत्र हुए। इनमें चौधरी बच्छराजजी ने शाहपुरा में प्रधानगी का कार्य किया। इनके तीसरे भाई चौधरी उम्मेदराजजी को उदयपुर दरवार ने अपने यहाँ बैठक बएशी तथा हुरदा में जागोर इनायत की। चौधरी अभयराजजी के पौत्र अर्जुनसिहजी ने शाहपुरा रियासत में बहुत खैरख्वाही के काम किये। आप कुंमलगढ़ की हुकूमत पर भी रहे। इनके पुत्र राजमलजी शाहपुरा में कामदार कोछोला तथा कोसिल के मेम्बर रहे। आपको अपनी जाति की पंचायती ने "जी" का सम्मान दिया था।

चौधरी बच्छराजजी के पुत्र फतहराजजी हुए। इनके पुत्र स्योळाळिसिहजी को भी शाहपुरा दरबार ने कई रुक्ते इनायत किये थे। इनके कल्याणिसिहजी, जाळमिसिहजी तथा रघुनाथिसिहजी नामक ३ पुत्र हुए। चौधरी कल्याणिसिहजी मारवाड़ परगने में हुकूमतें करते रहे। आपको शाहपुरा दरवार महाराजा माधोसिहजी ने -जातीरी इनायत की। आपके नाम पर रघुनाथिसिहजी दत्तक आये। - चौधरी रघुनाथिसिहजी ने महाराजा नाहरिसहजी के समय कोटडी कोठियाँ की सरहद के फैसळे में इमदाद दी इसिछ्ये प्रसन्न होकर इनको जागीरी ही। इनके गम्भीरिसिहजी, किशोरिसिहजी, सगतिसिहजी तथा सवाईसिहजी नामक १ पुत्र हुए। इनमें चौधरी सगतिसिहजी कोठियाँ में निवास करते है। आपने महकमे कारजानेजात तथा आवकारी में सर्विस की। आपको जीकारे का सम्मान प्राप्त है। आपने नौरतनिसहजी, ळळमणिसहजी तथा कुशलिसहजी नामक १ पुत्र हुए। इनमें कुशलिसहजी विद्यमान है।

दास्टर कुशलसिंहजी का जन्म सम्वत् १९५९ में हुआ। अजमेर से ईटरिमिजिएट की परीक्षा पास कर आपने दास्टरी का अध्ययन किया सन् १९२९ में पुरु० एम० ओ॰ की डिगरी प्राप्त की। इसके बाद एस० टी॰ एम० का डिप्लोमा भी प्राप्त किया। सन् १९३० से शाहपुरा स्टेट में स्टेट मेडिकल ओफीसर हैं। आपके वर्त मान महाराजा ने प्रसन्न होकर जागीरी बख्शी है, आपके कार्यों से पिल्लक बहुत खुश है। आपके भूपसिंह नामक एक पुत्र है। इस परिवार में चौधरी जालिमासिंहजी के पौत्र समर्थसिंहजी गरोठ (इन्दोर स्टेट) में रहते हैं। इनके पुत्र इन्द्रसिंहजी हैं।

वर्तमान में इस कुटुम्ब में समर्थसिंहजी, जोधिंसहजी, वल्लभिंसहजी, सुगनिंसहजी, चाँदिंसहजी, हमीरसिंहजी तथा मगनिंसहजी नामक ब्यक्ति विद्यमान है। इनमें चौधरी वल्लभिंसहजी ने शाहपुरा स्टेट में कई स्थानों की तहसीलदारी व हाकिमी की। आपको शाहपुरा पंचायती ने "श्री" का सम्मान दिया है।

## कीमती.

सेठ जमनालाल रामलाल कीमती, हैदराबाद (दिच्ण)

ंइस खानदान का मूल निवास रामप्ररा (इन्दौर स्टेंट) है । यह परिवार स्थानकशसी आलाय का माननेवाला है। इस परिवार में सेठ रायसिंहजी धृषिया रामप्ररे में प्रतिष्ठित न्यकि हो गये है, यह खानदान पहले धूपिया परिवार के नाम से पहचाना जाता था। आगे चलका इस परिवार में सेठ पक्षा लालजी तथा बनालालजी कीमती हुए। इन भाइयों में सेठ पनालालजी का जन्म सम्बत् १९०१ में हुआ। रामपुरे से यह खानदान इंदौर तथा मंदसोर गया। तथा यहाँ से सेठ पनालालजी सम्बत् १९४८ में हैदराबाद आये। आप बढ़े धर्मप्रेमी तथा साधुमक पुरुष थे। आपका स्वर्गवास सम्बत् १९७३ में हुआ। आपके जमनालालजी तथा रामलालजी नामक दो पुत्र हुए।

सेठ जमनालालजी रामलालजी कीमती—सेठ जमनालालजी का जन्म सम्वत् १९३५ में हुआ। आप दोनों भाइयों ने अपने पिताली की मौजूदगी में ही हैदराबाद में जवाहरात आदि का ज्यापार आरम्भ कर दिया था, तथा इस ज्यापार में आप बंधुओं ने अच्छी सम्पत्ति उपर्जित की । हैदराबाद में कारोबार जमने पर आपने इंदोर में भी अपनी एक शाखा खोली। सेठ जमनालालजी कीमती के एक पुत्र सुखलालजी हुए थे, आप बढ़े होनहार प्रतीत होते थे, लेकिन ३-४ साल की अल्पायु में इनका स्वगंवास हो गया। इनके नाम पर मदनलालजी दत्तक लिये गये। रामलालजी कीमती ने रोशनलालजी कीमती को दत्तक लिया था, लेकिन इनका भी शरीरान्त हो गया। सेठ जमनालालजी कीमती ने अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे भाई रामलालजी को बनाया है, तथा रामलालजी ने सम्पतलालजी को अपना दत्तक प्रगट किया है। सेठ जमनालालजी तथा रामलालजी ने सुखलालजी के समरणार्थ पचास हज़ार रुपया, तथा रामलालजी की पत्नी के स्वर्गवासी हो जाने पर १ लाख रुपया धार्मिक कामों के लिये निकाले जाने की घोषणा की है।

इस परिवार ने सेठ पताळाळजी तथा सुखळाळजी के स्मणीर्थ रामपुरा में "जमनाळाळ रामळाळ कीमती छायजेरी" का उदघाटन किया है। आपने हैदराबाद में एक धर्मशाळा बनवाई। हैदराबाद की मारवाड़ी छायजेरी के लिये एक "कीमती भवन" बनवाया, इसी प्रकार यहाँ स्थानक के लिये एक मकान दिया। आप एक जैन प्रन्थमाळा प्रकाशित कर मुफ़्त वितरित करते हैं। इन्दोर में आपकी ओर से एक जैन कन्या पाठशाळा चळ रही है, तथा यहाँ भी जुम कामों के लिये एक विविद्या दी है। आपकी ओर से जैनेन्द्र गुरुकुळ पंचळूळा में एक जैन बोर्डिंग हाउस बनवाया गया है, इसी तरह मंदसीर में इन बंधुओं ने एक प्रसूति गृह बनवाया है। इसी तरह के धार्मिक तथा छोकोपकारी कार्यों में आप छोग भाग छेते रहते हैं। इस समय इन कीमती बंधुओं के यहाँ सुळतान बाजार रेसिडेंसी हैदराबाद में जमनाळाळ रामळाळ कीमती के नाम से बेकिंग जवाहरात का व्यापार होता है। तथा यहाँ की प्रतिष्ठित फर्मों में यह फर्म मानी जाती है। हैदराबाद सिकरांबाद, इन्दौर आदि में आपके कई मकानात हैं। आपके यहां इन्दौर खाजूरीबाजार में भी बेंकिंग क्यापार होता है।

# पीतिलिया

## सेठ बदीचन्द बर्द्धमान पीतलिया, रतलाम

इस परिवार के बुजुर्गों का मुख निवास स्थान कुम्मलगढ़ ( मेवाड़ ) है। वहाँ इस परिवार ने राज्य की अच्छी ने सेवाएँ की थीं। वहीं से इस परिवार के सज्जन सेठ बीराजी ताल ( जावरा स्टेट ) नामक

# श्रीसवाल जाति का इतिहास



स्व॰ सेठ भ्रमरचन्द्रजी पातस्या, रतलाम





सेठ वर्द्धमानजी पीतल्या, रतलाम.



सेठ रामलालजी कीमती, हैटरावाद.

स्थान पर आये एवम् साधारण दुकानदारी का काम प्ररम्भ किया । सेठ वीराजी के पश्चात् सेठ मागकचंद्र जी और सेठ विरदीचंदजी ने कमशः इस फर्म के कार्यों का संचालन किया । आपका ताल की जनता में अच्छा सम्मान था । सेठ विरदीचंदजी के अमरचंदजी, बच्छराजजी और सौभागमलजी नामक तीन पुत्र हुए । वर्तमान में आप तीनों ही आताओं के वंशन क्रमशः रतलाम, जावरा और ताल में अलग २ अपना व्यवसाय कर रहे हैं ।

सेठ अमर चन्दजी—आपने समत् १९११ में रतलाम में उपरोक्त नाम से फर्म खोली। साथ ही आपने अपनी बुद्धिमानी, मिलनसारी और कठिन परिश्रम से फर्म के ज्यवसाय में अच्छी तरको प्राप्त की। आप का धार्मिक और जातीय प्रेम सराहनीय था। आपके द्वारा इन दोनों लाईनों में बहुत काम हुआ। स्थानक बासी जैन कांफ्रेन्स में आपका अपने समय में प्रधान हाथ रहता था। राज्य में भी आपका बहुत सम्मान था। रतलाम स्टेट से आपको 'सेट' की उपाधिशास हुई थी। आप बढ़े प्रतिभा सम्पन्न, कार्थ्य कुशल और बुद्धिमान ब्यक्ति थे। आपका स्वर्णवास हो गया। आपके बर्द्धभानजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ बर्द्धभानजी—आप बड़े मिलनसार एवम जाति सेवक सज्जन हैं। आपने भी जाति की सेवा में बहुत मदद पहुँचाई। आप अखिल भारतवर्षीय स्थानकवासी जैन कांफ्रेन्स के जनरल सेकेटरी रहे। रतलाम के जैन ट्रेनिंग कालेज के भी आप सेकेटरी थे। आपका स्थानकवासी समाज में अच्छा प्रभाव पुवस सम्मान है। आपका ज्यापार इस समय रतलाम एवम इन्दौर में हो रहा है।

#### सेठ भगवानदास चन्दनमल पीतलिया, अहमदनगर

इस खानदान वालों का खास निवासस्थान रायां (सारवाड़) में हैं। आप दवेताम्बर जैन स्थानकवासी आग्नाय को माननेवाले हैं। शिया (मावाड़) से करीव १५० बरस पहले सेठ भगवान दासजी के पिता पैदल रा ते से चलकर अहमदनगर आये और यहाँ पर आकर अपनी फर्म स्थापित की। आपके पुत्र भगवानदासजी हुए। आपका स्वर्गवास केवल २५ वर्ष की उम्र में ही हो गया। आपके परचात आपकी घमपती श्रीमती रम्भावाई ने इस फर्म के काम को संचालित किया। इन्होंने साधु साध्वियों के ठहरने के लिये एक स्थानक बनवाया। भगवानदासजी के कोई सन्तान न होने से आपके यहाँ चन्दनमलजी को दत्तक लिया। चन्दनमलजी का जन्म सं० १९२९ में हुआ। आपके हार्यों से इस फर्म की बहुत तरको हुई। आपका स्वर्गवास सवत् १९८८ में हो गया। आप वड़े धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। आपके स्वर्गवास के समय १५०० संस्थाओं को दान दिये गये। आपके पुत्र मोतीलालजी और इस्मरलालजी हैं।

मोतीलालजी का जन्म संवत् १९६२ में हुआ। तथा झूमरलालजी का जन्म संवत् १९७१ मे हुआ। मोतीलालजी सज्जन और योग्य व्यक्ति है। झूमरलालजी इस समय मेट्रिक में पढ़ रहे हैं। इस सानदान की दान धर्म और सार्वजनिक कार्यों की ओर भी बड़ी रुचि रही है।

## ज्ञम्म हैं

### सेठ खेतसीदासजी जम्मड का परिवार, सरदारशहर

इस परिवार के लोग जम्मड़ गौत्र के सजन हैं । बहुत वर्षों से ये लोग तोल्यासर (बीकानेर) नामक स्थान पर रहते आ रहे थे । इस परिवार में सेठ उम्मेदमलजी हुए । आप तोल्यासर ही में रहे तथा साधारण लेन तथा खेती वाड़ी का काम करते रहे । आपके खेतसीदासजी नामक एक पुत्र हुए । आप तोल्यासर को छोड़कर, जब कि सरदार शहर बसा, ज्यापार के निमित्त यहाँ आकर बस गये । यहाँ आने के १२ वर्ष परचात् याने संवत् १९०८ में यहीं के सेठ बीजराजजी दूगड़, सेठ गुलावचन्दजी छाजेड़ और सेठ नौधमलजी आंचलिया के साथ २ कलकत्ता गये । तथा सब ने मिलकर वहाँ सेठ मौजीराम खेतसीदास के जाम से सामलात में अपनी एक फर्म स्थापित की । मालिकों की बुद्धिमानी एवम् व्यापार चातुरी से इस फर्म की दिन दूनी रात जौगुनी उन्नति होने लगी । इसके परचात् संवत् १९२८ में सेठ बीजराजजी एवम् खेठ खेतसीदासजी ने उपरोक्त फर्म से अलग होकर अपनी नई फर्म मेसर्स खेतसीदास तनसुखदास के नाम से खोली । यह फर्म भी ४० वर्ष तक चलती रही । इस परिवार की सारी उन्नति इसी फर्म से हुई । सेठ खेतसीदासजी का लगीवास संवत् १९३६ में ही हो गया था । आपके २ पुत्र हुए । जिनके नाम कमशः सेठ कालरामजी एवम् सेठ अनोपचंदजी (दूसरा नाम नान्रामजो ) हैं।

सेठ काल्रशमजी का जन्म संवत् १९१४ में हुआ। आपके छोटे भाई सेठ अनोपचंदजी थे। दोनों भाई बड़े प्रतिमा सम्पन्न और होशियार व्यक्ति थे। आप लोगों ने व्यापार में बहुत सम्पत्ति उपार्जित की। सामाजिक बातों पर भी आपका बहुत ध्यान था। पंच पंचायती के प्रायः सभी कार्यों में आप लोग सहयोग प्रदान किया करते थे। सेठ काल्रशमजी बड़े स्पष्ट वक्ता और निर्मीक समाज सेवी थे। सेठ अनोपचन्दजी भी अपने भाई को सहयोग प्रदान करते रहते थे सेठ काल्रशमजी का स्वर्गवास संवत् १९६८ में तथा सेठ अनोपचन्दजी का स्वर्गवास संवत् १९८२ में होगया। आप लोगों का स्वर्गवास होने के पूर्व ही सेठ बींजराजजी अला हो चुके थे। सेठ काल्रशमजी के तीन पुत्र हुए जिनने नाम क्रमशः सेठ मंगलचंदजी सेठ विरदीचंदजी और सेठ छुभ करणजी हैं। सेठ अनोपचंदजी फे कोई संतान न होने से सेठ विरदीचंदजी दत्तक गये हैं। आप तीनों भाइयों का इस समय स्वतंत्र रूप से व्यापार हो रहा है। संवत् १९८६ तक आप लोग शाम-लात में व्यापार करते रहे।

सेट मंगलचन्दनी की फर्म मेसर्स खेतसीदास मंगलचन्दनी के नाम से कलकत्ता के मनोहरदास कटला में चल रही है नहाँ कपड़ा एवम बैंकिंग का व्यापार होता है। सेट मंगलचन्दनी मिलनसार एवम समझदार व्यक्ति हैं। आपके रिधकरननी और चन्द्रनमलजी नामक २ पुत्र हैं।

सैठ बिरदीचन्दनी का ज़न्म संवत् १९४८ का है। आप मिलनसार एवम उत्साही सजन हैं। आपका ध्यान भी व्यापार की ओर अष्छा है। आपने अपने हाथ से ही कलकत्ता में एक कोठी खरीद की है। सरदार शहर में आपकी आर्छाशान हवेली बनी हुई है। आपकी फर्म कलकत्ता में ११३ क्रासस्ट्रीट में मेसर्स खेतसीदास मिलापचन्द के नाम से चल रही है। आपके मिलापचन्दनी नामक एक पुत्र हैं।

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास 🗢



स्व॰ सेठ नाभ्रामजी जम्मह, सरवारशहर.



सेठ शुभकरण्जी जन्मइ, सरदारशहर.



सठ विरटीचवजी जम्मह, सरवारशहर.



र्चुं वर मिलापचढजी S/o बिरदीचढजी जम्मह, सरटारशह

# श्रीसवाल जाति का इतिहास 💝



श्री फूलचन्द सुकीम (नखत) घमैशाला श्यामागती, कलकत्ता.



श्चनकरणाजी जम्मद की हवेली, सरदारशहर

बावू ग्रुभकरनजी का जन्म संवत् 1९६५ का है। आप भी आजकल अपना स्वतंत्र व्यापार कलकत्ता में मनोहरदास कटला में मेसर्स खेतसीदास ग्रुभकरन जम्मड़ के नाम से कर रहे हैं। आप भी मिलनसार एवम् सज्जन व्यक्ति हैं। आपकी भी सरदार बहर में एक सुन्दर हवेली बनी हुई है। यह परिवार श्री जैन श्रेतान्वर तेरापंथी संप्रदाय का मोनने चाला है।

#### नस्त

#### मुकीम फुलचन्दजी नखत, कलकत्ता

इस परिवार के पूर्व ध्यक्ति जैसलमेर रहते थे। वहाँ से सेठ जोरावरमळजी बंगला बस्ती (वर्तमान फैजाबाद यू॰ पी॰ ) में आये। आपके पुत्र बस्तावरमळजी ने यहाँ कप है का न्यापार प्रारम्भ किया। आपने अपनी व्यापारिक प्रतिभा से इसमें अच्छी उन्नति की। धार्मिक क्षेत्र में भी आप कम न रहे। आपने यहाँ एक जैन मन्दिर बनवाया और श्री जिनकुश्तल सूरि महाराज की चरण पादुका ध्यापित की। आप के कन्हैयालालजी, मुकुन्दीलालजी और किश्चनलाळजी नामक तीन पुत्र हुए। आप लोगों का स्वर्गवास हों गर्या। सेठ कन्हैयालालजी के पुत्र वावू फूळचन्दजी हुए।

फूलचन्दजी नखत—आप बढ़े प्रतिमा सम्पन्न और तेज नजर के व्यक्ति थे। आप १४ वर्षं की अवस्था में कलकत्ता आये। यहाँ आपने जवाहरात का व्यापार ग्रुरू किया। इसमें आपको आशातीत सफलता मिली। आपको संवत् १८८० में लाई रिपन ने कोर्ट व्वेलर नियुक्त किया था। आप आजीवन कोर्ट व्वेलर रहे। आपके सिकाये हुए बहुत से व्यक्ति नामी जौहरी कहराये आपका स्वर्गवास संवत् १९४१ में हो गया। आप बढ़ी सरल प्रकृति के पुरुष थे। आपका स्थानीय पंच पंचायती में बहुत नाम था। आप अपने समय के नामी जौहरी और प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपके कोई पुत्र न होने से आपके नाम पर बा० मोतीचन्दजी नाहटा व्यावर से दत्तक आये।

मेति। चन्दनी नखत — आपने सर्व प्रथम सेड लाभचन्दनी के साझे में "लाभचन्द मोतीचन्द" नाम से जनाहरात का न्यापार किया। आपकी इस न्यापार में अच्छी निगाह है अतएव आपने इसमें बहुत सफलता प्राप्त की। इस फर्म के द्वारा "लाभचन्द मोतीलाल की जैन लिटररी और टेकनिकल स्कूल" खोला गया जिसमें आज केवल लिटररी की पढ़ाई होती है। आपने अपने पिताजी की इच्छानुसार उनके स्मारक में क्यामाबाई लेन में फूलचन्द मुनीम जैन धर्मशाला के नाम से एक बहुत सुन्दर धर्मशाला का निर्माण कर वाया। इस धर्मशाला में बहुत अच्छा इन्तजाम है। आपने सम्मेद शिखरजी के मामले में भी और लोगों के साथ बहुत मदद की है। जाति हित की ओर आपका अच्छा ध्यान रहता है। सम्मेद शिखर के पहाड़ को खरीदने में जो रूपया आनन्दजी कल्याणजी की पेढ़ी से आया था उसे वापस करने के लिये ट्रस्ट कायभ किया गया है। उसमें आपने १५०००) का कम्पनी का कागज उदारता पूर्वक प्रदान किया किया है। आप मेलनसार, समझदार और सजन व्यक्ति हैं। आप के इस समय फतेचंदजी

नामक एक पुत्र हैं। आपके बढ़े पुत्र इन्द्रचन्द्रनी का स्वर्गवास हो गया, उनके सुरेन्द्रचन्द्रजी नामक पुत्र है। आप मन्दिरमार्गीय सज्जन हैं। आपके यहाँ जवाहरात का ज्यापार होता है।

### श्री श्रासकरणजी नखत, राजनांद गाँव

छमभग ७० साल पूर्व मारवाद के भियां सर नामक स्थान से आसकरणजी नखत राजनांदगांव आये। तथा ज्यापार शुरू किया। धीरे र आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ी। राजनांदगांव के महंत वासीदासजी, सेठ आसकरणजी नखत में बहुत प्रसन्न थें। तथा राज्य के महत्व के मामलों में सलाह लिया करते थे। नखतजीने राजनांदगांव के आदितवारी, बुधवारी, कामठीवाजार, बोहरा लेन आदि बाजार बसवाये। ओसवाल जाति को राजनांदगांव में बसाने तथा उसे हर तरह से इमदाद देने में आपका पूर्ण लक्ष्य था। राजनांदगांव का ज्यापारिक समाज आपके उपकारों का प्रेम पूर्वक स्मरण करता है। रियासत में आपकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा थी। तथा राजा साहिब आपकी सलाहों की बहुत इज्ज़त करते थे। संवत् १९५२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके दत्तक पुत्र लखमीचन्दजी भी संवत् १९७८ में गुजर र थे। अब इस समय लखमीचन्दजी के पुत्र सूरजमलजी मौजूद हैं। इनकी वय १३ साल की है।

### सेठ मयकरण मगनीराम नखत, (कुचेरिया) जालना

इस खानदान के छोगों का मूल निवासस्थान बहु (जोधपुर स्टेट) का है। आप हवेताम्बर मन्दिर आझाय को मानने वाले सजन हैं। कुचेरे से उठने के कारण आपको कुचेरिया नाम से विशेष पुकारते हैं। इस खानदान के रघुनाधमलजी करीब सवा सौ वर्ष पहले मारवाड़ से दक्षिण में आये। आपने यहाँ आकर खेदे में अपना व्यापार चलाया, तदन्तर इनके पुत्र मयकरणजी ने जालना में उक्त नाम से अपनी फर्म स्थापित की। आपका स्वर्गवास संवत् १९१५ में हो गया। आपके मगनीराजी और धनजी नामक दो भाई और थे। इनमें मगनीरामजी का स्वर्गवास संवत् १९१५ और धनजी का स्वर्गवास संवत् १९२२ में हो गया था। सेठ मयकरणजी और मगनीरामजी के निसंतान गुजरने पर सेठ मगनीरामजी के नामपर स्रजमलजी को दक्तक लिया। सेठ मयकरणजी के स्वर्गवासी होजाने पर सेठ स्रजमलजी ने फर्म के काम को सम्हाला। आपने इस फर्म की बहुत तरकी की। आपका स्वर्गवास संवत् १९५६ में हुआ।

इस समय इस फर्म के मालिक श्री सेठ स्रजमलजी के पुत्र मोहनलालजी कुचेरिया हैं। आपका संवत् १९३६ में जन्म हुआ। आपके पुत्र न होने से आपनेकिशनलालजी को दत्तक लिया। इस खानदान की दानधर्म की ओर भी अच्छी रुचि रही है। यहाँ के मन्दिर की प्रतिष्ठा में आपने ५०००) सहायता के रूप में प्रदान किये थे। आपकी दुकान पर आढत, रूई, वगैरह का धंधा होता है।

## स्रोसवाल जाति का इतिहास



ं सेठ रेखचंदजी लूंकड, आगरा.



श्री मगनमलजी कोचेटा, मदुरांतकम् ( मदास ).



स्व॰ सेठ श्रासकरणजी नखत, राजनांदगांव.



कुं॰ माण्कचन्द्जी खजांची (प्रेमचन्द्र माण्कचन्द्र) बीकानेर.

# लुंकड़

### सेठ रेखचन्दजी लूंकड़, आगरा

इस खानदान का मूल निवास फलोदी (मारवाड़) है। संवत् १९०५ में फलोदी से सेठ सुल्तानमल की लंकड़ न्यापार के लिये आगरा आये, तथा सेठ लक्ष्मीचन्द्र गणेशदास के यहाँ मुनीमात का काम किया। संवत् १९२४ में सेठ सुल्तानचन्द्र की के पुत्र रेखचन्द्र की आगरा आये तथा अपने नाम से फर्म स्थापित की। और इसकी विशेष उन्नति भी आपके ही हार्यों से हुई। आप बढ़े ब्यापार कुशल सज्जन थे। आप संवत् १९८६ में स्वर्गवासी हुए। इस समय आपके पुत्र नेमीचंद्र तथा फतहचन्द्र की ब्यापार का संचालन करते हैं। आप की फर्म "रेखचन्द्र लंकड़" के नाम से वेलनगंज आगरा में ब्यापार करती है। इस दुकान पर कई मिलों की सूत तथा कपड़े की एजन्सियां हैं। तथा इस व्यापार में आगरे में यह फर्म बहुत मातवर मानी जाती है। फलोदी में भी आपका परिवार प्रतिष्ठा सम्पन्न है।

### ्रेसेठ सागरमल नथमल लुंकड़, जलगांव

इस परिवार का मूल निवास खिजड़ली ( जोधपुर स्टेट) में है। यह परिवार स्थानकवासी भान्नाय का माननेवाला है। देश से सेठ सागरमलजी लंकड़ जलगांव आये, तथा सेठ जीतमळ विलोकचन्द्र की भागीदारी में व्यापार आरम्भ किया है। आपने अपनी बुद्धिमत्ता एवं होशियारी से व्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर अपने परिवार की प्रतिष्ठा को बढ़ाया है। सेठ सागरमलजी ने जलगांव ओसवाल जैन बोडिंग हाउस को १५०० की सहायता दी है। इस'सध्या के तथा स्थानीय पाँजरापोल के आप सेकेंटरी हैं। जलगांव के न्यापारिक समाज में आप प्रतिष्ठित न्यापारी माने जाते हैं। आपका हैड आफिस "सागरमल नधमल" के नाम से जलगांव में है। आपने अपनी दुकान की शाखाएँ इन्दोर, खंडवा, तथा बुरहानपुर में भी स्थापित की हैं। इन सब दुकानों पर कपदे तथा स्त का थोक न्यापार होता है। बुरहानपुर कें ताप्ती मिल की एजंसी भी इस फर्म के पास है। इस समय सेठ सागरमलजी के पुत्र नथमलजी, पुलराजजी, मोहनलालजी तथा चन्दनमलली हैं। ये चारों बंधु पढ़ते हैं।

### सेठ प्रतापमल बुधमल लूंकड़, जलगांव

इस परिवार के पूर्वंज मूल निवासी फलोदी के हैं। वहाँ से इस परिवार के पूर्वंज सेठ महराजज़ी सम्वत् १६८६ में सीलारी (पीपाइ से ५ मील) आये। इनकी छठी पीढ़ी में ल्हंकड़ गुमानजी हुए। इनके सरदारमलजी तथा मूलचन्दजी नामक दो पुत्र थे। सम्वत् १८६९ में सेठ सरदारमलजी पैदल मार्गहारा बाँकोडी (अहमद नगर) आये। पीछे से आपके छोटे आता मूलचन्दजी के पुत्र मोहकमदासजी भी सम्वत् १८९६ में बाँकोड़ी आये। सेठ सरदारमलजी के पुत्र सेठ खुषमलजी ल्हंकड़ हुए। सेठ खुषमलजी के फौज-मलजी, बहादुरमलजी, संतोषचन्दजी तथा प्रतापमलजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें से बाँकोड़ी से सेठ

संतोषचन्द्रजी सम्वत् १९३४ में तथा सेठ प्रतापमलजी १९४० में जलगांव आये, और यहाँ कपड़े का व्यापार आरम्भ किया। सम्वत् १९६२ में सेठ फोजमलजी स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे माई बहादुरमलजी के जि़ावराजजी तथा ज़ाराजजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें जुगराजजी सेठ प्रतापमलजी लूंकड़ के नाम पर दक्तक गये।

सेठ शिवराजजी का जम्म सम्बत् १९४९ तथा जुगराजजी का १९५२ में हुआ। आप दोनों सजन "प्रतापमल बुधमल" के नाम से कपड़े का थोक न्यापार करते हैं, तथा जलगाँव के न्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित न्यवसायी समझे जाते हैं। इन्दौर में भी आपने एक शाखा खोली है।

- इसी तरह इस परिवार में सन्तोषचन्दजी के पौत्र ( रिखबदासजी के पुत्र ) भंवरीलालजी तथा बंशीलालजी हैं। तथा मोहकमदासजी के पौत्र कन्हैयालालजी आदि बांकोड़ी में व्यापार करते हैं।

## सेठ रेखचन्द शिवराज लूंकड़ का खानदान, फलोदी

इस परिवार का मूल निवास फलोदी है। आप मन्दिर मार्गीय आक्षाय के माननेवाले हैं। इस परिवार में सेंड आलमचन्दजी के पुत्र गुलावचन्दजी ल कड़ फलादी से पैदल चलकर न्यापार के लिये बढ़ोदा गये तथा वहाँ फर्म स्थापित की। आपके पुत्र चुन्नीलालजी का जन्म सम्वत् १८९५ में हुआ। आपने अपने परिवार की प्रतिष्ठा को विशेष बढ़ोया। आप आर्मिक प्रवृति के पुरुष थे। आपका स्वर्गवास सम्वत् १९४५ में हुआ। आपके अनराजजी, चाँदमलजी, रेखचन्दजी, भोमराजजी तथा सुगनमलजी नामक ५ पुत्र हुए, इनमें सेंड अनराजजी का स्वर्गवास सम्वत् १९८५ में तथा चाँदमलजी का सम्वत् १९६५ में हुआ। सेंड चाँदमलजी के पुत्र माणकलालजी पनरोटी में।अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं।

सेठ रेखचन्द्रजी छकड़ का जन्म सम्वत् १९२८ में हुआ । आप फलोदी के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त न्यक्ति हैं । बृद्ध होते हुए भी आप ओसर मोसर आदि क्रिशितयों के खिलाफ़ हैं । आपने संवत् १९६६ में स्वतंत्र हुकान की । संवत् १९७२ में आपने पनरोटी (मदास) में अपनी हुकान स्थापित की । आपके बद्ममुलजी, जोगराजजी, शिवराजजी, सोहनराजजी तथा चम्पालालजी नामक पांच पुत्र हुए । इनमें बद्ममुलजी का स्वर्गवास अल्पवय में संवत् १९६४ में हो गया, और इनकी धमेंपरनी ने दीक्षाप्रहण करली । छ कहें जोगराजजी ने पनरोटी में अपनी स्वतंत्र हुकान करली है तथा शेष तीन माई अपने पिताजी के साथ न्यापार करते हैं । इस हुकान पर पनरोटी तथा मायावरम् मे ज्याज का काम होता है । छ कड़ जोगराजजी के पुत्र मांगीलालजी, शिवराजजी के गजराजजी तथा पारसमलजी और सोहनराजजी, के केशरीमल हैं ।

सेठ भीमराजजी के पुत्र फकीरचन्दजी हैं। आप पनरोटी तथा राजमनारकोड़ी में वैकिंग न्यापार करते हैं, आपने पुत्र देवराजजी तथा जसराजजी हैं। सुगनमलजी के पुत्र नथमल तथा ताराचंद हैं।

इस परिवार का बत उपवास व धार्मिक कार्यों की ओर बहुत बड़ा लक्ष है।

्सेठ चत्राजी डूंगरचंद, लूंकड़, बलारी

यह पंरिवार राखी (सीवाणा-मारवाड) का रहनेवाला है। इस परिवार के पूर्वज सेठ चत्राजी

# स्रोसवाल जाति का इतिहास क





श्री सरदारमञ्जी ज्ञाजेड, शाहपुरा-मेवाड (परिचय पेज ४४१ में) वा॰ जोगराजजी ८/० सेठ रेखचन्द्रजी लूँकड, फ



वा॰ शिवराजजी Slo सेठ रेखचन्दजी लूंकड़, फलौदी,



वाबू चम्पालालजी Sio सेठ रेखचन्द्जी लूंकड, फलौदी.

हंकड संवत् १९१६ में रायचूर आये, तथा वहाँ से वलारी आये और कपड़े का न्यापार शुरू किया। आप बढे हिम्मतवर तथा न्यापार चतुर न्यक्ति थे। आपने अपने हार्यों से ८-१० लाख रुपयों की सम्पत्ति कमाई। सम्वत् १९६० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके मतीजे सेठ हुंगरचन्दजी भी आप हे साथ न्यापार में मदद देते थे, उनका भी सम्वत् १९६५ के करीब स्वर्गवास हुआ। हूंगरचन्दजी के हजारीमलजी, वस्तीमलजी तथा मगनीरामजी हुए, इनमें हजारीलालजी, सेठ चत्राजी के नाम पर दत्तक गये। इनका संवत् १९६५ में स्वर्गवास हुआ। तथा इनके पुत्र लच्छीरामजी सम्वत् १९८४ में स्वर्गवासी हो गये। सेठ वस्तीरामजी ने राखी के मन्दिर की प्रतिष्ठा कराई है। आप सम्वत् १९७५ में स्वर्गवासी हो गये।

वर्तमान समय में इस इन्द्रम्ब में बस्तीरामजी के पुत्र आईदानजी तथा छच्जीरामजी के पुत्र सम्पत्तराजजी हैं। आपकी दुकान चन्नाजी झूंगरचम्द के नाम से व्याज का काम करती है। यह दुकान बलारी के ओसवाल पोरवाल फर्मों की मुकादम है। तथा बहुत मातवर मानी जाती है। इस दुकान के भागीदार सेठ आस्त्रामजी बागरेचा सिवाणा निवासी हैं। आपके परिवार में सेठ भोजाजी सीवाणे के नामांकित व्यक्ति थे, आपके पौत्र परशुरामजी संवत् १९४४ में बलारी आये, तथा कपढ़े का व्यापार शुरू किया। संवत् १९६७ में आप स्वर्गवासी हुए। आस्त्रामजी "आस्त्राम" बहादुरमल के नाम से कपढ़े का बरू धापार करते हैं। आप समझदार तथा होशियार पुरुष हैं। आपके पुत्र बहादुरमलजी १५ साल के हैं।

### सेठ मालचन्द पूनमचन्द लूँकड़, चिंचवड़ ( पूना )

इस परिवार के मालिक खांगटा (पीपाड़ के पास) के निवासी हैं। । वहां से सेठ बरदी चन्तृजी खूँकड़ संवत् १८८० में ताथवाड़ा (चिचवड़ के पास) आये और यहाँ दृकान की । इनके मालचन्दृजी सथा मगनीरामजी नामक र पुत्र हुए । मालचन्द्जी संवत् १९६० में चिंचवड़ आये । संवत् १९६३ में आपका स्वर्गवास हुआ । सेठ मालचन्द्जी के प्तमचन्द्जी और भीकमचन्द्जी तथा मगनीरामजी के गुलावचन्द्जी और कालुरामजी नामक पुत्र हुए । भीकमचन्द्जी जातिउद्यति व धार्मिक कामों में सहयोग छेते रहे । संवत् १९७४ में आपका स्वर्गवास हुआ । इस समय इस परिवार में सेठ गुलावचन्द्जी लूँकड़ तथा सेठ प्तमचन्द्जी के पुत्र रामचन्द्रजी, रघुनाथजी, गणेशमलजी तथा स्र्जमलजी प्वं कालुरामजी के पुत्र किशनदासजी विद्यमान हैं।

सेठ रामचन्द्रजी लूँ कड़ शिक्षाप्रेमी सज्जन हैं। आप श्री फतेचन्द्र जैन विद्यालय विचवड़ के प्रेसीडेन्ट व खजानची हैं। आपके छोटे आता ज्यापार में भाग छेते है। आप विचवड़ के प्रतिष्ठित ज्यापारी हैं। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाला है।

## खजींची

### सेठ प्रमचन्द माणकचन्द खजांची, वीकानेर

इस परिवार वाले कांधलजी राजपूत पहले देवी कोट नामक स्थान में रहते ये वहीं ये जैनी वने और बोहरगत का न्यापार करने लगे । ऐसा करने के कारण इनके वंशज कांवल बोहरा कहलाये । आगे चलकर इसी परिवार के पुरुष जांजणजी जैसलमेर की राजकुम री गंगा महाराणी के साथ करीब ३५० वर्ष पूर्व बीकानेर आये। आपके पुत्र रामसिंहजी को तत्कालीन बीकानेर महाराजा ने खजाने का काम इनायत किया। इसी समय से इस परिवारवाले खजांची कहलाते चले आ रहे हैं।

रामसिंहजी के पुत्र वेणीदासजी का परिवार ही इस समय बीकानेर में निवास कर रहा है। इसी परिवार में आगे चलकर सेठ उदयमानजी हुए! इनके कुशलिंहजी और किशोरिसहजी नामक दो पुत्र हुए। किशोरिसहजी का परिवार नागोर चला गया। वेणीदासजी के बाद कमशः पीरराजजी, सुन्दर दासजी, त्वतमलजी, मैनरूपजी, गेंदमलजी, हुए। गेंदमलजी के तीन पुत्र हुए आसकरनजी, धनसुखदासजी और मैंनचंदजी। हुनमें से धनसुखदासजी के बाद कमशः करतूरचंदजी, और हरकचन्दजी हुए। हरकचंद जी के चार पुत्र भमरचंदजी, आबददानजी, तेजकरनजी और सूरजमलजी हुए। वर्तमान फर्म सेठ तेजकरनजी के पुत्र अमरचंदजी की है।

सेट प्रेमचंद्जी यहाँ के स्टेट जौहरी हैं। आप मिलनसार व्यापार चतुर और धार्मिक पुरुष हैं। आपने अपकी एक ब्रांच कलकत्ता में भी जवाहरात का व्यापार करने में लिये खोली। इसके अतिरिक्त अजीतमल माणकचंद के नाम में साझे में भी एक कपने की फर्म खोल कर व्यापार की उन्नति की। आपने धार्मिक कार्यों में बहुत खर्च किया। आप कई जगह कई समा सोसाइटियों के सभापति और मेम्बर रहे। आपको बीकानेर श्री संघ ने एक बहुत ही सुन्दर मानपत्र भेंट किया है। जिल्लों आपकी उदारता, असहदयता और धार्मिकता की तारीफ की गई हैं। आपके इस समय माणकचंदजी, मोतीचन्दजी और हीराचंदजी नामक तीन पुत्र हैं। माणकचन्दजी व्यापार में भाग छेते हैं।

### खजांची विजयसिंहजी का खानदान, भानपुरा

इस खानदान-वाले सजानों का पहले निवास स्थान मास्वाइ था। इनकी उत्पत्ति चौहान -राज-पूर्ती से हुई। ऐसा कहा जाता है कि इस परिवार के पूर्व पुरुषों ने सम्राट अकबर के प्रांतिय खजाने का काम दिया था। अतएव खजांची कहलाये। पश्चात् बादशाहत् की हेराफेरी से इस परिवार के पुरुष घूमते हुए महाराजा यशवंतराव प्रथम के राजत्व काल में रामपुरा भानपुरा चले आये।

इस परिवार में आगे चलकर तनसुखदासजी नामक एक बड़े बीर और प्रतिभासंपन्न व्यक्ति हुए।
कहा जाता है कि महाराजा होस्कर की ओर से होने वाली गरासियों की छड़ाई में वे मारे गये। अतएव
सुँडकटाई में महाराजा ने प्रसन्न होकर उनके वंशज के लिए रामपुरा भानपुरा जिले के झारड़ा, कंजाड़ी
और जम्णियां के कुछ प्रामीं पर जमींदारी हक्क इनायत फरमाये। इसका मतलब यह कि
इन स्थानों की सरकारी आमदनी पर २) सैकड़ा दामी के बतौर आपको मिछने छगा। इसके बाद संवद
१९०६ में १००० बीघा जमीन भी आपको जागीर स्वरूप प्रदान की। इसके अतिरिक्त भी आपको कई
प्रकार के हक्क प्रदान किये। वर्तमान में आपके वंशजों को सरकार से इस जागीर के एवज में नगदी रुपये
मिछते हैं। इस समय इस परिवार में खजाँची विजयसिंहजी हैं। आ। इन्दौर स्टेट के निसरपुर नामक
स्थान पर अमीन हैं। आप मिळनसार और सज्जन व्यक्ति हैं। जहां २ आप अमीन रहे
बहां २ आप बड़े छोकप्रिय रहे। इस समय आपके अजीतसिंह और बळवन्तसिंह नामक दो पुत्र हैं।

## कोचेटा

सेठ क्रन्दनम्ल मगनम्ल कोचेटा, अचरायाकम् (मद्रास )

इस परिवार का मूल निवास जसवंत्ताबाद (मेड़ते के पास) है। वहां से इस परिवार के पूर्वज सेठ रतनचन्द्रजी कोचेटा लगभग ७० साल पूर्व मुरार (गवालियर) गये, तथा ब्यवहार स्थापित किया। आप बढ़े साहसी पुरुप थे। आपने ही ब्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया। आपके चन्द्रनमल जी तथा कुन्द्रनमलजी नामक २ पुत्र हुए। कोचेटा चन्द्रनमलजी का जन्म संवर्ष १९१२ में हुआ। आप प्रथम मुरार में कंट्राविटक ब्यापार करते थे, तथा फिर शिवपुरी में कपड़े का ब्यापार चाल, किया। आप संवत् १९७८ में तथा आप के पुत्र फतेमलजी संवत् १९७८ में तथा आप कोचेटा का जन्म संवत् १९१८ में हुआ। आप शिवपुरी में कपड़े का ब्यापार करते रहे। आप धार्मिक प्रवृति के पुरुप थे। संवत् १९५८ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मगनमलजी कोचेटा हुऐ।

श्री मगनलालजी की चेटा—आपका जन्म संवत् १९५६ में हुआ। आप मेट्रिक तक शिक्षण प्राप्त कर शिवारों में सार्वजिनिक कामों में योग देने लगे। आप यहां के सरस्वती भवन के संचालक, जैन पाठशाला तथा सेवा समिति के सेकेटरी थे। वहां की जनता में आप प्रिय व्यक्ति थे। शिवपुरी से आप संवत् १९८० में मदास आये, तथा यहां आपने जैन सुधार लेखमाला प्रकाशित कर जैन जनता में ज्ञान प्रचार किया, इसी तरह एक जैन पाठशाला स्थापित करवाई। यहां से २ साल बाद आप अचरापाकम् (चिंगनपैठ) आये तथा यहां बेक्किंग ज्यापार चाल, किया। इस समय आपने भवाल (मारवाइ) में लोंकाशाह जैन विद्यालय का स्थापन किया है। आप जैन गुरुकुल ज्यावर के मन्त्री और आत्म जागृति कार्यालय के सेकेटरी हैं। तथा मुधा जैन विद्यालय बल्हंदा के सेकेटरी हैं। आप स्थानकवासी समान के गण्य मान्य व्यक्तियों में है। और क्षिक्षा तथा समाजोन्नति के इत्रप्क कार्य में बहुत बढ़ा सहयोग लेते रहते हैं। आपके पुत्र आनन्दमल्ली बालक है।

### सेठ केशवलाल लालचंद कोचेटा, वोदवड़ ( असावल )

इस फर्म का स्थापन सेठ रघुनाथदासजी ने अपने निवासस्थान पीपलाद (जोधपुर) से भाकर एक शताब्दि पूर्व बोदबढ़ में किया। आपका परिवार स्थानकवासी आरनाय का मानने वाला है। भाषका स्वर्गवास लगमग संवत् १८३० में हुआ। आपके लालचन्दजी तथा साराचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों भाइयों का जन्म कमशः संवत् १९३० तथा ३५ में हुआ।

सेठ जालचदकी कीचेटा--आप बुद्धिमान तथा व्यापार चतुर पुरुष थे, आपने अपनी दुकान की शासाएं अमलनेर, मलकापुर, खामगांव तथा अकोला में खोलीं और इन सब स्थानों पर लोरों से आदत का व्यापार कर अपनी दुकान की इकत व प्रतिष्ठा को बदाया। संवत् १९८२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके ३ साल पूर्व आपके छोटे आई ताराचन्द्रजी निसंतान स्वर्गवासी हुए। सेठ लालचन्द्रजी के मूलचन्द्रजी, मोतीलालजी, द्वीराजलजी, माणकचन्द्रजी तथा सोआगचन्द्रजी नामक पाँच पुत्र हुए।

कीचेटा मोतीलालर्जा— आंपका जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आप धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुष हैं। आपने कई वर्षों तक मलकापुर गोरक्षण संस्था का काम देखा। आप ही के परिश्रम से संवत् १९८२ में मलकापुर में स्थानकवासी सभा का अधिवेशन हुआ, इसकी स्वागत कारिणी के सभापति आप थे। आपने संवत् १९८९ में तमाम सांसारिक कार्यों से निवृत होकर दीक्षा गृहण की।

आप के शेष चारों आता अपनी बोदवड़, खामगाँव, क्षकोला, अमलनेर तथा मलकापुर दुकानों का संचालन करते हैं। बरार व खानदेश में यह परिवार अच्छी प्रतिष्ठा रखता है। सेठ मूलचन्दजी के पुत्र रतनचन्दजी, भागचन्दजी, भाजलालजी तथा चम्पाञालजी न्यापार में सहयोग लेते हैं। मोतीलालजी के रामलालजी, रिखबदासजी तथा भीमलालजी और हीरालालजी के कान्तिलालजी, मगनमलजी, अजितनाथजी व धरमचन्दजी नामक चार पुत्र हैं। कान्तिलालजी ने कांग्रेस आंश्रेलन में सहयोग लेने के उपलक्ष्य में तीन मास के लिये कारावास ग्राप्त किया है।

## सेठ मानमल चांदमल कोचेटा, श्रुतावल

यह परिवार पर्वतसर ( मारवाड़ ) का निवासी है। इस परिवार के पूर्वज सेठ मानमलजी, चाँदमलजी तथा चुजलालजी नामक तीन आता ज्यापार के लिये असावल आये तथा लेनदेन का ज्यापार छुरू किया। इन्हीं भाइयों के हाथों से ज्यापार को तरकी मिली। इन तीनों सजानों का स्वर्गवास कामशः १९४२, ७७ तथा सं० १९०४ में हुआ। कोचेटा अजलालजी के पत्तालालजी व केसरीचन्दजी नामक रे पुत्र हुए। इनमें केसरीचन्दजी, मानमलजी के नाम पर दत्तक गये। सेठ पत्ताललजी का स्वर्गवास सं० १९७१ में हो गया। इनके पुत्र कन्हैयालालजी, चाँदमलजी के नाम पर दत्तक गये। सेठ पन्नालालजी के बाद इस दुकान के व्यापार को केसरीचन्दजी तथा कन्हैयालालजी ने ज्यादा बढ़ाया। आपके यहाँ बीदवड़, फैजपुर, व असावल के खेती, आढ़त व लेन-देन का व्यापार होता है। तथा आस पास के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। सेठ चाँदमलजी ने बोदवड़ में एक उपाश्रय बनवाया है। इसी तरह अमलनेर के स्थानक में भी आपने सहायता दी। अमलनेर में आपके कई मकानात हैं।

## श्री कहैंयालालजी कोचेटा, वर्णी (बरार)

यह परिवार बहू (जोधपुर स्टेट) का निवासी है। वहाँ से इस परिवार के पूर्वज सेठं हजारीमलजी कोटेचा लगम ५० वर्ष पूर्व वणी के पास नांदेपेरा नामक स्थान में आये। आपका स्वर्गवास संवत् १९८० में हुआ। आपने संवत् १९५० के लगभग वणी में सेठ रायमल मगनमल की भागीदारी में हीरालाल हजारीमल के नाम से ज्यापार ग्रुरू किया तथा इस ज्यापार में अच्छी सम्मति तथा प्रतिष्ठा पाई। आपके पुत्र कन्हैयालालजी विद्यमान हैं।

सेठ कन्हैयालालजी कोचेटा की उम्र ४० साल की है। आप इधर दो सालों से "हीरालाल हजारीमल" नामक फर्म से अलग हो कर "मूलचन्द लोनकरण" के नाम से कपड़ा तथा सराफी का अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। आप तेरा पंथी आम्नाय के मानने वाले सज्जन हैं, तथा शास्त्रों की अच्छी जान कारी रखते हैं। बणी के ओसवाल समाज में आपका परिवार नामाङ्कित समझा जाता है। आपके पुत्र लोणकरणजी तथा मूलचन्दजी हैं।

#### सेठ पन्नालाल ताराचंद कोटेचा, वर्णी (बरार)

इस परिवार का निवास बहू (मारवाड़) है। देश से सेठ ताराचन्द्रजी कोटेचा लगभग ३० साल पूर्व नादेपेरा आये, तथा वहाँ से वणी आकर सेठ "हीरालाल हजारीमल" फर्म पर कार्य किया। इधर आप १० सालों से कपड़ा तथा सराफी का अपना घरू व्यापार करते है। आपका जन्म संवत् १९३५ में हुआ। आप वणी के ओस्वाल समाज में प्रतिष्टित सज्जन हैं। तथा मिलनसार पूर्व समझदार व्यक्ति हैं। आपके पुत्र बालचन्द्रजी कोटेचा का जन्म सं० १९५९ में हुआ। आप आप भी तत्परता से व्यापार में भाग लेते हैं तथा उत्साही युवक हैं।

सेट ताराचन्दजी के भतीजे काल्र्समजी कोटेचा सेट "हीरालाल हजारीमल" नामक फर्म के १० साल से भागीदार हैं। आपका जन्म संवत् १९५३ में हुआ है। आप होशियार तथा सजन व्यक्ति हैं।

## संह

साढ गौत की उत्पत्ति—कहा जाता है कि संवत् ११७५ में सिद्धपुर पाटण में जगदेव नामक एक राजपूत सरदार निवास करता था। इसके सूरजी, संखजी, सॉवलजी, सामदेवजी आदि ७ पुत्र हुए। इनको आचार्य हेमसूरिजी ने जैन ५ में का प्रतिबोध दिया। सांवलजी का बढ़ा पुत्र वढ़ा मोटा ताजा था अतः इनको पाटण के राजा सिद्धराज ने "संड मुसंड" कहा। फिर इन्होंने राजा के मस्त सांद को प्रछादा, इससे इनकी पदवी सांव हो गई और आगे चलकर यह सांव गौत्र हो गई। इसी तरह जगदेव के अन्य पुत्रों से सुखाणी, सालेचा, पुनमियाँ आदि शाखाएँ हुई।

### सांढ तेजराजजी का खानदान, जोधपुर

इस परिवार के पूर्वज सांव भगोतीदासजी मेड्ते में रहते थे। इनके पौत्र शोभाचन्दजी ( निहालचन्दजी के पुत्र ) ने जोधपुर में आकर अपना निवास बनाया। इनके पुत्र खींबराज्जी हुए। विक्रम की अठारहवीं शताब्दि के मध्य काल में इस परिवार का व्यापार बहुत उन्नति पर था। महाराजा बख्तसिंहजी के समय जोधपुर राज्य से इस खानदान का लेन-देन का बहुत सम्बन्ध था। स्टेट के बाइसीं परगनों में इनकी दुकाने थीं। इन दुकानों के लिये जाधपुर महाराज बख्तसिंहजी विजयसिंजी तथा मानसिंहजी ने इस परिवार को कस्टम की माफ़ी के परवाने बख्शे, तथा अनेकों रुक्के देकर इस खानदान के गौरव को बदाया।

सांद्र खींवराजजी, सिंघवी इन्द्रशाजजी के साथ एक युद्ध में गये थे। इसी तरह डीडवाने की

फौज में भण्डारी प्रतापमलजी के साथ और बल्हेंर के पास झगड़े में सिंघी गुल्हाजजी के साथ साँड खींव-राजजी गये थे। इन युद्धों में सिम्मिलित होने के लिए इनको रतनपुरा का ढीवड़ा और एक बावड़ी इनायत हुई थी। संवत् १८९७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र शिवराजजी तथा पौत्र तेजराजजी भी रियासत के साथ लाखों रुपयों का लेन-देन करते रहे। आप लोग जोधपुर के प्रधान सम्पितशाली साहुकार थे। साँढ तेजराजजी जोधपुर में दानी तथा प्रसिद्ध न्यक्ति हो गये हैं। आपका स्वर्गवास १९४८ में हुआ। आपके पुत्र रक्षराजजी तथा मोहनराजजी हुए। सेठ रक्षराजजी १९५८ में स्वर्गवासी हुए। तथा सेठ मोहनराजजी विद्यमान हैं। आपका जन्म संवत् १९३८ में हुआ। आपके समय में इस फर्म का ब्यापार फैल हो गया। तथा इस समय आप जोधपुर में निवास करते हैं। रंगराजजी के नान पर अमृतराजजी दक्तक हैं।

### सेठ केवलचन्द मानमल सांढ, वीकानेर

अठारहवीं शताब्दी में इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ सतीदानजी मेंडता से बीकानेर आये। आपके हुकुमचन्दजी और हुकुमचन्दजी के केवलचन्दजी नामक पुत्र हुए। आपने सम्बत् १८९० में उपरोक्त नाम से गोटाकिनारी की फर्म स्थापित को।। इसमें आपको बहुत सफलना रही। आप मन्दिर संप्रदाय के सजान थे। आपके पाँच पुत्र हुए जिनके नाम सदासुखजी, मानमलजी, इन्द्रचन्दजी, स्रजमलजी और प्रेमसुखजी था। आप सब लोगों का परिवार स्वतन्त्र रूप से व्यापार कर रहा है। सेठ मानमलजी बढ़े प्रतिमावान व्यक्ति थे। आपने दिल्ली में अपनी एक फर्म स्थापित की थी और आप जेंटों द्वारा वहाँ माल भेजते थे। इसमें आपको अच्छी सफलता रही। आपके धार्मिक विचार अच्छे थे। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके केसरीचन्दजी नामक पुत्र हुए।

वर्तमान में सेठ केशरीचन्दजी ही ज्यापार का संचालन कर रहे हैं। आपके हाथों से इस फर्म के ज्यापार की ओर भी तरक्की हुई। आपने दिल्ली के अलावा कलकत्ता में भी यही काम करने के लिये फर्म लोली। इस प्रकार इस समय आपकी तीन फर्म चल रही हैं। आप मन्दिर मार्गीय व्यक्ति हैं। आपका स्वभाव मिल्लनसार और उदार है। आपने स्थायी सम्पत्ति बढ़ाने की ओर भी काफी ज्यान रखा। बीकानेर में कोट दरवाजे के पास वाला कटला आपही का हैं। इस में करीब १॥ लाख रुपया खर्च हुआ। इस समय आपके कोई पुत्र नहीं है।

## माम

मांभू गौत्र की उत्पत्ति—कहा जाता है कि रतनपुर के राजा ने माहेदवरी वैदय समाज के राठो गौत्रीय भाभूजी नामक पुरुष को अपना खजांची मुकरेर किया। जब राजा रतनसिंहजी को सांप ने दशा, और जैनाचार्थ्य जिनदत्तसूरि ने उन्हें जीवनदान दिया। तब राजा अपने मन्त्री, खजांची आदि सहित जैन- धूमें अंगीकार किया। इस प्रकार खजांची भाभूजी की संताने "भाभू" नाम से सम्बोधित हुई।

### लाला जगत्मलजी भाभू का खानदान, अम्बाला

यह परिवार मन्दिर मार्गीय माझाय का मानने बाला है। आप मूल निवासी धनोर के हैं, अत एव धनोरिया नाम से मशहूर हुए। इस खानदान में लाला सुचनमलजी के लाला जेठूमलजी, लाला भगवानदासजी, लाला जगतूमलजी तथा लाला रुलियारामजी नामक ४ पुत्र हुए।

लाला जगतूमलजी—आपका जन्म सन् १८७६ में हुआ था। अम्बाला की "आत्मानन्द जैनगंन" नामक सुप्रसिद्ध विहिंदग आपही के सतत परिश्रम से बनकर तथार हुई। आप यहाँ की स्कूलं कमेटी के प्रधान थे। आपने अम्बाला की लोकल संस्थाओं तथा पंजाब की जैन संस्थाओं को काफी इमदाद दी। अपनी ऋत्यु समय में आपने करीब तेरह इजार रुपयों का दान किया। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्वक जीवन विता कर सन् १९२६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके स्मारक में यहाँ एक "जगतूमल जैन औषघालय" स्थापित है। इससे हजारों रोगी लाभ उठाने हैं। आपके ४ पुत्र हैं जिनमें लाला सदासुखरायजी, लाला सुन्नीलालजी के साथ और लाला नेमदासजी बी० ए०, लाला रतनवंदनी के साथ न्यापार करते हैं।

जाजां नेभीदासनी—आपका जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आपने सन् १९२६ में बी॰ ए॰ पास किया। आप आरमानन्द जैन सभा पंजाब के ऑनरेरी सेकेटरी व जैन हाई स्कूछ अम्बाला की कमेटी के मेम्बर हैं। इसके अलावा आप गुजरानवाला गुरुकुल की कमेटी के मेम्बर, अम्बाला चेम्बर ऑफ कामसे के डायरेक्टर, शिक्त एन्डयूरेन्स कम्पनी के डायरेक्टर, जैन रीडिंग रूम अम्बाला के प्रेसिडेण्ट, जगत्मल औपधालय के मैनेजर तथा हस्तिनापुर तीर्थ कमेटी के मेम्बर हैं। कहने का तात्पर्य यह कि आप प्रतिभाशांली व विचारक युवक हैं। लाला सदासुखरायजी के पुत्र केसरदासजी, मुझीलालजी के पुत्र ओमप्रकाशजी, विमल-प्रकाशजी, चमनलालजी तथा धर्मचन्दजी और रतनचन्दजी के पुत्र कीरोजचन्दजी हैं।

## लाला दौलतरामजी माभू का खानदान, अम्याला

यह खानदान मन्दिर आज्ञाय का उपासक है। इस खानदान में खाखा फाग्सलजी के लाला दौछतरामजी, बख्तावरमञ्जी, बुलाकामलजी तथा शादीरामजी नामक ४ पुत्र हुए।

लाला दोलतरामजी—आपका जन्म संवत् १९१५ में हुआ था। आप बढ़े नामी और प्रसिद्ध पुरुष हुए। आपने ही पहले आरमारामजी महाराज के उपदेश को स्वीकार किया था। आपने अपने जीवन के अंतिम १० साल हस्तिनापुर तीर्थ की सेवा में लगाये, तथा उसकी बहुत उज्जित की। इस काम में आपने हजारों रुपये अपने पास से लगाये। संवत् १९८१ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके गोपीचंदजी, मुक्त्रदीलालजी, ताराचंदजी हरिचन्दजी, इन्द्रसेनजी नामक ५ पुत्र हुए।

लाला निर्मित्वन्दली — आपका जन्म संवत् १९४२ में हुआ। आपने गवर्नमेंट की सर्विस व बंबई में व्यापार कर सम्पत्ति उपार्जित की। आपने अपने पुत्रों को उच्च शिक्षा दिलाने का काफी लक्ष दिया है। आप श्री आत्मानन्द जैन हाई स्कूल की मैनेलिंग कमेटी के सदस्य तथा आत्मानंद जैन सभा के मन्त्री हैं। आपके भ पुत्र हैं। जिनके नाम बाबू रिखबदासजी, ज्ञानदासजी, सागरचन्दजी, सुमेरचन्द्र तथा राजकुमार जी हैं। लाला रिखबदासजी ने सन् १९२४ में बी० ए० तथा १९२६ में पुळ० एळ० बी० की दिगरी

हासिल की। आप प्रतिभाशाली युवक हैं तथा आत्मावन्द जैन हाई स्कूल कमेटी के मेम्बर हैं। आपके छोटे बन्धु बाबू ज्ञानदासजी ने सन् १९२८ में बी० ए० सन् १९३० में एम० एस० सी० तथा १९३३ में एक० एक० बो॰ की-डिगरी प्राप्त की। आपका स्कूली जीवन बहुत प्रतिभापूर्ण रहा है। आप एफ० ए० तथा एल० एल० वी की परीक्षाओं में सारी पंजाव युनिवर्सिटी में प्रथम आये। इसके लिये आपको गोल्ड तथा सिलवर मेडल भी मिले। आप आत्मानन्द जैन हाई स्कूल के ओल्ड वॉयज ऐसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और भी आपका जीवन बहुत अनुकरणीय है। आपके छोटे वंधु बाबू सागरचन्दजी बी० ए० के अंतिम वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। आपका मो स्कूली जीवन बहुत उन्वल है। कई विषयों में आप युनिवर्सिटी में प्रथम रहे हैं। आपकी योग्यताओं का सम्मान गवर्नमेंट ने सिटिफिकेट देकर किया था। इनसे छोटे सुमेरचन्दजी, गुजरानवाला गुरुकुल में पढ़ते हैं।

. लाला हरिचन्दजी यहाँ के पंच हैं। आपके टेकचन्दजी तथा दीवानचन्दजी नामक २ पुत्र हैं। इसी प्रकार-लाला मुकुन्दीलालजी के पुत्र वीरचन्दजी तथा इन्द्रसेनजी के पुत्र प्रेमचन्दजी हैं।

### लाला मसानियामल आल्मल भाभू, अम्याला

न्त्र हस खानदान का मूल निवास स्थान थनौर है। इस खानदान में लाला बहादुरमलजी के पुत्र मसानियामलजी हुए। इनका संवत् १९४० में स्वगवास हुआ। आपके पुत्र आल्प्सलजी संवत् १९६४ में स्वर्गवासी हुए। आल्प्सलजी के लाला छज्जूमलजी ल'ला धर्मचन्दजी तथा लाला संतलालजी नामक तीन पुत्र हुए।

जाजा छुडू मजजी मामू—आपका जन्म संवत् १९१४ में हुआ। आप अम्बाला के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तथा अम्बाला स्थानकवासी समाज के चौबरी हैं। गवनमेंट की और से भी आप बाजार चौधरी रहे हैं। इसी प्रकार स्थानीय गौशाला के भी आनरेरी सुपरिण्टेण्डेण्ट रहे हैं। आपके अपने-नाम-पर अपने भतीजे छक्ष्मीचन्दजी को दक्तक लिया। बाबू लब्मीचन्दजी स्थानकवासी समाज के मुख्य व्यक्ति हैं। आपको वय ५० साल की है। आपके पुत्र रामलालजी, चिरंजीलालजी, ज्यगोपालजी, विमलप्रसादजी तथा खुगलिकशोरजी हैं। इनमें लाला रामलालजी तथा चिरंजीलालजी उत्साही युवक हैं, तथा स्थानकवासी सभा और जैन युवक मंडल के कामों में अप्रगण्य रहते हैं। आपके यहाँ "मसानियामल आळ्मल" के नाम से बैंकिंग, बजाजी, ज्वेलरी तथा सराफी व्यापार होता है।

लाला संतलालजी—आप बढ़े धर्मात्मा तथा समाज सेवी पुरुष थे। संवत् १९६३ में ४० साल की उम्र में आपक्ष स्वर्गवास हुआ। आपके वाबूरामजी तथा प्यारेलालजी नामक २ पुत्र हुए। लाला वाबूलाल जी का जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आप अम्बाला स्थानकवासी पंचायत के सेकेटरी तथा गवर्नमेंट की ओर से असेसर हैं। पंजाब स्था० जैन कान्फ्रेंस के सेकेटरी भी आप रहे थे। इस समय उसकी प्रवन्धक क्रमेटी के मेम्बर हैं। आपके पुत्र टेकचन्दजी तथा पारसदासजी है। आपके पहाँ सूत दरी तथा वैद्धिग न्यापार होता है। लाला प्यारेलालजी भी यही न्यापार करते हैं। इनके पुत्र रोशनशालजी, अमरहुमारजी, तथा व्यामसुन्दरजी हैं।

## लाला वाबुलाल वंशीलाल माभू का क्वानदीन, होशियारपुर

इस खानदान के लोग श्वेताम्बर जैन स्थानकवासी अक्तितीर्थ की मान्ने वाले हैं। इस खानदान के पूर्वज पहले टाण्डा (पंजाबा) में रहते थे। वहाँ -से लाला किशनचंदजी होशियारपुर आये। आपके लाला फोगूमलजी, धूमामलजी तथा गनपतरायजी नामक तीन पुत्र हुए। इस खानदान में लाला फोगूमल जी ने न्यापार और वैद्धिग का काम ग्रुरू किया। तथा इसकी खास तरकी लाला फोगूमलजी के पुत्र लाला चूकामलजी ने की। उस समय यह खानदान होशियारपुर में विजिनेस की दृष्टि से पहला माना जाता था और अब भी इसकी वैसी ही प्रतिष्ठा है। लाला फोगूमलजी के तीन पुत्र हुए लाला पिण्डीमलजी, चूकामलजी तथा गोविंदमलजी। इनमें से यह परिवार लाला चूकामलजी का है।

हाहा चूकामलजी के दो पुत्र हुए लाला कन्हैयालाकजी और लाला रस्त्रमलजी। । हाहा कन्हेया हाहजी के हाला बाद्मलजी एवं लाला बंशीलालजी नामक दो पुत्र हैं। लाला बाद्मलजी के बनारसीदासजी रोशनहालजी एव रतनलालजी नामक तीन पुत्र हैं। लाला बनारसीदासजी के दित कुमारजी नामक एक पुत्र हैं।

े जाजा वशीजाजजी--आप होशियारपुर की ओसवाल समाज में बड़े प्रतिष्ठात व्यक्ति माने जाते हैं। आप यहाँ भी न्युनसीपालिटो के कमिश्तर भी रहे हैं आप होशियारपुर की स्थानकवासी सभा के प्रेसिडेंट भी हैं। आप बैक्किंग का व्यापार करते हैं। आपके पुत्र मदनलाळजी ने एफ० ए० तक शिक्षा पाई है तथा दिनेशकुमारजी एफ० ए० का अध्ययन करते हैं। तीसरे महेन्द्रकुमारजी हैं।

#### लाला शिन्त्रुमल वजीरामल का खानदान, मलेर कोटला (पंजाय)

इस जानवान के लोग जैन श्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाले सजान हैं। इस इस परिवार में लाला इन्द्रसेनजी हुए। आपके पोल्सलजी, रोडामलजी, सौदागरमलजी एवं हीरामलजी नामक चार पुत्र थे। इनमें से यह जानदान लाला रोडामलजी का है। लाला रोडामलजी का स्वर्गवास संवद १९१४ में हुआ। आपके लाला शिभूमलजी एवं लाला क्योतिमलजी नामक दो 'पुत्र हुए। लाला विभूमलजी का लन्म सवत् १९०१ में हुआ। ये इस जानदान में बढ़े नामी व्यक्ति हुए है। आपका संवद १९८० में स्वर्गवास हुआ। आपके लाला वजीरामलजी नामक एक पुत्र हुए। लाला ज्योतिमलजी का जन्म संवत् १९१६ में व स्वर्गवास संवत् १९७६ में हुआ।

लाला वजीरामलजी का जन्म संवत् १९२३ में हुआ । आपके असरचन्दजी एवं करमचंदजी नामक पुत्र हैं। लाला अमरचंदजी का जन्म संवत् १९६० तथा करमचंदजी का संवत् १९६२ में हुआ। आप दोनों माई इस समय अपनी फर्म का कारवार देखते हैं। आपदोनों वडे सज्जेन हैं। लाला अमरचंद जी के ज्ञानचंदजी एवं फूलचंदजी नामक दो पुत्र हैं। इस परिवार के लोग मलेर कोटला की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित माने जाते है और आप यहाँ की विरादरी के चौधरी हैं। लाला ज्योतिमलजी के पुत्र लाला मूलमलजी अपना स्वतंत्र व्यापार करते हैं। इनके चंदनदासजी, वनारसीदासजी एवं रतनचंदजी नामक तीन पुत्र हैं।

# लिंग

## लाला जयदयाल शाह गुरांताशाह लिगे सियालकोट

्यह खानदान स्थानकवासी आसाय का है। तथा कई पीढ़ियों में स्थाल होट में निवास करता है। इस खानदान के बुजुर्ग लाला गण्डामलजी के पुत्र दीवानचंदजी और पौत्र अमीचन्दजी हुए। लाला अमीरचंदशाहजी के गोविंद्रामशाहजी, गंगारामशाहजी तथा मुकन्दाशाहजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमे यह परिवार लाला गंगाराम शाहजी का है।

लाला गंगाराम शाहजी—आपका जन्म संवत् १८९० में हुआ। आपने सियाल कोट मे एक काग़ज का कारखाना तथा सूसी का कारखाना खेला था। आपका अपने समाज में बढ़ा सम्मान था। संवत् १९५४ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके जयदयाल शाहजी, गुरांताशाहजी, चूनीशाहजी देवीदयालशाहजी तथा हरदयालशाहजी नामक ५ पुत्र हुए। आप सब बंधुजन सम्मिलित रूप में व्यापार करते थे। तथा सियालकोट के प्रसिद्ध बैंकर माने जाते थे। इन भाइयों में लाला देवीदयाल शाहजी मौजूद हैं। लाला जयदयालशाहजी के पुत्र खुजांचीशाहजी तथा गुरांताशाहजी के पुत्र शादीलालजी मौजूद हैं।

लाला खजांचीशाहजी—अपका जन्म संवत् १९४५ में हुआ। आप सियाल कीट के जैन समाज में प्रतिष्ठित सज्जन है। तथा डिस्ट्रिक्ट दरवारी हैं। यहाँ के सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर तथा कोर्ट के असेंसर रहे हैं। आप पंजाब जैन संघ के खजांची भी रहे थे। कहने का मतलब यह है कि आप यहाँ के मशहूर आदमी हैं। आपके पुत्र नगीनालालजी सराफी व्यापार करते हैं तथा शेष मदनलालजी, सिकन्दरपालजी, कृष्ण गोपालजी, तथा सुद्र्यानजी हैं। लाला शादीलालजी अपने चचा खजांची शाहजी के साथ "जयदयाल शाह गुरांता शाह" के नाम से बैंकिंग तथा मनीलेंडिंग का व्यापार करते है। आपके जुगेन्द्रपाल तथा मनोहर पाल नामक २ पुत्र हैं।

# लाला काक्शाह जीवाशाह लिगे का खानदान. रावलपिंडी

इस खानुदान के बुजुर्ग लाला हरकरणशाहजी के रामसिंहजी, लाल्द्वाहजी, मन्नाशाहजी, भोलाशाहजी तथा ठाकरशाहजी नामक ५ पुत्र हुए । उनमें लाला मन्नाशाहजी के काकूशाहजी, डोडेशाहजी तथा प्रेमाशाहजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें प्रेमाशाहजी मोजूद हैं।

लाजा काकूशाहजी का खानदान आपका जन्म संवत् । ९१२ में हुआ था। आप बड़े सादे और पुराने खयालों के सज्जन थे। आपने करीब ६० साल पहिले कपड़े का रोजगार शुरू किया। संवत् १९४४ में आप तीनों भाइयों का रोजगार अलग २ हुआ। संवत् १९७६ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके लाला अमीचंदजी, लाला रादूशाहजी, लाला उत्तमचन्दजी तथा लाला फकीरचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। लाला अमीचंदजी की याद दादत बहुत केंची है। आपका जन्म संवत् १९३२ में हुआ। इस दुकान के

# श्रीसवाल जाति का इतिहास

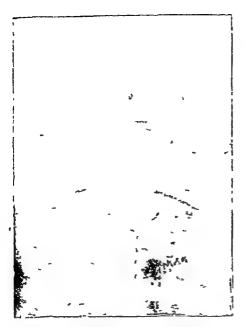

स्व॰ लाला का कृशाहजी लिगे, रावलिपखी



लाला उत्तमचद्जी लिगे (एम एस का कृशाह एंड सम) रावजीपडी.

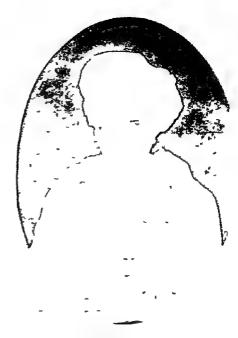

स्व - लाला डोडेशाहजी जिगे, रावजिपयडी



त्ताला काशीशाहजी लिगे (काशीशाह मैयागाह)

ध्यापार में आप परिश्रम पूर्वक भाग छेते हैं। आपके पुत्र अमरनायनी नेमनायनी तथा गोरखनायनी है। आप तीनों भाई ब्यापार में भाग छेते हैं। छाजा रादूशाहनी संवत् १९८८ में गुनरे। आपके पुत्र मुकुन्दछालनी, सरदारोलालनी तथा शोरीलालनी अपना स्वतंत्र ब्यापार करते हैं।

लाला उत्तमचन्दजी—आपका जनम संवत् १९३८ में हुआ। आप रावलिपिडी के जैन समाज
में प्रतिष्टित न्यक्ति हैं। आपने सन् १९२० में कन्याशाला को एक साल का खरच दिया। तथा इस पाठशाला
की विल्डिश बनवाने में २ हजार रुपये दिये। इस समय आप जैन सुमित मित्र मंडल के समापित, बजाना
पुसोशिएसन के वाइस प्रेसिडेंट तथा जैनेन्द्र गुरुकुल पंचकूला की प्रवंधक कमेटी के मेम्बर हैं। आप बढ़े
शांत, समसदार तथा प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपके छोटे भाई फकीर वंदाजी आपके साथ व्यापार में भाग
छेते हैं। लाला उत्तमचन्दजी के लालचन्दजी, चिमनलालजी तथा रोशनलालजी नाम ३ पुत्र है। इनमें
रोशनलालजी एफ० प॰ में पढ़ते हैं। क्षेप व्यापार में भाग छेते हैं। फकीरचंदजी के पुत्र वक्कीलचंदजी
भी एफ० प॰ में पढ़ते हैं। इस कुटुम्ब की २ कपड़े की दुकाने मन्नाशाह काकूशाह के नाम से रावलिपढी
में है इसके अलावा एक दुकान अमृतसर में भी है। पंजाब प्रान्त के मशहूर खानदानों में इस परिवार
की गणता है।

लाला डोडेशाहजी का खानदान—आप विरादरी के मुिलया तथा वहादुर तवियत के पुरुष थे। संवत् १९८० में आपका स्वर्गवास हुआ आपके पुत्र लाला जीवाशाहजी हैं।

लाजा जीवशाहजी—आपका जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आपका स्वमाव बढ़ा मिलनसार है। आप दिलेर तिबयत और गुसदानी सज्जन हैं। रावलिंदि के जैन समाज में आप मशहूर व्यक्ति हैं। आपके यहाँ डोडेशाह जीवाशाह के नाम से कपड़े का व्यापार होता है। आपके पुत्र लालचन्दजी का संवत् १९७३ में स्वर्गवास हो गया। आपने जैनन्द्र गुरकुल पंचक्ला को १ हजार तथा जैन सुमित मित्र मंडल को सात सौ रुपये प्रदान किये हैं।

### लाला तोतेशाह काशीशाह लिगे, जम्यू ( काश्मीर )

इस खानदान के बुजुर्ग छाछा दयानतशाहजी को काश्मीर महाराजा गुछावसिंहजी ने तिजारत करने के छिए इज्जत के साथ जम्यू में बुछाया। तथा मकान और दुकान की जगह दी। आपने सराफी ग्यापार चालू किया। आपके पुत्र छाछा वृँदाशाहजी भी सराफी न्यापार करते रहे। इनके छाछा निहाछा शाहजी तथा तोतेशाहजी नामक २ पुत्र हुए। इन दोनों माहयों ने न्यापार में तरकी प्राप्त कर-रियाया तथा दर्धार में इज्जत प्राप्त की। आप दोनों का कारवार ४० साछ पहिले अलग २ हुआ। लाला तोतेसाहजी का स्वर्गशास २० साछ पूर्व हुआ। आप उन्न मर म्युनिसिपेलेटी के मेम्बर रहे। आपके पुत्र लाला काशीराम शाहजी विद्यमान हैं।

लाला काशोराम शाहजी—आपका जन्म संवत् १९३९ में हुआ। आपका विशदरी तथा राज-दरबार में अच्छा सन्मान है। आप २० सालों से जम्बू म्युनिसिसिपैलेटी के मेम्बर हैं। आपके यहाँ "तोतेशाह काशीशाह" के नाम से बेंकिंग ज्यापार होता है, तथा यहाँ के ज्यापारिक समाज में आपकी फर्म नामी समझी जाती है। आपके पुत्र प्यारेखाळजी B. A. में पढ़ते हैं तथा दूसरे हीराळाळजी तिजारत में हिस्सा छेते हैं। यह परिवार स्थानकवासी आस्त्राय का है,।

लाला निहालकाहजी के- हजारीकाहजी, करमचंदजी तथा धनपतचंदजी नामक र पुत्र हुए-। इनमें करमचन्द्रकाहजी मौजूद हैं। आप सराफी तथा साहकारे का काम करते हैं। आपके पुत्र वनारसी दासजी तथा कस्तूरीलालजी हैं। लाला हजारीकाहजी के पुत्र नानकचंदजी तथा धनपतचंदजी के पुत्र कपूरचंदजी तिजारत करते हैं। नानकचन्दजी के पुत्र किक्शोरीलालजी तथा शादीलालजी हैं।

### लाला मय्यालाल काशीशाह लिगे, रावलिंडी

इस खानदान के बुजुर्ग काला जीवाशाहजी ने ६० साल पहिले कपढ़े का रोजगार ग्रुरू किया। आप जैन विरादरी के चौधरी थे। इनके मण्याशाहजी तथा गोविन्दशाहजी नामक दो पुत्र हुए। मण्याशाहजी संवत् १९६१ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र लाला- काशोशाहजी मौजूद हैं। आप जाति सेवा के कामों में बड़ी दिल्वस्पी लेते हैं। जैन यंगमैन एसोसिएशन, वालंदियर कोर और जैन प्रकाश सभा में आप प्रधान हैं। अजमेर साधु सम्मेलन के समय आपने सत्याग्रह किया था। आप रावलंपिंदी गौशाला की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बर हैं। आपके यहाँ कपढ़े का व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बर हैं। आपके यहाँ कपढ़े का व्यवस्थापक

# मानिहानी

## लालां सावनंशाहं मोतीशाह मनिहानी का खानदान, ( सिंयालकोट )

यह लानदान स्थानकवासी इम्प्रदाय का मानने वाला है। इस परिवार का लास निवास स्थान सियालकोट का ही है। इस परिवार के वंज लाला रामजीदासजी के पुत्र लाला मंगलशाहजी, और प्रीत्र बहादुरशाहजी हुए। लाला बहादुरशाहजी के रुल्दूशाहजी, मुश्ताकशाहजी और गुलाबशाहजी नामक पुत्र हुए। लाला रुल्दूशाह के परिवार में लाला खुशीरामजी प्रसिद्ध धर्म भक्त थे। आप मशहूर व्यक्ति थे। संवत् १९७० में आपका स्वर्गवास हुआ। लाला मुस्ताकशाहजी के लाला सावन-शाहजी तथा रामचन्दजी नामक दो पुत्र हुए।

जाजा सावनशाहजी—आपका जन्म संवत् १९२० में हुआ। आप इस समय इस परिवार में वयोवृद्ध सज्जन हैं। आपने व्यवसाय में हजारों छाखों रुपये उपार्जित किये। आपकी जवाहरात के के व्यापार में बड़ी बारीक दृष्टि है। आप यहाँ के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके इस समय ७ पुत्र हैं। जिनके नाम क्रमशः दृष्पचन्दजी, मोतीछाळजी, पनाछाछजी, मुंशीरामजी, हीराछाळजी, हंसराजजी तथा रोशनछाछजी हैं। छाछा दृष्पचन्दजी संवत् १९५८ से अपने पिताजी से अलग व्यापार करते हैं। आपके इस समय मुन्नीछाछजी और सुदर्शनकुभारजी नामक दो पुत्र है।

छाला दीपचन्दनी को छोद कर शेष सब भाई सम्मिलित काम कान करते है। मोतीलालजी स्थानीय जैन कन्या पाठशाला के संरक्षक (Pation) तथा इसकी कार्य-कारिणी समिति के सदस्य हैं। छाला मुंशीलालजी प्राय सभी सार्वजनिक कार्मों में भाग छेते रहते हैं। आप वर्तमान में महावीर जैन लायमेरी की एक्सीक्यूटिव के मेम्बर, डिल्ट्रिक्ट दरवारी तथा Life Associate of red cross society हैं। लाला मोतीलालजी के नंगीलालजी, मनोहरलालजी, शादीलालजी, कप्रचन्दनी एवम् छोटेलालजी नामक पांच प्रत्र हैं, लाला पनालालजी के शांतिलालजी चेनलालजी, देवराजजी एवम् विमलकुमार जी नामक चार पुत्र हुए, लाला मुन्शीरामजी के कुनणराजजी एवम् परतमनलालजी नामक दो पुत्र हैं। लाला हीरालालजी के दर्शनकुमारजी तथा सुदीशकुमार जी और लाला इंसराजजी के बच्छराजजो, नगमोहनजी एवम् बाब्लालजी नामक पुत्र हैं।

यह परिवार सियालकोट की ओसराल समाज में बड़ा प्रतिष्ठित माना जाता है। इस परिवार की सियालकोट में मेसर्स सावनशाह मोतीशाह के नाम से प्रधान फर्म तथा इसी की यहीं पर दो-शालाएँ हैं। इन सब फर्मों पर सराफी तथा बैंकिंग व्यापार होता है।

### श्री हंसराजजी मनिहानी का खानदान सिट्टोरा ( पंजाव )

इस खानदान का मूल निवासस्थान सिरसा (हिसार) का है। वहाँ से उठ कर यह खानदान सेहीरा (अम्बाला) में आकर करीब सात आठ पुत्रत पहले आबाद हुआ। यह परिवार जैन द्वेताम्बर मन्दिर मार्गिय आम्बाय का मानने वाला है। इस परिवार में लाला लोकीमलजी, द्यारामजी और मीजीरामजी नामक तीन भाई थे। लाला मौजीरामजी बड़े वहादुर, दिलेरजंग और पराक्रमी थे। आपने कई लड़ाइयें लड़ीं थी। लाला जोंकीमलजी के लाला द्यामलालजी नामक एक पुत्र हुए। आपने इस खानदान की नमीदारी और नाम को बढ़ाया। आपके लाला नेमदासजी और लाला नेमदासजी के हीरालालजी, चढ़ती-मलजी और हाकमरायजी नामक पुत्र हुए। इस खानदान में लाला चढ़तीमलजी और हाकमरायजी कहीं मशहूर व्यक्ति हो गये हैं। आपने अपनी नमीदारी और इन्जत को बढ़ाया। लाला हाकमरायजी कहीं ३० वर्षों तक म्युनिसीपल किमभर रहे। चढ़तीमलजी के बसंतामलजी और मित्रसेनजी नामक दो पुत्र हुए। लाला बसंतामलजी के लाला मुकुन्दीलालजी नामक पुत्र हुए।

जाला मुकुन्दीलालर्जा—आपका जन्म संवत् १९३७ में हुआ। आपने जैन हाई स्कूर अम्बाला तथा हस्तिनापुर तीर्थ स्थान की धर्मशाला में एक एक कमरा बनवाय। आपके हंसराजजी, लाला स्रजमलजी तथा लाला दीपर्वन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। लाला सुकुदीलालजी का स्वर्गशास सन् १९२६ में हो गया है।

जाला हंसराजजी—आपका जन्म सवत् १९५६ में हुआ। आप सिद्वौरा के प्रतिष्ठित रईस हैं। आप यहाँ की स्थानीय म्युनिसीपलिटी के व्हाइस चेअरमेन, यहाँ के हिंदी हाँई स्कूछ तथा हिन्दू गर्ष्स रकूल के ऑनरेरी सेन्नेटरी रहे हैं। आप यहाँ की गवर्नमेंट में हिस्टूक्ट दरवारी हैं तथा शक्ति इन्द्र्रंस कम्पनी लि॰ के डायरेक्टर हैं। आप अलूतोद्धार और विद्या प्रचार के कामों में वहुत भाग छेते हैं। आपके छोटे भाई सुरतरामजी कॉलेज में तथा दीपचन्दजी हॉई स्कूछ में पढ़ते हैं।

लाला मित्रसंनजी के बढे पुत्र अमीचन्दजी —क्षापका जन्म संवत् १९४२ का है। आप पहले यहाँ के स्युनिसीपल कमिश्नर रह चुके हैं। आपकी यहाँ पर बहुत बड़ी जमीदारी है। आपके रिखबदासजी, रोशनलालजी अमरनाथजी नामक तीन पुत्र हैं। लाला बसंतालालजी ने अपने भाई लाला पन्नालालजी की मदद से िक्हीरामें एक विशाल जैन मन्दिर बनवाया है। यह खानदान यहाँ बढ़ा प्रष्टित और रईस माना जाता है।

### लाला चेतराम नरानाराम मुनिहानी, जुगरावाँ ( पंजाब )

यह परिवार स्थानकवासी आग्नाय का मानने वाला है। इस खानदान के पुरुष लाला चेतराम की के यहाँ लम्बे समय से पसारी का होता आया है। आपका स्वर्णवास हो गया है। आपके लाला नरातमरामजी तथा मुनीलालजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं। आप दोनों भाई अच्छे कामों में सहायता देते रहते हैं। लाला नरातारामजी के यहाँ चेतराम नरातमराम के नाम से पसारी का व्यापार होता है। लाला मुनीलालजी जैन प्रचारक सभा के खजाज्ञी हैं। आप गुरुकुल में बारी देते हैं। आपके यहाँ जानकीराम बालकराम के नाम से बिसाती का व्यापार होता है।

# तातेड

# लाला मुन्नीलाल मोतीलाल ताँतेड़, अमृतसर

इस परिवार का खास निवास छाहौर है। वहाँ से ७५ साल पहिले लाला मेल्सलजी अमृतसर आये। यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाला है। छाला मेल्सलजी ने जनरल मर्चेंटाइज़ के व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त की। आपके पुत्र लाला माहताब शाहजी का जन्म करीब संवत् १९०३-४ में हुआ। अमृतसर के ओसवाल समाज में आप प्रतिष्ठिवान सज्जन थे। जाति विरादश के कार्मों में आपकी सलाह वजनदार मानी जाती थी। आपने अपने न्यापार को बहुत उन्नति पर पहुँचाया। संवत् १९५९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके लाला मुजीलालजी, लाला मोतीलालजी लाला भीमसेनजी तथा लाला हंसराजजी नामक ४ पुत्र हुए।

-बाला मुनीलाबजी, मेतिबाबजी—आपका जन्म क्रमशः संवत् १९४७ तथा संवत् १९४९ में हुआ। आपने अपने न्यापार को काफी तरक्की पर पहुँचाया है। आपके दोनों छोटे भाई भी न्यापार में आपके साथ भाग छेते हैं। आपने अमृतसर में अपनी ३ ब्राचें फेंसी कपड़ा, होयजरी तथा मनिहारी के थोक न्यवसाय के लिए खोली हैं। आप विलायत से डायरेक्टर कपड़े का इम्पोर्ट करते हैं। छाला रतनचन्द हरजसराय की गोल्डशाखा में आप भागीदार है। लाला मुन्नीलालजो श्री सोहनलाल जैन अनाथालय के कोषान्यक्ष हैं। तथा धार्मिक और जातीय कामों में दिलचस्पी हेते रहते हैं। आप स्थानक

वासी सभा की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बर हैं। अमृतसर के ओसवाल समाज में आपका खानदान नामी है। आपके पुत्र मनीहरलालजी, रोशनलालजी, तिलकचन्द्रजी तथा धर्मपालजी हैं। इनमें लाला मनोईरलाल जी ने एफ ए का इस्तहान दिया है। शेप सब पदते हैं। लाला मोतीलालजी के पुत्र शादीलालजी हैं। से पदते हैं। तथा छोटे मदनलालजी नथा जितेन्द्रनाथजी हैं। इसी तरह लाला भीममसेनजी के पुत्र कात्रीमलजी तथा इंसराजजी के पुत्र राजपालजी तथा सतपालजी हैं।

### लाला मस्तरामजी एम० ए० एल० एल० वी० तांतेड़े अमृतसर

इस लानदान के पूर्वज लाला शिवद्यालजी अपने लास निवास लाहौर से कांगड़ा, होशियारपुर के जिलों में गये, वहाँ आप एनसाइज के कंट्राक्ट का काम करते थे। आप लगभग ५० साल पूर्व स्वर्ग-वासी हुए। आपके लाला मिललीमलजी, लाला लखमणदासजी, तथा लाला नन्दलालजी नामक पुत्र विद्यतान हैं। लाला लखमणदासजी को उनके चाचा लाला महतावसाहजी ७ वर्ष की आयु में लाहोर ले आये, पीछे से इनके छोटे आई भी अमृतसर आ गये। लाला लखमणदासजी इस समय आदृत का काम करते हैं। आपने मेट्रिक तक शिक्षा पाई है। आपके पुत्र लाला मस्तरामजी हैं।

काला मस्तरामजी—आपका जन्म संमद् १९५८ में हुआ। आप सन् १९२१ में बी॰ ए॰ भॉनसं, सन् १९२४ में एम॰ ए॰ तथा १९२६ में एल॰ एल॰ बी॰ पास हुए। सन् १९२९ में आप हिन्दू कॉलेज में एकॉनामिक प्रोफेसर हुए। इसके अलावा आप यहाँ वकालत भी करते हैं। आपने सन् १९२२ में लाला बाबूरामजी तथा मोतीशाहजी के सहयोग से लाहौर में जैन एसोशिएसन नामक संस्था स्थापित की थी। इसके अलावा आप अमर जैन होस्टल के सुपरिण्टेण्टेण्ट तथा "आफताब जैन" के एडीटर भी रहे थे। इस समय आप स्थानकवासी जैन सभा पंजाब, ऑल इण्डिया स्थानकवासी सभा, एस॰ एस॰ यूथ कान्फ्रेस, तथा अमृतसर की लोकल स्था॰ सभा की प्रबन्ध कारिणी कमेटी के मेम्बर और श्रीराम आश्रम हाई स्कूल की मैनेजिंग कोंसिल तथा बोर्ड ऑफ ट्रस्ट्रीज के मेम्बर हैं। तथा पंक्लिक केल फेशर लीग के प्रेसिडेण्ट हैं। कहने का मतलब यह कि आप यहां के जैन समाज में अप्रेमण्य व्यक्ति हैं। लाला मिललीमलजी के बढ़े पुत्र हसराजजी आदृत का काम करते हैं। तथा छोटे लाला देसराज जी एफ॰ ए० दो साल पहिले स्वर्गवासी हो गये हैं।

## लाला दुनीचंद प्यारेलाल जैन-तातेड़, अमृतसर्

यह परिवार सो सवासो वर्ष पूर्व छाहोर से अग्रतसर आया यह परिवार स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाला है। इस परिवार के पूर्वन छाला कन्हैयाछालजी के छाला कस्रियामलजी, छज्जूमलजी आदि 11 पुत्र थे। छाला कस्रियामलजी नामी जौहरो थे। जाला छज्जूमलजी धार्मिक प्रवृत्ति के के व्यक्ति थे। आपका संवत् १९४९ में स्वर्गवास हुआ। आपके छाला चुन्नीछालजी, दुनीचन्द्रजी और प्रभुद्यालजी नामक ३ पुत्र हुए। छाला चुन्नीछालजी के पुत्र देवीचंद्रजी, नगीनाछालजी तथा बाबूरामश्री अग्रतसर में स्वतन्त्र ब्यापार करते हैं।

लाला दुनीचंदजी—आपका जन्म संवत् १९४० हुआ। आप आरम्म में जवाहरात का काम करते थे। बाद आपने बसाती का व्यागर। ग्रुरू किया। इस व्यवसाय में आपको अच्छी सफलता मिली। धार्मिक कामों में आपकी अच्छी रुचि है। आपके प्यारेखालजी, प्रेमनाथजी, विलायतीरामजी, रतनचंदजी तथा रोशनलालजी नामक ५ पुत्र हैं। लाला प्यारेखालजी का जन्म संवत् १९६० में हुआ। आप अपने व्यापार का उत्तमता से संचालन कर रहे हैं। आप हायजरी तथा मनीहारी का थोक व्यापार और इस माल का जापान आदि देशों से डायरेक्ट इम्पोर्ट करते हैं। आपके छोटे श्राता प्रेमनाथजी तथा विलायतीरामजी व्यापार में भाग लेते हैं। अमृतसर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। प्यारेखालजी के पुत्र तिलकराज तथा जतनराज हैं।

### लाला ग्रंशीरामजी जैन तातिड़, लाहीर

इस खानदान के पुरुष स्थानकवासी सम्प्रदाय के मानने वाले हैं। इस परिवार का मूल निवास अयपुर है। वहां से यह परिवार लाहोर आया। इस परिवार में लाला नंदलालजी हुए। आपके पुत्र लाला शिव्यूमलजी और लाला पत्नालालजी हुए। लाला शिव्यूमलजी ने लगमग ५५ साल पूर्व काकरी मरचेंट्स का न्यापार ग्रुरू किया। आप दोनों वंधु वहे सज्जन न्यक्ति थे। लाला पत्नालाल जी संवत् १९८२ के स्वर्गवासी हुए। आपके लाला मुंशीरामजी, गंडामलजी तथा कपूरचन्द्जी नामक ३ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें गंडामलजी लाला शिव्यूमलजी के नाम पर तथा कपूरचन्द्जी मोघा में अपने मामा के नाम पर दक्तक गये हैं।

जाजा मुंशीराम ही — आपका जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आपने मेट्रिक तक शिक्षण पाया। सन् १९२१ से आपने देशकी सेवा में में बोग देना आरम किया, तथा उस समय से आप छाहोर कांग्रेस के तमाम कामों में दिछेरी से हिस्सा छेते हैं। आप कई सालों तक छाहोर कांग्रेस के कोवाध्यक्ष व सूबा कांग्रेस के मेम्बर रहे हैं। सन् १९३० में सरकार ने बग़ावत फैलाने के आरोप पर दका १२४ में आपको १ साल की सबत सजा दी, तथा बी. कहास रिकमेंड की। सत्यागृह के समय आपने १ हजार वालंटियर दिये थे। और २ सालों तक वर्द्ध भान नामक पेपर भी चाल, किय था। आप कई सालों तक पंजाब मरचेंट एसोशिएसन के मेम्बर रहे। इस समय आप छाहोर ग्राम वेशर एसोशिएसन के सेकेटरी, अछूतोद्धार कमेटी, स्वराज सभा तथा एस० एस० जैन सभा, की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बर हैं। इसी तरह श्री अमर जैन होस्टल छाहोर की छोकल कमेटी के मेम्बर हैं। आप विधवा विवाह के बढ़े हामी हैं। आपने बीसियों विधवाओं का सम्बन्ध जैनियों से करा दिया है। आप किया छाला शिल्बूमल जैन अनारकली के नाम से काकरी विजिनेस करते हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🥋



लाला काशीरामजी जैन, जम्मू (काश्मीर ) ( पेज नुं० ६०४ )



लाला मस्तरामजी जैन एम. ए. एल एल. बी., श्रमृतसर.



लाला मोहनलालजी पाटनी बी. ए. एल एल. बी. एडवोकेट, श्रमृतसर.



लाला नेमदासजी जैन, बी. ए. ग्रंबाला सिटी, ( पेज नं॰ ६०१ )

# पारकी

### लाला मोहनलालजी जैन एडवोकेट, अमृतसर

भापका खानदान छिघियाना (पंजाब) का निवासी है। वहाँ इस खानदान के पूर्वज लाला गोपीचन्दजी, तिजारत करते थे। आपके पंजाबरायजी तथा खुश्चीरामजी नामक २ पुत्र हुए। आप भी छुधियाना में तिजारत करते रहे। खाला पंजाबरायजी के पुत्र खाला मोहनलालजी हैं।

लाला मेहिनलालजी—आपका जन्म संवत् १९५३ में हुआ। आपको होनहार समझकर २।३ साल की बाल्यावस्या में ही आपके मामा अमृतसर के मशहूर जौहरी लाला पलालालजी दूगह अमृतसर हे आये। तब से आप यहीं निवास करते हैं। आपने सन् १९२३ में एल० एल० वी० की हिगरी हासिल की, तथा तब से आप अमृतसर में प्रेक्टिस कर रहे हैं। आप खेतान्वर जैन समाज के मंदिर मार्गीय आम्राय के अनुयायों हैं। आप पंजाब प्रान्त की ओर से "आनन्द जी कल्याणजी" की पेटी के मेन्वर हैं। पंजाब के मन्दिर मार्गीय समाज में आप गण्य मान्य व्यक्ति है। आपने सन् १९२७ में श्री आत्मानंद जैन समा पंजाब के अम्बालअधिवेश के समय तथा १९३३ में होशियारपुर अधिवेशन के समय सभापति का आसन सुशोभिन किया था। अमृतसर जैन मंदिर की व्यवस्था आपके जिन्मे है। तथा आप जैन वाचनालय के प्रेसिकेंट हैं। लाला मोहनलालजी एडवे केट बढ़े समझदार तथा विचारवान सजन है। आपके छोटे भाई सोहनलालजी तथा मुनीलालजी लुधियाने में अपना घर ज्यापार करते हैं।

#### लाला चीचुमलजी का खानदान, लुधियाना

इस खानदान के छोग मंदिर आज्ञाय को मानने वाले हैं। इस खानदान का मूलिनवास स्थान पीचा पाटन ( गुजरात ) का था। वहाँ से उठकर करीव १०० वर्ष पहले यह खानदान लुधियाने में आकर बसा। तभी से यह खानदान यहीं निवास करता है। और इस खानदान वाले पाटन से आने के कारण पाटनी के नाम से आज भी मशहूर हैं।

इस खानदान में सबसे पहले लाला चीच्मलमी हुए। लाला चीच्मलमी के लाला फतेचंदनी पूर्व गोपीमलमी नामक दो पुत्र हुए। लाला फतेचन्दनी के लाला लानपतरायमी कुन्दनरायमी पूर्व लाला हुकमचन्दनी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें से लाला लामपतराय नी और कुन्दनरायमी का स्वर्गवास हो गया है। लाला लामपतरायनी के मंगतरायनी और मंगतरायनी के हितकरणदासनी नामक पुत्र हैं। भाप लोग इस समय यहाँ पर अलग स्वतंत्र न्यवसाय करते हैं।

लाला कुन्दनमलजी के क्स्तूरीलालजी और करत्रीलालजी के लालचन्दजी नामक पुत्र हैं-जो अपने काका लाला हुकुमचन्दजी के साथ न्यापार करते हैं। लाला हुकुमचन्दजी का जन्म संवत् १९९५ में हुआ। आपके अमरनायजी, दीवानचन्दजी, ज्ञानचन्दजी एवं केशरदासजी नामक चार पुत्र है। आपकी फर्म पर दरी कमल वगेरह का योक और खुदरा न्यापार होता है।

#### लाला उत्तमचंद वाबुराम पःटनी, जुगरावाँ

यह खानदान में कई पीढ़ियों से जुगरावाँ में पसारी का व्यापार करता आ रहा है। छाला उत्तमचन्दजी ने इस दुकान के धन्धे और आवरू को ज्यादा बढ़ाया। आप जैन प्रचारक सभा जुगरावाँ को सहायता देते रहते हैं। इसी तरह जैनेन्द्र गुरुहुछ पंचक्रा की बारी देने की और अच्छा छक्ष रखते हैं। यहाँ के जैन समाज में आप सयाने नरिक हैं। आपने रूपचन्द्रजी महाराज की समाधि में शादीरामजी महाराज की एक समाधि बनवाई है। आपने बाबूरामजी तथा संदूरामजी नामक दो सजनों को दक्तक िया है। आप दोनों बंधु अपनी दुकानों का व्यापार संचालन बढ़ी तत्परता से करते हैं। आप के यहां ''उत्तमचन्द्र बाबूराम" के नाम से शहर में तथा सण्डूमल प्यारेलाल के नाम से मंदी में पसारी और बसाती का व्यापार होता है। लाला बाबूरामजी उत्साही तथा समाज सेवी सजन हैं। आप श्री जैन प्रचारक सभा के प्रेसिडेंट हैं।

### मिलिकस

लाला गण्डामलजी का खानदान, जिएडयाला गुरू (पंजाव)

यह खानदान श्री जैनरवेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय को मानने वाला हैं। यह खानदान सबसे पहले पिट्याला में रहता था। फिर वहाँ से महाराजा रणजीतसिंह जी के समय में लाहौर में आकर जवाहरात का न्यापार करने लगा इस खानदान में लाला जेठमलजी के पुत्र हरगोपालजी और पौत्र अनोखामलजी हुए। अनोखामलजी के पुत्र हरभजमलजी और जयगोपाल जी लाहौर में गर्र हो जाने के कारण अपने निहाल जण्डियाला गुरू चले आये। आप लोगों के समय में जण्डियाला गुरू की दुकान पर जमीदारी और साहुकारा तथा अमृतसर की दुकान पर जवाहरात का न्यापार होता था। लाला हरभजमल जो के रामसिंहजी, जवालामलजी तथा कर्मचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। लाला रामसिंहजी के मेलामलजी, मीतामलजी, कालामलजी और दितमलजी नामक चार पुत्र हुए। लाला मेलामलजी बड़े द्यालु तथा न्यापार झुवल व्यक्ति थे। आपका संवत् १९५९ में ८३ साल की दय मे स्वर्गवास हो गया है। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम लाला आत्मारामजी, कोटूमलजी तथा सिन्द्रमलजी थे। लाला आत्मारामजी का जन्म सबद १९०७ में हुआ था। आप धर्मात्मा पुरूष थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९७२ में हो गया। आपके लाला गण्डामलजी, गोपीमलजी, तथा खजांचीमलजी नामक तीन पुत्र हुए।

जाला गण्डामली — आपका जन्म संवत् १९३६ का है। आप इस परिवार में बढ़े नामी तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपने प्रयत्न करके सन् १९०९ में पंजाब स्थानकवासी जैन सभा की स्थापना करवाई। और आप इसके १८ सालों तक ऑनरेरी सेकेटरी रहे। लाहोर के अमर जैन होस्टल के स्थापित करवाने में भी आपका बहुत बढ़ा प्रयत्न रहा है। आप इस समय जिंदियाला गौशाला के प्रेसिडेंट, वहीं के म्युनिसिपल किमशनर, डिस्ट्रिक्ट हिन्दू सभा अमृतसर के तथा जैन विधवा सहायक सभा पंजाब के ऑनरेरी सेकेटरी हैं। सारे पंजाब के जैन समाज में आपका नाम प्रसिद्ध है। आपके प्रन्न लाला मुन्नीलालजी पदते हैं।

काला गण्डामकनी के छोटे भाई लाला गोपीमलनी का जन्म १९३९ में हुआ। आप इस खान क्षान का तमाम न्यापार देखने हैं। तथा इस समय सराफा कमेटी के मेसिडेंट हैं। आपके पुत्र दिलीप चंदनी तथा मदनलालनी न्यापार सहालते हैं, तथा रोशनलालनी और मनोहरलालनी पदते हैं। लाला

# श्रोसवाल जाति का इतिहास क



सेठ गुलाबचंदजी गूगलिया ( गुलाबचंद हीराचंद ) मदास.



सेंठ ज्ञानमलजी नागोरी भीलवाडा ( मेवाड़ )



श्री हीराचंदजी गूगालिया ( गुलाबचंद हीराचंद ) मदास



श्री मगनमलजो भीलवाड़ा (मेवाड़)

ह्वर्जाचीमरूजी उत्साही तथा समझदार सञ्जन हैं। आप जैन मित्र मंडल के प्रेसीहेंट है आपके पुत्र विद्यासागरजी सेकंडर्र्यर पदले हैं। शेष विद्यामकाशजी और विद्याभूषणजी भी पदले हैं।

## नामोरी

#### सेठ ज्ञानमलजी नागोरी का परिवार, भीलवाड़ा

इस परिवार के पूर्व पुरुष पंचार राजपूत सोमाजी को जैनाचार्य ने जैनी वनाया । इन्होंने लालोर में एक मन्दिर निर्माण करवाया । इन के वंशज संवत् १६१५ में नागोर आये । यहां से संवत् १६८३ में इस परिवार के प्रसिद्ध व्यक्ति कमलसिंह जी महाराणा जगतसिंह जो के समय में पुर (मेवाइ) में आकर बसे । नागोर से आने के कारण ये लोग मागोरी कहलाये । कनमलसिंह जो के पृत्रचात् क्रमशः गौर्शीदासजी, भोगीदासजी, और अलैरान जी हुए । ये मीलवादा आकर बसे । इनके बाद क्रमशः माणकवन्द जी लुमजी, केशोरामजी और खूबचन्द जी हुए । आप सब लोग स्थापार कुशल थे । आप लोगों ने फर्म की बहुत तरक की । यहाँ तक कि खूबचन्द जी के समय में इस फर्म की १८ शाखाएं हो गई थी । आपके पुत्र न होने से जवानमलजी को दत्तक लिया । आपकी नाबालिगी में मीलवादा एवम् जाबद की हुकान रख कर शेप सब बन्द करदी गई । सेठ जवानमलजी को महाराणाजी की ओर से खातरी के कई पर बाने प्राप्त हुए थे । कहा जाता है कि आपका विवाह रीयों के सेठों के यहां हुआ, उस समय सबा लाल रुपया इस विवाह में खर्च हुआ था । बरात में कई मेवाद के प्रसिद्ध २ जागीरदार भी आये थे । रास्ते में महाराणाजी की ओर से पहरा चौकी का पुरा २ प्रवन्ध था । आपका स्वर्गवास होगया । आपके शालमलजी और नथमलजी नामक हो पुत्र हुए ।

सेट ज्ञानमल्जी धार्मिक ज्यक्ति थे। आपका राज्य में भी अच्छा सम्मान था। यहाँ की पंच पंचायती एवस् जनता में आपका अच्छा मान था। आपके समय में भी फर्म उन्नति पर पहुँची। आपका स्वर्गवास हो गया है। इस समय इस परिवार में सेट नथमलजी ही बढ़े ज्यक्ति हैं। आप भी योग्यता प्रवंक फर्म का संचालन कर रहे हैं। आप मिलनसार हैं। आपफे पुत्र न होने से चंदनमल जी नागोरी के पुत्र शोभालालजी दत्तक आये हैं। इस समय आप लोग जुमली केशोराम के नाम से ज्यापार करहे हैं। भीलवाड़ा में यह फर्म बहुत प्रतिष्ठित मानी जाती है।

सेंठ ज्ञानमलंजी के दोहित्र कु॰ मगनमल्जी कंद्कुदाल एम॰ आईं० सी॰ एस॰ वचपन से ही इसी परिवार में रह रहे हैं। आप मिलनसार और उत्साही नवयुत्रक हैं। आजकल आप यहाँ काटन का स्थापार करते हैं। आपके पिताजी वगेरह सब लोग जनकुपुरा मदसोर में रहते हैं। वहीं आपका निवास स्थान भी है। आपके दादाजी चम्पालालजी मंदसोर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपने दादाजी चम्पालालजी मंदसोर में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आपने हजारों लाखों रूपयों की सम्पत्ति उपार्जित की थी।

# गुगिलिया

# सेठ गुलाबचन्द हीराचन्द गुगलिया, मद्रास

इस परिवार के पुरुष रवेताम्बर जैन मन्दिर मागीय आसाय के मानने वाले हैं। इस खानदान के पूर्व पुरुष सेठ जयसिंहजी देवाली (मारवाड़) में रहते थे। वहाँ से इनके पुत्र खूमाजी, चाणीह (मारवाड़) आये। इनके वीरचन्दजी और भूरमलजी नामक २ पुत्र हुए।

सेठ वीरचन्दजी मुर्मलजी गुगलिया-आप दोनों भाइयों में पहले. सेठ वीरचन्दजी सन १८७० में इवदसाय के लिये अहमदाबाद गये। वहाँ से आप कर्नाटक की ओर गये। उधर २ साल रहका आपने मदास में आकर पैरम्बूर बैरक्स में दुकान की। यहाँ आने पर आपने अपने छोटे भाई भूरमल्जी को भी बुलालिया. तथा अपनी दुकान की एक ब्रांच और खोली। इन दोनों बंधुओं ने साहस पूर्वक व्यापार में सम्पत्ति उपार्जित कर अपने सम्मान को बढ़ाया । आपने अपने कई जाति भाइयों को सहायता देकर इकानें करवाई । सेठ वीरचन्दजी सन् १९०५ में स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र माणकचन्दजी का चाणोद में छोटी वय में स्वर्गवास हो गया। सेठ वीरचन्दजी के पश्चात् सेठ भूरमळजी व्यापार सहगळते रहे। सन् १९१५ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके धनरूपमलजी, हीराचन्द्जी तथा गुलाबचन्द्जी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें गुलाबचंद ही सेठ विरदीचंदली के यहां दत्तक गये । तथा धनरूपमलकी का स्वर्गवास छोटी वय में हो गया। ् इस समय इस परिवार में हीराचन्दजी तथा गुलाबचन्दजी गुगलिया विद्यमान हैं। आपका ज़न्म, क्रमचाः सन् १९०८ तथा १९१३ में हुआ ! सन् १९२९ में इन दोनों भाइयों ने अपना कार्य्य प्रेम पूर्वं अलग २ कर लिया है। आप अपने पिताजी के स्वर्गवासी होने के समय बालक थे। अतः फर्म का काम वीरचन्द्जी की धर्म पत्नी श्री मती जड़ाव बाई में बढ़ी दक्षता के साथ सहारहा। आपका धर्म ध्यान में बढ़ा रुक्ष्य हैं। आपने शत्रंतय तीर्थ में एक टींक पर छोटा मन्दिर बनवाया। गुंदील गाँव में. दादा-बाड़ी का कछरा, चढ़ाया । इसी प्रकार जीव दया, स्वामी वात्सल्य पाठशाला आदि हाम कार्यों में सम्पत्ति लगाई। इस समय गुलावचन्दजी, "वीरचन्द गुलावचन्द" के नाम के तथा ही सचन्दजी, "भूरमल हीराचन्द्" के नाम से व्यापार करते हैं। मद्रास के ओसवाल समाज मे यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जानी है।

## सेठ गम्भीरमले वंख्तावरमल गुगलिया, धामक

इस परिवार का मूळ निवास स्थान बलँदा (जोधपुर) हैं। आप स्थानकवासी आञ्चाय के माननेवाले सजन हैं। जब सेठ बुधमळजी ल्रणावत ने धामक आकर अपनी स्थित को ठीक किया, तथा उन्होंने अपने जीजा (बहिन के पति) सेठ गम्भीरमळजी को भी ज्यापार के लिए धामक बुळाया। सेठ गम्भीरमळजी के साथ उनके पुत्र वृद्धतावरमळजी भी धामक आये थे। इन दोनों पिता पुत्रों ने ज्यापार में सम्पत्ति पैदा कर अपने सम्मान तथा प्रतिष्ठा की वृद्धि की। सेठ वद्धतावरमळजी बड़े उदार पुरुष थे। बरार प्रान्त के गण्य मान्य ओसवाल सङ्जनों में आपकी गणना थी। आपकी धर्म पत्नी ने बलंदी में एक

इवेताम्बर जैन मन्दिर बनवा कर उसकी न्यवस्था वहाँ के जैन समान के जिम्मे की। आपके नाम पर रिखबचन्द्रजी अजितगढ़ (अजमेर) से दत्त हु आये। इनका मी अल्प वय में स्वर्गवास हो गया, अतः इनके नाम पर धामक से केसरीचंद्रजी गुगलिया दत्तक लिये गये।

केशरीचन्दजी गुगलिया—आपका जन्म संवत् १९४७ में हुआ। आप उदार प्रकृति के राजसी ठाट बाट वाले व्यक्ति हैं। आपने अपने दादीजी के ओसर के समय ११ हजार रुपया जैन बोर्डिंग हाउस फंड में दिया, इसी प्रकार हजारों रुपये की सहायता आपने ग्रुम कार्यों में की। ओसवाल बोर्डिंग में भी आपने सहायता प्रदान की थी। बाबू सुगनचन्दजी लुणावत हारा स्थापित महावीर मंडल नामक संस्था से आप दिलचरपी रखते हैं। आप सन् १९२१ तक घामन गाँव में आनरेरी मजिस्ट्रेट रहे। आपको पहलवान गवैया आदि रखने का बढ़ा शीक है। आपके बढ़े पुत्र लेमचन्दजी का ९ साल की वय में स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके मुकुन्दीलालजी तथा कुंजीलालजी नामक २ पुत्र हैं जो बालक हैं। आपके बहाँ कृषि का बिशेप कार्य्य होता है। बरार प्रान्त के प्रतिष्ठित कुटुम्बों में इस परिवार की गणना है।

## संखलेबा

### काशीनाथजी वाले जोहरियों का खानदान, जयपुर

इस परिवार के पूर्वज श्री जौहरीमलजी संखलेचा जयपुर में जवाहरात तथा जागीरदारों के साथ हैने देन का व्यापार करते थे। आपके नाम पर देहली से जौहरी दयाचन्दजी दत्तक आये। आपके समय से इस कुटुरब के व्यवसाय की उन्नति आरम्भ हुई। आपके काशीनाथजी, मूलचन्दजी, जमनालालजी सथा छोटीलालजी नामक ४ पुत्र हुए।

कारी नाथजी जीहरी — आपने इस खान के जवाहरात के व्यापार को बहुत चमकाया। आप पर जयपुर महाराजा संबाई माधोसिहजी बहुत प्रसंत्र थे। जवाहरीत में आपकी दृष्टि बढ़ी सूक्ष्म थी। आप प्र जी० जी०, रेजिडेंट, तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों से जवाहरात का व्यवसाय किया करते थे। इसके अलावा भारतीय राजा रईस तथा जागीरदारों में आप जवाहरात विक्री किया करते थे। इस समय आप का खानदान "काशीनाथजी बाले जौहरी" के नाम मशहूर है। आपके भैरोंलालजी, बेजूलालजी तथा फूल-चन्द्रजी नामक ३ पुत्र हुए। इन तीनों सज्जनों का स्वर्गवास हो गया है। इस समय बेज्लालजी के पुत्र नौरतनमलजी हैं।

मूलचन्द्रजी जौहरी--आपके नाम पर आपके सब से छोटे आता छोटीलालजी के तीसरे पुत्र सुन्नी खालजी दत्तक आये। सुन्नीलालजी का स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र माणकचन्द्रजी स्था॰ नवयुवक मंडल के कोपाध्यक्ष हैं।

जमनालालजी जैहिरी - आप अपने बढ़ें आता काशीनाथजी के पश्चात् उसी प्रकार फर्म का ज्यापार सँचालित करते रहे । संवत् १९५३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र महादेवलालजी तथा चन्पालालजी जोहरी विद्यमान हैं। वर्तमान में जोहरी महादेवलालजी ही इस परिवार में सब से बढ़े हैं। आपकों दरबार में कुर्सी ब्राप्त है। जोहरी चन्पालालजी के पुत्र उमरावमलजी तथा गुलाबचन्दजी है। इनमें गुलाबचन्दजी महादेवलालजी के नाम पर दत्तक गये हैं। श्री उमरावमलजी, समझदार तथा मिलन-सार नवयुवक हैं। आप-शांति जैन लायबेरी के मंत्री हैं। आपके पुत्र मिलाचन्दजी हैं।

छोटीलालजी जैहरी—आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र मुक्कीलालजी तथा बुक्की लालजी हुए। इनमें बुक्कीलालजी जौहरी मूलचन्दजी के नाम पर दक्तक गये। जौहरी मुक्कीलालजी स्थानीय स्युनिसिपैलिटी के मेम्बर, स्थानकवासी जैन सुबोध पाठशाला के ट्रेंसरर तथा जैन कन्या शाला के प्रेसिसेट तथा ट्रेंसरर हैं। आपके पुत्र रतनलालजी ज्यवसाय में भाग छेते हैं।

यह खानदान जयपुर के प्रधान जौहरियों में माना जाता है। इस खानदान की फर्म को कई बायसुरायों ने सार्टिफिकेट दिये है। कई भारतीय राजा रईसों के यहाँ आपका जवाहरात जाता है। न्यूयार्क छंदन आदि स्थानों पर भी आप जवाहरात भेजते हैं। इस फर्म को छन्दन, कछकत्ता जयपुर आदि प्रदर्शनियों से गोल्ड-सिछवर मेडळ तथा सार्टिफिकेट मिळे हैं। जयपुर के ओसवाळ समाज में यह परिवार नामी माना जाता है। यह परिवार स्थानकवासी सम्प्रदाय का अनुयायी है। वर्तमान में इस परिवार का भनुयायी है। वर्तम

## सेंठ रिखनदास सवाईराम संखलेचा, खामगांव

सेठ रिखबदासजी शंखकेचा—इस परिवार के पूर्वज रिखबदासजी संखलेचा अपने मूल निवास जोधपुर से ज्यापार के लिये संवत् १९२१ में खामगांव आये। तथा आपने सेठ "श्रीराम बालिगराम" के यहाँ २५ सालों तक मुनीमात की। आपका जन्म संवत् १९०२ में हुआ था। इस दुकान पर नौकरी करते हुए आप बूत कम्पनी की कई की आदत तथा अपनी घरू आदत का ज्यापार भी करते थे। इसमें आपने २।३ लाख रुपयों की सम्पत्ति उपर्जित की। साथ ही आपने राठीजी के ज्यापार की भी काफी वृद्धि की। इस समय उनकी ३० दुकानों की देखरेख व व्यवस्था आपके जिम्मे थी। आप बढ़े रुतवेदार तथा वजनदार पुरुष माने जाते थे। संवत् १९६३ में राठी फर्म की ५२ दुकानों का बँटवारा आपही के हाथों से हुआ था। संवत् १९४० में मस्जिद के सामने बाजा बजने के सम्बन्ध में बखेदा खड़ा हुआ, उसमें आपने हिन्दू समाज का नेतृत्व किया, तथा उस समय की निश्चित हुई शर्ते इस समय तक पाली जाती हैं। संवत् १९६६ में पानी के बंदोवस्त के लिये तालाब बनवाने में तथा नल का कनेवंशन ठीक करवाने में आपने इमदाद दी। खामगाँव के काटन मार्केट, न्युनिसिपलेटी आदि के स्थापनकर्ताओं में आपका नाम अमगण्य है। कदने का तात्पर्य यह कि आप खामगांव के नामीगरामी ज्यक्ति हो गये हैं।

सेठ रिखबदासजी के शांविदासजी तथा गोड़ीदासजी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों सजनों का जन्म क्रमशः १९४९ तथा संवत् १९५७ में हुआ। सेठ शांतिदासजी खांमगाँव सेवा समाज के केप्टन थे। इसी प्रकार माहेश्वरी-महासमा के चतुर्थ वेशन अकोछे के समय आप असिस्ट्रेंट हेड केप्टन थे। आप मध्य प्रांत तथा बरार की ओसवाल सभा के हर कार्यों में उत्साह से भाग छेते हैं। आप बुलडाणा प्रान्त के

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 💍 🤝



स्वर्गीय सेठ रिखवदासजी सख हे.चा, खामगॉव.



भी जवाहरमलजी लृथिया, श्रजमेर (परिचय पेज

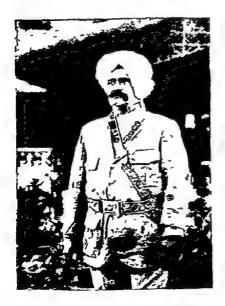

श्री शान्तिदासजी सखलेचा, खामगाव



श्री गोड़ीग्रसजी सखलेचा, खामगाव

बजनदार पुरुष हैं। आपके यहाँ रुई, आदत का कार्च्य होता है। आपके छोटे वंधु गोढीदासजी आपके साथ क्यापार में सहयोग लेते हैं।

#### सेठ रामचन्द्र चुन्नीलाल संखलेचा आवीं ( वरार )

इस परिवार का आगमन लगभग १५० साल पहिले जैसलमेर से आवाँ हुआ, पहिले इस. दुकान पर "हुकुमचंद रामचंद" के नाम से काम होता था, संखलेचा हुकुमचंदजी के पुत्र रामचंदजी तथा रामचन्द्रजी के पुत्र सुन्नीलालजी हुए। संखलेचा चुन्नीलालजी संवत् १९७४ में स्वर्गवासी हुए, आपके ३ पुत्र भगवानदासजी, राजमलजी तथा गोकुलदासजी हुए, इ में से अगवानदासजी २५।३० साल पहिले गुजर गये, तथा राजमलजी संखलेचा अमोलकचंदजी के नाम पर इत्तक गये।

संबलेषा गोकुलदासजी का जन्म संवत १९५६ में हुआ। भगवानदासजी के पुत्र सोमागमलजी का जन्म संवत् १९५५ में तथा विसनदासजी का १९५८ में हुआ। आपके हाथों से दुकान के ज्यवसाय को उन्नति मिली है। स्थानीय से॰ जैन मंदिर की व्यवस्था आप लोगों के जिम्मे हैं, आपकी फर्म "रामचन्द्र बुन्नीलाल" के नाम से रहें चांदी सोना तथा लेनदेन का काम काज करती है तथा आवीं के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित मानी जाती है। संबल्लेचा राजमलजी, "अमोलचन्द्र हीरालाल" के नाम से कार वार करते हैं।

#### केसरीमलजी संखलेचा, येवला

भापका मूल निवास सींबरी (जोधपुर) है। देश से सेठ हरकचंदनी संखलेचा न्यापार् के निमित्त येवले आये तथा सेठ भींमराजजी दुईचम्दजी की भागीदारी में कपढ़े का न्यापार आरंग किया। सवत् १९६३।६४ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र केसरीमलजी तथा प्नमचंदजी विद्यमान हैं। आप बंधु सेठ भीमराजजी दुईचम्दजी की बम्बई और येवला हुकान के भागीगार हैं। केसरीमलजी का जन्म १९५२ में हुआ। आप सज्जन व्यक्ति हैं। तथा बेवले के न्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित.हैं।

#### श्री लच्मीलालजी सखलेचा, जावद

भाप जातर (मालवा) के एक प्रतिष्ठित परिवार के हैं। आपके पिताजी वहाँ के लक्षाधीश क्षापारी थे। श्री लक्ष्मिलालजी क्योतिय द्वास्त्र के प्रकल्के ज्ञाता हैं। और आपके सामाजिक विचार भी अच्छे हैं। क्योतिय के सम्बन्ध में आपने कुछ पुस्तकें मी प्रकाशित की हैं। इस समय आप वस्त्र हैं दलाली तथा क्योतिय दोनों कार्य्य करते हैं। आपके चांद्मलजी तथा सोभागमलजी नामक २ पुत्र हैं, चांदमलजी अपनी श्रक्ष जमीदारी का काम सम्हालते हैं। और सोभाग्यमलजी एफ॰ ए॰ में पढ़ते हैं। सोभाग्यमलजी प्रतिभाशाली युवक हैं।

# बरिङ्या

बर्राहिया गौत्र को उत्पत्ति—पवार राजवंशीय राजपूर्तों मे बर्राह्या ओसवार्लों की उत्पत्ति का पता चलता है। कहते हैं कि पँवार लाखनसी के पुत्र वेरसी को श्री उद्योतन स्रिती ने उपदेश कर जैन

भर्म, का ज्ञान कराया । ्बद् के जीचे उपदेश देने से "बरेदिया" नाम सम्बोधित हुआ । यही नाम आगे चल कर बरिदेशा गौन्न में परिवर्तित हुआ ।

/श्री राजमलजी बरड़िया का खानदान, जेसलमेर

इस परिवार का मुल निवास स्थान जेसलमेर ही है। हम अपर वरिद्या बेरसी का उन्हेख कर चुके हैं। इनके कई, पीदियों बाद समराशाहजी हुए। ये जेसलमेर के दीवान थे। इनके पुत्र मुलराजजी ने भी रियासत के दीवान पद-पर कार्य्य किया। मुलराजजी की ११ वीं पीदी में भोजराजजी हुए, इनसे यह - परिवार "भोजा मेहता" कहलाया। इनकी छठी पीदी में मेहता सरूपसिंहजी हुए। इनके सरदारमञ्जी, जोरावरसिंहजी तथा उत्तमसिंहजी नामक १ पुत्र हुए।

धनराजनी बरिटया—बरिद्या सरदारमळजी के नाम पर बमूतिसहजी दत्तक आये, तथा इनके प्रम धनराजजी थे। धनराजजी जेसलमेर स्टेट के प्रतिभा सम्पन्न पुरुष हो गये हैं। आपके नाम पर आपके चाचा विकानिसहजी के पुत्र केवलचन्दजी दत्तक आये। इनके सीभागमळजी तथा तेजमळजी नामक पुत्र हुए। बरिद्या तेजमळजी भी जेसलमेर के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आप इस समय स्टेट ट्रेसरर हैं।

बरिदया जोरावरसिंह की का परिवार—आपके वभू नसिंह जी, सगतसिंह जी, विश्वनसिंह जी, अवरचन्द जी, तथा नथमल जी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें वभू तसिंह जी सरदारम्ल जो के नाम पर दसक गये। सगतसिंह जी के हिम्मतराम भी, ज्ञानचन्द जी, हमीरमल जी, इन्द्रराज जी, बलराज जी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें हिम्मतराम जी का स्वर्गवास हो गया। शेष बन्धु विद्यमान हैं। बरिद्ध हमीरमल जी उत्तमसिंह जी के पुत्र चन्दन मल जी के नाम पर दत्तक गये हैं। इसी तरह जवरचन्द जी के प्रपीत्र कुन्दन मल जी विद्यमान हैं। बरिद्ध जोरावरसिंह जी के सबसे छोटे पुत्र नथमल जी थे। इनके प्रमचन्द जी तथा रतन लाल जी के पुत्र राज मल जी तथा रतन लाल जी के पुत्र राज मल जी तथा रतन लाल जी के पुत्र राज सल जी विद्यमान हैं।

राजमलजी बरिइया—आपका जन्म सवत् १९३७ में हुआ। आप जेसलमेर के ओसवाल समाज में समझदार तथा वजनदार पुरुष हैं। यहाँ के करोड़ों रुपयों की लागत के जैन मंन्दिरों की व्यवस्था का भार श्री संघ ने आपके जिममें कर रक्खा है। आप द्वेताम्बर संघ कार्यालय के प्रेसिडेंट हैं। इस समय आर जेसलमेर स्टेट में कस्टम सुपरिन्टेन्डेन्ट हैं। इसके अलावा आप अपना घर ज्यापार भी करते हैं। आपके पुत्र फतेसिंहजी हैं।

यह परिवार ५६ पीढ़ियों से जैसलमेर स्टेट की सेवा करता भा रहा है। रियासत को ओर से दी गई जा ीरी का पट्टा इस परिवार वालों के हाथ से लिखा जाता है। रियासत के कस्टम, फोज बल्बी, खजाना, भंडार आदि मुख्य सीगे हमेशा से इस परिवार के जिम्मे रहते ओये हैं। तथा जैसलमेर महारावलजो से इस परिवार को समय २ पर रुक्के तथा पर वाने मिलते रहे हैं।

बराड़िया गनेशजी का परिवार उदयपुर

हरीय १०० वर्ष पूर्व बरिंद्या गनेशजी करेड़ा पार्वनाथ से उदयपुर आये। उनके मगनमरू जी, जालमचंदेजी. साहबलालजी और फूल बन्दजी नामक चार पुत्र हुए। इनमें मगनमरूजी बड़े प्रतिभा

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 📺



सेठ राजमलजी वरहिया, जैसलमेर.



श्री माण्कतालजी बरहिया वो ए एलएल. बी , उत्यपुर.



सेठ मूलचद्जी वरिंदया, सरदार शहर.



संड फूलचदजी बनवट ( प्रतापमल फूलचंद ) आस्टा ( मे

सम्पन्न व्यक्ति थे। आप चारों भाइयों का परिवार अलग २ होगया। सेठ मगनमलजी के पुत्र सेठ चादमलजी और सेठ प्यारचन्दजी इस समय अलीगढ़ में अपना २ व्यापार करते हैं।

सेठ जालमचन्द्रजी हिसाब के-अच्छे जानकार थे। आपके चम्पालालजी और क हैयालालजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ चम्पालालजी करीब ३५ वर्षों से उद्यपुर स्टेट में रेसिडेन्सी सर्जन की आफिस में हेढ हुन्के हैं। आपको यहां आने वाले कई अंग्रेज सर्जनों से अच्छे २ सर्टिफिनेट प्राप्त हुए हैं। आपके पुत्र माणक्लालजी इस परिवार में सर्व प्रथम ग्रेज्युएट हुए हैं। आप मिलनसार और योग्य सज्जन हैं। आप इन्दौर स्टेट में मनासा, खरगोन, सनावद, जीरापुर, सेघवा, इतोई आदि कई स्थानों पर मिजस्ट्रेट रह चुके हैं। इस समय आप गरोड में फर्स्ट हास मिजर्ट्रेट हैं। आप पुटवाल, किकेट वगैरह खेलों के अच्छे जिलाड़ी हैं। आपके हीरालालजी और जवाहरलालजी नामक दो पुत्र हैं। सेठ कन्हेंयालाल जी उदयपुर ही में खापार करते हैं। आपके रतनलालजी, परमेशवरीलालजी और मनोहरलालजी नामक वामक तीन पुत्र हैं। रतनलालजी शिक्षित और मिलनसार व्यक्ति हैं। आपका अध्ययन बी० ए० तक हुआ है। आप आजकल उदयपुर की मशहूर संस्था विद्यागवन में मास्टर है।

सेठ साहबलालजी के पुत्र काल्लालजी तथा फूलचन्दजी के पुत्र मोतीलालजी इस समय उदयपुर में विद्यमान हैं। तथा वहीं अपना ज्यापार करते हैं।

### सेठ जहारमल मूलचंद वराड़िया, सरदारशहर

इस परिवार के लोग बहुत समय पहले सिरसा होते हुए अब्रोहर अये । सिरसा में सेठ गंगारामजी हुए। आप सिरसा ही में रहकर ज्यापार करते रहे। आपके हुन्न लोगमलजी और गणेशभलजी अवोहर आये एवम् वहाँ कपड़े का ज्यागर प्रारम्भ किया। तथा इसमें अब्ही उन्नति की सेठ लोगमलजी के जहारमलजी एवम् सेठ जेठमलजी नामक दो पुत्र हुए। प्रथम जहारमलजी वहाँ से सरदारशहर आकर यस गये और जेठमलजी वहाँ रहका अपना न्यवसाय करने लगे। आपके सुगनचंदजो, जयचन्दललजी और जगनायजी नामक पुत्र हैं।

छेठ जुहारमलजी जब कि अबोहर रहते थे, उसी समय कलकता न्यापार के लिये चले गये थे। कलकता आकर आपने पहले भैरींदानजी चुजीलालजी सरदारशहर वालों के यहां काम करना आरम्भ किया। परचात् आप अपनी बुद्धिमानी से इस फर्म में साझीदार हो गये। कुठ वर्षों बाद आपने इस फर्म से भी अपना साझा अलग कर लिया। एवम् रघुनाधदास शिवलाल के यहां ५ हजार रुपया सालाना पर सुनीमी का काम करना प्रारम्भ किया। इस समय आप वयोवृद्ध होने से सरदारशहर में शांतिलाभ कर रहे हैं। आप के पुत्र मूलचन्द्रजी, सोहनलालजी एवम् स्रजमलजी अपनी स्वतन्त्र क्यापार करते हैं।

बाबू मूळचन्द्रजी मिलनसार व्यक्ति हैं। आजकल १५ वर्षों से आप जूद का वायदे का सौदा करते हैं। इस ओर आपकी अच्छी गति है। आपकी गिही १६ वोना फिल्ड केन में हैं। स्रजमलजी अपना स्वतन्त्र व्यापार करते हैं। सोहनलालजी अपने चाचा हीरालालजी के साझे में "छोट्टलाल सोहनलाल" के नाम से पारल कोठी में धुले कपड़े तथा गणेश मगत के कटले में घोती का व्यापार करते हैं।

बा॰ मूलचन्दनी के श्रीचन्दनी, सुमेरमङनी, चन्दनमलनी, कन्हैंयालालनी एवम् मंगलचन्दनी और वा॰ सोहनलालनी के माणकचन्दनी और रतनलालनी नामक पुत्र हैं। आप तेरापन्थी संप्रदाय के हैं। श्री मेरोंलालनी चरड़िया बी॰ ए॰ एल॰ एल॰ बी॰ नरसिंहपुर (सी॰ पी॰)

इस परिवार के पूर्वन बरिंद्या परभचन्द्रजी आपने मूळ निवासस्थान फलौदी (जोधपुर स्टेट) से ज्यापार के लिये नरिसंहपुर आये। यहाँ आकर आप रीयाँवा के सेटों की दुकान पर मुनीम हुए। आप संवत् १९५५ में स्वर्गवासी हो गये। आपके पुत्र दमरूळाळजी करीब १५ सालों तक रीयाँवाले सेटों का दुकान पर प्रधान मुनीम रहे। आपने गोटे गाँव में मानमळ मिळापचन्द तथा परभचन्द नंदराम के नाम से दुकान खोली। सन् १९२७ में आप स्वर्गवासी हो गये। आपके पुत्र मैरींठाळजी तथा मिश्रीळाळजी हैं।

मैरोलालजी बरिडिया—आपका जन्म संवत् १९५४ में हुआ। आपने सन् १९२६ में बी॰ ए॰ तथा १९२६ में एल॰ एल॰ बी॰ की डिगरी प्राप्त की। सन् १९२७ से आप नरसिंहपुर से प्रेक्टिस करते हैं। यवतमाल के ओसवाल सम्मेलन में आप मध्यप्रान्तीय ओसवाल महा सभा के सेकेटरी नियुक्त हुए थे। आपको लिखने तथा भाषण देने का अच्छा अभ्यास है। आपने एक "हिन्दी प्रन्थ माला" भी प्रकाशित की थी। आपके छोटे भाई मिश्रीलालजी ने मेट्रिक तक अध्ययन किया है। श्री भैरोंलालजी बरिद्यांक पुत्र प्रमचन्दजी तथा हुकुमचन्दजी पढ़ते हैं तथा लक्ष्मीचन्दजी और कु शलचन्दजी छोटे हैं।

## वनकर

### सेठ प्रतापमल फुलचन्द वनवट, आस्टा (भोपाल )

्यह कुटुम्ब जोधपुर स्टेट के रास ठिकाना का निवासी है, आप खेताम्बर जैन समाज के मंदिर मार्गीय आझाय के माननेवाले हैं। देश से लगभग संबन् १८५१ में सेठ विनेचादजी बनवट के पुत्र श्री नारा-यणदासजी, चन्द्रभानजी तथा नंदराभजी तीन आता भोपाल स्टेट के मगरदा नामक स्थान में आये तथा वहाँ संवत् १८८१ में "नारायणदास नंदराम" के नाम से दुकान स्थापित की गई। सेठ नारायणदासजी के पुत्र चुन्नीलालजी तथा नंदरामनी के पुत्र छोगमलजी हुए। इन आताओं में सेठ चुन्नीलालजी ने अफीम तथा लेन-देन के ज्यापार में इस दुकान के ज्यापार तथा कुटुम्ब के सम्मान को विशेष बढ़ाया। इन दोनों सज्जनों का स्वर्गवास क्रमशः संवत् १९४६ तथा संवत् १९५८ में हुआ ' सेठ चुन्नीलालजी के पुत्र प्रतापमलजी वनवट के नाम पर बोजलपुर से फूलचन्दनी बनवट दत्तक आये तथा छोगमलजी के यहाँ सिरेमलजी, बहू (खानदेश) से दत्तक आये। आप दोनों भाई संवत् १९६२ में अलग २ हो गये।

सेठ फूलचन्दनी बनवट-आपका जन्म संवत् १९४६ में हुआ। आप संवत् १९६६ में मगरदे से आस्टा आये। आप ही की हिम्मत के वल पर दिगम्बर जैन प्रतिमा का जुलूस आस्टे में निकालना आरम्भ हुआ। -इस सम्बन्ध में आपको आस्टे के दिगम्बर जैन समाज ने चाँदी की डिज्बी, सिरोपाव तथा मान पत्र देकर सम्मानित किया। आपका आस्टे की जनता में ज्ञया मोपाल त्राज्य में अच्छा सम्मान है, आपको बाला बालां नवाव साहिब से भिलने की इजाजत प्राप्त है। तथा आप आस्टे के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट हैं। वर्तमान में आपके यहाँ "प्रतापमल फूलचन्द" वनवट के नाम से साहुकारी तथा आसामी लेन-देन होता है।

# बहुर

## सेठ-कन्हैयालाल चुन्नीलाल बढ़ेर, देहली

यह खानदान करीब सात आठ पुश्त से देहली में ही रहता है। आप ओसवाल जाति के बढ़ेर गौन्नीय सजन हैं। आर स्थानकवासी जैन सम्प्रदाय के मानने वाले हैं। इस खानदान में लाला आसानन्दजी के पुत्र लाला छजमलजी और छजमलजी के धीरालालजी नामक पुत्र हुए। आपका जन्म संबद् १८८२ के करीब हुआ। और संबद् १९५० के ज्येष्ठ मास में आपका स्वर्ग सास हुआ। आप बढ़े धार्मिक और परोपकारी पुरुष थे सामायिक और प्रतिक्रमण का आपको बड़ा दृ निश्चय था। आपके पुत्र लाला कन्हैयालालजी इस खानदान में बढ़े नामी और प्रतापी पुरुष हुए। आपने इस खानदान की सम्पत्ति और इज्जत को बहुत बढ़ाया। आप खास कर नीलाम का न्यापार करते थे। आपका स्वर्गवास १९४७ में हुआ।, आपके दो पुत्र हुए जिनके नाम कम से लाला मांगीलालजी और लाला खुनीलालजी हैं। जाला मांगीलालजी का जन्म संबद् १९३७ का है। आपके तीन पुत्र हुए जिनके नाम श्री चम्पालालजी का केवल २२ वर्ष की कम उन्न में ही देहान्त होगया। लाला खुनीलालजी का जन्म संवद् १९३६ का है। आप बढ़े सजनन और योग्य पुरुष हैं। आपके इस समय दो पुत्र है जिनके नाम जवाहरलालजी और मिलापचंद जी हैं। देहली के भीसवाल समाज में यह खानदान बढ़ा धार्मिक और प्रतिष्ठित माना जाता है।

# मङ्गातिया

## भड़गंतिया खानदान, अजमर

इस परिवार का मूल निवास स्थान मेदता है। इस खानदान के पूर्वज भड़गतिया स्रजमलजी तथा उनके पुत्र बाघमलजी मेदते के समृद्धि शाली साहुकार माने जाते थे। आपके यहाँ "स्रजमल बाघमल" के नाम से ज्यापार होता था। सेठ बाघमलजी के पुत्र फतेमलजी हुए।

सेठ फतेमलजी महगतिया—आप स्वत् १८६५-७० के सध्य में अनमेर आये। आप बढ़े बहादुर तबियत तथा राजसी ठाठ-बाट वाले पुरुष थे। आपने अनमेर में वैकिंग ब्यापार चाल, किया। आपकी प्रथम पत्नी से कल्याणमलजी तथा द्वितीय पत्नी से सुगनमलजी सहगतियाका जनम हुआ। संवत् १९२८ में आप अजमेर से वापस मेड्ते चले गये। आपके बढ़े पुत्र कर्र्याणमलजी का परिवार अजमेर में तथा सुगनमलजी का परिवार मेड्ते में निवास करता है।

महंगितिया केल्याणुमलंजी—आपने अपने ज्यापार और मकान, जायदाद कि दे स्थाई सम्पत्ति को बंहुत बदाया । संवत् १९५७ में भाप स्वर्णवासी हुए । आपके कस्तुरमञ्जी तथा जावंतराजजी नामक दो पुत्र हुए । इन वन्धुओं ने अपने पितामह सेठ फतेमञ्जी द्वारा बनाई गई दादाजीको छत्री में एक लाख रूपये ज्यय करके १९७१ में प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई । आप दोनों बन्धुओं का छालों रुपयों का लेनदेन मारवाइ के जागीरदारों में रहा करता था । आप अजमेर के प्रधान, प्रतिभाशाली साहुकारों में माने जाते थे । संवत् १९७३ में दोनों भाइयों का ज्यापार अलग अलग हुआ । भड़गतिया कस्तुरमञ्जी विद्यमान हैं । आपने छालों रुपयों की सम्पत्ति मौज, शौक और आनन्द उल्लास में खरच की । आपके कोई सन्तान नहीं है । सेठ जाबन्तराजजी का स्वर्णवास सम्वत् १९७६ में हुआ । आपके पुत्र उदयमञ्जी का जन्म सन् १९९१ में हुआ । आप प्रसन्नचित्त युवक हैं आपके यहाँ कल्याणमञ्जावतराज के नाम से जोधपुर में तथा "बावमल उदयमल" के नाम से अजमेर में बैकिंग तथा जायदाद के किराये का काम होता है ।

भडगितया सुगनमलजी—आपका परिवार में इते में निवास करता है। तथा वहाँ के ओसवार समाज में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है। आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके तीन पुत्र हैं। जिनमें धनपुत्रमळजी तथा आनन्दमळजी बिड्ळा मिळ गवाळियुर में सर्विस करते हैं तथा चन्दनमळजी मेड्ते में निवास करते हैं।

## - सांखला

सांखला गीत्र की उत्पत्ति—कहा जाता है कि सिद्धपुर पाटन के राजा सिद्धराज जयसिंह के विश्वास पात्र सेवक जगदेवजी के सूरजी, संखजी, सांवलजी, तथा सामदेवजी आदि ७ पुत्र थे। जयदेव जी, बढ़े वहादुर पुरुष हुए। इनको श्री हेमसूरिजी ने संवत् ११७५ में जैन धर्म की दीक्षा दी। इस प्रकार संखजी जैन धर्म से दीक्षित हुए। इनकी सन्ताने सांखला कहलाई।

## सेठ सागरमल गिरधारीलाल सांखला, वंगलोर

इस परिवार का मूळ निवास्थान मोहरा (जोधपुरस्टेट) है वहाँ से लगभग ६५ साल पहले सेठ गिरधारीळाळजी सांखळा ज्यापार के लिये बंगलोर आये। आरम्भ में आपने १० सालों तक मुनीमात की। परिचारीळाळ के नाम से फर्म स्थापित की। इसके १० साल परिचार आरम्भ किया। तथा 'सागरमळ गिरधारीळाळ" के नाम से फर्म स्थापित की। इसके १० साल परिचात आपने सिकराबाद (दक्षिण) में तथा इसके भी साल परिचात आपने नीळगिरी में अपनी दुकानें खोली। इन सब स्थानों पर यह फर्म ब्रिटिश-छावनी के साथ बेंकिंग विजिनेस करती है। आपके पुत्र श्रीयुत अनराजजी सांखला बड़े बुद्धिमान उदार तथा ज्यापार कुशल सज्जन हैं।

इस झुदुम्ब की ओर से क्यावर में श्री गिरशारीलाल सांख जा बोर्डिंग हाउस स्थापित है। जिसमें ६० विद्यार्थी निवास करते हैं। मोहर्रा में संवत् १९६६ से आप ही ओर से विद्रो चुगा का सदावृत जारीहै। सेठ अनराजजी के पुत्र केशरीमलजी, लालचन्द्रजी तथा रतनजालजी हैं। इनमें केशरीमलजी फर्म के कारवार में भाग लेते हैं। यह फर्म सिकंदराबाद, बंगलोर तथा नीलगिरी के क्यापारिक समाज में बहुत प्रतिष्ठित मानीजाती है। इस खानदान के मेम्बर धार्मिक तथा परोपकार के कार्यों में अच्छी सम्मत्ति क्यय करते रहते हैं। मारवाद में भी यह खानदान नामी माना जाता है। यह परिवार इवेताम्बर जैन स्थानक-वासी आम्बाय का मानने वाला है।

#### सेठ लल्लमणदास शिवलाल, परभणी

इस जानदान के मालिकों का मूळ निवास स्थान ताजीली (जोधपुर-स्टेट) का है। अप जैन तेरहपन्थी आग्नाय के मानने वाले सकतन हैं। इस जानदान में सौ वर्ष पहले सेट लक्ष्मणदासजी सांकला साढ़े गाँव (निजाम) आये। यहाँ आकर आपने लेंन देन और खेती वाढ़ी का काम आरम्म किया। तदनन्तर आपने अपनी एक और फर्म परभणी में स्थापित की, जिस पर बैकिक्ष तथा कपास वगैरह का व्यापार प्रारम्भ किया। सेट लक्ष्मणदासजी का संवत् १९२७ में स्वर्गवास हुआ। आपके परचात आपके पुत्र सेट शिवलालजी ने फर्म के काम को सम्हाला। आपके हाथ से इस फर्म के काम को बहुत तरक्की मिली।, आप परभणी में प्रतिष्ठा सम्पन्न व्यक्ति माने जाते थे। आपका संवत् १९७६ में स्वर्गवास होगया। आपके नाम पर हेमराजजी सांकला दक्तक आये।

सेठ हेमराजजी साकता—आप बद्दे योग्य और सङ्जन पुरुष हैं। आपका जन्म संवत् १९५१ में हुआ। आपकी ओर से मन्दिरों, तीर्थ यात्राओं तथा परोपकार में बहुत सा धन खर्च होता रहता है। आपके इस समय एक पुन्न है जिनका नाम कुंदनमलजी है। आपने परमणी के पादर्वनाथ जी के मन्दिर में बहुत रकम सहायतार्थ प्रदान की थी। आपकी फर्म परमणी के क्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित मानी जाती है।

# हिंगड़

### सेठ केशरीमन् कुन्दनमल हिंगड़, कन्नकता

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान घाणेरान (गोड़वाड़) का है। वहाँ से करीव ५० वर्ष पूर्व इस परिवार के पुरुष चन्द्रभानजी नाडोल (गोड़वाड़) में आकर बसे। तभी से यह परिवार नाडोल में ही निवास करता है। आप क्वेतास्वर जैन महिर आक्राय को मानने वाले सजन हैं। सेठ चन्द्रभानजी के छः पुत्र हुए जिनके नाम क्रमशः सेठ लखमीचंद्जी, रिखबदासजी, गुलाबचंद्जी, सिरदारमलनी पृथ्वीराजजी तथा राजमलजी हैं।

सेठ छखमीचंदजी नाडोल में ही राज का काम करते हैं। आप इस ठिकाने के कामदार है।
सेठ गुलावचंदजी और सिरदारमलजी का स्वर्गवास हो गया है। आप लोग भी जब तक रहे
तब तक बढ़ी बुद्धिमानी से फर्म का कारवार चलते थे। सेठ रिखबदासजी बढ़े प्रतिभाशाली ध्यक्ति हैं।
रानी रटेशन पर आपके यहां रिखबदास सिरदरमलजी के नाम से अनाज, किराना, कमीशन आदि का
ध्यवसाय होता है। इसके परचात आपने तथा आपके परिवार वालों ने मिलकर कलकत्ता में भी एक शाखा
खोली जिसपर भी उपरोक्त नाम पड़ता है। इस फर्म पर विदेश से कपड़े का डायरेक्टर इम्पोर्ट बिजिनेस
होता है। इसके बाद आपने एक स्वदेशी जूट मिल नामक एक जूट खोला, तथा एक छाते की फेक्टरी खोली।
चर्तमान में आपके कलकत्ता आफिस से मदास, कोलम्बो, कोचीन, सीलोन, बम्बई वगैरह स्थानों पर लार्जस्केल में किराने का एक्सपोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त गम्हन्तेमेंट फारेस्ट डिपार्टमेंट तथा रक्षित राज्यों से
आप हाथीदांत तथा गेंडे के सींगों को कन्ट्राक्ट से खरीदते हैं। तथा बाहर पंजाब, मुलतान, राजप्ताना वगैरह
स्थानों पर अपना माल भेजते हैं। इस फर्म की एक शाखा नाडोल में सिरदारमल फीजमल के नाम से है।

इस फर्म के कार्य को संज्ञित करने में सेठ रिखबदासजी, पृथ्वीराजजी, राजमलजी, कुन्दनमल जी, दानमलजी, फतेराजजी, अमरचंद्जी, भागचंद्जी, सिरेमलजी, अजयराजजी, केशरीमलजी और पुखराज की का बहुत हाथ है। आप सब लोग व्यापार कुशल सजन हैं। वर्तमान में कलकंता दुकान का कार्य प्रधान तौर से बाबू केशरीमलजी और पुखराजजी देखते हैं। आप दोनों भाइयों को मशीनरी विभाग का अच्छा ज्ञान है। इस परिवार के व्यक्तियों का सार्वजिनिक कार्मों की ओर भी बहुत ध्यान है। सेठ रखबदासजी ने बरकाणा पादवैनाथ बोडिंग के लिये लगभग २ लाख रुपये पुक्रित करवाये।

# परावरी

## सेठ शोभाचन्दजी पटावरी का परिवार, भादरा

इस परिवार के लोग भादरा के निर्वासी हैं। इस परिवार में सेठ चैनरूपनी बदे बुद्धिमान और प्रसिद्ध क्यक्ति हुए। आप तरकालीन समय में ठाकुर साहव भादरा के कामदार रहे। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि जब भादरा खालसे हो गया तब आप बीकानेर दरबार की ओर से वहाँ का काम काज देखने लगे। आपके पुत्र जीतमलजी तथा पौत्र हीरालालजी भी वहीं राज में काम करते रहे। सेठ हीरालालजी के शोभाचन्दजी, चतुरशुजजी, लुनकरनजी प्रतापमलजी और छोटेजालजी नामक पांच पुत्र हैं।

सेठ शोमाचन्द्र नी पटावरी अपने जीवन में बढ़े क्रान्तिकारी व्यापारी रहे। प्रारम्भ में आपने कई स्थानों पर गुमास्तागिरी की, फिर पाट की दुलाली का काम किया। इसके बाद जब कि कलकते में पाट का बाड़ा कायम हुआ उस समय-आपभी इसमें शामिल हो गये। आप में उत्साह है, साहस है और इयापार करने की पूरी र क्षमता भी है। अतपूव आप शिव्र ही इस व्यापार में बढ़े नामांकित व्यक्ति हो गये। आपने अपने हाथों से वायदे के सौदों में लाखों रुपये कमाये और खोये। आपने अपने हाथों से पाट का

बाड़ा स्थापित किया कई बार आपस में ब्यापारियों की तनाननी में आप साहसपूर्वक खड़े रहे एवम बड़ी सफलतापूर्वक उसमें विजय पाई। वायदे के ब्यापार में आपका अनुभव बहुत बढ़ा चढ़ा है। इस समय आप ईस्ट इंडिया जूट एसोसिएशन के डायरेक्टर हैं। जूट के वायदे के ब्ययंसाय में आप इस समय प्रधान ब्यक्ति माने जाते हैं। आप श्रे भाई भी आपको इस ब्यवसाय में सहयोग प्रदान करते हैं। आप श्वेताम्वर जैन तेरा थी संप्रदाय को मानने वाले हैं। आपका आफ़िस नं० ४ सैनागो स्ट्रीट कलकत्ता में है।

# .सम्बोली

## सेठ सोभाचन्द माणकचन्द बम्बोली, सादड़ी

इस खानदान वाले प्रथम उदयपुर में रहते थे। इस वंश में पीथानी हुए जो सादबी में आकर रहने छो। पीथानी के सबजी नामक पुत्र हुए। सबजी के सोभाचन्दजी तथा माणकचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। सोभाचन्दजी संवत् १९६८ में स्वर्गवांसी हुए। सोभाचन्दजी के पुत्र नवलचन्दजी हुए। तथा नवलचन्दजी के केस्रामजी, साइल्डबन्दजी संतोपचन्दजी रूपचन्द री तथा मेथराजजी नामक भ पुत्र हुए। इनमें से सांकलचन्दजी को माणकचन्दजी के नाम पर दक्तक दिया गया। इस समय इन आताओं की दो दुकाने पूना में वैद्धिग, तथा सराफी काम करतो है। सांकलचन्दजी तथा संतोपचन्दजी दोनों प्रतिद्वित व्यक्ति थे। संवत् १९६७ में संतोपचन्दजी का स्वर्गवास हुआ।

बन्बोली के सुरामजी के पुत्र गुलाबचन्दजी थे। इनके जसराजजी, तेजमलजी, चन्दनमलजी, इस्तीमलजी तथा देवराजजी नामक पाँच पुत्र विद्यमान हैं। इनमें से नेजमलजी को सांकलचन्दजी के पुत्र पृथ्वीराजजी के नाम पर दक्तक दिया है। बन्बोली संतोषचन्दजी के मयाचन्दजी, चुक्तीलालजी तथा बालचंद जी नामक तीन पुत्र विद्यमान हैं। जिनमें चुक्तीलालजी, रूपचन्दजी के नाम पर तथा बालचन्दजी, मेघराजजी के नाम पर दक्तक गये हैं।

बम्बोली मयाचन्द्रजी का जन्म संवत् १९४७ में हुआ। आप स्थानीय शुभ चिंतक जैन समाज नामक संस्था के प्रेसिडेण्ट तथा वरकाणा विद्यालय की मेंनेजिंग कमेटी के मेग्बर हैं। साददी के विद्यालय में इत परिवार ने ६०००) छः हजार रुपये दिये है। इसी प्रकार सार्वजनिक व धार्मिक कार्यों में आप सहायताएँ देते रहते हैं।

# श्री श्रीमाल

## सेठ जे वन्दजी हिम्मतमलजी श्रीश्रीमाल, सिरोही

सेठ जेवन्दजी सिरोही के प्रतिष्ठित व्यापारी थे। इनके हिम्मतमलजी, फोजमलजी और जवान मलजी नामक ३ पुत्र हुए। इनको प्रतिष्ठित व्यापारी समझकर महाराव केसरोसिहजी ने संवत् १९४० की चेतवदी १४ के दिन अपनी स्टेट ट्रेझरी का ट्रेझरर बनाया। इस स्टेट वैंकर शिप का काम ५० सालों तक

११९ ६२%

यह परिवार करता रहा । ता॰ १।१०।३२ से स्टेट ने अपनी ट्रेशरी खोल कर यह काम इनकी फर्म से ले लिया। इन पचास सालों में स्टेट का तमाम खजाना इनकी फर्म पर आता रहा, तथा इनके द्वारा सविधा नुसार हर एक डिपार्टमेंट में पहुँचाया जाता रहा । स्टेट की मीटिंगों में दीवान और रेवन्यू कमिशनर के परचात् तीसरी चेयर हनकी लगती रही । जेट हिस्मतमलजी प्रतिष्ठा सम्पन्न ज्यापारी हैं,तथा स्थानीय एंच पंचायती में अंग्रगण्य व्यक्ति माने जाते हैं। धार्मिक और सामाजिक कार्मों में भी आपने अच्छा व्यंय किया हैं। सिरोही स्टेट में आपकी बड़ी इज्जत है। आपकी वफादारी और इमानदारी की कह कर स्टेट हर एक विवाह शादी आदि उत्सर्वो पर सिरोपाव प्रदान करती है । आपके छोटे श्राता जवानमूळजी विद्यमान हैं तथा फोजमरुजी का अंतरार्छ १९७६ में हो गया है। सेठ हिम्मतमरुजी के प्रत इन्द्रचन्द्रजी हैं। आप श्रीश्रीमांल-सेठिया बोहरा गौत्र के सज्जन हैं।

## सबद्रा

सेठ चुन्नीलाल रामचन्द्र सबदरा, मांजरोद ( खानदेश )

इस परिवार का निवास आसरडाई ( जेतारण के पास ) मारवाड है। आप लोग स्थानकवासी ऑफ़ाय कें मानेवाले संज्ञन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ रायमलजी के पुत्र जीताजी तथा सरदारमल्जी हुए । इन बंधुर्शी में देश से व्यापार के लिये लगभग ८० साल पहिले सेट सरदारमङ्जी, खानदेश के मांजरोद नामके स्थान में आये। तथा मामूळी हालत में यहाँ धंधा रू किया। आपके बड़े आता सबदरा जीताजी के पुत्र रामचन्द्रजी हुए, आपने आसामी छेनदेन गुरू करके अपने न्यापार की नींव जमाई। संवत् '१९५६ में 'आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आसरडाई से सेठ चुक्रीलाउजी दत्तक आये।

चुत्रीलार्लजी सबदरा-प्रापका जन्म संवत् १९३२ में हुआ। १२ साल की वय में आप सेठ रामचन्द्रकी के नाम पर आये। आपने इस खानदान के व्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया। खानदेश के भोसवाल समाज में आप का परिवार प्रतिष्ठित माना काता है। आप सरल स्वभाव के, गंभीर तथा सुखी गृहस्थ हैं। आपके पुत्र पत्नांछालजी, मोहनलालजी, चम्पालालजी, दीपचन्दजी तथा बंशीलालजी हैं। श्री पन्नालालजी का जनमें सं० १९५५ में मोहनलालजी का १९५८ में तथा चम्पालालजी का १९६४ में हुआ। आप तीनों भाई फर्म में व्यापार में सहयोग छेते हैं। तथा इनसे छोटे दीपचन्दनी सबदरा पूना कॉलेज में बी॰ ए॰ के द्वितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं। आपका विवाह खानदेश के प्रसिद्ध श्रीमंत श्रीमान् सेट राजमलजी ललवानी की कन्या से हुआ है। इनसे छोटे वंशीलालजी जलगाँव हाईस्कूल में पढ़ते हैं। पत्रालालजी के पुत्र शियलालजी तथा नेमीचंइजी और मोहनलालजी के पुत्र मानमलजी व स्रॉमरुजी तथा चम्पालारुजी के पुत्र भँवरलारुजी हैं।

श्री तखनमलजी जालोरी, मेलसा ( गवालियर )

इस परिवार के पूर्वज जालोरी खुशालचन्द्जी तथा उनके पुत्र संतोषचन्द्जी अरिट्या ( रीर्या ) में रहते थे। वहाँ से आपने अपना निवास केठों की रीयां में बनाया। सेठ संतोषचन्द्रजी के पुत्र तारा-

चन्द्रजी हुए । आप रीयां से व्यवसाय के किये भे असा आये, और यहाँ सर्विस की । संवत् १९३१ में आप स्वर्गवासी हुए । आप के गुलाबचन्द्रजी प्रमुष्ठ निया नथमल्का नामक ३ पुत्र हुए । सेठ गुलाबचन्द्रजी तथा नथमल्का नामक ३ पुत्र हुए । सेठ गुलाबचन्द्रजी तथा प्रमुचन्द्रजी ने बांसोदा (भेलसा के पास ) में अपना न्यापार शुरू किया, तथा १० गांवों में अपनी जमीदारी की । आप तीनों आना कमशा संवत् १९४१ संवत् १९२८ तथा संवत् १९३१ में स्वर्गवासी हुए । सेठ गुलाबचन्द्रजी के पुत्र रिख्वदास्त्री संवत् १९८१ में स्वर्गवासी होगये हैं । इनके पुत्र सिगारमल्जी तथा सागरमल्जी बासोदा में न्यापार करते हैं ।

जालोरी पूनमचन्द्रजी के अगिरचंद्रजी तथा खूणकरणजी नामक २ पुत्र हुँ ए । जालोरी छूणकरण जी संवत् १९७४ में भेलसा आये तथा यहाँ ३ गावों की जमीदारी करके मुकानात हुकाने आदि बन-बाई । संवत् १९८० में आप स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र जालोरी तखतमलजी हैं।

श्री तस्तामलकी जालोरी—आपका जन्म संवत् १९५१ में हुआ। आए १८ साल की आयु से ही भेलसा कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं। तथा मेलसा और गवालियर स्टेट के प्रतिष्ठित व्यक्ति है। तीन सालों तक आप गवालियर स्टेट श्रीवियस कान्फ्रेंस के सेन्नेटरी थे, तथा हुधर २ वपों से उसके प्रेसिडेंट हैं। आप गवालियर स्टेट लेजिस्लेटिव कासिल के मेम्बर हैं। इसके अलावा अलूतोद्धारक संघ भेलसा के प्रेसिडेंग्ट, चरला संघ खादी भण्डार के संवालक तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट ओकॉफ कमेटी के मेम्बर हैं। मेलसा म्यु॰ के प्रेसिडेंग्ट भी आप रह चुके हैं। इसी तरह के हरएक सार्वजनिक कामों में हिस्सा लेते हैं। आपके पुत्र राजमलकी इलाहवाद में शर्द ईयर में पदते हैं।

सेठ अवीरचन्द्रजी के पुत्र मिलापचन्द्रजी तथा अमोलकचन्द्रजी स्वर्गवासी होगये हैं . । इस समय मिलापचन्द्रजी के पुत्र सोभागमलजी भेलसा में खर्जाची हैं। तथा सूरजमलज़ी उद्यपुर में पद्ते हैं। अमोलकचन्द्रजी के पुत्र सरदारमलजी हैं।

### सेठ नथमत्त दत्तीचंद जाकोरी वोहरा का खानदान, अहमदनगर

इस खानदान का मूळ निवास पीपाड़ ( भारवाड ) है । आप मन्दिर मार्गीय आग्नाय के मानने वाळे सक्जन हैं। इस खानदान के पूर्वंज सेठ वक्ष्यामजी तथा उनके पुत्र मोतीरामजी थे। सेठ मोतीरामजी के १ पुत्र हुए। इनमें बढ़े दो सेठ तेजमळजी तथा सूर्जमळजी लगभग १५० वर्ष पूर्व पैद्र रास्ते से अहमदनगर आये, तथा यहाँ सराफी और कपड़े का व्यापार- चाळ किया। आपके छोटे आई बुधमळजी मारवाड़ में ही रहते रहे।

सेठ तेजमलजी के पुत्र गणेशदासजी तथा भगवानदासजी थे। हनमें गणेशदासजी के लक्ष्मण-दासजी, राजमलजी तथा भीकनदासजी नामक ३ पुत्र हुए। और भगवानदासजी के पुत्र पेमराजजी हुए। इन चारों सजनों का स्वर्गवास हो गया है। इस समय लख्नमणदासजी के पुत्र चुन्नीलालजी तथा पेम-राजजी के पुत्र पत्रालालजी विद्यमान हैं।

सेठ सूरजमलजी के पुत्र नथमलजी तथा पौत्र दलीचन्दजी हुए । जालोरी बोहरा दलीचन्दजी के हाथों से फर्म के ब्यापार को निशेष उन्नति मिली। आपने पीपाइ में एक उपाश्रय तथा भोर्कजी में एकं धर्मशाला बनवाई। अहमदनगर में आपकी फर्म सबसे पुरानी मानी जातों है। आप ६% सालकी आयुं में, संवत् १९७८ में स्वर्गवासी हुए। आपके समस्थमलजी, कनकमलजी, सिरेमलजी, हस्तीमलजी तथा अमोलकचन्दजी नामक ५ पुत्र हुए। आप सब भाइयों का भी घरम ध्यान की ओर अच्छा लक्ष्य था। इनमें सेठ हस्तीमलजी को छोड़कर शेष चार खाता निःसंतान स्वर्गवासी हो गये हैं। हस्तीमलजी का जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आप अहमदनगर के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। आपके पुत्र बावूलाल ४ साल के हैं।

# फलोहिया

## . सेठ फतेचन्द मांगीलाल फलोदिया, अहमदनगर

इस परिवार का मूळ निवास सेठों को रीया (मारवाड़) है। वहाँ से सेठ खुशाळचन्द्रजी फळोदिया अपने पुत्र गुमानचन्द्रजी तथा मोहकमदासजी के साथ लगभग २०० साल पूर्व अहमदनगर जिले के साकूर नामक गाँव में गये। और वहाँ अपनी दुकान खोळी। सेठ गुमानचन्द्रजी के इन्द्रभानजी, तथा मुख्तानमळजी नामक २ पुत्र हुए।

इन्द्रभानजी फलोदिया का परिवार—सेठ इन्द्रभानजी का सम्वत् १९२७ में स्वर्गवास हुआ। आपके हजारीमळजी, भवानीदासजी तथा गुलाबचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। फलोदिया भवानीदासजी के नवलमलजी तथा हरकचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें हरकचन्दजी, सेठ गुलाबचन्दजी के नाम पर दत्तक गये। इस समय इस परिवार में हजारीमळजी के पुत्र किशानदासजी तथा सूरजमलजी साकूर में व्यापार करते हैं। और हरकचन्दजी के पुत्र चुन्नीलालजी वरोरा (सी०पी०) में सूत का व्यापार करते हैं।

ृ मुलत।नमलजी फलोदिया का परिवार—आपका सम्वत् १९४२ में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र प्रनमचन्द्जी लगभग ७० साल पहले साक्षर से अमरावती आये। तथा "मानमल गुलावचन्द" के साक्षे में कपढ़े का व्यापार शुरू किया। आप सम्वत् १९५० में स्वर्गवासी हुए। आपके शोभचन्दजं, फतेचन्दजी तथा माँगीलालजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें शोभाचन्दजी सम्वत् १९६२ में स्वर्गवासी हुए।

फतेचन्द्र भ फलोदिया—आपका जन्म सम्बत् १९३७ में हुआ। आप अमरावती के ब्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित ब्यक्ति हैं। सार्वजनिक तथा धार्मिक कामों में आप अच्छा सहयोग छेते है। आपने छगमग ५० हजार की छागत से अमरावती के एक जैन मन्दिर बनवाकर सम्बत् १९८० में उसकी प्रतिष्ठा कराई। आपके यहाँ "फतेचन्द्र माँगीछाछ " के नाम से कपड़े का ब्यापार होता है। आपके पुत्र मोहनछाछजी २८ साछ के हैं।

धुर्ह विद्यहरू सेठ हजारीमल विशनदास (धृपिया) का खानदान, अहमदनगर

इस खानदान का मूल निवास स्थान रणसी गाँव (पीपाड़) का है। आप इवेताम्बर जैन स्थानकवासी आम्नाय के सज्जन हैं। इस खानदान के पूर्वज सेठ पन्नालालजी के पौत्र श्रीयुत हजारीमलजी

# ग्रोसवाल जाति का इतिहास



सेठ फतेचंदजी फलोदिया(फतेचद मांगीलाल) श्रमरावर्ता



सेठ हीरालालजी भलगट ( छोगमल हीरालाल ) 🛂



स्व॰ सेठ किशनदासजी मेहता ( किशनदास माण्कचंद ) श्रह्मदनगर,



श्री मोतीलालजी अलगट ( छोगभल हीरालाल गुलबर्गा.

मारवाद से करीय ७५ वर्ष पूर्व अहमद नगर में आये । गुरू में आपने थोडे समय सिवंस की और पश्चात् संवत् १९२८ में "हलारीमल अगरचन्द" के नाम से भागीदारी में दुकान रथापित की । ६ वत् १९४९ में आपका स्वर्गवास हुआ । आपके धीरजमलजी, अगरचन्दजी, नेमीदासजी और विश्वनदासजी नामक ४ भाई और थे। इनमें से अगरचन्दजी, नेमीदासजी और विश्वनदासजी मारवाड से अहमदनगर आ गये। आप चारों भाइयों के हाथों से इस फर्म की खूब उन्नति हुई। आपना धार्मिक कार्यों की जोर बहुत लक्ष्य था। सम्बत् १९०६ में चारों भाइयों का व्यापार अलग २ हो गया। सूथा विश्वनदासजी ने शास्त्रों का स्वर्गत १९६९ में अभ्यास बहुत किया था। अगरचन्दजी का स्वर्गवास सम्बत् १९५९ में की विश्वनदासजी वा म्यर्गवास सम्बत् १९८९ में हुआ।

मृथा हजारीमलजी के पुत्र मोतीलालजी का जन्म सम्वत् १९३३ में हुआ है। आपके यहाँ 'मोर्तालाल चुर्तालाल" के नाम ने व्यापार होता है। आप सज्जन व्यक्ति है। आपके पुत्र चुर्तालालजी हैं।

मृथा विशानदासजी के माणकचन्दजी और प्रेमराजर्ज नामक २ पुत्र है। आपका जन्म सम्वत् १९५५ तथा ६२ में हुआ। आप दोनों भाई सज्जन पुर्प हैं। अहमदनगर के ओसवाल नवयुवकों में आप बढे उत्साही तथा कर्मशील हैं। आपने अपने पिताजी के म्यर्गशास के समय २१००) का दान किया था। आपके यहां "विशानदास माणकचन्द" के नाम से ज्यापार होता है।

#### सेठ प्नमचंद मुकुन्ददास मूथा ( धृपिया ), अहमदनगर

यह खानदान श्वेतागर जैन स्थानकवासी आसाय का मानने वाला है। इस खानदान का मूल निवाद स्थान रणी गांउ (जोघपुर) का है। इस गानदान में मूथा जेठमलजी देश से अहमद नगर भाये और यहाँ पर अपनी दुकान स्थापित की। आपके नवलमलजी और मुरतानमलजी नामक हो पुत्र हुए। नवलमलजी यहे युद्धिमान और व्यापार दक्ष पुरुप थे। आपके हाथों से इस फर्म की बहुत दक्षति हुई। आपका न्यागास संबत् १९२९ में हुआ। आपके छ पुत्र हुए जिनके नाम क्रम से गंभीर-मलजी, हमीरमलजी, विश्वनदासजी, मुकु दरासजी, रतनचन्दजी और प्रमचंदजी थे। इनमें से केवल मूया प्रमचन्दजी इस समय विद्यमान है। विश्वनदासजी का स्वर्यवास संवद १९४७ में तथा मुकुन्ददासजी का सम्बन् १९४७ में हुआ। इस समय मुकुन्ददासजी के पुत्र प्रमानजी तथा मोतीलालजी और प्रमचन्दजी के पुत्र पत्राललजी, धनराजजी तथा वंशीलालजी विद्यमान है। इस समय इस फर्म के प्यापार का संचालन सेठ प्रमचन्दजी और मूथा प्रमराजजी करते हैं। आप दोनों बढ़े सज्जन और ज्यापार दक्ष पुरुप ई। दान धर्म और सार्वजिनक कार्यों को ओर आपका अच्छा लक्ष्य है। इस समय यह फर्म तिल, रई, कपास का ज्यापार करती है। मूथा प्रमचन्दजी अहमद नगर जिला ओसवाल पंचायत अधिवेशन के स्थागताध्यत थे।

#### सेठ छोगमल हीरालाल भलगट, गुलवगी

इस परिवार का मूल निवास सेटजी की रीयों ( मारवाड़ ) में है। वहाँ मलगट अनोपचंदजी

निवास करते थे। आपके कस्त्रमञ्जी, हजारीमञ्जी व जीरामञ्जी तथा वस्तादः मञ्जी नामक ४ पुत्र हुए। हजारीमञ्जी रीयाँ के प्रतिष्ठित न्यक्ति थे। आपके गादमञ्जी तथा छोगमञ्जी नामक २ पुत्र हुए। देश से ज्यापार के लिए सेठ छोगमञ्जी संवत् १९३८ में गुलवर्गा आये। आपके आने के बाद दो दो साल के अन्तर से आपके पुत्र चुन्नीञ्चल्जी तथा हाराञाञ्जी भी यहाँ आगये, नथा छोगमञ्ज चुन्नीञ्चल केनाम से न्यापार गुरू किया। संवत् १९६८ में इन दोनों माइयों का न्यापार अलग २ हो गया। संवत् १९७७ में सेठ छोगमञ्जी तथा संवत् १९८४ में सेठ चुन्नीञ्चल्जी स्वर्गवासी हुए। इनके नाम पर मारवाइ से गुलाव-चन्द्र पत्र काये हैं। इनके यहाँ "चुन्नीञ्चल गुरुवचन्द्र" के नाम से सराफी न्यापार होता है।

संठ हीराजालजी मलगट — आपका संवत् १९३१ में जनम हुआ। आपने कपढ़े के व्यापार में अच्छी सम्पत्ति पैदा की। तथा गुलवर्गा के व्यापारिक समाज में अपनी प्रतिष्टा को बढ़या। आपकी यहाँ है दुकाने सफलता के साथ कपढ़े का व्यापार कर रहीं हैं। तथा गुलवर्गा की दुकानों में मातवर मानी जाती हैं। गुलवर्गा स्टेशन रोड पर आरका महावीर भवन नामक सुन्दर बंगला बना हुआ है। इसी तरह आपके और भी कई मकानात बंगले आदि हैं। सार्वजनिक तथा धार्मिक कार्यों में भी आप अच्छो सम्पत्ति व्यय करते हैं। आपके नाम पर मोतीलालजी बूसी (जोधपुर स्टेट) से दत्तक आये हैं। इनकी वय ३० साल की है। आपभी तत्परता से अपने कपड़े के व्यापार को सह्यालते हैं। इनके पुत्र शांतिलालजी र साल के हैं।

इसी तरह इस खानदान में सेठ वजीरामलजी के छीटे पुत्र किशनराजजी तथा उन के मतीजे पेमराजजी और धनराजजी कान गाँव (बद्धी) में ज्यापार करते हैं।

## मुद्रेचा (बोहर्।)

### सेठ स्रजमल दूलहराज मुदरेचा (वोहरा), कोलार गोल्ड फोल्ड

इस परिवार की उत्पत्ति चौहान राजपूतों से हुई। इस कुटुग्ब का मूछ निवास स्थान व्यावर राजपूताना है। आप जैन श्वेताग्बर स्थानकवासी आझाय के माननेवाले सजन हैं। सेठ छोगमलजी मुदरेचा अपने बढ़े पुत्र सूर्जमलजी के साथ सम्वत् १९५२ में बूंटी से बंगलोर आए, तथा यहाँ सेठ "बल्तावरमल रूपराज" मूथा के यहाँ ६ सालों तक सर्विस की। इसके बाद सम्वत् १९५९ में सेठ "हजारीमल बनराज" मूथा की भागीदारी में बंगलोर में एक दुकान की। इसके २ वर्ष बाद कोलार गोल्ड फील्ड में आपने अपनी स्वतंत्र दुकान खोली। मुदरेचा सूरजमलजी का जन्म सम्वत् १९४६ में हुआ। आप सज्जन तथा व्यापार कुशल व्यक्ति हैं। आप कोलार गोल्ड फील्ड में "सूरजमल दूलहराज" के नाम से बेकिंग व्यापार करते हैं। आपके छोटे भाई श्रीयुत दुलहराजजी का जन्म सम्वत् १९४६ में तथा श्री हरकचन्दजी का सं० १९४४ में हुआ। इन बन्धुओं का व्यापार बंगलोर हलसूर बाजार में "सूरजमल दूलहराज" तथा "छोगमल सूरजमल" के नाम से होता है। आप दोनों बन्धु सज्जन व्यक्ति हैं।

मुद्रेचा सूरजमलजी के पुत्र रतन्छालजी २० साल के हैं, तथा व्यापार में भाग लेते हैं। इनसे छोटे हीरालालजी तथा पन्नालालजी बालक हैं। इसी तरह हरकचन्द्रजी के पुत्र मोहनलालजी १४ साल के हैं। तया शेप धनराजजी और माणकलालजी बालक हैं। इस परिवार की बोर से बूँटी में गायों की सुविद्या के लिये एक बावड़ी तथा खेडी कोटा बनवाया गर्या है। आप शिक्षा के लिये ५००) सालियाना स्कूलों की देते हैं। कोलार गोल्ड फील्ड तथा व गलोर के ओसवाल समाज में इस परिवार की अच्छी प्रतिद्वा है।

## वैताला

#### सेठ अमरचन्द माणकचन्द् वैताला, महास

यह खानदान मूळ निवासी है (मारवाड) का है। मगर इस समय यह खानदान नागौर में रहता है। आप मन्दिर आंद्राय को माननेवाले सजन है। इस खानदान में सेठ बालचन्द्रजी हुए। आपने आसाम में जाकर अपेनी फर्म स्थापित की। आपके पुत्र अमरचन्द्रजी का स्वर्गवास सम्बद्ध १९७५ में हुआ।

वैताला अमरचन्द्रजी के कोई पुत्र न होने से आंपके नाम पर माणिकचन्द्रजी वैताला सन्वद् 190६ में दत्तक लिये गये। आपका जन्म सन्वद् 19६५ का है। आप सन्वद् 19८० में महास आये और काम सीखने के लिये सेठ वहादुरमलजी समद्दिया के पास रहे। उसके पश्चाद आपने अमरचन्द्रजी बोधरा के हिस्से में मनी लेंगिंडग और ज्वैलरी का व्यापार शुरू किया। उसके वाद सन्वत् 19८८ से आपने अपना स्वतंत्र व्यापार शुरू कर दिया। इस समय अप महास में डायमण्ड और ज्वैलरी का व्यापार करते हैं। आपने अपनी दुद्धिमानी से व्यापार में अच्छी तरकी की है।

#### सेठ धासीराम वच्छराज वैवाला, वागल कोट

इस परिवार का मूल निवास स्थान सोवणा (नागोर) है। यह परिवार स्थानकवासी आझाय का माननेवाला है। इस परिवार के पूर्वज सेट जेटमलजी बैताला मारवाड में रहते थे। इनके चप्तावर-मलजी, कस्त्र-चन्दजी तथा छोगमलजी नामक ३ पुत्र हुए। इन वंधुओं में सेट बस्तावरमलजी बैताला लगमग १०० साल पूर्व पैदल रास्ते से महाइ बन्दर होते हुए बागलकोट आये। तथा 'जेटमल वस्तावर-मल" के नाम से कपड़े का व्यापार शुरू किया। आपने पीछे से अपने माइयों को भी बागलकोट बला लिया। आपने छोटे भाई छोगमलजी का सम्बद् १९८३ में स्वर्गवास हुआ। आपके घासीमलजी चंदूलालजी, हीरालालजी तथा किशनलालजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें किशनलालजी संवत् १९८६ में स्वर्गवासी हो गये। तथा सेट हीरालालजी, कन्दरचन्दजी के नाम पर दत्तक गये।

सेठ घासीलालजी का जन्म सम्बद् १९४२ में हुआ। आपने सेठ "गणेशदास गंगाविशन" की भागीदारी में सम्बद् १९६५ से वेजवाढ़ा तथा वागलकोट में आढ़न की फर्म लोली है। तथा आप वागलकोट के व्यापारिक समाज में प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते हैं। आपके पुत्र बच्छराजजी तथा जसराजजी थ्यापार में भाग छेते हैं। तथा मुख्यन्द, तेजमल और मेघरांज छोटे है। इसी प्रनार से सेठ चंदूलालजी, "जेठमल वस्तावरमल" के नाम से कपड़े का व्यापार करते हैं। इनके पुत्र भीमराजजी है। हीरालालजी के पुत्र जोरावरमलजी तथा किशनलालजी के पुत्र चम्पालालजी सराफी व्यापार करते हैं।

## क्रिनायक्या

#### सेंठ जुहारमल शोभाचंद विनायक्या, राजलदेसर

इस परिवार के लोग, बहुत वर्षों से राजलदेसर ही में निवास कर रहे हैं। इस परिवार में किशोरसिंहजी के पुत्र उमचन्दजी हुए। इस के दो पुत्र किस्तूरचन्दजी और जहारमलजी हुए। आप दोनों ही भाई बड़े प्रतिभा वाले और जहारमल कुशल थे। आप लोगों ने गोविन्द गंज (रंगपुर) में जाकर अपनी फर्म मेसर्स किस्तूरचन्द जहारंमल के नाम से खोली। इसमें आप लोगों को अच्छी सफलता रही।

वर्तमान में इस फर्म के संचालक सेठ किस्तूरचन्दजी के पुत्र शोभाचन्दजी और सेठ जुहारमलजी के पुत्र मालचन्दजी, जयचन्दलालजी और घनराजजी हैं। आप सब सज्जन और मिलनसार व्यक्ति हैं। आप लोगों ने आमेंनियन स्ट्रीट कलकत्ता में भी चलानी का काम करने के लिये अपनी एक फर्म खोली। इस समय आप की कलकत्ता और गोविन्द गंज दोनों स्थानों पर फर्में चल रही हैं। आप के यहाँ कपदा, चलानों तथा जूट का ब्यापार होता है।

सेठ शोभाचन्दजी के मोहनलालजी, पन्नालालजी और दीपचन्दजी, सेठ मालचन्दजी के लीव-करणजी, सेठ जैचन्दलालजी के मन्नालालजी और धनराजजी के हनुमानमलजी नामक पुत्र हैं।

#### लाला खेरातीराम पन्नालाल विनायक्या, लुधियानां

यह खानदान जैन द्वेताम्बर स्थानकवासी सम्प्रदाय को माननेवाला है । यह खानदान करीब सौ सवा सौ वर्षों से यहीं निवास कर रहा है। इस खानदान में लाला जुहारमलजी और रनचन्दजी नामक दो भाई हो गये हैं। लाला जुहारमलजी के गुलाबमलजी नामक एक पुत्र हुए जो यहाँ के बढ़े मश्हूर चौधरी हो गये हैं। आएका संवत् १९३० में स्वर्गवास हो गया। आएके लाला खेरातीमलजी एवं फकीरचन्दजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें लाला फकीरमलजी निसंतानावस्था में संवत् १९६७ में स्वर्गवासी हुए।

छाला खेरातीमलजी का संवत् १९१९ में जन्म हुआ। आपने अपने भतीजे (लाला प्रन्तचंद्जी के प्रपीत्र) ल.ला पत्रालालजी को गोद लिया है। आप इस समय अपने पिता लाला खेरातीमलजी के साथ व्यापार करते हैं। आपके तिल्करामजी नामक एक पुत्र है। इस- परिवार का यहाँ पर जनरल मर्चेंटाइज़ का व्यापार होता है। तथा यह कुदुम्ब यहाँ प्रतिष्ठित माना जाता है।

## लाला रोशनलाल पन्नालालं जैन विनायक्या पटियाला

यह खानदान कई पुरत पहिले समाना से आकर पिटयाले में आवाद हुआ। यह परिवार स्थानकवासी आसाय का मानने वाला है। इस परिवार में लाला चैनामलजी तथा उनके. पुत्र प्रनचंदजी हुए। लाला प्रनचन्दजी के कूड़ामलजी तथा नथुवामलजी नामक र पुत्र हुए। इनमें से लाल कूड़ामलजी संवत् १९०९ में खार्ववासी हुए। आपके रामसरमदासजी तथा कन्हेयालालजी नामक दो पुत्र हुए.ं।

इन भाइयों में लाला रामसरनदासनी इस खानदान में नामी न्यक्ति हुए। आप संवत् १९४८ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र लाला लख्नमणदासनी ३२ साल की आयु में संवत् १९६२ में तथा बाव्रामनी उनके चार साल पहिले १९ साल की आयु में स्वर्गवासी हुए। इस समय वावू रामजी के पुत्र लाला नगीनालालनी हैं। इनके टेकचन्दनी तथा लॉमप्रकाशनी नामक १ पुत्र हैं।

ताला कन्हें यालात की — आपका स्वर्गवास ३० साल की आयु में संवत १९२६ में हुआ। उस समय आपके पुत्र लाला रोशनलाल की एक साल के थे। लाला रोशनलाल की बढ़े धर्मातमा तथा बोग्य व्यक्ति हैं। तथा ४० सालों से पटियाला की जैन विरादरी के चौधरी हैं। आपके पुत्र लाला पक्तालाल की १० साल के हैं। इनके पुत्र क्यामलाल की हैं।

#### सेठ स्वाईराम गुलावचन्द विनायक्या, जालना ( निजाम )

इस फर्म के मालिकों का मूल निवास स्थान रायपुर (जोचपुर स्टेट) का है। आए हवेताग्वर कैन मन्दिर आझाय को मानने वाले सजान हैं। करीब ६४ वर्ष पहले श्री सवाईरामजी ने रायपुर से आकर जालना में अपनी तुकान की स्थापित की। आपका संवत् १९५५ में स्वर्गवास. हुआ। आपके बाद इस दुकान के काम को आप के तीनों पुत्रों ने सक्षाला जिनमें से इस समय केशरीमलजी विच्छान हैं।

केशरीमलजी इस समय दुकान के मालिक हैं । आपकी ओर से दान धर्म तीर्थ पात्रा आदि सत्कार्यों में द्रव्य व्यय किया जाता है। आपके पुत्र उत्तमचन्द्जी व्यापार में माग हेते हैं। आपके यहाँ "सवाईराम गुलाबचन्द" के नाम से कमीशन, तथा कृषि का काम होता है। उत्तमचंद्जी के २ पुत्र है।

#### मालू

मालू गीत की उत्पत्ति —कहा जाता है कि रतनपुर के राजा रतनिसह के दीवान माहेश्वरी बैह्य जाति के राजी गीत्रीय माहहदेवजी नामक थे। इनके पुत्र को अर्थांग की बीमारी हो गहै थीं। अत्युव दोदा जिनवृत्तप्रिजी ने अपनी प्रतिभा के बळ पर सास्हदेवजी के पुत्र को स्वास्थ्य काम कराया। इसके मंत्री ने दादा जिनवृत्तस्रिजी से जैन धर्म का प्रति बोध किया, इनकी संतानें "माल्य" के नाम से मशहूर हुई ।

#### सेठ गरीषादास केशरिचंदः मालू , सिवनी छपारा ( सी॰ पी॰ ) -

बीकानेर के समीप गजरूप देसर नामक स्थान से लगमग ७५ साल पूर्व इस परिवार के पूर्वज सेट तिलोकचन्दनी माल सिवनी आये तथा यहां सराफी न्यवहार चाल किया। आपका संवत् १९४९ में शरीरान्त । हुआ! आपके गणेशदासजी, केवलचन्दनी व रतनचन्दनी नामक १ पुत्र हुए। इन आताओं का कार बार संवत् १९५० के लगमग अलग २ होगया। सेठ गणेशचन्दनी माल का जन्म संवत् १९१४ में हुआ। आपके केशरीचंदनी, माणिकचन्दनी, सुगनचन्दनी तथा-दुलीचन्दनी नामक १ पुत्र हुए। माल गणेशचन्दनी सपा उनके पुत्र केशरीचन्दनी और माणिकचन्दनी केशांसे इस फर्म के ज्यापार को वन्नति-मिली। माल केसरीचन्दनी का जन्म संवत् १९३७ में हुआ। आप धार्मिक वृत्ति के पुरुष ये। सुगनचन्दनी माल का शरीरान्त-संवत् १९८० में हुआ।

वर्तमान में आप इस कर्म के मालिक सेठ माणिकचन्दनी, दुळीचन्दनी व केशरीचन्दनी के पुत्र देवचनदनी, नेमीचनदनी, हरिश्चन्दनी तथा सुगनचन्दनी के पुत्र शिखरचन्दनी हैं। आप सब सहन्त फर्म के ब्यापार संचालन में भाग छेते हैं।

माखिकचन्द्रजी मालू—आपका जन्म संवत् १९४१ में हुआ । आप समझदार पुरुष हैं। धीप वर्तमान में सिवनी में ऑनरेरी मिलिस्टेंट, म्युनिसिपल मेम्बर तथा बिस्ट्रिन्ट कोसिल के मेम्बर है। आपके उद्योग से सन् १९३२ में 'श्री जैन ओसवाल परस्पर सहायक कोप मध्यदेश व बरार' नामक संस्था की स्थपाना हुई है और आप उसके प्रेसिडेंट हैं। इधर दो सालों से आपकी फर्म के द्वारा एक जैन पाठशाला चल रही है। तथा इस समय स्थानीय जैन मन्दिर की न्यवस्था आपके जिन्मे है। आपके खोटे आती दुलीचन्द्रजी माल्य् चांदी सोने के जेवर बनाने के कारखाने का संवालन करने हैं। आपके पुत्र ईश्वरचन्द्रजी इन्द्रचन्द्रजी, घेवरचन्द्रजी, कोमलचन्द्रजी, यादवचन्द्रजी तथा निहालचन्द्रजी हैं। इसी तरह दुलीचन्द्रजी के पुत्र सोभागचन्द्र, ईश्वरचन्द्रजी के पुत्र खुशालचन्द्र उत्तमचन्द्र व नेमीचन्द्रजी के पुत्र लालचन्द्र अमन्द्र हैं। इस-परिवार का माणकचन्द्र दुलीचन्द्र के नाम से सराफी न्यवहार होता है। केवलचन्द्रजी माल्य के पुत्र भयालालजी अपना स्वतन्त्र कार्य्य करते हैं। यह खानदान सी० पी० के ओसवाल समाज में प्रतिहत है।

#### सेठ कार्लूराम रतनलाल मिल् का परिवार, मद्रास

इस खातदान के मालिकों का मूल निवास स्थान फलीधी (मारवाद) का है। इसके पहलें भाष लोगों का निवास शान खिचंद और तिवरी था। भाष लोग स्था० आज़नाय के सज़न हैं। इस खानदान में लालचन्दजी हुए, आपके देवीचन्दजी, शोभाचन्दजी तथा खुशालचन्दजी नामक तीन पुत्र शे। देवीचन्दजी माल के पुत्र कालरामजी नदे प्रतापी तथा साहसी व्यक्ति हो गये हैं। आप अपनी हिम्मत और बहादुरी के सहारे देश से पैदल मार्ग द्वारा नागपुर आये और अपने भाई खुशालचन्दजी की फर्म पर काम करने लगे। वहाँ से आप संवत् 1949 में पैदल राम्ते चलकर महास में आये। उस समय नारवादियों की महास में दो तीन हुकानें थीं। सेठ कालरामजी बढ़े धर्मात्मा और जाति प्रेमी पुरुष थे। आपने अपनी जाति के बहुत से पुरुषों को अपने यहाँ रखकर धर्म से लगाया। आपने महास के बेपारी सूले में श्री चंदावमु जी का संवत् १९३० में एक बढ़ा मन्दिर बनवाया। संवत् १९३७ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके कोई पुत्र न होने से आपने शुगलचन्दजी के पुत्र रतनलालजी को दत्तक लिया रतनलालजी माल का जन्म संवत् १९२० में हुआ। आप अपने जाति भाइयों पर बढ़ा प्रेम रखते थे। आपका संवर्ग १९६१ में स्वर्गवास हो गया। रतनलालजी के कोई सत्तान न होने से आपने अनोपचन्दजी को दत्तक लिया। का जन्म संवत् १९२० में हुआ। आप अपने जाति भाइयों पर बढ़ा प्रेम रखते थे। आपका संवर्ग १९६१ में स्वर्गवास हो गया। रतनलालजी के कोई सत्तान न होने से आपने अनोपचन्दजी को दत्तक लिया। कानोपचन्दजी का जन्म संवत् १९५३ का है। आपके पुत्र मनोहरमलजी, पूनमचन्दजी तथा गेंदमलजी हैं।

## रहिर्ग म

सेठ हीरचन्द पूनमचन्द मरोठी, दमोह, इस परिवार के पूर्वज सेठ चैनसुखनी तथा उम्मेदचंदनी नामक दो श्राता अपने मूल निवास

स्थान बीकानेर से संवर् १९६० ६५ के छा। अग ब्यवसाय के लिये दमोह आये। तथा यहाँ इन्होंने कुछ मौजे सरकार से खरीदकर मालगुजारी और साहुकारी व्यापार चाल, किया। मरोठी उदयचन्द्र का स्वर्गवास संवत् १८४१ में हुआ। आपके पुत्र सुखलालजी भी जमींदारी का संचालन करते रहे। इनके वंशीधरजी, तखतमलजी और विरदीचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। आप तीनों बंधु अपनी फर्म का संचालन करते रहे। बंशीधरजी के कोई संतान नहीं हुई। शेष २ बंधुओं का परिवार विद्यान है।

- तखतमजनी मरोठी का परिवार—सेठ तखतमळनी ६५ वर्ष की आयु में संवत् १९६३ में स्वर्गवासी हुए। आपके डाळचन्दनी, रतनचंदनी, मूळचन्दनी, हीरचन्दनी तथा कस्तूरचन्दनी मामक ५ पुत्र हुए। इनमें डाळचन्दनी संवत् १९७५ में, रतनचन्दनी संवत् १९६० में और हीरचंद का संवत् १९७२ में स्वर्गवासी-हुए - इस समय इस परिवार में सेठ क्स्तूरमळनी मरोठी, डाळचन्दनी के पुत्र छखमीचन्दनी -मरोठी तथा हीरचंदनी के पुत्र प्तमचंदनी मरोठी हैं।

मरोठी पूनमचन्दजी—आपका जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आप मिलनसार, शिक्षित तथा समझदार युवक हैं। आप स्थानीय न्यु॰ के मेम्बर रह चुके हैं। तथा इस समय डिस्ट्रक्ट कौसिल के मेम्बर है। आपके पुत्र पीतमचन्दजी तथा पदमचन्दजी पढते हैं। मरोठी लबसीचन्दजी के पुत्र हरखचंदजी सेट्रिक में पढते हैं। इस परिवार में प्रधानतथा जमीदारी का-काम होता है।

-- विरदीचन्दजी मरोठी का परिवार—आपका जन्म संवत् १९०५ में हुआ था। आप दमोह के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। आप यहाँ के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट थे। तथा दरवारी सम्मान भी आपको प्राप्त था। यहाँ की कई सार्वजनिक संस्थाओं के आप मेम्बर थे। आपके हजारीमङकी स्र्रजमङकी तथा-निमीचंदजी नामक है पुत्र हुए। जिनमें हजारीमङकी का स्वर्गवास हो गया।

स्रजमलजी मरोठी — आपका जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आप अपने पिताजी के बाद तमाम प्रतिष्टित पदों और सार्वजनिक कामों में सहयोग देते हैं। इस समय आप दमोह के सेकंड क्षांत ऑनरेरी मिति स्ट्रेट तथा कई संस्थाओं के मेम्बर है। सरकार में आपका अच्छा सम्मान है। आपके पुत्र खुशाल्चन्द्जी २० साल के तथा गोकुलचन्दजी १५ साल के है। आपके यहाँ जमीदारी का काम होता है। सेठ स्रजमलजी के छोटे आता नेमीचदजी का जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आपके पुत्र तिलोकचन्दजी बालक हैं।

## साबंग सुसा

सावण मुखा गीत्र की उत्पत्ति—कहा जाता है कि चंदेरी के राजा खरहत्यसिंह राठोड़ ने अपने वार पुत्रों सहित दादा जिनदत्तस्रिकी से संवत् ११९२ में जैन धर्म की दोक्षा गृहण की । इनके तीसरे पुत्र में सावाह नामी व्यक्ति हुए । भैंसाशाह के ५ पुत्रों में से चौथे पुत्र कुँवरजी थे । इनको ज्योंतिष का ज्ञान था । एक वार चित्तीह के राणोजी ने इनको पूछा कि कही "कुँवरजी सावण भादवा कैसा होगा"। इन्होंने गिनती करके बतलाया कि "सावण सूखा और भादवा हरा होगा" जब यह बात सत्य निक्ली । तब से कुँवरजी की संताने "सावण सुखा" के नाम से प्रसिद्ध हुई । और इस प्रकार यह गौत्र उत्पन्न हुई ।

#### मेठ ग्रेशदास जुहारमल सांवण सुखा, सरदार शहर

जब सरदारशहर बसा तब इस परिवार के सेठ टीकमचन्दजी, मेघराजजी और देरामजी तीनों भाई सवाई से यहां आकर बसे। एवम् साधारण खेतीबाड़ी एवम देन लेन का च्यापार करते रहे। सेठ टीकमचन्दजी के सात प्रत्र हुए मगर इस समय उनके परिवार में कोई नहीं है। सेठ देरामजी के मैरींदानजी नामक एक प्रत्र हुआ जिसका स्वर्गवास होगया। वर्तमान में उनके प्रत्र मूलचन्दजी और शोभावन्दजी के फकीरचन्दजी नामक प्रत्र हैं। सेठ मेघराजजी सरदारशहर ही में रहे। आप के सेदमलजी और गोमावन्दजी के फकीरचन्दजी नामक प्रत्र हैं। सेठ मेघराजजी सरदारशहर ही में रहे। आप के सेदमलजी और गोमावन्दजी के फकीरचन्दजी नामक दो प्रत्र थे। सेठ सेघराजजी सरदारशहर ही में रहे। आप के सेदमलजी और हरकचंदजी नामक दो प्रत्र थे। सेठ सेघमलजी के मूलचन्दजी, जुहारमलजी, नेमिचन्दजी, और हरकचंदजी नामक थे प्रत्र हुए। इनमें से सेठ जुहारमलजी का स्वर्गवास होगया है। मूलचन्दजी के द्वारा इस फर्म की बहुत तरक्की हुई। आज कल १५ वर्षों से आप सरदारशहर में ही रहते हैं। आप योग्य एवस् समझर्शर सज्जन हैं। आप के खुबमलजी, सुमेरमलजी और चम्पालालजी नामक तीन प्रत्र हैं।

- सेठ गणेशदासजी इस परिवार में नामांकित ज्यक्ति हुए। आप ही ने संवत् १९६० में गणेश-दास मिछापचन्द के नाम से साझे में फर्म स्थापित की। फिर "गणेशदास जहारमङ" के नाम से अपना स्वतंत्र ज्यापार कर छिया। इसके पूर्व आप नरसिंहदास तमसुखदास आंचछिया की फर्म पर कास करते रहे। इसमें आपकी प्रतिभा से बहुत उन्नति हुई। आप ज्यापार चतुर थे। आपके मिछापचन्दजी नामक पुत्र हुए। जिनका स्वर्गवास होगया। इनके यहाँ हरकचन्दजी दत्तक है। आपके इस समय मोतीछाछजी और माणकचन्दजी पुत्र हैं। 'श्रापकी फर्म पर १३ नारमछ छोहिया छेन में देशी कपदे का योक ज्यापार होता है। आपका परिवार तेरा पन्थी संग्रदाय का अनुयायी है।

### मेसर्स हजारीमल रूपचन्दें सावण सुखा का परिवार, मद्रास

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान बोकानेर का है। आप इवे॰ जैन समाज के मंदिर भाग्नाय को माननेवाले सजान हैं। सब से पहले इस परिवार में से हजारीमलजी सावणसुखा संवत् १९२१ में बीकानेर से मद्रास आये। आपने मद्रास में आकर ब्याज की कर्म स्थापित की। आपके हाथों से इस कर्म की अच्छी उन्नति हुई। आपका संवत् १९४९ में स्वर्गवास हो गया। आपके पश्चात् आपके नाम पर आपके भाई के पुत्र रूपचनंदजी दत्तक लाये गये। इस परिवार के लोगों ने चन्द्राप्रभुजी के मन्दिर का काम अच्छी तरह से देखा। श्री रूपचन्दजी का संवत् १९५७ में स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र चन्पालालजी हुए। इनका जन्म संवत् १९५० में हुआ। आप ही इस समय इस कर्म के कारवार को सम्हाल रहे हैं। आपके पुत्र रतनचन्दजी वालक हैं।

इस परिवार का दान धर्म की ओर विशेष छह्य है। आप ही ने यहाँ की दादावाड़ी कां उद्यापन करवाया। साथ ही दादावाड़ी के एक तरफ का पर कोटो भी इस परिवार की ओर से बनाया नाया है। आप ही के द्वारा दादावाड़ी के मन्दिर में संगमरमर के पत्थरों की जुडाई हुई है। आपकी महास साहुकार पेठ में "मेसर्स हजारीमल रूपचन्द" के नाम से बैद्धिग की दुकान है। इस फर्म पर डायमण्ड डीलिंग व्यवसाय भी होता है।

#### सेठ भीमराज इंकुमचंद सावण सुखा, रतनगढ़

इस परिवार का मूल निवास रतनगढ़ है। यहाँ सेठ खेतसीदासजी तथा अक्षयसिंह भी नामक दो आता साधारण ध्यापार करते थे। - इनके कोई संतान नहीं हुई।, अतः इनके यहाँ रूणियाँ (बीकानेर) से भोमराजजी दत्तक आये। सेठ भोमराजजी का जन्म संवत् १९०७ में हुआ। आप यहाँ से कलकत्ता गये, तथा सेठ "माणकचन्द ताराचन्द" वेद के यहाँ सर्तिस की। तथा पीछे "सेठ तेजरूप गुलावचन्द" की भागीदारी में चलानी का काम ग्रुरू किया। आपका स्वर्गवास संवत् १९५७ में हुआ। आपके पुत्र शोभाचन्दजी, रुबलाल भी तथा जयचन्दजी हैं। शोभाचन्दजी रतनगढ़ में रहते है। तथा जयचन्दजी करुकता में सर्विस करते हैं। इनके पुत्र भोइनलाल जी हैं।

बावू भोमराजजी के मझले पुत्र रुघलालजी का जन्म संवत् - १९४२ में हुआ। पिताजी के स्वर्गवासी होने पर आप दलाली करने लगे, तथा इधर संवत् १९८६ से रोसदाबाट (दर्भगा) में रुघलाल हुकुमचन्द के नाम से चलानी का ज्यापार आरम्म किया। इसके बाद आपने सिधिया (दरभंगा) में रुघलाल इन्द्राजमल तथा डोली ( मुजर्परपुर.) में भीमराज सावणसुला के नाम से आदत का व्यापार शुरू किया। इसके पश्चात् संवत् १९८७ में नं० २ राजा उमंद स्ट्रीट में अपनी फर्म स्थापित की। सेट रुघलालजी के भीमराजजी तथा इन्द्राजमलजी नामक पुत्र हैं। भीमराजजी ने अपने पिताजी के बाद व्यापार को बढ़ाने में काफी परिश्रम किया है। आपके पुत्र हुकुमचन्दजी हैं।

## रेहासकी .

#### सेठ मोतीलाल रामचन्द्र रेदासनी, नसीरायाद (खोनंदेश)

यह परिवार पीह (सोधपुर स्टेट) का निवासी है। वहाँ से स्नाभग १०० साल पूर्व सेठ शिव-चन्दजी और अमरचन्दजी दो आता व्यापार के लिये नसीराबाद (जलगांव के समीप) आये 1. सेठ शिवचन्द्र जी संवद् १९३५ में स्वर्गवासी हुए। आपके छोटे बंधु अमरचन्द्रजी के पुत्र मानमलजी तथा पौत्र रामचन्द्रजी हुए। सेठ रामचन्द्रजी ने इस दुकान के व्यापार को बहुत उन्नति दी। आपके पुत्र सेठ मोतीलालजी हुए।

सेठ मंतीलालजी रेदासनी—आपका जन्म सन्तत् १९१६ में हुआ । आप खानदेश के ओसवाल र समाज में गण्य मान्य तथा समझदार पुरुष थे। आप बड़े सरख स्वमाव के घार्मिक प्रवृति वाले पुरुष थे। कुछ मास पूर्व सम्बत् १९९० में आपका स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र रंगलालजी, वंशीलालजी, बाब् लालजी तथा प्रेमचन्द्रजी हैं। रंगलालजी का जन्म सन् १९०५ में तथा बंशीलालजी का सन् १९०९ में हुआ। आप दोनों सजन अपने म्बापार को सम्हालते हैं। आपके यहाँ आसामी लेन देन का न्यापार होता है।

## नीमानी

#### ्सेठ खूबचंद केवलचंद नीमानी, नाशिक

इस पारवार की मूल निवास फलोधी (मारवाड़) है। आप खेतांग्वर जैन समाज के मन्दिर मार्गीय आज्ञाय की माननेवाले सज्जन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ रूपचन्दजी नीमानी (रतनपुरा-बोहरा) के पुत्र खूबचन्दजी नीमानी लगभग १०० वर्ष पूर्व मारवाड़ से मालेगाँव (नाज्ञिक) आये। तथा वहाँ साधारण कपड़ा विक्री का काम किया। पश्चात् आपने नाज्ञिक काकर खुदा वेंचने का काम किया। इस प्रकार साहस पूर्वक संस्पत्ति उपार्जित कर साहुकारी धंधा जमाया। आपका स्वर्गवास सम्बत् १९१८ में हुआ। आपके पुत्र केवलचन्दजी का जन्म सम्बत् १८८८ में हुआ। आपने इस फर्म के व्यवसाय तथा स्थिति को इद बनाया। सम्बत् १९४८ में अप स्वर्गवासी हुए। आपके सेठ अमोलकचन्दजी, सेठ नैनसुखजी तथा सेठ बुधमलजी नीमानी नामक ३ पुत्र हुए।

सेठ अभोलकचन्दजी नीमानी—आपने सराफी, कपढ़ा किराना आदि का ज्यापार कर बहुतू सम्पूचि उपार्जित की । इसके साथ २ अपने अपने खानदान की जगह ज़मीन व लेंडेड प्रापटों के सुंप्रह कुरने में भी विशेष लक्ष दिया । आपके २ पुत्र हुए, इनमें बड़े भोजराजजी सन् १९१७ में स्वर्गवासी हो सबेह तथा उनसे छोटे प्रथ्वीराजनी विद्यमान हैं।

सेठ नैनसुखदासजी नोमानी—आपके हृदयों में जातीय संग्रुटन की भावनाओं की- बृहुत बृढ़ी डमंग थी। आपने सम्बत् १९४७ में महाराष्ट्र प्रांत के तमाम ओसवाल गृहस्यों को एकब्रित कर ओसवाल हितकारिणी सभा का अधिवेशन किया, तथा जातीय सुधार सम्बन्धी २१ नियम बनाये, जिनका पालन नाशिक जिले में आज भी कानून की भांति किया जाता है। आप महाराष्ट्र तथा खानदेश के नामीगरामी महानुभाव हो गये हैं। आपको सरकार-ने आनरेरी मजिस्ट्रेट का सम्मान दिया था। आपके पुत्र राम- बन्द्रजी छोटी वय में ही स्वर्गवासी हो गये थे।

सेठ बुधमलेजी नीमानी — आपका जन्म सम्बत् १९३१ में हुआ था। आप नाशिक की जनता में बेढ़े विद्वान तथा रुवाबदार पुरुष हो गये हैं। आपने अंग्रेज़ी की इंटर तक शिक्षण पाया था। संस्कृत के भी आप उन्ने दर्जे के विद्वान थे। कानूनी ज्ञान आपका बहुत बढ़ा चढ़ा था। आप १६ सालों तक नाशिक में फार्ट क्कास आनरेरी मिलिस्ट्रेंट रहे। इस प्रकार प्रतिष्ठामय जीवन विताकर सं० १९८२ में आप स्वर्गवासी हुए ।

महोनात तथा स्थाई सस्यात है 1 आपका परिवार में श्री पृथ्वीराज्ञजी तीमानी विद्यमान है । आपका जन्म सन् १९१२ में हुआ है । आपका परिवार महाराष्ट्र तथा नाशिक में नामांकित माना जाता है । आप ३ सालों तक स्युक् मेम्बर भी रहे थे के इस समय लोकल बोर्ड के मेम्बर हैं । आपके नाशिक तथा धूलिया में बहुत से मकानात तथा स्थाई सस्यात है 1 आपके यहाँ किराया, सराफी तथा योल के द्राविद्या का काम होता है !

## गोसवाल जाति का इतिहास क





॰ सेठ बुधमताजी नीमाणी (खूबचंद केवलचद) नाशिक स्व॰ सेठ छुजमलजी घेमावत (छुजमलजी नथमलजी) साटबी



॰ सेठ वरतावरमलजी देवडा (व्रधमल जुहारमल) औरंगावाद.



स्व॰ सेठ नथमलजी घेमावत ( छुजमलजी नथमलजी ) साउढी

## धमार्कत

चिंमानेत गीत्र की उत्पत्ति कहा जाता है कि संवत् ९७३ में बीजापुर (गोडवाड़) के पास हस्ती कुंडी नामक स्थान में राजा दिगवत् राज करते थे। इनको जैन सुनि श्री वलभद्रा चार्य्य ने जैनसमें अंगीकार कराया। इनके कई पीढ़ियों बाद मांडाजी हुए जिन्होंने निरनार व शत्रुंजय के संव निकाले। इनके कई पीढ़ियों बाद संवत् रे००० के लगभग वेमाजी और ओटाजी हुए। इन्होंने वाली में मनमोहन पादवनाथजी का मन्दिर बनटाया। इनका परिवार घेमावत, और ओटावत कहलाता है। यह कुटुम्य इंटुडियेर राहोर हैं, तथा शिवगंज, सिरोहो और सादडी में रहते हैं।

## सेठ छजम्लजी घेमावत का परिवार सादड़ी

इस खानदान के पूर्वंत ढाबाजी बेमावत के पुत्र कप्रचन्दजी वेमावन लगमग संवत १९०५ में व्यवसाय के लिये सूरत गये तथा सूरत से ३ मील की दूरी पर भाटे गाँव नामक स्थान में लेनदेन का न्यापार

शुरू किया । संवत् १९३१ में आप स्वर्गवासी हुए । आप हे पुत्र सेठ छत्रमछत्री हुए ।

सेठ छुजमला घेमावत — अपका जन्म स्नत् १८९१ में हुआ। आपने संवत् १९४८ में बन्दर्हें में करदे की दुकान खोली। तथा आपही ने इस खानंदान के जमीन जायदाद को विशेष बदाया। आप यह सारखंत्या धर्म में अदा रखने वाले पुरुष थे। संवत् १६७० में आप खाँवासी हुए। आपके नथमलजी, कस्त्रचन्दर्जी, मूलचन्दर्जी, जसराजजी तथा दीपचन्दर्जी नामक ५ पुत्र हुए। इन वधुओं में से कस्त्रचन्दर्जी संवत् १९६० में तथा नथमलजी संवत् १९६० में स्वर्गवासी हुए। इन पांचों भाइयों ने इस छुड़म्ब के क्यापार, सम्मान तथा सम्पत्ति को बहुत बद्या। इन वंधुओं का कारबार ही सर्व प्रवे अलग २ ही निया सब माइयों का बम्बई में अलग २ कपदे का व्यापार हीता है। साददी में आप कोगों की बदी २ इवेलियाँ बनी हुई हैं। तथा नोडिवाइ प्रान्त के प्रतिष्ठित परिवारों में यह परिवार माना जाता है। इस परिवार में सेठ नथमलजी गोंडवाड के प्रतिष्ठा सम्पन्न महानुभाव थे। तथा इस समय सेठ मूलचन्द्र और दीपचन्द्रजी गोंडवाड प्रांत के वजनदार पुरुष माने जाते है। आप दोनों भाइयों का जन्म कमशः संवत् १९३२ तथा १९३० में हुआ। इसी तरह आपके महले बंधु सेठ जसराजजी का जन्म भवत् १९३६ में हआ।

वर्तमान में इस इटुम्ब में सेठ मूळचन्दनी, सेठ नसराजनी, सेठ दीपचन्दनी तथा सेठ नथमलनी के पुत्र निहालचन्दनी और सेठ कर्त्स्चन्दनी के पुत्र चन्दनमलनी मुख्य हैं। सेठ मूलचन्दनी के पुत्र सोगरमलनी, नसराजनी के पुत्र मोटरमलनी, हमीरमलनी तथा जुगराजनी और दीपचन्दनी के पुत्र सहस मलनी तथा लखमीचन्दनी हैं गिन्हसी प्रकार निहालचन्दनी के पुत्र काल्सामजी तथा सागरमलनी के पुत्र

विमलचन्दजी पदते हैं। और सहसमलजी के पुत्र हरखमलजी हैं।

इस खानदान की ओर से सार्वजनिक तथा घारिक कार्यों की ओर उदारता से सम्पत्ति लगाई गई है। संवत् १९५६ में कन्या शाला का मर्काक बनायां तथा उसका व्यय आज सिंक अपि ही दे रहे हैं, आपने एक विद्यालय को २००००) का दान दिया था। संवत् १९७७ में १७ हजार की लागत से गांव में एक उपाश्रय बनवाया। इसी प्रकार नथमलजी धर्मपत्नी हीराबाई के नाम से राणकपुरजी के रास्ते पर एक हीरा-बावड़ी बनवाई। इस कुटुम्ब ने बरकाणा विद्यालय को १००००) एक बार तथा ४०००) दूसरी बार प्रदान किये। इस विद्यालय की मेनेजिंग कमेटी के प्रेसिडेण्ट सेठ मूलचन्दजी हैं। इसके अतिरिक्त पालीताना, भावनगर विद्यालय, बम्बई महावीर विद्यालय, आदि स्थानों पर आपकी ओर से सहायताएं दी गई हैं। इस कुटुम्ब ने अभी तक लगभग एक लाख रूपयों का दान किया है।

#### घेमावत उदयभानुजी का परिवार, शिवगंज

हम जपर कह भाये हैं कि घेमाजी की संतानें घेमावत नाम से मशहूर हुई। इनके देवीचंदजी सुखजी, थानजी, तथा करमचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए। घेमात्रत करमचन्दजी को बाली से सांडेराद के टाकुर अपने यहाँ के गये। इनका यहाँ जोरों से ज्यापार चलता था। इनके पुत्र उदयभानजी भी सांडेराव में ज्यापार करते रहे। उदयभानजी के रतनचंदजी, जवानमलजी, हआरीमलजी, मानमलजी, हिम्मत मलजी तथा फतेमलजी नामक ६ पुत्र हुए।

चनावत रतनचन्दजी का परिवार—रतनचन्दजी ने धार्मिक कार्यों में बहुत इज्जत पाई। आपने सिंदेशव से ऋषभदेवजी तथा आबूजी के संघ निकाले आप संवत् १९२३ में सांदेशव से शिवगंज आये। संवत् १९३२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र चिमनमलजी आपके स्वर्गवासी होने के समय ध माह के थे। घेमावत चिमनमलजी का खानदान शिवगंज में बहुत प्रतिष्ठित मान जाता है। आप आरंभ में सांदेशव में कामदार थे। आप समझदार पुरुप हैं। आपके पुत्र घेमावत धनराजजी तथा तखतराजजी हैं। घेमावत धनराजजी का जन्म संवत् १९५९ में हुआ। संवत् १९८३ में आपने बी० ए० ऑनर्स तथा १९८५ में पुल० एल० बी० की परीक्षा पास की। संवत् १९८३ में आप सिरोही में दिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुए, तथा संवत् १९८६ से आप चीफ मिनिस्टर के ऑफिस सुपरिटेन्डेन्ट पद पर कार्य्य करते हैं। आपके छोटे भाई तखतराजजी का जन्म संवत् १९६५ में हुआ। आप-इंटर तक शिक्षा प्राप्त कर मुरादाबाद पोलीस ट्रेनिंग में गये, तथा इस समय जोधपुर में सब इन्स्पेक्टर पोलीस हैं धनराजजी के पुत्र सम्पतराजजी तथा खुशवंतराजजी हैं।

वेमावत जवानमलजी का परिवार—आपके पुत्र हीराचन्दजी तथा तेजराजजी हुए। आपका स्वर्गवास क्रमशः संवत् १९५४ तथा ५० में हुआ वेमावत हीराचंदजी के पुत्र युन्दरमलजी तथा तेजरामजी के पुत्र वरदीचंदजी तथा कुशलराजजी हुए। वेमावत सुंदरमलजी का जन्म १९३५ में हुआ। आप बड़े शिक्षा प्रेमी तथा धार्मिक सज्जन हैं। आप शिवगंज की कन्या शाला को विशेष सहायता देते रहते हैं। आपके मेनेजमेंट तथा कोशिश से पाठशाला की दिशत में बहुत सुधार हुआ है। वेमावत हजारीमलजी के पुत्र राजमलजी संवेराव में कामदार थे। इनके पौत्र देवीचंदजी तथा साहबवंदजी सांवेराव में व्यापार करते हैं। तथा वेमावत मानमलजी के पौत्र चांदमलजी सिरोही में सर्विस करते हैं।

घेमावत फतेचन्दर्जी का परिवार—घेमावत फतेचन्द्रजी गोड्वार प्रान्त की पब्लिक तथा जागीरदारों में सम्माननीय व्यक्ति थे। संवृत् १९५९ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र पुसराजजो को जन्म संवत् 1934 में हुआ आप आरंभ में सांडे राव ठिकाने में कामदार रहे। संवत् १९८३ में आप सिरोही स्टेट में कस्टम सुपरिटेन्डेंन्ट हुए। तथा इस पद के साथ इस समय आप कंट्रोल हाउस होल्ड और जंगलात आफीसर भी है। सिरोही दरबार की आप पर अच्छी मरजी है। तथा समय २ पर आपको तथा धनराजजी चेमावन को दरबार ने सिरोपाव देकर सम्मानित किया है।

## देकडूर

#### सेठ बुधमल जुहारमल देवड़ा, श्रीरंगावाद ( दिच्या )

सिरोही के देवडा राजवंश से इस परिवार का प्राचीन सम्बन्ध है। वहाँ से ३०० वर्ष पूर्व इस परिवार ने बगडी में आकर अपना निवास बनाया। यह कुटुम्ब स्थानकवासी आम्नाय का मानने वाला है। बगड़ी से संवत् १८५५ में सेठ ओटाजी के पुत्र जुष्मंछजी पैदछ रास्ते से औरंगाबाद आये। तथा "बुष्मळ जुहारमळ" के नाम से किराने की दुकान की। आपके पुत्र -जुहारमळजी तथा प्नमचन्दजी ने ब्यापार को बन्नति दी। सेठ जुहारमळजी ने संवत् १९३८ में "प्नमचन्द बरतावरमळ" के नाम से बम्बई में दुकान खोळी। इन बंधुओं के बाद सेठ जुहारमळजी के पुत्र सेठ वरुतावरमळजी ने तथा सेठ प्रमचन्दजी के पुत्र सेठ जसराजजी ने इस बुकान के ब्यापार तथा सम्मान को बहुत बढ़ाया। संवत् १९५८ में यह फर्म "औरंगाबाद मिळ ळिसिटेड" की वेंकर हुई। और इसके दूसरे ही साल मिछ की सोळ पुजेन्सी इस फर्म पर आई। इसी साल फर्म की शाखाएं वरंगळ, -नांदेड, परभणी, जाळना, सिकंदराबाद आदि स्थानों में खोळी गई। संवत् १९६८ में इस दुकान की एक शाखा "गणेशदास समरथमक" के नाम से मूळजी जेठा मारकीट वस्वई में खोळी गई। इन सब स्थानों पर इस समय सफलतं के साथ ध्यापार हो रहा है। तथा सब स्थानों पर यह फर्म प्रतिष्ठित मानी जाती है।

सेट वष्तावरमङ्जी देवड़ा का स्वर्गवास संवत् १९८७ में ६९ साल की आयु में हुआ । आप जोधपुर स्टेट के जसवंतपुरा नामक गांव के १४ सालों तक ऑनरेरी मजिस्ट्रेट रहे । इसी प्रकार आपने . बहुत प्रतिष्ठा प्राप्त की । सेट जसराजजी संवत् १९८९ में स्वर्गवासी हुए । इस परिवार ने औरंगाबाद स्टेशन पर ७० हजार रुपयों की छागत से एक सुन्दर धर्मशाला बनवाई । बगडी में ४० सालों से एक पाठशाला व सदावृत चला रहे हैं । यहाँ एक समरथ सागर नामक सुंदर बावडी तथा १ धर्मशाला भी बन-वाई । इसी तरह औरंगाबाद में मन्दिरों तथा धर्मशालाओं में २० हजार रुपये खरच किये । इसी तरह के कई धार्मिक साम इस परिवार ने किये ।

वर्तमान में इस फर्म के मालिक सेठ वस्तावरमलजी के पुत्र शेषमलजी तथा जसराजनी के पुत्र मेवराजजी, इस्तीमलजी तथा फूल्यन्दनी हैं। सेठ मेघराजजी के पुत्र मोहनलांलनी भी कारोबार में भाग लेते हैं। यह परिवार निजाम स्टेट तथा बगड़ी में बहुत प्रतिष्ठित माना जाता है।

#### हाँगी

#### शाहपुरा का डाँगी खानदान

इस परिवार के पूर्वज मेवाड़ में उच श्रेणी के व्यापारी तथा वैंकर्स थे। जब महाराणा अमरसिंह

689

जी के तृतीय पुत्र सुजानसिंहजी ने शाहपुरा बसाया, उत्र समय वे इस परिवार के पूर्वज सेठ टेकचन्टजी को अपने साथ शाहपुरा में लाये थे ! इनके पुत्र सरूपचन्द जी, अनोपचन्द जी तथा मंसारामजी हए । इनमें सरूपचन्दची तथा अनोपचनद्जी शाहपुरा रियासत के बैंकर थे। आवश्यकता पढ्ने पर इन्होंने रियासत को आर्थिक सहायताएँ दी थों। "न्याय" का कुछ काम इनके घर पर होता था। बनेडा स्टेट में भी यह परिवार बहुत समय तक बैंकर रहा । एक छड़ाई में मदद देने के उपलक्ष में शाहपुरा दरबार ने डाँगी - अनोपसिंहजी को कंठी और मर्यादा की पद्विया देकर सम्मानित किया था। आपके जेष्ट पुत्र हमीरसिंहजी को सम्बत् १८९३ में कर्नल दिवसन ने ब्यावर में बसने के लिये इजात के साथ निमंत्रित किया था। इनसे छोटे भाई चतुरभुजंजी, सेठ सरूपचन्दजी डाँगी के नाम पर दत्तक गये। उद्दरपर के दीवान मेहता अगरजी तथा मेहता शेरसिंहजी से इस परिवार की रिश्तेदारियाँ थीं । हमीरसिंहजी के ज्येष्ठ पुत्र चंदनमलजी के साथ उनकी धर्मपत्नी सम्वत् १९१४ में सती हुईं। आगे चलकर डॉगी चतुर्भुजजी के पुत्र बालचन्दजी और चनणमळजी के दत्तक पुत्र अजीतसिंहजी वमजोर स्थिति में आ गये । जब शाहपुरा दरबार नाहरसिंह जी की दृष्टि में पुराने नागजात आये, तो उन्होंने इस परिवार की सेवाओं पर ख़वाल करके डाँगी अजीतसिंह जी के मुत्र जीवनसिंहजी को "जींकारे" का सम्मान बख्शा । दरवार समय २ आपकी सलाह छेते थे । आप बदे विद्याप्रेमी तथा सजन पुरुष थे। आपके पुत्र अक्षयसिंहजी डाँगी हैं। डाँगी बारुचन्दजी के पुत्र सोभागसिंहजी बड़े परोपकारी, हिम्मत बहादुर तथा लोकप्रिय ब्यक्ति थे। सम्वत् १९५६ के अकाल में आपने गरीब जनता की बहुत मदद की थी। सन् 1912 में इनका स्वर्गवास हुआ। इनके पुत्र हरकचन्ड्जी हैं।

श्री अक्षयसिंहजी डॉगी ने बनारस यूनिवर्सिटी से बी० ए० पास किया। थई ईयर में इकाना-मिनस में प्रथम आने के कारण आपको स्कालर (शप मिली। इसी तरह आप हर एक क्लास में प्रथम द्वितीय रहते रहे। बी० ए० पास करने के बाद आप तीन सालों तक शाहपुरा में सिविल जजा रहे। इसके बाद आपने एम० ए० और एल एल० बी० की डिगरी प्राप्त की। इस समय आप अमेर में वकालत करते हैं। आपकी अंग्रेज़ी लेखन शेली ऊँचे दर्जे की है। ओसवाल कान्फ्रेंस के प्रथम अधिवेशन के आप मंत्री थे। सामाजिक सुधारों में आप अग्रगण्य रूप से भाग लेते हैं। आपके पुत्र सुभाषदेव है।

## ग्राँचिक्या

#### रामपुरा का आँचलिया परिवार

यह परिवार मूळ निवासी मारवाइ का है। वहाँ से कई पुरत पूर्व यह कुटुम्ब रामपुरे में अगकर आवाद हुआ। इस परिवार में आँचिटिया सूरजमल जी तथा उनके पुत्र चुक्रीलाल जी कस्टम विभाग में कार्य्य करते थे। केर्य्य दक्ष होने के कारण जनता ने आपको चौधरी बनाया। और तब से इनका परिवार "चौधरी" कहल ने लगा। चौधरी चुक्रीलाल जी के चम्पालाल जी, रतनलाल जी तथा किश्वनलाल जी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें चौधरी चम्पालाल जी सीधे सादे तथा धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। आप आसामी लेन देन का काम करते थे। संवत् १९७६ में ५१ साल की आयु में आर स्वर्गवासी हुए। आपके मोतील लगी, बसंतीलाल जी, बाबूलाल जी, कन्हैयालाल जी, बहुतलाल जी, तथा स्दनलाल जी नाम क

## म्रोसवाल जाति का इतिहास

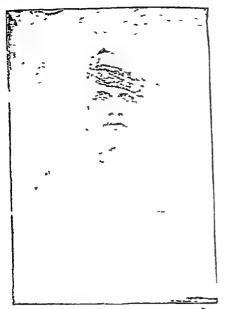

राजवैद्य स्व॰ मुकुनचंद्रजी राय गाधी, जोधपुर ( पेज न॰ ६१२)



श्री वाबुचालजी चौधरी वसील, गंरोठ



श्री माणिकचंदजी वैताला, मदास (पेज न॰ ६३१)



श्री कचरमलजी श्रावद, ( ह्रगनमल कप्रचंद्र ) जालना (पेज न० ६४६)

६ पुत्र विद्यमान हैं। मोतीलालजी रामपुरा में ब्यापार करते हैं। इनके पुत्र नानालालजी, तेनमलजी तथा शांतिलालजी हैं। चौधरीं बसंतीलालजी रामपुरे के सर्व प्रथम मेट्रिक्युलेट है। सन् १९१५ में मेट्रिक पास करते ही आप जैन हॉईरकूल के सेक्रेटरी नियुक्त हुए, और तब से इसी पद पर कार्य्य कर रहे हैं।

वाबूलालजी कोघरी— आपने इस परिवार में अच्छी उन्नति की । आपना जन्म संवत् १९५९ में हुआ । मेट्रिक तक अध्ययन कर आपने इन्दौर स्टेट की वकीलो परीक्षा पास की । आज कल आप गरोठ में वकालात करने हैं । तथा रामपुरा कानपुरा जिले के प्रसिद्ध वकील माने जाते हैं । इतनी छोटी वय में ही आपने कान्नी लाहन में अच्छी दक्षता प्राप्त कर अपनी आर्थिक स्थिति को उन्नत बनाया है । आपके छोटे बंधु दरवार आफिस में छार्क हैं । तथा उनसे छोटे चौधरी बहुतलाळजी इस समय एल ० एल ० वी और में मदनलालजी इन्टर में पढ़ रहे हैं । इसी तरह इस परिवार में रतनलालजी के पुत्र गेंदालालजी तथा छोटेलालजी इन्दौर में ज्यापार करते हैं । यह परिवार इवे ० जैन स्थानकवादी आझाय को मानता है ।

#### गोधावत

#### सेठ मेघजी गिरधरलाल गोधावत, छोटी सादडी

इस परिवार के पूर्वज सेठ मेघजी बड़े प्रतिमावान सज्जन थे। आपके पौत्र सेठ नाथूलालजी ने इस खानदान की मान मर्यादा तथा सम्पत्ति में बहुत उन्नति की। आप बड़े दानी तथा ज्यापारदक्ष पुरुष थे। अफीम के ज्यापार में आपने सम्पत्ति उपार्जित की थी। आपने सवा लाख रुपयों के स्थाई फंड से "श्री नाथूलाल गोधावत जैन बाश्रम" नामक एक आश्रम की स्थापना की थी। सम्बत् १९७६ की ज्येष्ठ बदी १० को आप स्वगवासी हुए। आपके पुत्र हीरालालजी का आपकी विद्यमानता में ही स्वगंक्षम हो गया था। इस समय सेठ नाथूलालजी के पौत्र सेठ छगनलालजी विद्यमान है। आप सज्जन तथा प्रतिष्ठित ज्यक्ति हैं। आपका परिवार मालवा तथा मेवाड़ के ओसवाल समाज में प्रधान धिनक माना जाता है। आप स्थानकवासी आञ्चाय के माननेवाले सज्जन हैं। आपके यहाँ सादवी में लेनदेन का ज्यापार होता है, तथा बग्बई-धनजी स्ट्रीट में साहुकारी और आवृत्त का ज्यापार होता है।

## - दनेचा (बोहरा)

#### सेठ आईदान रामचन्द्र दनेचा ( बोहरा ) वंगलोर

इस खान दान का मूळ निवास मेसिया (मारवाड) है। वहाँ से इस परिवार ने अपना निवास व्यावर बनाया। आप स्थानकवासी आम्नाय के मानने वाळे सज्जन हैं। इस खानदान में ६ठ आईदानजी प्रतापी प्ररूप हुए।

सेठ ऋदितानजी—आप छगमग १०० वर्ष पूर्व मारवाड़ से पैदल राह चलकर सिवन्दराबाद आये तथा रेजिमेंटल बेंक्स का कार्य्य आरम्भ किया। वहाँ से संवत् १९१० में आप बंगलोर आये। उस समय बंगलोर में मारवाडियों की एक भी दुकान नहीं थी। आपने कई मारवाड़ी कुटुम्बो को यहाँ आवाद करने में मदद दी। योढ़े समय वाद आपने अगरचन्दजी बोहरा की भागीदारी में "आईदान अगरचन्द"

के नाम से फर्म स्थापित की 1 कि साल सम्मिलित न्यापार करने के बाद संवत् १९५४ में "आईदान रामचन्द्र" के नाम से अपना वरू बेंकिंग न्यापार स्थापित किया। आपका राज दरवार और पंच पंचायती में अच्छा सम्मान था। संवत् १९५५ में आप स्वर्गवासी हुए। आप के रामचन्द्रजी, हीराचन्द्रजी तथा प्रेमचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हुए। अपने पिताजी के परचात् आप तीनों बंधुओं ने कार्य्य संचालित किया। आप तीनों सज्जन स्वर्गवासी हो गये हैं। सेठ रामचन्द्रजी के पुत्र ताराचन्द्रजी छोटी न्यय में स्वर्गवासी हुए। वर्तमान में इस परिवार में सेठ हीराचन्द्रजी के पुत्र दुलहराजजी, मिश्रीलालजी तथा फूलचन्द्रजी वंगलोर छावनी में सेठ "आईदान रामचन्द्र" के नाम से बेकिंग न्यापार करते हैं। आप तीनों सज्जनों का जन्म क्रमशः १९४८, ५२ तथा संवत् १९५६ में हुआ। सेठ प्रेमचन्द्रजी के पुत्र मिटहुलालजी बंगलोर सिटी में कपदे का न्यापार करते हैं। सेठ मिश्रीलालजी बड़े सज्जन तथा शिक्षित न्यक्ति हैं। आप ही दुकान बंगलोर में सबसे प्राचीन तथा प्रतिष्ठित है। आपके पुत्र मैं बरलालजी की वय २० साल हैं।

#### बागचार

#### लाला दानमूलजी वागचार, जेसलमेर

कारता अभोलक चन्दजी वागचार - आप जेसलमेर मे प्रतिष्ठा प्र!स महानुभाव हुए। आप का परिवार मूल निवासी जेसलमेर का ही है। आप मीर मुन्शी थे। तथा जेसलमेर रियासत की ओर से मौतिमिद बनाकर ए० जी० जी० आदि गवर्नमेंट आफीसरों के पास तथा अन्य राजाओं के पास भेज जाया करते थे। महारावल रणजीतिसिंहजी आपसे बढ़े प्रसन्न थे। उन्होंने संवत् १९२० की वैशाल बदी २ को एक परवाने में लिखा था कि "थूँ वहीत दानतदारी व सचाई के साथ सरकार की बंदगी में मुस्तेद व सावत कदम है" सरकार थारे ऊपर मेहरबान है"। इसी तरह परियाला दरवारने भी आपको सनद दी थी। आपकी मातमपुर्गी के लिये जेसलमेर दरवार आपकी हवे जी पर पधारे थे। आपके पुत्र लाला माणक चन्दजी हुए।

लाला माण्क चन्द्रजी बागचार—आप अपने पिताजी के बाद "वाप" परगने के हाकिम हुए। इसके अलावा आपने रेवेच्यू इन्स्पेक्टर, कस्टम आफीसर तथा बाउण्डरी सेटलमेंट मोतिमद आदि पदों पर भी काम किया। परचात् आप जीवन मर 'जज" के पद पर कार्य्य करते रहे। रियासत में आने वाले बृटिश आफीसरों का अरेंजमेट भी आपके जिम्मे रहता था। आपकी ये ग्यता की तारीफ रेजिडेण्ट कर्नल एवेट, कर्नल विंडहम तथा मि० हेमिल्टन आदि उच्च पदाविकारियों ने साटिंफिकेट देकर की। संवत् १९७८ में आप स्वर्गवासी हुए। जेसलमेर दरबार आपकी मातमपुर्सी के लिये आपकी हवेली पर पधारे थे। आपके पुत्र लाला दानमलजी विद्यमान हैं।

लाला दानमलजी वागचार—आप अपने पिताजी के बाद ''ज्वाइन्ट जज्ज'' के पद पर मुक्रें हुएं। इसके पहिले आप ''बाप तथा समलावा'' परगनों के हाकिम तथा दीवान और दरबार की पेशी पर नियुक्त थे। आपको जेसलमेर दीवान श्रीयुत्त एम॰ आर॰ सपट, ए॰ जी॰ जी॰ आर॰ ई॰ हॉलेण्ड आदि कई उच्च आफीसरी न सार्टिफिकेट देकर सम्मानित किया है। संवत् १९८० तक आप सर्विस करते रहे। आपका खानदान जेसलमेर में प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है।

## ोसवास जाति का इतिहास



्रं,सेठ गुलाबचंदजी सालेचा, पचपदरा.



सेठ किशनलालजी टाँटिया ( मिश्रीमल गुलाबंचद ) लिचंद.



श्री केशवलालजी आवड़, चांदवड़ ( नाशिक )



बाबू मन्नालालजी रीगल सिनेमा, इन्दौर.

## सालेका

#### सेठ गुलावचंदजी सालेचा, पचपदरा

इस परिवार के पूर्वन सालेचा वजरंगची गोपडी गांव से सवत् १७३५ में पचपदरा आये। तथा यहाँ लेन देन का व्यापार गुरू किया। इनकी नवीं पीढी में सागरमञ्जी हुए। आप वंतारों के साथ-नमक का व्यापार तथा कोटे में अफीम की खरीदी फरोप्सी का व्यापार करते थे। इन व्यापारों में सम्पत्ति उपार्जित कर आपने अपने आस पास की जाति विश्वदरी में बहुत बढ़ी प्रतिष्ठा पाई। जोधपुर दरशर को आपने ६० हजार रपया कर्ज दिये थे, इसके बदले में पचपदारा हुकूमत की आय आपके यहाँ जमा होती थी। संवत् १९३५ में आप स्वर्गवासी हुए। उस समय आपके पुत्र हजारोमछती ४ साल के थे।

सेठ हजारीमलजी सालेचा—आप पचपदरा के नामी न्यापारी और रईस तिवयत के ठाठबाट बाले पुरुष थे। जोधपुर स्टेट व साल्ट डिपार्टमेट के तमाम ऑफिश्सरों से आपका अच्छा परिवय था। आप जोधपुर स्टेट से २ छाल मन नमक खरीदने का कंट्राक्ट कई सालों तक छेते रहे। संउत् १९७३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर सालेचा गुलावचन्दली भोषाल से दत्तक आहे।

सेठ गुलावचन्दजी सालेचा—आपका जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आप बढ़े अनुभवी तथा होशियार पुरुष हैं। आपने पचपदरा आने के पूर्व भोपाल, नागपूर आदि में स्कूल खुल्वाये। पचपदरा में भी शिक्षा के काम में मदद देते रहे। आपके पास भारत की नमक की झीलों का ६० सालों का करण्यीट अकाउण्ट है। संवत् १९२९ में आपने विलायती नमक की काम्पीटीशन में पचपदरा सास्ट का एक जहाल करांची से भर कर कलकत्ता स्वाना किया, लेकिन बृटिश कम्पनियों ने सम्मितित होकर वहाँ भाव बहुत गिरा दिया, इससे आपको उसमें सफलता न रही। नमक के न्यापार में आपका गहरा अनुभव है। आप पचपदरा के प्रधानपच तथा नाकोड़ा पाइवैनाथ के प्रवन्धक हैं। तथा जाति सुधारों में भाग लेते रहते हैं। आपके प्रश्न लक्ष्मीचन्दजी तथा अमीचन्दजी जोधपुर में और चम्पालालजी पचपदरा में-पडते हैं।

## **ट**र्हें हिया

#### सठ भोमराज किशनलाल टाँटिया, खिचंद

यह परिवार खिचंद का रहने वाला है। आप स्थानकवासी आग्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ हिम्मतमलजी शिटिया, मालेगांव (खानदेश) गये, तथा वहाँ सर्विस करते रहे। फिर आपने चौपडा (खानदेश) में दुकान की। अपने जीवन के अन्तिम २५ सालों तक मारवाद में आप धर्म ध्यान में लीन रहे। संवत् १९७२ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके हस्तीमलजी, सोभागमलजी, गम्भीरमलजी तथा मोमराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें हस्तीमलजी टाटिया ने सबस् १९४८ में बम्बई में दुकान खोली। संवत् १९६९ में आप स्वर्गवासी हुए। आप चारों भाइयों का कारवार संवत् १९७६ में अलग २ हुआ। सेठ ह-तीमलजी के किश्चनलालजी तथा राण्यलजी नामक दो पुत्र हुए। इनमें र णूलालजी मद्रास दक्तक गये।

सेठ किशनलालजी ने अपने काका भोमराजजी के साथ वस्वई में भागीदारी में ज्यापार आरंभ

किया। तथा इधर संवत् १९८१ से बम्बई काल्बा देवी में आढ़त का व्यापार "मिश्रीमल गुमानचन्द" के नाम से करते हैं। खिचन्द में आपका परिवार अच्छा प्रतिष्ठत माना जाता है। आपके पुत्र भेरूराज जी, गुमानचन्दजी, देवराजजी तथा समीरमलजी हैं। सेठ मोमराजजी विद्यमान हैं। आपके पुत्र मिश्रीलालजी हैं। इसी प्रकार इस परिवार में सेठ सोभागमलजी और उनके पुत्र कन्हैयालालजी का व्यापार धरनगाँव में तथा गम्भीरमलजी और उनके पुत्र मेघराजजी का व्यापार सारंगपुर (मालवा) में होता है।

## अविद

#### सेठ हरखचन्द रामचन्द आवड़, चांदवड़

यह परिवार, पीसांगन (अजमेर के पास) का निवासी है। आप मन्दिर मागींय आज्ञाय को मातने वाले सजन हैं। इस परिवार के पूर्वज सेठ हणुवंतमल गो के बढ़े पुत्र हरखबन्दनी न्यापार के लिये संबद्ध 1939 में चाँदवड़ के समीप पनाला नामक स्थान में आये, तथा किराने की दुकानदारी ग्रुरू की। आपका जन्म संबद्ध 1939 में हुआ। पिछे से अपने छोटे आता मूलचन्दनी को भी खुलालिया, तथा दोनों बंधुओं ने हिम्मत पूर्वक सम्पत्ति उपानित कर समाज में अपने परिवार की प्रतिष्ठा स्थापित की। सेठ मोती- छालजी का संबद्ध 1938 में स्वर्गवास हो गया है, तथा सेठ हरकचन्दनी विद्यमान है। आपके पुत्र राम- चन्दनी तथा केशवलालजी हैं। आप दोनों का जन्म क्रमशः संबद्ध 1988 तथा 1943 में हुआ। आप दोनों सजन अपनी कपदा व साहुकारी दुकान का संवालन करते है।

श्री केश्वराजजी आवड — आप बड़े शान्त, विचारक और आशावदी सजान हैं। चाँदवद गुरुकुछ के स्थापन करने में, उसके लिए नवीन विलिंडग प्राप्त करने में आपने जो जो कितनाइयाँ सेलीं, उनकी
कहानी लम्बी है। केवल इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि, आपने विद्यालय की जमावट में अनेकानेक
रुकावटों व कितनाइयों की परवाह न कर उसकी नींव को दृद बनाने का सतत् प्रयत्न विद्या। इसके प्रतिफल में परम रमणीय एवं मनोरम स्थान में आज विद्यालय अपनी उत्तरोत्तर उन्नति करने में सपल हो रहा
है। तथा अब भी आप विद्यालय की उसी प्रकार सेवाएँ बजा रहे हैं। आप लानदेश तथा महाराष्ट्र के
सुपरिचित व्यक्ति हैं। आपके बड़े आला रामचन्द्रजी विद्यालय की प्रवंधक समिति के मेन्बर हैं। आपके
पुत्र शाँतिलालजी ब्रह्मचर्चाश्रम से शिक्षण प्राप्तकर कपड़े का व्यापार सम्हालते हैं। इनसे छोटे
ह्या सक्ष्यचन्द हैं। इसी प्रकार केशवलालजी के पुत्र संचियालाल तथा रतनलाल हैं।

#### सेठ धनरूपमल छगनमल आबड्, जालना

इस खानदान का मूळ निवास स्थान बीजाथळ (मारवाड़) है। आप मन्दिर आङ्गाय को माननेवाळ सजान हैं। इस खानदान में सेठ धनरूपमळजी मारवाड़ से जाळना ८० वर्ष पूर्व आये। नथा थहाँ आकर व्यापार किया। आपका स्वर्णवास हुए करीब-४० वर्ष हुए। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ छगनमळजी ने इस फर्म के काम को सम्हाळा। आपके समय में फर्म की अधिक तरकी हुई। संवत् १९६५ के करीब आपका स्वर्णवास हुआ। धार्मिक वार्यों की ओर आपकी अच्छी रुचि थी। आपके पश्चात् आपके पुत्र सेठ कपूरचन्दजी ने इस फर्म के काम को सम्हाळा। वर्षमान समय में आप ही इस फर्म के

मालिक हैं। आपका संवत् १९३५ में जन्म हुआ है। आप समझदार तथा सजन न्यक्ति हैं। आपके हाथों से इस फर्म की बहुत तरक्को हुई। आपने जालना के मन्दिर की प्रतिष्ठा करवाने में दो तीन हजार रूपये लगाये । इसी तरह के धार्मिक कामों में आप सहयोग लेते रहते हैं। इस समय आपके यहाँ लेन-देनं, कृषि, तथा सराफीं का न्यापार होता है। आपके पुत्र कचरूलाल्जी ज्यापार में भाग लेते हैं तथा उत्साही युवक हैं। जालना में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है।

## इस्क्रिर

#### सेठ-देवीचंद पन्नालाल ठाकुर, इन्दौर

इस परिवार के पूर्वंज अपने मूल निवास ओशियाँ से वर्ड स्थानों पर निवास करते हुए लगमग २०० साल पूर्व इन्दौर में आकर आवाद हुए। इन्दौर में इस परिवार के पूर्वंज सेठ विरदीचन्द्जी अंकीम का क्यापार करते थे। आपके पुत्र नाधूरामजी तथा नगजीरामजी "नाधूराम नगजीराम" के नाम से क्यापार करते थे। आप दोनों भाइयों के क्रमश देवीचन्दजी, तथा वां ब्रस्टालजी नामके एक एक पुत्र हुए। ये दोनों भाई अपना अलग र व्यापार करने लगे।

सेठ देवीचन्द्रजी का परिवार — आप इस परिवार में बढे व्यवसाय चतुर तथा होशियार पुरुष हुए। आपके पुत्र पत्नालालजी तथा मोतीलालजी ने अपनी फर्म पर चाँदी सोने का व्यवसाय जारम्म किया। तथा इस व्यापार में अच्छो सम्पत्ति उपार्जित की। सेठ पत्नालालजी का ९० साल की आयु में संदेत १९९० में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र संस्वारमलजी ६० सार्ल के हैं। इनके पुत्र धंनालालजी तथा अमोलकचन्द्रजी हैं। इनमें अमोलकचन्द्रजी करने पिताजी के साथ सराकी हुंकान में सह गोग देते हैं।

श्री घलालालजी तथा मलालालजी ठाकुर—आप दोनों वन्धुओं ने इन्दौर की शौक़ीन जनतां की मनःस्तुष्टि के लिये सन् १९२३ में काउन सिनेमा तथा सन् १९३६ में रीगल थियेटर का उद्घाटन किया। इन सिनेमाओं में एक में "हिन्दी टॉकी" तथा दूसरी में "अँप्रेजी टॉकी" मशीन का व्यवहार किया जाता है। सिनेमा लाइन में आप दोनों वन्धुओं का अच्छा अनुभव हैं। धलालालजी के पुत्र इस्तीमल भी तथा वावूलालजी पढ़ते हैं। मोतीलालजी ठाकुर के पुत्र इन्दौरीलालजी चाँदी सोने का व्यापार करते हैं इनके पुत्र मिश्रीलालजी व्यापार में भाग लेते हैं, तथा काउरामजी छोटे हैं। इप्ती प्रकार इसे परिवार में शंकरलालजी के पुत्र भगवानदासजी, सूरजमलजी तथा हजारीमलजी हुए। इनमें हजारीमलजी मौजूर हैं। स्वामलजी के पुत्र ऑकारलालजी तथा हीरालालजी अपने नाका के साथ चाँदी सोने का व्यापार करते हैं। सोंकारलालजी के पुत्र ऑकारलालजी तथा हीरालालजी अपने नाका के साथ चाँदी सोने का व्यापार करते हैं। सोंकारलालजी के पुत्र ऑकारलालजी से हिरालालजी है।

## मादाणि

सेठ दों बतराम हरखचन्द भादाणी, कलकत्ता

यह परिवार इवे॰ जैन तरार्पन्थी आम्नाय को मानने वाला है। आपको मूल निवास स्थान हुँग्रगढ़ ( बीकानेर ) का है। इस खानदान के पूर्व पुरुष भादाणी आशकरणजी ने करीब सौ वर्ष पहले कूच बिहार में दुकान खोली। घीरे र आपका काम बढ़ने लगा, और आपकी कूच बिहार स्टेट में बहुत सी जमीदारी हो गई। आपके तनसुखदासजी और गुलाबचंदजी नामक दो पुत्र हुए। इन दोनों भाइयों के हाथ से इस फर्म की खूब उन्नति हुई। ढूँगरगढ़ बसाने में भादाणी तनसुखदासजी ने बहुत मददे दी। भादाणी हरखचन्दजी बीकानेर ''राजसभा" के मेम्बर रहे थे। तनसुखदासजी के दौलतरामजी और गुलाब बन्दजी के हरकचन्दजी नामक पुत्र हुए। इनमें से श्री दौलतरामजी का स्वर्गवास संवत् १९७५ में हो गया आपके पुत्र मालचन्दजी विद्यमान हैं। हरखचन्दजी इस समय इस फर्म के खास प्रोप्राइटर हैं। आपके पाँचपुत्र हैं जिनके नाम श्री केशरीचन्दजी, एनमचन्दजी, मोतीलालजी, इन्द्रराजमलजी और सम्पतरामजी हैं। करीब बीस वर्ष पूर्व इस फर्म की एक शाखा कलकत्ता आर्मेनियन स्ट्रीट में खोली गई है। यहाँ ''दौलतराम हरकचंद" के नाम से कमीशन एजंसी का काम होता है।

## कमारिया

#### सेठ सरूपचन्द पूनमचन्द पगारिया, वेतूल

इस परिवार के पूर्वज सेठ छोटमलजी पगारिया, गूलर (जोधपुर स्टेट) से लगभग ७० साल पहिले चांदूर बाजार आये, तथा वहाँ से उनके पुत्र सरूपचन्दजी संवत् १९२७ में बदनूर आये तथा सेठ प्रसापचन्दजी गोठी की भागीदारी में "तिलोकचन्द सरूपचन्द" के नाम से कपड़े का कारबार चाल किया, संवत् १९६९ में आपने अपना निज का कपड़े का धंधा खोला, न्यापार के साथ २ सेठ सरूपचन्दजी पगारिया ने २ गाँव जमीदारी के भी खरीद किये, संवत् १९७४ में ६० साल की वय में आपका शारीरान्त हुआ। आपके गणेशमलजी, स्रजमलजी, मूलचन्दजी, चांदमलजी तथा ताराचन्दजी नामक ५ पुत्र हुए इन भाइयों में से गणेशमलजी १९७२ में तथा मूलचन्दजी १९८२ में स्वर्गवासी हुए।

सेठ सूरजमलजी पंगारिया — आप का जन्म संवत् १९३६ में हुओ। आप सेठ 'शेरसिंह माणकचंद" की दुकान पर पिताजी की मौजूदगी तक मुनीम रहे। बाद आपने अपनी जमीदारी के काम को बदाया, इस समय आप के यहाँ १० गांवों की जमीदारी है, इसके अलावा बेत् र में कपढ़ा तथा मनीहारी काम होता हैं। आप के छोटे बंधु चांदमलजी का जन्म १९४२ में तथा ताराचन्दजी का जन्म १९४९ में हुआ। सेठ गणेशमलजी के पुत्र धरमचन्दजी, सूरजमलजी के पुत्र मोतीलालजी तथा चांदमलजी के पुत्र कन्हैयालालजी ध्यापार में मांग छेते हैं। आप तीनों का जन्म कमशः सम्वत् १९५४ स्वत १९६१ तथा १९६० में हुआ। मूलचन्दजी के पुत्र पुत्रसाजजी, लसराजजी, हंसराजजी और ताराचन्दजी के वसंतीलालजी हैं।

## मरेकड़ा

सेठ मोतीचन्द् निहालचन्द, भटेवड़ा, बेलुर (मृद्रास)

इस परिवार के पूर्वं न सेठ मनरूपचंद नी भटेवड़ा अपने मूळ निवास स्थान पिपिलिया (मारवाड़) से ध्यापार के लिये जालना आये, तथा वहाँ रेजिमेंटल बैद्धिग तथा सराफी व्यापार किया। आपका परिवार स्थानकवासी आम्नाथ के मानने वाला है। संवत् १९३४ में ६८ साल की वय में आप स्वर्गवासी हुए।

भापके जुहारमञ्जी, मोतीचन्द्जी, छोगमञ्जी तथा इजारीमञ्जी नामक ४ पुत्र हुए। भटेनडा जुहारमञ्जी का स्वर्गवास सम्वत् १९५४ में ६४ साल को यय में हुआ। आपके नाम पर आपके भतीने गुलावचन्द्जी दत्तक आये। इस समय इनके पुत्र-केवलचन्द्रजी तथा घेवरचन्द्रजी बेल्टर में ब्यापार करते हैं। केवलचंद्रजी के पुत्र सोहनराजजी तथा सम्पतराजजी हैं।

भटेवड़ा मोतीचन्द्जी का जन्म सम्वत् १९०० में हुआ या। आपने २६ साल की वय में जालना से सागर में अपनी दुकान खोली। आप सरल प्रकृति के सज्जन थे। सम्वत् १९३४ में आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र सेठ निहालचन्द्जी विद्यमान हैं। आप वेद्रूर के प्रतिष्ठित सज्जन माने जाते हैं। आपने वेद्रूर में "मोतीचन्द निहालचन्द्र" के नाम से फर्म स्थापित की। इस समय यह फर्म वेद्रूर में मातवर है। आपके यहाँ वेकिंग तथा सराफी का काम होता है। सेठ छोगमलजी के पुत्र सूरजमलजी व गुलावचन्दजी हुए। इनमें गुलावचन्दजी, अपने काका सेठ जहारमलजी के नाम पर दक्तक गये, तथा स्र्यंजमलजी के पुत्र हीराचन्दजी ओर वनेचन्दजी बेद्रूर में अपना २ स्वतन्त्र न्यापार करते हैं। हीराचन्दजी के पुत्र मंवरीलालजी तथा बनेचन्दजी के विजयराजजी तथा सम्पतराजजी हैं। सेठ हजारीमलजी भटेवड़ा के पीत्र सुलराजजी विद्यमान हैं। इनके पुत्र चम्पालालजी हैं।

## वृनिभया

#### सेठ ताराचन्द डाहजी पूनिमयां, सादड़ी

इस वंश का मूळ निवास सादबी है। यहाँ से सेट ईदाजी छगभग ७५ साल पहले साददी से बग्बई गये। तथा इन्होंने बग्बई में सराफी छेन देन ग्रुरू किया। इनके डाहजी, तेजमळजी तथा गेंदमळजी नामक ३ पुत्र हुए। डाहजी का जन्म सम्बत् १९१९ तथा मृत्युकाळ सम्बत् १९७८ में हुआ। ये अपना सराफी छेनदेन व जुएळरी का काम काज देखते रहे। आप धार्मिक वृत्ति के पुत्रप्ये। आपके पुत्र केसरीमळजी, रूपचन्दजी तथा ताराचन्दजी विद्यमान हैं। इनमें केसरीमळजी, तेजमाळजी के नाम पर दक्क गये। इनकी बाँदरा (बग्बई) में चाँदा सोने की दुकान है। गेंदमळजी के पुत्र रिखबदासजी तथा वाळचन्दजी हैं। इनका "रिखबदास बाळचन्द" के नाम से मोती बाजार-बग्बई में गिशी का बहा कारबार होता है।

सेठ ताराचन्दजी—आप स्थानकवासी आझाय को मानने वाले हैं। आप सेठ नवलाजी दीपाजी के साथ बरवई में बंगड़ियों का इन्पोर्टिंग तथा डीलिंग विजिनेस करते हैं। आपने देशी चूडियों के कारवार को भी अच्छी उत्तेजना दी है। तागचन्दजी शिक्षित सज्तन हैं। आपने स्थानकवासी झानवर्दक सभा के लिये ६०००) का एक सुन्दर मकान बनवाया है। आप अन्य संस्थाओं को भी सहायताएँ देते रहते हैं।

## ललूंडिया राहोड

#### सेठ पृथ्वीराज नवलाजी, ललूंडिया राठोड़, सांदड़ी

इस वंश के पूर्वंज जोकोडा (शिवगंज के पास) में रहते थे। वहाँ इन्होंने एक जैन मन्दिर भी बनवाया था। इस कुटुम्ब में दीलजी के पुत्र राजाजी तथा पौत्र खाजूजी हुए। जाकोड़ा से खाजूजी और उनके पुत्र दीराजी सार्वेडी आये। दीपाजी के पुत्र नवलाजी का जन्म १८९९ में तथा भागाजी का १९१४ में हुआ। इन दोनों भाइयों का स्वर्गवास सम्वत् १९६६ में हुआ। नवलाजी के कस्तूरचन्दजी, संतोषचन्द जी, पृथ्वीराजजी तथा जुलीचन्द्जी नामक ४ पुत्र हुए । इन माइयों ने सम्वत् १९४९ में बम्बई में बंगही का व्यापार शुरू किया, तथा इस व्यापार में इतनी उन्निन प्राप्त की, कि आज आप बम्बई में सब से वडा चढी के न्यापार करते हैं। आपका आफिस "नवलाजी दीपाजी" के नाम से फोर्ट बम्बई में है, तथा आपके यहाँ चूड़ी का विदेशों. से इम्पोर्ट होता है। सेठ कस्तूरचन्दजी सम्वत् १९५४ में तथा द्रलीचन्दजी १९७४ में स्वर्गवासी हए । इम समय संतोषचन्दजी तथा पृथ्वीराजजी विद्यमान हैं । संतोषचन्दजी के प्रत्र प्रख्यातजी ब्यापार, में भाग छेते हैं तथा दलीचन्दजी के पुत्र फूलचन्दजी पढ़ते हैं।

सेठ पृथ्वीरांजजी-आप साद्द्र तथा गोड्वाड् के प्रतिष्ठित सज्जन हैं। इस समय आप "दयाचन्द धर्मचन्द" की पेढ़ी व न्यात के नौहरे के मेम्बर हैं । आपके परिवार ने राणकपुरनी में ८ हजार रुपये लगाये । पंच तीर्थी के संघ में १७ हजार रुपये व्यय किये । साददी में उपासरा बनवाया । नाढोल तथा बाँदरा के मन्दिरों में कलश चढ़ाने में मदद दी। नाडलाई मन्दिर में चाँदी का पालना चढ़ाया। इसी तरह के कई धार्मिक कार्यों में आप दिस्सा छेते रहते है।

## हुजलानी

#### सेठ को जीराम घीस्रलाल छजलानी, टिंडिवरम् (मद्रास)

इस खानदान के मालिकों का मूल-निवासस्थान जेतारण (मारवाड़) का है। आप जैन खेताबर समाज में तेरा पंथी आन्नार्य को मानने वाले हैं। इस परिवार के श्री धीसुलालजी सबसे पहले सम्बत् १९७२ में टिण्डिवरम् आये और गिरवी के छेन देन की दुकान स्थापित की। घोस्लाजजी बढ़े साहसी और न्यापार कुंशल पुरुष हैं । आपका जन्म संवत् १९५३ में हुआ । आपके पुत्र विरदीचन्दजी इस समय दुकान के काम को संभालते हैं। इस फर्म की ओर से दान धर्म और सार्व जिनक कामों में यथाशक्ति सहायता दी जानी है। इस समय इस फर्म पर गिरवी और छेन देन का व्यवसाय होता है।

# स्ट्रिप् सेठ चौथमल चाँदमल भूरा, जवलपूर

इस गौत्र की उत्पत्ति भणताली गौत्र से हुई है। इस परिवार का मूल निवास देशनोक (बोकानेर) है। वहाँ से सेट परशुरामजी सूरा अपने पुत्र चौत्रमलजी तथा करनीदानजी को लेकर सौ वर्ष पूर्व जवलपुर आये । यहाँ से करणीदानजी शिवनी चले गये, इस समय उनके परिवार वाले शिवनी में "बहादुरमल ल्खमीचन्द्" के ताम से व्यापार करते हैं। सेठ चौथमळजी भूरा संवत् १९२३ में स्वर्गवासी हुए। भापके चाँदमलजी, मूलचन्दनी, मिलापचन्दनी तथा चुन्नीलालजी नामक ४ पुत्र हुए । इनमें सेठ चाँदमल. जी ने १९ साल की आयु में अपने पिताजी के साथ संवत् १९२९ में सराफी की दुकान स्थापित की साथ ही इस फर्म की स्थाई सस्पत्ति को भी आपने खूब बढ़ाया । स्थानीय जैन सन्दिर की व्यवस्था- का भार संवत् १९४० से ऑपने लिया। तथा उसकी नई विलिंडग व प्रतिष्ठां कार्य्य आपही के समय में सम्पन्न हुआ। इसी तरह आपकी प्रेरणा से सिवनी, बालाघाट, करंगी तथा सदर में जैन मिन्द्रों का निर्माण हुआ। आप बढ़े प्रभावशाली पुरुष थे। आपके छोटे माई आपके साथ ब्यापार में सहयोग देते रहे। संवत् १९७९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नैमीचन्दजी, रिखवदासर्जी तथा भोतीलालजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें नेमीचन्दजी, मूलच दजी के नाम पर दत्तक गये। मिलापचन्टजी के राजमलजी माणिकचन्दजी नथा हीरालालजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें माणिकचन्दजी तथा हीरालालजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें माणिकचन्दजी तथा हीरालालजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें माणिकचन्दजी स्वर्णवासी होगये।

इस समय इस परिवार में सेठ राजमळजी, रिखबदासजी, -मोतीलाळजी, हीरालाळजी तथा रतनचन्द्रजी मुख्य हैं। सेठ मोतीलाळजी शिक्षित तथा वजनदार सज्जन -हैं। सन् १९२१ से आप म्युनिसिपल मेम्बर हैं। जबलपुर की हरएक सार्वजनिक संस्थाओं में आप भाग लेते रहते हैं। सेठ रिखबदासजी के पुत्र हुकुमचन्द्रजी ब्यापार में भाग लेते हैं और रतनचन्द्रजी सेठ नेमीचन्द्रजी के नाम पर दत्तक गये हैं, तथा ईसरचन्द्रजी व प्रेमचन्द्रजी छोटे हैं। राजमळजी के पुत्र मगनमळ्ला एवं मोतीलाङ्गजी के खुशहाल वन्द्रजी हैं। यह परिवार जबलपुर में प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है।

## गाँधी

#### गाँधी मेहना डाक्टर शिवनांथचेंदजी, जोधपुर

भारों की ख्यातों से पता चलता है कि जालीर के चौहान वंशीय राजा लाखणसी से भण्डारी और गांधी मेहता वंशों की उत्पत्ति हुई। लाखणसीजी के ११ पीडी वाद-पोप्रसीजी हुए जो अपने समय के आंयुर्वेद के विख्यातज्ञाता थे। कहा जाता है कि उन्होंने सवत् १३३८ में जालोर के रावल सांवन्तिसिंह जी को एक असाध्य न्याधि से आराम किया इससे उक्त रावलजी ने इन्हें "गान्धी" की उपाधि से विभू अधित किया। पोपसीजी के १३ पुश्त बाद रामजी हुए जो बड़े वीर और दानी थे। शमजी की पांत्रवी पीदी में शोभाचन्दजी हुए जो बड़े वीर और जीतिज्ञ थे। शमजी की पांत्रवी पीदी में शोभाचन्दजी हुए जो बड़े वीर और जीतिज्ञ थे। अप पोकरण ठे एक युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए काम आये। उनके समरण में पोकरण ठाकुर साहव ने वहाँ देवालय बनवायस्के, जुद्धाँ लोग "जात" के लिये जाते हैं। आपके पीत्रों में आलमवन्दजी बड़े वीर हुए। आप पोकरण ठाकुर सवाईसिंहजी के प्रधान थे और मूँ उने मुकाम पर अमीरलाँ से युद्ध करते हुए धोके से मारे गये। आपके समरक में उक्त स्थान पर छत्री बनी हुई है। शोभावन्दजी के किन्छ ज्ञाता रूपचन्दजी मराठों के साथ युद्ध करते हुए वीरगित को प्राप्त हुए। आपके पश्चात् इसी वंश के रत्नचन्दजी और अभयचन्दजी पोकरण ठाकुर साहक के पक्ष में युद्ध करते हुए काम आने। इस वश में कई सितयाँ हुई।

डाक्टर शिवनाथचन्द्रजी इंसी प्रतिष्ठित वंदा में है। संवत् १९४८ में आपका जन्म हुआ। १३ वर्ष की अवस्था में आपके पिता देवराजजी का देहान्त होगया। आ ने इन्दौर में स्टेट की ओर से दाक्टरी की शिक्षा प्राप्त की। जोधपुर राज्य के देशी आदिमियों में आप सबसे पहले डॉक्टर हुए। इंस समय आप वेक्सीनेशन सुपण्टिण्डेण्ट है। आप जोधपुर की ओसवार्ल बँगमेन्स सेंसिंगयटी के कई वर्ष तक मन्त्री रहे। आप अत्यन्त लोकप्रिय और निःस्वार्थ डोक्टर है, और सार्वजिनक काय्यों में उत्साह से भाग हैते है। आपके बद्दे पुत्र मेहतापचन्द्रजी वी० कॉम बढ़े उत्साही और देशमक युवक हैं।

#### राजवैद्य हीराचंद रतनचन्द रायगाँधी का-खानदान, जीधपुर -

रायगाँधी देपालजी के पूर्वज गुजरात में गाँधीं (पसारी ) का न्यापार तथां वैद्यकी का कार्य करते थे। इसिखिये ये "रायगाँधी" केहलाये। गुजरात से देपालजी नागोर आये। इनके पीत्र गह-राजजी ख्याति प्राप्त वेद्य थे। संवत् १५२५ में इन्होंने देहली के तत्कालीन लोदी बादशाह को अपने इलाज से भाराम किया । कहा जाता है कि इनकी प्रार्थना से बादशाह ने शहंजय के यात्रियों पर लगनेवाला कर माफ किया। इनकी १० वीं पीड़ी में कैसरीचंदजी प्रतिष्ठित वैद्य हुए। इनको संवत् १८०८ में महाराजो बखतसिंहजी नागोर से जोधपुर लाये, और जागीर के गाँव देकर बसाया, तब से यह खानदान जीधपुर में "राज्यवैद्य" के नाम से मशहर हुआ। केशरीसिंहजी के बाद क्रमशः बखतमळजी, वर्धमानजी सरूपचन्द्जी, पञ्चालालजी, तथा मालचन्द्जी हुए, उपरोक्त व्यक्तियों को समय २ पर १० गाँव जागीरी में मिले थे। संवत १८९३ में मालचन्दजी के गुजरने के समय उनके पुत्र इन्द्रचन्दजी किशनचन्दजी तथा मुकन्द-चन्द्रजी नाबालिंग थे, अतः बागी सरदारों ने इनके गाँव द्वालिये। इनके स्याने होनेपर दरबार ने गाँवों की एवज में तन्ख्वाह करदी । समय २ पर इस खानदान को राज्य की ओर से सिरोपाव भी मिलते रहे। गाँधी बखतमल्ली के पौत्र गढ्मल्ली तथा मालचन्दली के छोटे श्राता प्रभूदानली प्रसिद्ध वैद्य थे। किशन-चन्द्रजी तथा मुकुन्द्चन्द्जी को वैद्यक का अच्छा अनुभव था। आप क्रमश संवत् १९५१ तथा १९६४ ्में स्वर्गवासी हुए । मुकुन्द्चन्दजी के भाणकचन्दजी, हीराचन्दजी तथा रतनचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए, इनमें संबंत १९७४ में माणकचन्दजी स्वर्गवासी हुए। हीराचन्दजी का जन्म सम्बत् १९२५ में हुआ, इनके पुत्र चाँदमलजी हैं। रायगाँधी चाँदमलजी का जन्म संवत् १९५० में हुआ इनको स्टेट की ओर से जाती तनस्वाह मिलती है, आपको वैद्यक का अच्छा ज्ञान है। सनातन धर्म सभा ने आपको "वैद्य भूषण की पदेवी" दी है। आपके प्रम्न मानचन्दजी कलकत्ता में वैद्यक तथा डाक्टरी की शिक्षा प्राप्त वह रहे है।

रायगाँधी रतनचंद्रजी का जन्म संवत् १९४२ में हुआ। आपको भी स्टेट से जाती तनख्वाह मिलती हैं आपके पुत्र वैद्य पदमचन्द्रजी हैं। डाक्टर परमचंद्रजी वैद्य का जन्म संवत् १९६२ में हुआ, सन् १९२९ में आपमें इन्होर से डाक्ट्री परीक्षा पास की, इस परीक्षा में आप प्रथम गेट में सर्व प्रथम उत्तीर्ण हुए। और आप इसी साल जोधपुर स्टेट में मेडिकल ऑफीसर मुकर्रर हुए इस समय आप बाड़मेर डिस्पेसरी में सब असिस्टेंट सर्जव के पद पर हैं। सन् १९६० में आपने जोधपुर दरवार के साथ देहली में उनके परसनल फिजिशियन की हैसियत से कार्य्य किया। आप डाक्टरी में अच्छा अनुभव रखते हैं। डिपॉर्ट मेंट से व जनता से आपको कई अच्छे साटीं फिकेट मिले हैं। नागोर की जनता ने आपको मानपन्न तथा केस्टेट मेंट किया था।

#### सेठ ताराचन्द वरुतावरमल गांधी, हिंगनघाट

इस परिवार के पूर्वंज गांधी ताराचन्दजी नागोर से पैदल मार्ग द्वारा लगभग १०० साल पूर्व हिंगनघाट आये। तथा यहाँ लेनदेन का न्यापार शुरू किया। आपके वख्तावरमलजी, धनराजजी तथा हजारीमलजी नामक ३ पुत्र हुए। गांधी वख्तावरमलजी समझदार, तथा प्रांतष्ठित पुरुष-थे। हिंगनघाट की जनता में आप प्रभावशाली न्यक्ति थे। आपने न्यापार की वृद्धि कर इस तुकान की शाखाएँ नागपुर कामठी, तुमसर, वर्दा, भंडारा तथा चांदा आदि स्थानों में खोली। आपका सवत् १९४४ में स्वर्गवास

हुआ। आपके भीकमचन्द्रजी तथा हीरालालजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें हीरालालजी, सेठ हजारीमलजी के नाम पर दत्तक गये। इन दोनों बधुओं का न्यापार संवत् १९६३ में अलग २ हुआ। सेठ हजारीमलजी संवत् १९७७ में स्वर्गवासी हुए। तथा, धनराजजी के कोई संतान नहीं हुई।

सेठ हीरालालजी गाधी—आपका जन्म संवत् १९३१ में हुआ। आप समझदार तथा प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके यहाँ "हजार मेल हीरालाल" के नाम से छेन देन तथा कृषि का कार्यं होता है। आपके पुत्र हंसराजजी २४ साल के तथा वच्छराजजी २१ साल के हैं। इसी प्रकार सेठ भीकमचन्द्रजी के हेम-राजजी तथा जैवरीमलजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें गाँधी जैवरीमलजी, तथा हेमराजजी के पुत्र पुत्रपाजजी विद्यमान हैं। आप दोनों सञ्जन भी ज्यापार करते हैं। यह परिवार हिंगनघाट के ज्यापार समाज में प्रतिष्ठित माना जाता है।

## माङ्क्षि

#### मेसर्स पीरदान जुहारमल (गिड्या) एएड संस, त्रिचनापल्ली

यह परिवार अपने मूळ निवास नागोर से फलोदों, जोधपुर, लोहावट आदि स्थानों में होता हुआ सेठ झुरमुटजी गढिया के समय में मथानियाँ ( ओसियों के पास ) आकर अवाद हुआ। कहा जाता है कि झुरमुटजी गढिया के समय तक जोधपुर में दीवानगी के कार्य्य में मदद दी-थी। ये अपने समय के समृदि शाली साहुकार थे। एकवार जोधपुर दरवार ने वारेंट अमरसिंह को कुछ जागीर देना चाही, उस समय उसने यह कह कर मथाणिया माँगा कि, खम्मा कर उठाणिया, देराजा गाव मथानियाँ। वहुन सीवाँ पणु पाणियाँ जिए में बसे मुरमुट वाणिया। गढ़िया परिवार में मेठ राजारामजी गढ़िया जोधपुर में वहुत नामी साहुकारी हुए। इन्होंने संवत् १८७२ में मीरखां को चिट्ठा चुकाने के समय महाराजा मानसिंहजी को बहुत वढी इमदाद दी थी। तथा आपने वाहुंजयजी का विद्वाल संघ भी निकळ वाया था।

ं गिंड्यां द्वारमुटली के वंश में आगे चलकर गणाजी हुए। इसके पुत्र देवराजजी तथा पौत्र पीरदान जी, चतुर्भुंजली तथा जदाली थे। देठ पीरदानजी संवत् १९७२ में सेठ रावलमल्जी के पारल के साथ विचनापल्ली आये, और थोडे समय में इनके यहाँ मुनीमात करके फिर उन्हींकी भागीदारी में दुकान की। यह कार्य्य आप संवत् १९५९ तक करते रहे। इनके ३ वर्ष बाद आपने अपनी स्वतंत्र दुकान तिज्ञर (त्रिचनापल्ली) में खोली। इधर १५ सालों से सब ज्यापार अपने पुत्रों के जिम्मे कर आप देश में ही रहते हैं। इधर आपने संवत् १९८९ में "पीरदान जुहारमल बैक लिमिटेड" की स्थापना की है। आपके पुत्र घेवरचंदजी, धनराजजी, ल्यमचन्दजी, पृथ्वीराजजी, तथा गणेशमलजी (उर्फ चम्पालालजी) तमाम क्यापारिक काम उत्तमता से संचालित करते हैं। श्री घेवरलालजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप स्थानीय प्रजारापील तथा जीवदया मंडलो के प्रधान हितचितक हैं। आप जीवदया संस्था के प्रेसिटेंट हैं। आपके छोटे बंधु ल्यमचंदजी वैंक के मेनेजिंग डायरेक्टर तथा पांजरापील के सेकेटरी है। आपके वेंक में अंग्रेजी पद्यति से बेंकिंग विजिनेस होता है। इसके अलावा आपके यहाँ ४ दुकानों पर ब्याज का काम होता है। आप सब आई सरल तथा शिक्षित सज्जन हैं। घेवरचंदजी के पुत्र सिरेमल्ली हैं।

#### रुणुकाल

#### सेठ पन्नालाल शिवसज रूखवाल, बीजापुर

इस परिवार का मूल निवास स्थान खुडी-बंडवारा (मेड्ते के पास ) है। आप स्थानकवासी आज्ञाय के माननेवाले सज्जन हैं। इस परिवार के पूर्वंज सेठ किशनचन्दजी के चतुर्भुंजजी, पन्नालालजी, रिधकरणजी तथा इन्द्रभानजी नामक ४ पुत्र हुए। इनमें सेठ चतुर्भुंजजी खुड़ी ठाकुर के यहाँ कामदार का काम करते थे। आपका सम्वत् १९६१ में तथा पन्नालालजी का सम्वत् १९६५ में स्वर्णवास हुआ। सेठ चतुर्भुंजजी के प्रालालजी तथा सुखदेवजी सेठ पन्नालालजी के शिवराजजी, अभयराजजी तथा सुन्नीलालजी और इन्द्रभानजी के कुन्द्रनमलजी नामक पुत्र हुए। इनमें प्रसालालजी तथा सुखदेवजी स्वर्णवासी हो गये हैं।

सठ पत्नालालजी रूण्याल का परिवार—सेठ पत्नालालजी के बढ़े पुत्र शिवराजजी का जन्म सम्वत् १९२४ में हुआ। आप सम्वत् १९६० में बागलकोट आये। तथा सर्विस करने के बाद सम्वत् १९६५ में प्रेमराज भागीरथ" के नाम से बीजापुर में हुकान की। आपके पुत्र प्रेमराजजी, भागीरथजी, जीतमलजी तथा मूलचन्दजी हैं। जिनमें बड़े तीन पुत्र अपनी तीन दुकानों का संचालन करते हैं। श्री पेमराजजी के पुत्र भंबरूलालजी, हीशलालजी, अजराज, पारसमल तथा दलीचन्द हैं। इसी प्रकार भागीरथजी के पुत्र अम्बा-लालजी तथा मूलचन्दजी के जेउमलजी हैं। शिवराजजी की प्रधान दुकान पर "शिवराज जीतमल" के नाम से रूई-तथा अनाज का बढ़े प्रमाण में व्यापार होता है। सेठ अभयराजजी का जन्म सम्वत् १९६३ में हुआ। आपके पुत्र राजमलजी, सेट चुनीलालजी के पुत्रों के साथ भागीदारी में व्यापार करते हैं।

सेठ चुकीलालजी रूप्याल—आप इस परिवार बहे समझदार तथा प्रतिष्ठित महानुभाव हैं। आप सम्वत् १९४४ में केवल ९ साल की वय में अपने बहें आता के साथ जलगाँव आये। तथा वहाँ से आप बागलकोट आये। यहाँ आपने फूलचन्दजो भग्या की दुकान पर सर्विस की। तथा पीछे इस दुकान के भागीदार हो गये। सम्वत् १९६४ में आपने "चुक्त लाल उत्तमचंद" के नाम से रूई तथा आदत का व्यापार चाल किया। इस समय आपकी फर्म पर यूरोपियन तथा जापानी आफिसों की बहुत खरीदी रहा करती हैं। आप बीजापुर की जनता में बड़े लोकप्रिय व आदरणीय व्यक्ति हैं। सम्वत् १९६१ से लगातार १६ वर्षों तक आप जनता को ओर से म्यु० मेम्बर जुने गये। जब आपने म्यु० के लिये खड़ा होना छोड़ दिया, तब सरकार ने आपको आनरेरी मिनस्ट्रेट के सम्मान से सम्मानित किया। और इस सम्मान पर आप अभीतक कार्य्य करते हैं। इसी तरह आप बीजापुर मचेंट एसोशिएसन के प्रेसिडेंट हैं। कहने का तात्पर्य यह कि आप बीजापुर के बजनदार ध्यक्ति हैं। आपके उत्तमचन्दजी, दुर्गालालजी, देवीलालजी, केशरीमलजी, पुखराजजी, माणकचन्दजी, मोतीलालजी और साकलबन्दजी नामक ८ पुत्र हैं। इनमें बड़े रे तीन पुत्र आपकी तीन दुकानों के ज्यापार में सहयोग लेते हैं। उत्तमचन्दजी मी म्यु० मेम्बर रह चुके हैं।

्र इसी तरह इस परिवार में सेठ कुन्दनमलजी तथा उनके पुत्र मेहलालजी और ताराचन्दजी अपना स्वतन्त्र न्यापार करते हैं। सेठ पूसालालजी के ६ पुत्र हैं, जिनमें छोटमलजी तथा बरदीचन्दजी बागलकोट में सेठ बच्छराज कुन्हैयालाल सुराणा के साथ तथा शेष ४ बीजापुर में न्यापार करते हैं।

#### सायाल

#### सेठ फतेमलजी सीयाल, ऊटकमंड

यह परिवार पाली निवासी मन्दिर आम्नाय का मानने वाला है। पाली से सेठ फतेमलजी सीयाल ने सम्बत् १९६० में आकर नीलिगरी के वेलिंगरन नामक स्थान में ज्यान का घंघा गुरू किया। आप सजन ज्यक्ति हैं तथा विद्यमान है। आपने तथा पुतराजनी ने इस दुकान के कारवार को ज्यादा बत्या। आपका परिवार पाली तथा नीलिगरी के ओसवाल समान में प्रतिन्तित माना जाता है। आपके यहाँ गोरीलाल फतेमल के नाम से वेलिंगरन में तथा रिखवदास फतेमल के नाम से अटनमंद में भागीदारी में ज्याज का ज्यापार होता है। आपके नाम पर धरमचन्द्रनी सीयाल दक्तक आये हैं। आप १२ साल के हैं।

## राय सोनी

#### सेठ सिरेमल पूनमचन्द मूथा (राय सोनी) वेलगांव

यह परिवार भाँवरी (पाली) का निवासी है। वहाँ मूथा डायाजी रहते थे। इनके भाणकचन्दजी तथा इंदाजी नामक २ प्रत्न हुए। इनमें माणिकचन्दजी, भाँवरी दिकाने के कामदार थे। इनके प्रत्न प्रमम्बन्दजी तथा जसराजजी हुए। मूथा प्रमम्बन्दजी के प्रत्न सिरेमल्जी २२ साल की आयु में सम्बत् १९६५ में बेलगाँव आये। तथा "दानाजी जमाजी" की भागीदारी में कपढ़े का न्यापार शुरू किया। इसके बाद आप हिल्याल (कारवार डिस्ट्रिक्ट) में लकडी का बंटाक्टिंग विजिनेस करते रहे। इसमें सफलता प्राप्त कर सन्वत् १९७२ में आपने कपढ़े का व्यापार शुरू किया। तथा व्यापार में उन्नति प्राप्त कर सम्मान को बंदाया। सम्बत् १९८० में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर आपके चाचा मूथा जसराजजी के पौत्र जीवराजजी दसक आये। इनका भी १७ साल की वय में सम्बत् १९८४ में शरीरान्त हो गया। अत इनके नाम पर सेठ इंदाजी के प्रपीत्र भीकमचन्दजी इत्तक लिये गये। इनका जन्म सम्बत् १९०२ में हुआ। इस दुकान पर सोजत निवासी भंडारी माणिकराजजी १५ सालों से मुनीम हैं। आप समझदार व्यक्ति हैं। यह दुकान बेलगाँव के व्यापारिक समाज में अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। यहाँ कपढ़े का थोक व्यापार होता है।

## कातरेला

#### सेठ धौंकलचन्द चुन्नीलाल कातरेला, वंगलोर

हस खानदान के मूल पुरुषों का खास निवास स्थान वगड़ी (सारवाड़ ) है। आप श्वेताम्बर में जैन स्थानक वासी सम्प्रदाय को माननेवाछे हैं। इस खानदान में सेठ मनरूपचन्दजी अपने जीवन भर बगड़ी में ही रहे। आपके पुत्र घोंकलचन्दजी का जन्म संवत् १९०१ में हुआ। आप भी बगडी में ही रहे। आप बड़े घार्मिक और सज्जन पुरुष थे। आपका स्वर्गवास संवत् १९४८ में हुआ। आपके पुत्र घनराजजी चुन्नीला उजी और सुलराज जी विद्यमान हैं। इनमें से धनराज जी ने अपनी फर्म अमरावती में 'धोंकलचन्द धनराज" के नाम से खोली। सेट चुन्नीलाल जी ने संवत् १९५६ में अपना फर्म बंगलोर में "धोंकलचन्द चुन्नीलाल के नाम से काली त्रप बॉज़ार में खोली। तथा सेट सुलराज जी ने संवत् १९७७ में अपनी दुकान मदास में खोली। आप तीनों भाई बढ़े धार्मिक और ज्यापार दक्ष पुरुष हैं। आप लोगों का जन्म क्रमकाः संवत् १९३१ संवत् १९३५ तथा १९३८ में हुआ। सेट धनराज जी के पुत्र बन्तीलाल जी हैं। सेट सुलराज जी के पुत्र अमोलकचन्द जी और अमोलकचन्द जी के पुत्र मॅवरीलाल जी हैं। मॅवरीलाल जी को सेट चुन्नीलाल जी ने दत्तक लिया है।

## मरलेचा

. सेठ धूलचन्द दीपचन्द मरलेचा, चिंगनपेठ ( मद्रास )

इस परिवार के पूर्वेज सेठ वोरीदासजी मरलेचा कण्टालिया रहते थे। सम्बत् १९२३ में वहाँ के जागीदार से इनकी अनवन हो गई, और जिससे इनका घर छुटवा दिया गया। इससे आप कण्टालिया से मेलावास (सोजत) चले आये। तथा ४ साल बाद वहाँ स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र धूलचन्दजी व्यवसाय के लिये जालना आये, यहाँ थोड़े समय रह कर आप मारवाद गये, तथा वहाँ सम्वत् १९७६ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र दीपचन्दजी का जन्म सम्वत् १९५६ में हुआ। दीपचन्दजी मरलेचा मारवाद से सम्वत् १९६६ में लुआ। दीपचन्दजी मरलेचा मारवाद से सम्वत् १९६६ में अहमदनगर और उसके डेद बरस बाद मदास आये। और वहाँ सर्विस की। सम्वत् १९७६ में आपने बगदी निवासी सेठ धनराजजी कातरेला की भागीदारी में चिंगनपेठ (मदास) में ब्याज का धंधा (धनराज दीपचन्द" के नाम से शुरू किया आपके पुत्र पारसमलजी तथा चन्पालालजी हैं। आप स्थानकवासी आक्राय के सज़न हैं। श्री धनराजजी कातरेला के पुत्र वंशीलालजी इस फर्म के ब्यापार में भाग छेते हैं। आप दोनों युवक सज्जन व्यक्ति हैं।

## महेचा

#### मेसर्भ सागरमल जवाहरमल मडेचा,

इस फर्म के मालिकों का मूल निवासस्थान सोजत (जोधपुर-स्टेट) का है। आप श्वे० जैन समान के तेरह पंथी आग्नाय को मानने वाले सजन हैं। इस फर्म के स्थापक सेठ जमनालालजी मारवाइ से जालना आये और यहाँ पर आकर लोहे और किराने की दुकान खोली। आपका स्वर्गवास हुए करोब ३० वर्ष हो गये। आपके पश्चान् आपके छोटे भाई सेठ सागरमलजी ने इस फर्म के काम को सम्हाला। सागरमलजी सं० १९७० में स्वर्गवासी हुए। आपके चार पुत्र हुए'। इनमें जवानमलजी, कुन्दनमलजी तथा समर्थमलजी छोटी २ उमर में गुजर गये, तथा इस समय फर्म के मालिक आपके चतुर्थ पुत्र केशरीमलजी हैं। आपकी ओर से १००००) दस हजार की लागत से एक बङ्गला सामायिक तथा प्रति क्रमण के लिए दिया गया। आपके पुत्र चम्पालालजी तथा मदनलालजी बालक हैं।

#### माम गम

#### सेठ जगन्नाथ नथमल वागमार, वागलकोट

इस परिवार का मूल निवास क्णसरा ( कुचेरा के पास ) जोधपुर स्टेट है। इस परिवार के पूर्वज सेट रिद्मलजी बागमार के पुत्र सेट थानमल्जी बागमार संवत् १९३२ में बागलकोट आये, तथा, भागीदारी में रेशमी सूत का ज्यापार शुरू किया। आप संवत् १९७८ में स्वर्गदासी हुए। आपके पुत्र सेट जगन्नाथजी बागमार का जन्म संवत् १९३५ में हुआ। आपने तथा आपके पिताजी ने इस दुकान के व्यापार तथा सम्मान को बढ़ाया। आप कपडा एमोशिएसन के अध्यक्ष हैं। बागलकोट के व्यापारिक समाज में आपको दुकान प्रतिष्ठित मानी जाती है। सेट जगन्नाथजी के पुत्र नथमल्जी का जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आप फर्म के व्यापार को तत्परता से सम्हाल्ते हैं। आपके पुत्र हेमराजजी, पृतमचन्दजी, हंसराजजी, तथा केवलचन्दजी हैं। आपके यहाँ वागलकोट में सूती कपडे का व्यापार होता है।

## कुक्रिया

#### सेठ खींवराज अभयराज कुचेरिया, धृलिया

यह परिवार वोरावड़ (जोधपुर स्टेट) का निवासी है। देत से सेर्ट गोपालजी कुचेरिया संबद् १९१० में क्यापार के लिये घूलिया आये। आप संवद् १९५० में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र अभयराजजी ने क्यवसाय को उन्नित दी। आप भी संवद् १९५० में स्वर्गवासी हुए। आपके खींवराजजी तथा मोतीलालजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें खींवराजजी विद्यमान हैं। कुचेरिया खींवराजजी का जग्म संवद् १९६८ में हुआ। आपने १९६० में कई अनाज और किराने की दुकान की। तथा इस क्यापार में अच्छी सम्यत्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त की। आप स्थानकवासी आम्नाय के मानने वाले हैं, तथा धोर्मिक कामों में सहयोग लेते रहते हैं आपके पुत्र नेमीवन्दजी तथा बरदीचन्दजी व्यापार में सहयोग लेने है।

## हाड़िया

#### सेठ दलीचंद मुलचंद हाड़िया, वलारी

यह परिवार सीवाणा (मारवाड़) का निवासी है। वहाँ से सेठ दरीचन्द जी अपने आता इहाजी को साथ लेकर संवत् १९३० में वजारी आये। तथा मोती की फेरी लगाकर दस पन्द्र हजार रूपरों की सम्पत्ति उपार्जित की, और संवत् १९४४ में "दलीचद झहाजी" के नाम से कपडे का कारबार शुरू किया। आप दोनों वंधु क्रमशा संवत् १९६५ तथा १९६० में स्वर्गवासी हुए। आप दोनों वन्धुओं ने मिलकर लगभग ३ लाव रूपयों की सम्पत्ति इस न्यापार में कमाई। सेठ दलीचन्दजी के रघुनाथमलजी, मूलचन्दजी तथा आसूरामजी नामक ३ पुत्र हुए। सेठ रघुनाथमलजी, १९७७ में गुजरे। इनके बाद यह दुकान उपर के नाम से न्यापार का रही है। इन तीनों भाइयों के नाम पर श्री छोगालालजी दक्तक

हैं। आपके पुत्र सम्पतराजजी हैं। सीवाणची में यह परिवार बड़ा नामी माना जाता है। आप स्थानकवासी आम्नाय के मानने वाले सज्जन हैं। इस फर्म में सीवाणा निवासी कई सज्जनों के भाग हैं। इसी तरह अन्य स्थानों के भी भागीदार हैं।

# बाका

# सेठ बहादुरमल सूरजमल, धोका यादगिरी (निजाम)

इस कुटुस्ब का मूल निवास स्थान साथीण (पीपाइ के पास) है। आप क्वे॰ जैन समाज के स्थानक वासी भारनाय के मानने वाले सजान हैं। सेठ जीतमलजी के पुत्र बालचन्द्जी घोका देश से संवत् १९४१ में यादगिरी आये तथा आपने कपड़े का काम काज ग्रुह्ण किया। आपका संवत् १९५० में स्वर्गवास हुआ। आपके नवलमलजी, बहादुरमलजी तथा स्रजमलजी नामक रे पुत्र हुए। सेठ नवलमलजी धोका के हाथों से इस दुकान के रोजगार और इजात को बहुत तरकी मिली। आपका स्वर्गवास संवत् १९८५ में तथा बहादुरमलजी संवत् १९६१ में हुआ। इस समय इस परिवार में सेठ स्रजमलजी सेठ नवलमलजी के दत्तक पुत्र कालचन्दजी मोजूद हैं। सेठ स्रजमलजी का जन्म संवत् १९३४ में हुआ। आप ही इस समय इस परिवार में बढ़े हैं। सेठ स्रजमलजी का जन्म संवत् १९३४ में हुआ। आप ही इस समय इस परिवार में बढ़े हैं। तथा दान धर्म के कामों की ओर आपकी अच्छी रुचि है। आपको दुकान यादगिरी की मातवर दुकानों में है। आपके यहाँ "बहादुरमल स्रजमल" के नाम से आइत सराफी लेन-देन का काम काज होता है। हीरालालजी के पुत्र प्रनमलजी तथा मदनलालजी हैं।

# परिशिष्ट \*

# सेठ हरचन्दरायजी सुराणा का खानदान, चुरू

इस खानदान का मूल निवास स्थान नागौर (मारवाड़) का था। वहाँ से इस परिवार के पूर्व पुरुष सेठ सुखमलजी चूरू आकर बस गये। तभी से आपके परिवार के सज्जन, चूरू में ही निवास कर रहे हैं। आपके बालचन्दजी, चौथमलजी तथा हरचन्दरायजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें यह खानदान सेठ हरचन्दरायजी से सम्बन्ध रखता है।

सेठ हरचन्दरायजी—आप बढ़े सीघे सादे, मिळनसार एवं घार्मिक वृत्ति के महानुभाव थे। आप देश में ही रह कर साधारण व्यापार करते रहे। आपका स्वर्गवास होगया है। आपके उगरचन्द्रजी, स्तीरामजी मुन्नालालजी एवं शोभाचन्द्रजी नामक चार पुत्र हुए।

ॐ जिन खानदानों का परिचय भूल से छपना रह गया, या जिनका परिचय पुस्तक छपने के पश्चात प्राप्त हुआ, उन परिवारों का परिचय "परिशिष्ट" में दिया जा रहा है।

# सवाल जााते का इतिहास



स्व॰ सेठ गुन्नालालजी सुराना, चूरू.



क्वँ॰ हनुतमलजी सुराना, चूरू.



सेठ तिलोकचंदजी सुराना, चूरू.



क्कॅ॰ हिम्मतमलजी सुराना, चूरू.

सठ उगरचन्दनी का परिवार—सेठ उगरचन्दनी सीधे सादे और घार्मिक प्रकृति के पुरुष थे। आप चूक से न्यापार के निमित्त करुकता आये थे। मगर प्राय आप देश में ही रहा करते थे। आपका स्वर्गवास होगया है। आपने रतीरामनी के पुत्र धनराननी को अपने वाम पर दक्तक लिया। सेठ धनराननी भी साधारण स्थिति में न्यापार करते रहे। आपका भी स्वर्गवास होगया है। आपके स्वर्गवास के परचाद आपकी धर्मपत्नी सिरेकुँवरनी तथा आपके पुत्र श्री सोहनलालनी ने नैन धर्म के तेरापन्थी सम्प्रदाय में दीक्षा प्रहण करली। श्रीमती सिरेकुँवरनी का स्वर्गवास होगया है। श्री सोहनलालनी इस सम्प्रदाय में दीक्षा प्रहण करली। श्रीमती सिरेकुँवरनी का स्वर्गवास होगया है। श्री सोहनलालनी इस सम्प्रदाय में संस्कृत के विद्वान सथा शास्त्रों का अच्छा ज्ञान रखते हैं।

सेठ रतीरानजी का परिवार—आप भी देश से कलकत्ता ज्यापार निमित्त आये थे! आपने सर्व प्रथम दलाली का काम प्रारंभ किया था। कुछ समय परचात् आप अपने भाइयों से अलग होकर अपना स्वतन्त्र ज्यापार करने लगे थे! तभी से आपके परिवार के सज्जन अलग व्यवसाय करते हैं। आपके सुगनचन्द्जी, धनराजजी, खूबचन्द्जी तथा हजारीमलजी नामक ह पुत्र हुए। पहले पहले, आपने मेससं सुगनचन्द हजारीमल के नाम से घोती जोड़ों का काम ग्रुक किया। इस फर्म का व्यवसाय सं० १९६० के कीव साले में चलता रहा। तदनन्तर आप सब लोग अलग ह व्यवसाय करने लग गये। इस समय सेठ सुगनचन्द्जी देश में ही निवास करते हैं। आपके चम्पालालजी, प्रेमचन्द्जी, नेमचन्द्जी तथा भवर-लालजी नामक चार पुत्र हैं। सेठ धनराजजी सेठ कगरचन्द्जी के नाम पर दत्तक चले गये। सेठ खूब-चन्द्रजी का स्वर्गवास होगया है। आपके सुमेरमलजी नामक एक पुत्र हैं। आप इस समय अपने काका सेठ हजारीमलजी के साथ काम करते हैं। सेठ हजारीमलजी चढ़े योग्य, मिलनसार तथा धार्मिक प्रकृति के पुत्रप हैं। आप आज कल मेससं हजारीमल माणकचन्द के नाम से सूता पहीं में धोती जोड़ों का व्यापार करते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी लुक्सलेन में प्रक छातों के व्यवसाय की फर्म तथा छातों का कारखाना भी है। आपके पुत्र बा० माणकचन्द्जी इस समय पर रहे हैं।

सेठ मुत्रालालजी का परिवार—इस परिवार में सेठ सुत्राहालजी बहे नामांकित ज्यक्ति हुए । परिवार की उन्नित का सारा श्रेय आप को ही है। आप सबसे पहले संवत् १९२७ में देश से ब्यापार निमित्त कटकता आये और दलाली का काम प्रारंभ किया। आप बड़े ही ज्यापार कुशल, होनहार तथा होशियार सजन थे। आपने अपनी ज्यवहार कुशलता, ज्यापार चातुरी तथा होशियारी से दलाली में अच्छी सफलता प्राप्त की। आप बड़े परिश्रमी तथा अप्रसोची सज्जन थे। दलाली में धनोपार्जन कर आपने अपने आर्थिक उत्थान के हेतु अपने छोटे श्रावा शोभाचन्द्रजी के साक्षे में 'मन्नालाल शोभाचन्द्र सुराणा' के नाम से संवत् १९४० में स्वतन्त्र फर्म स्थापित की और इस पर विलायत से घोती जोहों का कारवार चार किया। इस ज्यवसाय में आपको बहुत काफी सफलता प्राप्त हुई। श्रापके ज्यवसाय को ज्यों र सफलता मिलती गई त्यों त्यों उसे बढ़ाते गये और उसमें लालों रुपये की सम्पत्ति उपार्कित की। आप की फर्म पर विलायत से घोती जोंहों का बायरेक्ट इम्पोर्ट होता था। आप बड़े बुद्धिमान तथा अध्यवसायी सज्जन थे। आप बुद्धावस्था में जुरू में ही रहते रहे। आपको साधु सेवा की भी बढ़ो लगन थी। आप अपनता अपित की से ही क्यतीत हुआ। अभी आपका सं० १९९१ में स्वर्गवास हुआ है। आप आपका अन्तिम जीवन साधु सेवा में ही क्यतीत हुआ। अभी आपका सं० १९९१ में स्वर्गवास हुआ है। आप

का कलकत्ता व चुरू की ओसवाल समाज में अच्छा सम्मान था। आप चुरू पिंजरापोठ के समःपति भी रह चुके थे। आपके विवार बड़े सुघरे हुए थे। आपने अपनी मृत्यु के समन ५००००) का एक बृहद् दान निकाला है जिसका एक ट्रस्ट भी कायम कर गये हैं। इस दान की रकम का उपयोग विधवाओं को सहायता पहुँचाने तथा जात्योन्नति के काच्यों में किया जायगा। इस दान के अतिरिक्त आपने चुरू और कलकत्ता की कई संस्थाओं को बहुत द्रव्य दान दिया है। आप के कोई पुत्र न होने से सेठ शोभाचन्दजी के पौत्र (सेठ तिलोकचन्दजी के पुत्र) वाबू हनुतमलजी आपके नाम पर दत्तक आये हैं। आप बढ़े मिलनसार एवं उत्साही नवयुवक हैं। आप का इस समय मेससं "हरचन्दराय मुन्नाल ल" और "मुन्नालाल हनुतमल" के नाम से बेड्रिंग तथा किराया का स्वतन्त्र काम होता है। आप ओसवाल तरापन्थी विद्यालय के सेकेटरी रह चुके हैं। वर्त्तमान में आप "ओसवाल नवयुवक समित" की ओर से ज्यायामशाला के खास कार्यकर्त्ता हैं।

सेठ शे(भाचन्दजी का परिवार—सेठ शोभाचन्दजी भी मिलनसार, समझदार तथा व्यापार कुशल सज्जन थे। आप अपने भाई के साथ व्यापारिक कामों से बड़ी कुशलता और तत्परता के साथ सहयोग प्रदान करते रहे। आपका धार्मिक कार्यों की ओर भी अच्छा लक्ष्य था। मगर कम वय में ही आपका स्वर्गवास होगया। आपके स्वर्गवास के पश्चात् आपकी धर्मपरनी श्रीमती नौनाजी ने तेरापन्थी सम्प्रदाय में दीक्षा ग्रहण करली। ओप इस समय विद्यमान है। आपके पुत्र तिलोक चन्दजी हैं।

सेठ तिलोकचन्दनी-आपका जन्म संवत् १९४० में हुआ। आप प्रारंभ से ही ज्यापार कुशल बुद्धिमान तथा समसदार सःजन हैं। आर इस समय कलकत्ता व थली प्रांत की ओसवाल समाज के प्रमुख कार्य्य कत्तांओं में से एक है। आप मार्रवादी चेम्बर ऑफ कामर्स, मारवादी एसोसिएशन, जैन इवेताम्बर तेरापन्थी सभा, जैन इवेताम्बर तेरापन्थी विद्यालय, विशुद्धानन्द सरस्वती विद्यालय व अस्पताल, मारवादी रिलीफ सोसायटी, मारवादी ट्रेड एसोसिएशन, चरू पींजरापोल, ओसवाल सभा, ओसवाल नवयुवक समिति आदि कई संस्थाओं के सेक्रेटरी. उपसभापति व सभापति आदि पदों पर कई बार काम कर चुके हैं। प्रायः ओसवाल समाज की सभी सार्वजनिक सभाओं में भाप पूर्ण रूप से सहायता देते तथा उसमें प्रमुख भाग छेते है। बिहार रिछीक फण्ड में आपने आर्थिक सहायता पहुँचा कर बहुत से भोतवाल नवयुवकों को सेवा कार्य्य के लिये बिहार मेजने में बहुत कोशिश की थी। इसी प्रकार की अन्य सार्वजनिक सेवाओं में आप भाग छेते रहते हैं। आरके हनुतमलजी, हिम्मतमलजी, बच्छराजजी तथा हंस-राजजी नामक चार पुत्र हैं। इनमें बाबू हनुतमलजी, सेठ मुन्नालालजी के नाम पर दत्तक गये है। शेष सब भाई मिलनसार सज्जन हैं। बाबू हिम्मतमलजी एवं बच्छराजजी व्यापार में भाग लेते हैं तथा इंसराजजी पढ़ते हैं। आपका इस समय कलकत्ता में 'हरचन्दराय शोभाचन्द' 'सुराना बर्झ,' 'तिलोकचन्द हिम्द्रतमल' के नामों से जमीदारी, बैद्धिग, जूट वेलिंग व शिपिंग का काम होता है तथा जैपुरहाट ( बोगड़ा ) में आपका एक राइस मिल चल रहा है। यह फर्म कलकरों की ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित समझी जाती हैं। इस फर्म की यहां पर बड़ी २ इमारतें बनी हुई हैं।

# वाल जाति का इतिहास



कुँ० बच्छराजजी सुराना, चूरू.



स्व॰ सेठ भैरादानजी सुराना, पहिहारा.



कुँ॰ हंसराजजी सुराना, चूरू.



कुँ॰ सुमेरमलजी बोथरा (रामलाल नथमल) सरदार शहर. (परिचय परिशिष्ट में)

### सेठ रतनचंद जवरीमल सुराना, पहिहारा

इस जानदान के लोगों का मूल निर्वास स्थान नागौर (मारवाड) को था मगर बहुत वपों से इस परिवार के सेठ मल्कचन्द्र में पिडहारा में आकर बस गये थे। तमी से आपके बंदान वहीं पर निवास कर रहे हैं। अप खेती वगैरह का काम करते थे। आपके पुत्र रतनचन्द्र नी सबसे पहले देश से बगाल आये और माहीगंज में अपनी फर्म स्थापित की। आप बढ़ें सक्तन तथा कुशल ब्यापारी थे। आपके हरकचन्द्र नी तथा मेरोंदानजी नामक दो पुत्र हुए।

आप दोनों भाई भी देश से ज्यापार निमित्त कलकत्ता आये और सबसे प्रथम सदाराम प्रनचंद भण्याली की कलकत्ता फर्म पर सर्विस की। इसके पश्चात आपने सरदार शहर निवासी सेठ जुलीलाल जी बोधरा के स हो में मेससे जुलीलाल मेरींदान के नाम से फर्म खोली। इस फर्म के कुट के ज्यवसाय में अच्छा लाम रहा। संवत् १९४८ तक इस फर्म पर आपका साझा रहा। तदनन्तर आप लोगों का पार्ट अलग अलग होगया। जिस समय उत्त फर्म साझे में चल रही थी उस समय इस खानदान की सं० १९८१ में रतनचन्द्र जबरीमल के नाम से कलकत्ता में एक स्वतन्त्र फर्म खोली गई थी। वर्त्तमान में आप लोग इसी नाम से स्वतन्त्र ज्यापार करते हैं। सेठ भेरींदानजी बड़े नामी, मिलनसार तथा प्रतिष्ठित सञ्जन थे। आपका संवत् १९८८ में स्वतंत्र इसास हुमा। सेठ हरकचन्द्रजी विद्यमान हैं। आपके चनराजजी नामक एक पुत्र हैं।

सेठ भेशेंदानजी के भैंबरलालजी, जबरीलालजी तथा पत्रालालजी नामक तीन पुत्र है। इनमें से प्रथम दो भली प्रकार व्यापार सवालन करते हैं। तीसरे अभी पढ़ रहे हैं। आप लोग जैन तेरापन्थी सम्प्रदाय के मानने वाले सज्जन हैं। इस खानदान की कलकत्ता, आलमनगर (रगपुर), रहिया, शिव गंज, काली बाजार आदि स्थानों पर फर्में हैं जिन पर जूट का काम होता है। पढ़िहारे में यह खानदान प्रतिष्ठित माना जाता है।

### सेठ चच्छराज-कन्हैयालाल सुराखा, वागलकोट

यह परिवार पी ( मारदाइ ) का निवासी स्थानकवासी जैन समाज का मानने वाला है। इस परिवार के पूर्वज सेठ नथमलजी सुराणा लगभग संवत् १९३० में स्वर्गवासी हुए।

केठ वच्छराजजी सुराणा—सेठ नथमलजी के पुत्र वच्छराजजी सुराणा का जन्म संवत् १९२९ में हुआ। १६ साल की वय में आप बागलकोट आये, तथा यहाँ सर्विस की। संवत् १९५५ में आपने भागीदारी में रेशम का ज्यापार आरम्म किया। एवम् १९७० में आपने अपनी स्वतन्त्र हुकान की। आपके हाथों से ज्यापार और सम्मान की उन्नति हुई। इस समय आप बागलकोट के ५ सालों से आनरेरी मजिस्ट्रेट वृदं २ सालों से म्युनिसिपल कौसिलर हैं तथा वहाँ के ओसवाल समाज में नामांक्ति ज्यक्ति हैं। धार्मिक कार्यों की ओर आपकी अच्छी रुचि है। आपके पुत्र कर्देयालालजी का जन्म सम्बत् १९७० में हुआ। आप उत्साही युवक है, तथा ज्यापार में माग लेते हैं। आपके वहाँ बागलकोट तथा गुलेजगुड में "बच्छराज करहैयालाल" के नाम से रेशमी सूत, खण तथा रेशमी वस्त्रों का ज्यापार होता है। गुलेज गुड में आपकी शाखा २५ सालों से है। इसी तरह बागलकोट और बीजापुर में "कन्हैयालाल सुराणा" के नाम से आदत व गला का ज्यापार होता है। इस सब स्थानों पर आपकी दुकान प्रतिष्ठा सम्पन्न मानी जाती है।

# सेठ महासिंह राय मेघराज बहादुर (चोपड़ा कोठारी) का खानदान, मुर्शिदाबाद

इस परिवार के पूर्व पुरुषों ने जोधपुर और जेसलमेर राज्य में अच्छे २ काम कर दिलाए है। ऐसा कहा जाता है कि, ये लोग वहाँ ने दीवानगी के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं। इन्हीं की सन्ताने किंसी कारणवश गैर संर नामक स्थान पर आकर रहने लगीं। कुछ वर्षों पश्चात् कुछ लोग तो वीकानेर चले गयें एवंम् सेठ रतनचन्दजी, महासिंहजी और आसकरनजी तीनो बंधु मुर्शिदाबाद आकर बसे। यहाँ आकर आप लोगों ने अपनी प्रतिमा के बल पर सम्वत् १८१८ में ग्वालपाड़ा में अपनी फर्म स्थापित की। इसमें सफलता मिलने पर कमशः गोहाटी और नेजपुर में भी अपनी शाखाएँ स्थापित कीं। उस समय इस फर्म पर बैंकिंग, रवर और चायवागान में रसद सप्लाय का काम होता था। सेठ महासिंहजी के पुत्र मेघराजजी हुए।

गराय मेघराजंजी वहादुर-आपके समय में इस फर्म की बहुत तरकी हुई और वीसियों न्धानों पर इसकी शाखाएँ स्थापित की गई। आप बड़े न्यापार चतुर पुरुष थे। भारत सरकार ने आपके कार्यों से प्रसन्न होकर सन् १८६७ में आपको "राय वहादुर" के सम्मान से सम्मानित किया। आपका सन् १९०१ में स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र बाबू जालिमचन्द्रजी और प्रसन्नचन्द्रजी-सन् १९०७ में अलग २ हो गये।

सेठ जालिम इन्देजी का परिवार—सेठ जालिम चन्दजी भी बढ़े धार्मिक और व्यवसाय-कुशल व्यक्ति थे। आपके पाँच पुत्र हुए जिन के नाम क्रमशः बा॰ धनपतसिंहजी, लक्ष्मीपतिंहजी, खड़गसिंहजी, जस-बन्तिसिंहजी और दिलीपिसिंहजी है। आप सब लोग बढ़े मिलनसार और शिक्षित सज्जन हैं। वर्तमान में आप लोग उपरोक्त नाम से व्यवसाय कर रहे हैं। आपकी फर्में इस समय तेजपुर. ग्वालवाढ़ा, गोहाटी, विश्वनाथ, बड़गाँव, उरांग, माणक्याचर, मुश्चिंशबाद, धुल्यान, युटारोही, जीयागंज, सिराजगंज, वालीपाढ़ा, पुरानाबाट, नयाबाट, आद्मवाढ़ी, बढ़ागांव, चुढेया, पामोई, टांगामारी, सांक्रमाथा, गंभीरीघाट, कदमतल्ला जांजियां, फूलसुन्दरी, सड़ानी, बांसवाड़ी, सूर्सिया, बड़गाँव हाट, पावरी पारा, लावकुवा, गोरोहित इत्यादि स्थानों पर हैं। इन सब पर जमींदारी, जट और वैदिंग का ज्यापार होता है।

सेठ प्रसन्न चंदजी का परिवार—सेठ प्रसन्न चन्दजी ने अलग होने के बाद "प्रसन्न चन्द फतेसिंह" के नाम से ज्यापार प्रारम्भ किया। आपका स्वर्गवास हो गया। इस समय आपके मंवरिसंहजी और फतेसिंहजी नामक दो पुत्र हैं, इनमें से भंवरिसंहजी का स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र कमलपतिसंहजी हैं। बाबू फतेसिंहजी मुर्शिदांबाद में ज्यापार करते हैं। तथा कमलपतिसंहजी कलकत्ता में रहते हैं यह परिवार मन्दिर सम्प्रदाय का अनुयायी है।

# चौपड़ा राजरूपजी का खानदान, गंगाशहर

इस परिवार के पूर्वजों का मूल निवास स्थान मण्डोवर का था। वहाँ से इस खानदान के पूर्व पुरुष-का कापड़ेद, कुचौर तथा देराजसर में आकर बसे थे। तदनंतर सम्वत् १९६७ में इस खानदान के वर्तमान पुरुष श्री छौगमलजी चौपड़ा गंगा शहर जाकर बस गये तभी से आप लोग गंगाशहर में निवास कर रहे हैं। इस खानदान में सेट राजरूपजी हुए। आपके रतनचन्दजी दुर्गदासजी, करमचन्दजी, हरकचंदजी सरदारमलजी तथा ताजमलजी नामक छः पुत्र हुए।

# **ग्रोसवाल जाति का इतिहास**



स्व॰ राय मेघराजजी कोटारी वहादुर, युर्जिटाबाट



स्व॰ सेठ जालिममिहजी कोठारी, गुनिनाब



स्व॰ सेठ प्रसन्नचढजी कोठारी, गुशिदाबाट.



बाबू छोगमलजी चापड़ा, गंगाणहर

चौपडा करमचन्दजी का परिवार —चोपड़ा करमचन्द्रजी के पूसराजजी, लाभूरामजी तथा गुमानीरामजी नामक रे पुत्र हुए। आप तीनों भाई देश से व्यावार निमित रंगपुर आये और माहीगंज (रंगपुर)
में वहाँ की प्रसिद्ध फर्म नेसर्स मौजीराम इन्द्रचंद नाहठा के यहाँ सिर्वेस करते रहे। सेठ पूसराजजी बड़े बुद्धिमान तथा अच्छे व्यवस्थापक थे। आपको बंगला भाषा का भी अच्छा ज्ञान था। आप रंगपुर जिले के नामी व्यक्ति हो गये हैं। आप रंगपुर जिले की म्यु॰ क॰ के मेम्बर भी थे। आपका स्वदेश प्रेम भी वृद्धा बढ़ा चढ़ा था। सन् १९०५ की वंगाल स्वदेश मुन्हमेंट में आपने अग्रुआग लिया था तथा तभी से आप स्वदेश विद्यों का उपयोग किया करते थे। आप ही के समय में सम्बत् १९५० में छोगमल तिलोकचन्द्र चौपड़ा के नाम से माहीगंज से सेठ हरकचन्द्रजी के पुत्र बीदामुलजी के साझे में स्वतंत्र फर्म स्थापित की गई। सम्बत् १९८० में इस फर्म की एक शाला कलकत्ता में भी खोली गई थी। सम्बत् १९८० के पश्चात् सेठ वीदामलजी व पूसराजजी के परिवार वाले अलग २ ही गये। सेठ पूसराजजी के छोगमलजी तथा रावतमल जी नामक दो पुत्र हुए।

श्री छोगमलजी चौपहा—आपका जन्म सम्वत् १९४० में हुआ। आपने सन् १९०५ में ही० ए० तथा सन् १९०८ में एक० एक० बी० की परीक्षाएँ पास की । इस समय आप सारे परिवार में समझहार, योग्य तथा बुद्धिमान सजन हैं। आप कलकत्ते की धोसवाल समाज के नामी वकीलों में से एक हैं। आप मारवादी चेग्बर आफ कामसं, मारवादी एसोसिएशन, ओसवाल समा, ओसवाल नवयुवक समिति आदि कई सस्याओं के सेकेटरी, मेन्बर तथा प्रधान कार्य्यकर्ता रहे हैं। आपके इस समय गोपीचन्द्जी, भोजराज जी, मेघराजजी, अजीतमलजी तथा भूरामलजी नामक पाँच पुत्र है। इनमें गोपीचन्द्जी ने सन् १९३३ में एल० एक० बी० पास किया है। शेष सब व्यापार में भाग लेते है।

सैठ लाभूरामजी के पुत्र मंगलचन्दजी लाहीर की फर्म पर वलौइज फायर इंग्रुरंस कं विट्रजर-लैण्ड की जनरल एजेन्सी का सब काम देखते है। चौपड़ा गुमानीरामजी के पुत्र इन्द्रचन्दजी, तिलोकचंदजी तथा प्रतापमलजी फर्म के काम में सहयोग लेते हैं। आप लोगों की एजेसी में उक्त इन्ग्रुरंस कंपनी की पालिसियाँ भी इन्युकी जाती है। आप लोगों की "लोगमल रावतमल" के नाम से कलकत्ता में भी एक फर्म है।

सेठ हरक चन्दजी का परिवार—सेठ हरक चन्द्जी के दूरामलजी, रामसिंहजी, घनराजजी, बीरामल जी, जोरावरमलजी तथा गुमानीरामजी नामक छ पुत्र हुए। सेठ रामसिंहजी व बीदामलजी देश से रंगपुर तथा दिनाजपुर आये तथा वहाँ मौजीराम इन्द्रचन्द्र नाहटा के यहाँ सर्विस करते रहे। आप लोग देश से बंगाल प्रान्त में आते समय देहली तक का मार्ग पैदल तै करते हुए आये थे। आप यहाँ प्रतिष्ठित समझे जाते थे। आपके परचात् सेठ बीदामलजी उसी फर्म पर सर्विस करते रहे। तद्वंतर आपने सवत् १९५० में माहीगंज में एक फर्म स्थापित की जिसका उल्लेख हम ऊपर कर चुके हैं। इसी समय दिनाजपुर में आपने तिलोकचन्द चौपड़ा के नाम से एक स्वतंत्र फर्म मी स्थापित की थी जिस पर, बैह्निंग वगैरह बा ल्यापार होता था। इस फर्म पर इस समय "तिलोकचंद सुगनमल" नाम पड़ता है। इसके अतिरिक्त आपकी तिलोकचन्द पृथ्वीराज के नाम से कलकक्ता में एक बौर फर्म है। सेठ वीदामलजी वा संवत १९६६ स्वर्गवास हो गया है। आपके पुत्र तिलोकचन्द्रजी, फतेचन्द्रजी तथा सुगनचन्द्रजी हैं।

श्री तिलोकचन्द्रजी बड़े प्रतिष्ठित तथा न्यापार कुशल-सज्जन थे। आपका जन्म संवत् १९४५ में हुआ था। आप दिनाजपुर के न्युनिसीपल किमश्नर भी रह चुके हैं। दिनाजपुर फर्म का आपने बड़ी योग्यता से संचालन किया था। आपका संवत् १९८१ में स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र लालचन्द्रजी हैं।

श्री फतेचन्दजी —आपका जन्म संवत् १९ '० में हुआ। आप चौपड़ा रामसिहजी के नाम पर दत्तक गये थे लेकिन रामसिहजी की धर्मपत्नी अत्यंत तपस्विनी थी अतः आप सब के शामिल ही रहते हैं। आप बड़े थोग्य, समझदार तथा बुद्धिमान सज्जन हैं। इस समय आप इनकमटैक्स ऑशीसर हैं। आपके रतनचन्दजी, छगनमलजी तथा अमरचन्दजी नामक तंन पुत्र हैं। सुगनचन्दजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप मिलनसार हैं तथा इस समय फर्म के सारेकाम को संचालित कर रहे हैं। आपके पृथ्वीराजजी नामक एक पुत्र हैं।

## गोठी परिवार, सरदारशहर

इस परिवार के लोग बहुत समय से सरदार शहर ही में निवास करते चले आ रहे हैं। इस परिवार में सबसे पहले सेट चिमनीरामजी और आपके माई चौथमलजी दिनाजपुर गये, एवम चहाँ सिवंस की। पंत्रचात वहाँ से आप लोग जलपाईगोड़ी चले गये। वहाँ जाकर आपने अपनी फर्म स्थापित की, एवम उसमें बहुत सफ्लता प्राप्त की। आप हो लोगों ने वहाँ बहुत सी जमींदारी भी खरीद की। सेट टीकमचन्दजी के ६ पुत्रों में से चिमनीरामजी अविवाहित हो स्वर्गवासी हो गये। शेष के नाम क्रमशः जीवनदासजी, चौथमलजी, पांचीरामजी, वल्जावरमलजी और हीरालालजी था। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया है। आप लोगों के पत्रवात इस फर्म का संवालन आप हे पुत्रों ने किया। आप लोगों की जमींदारी बीकानेर स्टेट, जलपाईगोंड़ी, पवना एवम् रंगपुर जिले में हैं। यह जमींदारी अलग र विभाजित है। संवत १९९१ से आप लोगों का ज्यवसाय अलग र हो गया। इस संमय इस परिवार की चार शाखांद्र हो गई जो भिन्न र नाम से अपना व्यवसाय करती है। जिसका परिचय इस प्रकार है।

चौथमल जैचन्दलाल—ं इस फर्म के मालिक सेट बिरदोचन्दजी गोठी और आपके पुत्र मदनचन्द जी और जयचन्दलालजी हैं। सेट बिरदीचन्दजी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं।

गिरवारीमल रामलाल—इस फर्म के वर्तमान संचालक सेठ रामलालजी गोठी हैं। आपको जूट के ध्यापार की अच्छी जानकारी है। अपनी कलकरो की सम्मिलित फर्म की सारी उचित का श्रेय आप ही को है। आपके चम्पालालजी, छगनलालजी, नेमीचन्दजी, हनुमानमलजी और रतनचन्दजी नामक पांच पुत्र हैं।

गिरवारीनल अमयचन्द—इस फर्म के मालिक सेठ गिरधारीमलजी के पुत्र अभयचन्दजी और सुमेरमळजी हैं। आप दोनों ही मिलनसार और उत्साही नवयुक्त हैं।

सरदारमळ शुमकरन-इस फर्म के मालिक सेठ सरदारमळजी के वंशज हैं।

जौहरी लाभचन्द्जी सेठ (राकां) का खानदान, कलकत्ता

इस खानदान के पूर्व जों का मूल निवास स्थान जयपुर का है। यहाँ पर मेठ अमीचन्दजी बड़े नामी व्यक्ति हो गये हैं। आपके करुद्रमलजो, धनसुखदासजी, हाबूलालजी तथा चन्द्रभानजी नामक चार

पुत्र हुए। इनमें से प्रथम दो भाइयों ने संवत् १८०० के करीब मिजीपुर जा कर अपनी न्यापार कुशलता ओर होशियारी से रुई तया गल्ले के न्यवसाय में अन्जी सफजता प्राप्त की। आप लोगों का स्वर्गवास हो गया है। सेट कल्ल्स्मलजी के नथमलजी नामक एक पुत्र हुए जिनका युवावस्था में ही देहावसान हो गया। आप के नाम पर अजमेर से सेट लाभचन्दजी गेलड़ा दत्तक लिथे गये।

सेठ लामचन्द्री — आप इस परिवार में बढ़े नामांकित व्यक्ति हो गये हैं। आप बढ़े बुद्धिमान क्यापार चतुर तथा प्रतिष्ठित पुरुष थे। आपने करीब ८० वर्ष पूर्व कळकरे में जवाहरात का व्यापार किया तथा सेठ मोतीचन्द्रजी नखत के साझे में करीब ३५ वर्षों तक ''लामचन्द्र मोतीचंद'' के नाम से जवाहरात का सफछता पूर्व कथवंसाय किया। यह फर्म बड़ी प्रतिष्ठित और कोर्ट जुएलर रही तथा वाहसराय आदि कई उच्च पदाधिकारियों से अपाइन्टमेंट भी मिले थे। सन् १९२६ में उक्त फर्म के दोनों पार्टनर अलग र हो गये। समी में सेठ लामचन्द्रजी के पुत्र लाभवन्द् सेठ के नाम से स्वेतंत्र जवाहरात का न्यापार कर रहे है।

इस फर्मके वर्तमान संचालक लाभचन्दजी के पुत्र सौभागचंदजी, श्रीचन्दजी, सभयचन्दजी, लखमी-चन्दजी, हर कचन्दजी, विनयचन्दजी एवं कीरतचन्दजी हैं। इनमें प्रथम चार व्यवसाय का संचालन करते । हैं। आप लोग मिलनसार तथा शिक्षित सज्जन हैं। शेष तीन माई पढ़ते हैं। आप लोगों का आफीस इस समय ७ प. लिन्डसे स्ट्रीट में है जहाँ पर जवाहरात\_का व्यवसाय होता है। आप लोगों की कलकरों में बहुत सी स्थायी सम्पत्ति भी है। आपके पिताजी द्वारा स्थापित किया हुआ। श्री 'लाभचन्द मोतीचन्द', जैन की प्रायमरी स्कूल कलकरों में सुचाररूप से चल रहा है। इसके लिये लाभचन्द मोतीचन्द नामक\_फर्म से ८००००) का पुक्त ट्रस्ट भी कायम किया गया था।

#### वच्छावत मेहता माण्कचन्द मिलापचन्द का खानदान, जयपुर

इस खानदान के पूर्वज मेहता भेरोंदासजी सं० १८२६ में जोधपुर से जयपुर आये। इनके सवाईरामजी, सालिगरामजी तथा शेरकरणजी नामक तीन पुत्र हुए। इनको "मौजे मानपुर टीला" (चाटसू तहसील) नामक गान जागीर में मिला जो इस समय तक सवाईरामजी की संतानों के पास मौजूद है। सवाईरामजी के पुत्र उद्यचन्दजी तथा साहिबचन्दजी हुए। उदयचन्दजी के विजयचन्दजी, माणक चन्दजी तथा मिलापचन्दजी नामक तीन पुत्र हुए। इनमें माणिकचन्दजी, साहिबचन्दजी के नाम पर दक्तक गये। मेहता उदयचन्दजी राज का काम तथा साहिबचन्दजी गीजगढ ठिकाने के कामदार और महारानी तंवरजी व चमपावतजी के कामदार रहे। इसी प्रकार माणकचंदजी और मिलापचंदजी शिवगढ़ ठिकाने के कामदार रहे। मेहता मिलापचंदजी के पुत्र रामचन्द्रजी तथा माणकचंदजी के लक्ष्मीचंदजी, अखेचंदजी, नेम.चंदजी, गोपीचंदजी तथा भागचंदजी नामक पांच पुत्र हुए। इनमें अखेचन्दजी विजयचन्दजी के नाम पर तथा गोपीचन्दजी अन्यत्र दक्तक गये। मेहता लक्ष्मीचन्दजी तथा अखेचंदजी ने गीजगढ़ ठिकाने का काम किया। इन दोनों का संवत् १९७८ में स्वर्गवास हुआ।

वर्तमान में इस कुटुम्ब में मेहता नेमीचंदनी, अखेचद्नी के पुत्र मंगलचंदनी बी० ए०, मिलाय-चन्दनी के पुत्र रामचन्द्रनी तथा लक्ष्मीचन्दनी के पुत्र जोगीचंदनी, केवलचन्दनी, उमरावचन्दनी, उगमचंद जी और कानचन्दनी विद्यमान हैं। मेहता मंगलचन्दनी जयपुर में २०१२८ साली तक सर्वे सुपरिन्टेन्डेन्ट रहे। यहाँ से पेंशन होने के बाद आप वर्तमान में सीकर स्टेट में सेटलमेंट ऑफीसर हैं। आपके गोपार्लासह जी, हरकचंदजी तथा सुखचन्दजी नामक तीन पुत्र हैं। इनमें गोपार्लासहजी तो उदयपुर उत्तक गये हैं। शेष दोनों आता घर का कारबार सम्हालते हैं। मेहता उमरावचन्दजी जिवगढ़ ठिकाने के कामदार हैं।

हुसी प्रकार शालिगरामजी के प्रपौत्र रूपचन्दजी के पुत्र सरूपचंदजी बालक हैं। इनके कुटुम्ब में भी गीजगढ़ ठिकाने का काम रहा। मेहता शेरकरणजी के पुत्र चौथमलजी जनानी ड्ये दी के-तहसीलदार रहे। इनके पुत्र गोशीचन्दजी विद्यमान है। मेहता मागचन्दजी के पुत्र कानचंदजी सेट्लमेंट दिपार्टमेंट में तथा नैसीचंदजी के पुत्र प्रभूचन्दजी इम्पीरियल बैंक मे खनांची है। मेहता जोगीचन्दजी के पौत्र (ज्ञानचन्दजी के पुत्र) गुमानचन्दजी पुत्र केशलचन्दजी के पौत्र (उत्तमचन्दजी के पुत्र) अमरचन्दजी है।

#### श्री लच्मीलालजी बोथरा, उटकमंड

लक्ष्मीलालजी बोधरा के दादा शिवलालजी तथा पिता केवलचंदजी खिचंद (मारवाड़) में ही निवास करते रहे। केवलचन्दजी संवत् १९५५ में स्वर्गवासी हुए। लक्ष्मीलालजी का जन्म संवत् १९५२ में हुआ। आप संवत् १९६५ में नीलगिरी आये, तथा मिश्रीमलजी वेद फलोदी वालों की भागीदारी में न्यापार आरम्भ किया। इस समय आप जटकमंद में "जेठमल मूलचंद एण्ड कम्पनी" नामक फर्म पर वैकिंग फेंसी गुड्स एण्ड जनरल ड्रापस विजिनेस करते हैं। एवम् यहाँ के न्यापारिक समाज में यह फर्म अच्छी प्रतिष्ठित मानी जाती है। श्री लक्ष्मीलालजी सज्जन न्यक्ति हैं। आपके हाथों से न्यापार को तरक्षी मिली है। आपके पुत्र भोमराजजी कामकाज में माग लेते हैं, तथा रामलालजी और भँवरलाल भी पढ़ते हैं।

## कोठारी जवाहरचन्दजी दगड़ का खानदान, नामली

इस परिवार के पूर्वज अंमरिसहजी दूगड़ ने नागोर से जालोर में अपना निवास बनाया। इनके पहचात महेशाजी, जेवंतजी, मेरूसिहजी और पंचाननजी हुए। पंचाननजी ने अनेकों राज्यकीय कार्य्य किये। कहा जाता है कि इन हो "रावराजा बहादुर की पदवी" तथा १२ गाँव जागीर में मिले थे और संवंद १७६५ में इन्हें सोने की सांट, हथो, कड़ा. मोती और पालकी सिरोपाव इनायत हुआ। सम्बद्ध १७७१ में बिठोर नामक गाँव की एक लड़ाई में आप काम आये। आपके पुत्र बल्द्रजी, सोनगरा राजपूत नायक के साथ मालवा की ओर गये, और उनके साथ नामली में आबाद हुए। तथा वहाँ कोटार और कामदारे का काम करने के कारण "कोटारी" कहलाये। बल्द्रजी के पश्चात् क्रमशः जीवराजजी और सूर्यमलजी हुए। सूर्यमल जी के स्वर्गवासी होने के समय उनके पुत्र गुलावचन्द्रजी, जवाहरचन्द्रजी तथा होराचन्द्रजी छोटे थे। कोटारी हीराचन्द्रजी के किवी थे, कवित्व शक्ति के कारण कई द्रवारों में आपको उच्च स्थान मिला था।

कोठारी जवाहरचन्द्रजी—आपका जन्म सम्वत् १८८१ में हुआ। आप बाल्य काल से ही होनहार व्यक्ति थे। नामली ठाकुर के छोटे आता बख्तावरितहर्जा के साथ आप रतलाम दरबार बल्वन्तिसहजी के पास आया जाया करते थे। जब महाराजा बल्वन्तिसहजी के पुत्र मेरूसिहजी राजगद्दी पर बैठे, तब उन्होंने कोठारी जबाहरचन्द्रजी को दीवान का सम्मान दिया। तथा इमको कुछ जागीर भी इनायत की। सम्बत् १९२१ में महाराजा के स्वर्गवासी हो जाने पर आप वापस नामली चले गये। सम्बत् १९७३ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर कोठारी हीराचन्द्रजी के बढ़े पुत्र खुमानसिहजो दत्तक आये। आपके

पुत्र दुव्हेसिंहजी तथा वेरीसालसिंहजी विद्यमान हैं। आप दोनों सज्जनों ने बोधपुर में ही शिक्षा पाई। इस समय कोठारी दुलहसिंहजी जोधपुर सायर में कस्टम आफीसर है। और कोठारी वेरीसालसिंहजी जोधपुर स्टेट के असिस्टेंट स्टेट आडीटर है। आप जोधपुर के शिक्षित समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त व्यक्ति है। कोटारी दुल्हेसिंहजी के पुत्र कुँवर दौलतसिंहजी, देवीसिंहजी, सज्जनसिंहजी न्तथा स्वुवीरसिंहजी है। इसी प्रकार कोठारो वेरीसालसिंहजी के पुत्र कुंवर कुशलसिंहजी, कोमलसिंहजी, केशवसिंहजी तथा कंचनसिंहजी है। कुशलसिंहजी के पुत्र भंवर स्टातंत्र कुमार हैं।

इसी तरह इस परिवार में गुलावचन्द्रजी कोंडारी के पुत्र राजसिंहजी और पौत्र टम्मेदिसंहजी सथा मनोहरिसंहजी हुए। मनोहरिसंहजी के पुत्र धर्मसिंहजी हैं। कोंडारी हीशचन्द्रजी के खुमानिसंहजी, निधराजसिंहजी, साद्र्लिसहजी और दलेलसिंहजी हुए। तथा दलेलसिंहजी के तजेराजसिंहजी, नगेन्द्रसिंहजी, चन्द्रवीरिसंहजी और सूर्यवीरिसंहजी नामक पुत्र हुए।

## सिंघी ( वावेल ) खानदान, शाहपुरा ( मेवाड़ )

इस परिवार के पूर्वज सेठ झांझणजी बावेल "पुर" में निवास करते थे। संवत् १५६५ में आपने एक संघ निकाला, अत इनका परिवार सिंधी कहलाया। आपकी सोलहवी पुरत में देवकरणजी हुए। आप "पुर" से शाहपुरा आये। आपके साथ आपकी धर्मपत्नी लखमादेवीजी संवत् १७६९ में सती हुई । इनकी तीसरी पुरत में नानगरामजी हुए। आप बड़े बीर और पराक्रमी पुरुष हुए। कहाजाता है कि संवत् १८२५ में उत्यपुर की ओर से उज्जैन में सिधिया फौन से युद्ध करते हुए आप काम आये थे। आपको शाहपुरा दरबार ने ताजीम दी थी। आपको पुत्र चतुरसुनजी, चन्द्रभानजी, इद्रभानजी और वर्द्धमानजी हुए।

सिंघी ज्तुरभुजजी का परिवार—आप भी अपने पिताजी की तरह प्रविष्टित हुए। आपके उदयपुर महाराणाजी ने शाहपुरा दरबार से १५०० नीघा जमीन जागीर में दिखाई। आपने अपनी जागीरों में "आइ" नामक गाँव वसाया, जो आज "सिंघीजी के खेड़े" के नाम से बोला जाता है। आप शाहपुरा के कामदार थे। उस समय आपको मोतियों के आखे चढ़ाये थे। आपके गिरधारीलाकजी, समर-थिंसहजी, सूरजमरुजी, अरोमकजी, गाढ़मल्जी और जीतमल्जी नामक ६ पुत्र हुए। इनमें सिंघी समरथ-सिंहजी बड़े सीधे व्यक्ति थे। स्थिति की कमजोरी के कारण आपने पुरत्नेनी "ताजीम" विनय पूर्वक वापस करदी। इन हे पुत्र महतावसिंहजी के सवाईसिंहजी और केसरीसिंहजी नामक २ पुत्र थे। सवाईसिंहजी ने कस्यम तथा सहसीलदारी का काम बड़ी होशियारी से किया। संवत् १९५७ में आप स्वर्गवासी हुए। केसरीसिंहजी के पुत्र इ-इसिंहजी, सोमागसिंहजी और सुजानसिंहजी हुए। इनमें इन्टिसिंहजी, सवाईसिंहजी के नाम पर दशक गये। आप स्टेट ट्रेक्सर और खासा खजाना के आफीसर थे। आपके नाम पर आपके मतीजे (सोमागसिंहजी) के पुत्र मदनसिंहजी दत्त के आये। इस समय आप शाहपुरा में सिविल जज्ञ है।

सिंघी सुजानसिंहजी का जन्म संवत् १९३३ में हुआ। आप राजाघिरान उम्मेदिसहजी के हैं वर पदे में हाउस होल्ड आफीसर थे। इस समय आप स्टेट के रेवेन्यूमेम्बर है। अपके पास सिंघीजी का खेड़ा तो जागीर में है ही। इसके अलावा वरवार ने आपको १ हजार की रेख की जागीर हनायत की है। आपके पुत्र चन्दनसिंहजो फौजदारी सरिश्तेदार हैं, एवं फतेसिंहजी ने इंजनियरिंग परीक्षा पास की है। आप दोनों सज्जन व्यक्ति हैं। चन्दनसिंहजी के पुत्र प्रतापसिंहजी पढ़ते हैं।

सिंघी इन्द्रमानुजी का पार्टिनार-आपके बदनमळजी तथा बाघमळजी नामक २ पुत्र हुए। विघी बाघम् छजी इस परिवार में बहुत प्रतापी पुरुष हुए। आपका जन्म सम्वत् १८४३ में हुआ था। महाराजा जगतसिंहजी के बाल्यकाल में सम्वत् १८९७ से १९०४ तक कामदारी का काम बड़ी होशियारी और ईमानदारी से किया। आपके लिये कर्नल डिन्सन ने लिखा था, जिसका आशय यह है कि सब रैयत राज के कामदारे से खुश और राजी है। इलाके का बन्दोबस्त दुरुस्त और खालसे के गाँव आहार हैं।......ता० १७ फरवरी सन् १८४६ ई० । आगरा के लेफिटनेंट गवर्नर ने आप हे लिये लिखा कि '....."सिंघी बागमल की कामदारी से राज्य बहुत आवाद हुआ" ता० १८ अगस्त सन् १८४५ ई०। उदयपुर के महाराणा स्वरूपसिंहजी ने सिघी बाधमलजी को एक रुक्के में लिखा था कि .....राजाधिराज होश संभाले. जब तक इसी श्याम धर्मी से बन्दगी करना".....संवत् १९०२ मगसर सुदी १५। भापने परिश्रम करके शाहपुरा स्टेट की खिराज १० हजार करवाई । आपको उदयपुर महाराणा तथा शाह-परा दरबार ने खिल्लत भेंटे कर सम्मानित किया । आपने अपनी बहत सी स्थाई सम्पत्ति व्यावर में बनाई । पुष्कर की घाटों में भी आपने अच्छी इसदाद दी थी। आपने बूबल बाड़ी के भीणों पर राणाजी की ओर से फौज लेकर चढ़ाई की, और उनका उपद्रव शांत किया। आपको "बांगूदार" नामक एक गाँव भी जागीर में मिछा था। आपने शाहपुरा में रिखबदेव स्वामी का मन्दिर बनवाया। इस प्रकार प्रतिष्ठा मय जीवन बिता कर सं० १९०५ में आप त्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र केसरीसिंहजी २२ साल उम्र में सं० १९२१ में स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र सिंघी कृष्णसिंहजी हुए

सिंघी कृष्णसिंहजी का जन्म संवत् १९१६ में हुआ। आपको पठन पाठन का बहुत शौक था। संवत् १९५६ के अकाल में आपने शाहपुरा की गरीब जनता की अच्छी सहायता की थी। संवत् १९६० में आपने अपना निवास गोवर्जन में भी बनवाथा। यहाँ आपने एक अच्छी धर्मशाला बनवाई। एवं मथुरा जिले के र ग्राम एवं १ लाख ४० हज़ार रुपयों के प्रामिज़री नोट धर्म थे दिये, इनकी आय से, औषधालय, अनाथालय, सदावृत, विधवाओं की सहायता और छात्रवृत्तियाँ दिये जाने की व्यवस्था की तथा इसका प्रबन्ध एक ट्रस्ट के जिम्मे कर उसकी सुपरवीक्षन लोकल गवर्नमेंट के जिम्मे की। आपने शाहपुरा में रघु नाथजी का मन्दिर बनाया। संवत् १९७९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र फतेसिंहजी बाल्यावस्था में ही गुजर गयेथे। इनके नाम पर २० हजार की रकम का "साधु और जाति सेवा" के अर्थ प्राइवेट ट्रस्टिक्या गया। कृष्णसिंहजी के यहाँ सजनसिंहजी बड़ी सादड़ी से दस साल की आयु में संवत् १९५८ में दत्तक आये।

सिंघी सजानिसहजी शाहपुरा तथा गोवर्हन के प्रतिष्ठित सजान है। आप गोवर्हन में डिस्ट्रक्ट बौर्ड के मेम्बर, लोकल बोर्ड के चैयरमैन और डिस्ट्रीक्ट एडवायजरी एक्साइज कमेंटी के मैग्बर हैं। अपने पिताजी द्वारा स्थापित धार्मिक व सहायता के कार्य्यों को आप मली प्रकार संचालित करते हैं। आप वैल्लब मतानुयायी हैं। शाहपुरा की गोशाला के स्थापन में आपने परिश्रम उठाया है। इसी साल आपने 'ओसवाल सम्मेलन अजमेर के समापति का आसन सुशोमित किया था। आप गोवर्ड न के आनरेरी

# **ग्रोसवाल जाति का इतिहास**



श्री सजनसिंहजी सिघी, शाहपुरा.



वाबू भूपेन्द्रसिहजी 8/o बा॰ धनपतसिहजी कोठारी, मुर्शिदावाद



सेठ नेमीचन्दजी सावगसुखा (गयोगदास जुहारमल) कलकत्ता

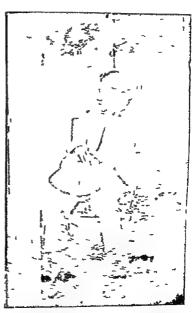

बा॰ श्ररिदमनसिहजी Slo वा॰ धनपतसिंहजी कोठारी, मुशिदावाद

-मजिस्ट्रेट एवं छोकप्रिय महानुभाव हैं। उदयपुर दरबार ने आपको "ताजीम" बरशी है। आपके पुत्र कुंवर गोदिन्दिसंहजी इण्टर में पढ़ रहे हैं। इनसे छोटे हैंवर मुकुन्दिसहजी भी पढते है। आपका परिवार शाहपुरा तथा गोवर्द्दन में बहुत प्रतिष्ठा सम्पन्न माना जाता है। आपके यहाँ जमीदारी और बैंकिंग का काम होता है।

#### सुजानगढ़ का सिंधी परिवार

इस परिवार के पूर्व पुरुष जोधपुर से राव बीकाजी के साथ इघर आये थे। वन्हीं की सन्तानें चुरू, छापर वगैरह स्थानों में वास करती रहीं। चुरू में राजरूपजी हुए। आपके ३ पुत्र हुए। इनमें प्रथम मोतीसिहजी चुरू ही रहे। दूसरे कन्हीरामजी हरासर नाम के स्थान पर चले आये। तीसरे करनीदानजी निः संतान स्वर्गवासी हो गये। कहा जाता है कि कन्हीरामजी तत्कालीन हरासर के ठाकुर हरोजी के कामदार रहे थे। किसी कारणवश अनवन हो जाने के कारण आप सम्वत् १८८९ के करीब सुजानगढ़ आकर वस जाये। जय आप हरासर में थे उस समय वहाँ आपने एक तालाव और कुनावनवाया जो आज भी विद्यमान है। आपके पाँच पुत्र हिम्मतसिंहजी, शेरमलजी, गोविन्दरामजी, पूर्णचन्दनी और अमोपचन्दनी थे। इन सब माहयों में पूर्णचन्दनी बहे प्रतिभावान व्यक्ति हुए। आपने मुर्शिदाबाद आकर वहाँ की तत्काकीन फर्म सेठ केशोदास सिताबचन्द के यहाँ सर्विस की। पश्चात् आप अपनी होशियारी से उक्त फर्म के मुनीम हो गये। आपके द्वारा जाति के कई व्यक्तियों का बहुत लाभ हुआ। आपने अपने देश के कई व्यक्तियों को रोज़गार से लगवाया था। हिम्मतमलजी भी बड़े न्यायी और उन्हार सज्जन थे। सम्वत् १९०५ में आप लोग अलग १ हों गये। सेठ हिम्मतमलजी के परिवार में चेतनदासजी हुए। आपके इस समय बीजराजजी और रावतमलजी नामक दो पुत्र हैं। शेरमलजी के कुगलचन्दजी, ज्ञानमलजी और लालचन्दजी नामक ३ पुत्र हुए। आप सब अलग अलग हो गये और आपके परिवार वाले, इस समय स्वतंत्र व्यापार कर रहे हैं।

सेठ कुश्लचन्दर्ज का परिवार—सेठ कुशलचन्द्रजी के तीन पुत्र हुए, जिनके नाम क्रम शः जेस-राजर्जा, गिरधारीलालजी और पनेचंद्रजी हैं। सेठ जेसराजजी शिक्षित और अंग्रेजी पदे लिखे सजन थे। आपने अपने भाइयों के शामलात में केरोसिन तेंल का न्यापार किया। इसमें आपको अच्छी सफ़ लता मिली। इसके बाद आप लोग जूट बेलिंग का काम करने लगे। इसमें भी बहुत सफ़लता रही। आप मन्दिर सम्प्रदाय के अनुयायी थे। आपने अपने जीवन में बहुत सम्पत्ति उपार्जित की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र बटराजजी इस समय विद्यमान है। आप मिलनसार सज्जन हैं और कलकत्ता में १६१।१ हरिसन रोड़ में जूट का न्यापार करते हैं। आपके हंसराजजी, धनराजजी और मोहनलालजी नामक तीन पुत्र हैं।

सेठ गिरधारीमलजी अपने चाचा सेठ लालचन्दजी के नाम पर दत्तक वले गये। आपके इन्द्रचन्द जी नामक एक पुत्र हुए। इस समय आपके भॅवरखालजी और नथमलजी नामक दो पुत्र विद्यमान् है।

सेठ पनेचन्द्रजी भी अपने बहे आता की भाँति कुशल न्यापारी है। आपने अपनी शामलात वाली फर्म पर जूट के न्यापार में बड़ी उथल पथल पैदा कर लालों रुपये अपने हायों से कमाये थे। अपनी फर्म के नियमानुसार धर्मादे की रकम में से आप लोगों ने सुजानगढ़ में एक सुन्दर मन्दिर का निर्माण करवाया। आप इस समय बीकानेर स्टेट कौंसिल के मेम्बर हैं। आपको दरवार से कैफ़ियत की इन्जत प्रदान है। सुजानगढ़ की जनता में आपके प्रति आदर के भाव हैं। इस समय आप नं ३० काटनस्ट्रीट में जूट का व्यापार करते हैं। आपके पुत्र चैनरूपजी और सोहनलाउजी व्यापार में सहयोग देते हैं।

सेठ ज्ञानचन्द्र का परिवार—सेठ ज्ञानचन्द्र गोहाटो में तत्कालीन फर्म मेसर्स जोधराज जैसराज के यहाँ मेनेजरी का काम देखते थे। आपके तीन पुत्र भैरोंदानजी, जीतमलजी और प्रेमचन्द्रजी हुए। भैरोंदानजी कम वय ही में स्वर्गवासी हो गये। शेष दोनों भाई और इनके पुत्र वगैरह संवत १९८७ तक जीतमल प्रेमचन्द्र के नाम से जूट का अच्छा ज्यापार करते रहे। तथा आजकल अलग २ स्वतंत्र ज्यापार कर रहे हैं।

सेठ जीतमळजी प्रतिभा सन्पन्न न्यक्ति थे। आपने अपने समय मे न्यापार मे बहुत उन्नति की। आपका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र माळचन्दजी, अमीचन्दजी, हुलाशचन्दजी और भिखमचन्दजी हैं। आप लोग सिरसाबाड़ी में "जीतमळ जौहरीमल" के नाम से जूटका न्यापार करते है।

सेठ प्रेमचन्द्रजी का जन्म संवत् १९३९ है। भाप को जूट के व्यापार का अच्हा अनुभव है। आपने अपनी साझेवाली फर्म के काम को बहुत बढ़ाया था। साथ ही कई स्थानों पर उसकी श लायें भी स्थापित की थी। इस समय आप प्रेमचन्द्र माणकचन्द्र के नाम से १०५ चीना वाज र में जूट का अच्छा व्यापार करते हैं। आप मिलमसार संतोषी और समझदार सज्जन है। आपकी यहाँ और सुजातगढ़ में अच्छी प्रतिष्ठा है। आपके इस समय माणकचन्द्रजी, धनराजजी और अमोलकचन्द्रजी नामक तीन पुत्र हैं। इनमें से बा॰ माणकचन्द्रजी फर्म के कार्य्य का संचालन करते हैं। बाबू धनराजजी बी॰ काम थर्ड ईयर में पढ़ रहे हैं। आप लोगों का व्यापार कलकत्ता के अलावा ईसरगंज, जमालपुर ( मैमनसिंह ) में भी होता है। आपकी जोर से जमालपुर में जीतमल प्रेमचन्द्र रोड के नाम से एक पक्का रोड बनवाया हुआ है तथा वहाँ के स्कूल के बोर्डिंग की इमारत भी आप ही ने बनवाई है। ओसवाल विद्यालय में भी आपकी लोर से अच्छी सहायता प्रदान की गई है।

## सेठ भिखनचन्दजी मालचन्दजी सिंघी, सरदारशहर

इस खानदान के लोग जोगड़ गौत्र के हैं। मगर संघ निकालने के कारण सिंघी कहलाते हैं। आप लोगों का पूर्व निवास स्थान नाथूसर नामक याम था। मगर जब कि सरदारशहर बसने लगा आपके पूर्व भी यहीं आ गये। वहाँ सेठ दुरंगदास के गुलाबचन्दजी नामक एक पुत्र हुए। सेठ गुलाबन्दजी जब कि १५ वर्ष के थे सरदार शहर वाले सेठ चैनरूपजी के साथ कलकत्ता गये। पश्चाद धीरे २ अपनी बुद्धिमानी, इमादारी तथा होशियारी से आप इस फर्म के मुनीम हो गये। इस फर्म पर आपने करीब ५० वर्ष तक काम किया। इसके पश्चाद संवत् १९६६ में आपने नौकरी छोड़दी एवम अपने पुत्र भीखनचन्द मालचन्द के नाम से स्वतंत्र फर्म खोली तथा कपड़े का ज्यापार प्रारंभ किया। इस फर्म पर डायरेक्टर विलायत से इम्पोर्ट का काम भी प्रारंभ किया गया। इस कार्य में आपको बहुत सफलता रही। आपको संवत् १९८३ में स्वर्गवास हो गया। आपके तीन पुत्र हैं जिनके नाम करनीदानजी, भीखनचन्दजी एवम् मालचन्दजी हैं। आप तीनों सज्जन और मिलनसार हैं। करनीदानजी के भूरामलजी और रामलालजी नामक पुत्र हैं। आप लोगों भी ज्यापार संचालन करते हैं। भूरामलजी के बुधमलजी नामक

# सवाल जाति का इतिहास



'स्व॰ जाजा फगाूमलजी, श्रंमृतसर.



श्रीयुत पन्नालालजी जैन, श्रमृतसर.



लाला भगवानदासजी, श्रमृतसर.



श्रीयुत विजयङ्गमारजी जैन, ग्रमृतसर.

एक पुत्र हैं। भीखंनचन्दजी के पुत्र जयर्चन्दलालजी और चम्पालालजी हैं। तथा जयचन्दलालजी के पुत्र ग्रुभकरनजी और मालचन्दजी के पुत्र मद्नचन्दजी हैं।

आप लोगों का बगपार कलकत्ता में ३९ आर्मेनियनस्ट्रीट होता है। इसी स्थान पर "गुलाबचन्द सिंवी" के नाम से विलायत से तथा उपरोक्त नाम से जापान से डायरेक्ट कपडे का इम्पोर्ट ब्यापार होता है। इसके अतिरिक्त "जयचन्दलाल रामलाल" के नाम से मगोहरदास कटला में स्वदेशी कपडे का ब्यापार होता है। आपका परिवार तेरापंथी संप्रदाय का अनुयायी है।

#### लाला फग्गूमल भगवानदास वावेल, अमृतसर

यह परिवार लाभग १५० वर्ष पूर्व मारवाद से आकर अस्तसंर में आवाद हुआ। यह कुटुन्व क्वेतास्वर जैन स्थानक्वासी सम्प्रदाय का मानने वाला है। इस परिवार के पूर्वज लाला धनपतराय जी के पुत्र लाला मुकुन्दामलजी और नंदामलजी हुए। लाला मुकुन्दामलजी वसाती का व्यापार करते थे, तथा वहे धार्मिक पृत्र कि पुरुष थे। संवत् १९६१ में ७० साल की आयु में आप स्वर्गवासी हुए। आपके लाला कस्रियामलजी और लाला फग्गूमलजी नामक २ पुत्र हुए। लाला नंदामलजी भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हो गये है। संवत् १९५९ में आप निसंतान स्वर्गवासी हुए। लाला कस्रियामलजी सन् १९१२ में स्वर्गवासी हुए। इनके पुत्र लाला दीनानायजी तथा लाका असरनाथजी का भी स्वर्गवास हो गया है।

लाला फग्मूमलजी—आपका जन्म संवत् १९१७ में हुआ। आप वयो बृद और धार्मिक पुरुष हैं। आप उन भाग्यवानों में हैं, जो अपनी चौथी पीढ़ी को अपने सम्मुख देख रहे हैं। आप के पुत्र छाड़ा भगवानदासजी तथा छाड़ा जंगीमङजी हुए।

काला मगवानदासजी—आपका जन्म संवत् १९४० में हुआ। आप अमृतसर के ओसवाल समाज में अच्छे प्रतिष्ठित सज्जन हैं। दान धर्म के कामों में भी आप अच्छा सहयोग लेते हैं। इस समय आप एस० एस० जैन सभा अमृतसर के खजांची है। आपके पुत्र लाला प्रशालालजी, विलायतीरामजा तथा विजयकुमारजी है। आपकी कन्या श्रीमती शांतिदेवी ने गत वर्ष "हिंदीरल" की परीक्षा पास की है। लाला प्रशालालजी का जन्म १९६१ में हुआ। आप ज्यापारकुशल तथा उत्साही युवक है। आपके हाथों से क्यापार की वहुत उन्नति हुई है। धार्मिक कामों में आपकी अच्छी रुचि है। पृष्य सोहनलालजी महाराज के नाम से स्थापित जैन कम्या पाठशाला के आप सभापित है। आपके पुत्र श्री राजकुमारजी पढते है। लाला विलायतीरामजी भी ब्यापार में भाग लेते है तथा इनसे छोटे विजयकुमारजी पढ़ रहे हैं।

इस परिवार का अमृतसर में ४ दुकानों पर बीड्स, हॉयजरी, मनिहारी और जनरल मर्चेटाइन का थोक व्यापार होता है। "बी० पी० बावेल एण्ड सस" के नाम से विलायनी तथा जापानी माल का डायरेक्ट इस्पोर्ट होता है। इसके अतिरिक्त हाल ही में इस परिवार ने "पी० विजय एण्ड कम्पनी" के नाम से ओसाका (जारान) में अरना एक ऑफिस कायम किया है, इस पर इम्पोर्ट तथा एक्सपोर्ट विजिनेस होता है। यह खानदान अमृतसर के ओसवाल समाज में नामांकित माना जाता है।

सिंधी (वानेल) हेमराजजी का खानदान, उत्तराण और खेडगांव (खानदेश) इस परिवार का मूळ निवासस्थान मगवानपुरा (मेबाइ) है। वहाँ से सिंधी हेमराजजी के छोटे

पुत्र हजारीमळजी तथा जुहारमळजी संवत् १९०१ में तथा बड़े पुत्र रूपचंदजी संवत् १९०६ में उत्तराण (खानदेश) आये। तथा यहाँ इन भाइयों ने व्यवसाय आरम्भ किया।

सिंघी रूपचन्दजी का खानदान—आप उत्तराण से संवत् १९०७ में खेड़गाँव चले आये तथा वहाँ आपने अपना कारबार जमाया। आपके मोतीरामजी, बच्छराजजी तथा गोविन्दरामजी नामक १ पुत्र हुए। इन तीनों भाइयों के हाथों से इस परिवार के ज्यापार तथा सम्मान की वृद्धि हुई। इन बन्धुओं का परिवार इस समय अलग २ ज्यापार कर रहा है। सिंघी मोतीरामजी संवत् १९६० में स्वर्गवासी हुए। आपके नाम पर सिंघी चुन्नीलालजी केरिया (मेवाड़) से दत्तक आये। आपका जन्म संवत् १९३३ में हुआ। आप खानदेश के ओसवाल समाज में प्रतिष्ठित ज्यक्ति हैं। असवल, जलगाँव तथा पाचोरा की जैन शिक्षण संस्थाओं में आप सहायता देते रहते हैं। आपके पुत्र दीपचन्दजी तथा जीपक्लालजी हैं। आप दोनों का जन्म क्रमशः संवत् १९५२ तथा ६२ में हुआ। दीपचंदजी सिंघी अपना ज्यापारिक काम सम्हालते हैं, तथा जीपक्लालजी बी० ए०, पूना में एल० एल० बी० में अध्ययन कर रहे हैं। आप समझदार तथा विचारवान् युवक हैं। आपके यहाँ "मोतीराम रूपचंद" के नाम से कृषि, बैंकिंग तथा लेनदेन का ज्यापार होता है। वरखेड़ी में आपकी एक जीनिंग फेक्टरी हैं। दीपचन्दजी के पुत्र राजमलजी, चांदमलजी तथा मानमलजी हैं।

सिंघी बच्छराजजी—आप इस खानदान में बहुत नामी व्यक्ति हुए। आपने करीब २० हजार रूपयों की लागत से पाचोरे में एक जैन पाठशाला स्थापित कर उसकी व्यवस्था ट्रस्ट के जिम्मे की। आपने पाचोरे में जीनिंग प्रेसिंग फेक्टरी खोलकर अपने व्यापार और सम्मान को बहुत बढ़ाया। संवत् १९७७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र तोतारामजी, हीरालालजी स्वर्गवासी हो गये हैं। और कप्रचंदजी तथा लक्खीचंदजी विद्यमान हैं। इन भाइयों का व्यापार १९७७ में अलग २ हुआ। सिंघी कप्रचंदजी, "कप्रचंद बच्छराज" के नाम से पाचोरे में रुई का व्यापार करते हैं तथा यहाँ के प्रतिष्ठित व्यापारी माने जाते हैं। आपके सुगनमलजी तथा प्रनमलजी नामक २ पुत्र हैं। इसी तरह तोतारामजी के पुत्र शंकर लाखजी, गणेशमलजी, प्रतापमलजी तथा हीरालालजी के पुत्र मिश्रीलालजी, कनकमलजी, खुशालचंदजी और सुवालालजी और सिंघी गोविन्दरामजी के पुत्र छगनमलजी, ताराचंदजी, विरदीचंदजी तथा सरूपचन्दजी खेडगाँव में व्यापार करते हैं।

सेठ हजारीमजाजी तथा जुहारमलाजी सिंघी का परिवार—इन बन्धुओं का परिवार उत्तराण में निवास करता है। आप दोनों बन्धुओं के हाथों से इस परिवार के व्यापार और सम्मान की विशेष १ दि हुई। सेठ जहारमलाजी के पुत्र सेठ किशानदासजी और सेठ हनारीमलाजी के सेठ ओंकारदासजी, जुनीलालजी तथा छोटमलाजी नामक ३ पुत्र हुए। सेठ किशानदासजी ल्याति प्राप्त पुरुष हुए। आप बड़े कर्तव्यशील व समझदार सज़न थे। सम्बत् १९५३ में आपका स्वर्णवास हुआ। सिंघी ओंकारदासजी संवत् १९७४ में रवर्णवासी हुए। आपके पन्नालालजी, माणिकचन्दजी, पुनमचन्दजी, दशीचन्दजी, रतनचन्दजी तथा राम-चन्दजी नामक ६ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें सेठ माणिकचन्दजी, किसनदासजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

रेठ माणिक चन्दर्जा सिंघी—आपका जन्म सम्वत् १९४५ में हुआ। आपने सम्वत् १९७२ से साहुकारी व्यवसाय बन्द कर कृषि तथा बागायात की ओर बहुत बड़ा रक्ष दिया। आपका विस्तृत बगीचा

# ाल जाति का इतिहास



नठ माण्कचंद्जी.सिंघो (माण्कचंद ।केशनदास) उत्तराण.



सेठ माण्यकचंदजी सिंघी के पुत्र



श्री राजमलजी बलदोटा बी. एस. सी , सप्लीक, पूना.



श्री हरलालजी बलदोटा सपतीक, पूना.

ख्याभग ७५ एकड़ भूमि में है। इनमें इचारों मोसम्मी के झाड़ है। इन झाडों से पैटा होने वाली मोसम्मी की सैकडों बेंगन बम्बई, गुजरात आदि प्रान्तों में भेजी जाती हैं। इघर आपने छेमनच्यूस तथा अरॅजज्यूम बढ़े प्रमाण में बनाने का आयोजन किया है और इस कार्य के छिये ६५ एकड भूमि में नीवृ के हजारों झाड़ छगाये हैं। इन तमाम कार्यों में आपके साथ आपके बढ़े पुत्र वंशीछाल्ली सिंगी परिश्रम पूर्वक सहयोग छेते हैं। आपका फर्कों का बगीचा बम्बई प्रांत में सबसे बढ़ा माना जाता है। सेठ माणिकचन्टजी के इस समय बंशीछालजी, शिवलालजी तथा शातिलालजी नामक ३ पुत्र हैं। सिंघी वंशीछालजी का जन्म संवत् १९६५ में हुआ। आपने छेमन तथा अरेंज ज्यूस के छिये प्ना एप्रीकलचर कॉलेज से विशेष ज्ञान प्राप्त किया है। आप बढ़े सज्जन ब्यक्ति हैं। आपके छोटे आई शिवलालजी पूना एप्रीकलचर वॉलेज में केमिस्ट का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।

सिधी पत्राखालजी भी बरखेदी में बागायात का व्यापार करते हैं। आपके पुत्र मिश्रीलालजी, चम्पालालजी, इन्द्रचंदजी, हरकचंदजी तथा भागचदजी हैं। इसी प्रकार प्नमचंदजी अमलनेर में व्यापार करते हैं और दलीचंदजी बरखेदी में तथा रतनचंदजी और रामचंद्रजी उत्तराण में कृषि कार्य करते हैं। इसी प्रकार इस परिवार में सेट जुलीलालजी सिंधी के पुत्र मोहनलालजी, बुजलालजी, इमरलालजी तथा उत्तमचंद्रजी और छोटमलजी के पुत्र कन्हैयालालजी और नंदलालजी उत्तराण में कृषि कार्य करते हैं।

### सेठ उम्मेदमल रूपचंद वलदोटा, दौंड (पूना)

इस परिवार का मूळ निवास स्थान वारवा (आकता के पास ) मारवाइ में हैं। इस परिवार के पूर्वंज सेठ गंगारामजी वळदोटा, मारवाढ से ज्यापार के लिए छगभग ६० साल पूर्व नीमगाँव (अहमदनगर) अथे। तथा वहाँ किराना का घंधा ग्रुरू किया। संवत् १९५० के छगभग आप स्वां वासी हुए। आपके चार पुत्र हुए, जिनमें उम्मेदमळजी का परिवार विद्यमान है। सेठ उम्मेदमळजी ने संवत् १९६० में अपनी दुकान देंढि में की और ज्यापार की आपके हाथों से उर्जात हुई। संवत् १९७२ में आप स्वांवासी हुए। आपके पुत्र रूपचन्दजी (उर्फ फूलचन्दजी) का जन्म १९४२ में मोहनटालजी का संवत् १९५७ में एवं राजमळजी का संवत् १९६६ में हुआ। इस समय बळदोटा रूपचन्दजी, अपनी उम्मेदमळ रूपचन्द नामक दुकान का कार्य्य दें।ड में संचालित करते हैं। आपके पुत्र श्री हरखालजी है।

श्री मोहनलालजी बलदोटा ने सन् १९२० में बी॰ ए॰ तथा १९२२ में एडवोकेट परीक्षा पास की । सन् १९२३ से आप पूना में प्रेक्टिस करते हैं, एवं यहाँ के प्रतिष्ठित बकील माने जाते हैं। आप ४ सालों तक स्थानीय स्था॰ बोडिंग के सेकेटरी रहे थे। अ,पके छोटे बन्धु राजमलजी बलदोटा ने सन् १९३२ में बी॰ एस॰ सी॰ की परीक्षा पास की। तथा इस समय पूना लाँ कालेज मे एल॰ एल० बी॰ में अध्ययन कर रहे हैं। हरलालजी बलदोटा का जन्म सन् १९११ में हुआ। आपने सन् १९२९ में मेड्कि पास किया तथा इस समय पूना मेडिकल स्कूल के दितीय वर्ष में अध्ययन कर रहे हैं।

इस परिवार ने शिक्षा तथा सुधार के कार्यों में प्रश्नपनीय पैर बढ़ाया है। श्रीयुत राजमल्जी और हरलालजी बलदोटा ने परदा : था को स्याग कर महाराष्ट्र प्रदेश के ओसवाल समाज के सम्मुख एक भवीन आदर्श उपस्थित किया है। आप दोनों युवक अपनी पत्नियों सहित शुद्ध खहर का व्यवहार करते

६७३

हैं। धार्मिक मामलों से भी आप लोगों के उदार विचार हैं। आपने दृद्ता पूर्वक परिश्रम कर चचवड़ में एक अबोध कन्या को दीक्षा दिये जाने के कार्य्य को रुकवाया था। श्री हरलालजी का विवाह सन् १९३२ में अजमेर में वर्द्धमानजी बांठिया की पुत्री श्रीमती दीपकुमारी (उर्फ सरलादेवी) के साथ बहुत सादगी के साथ हुआ। इस विवाह में तमाम फुजूल लांचियां रोककर लगभग ३००) रुपयों में सब वैवाहिक काम पूरा किया गया। तथा शुद्ध खहर का न्यवहार किया गया। श्री दीपकुमारी बलदोटा सन् १९३० में विदेशी वस्त्रों की पिकेटिंग करने के लिये ३। ४ वार जेल गई। लेकिन १५ वर्ष की अल्पायु होने के कारण आप दो चार दिनों में ही लोड़ दी गई।

लाला रणपदराय कस्तूरीलाल बम्बेल का खानदान, मलर कोटला

इस परिवार के मालिकों का मूल निवास स्थान सुनाम का है। आप जैन म्वेताम्बर स्थानक वासी सम्प्रदाय को मानने वाले हैं। इस खानदान में लाला कानारामजी के पश्चात क्रमशः छज्ज्रामजी, मोतीरामजी तथा लाला रणपतरायजी हुए। लाला रणपतरायजी इस कुटुम्ब में बड़े योग्य व्यक्ति होगये हैं। आप सौ साल पूर्व मलेर कोटला में सुनाम से आये थे। आपने अपने परिवार की इज्जत व दोलत को बढ़ाया। आपके पुत्र लाला मुकुंदीलालजी का स्वर्गवास संवत् १९५० में होगया। आपके लाला कस्त्रीलालजी, मिलखीराम जी पूर्व विरंजीलालजी नामक तीन पुत्र हुए। लाला कस्त्रीलालजी का जन्म १९४६ का था। आप बढ़ें सर्वंजन और धार्मिक पुरुव थे। आपका संवत १९७९ में स्वर्गवास होगया है। आपके लाला बचनाराम जी नामक एक पुत्र हैं। लाला मिलखीरामजी का जन्म संवत् १९४८ में हुआ। आप यहां की बिरादरी के चौधरी हैं। आपका यहाँ के रोज दरबार में अच्छा सम्मान है। आपके प्रेमचन्दली नामक एक पुत्र हैं। लाला चिरंजीलालजी का जन्म संवत् १९५० में हुआ। आप भी मिलनसार सज्जन हैं। आपके मंनोहरलालजी तथा शीसल्दासजी नामक दो पुत्र हैं।

इस परिवार की इस समय दो शाखाएँ होगई हैं। एक फर्म पर मेससे कस्तू शिलाल मिलखी राम के नाम से तथा दूसरी फर्म पर चिरंजीलाल मनोहरलाल के नाम से न्यापार होता है।

### सेठ फतंहलाल मिश्रीलाल वेद, फलीदी

इस परिवार के पूर्वज सेठ परशुरामजी वेद ने फलोदी से ४४ मील दूर रोहिणा नामक स्थान से आकृत सम्बद् १९२५ में अपना निवास फलोदी में बनाया। आपके पुत्र बहादुरचन्द्रजी तथा मुलतानचंद्रजी हुए। यह परिवार स्थानकवासी सम्प्रदाय का माननेवाला है। सेठ मुलतानचन्द्रजी के चुत्रीलालजी, लोगमलजी, हजारीमलजी, आईदानजी तथा सूरजमलजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सेठ स्रजमलजी तथा आईदानजी ने बम्बई तथा उदकमंद्र में दुकानें खोलों। सेठ स्रजमलजी फलोदी के स्थानकवासी सम्प्रदाय में नामांकित व्यक्ति हो गये हैं। संवत् १९७८ में आप स्वर्गवासी हुए। सेठ आईदानजी के जेठमलजी फलेलालजी, विजयलालजी, मिश्रीलालजी तथा कंवरलालजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें सेठ मिश्रीलालजी, स्रजमलजी वेद के नाम पर दक्तक गये हैं।

वर्तमान में इन बंधुओं में जेटमळजी, विजयलालजी तथा मिश्रीलालजी विद्यमान हैं। सेट जेट-मळजी फलोदी में ही रहते हैं, तथा विजयलालजी और मिश्रीलालजी ने इस कुटुम्ब के न्यापार तथा सम्मान को बहुत बदाया है। आपने वेलिंगरन, कुन्नूर और उरकमंद में दुकानें खोलीं। बम्बई में आपका "फतहराल मिश्रीलाल" के नाम से व्यापार होता है। तथा नीलंगिरी में आपकी ५ दुकाने हैं। जिनमें राज्यन्द शंकर लाल एण्ड कं॰ अंग्रेजी ढंग से वैकिंग व्यापार करती है और नीलंगिरी में बड़ी प्रतिष्ठित मानी लाती है। सेठ मिश्रीलालजी बदे शिक्षा प्रेमी तथा धार्मिक व्यक्ति हैं। आप अपनी फर्म की ओर से आठ साल से २ हजार रुपया प्रतिवर्ष व्यावर के "जैन गुरुकुल" को सहायता दे रहे हैं। एवं आप उस गुरुकुल के प्रेसिडेण्ड भी हैं।

सैठ जेठमलजी के पुत्र नेमीचन्दजी व शंकरलालजी, सेठ फतेलालजी के पुत्र चम्पालालजी, सेठ विजयलालजी के पुत्र कन्दैयालालजी और रामलालजी तथा कंवरलालजी के पुत्र फकीरचन्द्रजी तथा मूलचाद जी हुए। इन बंधुओं में शंकरलालजी, चाँदमलजी (बहादुरचंदजी के पुत्र) के नाम पर तथा मूलचन्द्रजी, मिश्रीलालजी के नाम पर दक्तक गये। एवं फकीरचन्द्रजी का स्वर्गवास सम्बद्ध १९८९ में अल्पवय में हो गया। नेमीचन्द्रजी, चम्पालालजी तथा कन्हैयालालजी न्यापार में भाग लेते हैं। यह परिवार फलोडी वस्वई और नीलगिरी के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्टो रखता है।

### श्री वरुतावरमल नथमल वेद, ऊटकमंड

इस परिवार के पूर्वज दौलतरामजी वेद के पुत्र शिवलालजी, वींजगुजजी तथा जोरावरमलजी वेद ने रोहिणा नामक स्थान से आकर अपना निवास स्थान फलोदी में बनाया। सेठ शिवलालजी संवद १९५७ में स्वर्गवासी हुए। तथा वींजराजजी व जोरावरमलजी का न्यापार अमलनेर के पास पीपला नामक स्थान में रहा। सेठ शिवलालजी के बाधमलजी तथा बस्तावरमलजी नामक २ पुत्र हुए। इन बंधुओं ने रामगाँव (बरार) में अपना न्यापार हुक किया। सम्बद् १९५९ में सेठ बरतावरमलजी ने सेठ स्वर्गमलजी वेद फलोदीवालों की आगीदारी में "स्रजमल सुजानमल" के नाम से साहूकारी न्यापार चाल किया। संवद १९६६ में आपका तथा १९८२ में बाधमलजी का स्वर्गवास हुआ।

सेठ बख्तावरमकती के पुत्र नयमकती का जन्म सम्वत् १९५५ में हुआ। इस समय आप सेठ मिश्रीकाकती वेद फलोदी वार्कों की भागीदारी में "शिवकाल नथमक" के नाम से ऊटकमंड में बैकिंग ब्यापार करते हैं। यहाँ के ओसवाल समाव में आप प्रतिष्ठित एवं समझदार क्यकि हैं। आपको पठन पाठन का बढ़ा प्रेम है। इसी तरह इस परिवार में सेठ जौरावरमलती के पौत्र मेरूदानजी, वेल्गिटन में सेठ मिश्रीलालजी वेद की भागीदारी में तथा वींजराजजी के पुत्र मोतीलालजी वेद असलनेर में व्यापार करते हैं

### सेठ चुन्नीलाल छगनमल वेद, ऊटकमंड

इस परिवार के पूर्वंज वेद गंभीरमलजी तथा उनके पुत्र वालचंदजी ठिकाना रास (मारवाह) में रहते थे। सेठ वालचन्दजी सम्वत् १९६४ में स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र चुन्नीलालजी का जन्म सम्वद् १९५४ में तथा छगनमलजी का १९६० में हुआ। इन बंधुओं ने सम्वत् १९८० में अपना निवास व्यावर में किया। आप लोगों ने सेठ "रिखवदास फतेमल" की भागीदारी में सन् १९१८ में उटकमंद में सराफी क्यापार चालू किया। इस समय इस हुकान-पर कपड़े का व्यापार होता है। आप दोनों सजन श्रेमास्वर जैन स्थानकवासी आन्नाय के माननेवाले हैं। व्यापार को आपने तरकी दी है।

## लाला सुबद्धपमल रघुनाथप्रसाद भग्डारी, कानपुर

इस परिवार में लाला सुंखरूपमल्जी के पुत्र लाला रघुनाथमसादनी बड़े धार्मिक व प्रतापी न्यक्ति हुए। आपने न्यापार में लालों रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित कर कानपुर, सम्मेदिशखरजी तथा लखनऊ में रे सुन्दर जैन मन्दिर बनवाकर उनकी प्रतिष्ठा करवाई। इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन विताते हुए संवत् १९४८ में आपका स्वर्गवास हुआं। आपके नामपर लाला लल्लमणदासजी चतुरमेहता के पुत्र मेहता सन्तोषचन्दजी दत्तक आये। आपका जन्म संवत् १९३५ में हुआ। आप भी अपने पिताजी की तरह ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हुए। आपने अपने कानपुर मंदिर में कांच जड़वाये, और आसपास बगीवा लगवाया। यह मन्दिर भारत के जड़ाऊ मन्दिरों में उच श्रेणी का माना जाता है। मंदिर के सामने आपने धर्मशाला के लिए एक मकान प्रदान किया। संवत् १९८९ के फालगुण मास में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र बाबू दौलतचन्दजी भण्डारी का जन्म संवत् १९६७ में हुआ। आप भी सजन एवम् प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। आपके पुत्र विजयचंदजी हैं।

### श्री हुलासमलजी मेहता का खानदान, रामपुरा

लगभग ३०० वर्षों से यह परिवार रामपुरा में निवास कर रहा है । राज्यकार्य्य करने के कारण इस परिवार की उपाधि "मेहता" हुई। संवत् १८२५ से राज्य सम्बन्ध व्याग कर इस परिवार ने अफीम का व्यापार कुछ किया और मेहता गुम्मीरमळ्जी तक यह व्यापार चळ्ता रहा। आप बढ़े गम्भीर तथा धर्मानुगारागी थे। संवत् १९५६ में आप का स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र चुक्तीळाळजी मेहता भी व्यापार करते रहे। इनके भाह्यों को मंदसोर में "धनराज किशनळाळ" के नाम से सोने चाँदी का व्यापार होता है। मेहता चुक्तीळाळजी के मोहनळाळजी तथा हुळासमळजी नामक २ पुत्र हैं। मोहनळाळजी विद्याविभाग में लम्बे समय तक सर्विस करते रहे तथा इस समय पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।

महता हुलासमलजी — आप इन्द्रौर स्टेट में कई स्थानों के अमीन रहे। तथा इस समय मनासामें अभीन है। आप बड़े सरछ तथा मिछनसार सजन है। आपके ४ प्रत्र हैं। जिनमे बड़े सजनसिंहजी मेहता इसी साछ एछ० एछ० बी० की परीक्षा में घेठे थे। आप होनहार युवक है। आप से छोटे मनोहरसिंहजी बी० ए० में तथा आनंदसिंहजी मेट्रिक में पढ़ रहे। और छिछजसिंह बालक हैं।

# .. मेहता-किशनराजजी, मेड़ता

इस परिवार के पूर्वंज मेहता जसरूपजी जोधपुर में राज्य की सर्विस करते थे। इनके मनरूप जी तथा पनराजजी नामक र पुत्र हुए। पनराजजी जालोर के हाकिम थे। इनके रतनराजजी, कुशलराज जी, सोहनराजजी तथा शिवराजजी नामक ४ पुत्र हुए। इन बंधुओं में केवल शिवराजजी की संतानें विद्यमान है। मेहता शिवराजजी जोधपुर में वकालात करते थे। इनका संवत् १९७४ में ५४ साल की वय मे स्वर्गवास हुआ। आपके किशनराजजी तथा रंगराजजी नामक र पुत्र हुए। मेहता किशनराज जी का जन्म संवत् १९४७ में हुआ। आपने सन् १९१३ में जोधपुर में वकालात पास की। तथा ७-८ सालों तक वहीं प्रेक्टिस करते रहे। उसके बाद आप मेहते चले आये। तथा इस समय मेडते के प्रतिष्ठित वकील माने जाते हैं। आपके छोटे बंधु रंगराजजी हवाला विभाग में कार्य्य करते हैं।

### सेठ धमड़सी जुहारमल स्थाम सुखा, वीकानेर

हम उपर लिख आये हैं कि चंदेरी के खतरसिंह के पौत्र मैंसाशाहजी के ८ पुत्रों से अलग-अलग आठ गौतें उत्पन्न हुईं। इनमें त्रयामक्षीजी से त्रयामक्षाना हुए। इनकी नवीं पीढी में मेहता रतनजी हुए। आप बीकानेर दरबार के खुलाने से संवत् १५७५ में पाटन से बीकानेर में आकर आवाद हुए। इनकी दसवीं पीढ़ी में त्रयामक्षुला साहबचन्दजी हुए आप है संतोपचदजी, सुल्तानचन्दज़ी, सुगाल-चन्दजी एवं घमदसीजी नामक ४ पुत्र हुए।

सेठ चमडसीजी रयाम्स्खा - जिस समय मरहठा सेना के अध्यक्ष महाराजा होल्कर स्थान २ पर चढ़ाइयाँ करके अपने शंज्य स्थापन की ज्यवस्था में ज्यस्त थे. उस समय बीकानेर से सेठ घमदसीजी इन्दौर गये, पूर्व महाराजा होल्कर की फौजों को रसद सप्ताय करने का कार्य्य करने रंगे। कहना न होगा कि ज्यों ज्यों होल्करों का सितारा उन्नति पर चढता गया । त्यों त्यों सेट धमडसीजी का व्यापार भी उन्नति पाता गया । आपने होस्कर एवं सिधिया के जीते हुए प्रदेशों में डाक की सुव्यवस्था की । होरुकरी सेना को आप ही के द्वारा वेतन विया जाता था। तस्कालीन होहकर नरेश ने आपके सम्मान स्वरूप इन्दौर में आधे एवं साबेर में पौने महसूल की माफी के हुक्म बल्हो । एवं घोड़ा, छत्री, चपरास व छडी, आदि वण्याकर आपको सम्मानित किया । इसी प्रकार गवालियर स्टेट की और से भी आपको कई सम्मान प्राप्त हुए। इसी समय पटवा खानदान के प्रतापी पुरुष सेठ जोरावरमल्जी वापना का आप से सहयोग हुआ. एवं इन दोनों शक्तियों ने "घमदसी जोरावरमरू" के नाम से अनेकों स्थानों में दुकाने स्थापित कर बहुत जोरों से अफीम व वैकिंग का ज्यापार बढाया । तभाम मालवा प्रान्त की अफीम आपकी भारत में आती थी । जब सेंट जोरावरमञ्जी का ब्यापार पाँच भागों में विभक्त हो गया. उस समय सेठ चमंदसीजी अपने पुत्र जुहारमञ्जी के साथ में "वमदसी बहारमळ" के नाम से अपना स्वतन्त्र कारबार करने छगे। सेट बहारमछजी संबत् १९१३ में स्वर्गवासी हुए । भाषके पुत्र सरजगलजी एवं समीरमलजी ने अफीम तथा सराकी व्यापार को बहुत उन्नत किया | इन्दौर के 12 पंचों में आप भी प्रभावशाली और प्रधान व्यक्ति थे ! सेठ समीर-मरजी क्यामसूखा बीकानेर के सम्माननीय पुरुष थे। बीकानेर द्ववार ने आपको केफियत तथा चौकदी बएशी थी। इसी तरह आपके पुत्र सहसद्भरणजी को सोने का कड़ा एवं केफियत तथा उनकी धर्म पत्नी को पैरों में सोना पहनने का अधिकार बख्शा था । आपने सिद्धाचलजी आदि में कई घार्मिक काम करवाये ।

सेठ स्रजमलजी के सोभागमलजी एवं प्तमचन्दजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें सेठ सोभाग-मलजी के अल्पवय में गुजर जाने से उनके नाम पर सेठ प्तमचन्दजी दत्तक गये। आपका जन्म संवत् १९२५ में हुआ। आप बीकानेर के प्रतिष्ठित एवं वयोवृद्ध सज्जन हैं। वीकानेर से आपको इज्जत, केफियत, छड़ी, चपरास, चौकड़ी आदि का सम्मान प्राप्त हुआ है। देहछी दरवार के समय बीकानेर दरवार सेठ चाँदमलजी ढहा एवं आपको अपने साथ ले गये थे। आपके पुत्र कुँवर दीपचन्दजी का जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आप अपनी दुकानों का कारोबार कहालते हैं। कुँवर दीपचन्दजी के पुत्र टीकमसिंहजी, पद्मसिंहजी, रसीचन्दजी एवं तेजसिंहजी हैं। कुँवर टीकमसिंहजी का जन्म संवत् १९६४ में हुआ। आप मिलनसार युवक हैं। इस परिवार की इन्दौर एवं उज्जैन में दुकाने हैं। तथा इन्दौर, उज्जैन, सांवेर और बीकानेर में स्थाई जायदाद हैं। कुँवर टीकभसिंहजी के पुत्र मेंवर दुलीचन्दजी हैं।

### श्री राखेचा मानमलर्जा मंगलचन्दर्जा, बीकानेर

इस परिवार के पूर्वज छच्छीरामजी राखेवा बीकानेर में अपने समय में बहे प्रतापी पुरुष हुए। आप संवत् १८५२-५३ में बीकानेर के दीवान रहे। आपने अपनी अन्तम वय में सन्यास वृत्ति धारण की एव "अळख मठ" स्थापित कर "अळख सागर" नामक प्रसिद्ध विशास कूप बनवाया। जो इस समय बीकानेर का बहुत बड़ा कूप माना जाता है। इनके पुत्र मानमळजी एवं गेंदमळजी माजी साहिबा पुक्तिख्याणीजी के कामदार रहे। मानमळजी के पुत्र राखेचा मंगळचन्द जी ६ इस प्रमावशाळी व्यक्ति थे। आप श्री महाराजा गंगासिंह ती के बाह्यकाळ में रिजेंसी केंसिक के मेम्बर थे। इनके दक्तक पुत्र मेरूदानजी कारखाने का कार्य्य करते रहे। इस समय मेरूदानजी के पुत्र गंभीरचन्दजी एवं शेषकरणजी विद्यमान है।

## सेठ पूनमचन्दजी नेमीचन्दजी कोठारी (शाह) बीकानेर

यह परिवार सेट सुरजमलंजी कोठारी के प्रश्नों का है। लगभग १५० साल पहिले सेट "बालचन्द गुलावचन्द" के नाम से इस परिवार का व्यापार बड़ी उन्नति पर था। एवं इनकी दुकानें जयपुरं, पूना आदि स्थानों पर थीं। 'सेठ बालचन्द्रजी के पुत्र भीखनचन्द्रजी एवं पौत्र हरकचन्द्रजी हए। कोठारी हरकचन्दजी के पुत्र नेमीचन्दजी का जन्म सम्बत् १९०२ में हुआ। आपने जादातर बीकारेर में ही ब्यांज और जवाहरात का व्यापार किया । सम्वत् १९५२ में आप स्वर्गवासी हए । आपके प्रमसुखदास जी, पूनमचन्दजी तथा आनन्दमलजी नामक ३ प्रत्र हुए। आप तीनों का जन्म क्रमशः सन्वत् १९३० सन्वत् १५३७ प्वं सम्वत् १९४६ में हुआ। सेठ प्रेमसुखदासकी व्यापार के लिये सम्वत् १९४४ में रंगून गर्ये, तथा "प्रेमसुखदास पूनमचन्द" के नाम से फर्म स्थापित की । सम्बत् १६५३ में आप स्वर्गवासी हो गये। आपके बाद आपके छोटे बंधु सेठ प्नमचन्दजी तथा आनंन्दमलजी ने इस दुकान के ज्यापार एवं सम्मान में अच्छी वृद्धि की'। सेठ पुनमचन्द्जी 'कोठारी रंगून चेम्बर आफ कामर्श के पंच थे। ' एवं वहाँ के ब्यापारिक समाज में गण्यमान्य सजान माने जाते थे। इधर सम्वत् .९८२ से न्यापार का बोझ अपने छोटे बंधु पर छोड़ कर आप बीकानेर में ही निवास करते हैं । इस समय आप बीकानेर के आनरेरी मिलिस्ट्रेट प्वं स्येनिसिपल कमिशनर हैं। यहाँ के ओसवाज समाज में आप प्रतिष्टित एवं समझदार पुरुष हैं। स्थानीय जैन पाटशाला में आपने ७१००) की सहायता दी है। इस समय आपके यहाँ "प्रेमसुखदांस प्नमचन्द" के नाम से रंगून में बैंकिंग तथा जवाहरात का व्यापार होता है। आपका परिवार मिन्दिर मार्गीय आसाय का माननेवाला है। सेठ आनन्दमलजी के पुत्र लालचन्दजी एवं हीराचन्दजी हैं।

#### कोचर परिवार बीकानर

सम्बत् १६७२ में महाराजा सूरसिंहजी के साथ कोचरजी के पुत्र उरझाजी अपने ४ पुत्र रामसिंहजी, भाखरसिंहजी, रतनसिंहजी तथा भींबसिंहजी की साथ छेकर बींकानेर आये। तथा उरझाजी के होब ४ पुत्र फ़लोदी में ही निवास करते रहे। बीकानेर आने पर महाराजा ने इन साइयों को अपनी रियासत में ऊँचे २ ओहदों पर मुकरेर किया। इन बंधुओं ने अपनी कारगुजारी से रियासत में अच्छा सम्मान पाया । इस समय इन चारों भाइयों की संतानों के लगभग १२५ घर वीकानेर में निवास कर रहे हैं। यहाँ का कोचर परिवार अधिकतर बीकानेर स्टेट की सेवा ही करता चला आ रहा है राज्य कार्य्य करने से यह परिवार "मेहता" के नाम से सम्मानित हुआ, आज भी इस परिवार के अनेकों व्यक्ति स्टेट सर्विस में है। बीकानेर-का कोचर परिवार अधिकतर श्री जैन श्रे॰ मंदिर मार्गीन आझाय का माननेवाला है।

#### मेहता रामसिंहजी कोचर का परिवार

कोचर रामसिंहजी; उरझाजी के पाटवी पुत्र थे, बीकानेर दरवार महाराजा स्रसिंहजी ने इन्हें चाँदी की दरम एवं दवात बरूश कर लिखने का काम दिया, जिससे इनका परिवार "लेखणिया" कहलाने लगा। इस परिवार को स्टेट ने "वीमळ्" नामक गाँव जागीर में दिया, जो आज भी इस परिवार के पाटवी मेहता मंगळचन्दजी के अधिकार में हैं। मेहता रामसिंहजी के पश्चात् क्रमशः जीवसजजी, भगौतीरामजी और माणकचन्दजी हुए। मेहता माणकचन्दजी के पुत्र दुलीचन्दजी तथा बरूतावर बन्दजी थे। इनमें मेहता दुलीचन्दजी के परिवार में राय बहादुर मेहता मेहरचन्दजी एवं वरतावर चन्दजी के परिवार में स्वर्गीय मेहता बहादुर मरलाी वाम व्यक्ति हुए।

शय वहादुर मेहता भेहरचन्दजी का परिवार-ज्यार इस मेहता दुलीचन्दजी का नाम लिख आये हैं। आपके पुत्र चौधमलजी एवं पौत्र शुरुतानचन्दजा हुए। मेहता सुरतानचन्दजी के सूरजमलजी, बींजराजजी, चुन्नीलालजी एवं हिम्मतमलजी नामक ४ पुत्र हुए, इनमें मेहता चुन्नीलालजी २२ सालीं तक हनुमानगढ़ में तहसीछदार रहे। आपके कारवीं से प्रसन्न होकर दरवार ने आपको सुरतगढ में नाजिम का सम्मान दिया । आपके छखमीचन्दजी एवं मोतीचन्दजी नामक २ पुत्र हुए, इनमें मेहता मोतीचन्दजी, हिम्मतमङ्जी के नाम पर इत्तक गये । मेहता छखमीचन्दजी बहुत समय तक बीकानेर एवं रिणी में नाजिम के पद पर कार्य करते रहे । पश्चात् आप स्टेट की ओर से आवू, हिसार एवं जम्पूर के वकील रहे । इसी प्रकार मेहता मोतीचन्दजी भी कई स्थानों पर तहसीखदारी एवं नाजिमी के पट-पर कार्य्य करते रहे। आपके मेहरचन्दजी मिलापचन्दजी, गुणचन्दजी तथा केसरीचन्दजी नामक ४ पुत्र हुए, इन में मेहरचन्दजी, मेहता लखमीचन्दजी के नाम पर दत्तक गये। मेहता मेहरचन्दजी का जन्म सम्बत् १९३२ में हुआ। माप इस परिवार में विशेष प्रतिभावान प्रस्प हर । सन्वत १९५४ में आप रियासत में तहसीखदारी के पद पर मुकर्रेर हए। एवं सन् १९१२ में स्टेट ने आपको स्रतगढ का नाजिम सुकर्रेर किया। आपकी कारगुजारी एवं होशियारी से दिनों दिन जिम्मेदारी के कार्यों का भार आप पर आता गया। सन् १६१३ में वीकानेर स्टेट ने जाधपुर, जयपुर एवं बीकानेर के सरहही तनाजों को दूर करने के लिये आपको अपना प्रतिनिधि बनाकर सुजानगढ़ भेजा । सन् १९१६ में महाराजा श्री गंगासिंहजी वहादूर ने आपको "शाह" का सम्मान इनायत किया । इसी तरह से बार आदि कार्यों में स्टेट की ओर से इमदाद में सहयोग लेने के उपलक्ष में भापको बिटिश गवनैमेंट ने सन् १९१८ में "रायबहादुर" का खिताव एवं मेडिल इनायत किया । इसी साल बीकानेर दरबार ने भी आपको "रेवेन्यू कमिश्रर" का पद वक्का कर सम्मानित किया । इस प्रकार प्रतिष्ठापूर्ण जीवन विता कर आप २९ दिसम्बर सन् १९१९ को स्वर्गवासी हुए । आप वहे लोकप्रिय महानुभाव थे-। आपके अंतिम सं कारों के लिये दरवार ने आर्थिक सहायता पहुँचाई थीं। इतना

ही नहीं आप की धर्मपत्नी एवं २ नावालिंग पुत्रों के लिये खास तौर से पेंशन भी मुक्रेर कर हो। आप के स्मारक में आप के पुत्रों ने बीकानेर में कोचरों की गवाड़ में एक जैन धर्मशाला बनवाई। आप के कृपाचन्द्रजी उत्तमचन्द्रजी एवं मंगलचन्द्रजी नामक ३ पुत्र विद्यमान हैं। इन तीनों भाइयों का जन्म क्रमशः सम्बत् १९५१, ६५ तथा सम्बत् १९६७ में हुआ। मेहता कृशाचन्द्रजी थोड़े समय तक कलकत्ता में व्यापार करते रहे, तथा इस समय नौहर में नायब तहसीलदार हैं। आप के पुत्र घीरचन्द्रजी बालक हैं।

महता उत्तमचन्दजी बी० प० एल एल० बी० आपने बनारस युनिवर्सिटी से सन् १९२८ में बी॰ ए० तथा १९३० एल एल० बी० की परीक्षा पास की। इसके २ वर्ष बाद आपको स्टेट ने सुजानगढ़ में मजिस्ट्रेट बनाया। इतनी अल्पवय होते हुए भी इस वजनदारी पूर्य कार्य को आप बड़ी योग्यता से संचालित कर रहे हैं। आप बड़े सहदय, मिलनसार एवं लोकप्रिय युवक हैं। आपके पुत्र उपध्यानचन्द बालक हैं। आपके छोटे बंधु मेहता मंगलचन्दजी सुजानगढ़ में गिरदावर हैं।

इसी प्रकार इस परिवार में मेहता मिलापचन्दजी भी कई स्थानों पर तहसीलदार एवं नाजिम के पद पर काम करते रहे सन १९२७ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र पीरचन्दजी भिनासर में डाक्टरी करते हैं, मोहनलालजी एफ, ए. में तथा सम्पतलालजी मिडिल में पढ़ते हैं। इसी तरह मेहता मेहरचन्द्रजी के सब से छोटे भाई मेहता केसरीचन्दजी के पुत्र माणिकचन्दजी बालक हैं।

मेहता बहादुरमलजी कोचर का परिवार—ऊपर हम लिख आये हैं कि मेहता दुलीचन्द्रजी के छोटे आता मेहता वक्तावरचन्द्रजी थे। इनके परचात् क्रमशः मेहता तखतमलजी, मुकुन्द्रास जी एवं छोग अलजी हुए। मेहता छोगमलजी बीकानेर स्टेट में सर्विस करते रहे। संवत् १९४२ मे आपका स्वगंवास हुआ। आपके मेहता छणगमलजी, बहादुरमलजी, एवं हस्तीमलजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमें मेहता छणगमलजी भी स्टेट में सर्विस करते रहे। आपका स्वगंवास हो गया। आपके सहसकरणजी एवं अभयराजजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें अभयराजजी नामक २ पुत्र हुए। इनमें अभयराजजी, अपने काका मेहता बहादुरमलजी के नाम पर दत्तक गये।

मेहता बहादुरमळजी इस परिवार में नामो ब्यक्ति हुए। आपने सवंत् १९४० में सेह मोजीराम प्रतालाळ बांठिया भिनासर वालों की भागीदारी में कलकते में छातों का ब्यापार आरम्भ किया,
एवं इस ब्यापार को उन्नत रूप देने के लिये आपने वहाँ एक कारखाना भी खोला। इस ब्यापार में
सम्पत्ति उपार्जित कर आपने अपने सम्मान में अच्छी उन्नति को। आप बढ़े द्यालु थे, तथा धर्म के कामों
में उदारता पूर्वक भाग लेते थे। एवं अन्य कामों में भी उदारतापूर्वक सहायता देते थे। बीकानेर के
ओसवाल समान में आप गण्यमान्य व्यक्ति माने जाते थे। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन बिताकर सवंत्
१०५० की प्रथम बैसाख सुदी १४ को आ का स्वर्गवास हो गया। आपके दत्तक पुत्र मेहता अभयराजजी
का जन्म संवत् १९४० में हुआ। इधर संवत् १९८६ से आपका सेठ मोजीराम पन्नालाल फर्म से भाग
अलग हो गया है। एवं आप "बहादुरमळ अभयराज" के नाम से बीकानेर में बेंकिंग न्यापार करते हैं।
आप बड़े सरल एवं सज्जन व्यक्ति हैं। बीकानेर के कीचर परिवार में आप सथन व्यक्ति हैं। एवं
यहाँ के ओसवाल समाज में अच्छी प्रतिष्ठा रखते हैं। आपके पुत्र भँवरलालजी, अनंदमळजी एवं दुलीचन्दजी हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास 🗪



स्वर्गीय मेहता वहादुरमछत्री कोचर, वीकानेर



सेठ प्नमचन्द्रजी कोहारी बीजानर



मेहता शिवचऱ्राजो कोचर, वीकानेर.



मेठ थानम्लजी मुहण्होत बीदामर (परिचय १९ ८८८ मे)

# जाति का इतिहास



स्वर्गीय मेहता नेमी धन खी को चर, बीकानेर.



मेहता लूनकरण्जी कोचर, बीकानेर.



मेहता मेघराजजी कोचर, बीकानेर.



कुँवरं रावतमलजी कोचर, बीकानेर.

मेहता बहादुरमलनी के छोटे भाई मेहता हस्तीमछजी भी राज्य में सितस करते रहे। आपशा संवत् १९७४ में स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र मेहता शिववरकाजी, सेठ मोजीराम पत्रालाल बाठिया की भागीदारी में छातों के कारखाने का संचालन एवं व्यापार करते है। तथा अच्छे प्रतिष्टित सजन माने जाते हैं। आपके पुत्र मेघराजजी मेट्रिक में पहते हैं। इनसे छोटे सम्पतलालजी एवं जतनलालजी है।

#### मेहता भींवसिंहजी कोचर का परिवार

कोचर उरझाजी के तीसरे पुत्र भीवसिंहजी की संतानों में समय २ पर कई प्रतिष्टित व्यक्ति हुए । जिन्होंने बीकानेर रियासत की सेवाएं कर अच्छी प्रतिष्टा प्राप्त की । इस परिवार में मेहता ज्ञाहमलजी नामांकित व्यक्ति हुए । आपको बीकानेर द्रवार महाराजा सरदारसिंहजी ने सवत् १८६७ में दीपानगी का सरमान बख्शा था ।

मेहता भीवसिहजी के पुत्र पहराजजी थे। इनके चन्द्रसेनजी एवं इन्द्रसेनजी नामक २ पुत्र हुए! इनमें मेहता चन्द्रसेनजी के परिवार में मेहता मे प्राजजी, खणकरणजी, रावतमलजी एवं चन्पालालजी मेहता जतनलालजी, आदि सज्जन हैं। एवं चन्द्रसेनजी के परिवार में मेहता शिववरशजी है।

महता मेघराजजी, लूण्फरण्जी काचर का खानदान—हम ऊपर मेहता चन्द्रसेन भी का नाम लिय आये हैं। आपके पुत्र अजबसिंह भी एवं अनोपचन्द्रजी वहे वहादुर पुरुष थे। आप लोग रियासन की ओर से अनोपगढ़ आदि कई लडाइपों में शामिल हुए थे। मेहना अजबसिंह जी के पुत्र कीरतांसह जी के जालिमचंदजी, मरनचन्द्रजी एवं केसरीचंद जी नामक ३ पुत्र हुए। आप वंधु स्टेट के जाँचे १ ओह हों पर कार प्रकार करते रहे। स्टेट ने आप लोगों को कई खास रुक्के वर्त्ता थे। इन माइपों में मेहता मदनचन्द्रजी के पुत्र मोतीचन्द्रजी और पौत्र हरखचंद्रजी हुए। मेहता हरक वन्द्रजी तहसीलदारी के पद पर कार्य करते थे। सवत् १९५२ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपको तथा आपके बढे पुत्र को राज्य ने "शाह" की पदवी इनायत की थी। आपके मेहता नेमीचन्द्रजी एवं मेघराजजी नामक २ पुत्र हुए। इन वन्धुओं मे मेहता मेघराजजी विद्यमान हैं। शाह नेमीचन्द्रजी आफीसर कोर्ट आफ वार्ड तथा आफीसर श्री वडा कारखाना थे। महाराजा शिगागांसिंहजी बहादुर आप पर बड़े प्रसन्न थे। आप स्पष्ट वक्ता एवं स्टेट के सच्चे लैरप्ताह व्यक्ति थे। आपके पास स्टेट के प्राइचेट जवाहरात कोष की चावियाँ अन्तिम समय तक रहीं। संवत् १९८९ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मेहता लूणकरणजी एवं विश्वनचन्द्रजी विद्यमान हैं। मेहता लूणकरणजी का जन्म संवत् १९४५ में हुआ। आप ९ सालों तक महक्ता हिसाव तथा १६ सालों तक कंट्रोलर आफ हि हाउस होल्ड रहे। तथा संवत् १९८९ से अपने पिताजी के स्थान पर आप आफीसर श्री यदा कारण्याना हैं। आप बड़े सरल एवं समझदार पुरुष हैं। आपके छोटे वन्धु विश्वचचन्द्रजी खजाने में सर्विस करते हैं।

मेहता मेघराजजी कोचर का जन्म संवत् १९२९ में हुआ । आप वर्तमान महाराजा श्री गंगासिंहजी की वाल्या वस्था में उनके प्राइवेट द्वनर के खजांची रहे। पश्चाव् संवत् १९७२ में तहसील द्वार बनाये गये। इसके बाद आप रामकुमार श्री सार्दुं असिंहजी की चीफ मिनिस्टरी के समय उनके पेशकार रहे। इधर संवत् १९८१ से आप पेंशन प्राप्त कर शौतिलाम कर रहे हैं। आप वढे सरल एवं सजन पुरुष हैं। आपके पुत्र श्री रावतमलजी कोचर का जन्म संवत् १९६१ में हुआ। आप इस समय

वीकानेर में प्रेक्टिस करते हैं, एवं यहाँ के नामी वकील माने जाते हैं। आप बड़े मिलनसार एवं समहदार युवक हैं। तथा स्थानीय ओसवाल जैन पाठशाला एवं महार्बार मंडल की व्यवस्थापक कमेटी के मेम्बर हैं। आप शुद्ध खादी पहिनते हैं।

महता रतनलालजी, जतनलाजजी कीचर का खानदान—हम कपर मेहता चन्द्रसेनजी तथा उनके पुत्र अजबसिंहजी एवं अनोपचन्द्रजी का परिचय दे चुके है। मेहता अनोपचन्द्रजी फरासखने के मुंसरीम थे। आपके आसकरणजी, माणकचन्द्रजी एवं हर्टीसिंहजी नामक ३ पुत्र हुए। इनमे मेहता हर्टीसिंहजी के पुत्र खिनाथजी हुए, जो आसकरणजी के नाम पर दत्तक गये। मेहता रिखनाथजी राज्य में सिर्वेस करते रहे। आप बड़ी धार्मिक वृति के पुरुष थे। आपके सुजानमळजी, चुन्नीळालजी एवं पन्नाळालजी नामक ३ पुत्र हुए। इन बन्धुओं ने भी स्टेट की अच्छी सेवकाई की। मेहता पन्नाळालजी, राव छतरसिंहजी के वेद के साथ महाजन, बीदासर तथा नौहर की छढ़ाइयों में शामिळ हुए थे। आपके अनाद्मळजी तथा जसकरणजी नामक २ पुत्र हुए। मेहता अनाद्मळजी ने बीकानेर स्टेट के कत्य विभाग के स्थापन में अच्छा सहयोग छिया था। आप चतुर एवं प्रभावशाली व्यक्ति थे। आपके रतनळाळजी, जतनळाळजी एवं राजमळजी नामक १ पुत्र हुए, इनमें जतनळाळजी मेहता जसकरणजी के नाम पर दत्तक गये। मेहता जसकरणजी का स्वगंवास संवत् १९७५ में हुआ। मेहता रतनळाळजी इस परिवार में बहुत समझदार एवं अपने समाज में सम्माननीय व्यक्ति थे। संवत् १९८९ में आप स्वगंवासी हुए। आपके छोट बंधु मेहता जतनळाळजी का जन्म संवत् १९७० में हुआ। आप ळगमग ३५ सालों से बीकानेर रियासत में सिर्वेस करते हैं। एवं इस समय कस्टम सुपरिटेन्डेन्ट के पद पर हैं। आपने अपने पुत्रों को उच्च िक्षा दिलाने में अच्छा छक्ष दिया है। आपके पुत्र चम्पाळळी, कन्हैयाळाळजी एवं शिखरचन्द्रजी हैं।

महता चम्पालालजी बी० ए० एल० एल० बी०—आपका जन्म संवत् १९६५ में हुआ। सन् १९२८ में आपने बनारत युनिवर्तिटी से बी० ए० एवं सन् १९२१ में एछ० एछ० बी० की डिगरी हासिछ की। इसके परचात् आप बीकानेर स्टेट मे नायब तहसीछदार, तहसीछदार एवं इंचार्ज नाजिम के पद पर कार्य्य करते रहे, एवं इस समय आप असिस्टेंट दू हि रेवेन्यू कमिठनर बीकानेर है। आप बड़े सुशीछ, होनहार एवं उम्र बुद्धि के युवक हैं। इतनी अल्प वय मे जिम्मेदारी पूर्ण ओहदों का नार्य्य बड़ी तत्परता से करते हैं। आपके छोटे बंधु कन्हैथाछाछजी बी० ए० की तयारी कर रहे है। तथा उनसे छोटे शिखरचन्द्रजी बनारस युनिवर्सिटी में बी० ए० में पढ़ रहे हैं। आपके काका मेहता राजमछजी व्यापार करते हैं। इनके बड़े पुत्र सिरेमछजी मेट्रिक में पढ़ते हैं।

मेहता शिववल्शजी कोचर का खानदान—हम उत्तर लिख आये हैं कि मेहता चन्त्रसेनजी के छोटे भाई इन्द्रसेनजी थे। इनके पश्चात् क्रमशः हरीसिंहजो, गाजीमलजी, प्रतापमलजी एवं चुबीलालजी हुए। मेहता चुबीलालजी के मल्कचन्द्रजी एवं जेठमलजी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों भाई स्टेट की सर्विस करते रहे। इनमें मेहता मल्कचन्द्रजी संवत् १९५७ में स्वर्गवासी हुए। आपके शिववल्शजी तथा हीराचन्द्रजी नामक २ पुत्र विद्यमान हैं। इनमें हीराचन्द्रजी, जेठमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं। मेहता शिववल्शजी का जन्म संवत् १९३९ में हुआ। मेट्रिक तक शिक्षा प्राप्त कर सन् १९०० में आप

# श्रोसवाल जाति का इतिहास क



स्वर्गीय मेहती रतनेजालेजी कोचर, बीकानेर.



.कुँवर चम्पालाल जो कोचर, बी. ए एल. एल बी. बीकानेर.



श्री मेहता जतनलालजी कोचर, बीकानेर



कुँवर शिक्तरचन्द्रजी कोचर. बीकानेर.

बीकानेर स्टेर सर्विस में शामिल हुए। तथा कई औहदों पर कार्य्य करते हुए सन् १९१९ में आप असिस्टेंट इन्स्पेक्टर जनरल कस्टम एण्ड एक्साइज़ के पद पर मुकरेर हुए, और तब से इस पद पर काम करते हैं। इस समय आप बीकानेर के कोचर परिवार में सबसे ऊँचे ओहदे पर हैं। स्थानीय ओसवाल जैन पारशाला की उन्नति में आपका बजनदार सहयोग रहा है। आप सज्जन एव प्रतिष्टित न्यक्ति हैं।

सेठ लुखमीचन्दजी रामलालजी नाहटा का परिवार मादरा (वीकानेर स्टेट)

इस परिवार के पूर्वज नाहटा खेतसीदासजी विल्लू (भादरा से २२ कोस) से लग भग १०० साल पूर्व भादरा में आकर आवाद हुए। आपके नवलचन्त्रजी तथा जैठमलजी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों वन्धु भी साधारण लेन देन करते रहे। सेठ नवलचदजी के रामलालजी पूर्व जेठममजी के खब्मीचन्द्रजी नामक पुत्र हुए।

सेठ रामलालजी नाइटा का परिवार—सेठ राम गल्जी का जन्म संवत् १९२३ में हुआ। आप भावरा एवं आसपास की जनता में प्रतिष्ठा प्राप्त महानुभाव थे। संवत् १९७८ से ८५ तक आप वीकानेर स्टेट कोंसिल की मेम्बर शिप के सम्माननीय पद पर निर्वाचित रहे। इसके अलावा आप वहुत समय तक भावरा म्यु॰ के मेम्बर रहे। जनता आपको बड़े आदर की निगाहों से देखती थी। संवत् १९८५ की मगसर सुत्री ५ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके ल्लाकरणजी, सुगनचन्द्रजी एवं पत्रालालजी नाम १३ पत्र विद्यमान है। आप बंधुओं का जन्म क्रमश संवत् १९४५, ५० तथा १९६१ में हुआ है। मेहता ल्लाकरणजी भावरा म्यु॰ के मेम्बर हैं। आपके पुत्र नेमीचन्द्रजी, सोहनलालजी, मोहनलालजी, भवरलालजी एवं हुकुमचन्द्रजी हैं। नाहटा सुगनचन्द्रजी के पुत्र इन्द्रचन्द्रजी हैं। नाहटा पत्रालालजी समझरार तथा मिलनसार सज्जन हैं। आपके पुत्र रामचन्द्रजी हैं। आपके यहाँ "नवलचन्द्र रामलाल" के नाम से व्यापार होता है। तथा निर्मेली ( भागलपुर ) और फाजिलका में आपकी दुकानें हैं, जिन पर जमीदारी तथा लेन देन का व्यापार होता है। यह परिवार भादरा में अच्छी प्रतिष्ठा रखता है।

सेठ क्यां चन्द्रजी नाह्रा का परिवार—सेठ छिखानीचन्द्रजी का जन्म संवत् १९०० में हुआ। आप इस परिवार में वहे नामाकित व्यक्ति हुए आपने अपने आसामी छेन देन के व्यापार को बहुत वढाया, एवं इसमें सम्पत्ति उपार्जित कर संवत् १९५२ में हिसार जिले में सारंगपुर नामक एकं गाँव खरीद किया। व्यापार और स्टेट की वृद्धि के साथ २ अपने बीकानेर स्टेट एव जनता में भी काफी सभ्मान पाया। ६ सालों तरु आपको बीकानेर स्टेट केंसिल की मेम्बरी का सम्मान मिला! माद्रा व आस्पास की जनता आपका बड़ा आद्रर करती थी। आप बड़े सरल पुरुष थे, अभिमान आपको छू तक नहीं गया था। इस प्रकार प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन विताते हुए संवत् १९६७ की माद्रवा सुदी १२ को आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र सेठ भेरोंदानजी नाह्रा होनहार तथा जनता में प्रिय युवक थे। लेकिन संवत् १९६२ में २८ साल की वय में इनका स्वर्गवास हो गया। आपके पुत्र नाह्रा प्रतमचन्द्रजी का जन्म संवत् १९५० की आसोज सुदी १५ को हुआ। आप भी अपने पूर्वजों की तरह प्रतिष्ठित एवं समझदार सज्जन हैं। संवत् १९८५ से आप वीवानेर स्टेट असेन्वली की मेम्बरी का स्थान सुद्योगित कर रहे हैं। इधर ३ सालों से भादरा म्यु० के मेम्बर स ६ साल से वाह्स प्रेसिलेंट हैं। यूगोपीय वार के समय गल्ड नैमेंट ने सार्टिफिक्ट एवं

"सिक्रवर मेडल घड़ी" देकर आएकी इन्जंत की थी। आप के यहाँ "जेठमल लखनीचन्द" के नाम से बेकिंग व जमीदारी का कार्य्य होता है, एवं बीकानेर स्टेट के प्रतिष्ठा प्राप्त परिचारों में इस कुटुम्ब की गणना है। यह परिचार श्री श्रेश्यों ने तरापंथी आझाय का मानने वाला है।

सेठ जेठमल लखमी चन्द फर्म के वर्तमान मुनंम चम्पालालजी चोरिंड्या हैं। आपके पितामह सेठ चिमनीरामजी चोरिंड्या रिणी से भादरा आये। इनके पुत्र सेठ बींजराजजी चोरिंड्या सेठ लखमी चंदजी के समय उनके यहाँ मुनीम हुए। तथा मालिकों के कारबार को आपने बहुत बढ़ाया। भादरा की जनता में आप बढ़े आदरणीय सम्माननीय एवं बजनदार पुरुष थे। संनत् १९७१ में आपका स्वर्णवास हुआ। आपके पुत्र चम्पालालजी भी प्रतिष्ठित, भिलनसार एवं सज्जन व्यक्ति है।

## सेठ संतोषचन्दजी सदासुखजी सिंघी, नौहर

, जोधपुर के सिंघी परिवार से इस कुटुम्ब का निकट सम्बन्ध था। वहाँ से १७५ वर्ष पूर्व यह परिवार "छापर" आया, एवं वहाँ से "सवाई" मे आबाद हुआ। सवाई से सिंघी परिवार सरदारशाह, सुजानगढ़ नौहर आदि स्थानो में जा बसा। सवाई से लगभग १५० साल पूर्व इस परिवार के पूर्वज लाल-चन्द्रजी के पिताजी नौहर आये । सिंघं. लालचन्द्रजी के खेतसीद।सजी, मेघराजजी तथा चौथमलजी नामक ३ पुत्र हुए । इनमें खेतसीदासजी सवा सौ साठ पूर्व आसाम प्रान्त के जीरहाट नामक स्थान में गये। कहा जाता है कि आपकी होशियारी से ख़ुश होकर जोरहाट के तत्कालीन अधिपति ने आपको अपनी रिया-सत का दीवान बनाया। १८ साल में कई लाख रुपयों का जवाहरात लेकर आप वापस नौहर आये। तथा आपने यहाँ सराफे का रोजगार शुरू किया। संवत् १९२५ आप स्वर्गवासी हुए। तथा रिखबचन्दंजी नामक २ पुत्र हुए। सेट प्रनमलजी नौहर के म्युनीसिपल मेम्बर व प्रतिष्ठित पुरुष थे। आप बड़े दयालु स्वभाव के थे। संवत् १९५६ में आपने जनता की अच्छी सहायता की थी। संवत् १९८५ में आपका स्वर्गवास हो-गया। आपके पुत्र सेठ संतोषचन्दजी का जन्म संवत् १९४३ में हुआ। आप-भी नोहर के अच्छे अतिष्ठित एवं शिक्षा प्रेमी सजान हैं। आप स्थानीय म्युनिसिपैलेटी तथा धर्मादा कमेटी के मेरवर हैं। आपने अपने पुत्रों को शिक्षित करने की और काफी लक्ष दिया है। सेठ संतोषचन्नद्रजी श्री जैन तेरापंशी सम्प्रदाय का अच्छा ज्ञान रखते हैं। आपके इस समय सदासुखजी, हीरालालजी, रामचन्द्रजी, पांचीलालजी एवं इन्द्रचन्दजी नामक ५ पुत्र है। इन बन्धुओं में सिंघी रामचन्द्रजी बी॰ ए॰ पास करके दो साल पूर्व: चार्टेंड अकांउटेंसी का अध्ययन करने के खिये छंदन गये हैं। सदासुखजी, हीरालालजी एवं पांचीलालजी का भी शिक्षा की ओर अच्छा लक्ष है। आप तीनों भाई फर्म के ज्यापार में भाग लेते हैं। इस. समय आपके यहाँ "संतोषचन्द सदासुख" के नाम से ११ आर्मेनियन स्ट्रीट में पाट का ज्यापार होता है। श्री सदासुखजी के पुत्र भवरलाल, जसकरण, हीरालारुजी के पुत्र रतनलाल एवं रामचन्द्रजी के पुत्र जयसिंह हैं। नौहर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। इसी तरह इस कटस्ब में सेठ, रिखबचन्द्रजी के पुत्र काल्हरामजी नेपाल में व्यापार करते थे। संवत् १९८० में आपका स्वर्गवास हो गया । इस समय आपके पुत्र बेगराज भी कलकते में एक ए० में पढ़ रहे हैं।

# श्रोसवाल जाति का इतिहास



सठ प्तर्मचन्द्रजी नाहरों भादरा .एम एल ए (वीकानेर स्टेट काॅसिल ).



श्री रामचन्द्रजी सिघी बी॰ ए॰ <sup>\*</sup> <sup>SI</sup> सेठ संतोपचन्द्रजी सिंघी, जीहर.



विल्डिंग सेठ पुनमचन्द्रजी नाहटा माद्र्स, (बीकानेर स्टेट)



श्री सुगनचन्द्जी गोलेखा, इनकमटेक्स आफीसर, श्रमरावती.

### सेठ थानगलजी ग्रहणोतं, वीदासरं ( वीकानेर स्टेट )

इस परिवार का मूल निवास तोसीणा (कोधपुर) है। यहाँ से मुहणोत मंगलचंदजी लगभग सं० १८९० में बीदासर आये। यहाँ से लगभग सं० १९१० में आपके पुत्र कुन्दनमलजी न्यापार के लिये कलकत्ता गये। स० १९५७ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके पुत्र मुहणोत थानमलजी का जन्म सं० १९६५ में हुआ। आप भी सं० १९७६ में कलकत्ता गये, तथा सेठ थानसिंह करमचन्द दूगढ़ की भागीदारी में कारबार करते रहे। सं० १९७२ में आपने तथा बीदासर निवासी सेठ दुलीचन्दजी सेठिया और सुजानगढ़ के सेठ नेमीचन्दजी लगा ने मिल कर मागीदारी में कलकत्ते मे जूट बेलर का न्यापार आरंभ किया, तथा इस ज्यापार में आप सज्जां ने अपनी होशियारी, चतुराई और बुद्धिमानी से अन्धी सम्पत्ति एवं सम्मान उपार्जित किया। एवं अपनी फर्म की शाखाएं रंगपुर, भागिहिया, नागा आदि जगहों पर खोलीं। इस समय आप तीनों सज्जां का न्यापार "दुलीचन्द थानमल" के नाम से १०५ पुराना चीना बाजार में होता है। सेठ थानमलजी, बिदासर के प्रतिष्ठित सज्जन है। आपको सन् १९६२ में बीकानेर दरबार ने पैरों में सोना पहिनने का अधिशार बल्हाा है। वापकं पुत्र कानमलजी एवं मांगीलालजी हैं।

#### श्री सेठ कस्तूरचन्द उत्तमचन्द छाजेड़, मद्रास

इस फर्म के वर्तमान मालिक सेठ उत्तमचन्दजी छाजेड़ है। आप सरस प्रकृति के सजान है। आप सेठ कस्तूरचन्दजी छाजेड के पुत्र है। आपका मूल निवास बीकानेर है। आप महास के चांड़ी सोने के अन्छे व्यवसायी हैं। एवं मन्दिर मार्गीय आक्राय के मानने वाले सजान है। खेद है कि आपका परिचय खोजाने से विस्तृत नहीं छ,पा जा सका। आपके फोटो "छाजेड" गौत्र में छापे गये हैं।

## श्री सुगनचन्दजी गोलेखा, अमरावती

आप शिक्षित सञ्जन हैं। एवं इस समय अमरावती (वरार) में इनकम टेक्स आफीसर के पद पर कार्य्य करते हैं। वहाँ के सरकारी आफीसरों में एवं जनता में सम्माननीय व्यक्ति हैं। खेद है कि आपका परिचय प्राप्त न होने से जितनी हमारी जानकारी थी, उतना हो लिखा जा रहा है।

#### श्रीयुत लच्मीलालजी वोरड़िया, इन्दौर

आपका मूळ निवासस्थान उदयपुर है। आपने आरम्भ में वांसवाड़ा राज्य में सर्विस की ! इसके बाद आपने इन्दौर में अधिस्टेंट गेजेटियर आफिसर, असिस्टेंट प्रेस सुपरिन्टेन्डेन्ट आदि अनेक पदों पर कार्य किया। इस समय आप कॉटन ऑफिस में ऑफिस सुपरिन्टेन्डेन्ट के पद पर अधिष्ठित हैं। आप समाज सुधारक तथा उन्नत विचारों के सज्जन हैं। आपके ५ पुत्र हैं। सबसे वडे पुत्र केसरोमलजी इन्दौर होलकर कॉलेज में प्रोफेसर हैं। और दूसरे पुत्र नंदलालजी वोरडिया इन्दौर के महाराजा तुकोजीराव अस्पताल में डाक्टर हैं। तीसरे पुत्र नोरतनमलजी इलाहाबाद में बी० ए० में पढ़ते हैं। तथा चौथे पुत्र चन्द्रसिंहजी विद्याभवन उदयपुर में शिक्षा पा रहे हैं। आप सभी सज्जन वड़े उन्नत तथा समाज सुधारक विचारों के हैं। यह छुटुम्ब अच्छे संस्कारों वाला है और इन्दौर में इस परिवार ने परदा प्रथा को तिलांजिल देकर समाज के सम्मुख अनुकरणीय आदर्श रक्ता है। आपके प्रथम तीनों पुत्र वेशभक्त भी हैं।

## सेठ समीरमल मेरूदान फतेपुरिया, अमरावती

इस परिवार के पूर्वंत्र सेठ भेरूदानजी दूगड़ ११ साल की आयु में सम्वत् १९११ में अमरावती आये । आपने वहाँ होशियार होकर "धर्मचंद केशरीचंद" भेरूदान जेठमल, तथा प्रनमल प्रेमसुखदास नामक दुकानों पर सर्विस की । सम्वत् १९४५ में आप स्वर्गवासी हुए । आपके पुत्र सेठ समीरमलजी दूगड़ का जम्म संवत् १९२७ में हुआ । आप अपने पिताजी के स्थान पर संवत् १९८२ तक "सेठ प्रनमल प्रेमसुखदास" के यहाँ मुनीमात करते रहे । इस समय आपके यहाँ आढ़त, रहे, दलाली तथा किराये का च्यापार होता है । अमरावती के ओसवाल समाज में आप समझदार तथा प्रनिष्ठित सजन हैं।

### सेठ गवतमलं करनीदान गोलेखा, मद्रास

यह परिवार खिचंद (मारवाद) का निवासी है, तथा इवेत.म्बर स्थानकवासी आम्राय का मानने वाला है। सेठ हो माचन्द्रजी गोलेखा के पुत्र करनीदानजी और रावतमलजी हुए। सेठ करनीदानजी ने संवत् १९६८ में महास में दुकान खोली। इसके पूर्व इनका विज्ञापट्टम तथा बम्बई में व्यापार होता था। संवत् १९६८ में करनीदानजी का स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र जवानमलजी तथा सदासुखजी ने और सेठ रावतमलजी के पुत्र बखतावरमलजी और अगरचंद्रजी ने व्यापार को विशेष बढ़ाया। सेठ बखतावरमलजी ने अंग्रेजों के साथ व्यापार कर बहुत उन्नति प्राप्त की। आप खिचंद व आसपास की पंचपंचायती में सम्मान-नियं व्यक्ति थे। संबत् १९७२ मे ४५ साल की आयु में आप स्वर्गवासी हुए। आपके ३ साल वाद आपके पुत्र किश्वे लेखां की मी स्वर्गवासी होगये, अतः उनके नाम पर विजयलालजी देत्तक आये हैं। आप विद्यमान हैं।

गोलेखा अगर्चंदजी के कँवरलालजी, घेवरचंदजी, विजयलालजी, नेमीचन्दजी तथा लालचंदजी नामक पुत्र विद्यमान हैं। इसी प्रकार सेठ जवानमलजी के पुत्र राजमलजी, अमरचंदजी तथा भँवरलालजी और सदासुखजी के पुत्र जीवनलालजी, माणिकलालजी तथा सुखलालजी विद्यमान हैं। इनमें विजयलालजी, किश्नेनलालजी गोलेखा के नाम पर दत्तक गये हैं। आप लोगों का मदास के "वेपेरी सुल।" नामक स्थान में ब्याज और बेंकिंग न्यापार होता है।

# सेठ चौथमत्त दुत्तीचन्द दस्साणी, सरदारशहर

इस परिवार का मूल निवास स्थान अजमेर हैं। वहाँ से यह परिवार बीकानेर, डांइसर आदि स्थानों में निवास करता हुआ सरदारशहर के बसने के समय यहाँ आकर आबाद हुआ। यहाँ दस्साणी हुकुमचन्द्जी आये। आप के सालमचन्द्जी, चोथमलजी एवं मुलतानचन्दजी नामक ३ एत्र हुए। आप बंधु संबद् १८८० के लगमग लखनक गये। कहा जाता है कि लखनक के नबाब से इनका मैत्री का सम्बन्ध था। सन् १९१६ में गदर की लूट होने से आप लोग सरदारशहर चले आये। इन माह्यों में सालमचन्द्जी तो बीकानेर दत्तक गये। और सेठ चौथमलजी एवं मुलतानचन्दजी संबद् १९१५ में कलकत्ता गये। एवं मुलतानचन्द हुलीचन्द के नाम से कपड़े का ज्यापार आरंभ किया। संवद् १९६५ में इस दुकान पर गरम और रेशमी कपड़े का धन्धा ग्रुक्त हुआ। आप दोनों भाई क्रमशः संवद् १९६९ में तथा १०३७ में स्वर्ग वासी हुए। सेठ चौथमलजी के दुलीचन्दजी, केसरीचन्दजी, जुकीलालजी, मग राजजी तथा कोड़ामलजी और मुलेतानचन्द्जी के भेरोंदानजी नामक पुत्र हुए। सेठ चौधमलजी १० साल की वय में संवत् १९२४ में कलकचा गये! आपने अपनी दुकान के न्यापार व सम्मान को बहुत बदाया। संवत् १९६९ से सेठ तुलीचन्दजी हा माग मुलतानचन्दजी से अलम हो गया, तब से दुलीचन्दजी अपने भाइयों के साथ कारबार करने लो। इसी साल आप अपनी दुकान का काम अपने भाइयों के जिन्मे छोड़ सरदारशहर में आ गये पूर्व धार्भिक लीवन विताते हुए संवत् १९८६ में स्वर्ग वासी हुए। आपने उपवास न्याग और तपस्या के बहे २ कार्य किये। अपनी पत्नी के साथ ३१ दिनों के उपवास किये। अपने जीवन के अन्तिम ५ सालों में अप देवल ८ वस्तुओं का उपयोग करते थे। संवत् १९७५ में सेठ हुलीचन्दजी के सवाताओं का कारबार अलग २ हो गया। सेठ दुलीचन्दजी के संतोपचन्दजी, घन-राजजी, बरदीचन्दजी, नथमलजी, चंदनमलजी, सदासुलजी एवं कुशलचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए। इनमें सेठ संतोपचन्दजी, नथमलजी, चंदनमलजी, सदासुलजी एवं कुशलचन्दजी नामक ७ पुत्र हुए। इनमें सेठ संतोपचन्दजी हो छोड़ कर शेष सब माई मौजूर हैं। सेठ संतोपचन्दजी ने इस फर्म पर इन्पोर्ट ब्यापार आरंभ किया। आप बुल्सान् एवं न्यापार चतुर पुत्र थे। आप संवत् १९७४ में स्वर्ग वासी हुए। आपके पुत्र मोतीलालजी एवं इन्द्रचन्दजी हैं। आपके छोटे आता सेठ घनराजजी ने संवत् १९७५ में श्री जैन तिरापंथी सन्प्रदाय में दीक्षा प्रहण की है।

इस समय सेठ "चौथमल दुलीचन्द" पर्म के मारिक झेठ मोतीलालजी, इन्द्रचन्द्रजी, नथमलजी, चंदनमलजी, कुशलचन्द्रजी एवं सेठ कोडामलजी के प्रत रिघकरणजी हैं। इन माइयाँ में मोतीलालजी, इन्द्रचन्द्रजी तथा रिघकरणजी फर्म के प्रवान संवालक हैं। आप सज़नों के हाथों से क्यापार की दृद्धि हुई है। आप बंधुओं के साथ अन्य भाई भी व्यापार में सहयोग देते हैं। सेठ मोतीलालजी समझ-दार पुरुष हैं। एवं इस परिवार में सब से बड़े हैं। आपके पुत्र श्री शुमकरणजी को उनके मामा धुजानगढ़ निवासी सेठ हजारीमलजी रामपुरिया ने अपनी सम्यत्ति प्रदान की है। आप होनहार पुवक हैं। इस समय आप लोगों के यहाँ कलकत्ते के मनोहरदास कटला और केशोराम कटला में देशी विलायती कप का इन्पोर्ट, व देशी मिलों केकपड़े की कमीशन सेलिंग पूर्व वैकिंग तथा जूटका ब्यापार होता है। इसके अलावा फारविसगंज (बंगांल) में जूट और जमीदारी का काम होता है। यह परिवार सरदारशहर के ओसवाल समाज में अच्छा प्रतिष्टिन माना जाता है।

#### संठ रावतम त प्रमसुख गुलगुलिया, देशनीक ( बीकानेर )

इस परिवार का मूल निवासस्थान नाल (बीकानेर) था। वहाँ से गुलगुलिया रामसिंहजी के पुत्र पीरदान नी तथा शवतमलजी संवत् १९२५ में देशनोक आये, तथा इन बन्धुओं ने यहाँ अपना स्थाई निवास बनाया। सवत् १९३६ में सेठ पीरदानजी सिल्हर गये और संवत् १९४२ में आपने मोल्बी बाज़ार (सिल्हर) में हुकान खोली। २ साल वाद सेठ रावतमलजी मी मोल्बी बाज़ार आगये। संव १९४७ में इस फर्म की एक बांच श्रीमङ्गल में भी खोली गई। इन दोनों दुकानों पर "पीरदान रावतमल" के नाम से ब्यापार होता था। सम्वत् १९६५ में दोनों बन्धुओं का कारबार ललगा २ होगया। तब से 'मोल्बी वाजार की दुकान सेठ रावतमलजी के माग में एवं श्रीमंगल की दुकान पीरदानजी के माग में आई। एवं इन दुकानों पर पुराने नाम से ही ब्यापार चाल रहा। सम्बत् १९७८ में सेठ पीरदानजी स्वर्णवासी

हुए। आपफे तोलारामजी, मोतीलालजी, प्रेमसुखजी, नेमचन्दजी एवं सोहनलालजी नामक ५ पुत्र हुए। इनमें तोलारामजी सम्वत् १९७२ में गुजर गये। तथा शेव ४ माई निद्यमान हैं। श्री प्रेमसुखजी कपने काका सेठ रावतमलजी के नाम पर दत्तक गये हैं।

सेठ रावतमळजी का जन्म सम्वत् १९१८ में हुआ। आपने मोळवी वाजार के व्यापारियों में अच्छी इज्जत पाई। आप बहाँ की छोकछ-वोर्ड के मेम्बर भी रहे थे। सम्वत् १९७७ में आपने श्रीमङ्गळ के मूतन बाजार में दुकान खोळी। इस समय आप देशनोक में ही धार्मिक जीवन विनाते हैं। आपके दत्तक पुत्र श्री प्रेमसुखजी का जन्म संवत् १९५८ में हुआ। आपका मोळवी बाजार और श्रीमङ्गळ की दुकानों के अतिरिक्त प्रेमनगर (सिळइट-) में भागीदारी में एक चाय का बागान है। इन स्थानों पर और देशनोक में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है।

इसी प्रकार सेठ पीरदानजी के शेष पुत्र मोतीलालजी, नेमचन्द्रजी तथा सोहनलालजी, श्रीमंगल, भानुगास और समशेरनगर (सिल्इट) में अपना स्वतन्त्र न्यापार करते हैं।

# सेठ चतुरीज हनुमान बख्श बोथरा, गंगाशहर

चह परिवार जालोर से घोड़वण, भगा और वहाँ से पार वा आकर आवाद हुआ। पार वा से संवत् १९७६ में गंगाशहर में इस परिवार ने अपना निवास बनाया। इस परिवार के पूर्वज सेट लालचन्द्रजी के पुत्र जोरावरमल्जी बोधरा संवत् १९०५ में दिनाजपुर गये तथा वहाँ अपना धंधा गुरू किया। संवत् १९३० में आपने फूलवाड़ी (दिनाजपुर) में अपनी दुकान खोली। आपके अगरचन्द्रजी, चुलीलाल्जी, तन-सुखदासजी, राजरूपजी एवं चतुर्भुजजी नामक ५ पुत्र हुए। संवत् १९४४ में सेट जोरावरमल्जी स्वर्ग-वासी हुए। संवत् १९४४ में सेट जोरावरमल्जी स्वर्ग-वासी हुए। संवत् १९४३ में सेट चतुर्भुजजी बंगाल गये, एवं कलकत्ते में "अगरचन्द चतुर्भुज" के नाम से दुकान खोली। सेट चुतुर्भुजजी के हाथों से इस दुकान के व्यापार तथा सम्मान को उन्नति मिली। संवत् १९८३ में इस फर्म से सेट राजरूपजी और अगरचन्द्रजी का तथा संवत् १९८८ में सेट तनसुखदासजी का कारवार अलग हुआ।

इस समय सेठ चुन्नीलालनी एवं चतुर्भुं जजी का न्यापार शामिल है। सेठ चुन्नीलालनी के पुत्र काल्रामजी, चिमनीरामजी, रेखचन्दजी, पूसराजनी एवं अमोलकचन्दजी तथा सेठ चतुर्भुं जजी बोधरा के पुत्र हनुमानमलनी- एवं तोलारामजी हुए। इन भाइयों में चिमनीरामजी, रेखचन्दजी और पूसराजनी का स्वर्गवास हो गया है। तथा काल्रामजी, अमोलकचन्दजी एवं हनुमानमलनी व्यापार में भाग लेते हैं। इस परिवार का "चतुर्भु ज हनुमान बल्श" के नाम-से १६ बनफील्ड्स लेन कलकत्ता में जूट कपड़ा तथा आइत का कारबार होता है। गंगाशहर में यह परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना है।

इसी तरह इस परिवार में सेठ अगरचन्द्रजी के-दत्तक पौत्र घेवरचन्द्जी तथा राजरूपजी के पुत्र जसरूपजी और रामलालजी "अगरचन्द्र रामलाल" के नाम से-१९५।१-हरिसन रोड में एवं तनसुखदासजी के पुत्र रावतमलजी, "इन्द्रचन्द्र प्रेमसुख" के नाम से आर्मेनियन स्ट्रीट में व्यापार करते हैं। यह परिवार व्वेरा-स्वर जैन स्था॰ आज्ञाय का माननेवाला है।

# - सेठ दुनीचन्दजी सेठिया का परिवार वीदासर ( वीकानेर स्टेट )

इस परिवार का मूळ निवास -बीदासर है। यहाँ से सेठ भेरीदान जी सेठिया ८ साठ की उमर में कलकत्ता गये। एवं सेठ थानिसंह करमचन्द दूगढ़ के-यहाँ मुनीमात करते रहे, इनके पुत्र सेठ दुलीचन्दजी सेठिया १९३८ में कलकत्ता गये, तथा -दूगढ़ फर्म पर भागीदारी में न्यापार करते रहे। पश्चात् १९७२ में थानमळजी मुहणोत सादि के साथ "दुलीचन्द थानमळ" के नाम से जूट का व्यापार ग्रुरू कर अपनी कई शाखाएं बाहर खोळी। संवत् १९८० में आप स्वर्ग वासी हो गये। इस समय आपके पुत्र प्रतापमरुजी, जेठमळजी एवं आपके छोटे माई कुंदनमळजी तथा मोतीचंदजी-विद्यमान हैं। आप सब सज्जन न्यक्ति हैं। तथा बीदासर में आपका परिवार अच्छा प्रतिष्ठित माना जाता है। सेठ प्रतापमरुजी के ५ जेठमळजी के १ मोतीचन्दजी के १ एवं कुंदनमळजी के ७ पुत्र हैं। -

## सेठ छोगमल मोइनलाल दुधोरिया, छापर (बीकानेर स्टेट)

यह परिवार मूळ निधासी लाच्छरसर (बीकानेर) का है। वहाँ से सेठ भारमळजी दुधेरिया संवत् १९१२ में छापर आये। आपके स्रजमळजी, बींजराजजी एवं छोगमळजी नामक तीन प्रत्र हुए। छापर से सेठ स्रजमळजी दुधोरिया ज्यापार के लिये शिलांग गये एवं वहाँ गवर्नमेंट आमीं को रसद सद्भाय करने का कार्य करने छगे। आपके साथ आपके बंधु सेठ शेरमळजी एवं काल्हरामजी दुधोरिया भी सम्मिळित थे। इन भाइयों ने क्यापार में अच्छी सम्पत्ति पैदा कर अपनी श्रतिष्ठा बढ़ाई। पीछे से सेठ बींजराजजी तथा छोगमळजी दुधोरिया भी शिलांग गये। तथा इन भाइयों ने तेजपुर, पटना, कलकत्ता गोहाटी, आदि स्थानों में अपनी दुकाने खोळी। एव इन दुकानों पर रबर चलानी एवं अभीम गांजे की कंट्राक्टिंग का ब्याना ग्रुळ किया। इन सज्जनों के साथ लाडन् के सेठ शिवचक्ट खुल्तानमळ सिंघी तथा हजारीमळ मुळ्तानमळ बोरड भी सिम्मिळित थे। संवत् १९६० में काल्हरामजी और पांचीरामजी दुधोरिया इस फर्म से अळग हुए। इसी तरह और लोग भी अळग २ हो गये। संवत् १९७८ में सेठ भारमळजी दुधारिया के प्रत्र भी अळग २ हो गये। तथा स्रजमळजी एवं बीजराजजी साथ में और छोगमळजी एवं चोथमळजी । शेरमळजी के प्रत्र ) सामिळ ब्यापार करते रहे। सेठ स्रजमळजी का १९४० वींजराजजी का १९४० में तथा छोगमळजी का संवत् १९८० में स्रां वास हुआ।

सेठ बींजराजजी के पुत्र चुकीलालजी, सागरमलजी तथा धनराजजी हुए। इनमें सेठ सागर-मलजी, दुधोरिया स्रजमलजी के नाम पर दत्तक गये। वर्तमान में आप वीनों भाइयों के तेजपुर में 'भारमल स्रजमल' के नाम से कई "चाय बागान" हैं। इसी प्रकार सेठ छोगमलजी के पुत्र मोहनलालजी, तिलोकचन्दजी तथा जसकरणजी गोहाटी में "लोगमल मोहनलाल" के नाम से आदत का ज्यापार करते हैं। सागरमलजी के पुत्र मांगीलालजी, चुकीलालजी के पुत्र हजारीमलजी, जयजन्दलालजी, मालचंदजी, मांगीलालजी, तथा मोहनलालजी के पुत्र पुनमचन्दजी, लादूरामजी एवं तिलोकचन्दजी के पुत्र समीरमल हैं।

## केठ मोतीलालजी हीरालालजी सिंघी, बीकानेर

यह परिवार मूळ निदासी किशनगढ़ का है। वहाँ से सिंधी शेरसिंहजी, बीकानेर आये। आपके पुत्र सिंधी छुंदनमळजी व्यापार के लिए बीनानेर से बंगाळ गये। तथा ढाका और पटना में गल्ला का व्यापार आरंभ किया। आपके सिंधी वख्तावरचन्दजी तथा सिंधी मोतीळाळजी नामक २ पुत्र हुए। आप दोनों बंधु भी बंगाळ प्रान्त में व्यापार करते रहें। सेठ मोतीळाळजी सिंधी से पुत्र हीराळाळजी का जन्म संवत् १९४४ में हुआ। आपने संवत् १९६९ में कळकते में कपड़े की दुकान खोळी। आप बीकानेर के ओसवाळ समाज में अच्छे प्रतिष्ठित सदजन माने जाते हैं। इस समय आप ''मोतीळाळ हीराळाळ" के नाम से कळकते में कपड़े का व्यापार करते है।

## सेठ शालिगराम लुनकरण दस्साधी का खानदान, बीकानेर

सेठ हीरालाल में दस्साणी—इस परिवार के पूर्वज सेठ हीरालाल जी दस्साणी का जन्म सं० १८८५ में हुआ । आप बिकारेर में कपढ़े का ज्यापार करते थे। तथा वहाँ की जनता और अपने समाज में गण्य-मान्य पुरुष माने जाते थे। बीकारेर दरबार श्री सरदार सिंहजी एवं श्री हुँ गरिसिंहजी के समय में आप राज्य को आवश्यक कपढ़ा सप्लोय भी करते थे। आपके उदयचन्द्रजी तथा सालिगरामजी नाम के र पुत्र हुए। केठ उदयचन्द्रजी दस्साणी—आपका जन्म सम्बत् १९१० में हुआ। आप बीकारेर के दस्साणी परिवार में सर्व प्रथम विलक्त जाने वाले व्यक्ति थे। बाल्यकाल ही में आपने पैदल राह से कलकत्ते की यात्रा की। एवं वहाँ १२ सालों तक व्यापार कर आप वापस बीकारेर आ गये। तथा यहाँ अल्पवय में सम्बत् १९६९ में स्वर्गवासी हुए। अपके पुत्र सुमेर चन्द्रजी दस्साणी हुए।

सेठ सिलगरामजी दरसाणी — आंपका सम्बत् १९२२ में जन्म हुआ। आप बुद्धिमान, ज्यापारदक्ष 'तथा प्रतिभाषाली सर्जनं थे। आपने १३ साल की अल्पवय में पैदल राह द्वारा ज्यवसायार्थ कलकते की यात्रा की । एवं वहाँ कुछ समय ज्यापार करने के अनंतर बीकानेर के माहेश्वरी सजन सेठ शिवदासजी गंगादासजी मोहता की भागीदारी में कपड़े का ज्यापार चाल किया। तथा बाद में शालिगराम सुमेरमल के नाम से अपनी २ स्वतंत्र दुकानें भी खोलीं। जिनमें एक पर देशीघोती तथा दूसरी पर विलायती मारकीन का प्रधान ज्यापार होता था। इन व्यापारों में आपने कई लाख रुपयों की सम्पत्ति उपार्जित की थी। आप कलकत्ता मर्चेंट कमेटी के सदस्य थे। एवं अपने समय के समाज में प्रभावशाली तथा समझदार ज्यक्ति माने जाते थे। सम्बत् १९७४ में आपका स्वर्गवास हुआ। आपके पुत्र लनकरणजी, मंगलचन्दजी, सम्पतलालजी तथा सन्दरलालजी इस समय विद्यमान है।

सेठ सुमेरमलजी दस्साणी — आप भी कडकत्ते के मारवाड़ी विधापिक समाज में प्रतिष्ठित सजन माने जाते थे। सम्वत् १९७६ में आप स्वर्गवासी हुए। आपके स्वर्गवासी हो जाने के बाद असहयोग आन्दोलन के कारण उपरोक्त "सालिगराम सुमेरमल" फर्म का काम बंद कर दिया गया। साथ ही सेठ शिव-दासजी गंगादासजी की फर्म से भागीदारी भी हटा ली गई। आपके पुत्र सतीदासजी तथा भैंवरलालजी हैं।

खेद हैं कि आर्पका परिचय समय पर न आने से यथा स्थान नहीं छापा जा सका।

सेठ लूनकरणजी, मगलचन्दजी—आप छोग वर्तमान में अपनी "शालिगराम छनकरण दस्साणी" नामक फर्म के प्रधान संचालक हैं। यह फर्म नं० ४ राजा उडमंड स्ट्रीट करूकता में ज्यागर करती है। बीकानेर राज सभा एवं दर्बार खास आदि अवसरों के समय आप छोग निमंत्रित किये जाते हैं। आपका परिवार बीकानेर के ओसवाल समाज में गण्य मान्य एवं प्रतिष्ठित माना जाता है। आपके छोटे भाई सम्पत्रलालजी एवं स्ंदरलालजी पढते-हैं। आप छोग श्वे० जैन मस्दिर मार्ग य आझाय छो मानने वाले है।

## श्री खुशालचंदजी खुजांची (चांदा)

इस परिवार के पूर्वज सेठ हीरालालजी खजांची विकानेर से लगभग ७० साल पहिले कामठी भाये तथा सेठ जेठमलजी रामकरणजी गोलेखा की दुकान पर मुनीम रहे। ् इनके दुलीचन्दजी तथा घासीरामजी नामक २ पुत्र हुए। हीरालालजी संवत् १९५३ में गुजरे और इनके स्थान पर इनके पुत्र घासीरामजी मुनीमात करने लगे । संवत् १९७६ में कामठी में घासीरामजी का शरीरान्त हुआ । आपके पुत्र खुशालचंदजी, लूणकरणजी तथा ताराचंदजी हुए। श्रीखुशालचंदजी खजांची १६ साल की वय में संवत् १९७० में चाँदा आये। आपका शिक्षण मेट्रिक तुक हुआ । सन् १९२२ से आपने सार्वजनिक तथा देश हित के कार्यों में सहयोग देना आरम्भ कर दिया। इसी साल आप जनता की ओर से म्यु॰ मेम्बर निर्वाचित हुए। १९२७ में आप डिस्ट्रीक्ट कौंसिल के मेम्बर बनाये गये। आपकी सेवाओं के कारण आप सन् १९२९ में प्रथम बार तथा १०३१ में दूसरी बार म्यु॰ के प्रेसिडेन्ट बनाये गये। इस पद पर आप अभी तक कार्य करते हैं। राजनैतिक कार्यों में भी आप काफी दिल्वस्पी से भाग छेते हैं। नागपुर में "गढ़वाल हे" के उपलक्ष में प्रान्तिक डिक्टेक्टर की हैसियत से आप गये थे। इसलिए आपको ता० ८-८-३१ को ७ मास की सख्त कैंद्र तथा २००) खर्माना हुआ। -सन् १९३२ में काग्रेस कार्य के कारण चांदा में २००) जुर्माना तथा ४ मास की पुन सजा हुई, इस समय आप अञ्चतीद्वार निवारक सेंघ के प्रेसिडेन्ट हैं। सन् १९३३ के फ़ड के समय आपने गरीव जनता की बहुत सेवा की। चांदा की जनता आपको आदर से देखती है आपके पुत्र छगनमञ्जी हैं। आपके यहाँ "ल्लणकरण क्यानमल" के नाम से कपड़े का ज्यापार होता है इसका संचालन ल्एाकरणजी खजांची करते हैं । तथा तीसरे आता ताराचंदजी खजांची नागपुर साइन्स कॉलेज में एफ॰ ए॰ में शिक्षण पाते हैं।

## श्रोसवाल जाति की मर्दुमशुपारी के सम्बन्ध में कुछ जानने योग्य वातें

| श्रोसवाल श्रावादी १६३१ की गणना से | मद्   | स्त्रियां - | कुल   |
|-----------------------------------|-------|-------------|-------|
| १बीकानेर राज्ज                    | 91840 | 94699       | २७५६८ |
| २—जोघपुर ्राज्य (मारवाड्)         | ४५४३५ | 4 : ३६१     | ९६७९६ |
| ३—मेवाड् (उदयपुर)                 | २५२१८ | २३०९७       | ४८३१५ |
| ४ – सिरोही स्टेट                  | ३५१३  | ४६३०        | ८१६६  |

| ५—किशनगढ़ स्टेट   | *** | ८५९   | ७५७   | 1818         |
|-------------------|-----|-------|-------|--------------|
| ६—प्रतापगढ्       | ••• | ६६९   | ६८९   | १३५०         |
| ७—नाशिक जिला में  | ••• | 3796  | २७५३  | <b>५९६</b> ९ |
| योग ७ प्रांतीं का |     | 30669 | ९८८९६ | 369000       |

१—एंजाब में 🛊 कुछ २३२ गांवों में ३३६६ घर निवास करते हैं । उनमें आबादी संख्या १४२६५ है ।

इन प्रान्तों के अलावा ओसवाल जाति की आवादी सी० पी०, बरार, खानदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अहमदनगर, मद्रांस प्रान्त, निजाम स्टेट, बिहार, यू० पी॰, बंगाल आसाम आदि प्रान्तों में है। जिनकी आबादी इनमें ग्रुमार करने से इतनी या इससे अधिक संख्या हो जाना सम्भव है।

## राजपूताना और अजमेर मेरवाड़ा में ओसवाल आबादी

| नाम प्रतन्त सन् १९०१                            | में सन्ध   | ९११ मे        | सन् १९२१ मे      | सन् १९३१ में  |
|-------------------------------------------------|------------|---------------|------------------|---------------|
| राजपूर्तांना २०९१८८                             | २०६        | ९६५           | 160848           | १९७४६०        |
| अजमेर मेरवाड़ा ९५४७                             | 3.8        | २२८           | १२३९६            | १३५३६         |
| सन्                                             | १९३१ की मृ | दुमशुमारी व   | हे अनुसार        |               |
| नाम प्रान्त                                     | कंवारे     | -             | विधुर और विधवाएँ | योग           |
| 👸 िमारवाद में मर्द                              | 28003      | <b>६६९</b> ४९ | 8884             | <b>४५३</b> ९५ |
| िं   सारवाद में मद<br>कें , औरतें<br>हिं        | 18084      | २१५०२         | 13068            | 49369         |
| <sup>19</sup> (<br>योग                          | ४०७९६      | ३८४५१         | १७५०९            | <b>९६७५</b> ६ |
| ि ्री मेवाड़ में मर्द                           | 12820      | 30368         | ₹६. ४            | 24216         |
| ि नेवाड़ में मर्द<br>रें}<br>८० ॥ औरतें<br>८० ॥ | ૭ ફૈ ફ જુ  | 30838         | ५०१९             | २३०९७         |
|                                                 | -          |               |                  |               |
| थोग                                             | 80005      | २०६०६         | ७६२३             | ४८३१५         |
| जोधपुर तथा मेवाड़ का कुछ योग                    | ६०८८०      | ५९०५९         | २५१२७            | ३४५०६६        |
| नाशिक जिले में †                                | २६९०       | ं २३४३        | ९३६              | <b>७,९६</b> ९ |

मोट--यह अवतरण हमें जोधपुर के इतिहास वेत्ता श्रो कुँवर जगदीशसिंहजी गहलोत द्वारा प्राप्त हुए । धन्दवाद

<sup>\*</sup>यह संख्या केवल पक्षाव के श्वे**० स्था० माम्राय माननेवाते** कुटुम्बों की है। इनमें भ्रम्यवाल कुटुम्ब जी स्था० सम्प्रदाय मानते हैं। उनकी गणना भी शामिल है। लेकिन तौभी इस संख्या में विशेष भाग श्रोसवाल जाति का है। इसके श्रालोवा मन्दिर सम्प्रदाय के भी पक्षाव में सैकडों घर हैं। यदि उपरोक्त सख्या में जैन श्वे० मन्दिर श्राम्नाय के धर

<sup>्</sup>रभी जीड़ दें तो पक्ष व की श्रोसवालो की गणना लगभग १० हजार की हो जायगी। के सुन्ति हो जायगी। के सुन्ति हो जायगी व के समय मई १६३३ में की गई थी।